GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

16627

CALL NO. 181.404

Suk

D.G A. 79.



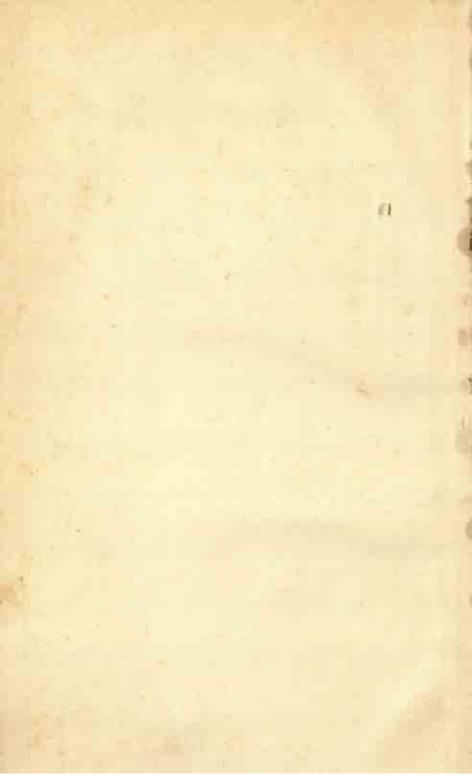





पंडित सुखलालजी (स. ८–१९–१९५५)

# दर्शन और चिन्तन

पण्डित सुखलालजीके हिन्दी लेखोंका संग्रह

खण्ड-१, २

16627



181.404

Suk



: प्रकाशक :

पण्डित सुखलालजी सन्मान समिति

गुजरात विषासमा, भद्र

अद्दावाद-१

MUNSHI RAM MANOHAR LAL

P.B. 1165; Nai Sarak, DELHI-6



थी. दह्रमुखभाई माठवणिया (मुख्य सम्पादक

श्री. पं. बेबस्यास जीवराज दोशी

थीं. रसिकलाल छोटालाल परीवा

थी. चुनीठाल वर्षमान शाह

श्री. बालाभाई बीरचन्द देसाई 'जयमिस्स्

[ मन्य प्रकाशनके सर्वाधिकार जैन संस्कृति संशोधन मण्डल-बनारस-द्वार। सुरक्षित ] वि. सं. २०१३ : बीर निर्वाण सं. १४८३ : है. सं. १९५७

भूस्य : सात, वपये

#### प्रनथ-प्राप्ति-स्थान

- (१) जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, P/१, B. H. U. बनारस-५ (उत्तर प्रदेश)
- (२) गूर्जर प्रन्थरस्न कार्यालय, गांधीमार्ग, लहमदाबाद (गुजरात)
- (३) श्री. बम्बई जैन युवक संघ, ४५-४७, धनवी स्ट्रीट, धनवई-३

प्रकाशकः श्री. दलसुखमाई मास्विणिया, मंत्री, पिष्टत सुखलालजी सन्मान समिति, युजरात विद्यासमा, मह, सहमदाबाद-१ (गुजरात)

मुद्रक : प्रबंध खण्डके पू. २८० पर्यन्त, औ. परेशनाय बोब, सरखा प्रेस, गदोलिया, बनारस ।

शेष सम्पूर्ण अन्य, श्री. राजेन्द्रप्रसाद ग्रुप्त, श्री. शंकर मुद्रपाळ्य, द्वाबीगळी, बनारस ।

# संपादकीय निवेदन

विद्वरनं च रूपनं च, नैन तुरमं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते ॥

विभृतिपूजा संसारके प्रत्येक देशके छिये एक आवश्यक कार्य है। समय समय पर देशकी महान् विभृतियोंका आवर-सत्कार होता ही रहता है, और यह प्रजाकी जागरूकता और जीवनविकासका चिह्न है।

जिस विभूतिका सन्मान करनेके जरेश्यसे हम यह प्रन्थररन प्रकट कर रहे हैं वह केवल जैनोंके लिए आदरणीय है, या सिर्फ गुजरातकी श्रद्धेय स्यक्ति है, वैसा नहीं हैं; वह तो सारे भारतवर्षको विद्याविभूति है। और उसका सन्मान भारतकी भारतीदेवीका सन्मान है।

पण्डित श्री सुखलालजी संघवी ता. ८-१२-५५ को अपने जीवनके ७५ वर्ष पूर्ण करनेवाले थे। अतएव सारे देशकी ओरसे उनका सन्मान करनेके विचारसे अहमदाबाद में ता. ४-९-५५ के दिन 'पाण्डत सुखलालजी सन्मान समिति 'का संगठन किया गया, और निम्न प्रकार सन्मानको योजना की गई:—

- (१) पण्डित श्री. सुखलालजीके सन्मानार्थ व्यक्तिल भारतीय पैमाने पर एक सन्माननिधि एकत्रित करना।
- (२) उस निधिमेंसे पण्डित सुखळाळजीके छेखोंका संग्रह प्रका-शित करना।
- (३) उस निधिमेंसे आगामी दिसम्बर मासके बाद, बम्बईमें, उचित समय पर, पण्डित मुखलालजीका एक सन्मान-समारोह करना।
- (४) उपर्युक्त सन्मान-समारोहके समय, अवशिष्ट सन्माननिधि पण्डित-जीको अपेग करना ।

- (५) उपर्युक्त कार्यको सम्पन्न करनेके लिये, अहमदाबादमें, एक 'पण्डित सुखळाळजी मध्यस्य सन्मान समिति 'की स्थापना करना व उसका मुख्य कार्याळय अहमदाबादमें रखना।
- (६) इसी उदेश्यको पूर्तिके लिये बम्बई, कलकत्ता व नहीं महाँ आवश्यक माञ्चम हो वहाँ वहाँ स्थानिक समिति कायम करना; और इन स्थानिक समितिओंके सर्व सदस्योंको मध्यस्य समितिके सदस्य समझना।
- (७) जहाँ ऐसी स्थानिक समिति कायम न की गई हो वहाँकी विशिष्ट व्यक्तिओंको भी मध्यस्य समितिमें शामिल करना।

इस समितिका अन्यक्षपद माननीय श्री गणेश बासुदेव मावलंकर, अन्यक्ष, लोकसभाको दिया गया। श्री मावलंकरके निधनके बाद मारत सरकारके ज्यापार उद्योग मन्त्री माननीय श्री मोरारजीभाई देसाई उस समितिके अध्यक्ष बने हैं।

सन्मानकी इस योजनाकी दूसरी कलमको मूर्ते हर देनेके हेतुसे समितिको कार्यकारिणी समितिने ता. १४-१०-५५ को निम्न प्रस्ताव किया:—

- (१) पण्डितजीके जो लेख हिन्दीमें हों वे हिन्दी माधामें और जो लेख गुजरातीमें हो वे गुजराती भाषामें—इस प्रकार दो अलग अलग प्रन्थ मुद्रित किए जायें।
- (२) इन प्रन्थोंके सम्पादनके लिए निम्न पांच सदस्योंका सम्पादकमण्डल
   नियुक्त किया जाता है। श्री व्लयुखभाई मालवणिया मुख्य सम्पादक रहेंगे:—
  - (१) श्री दलसुस्त्रभाई मालवणिया [मुस्य संपादक ]
  - (२) औ पं. वेचरदास जीवराज दोशी
  - (३) भी रसिकलाल छोटालाल परीख
  - (४) श्री चुनीलाल वर्धमान शाह
  - (५) श्री बालामाई वीरचंद देसाई 'जयमिछ्खु'

- (३) प्रन्थोंको कहाँ मुदित कराना इस बातका निर्णय सम्पादकमण्डल करेगा, व इन प्रन्थोंको तैयार करनेमें जो मो आवश्यक खर्च करना होगा बह सब सम्पादकमण्डलको सूचना अनुसार किया जायगा।
  - (४) प्रन्थ डिमाई ८ पेजी साईझमें मुद्रित किया जाय।
  - (५) हिन्दी व गुजराती दोनों पन्थींकी दो-दो हज़ार नकलें रहें।
- (६) सन्माननिधिमें कम-से-कम रू. २५) (प॰वीस) का चन्दा देने-वालोंको हिन्दी तथा गुजराती दोनों प्रन्थ मेंट दिये जाँय।

इस प्रस्तावके अनुसार 'दर्शन और चिन्तन 'के नामसे प्रस्तुत पुस्तकमें पंडितजीके हिन्दी छेखोंका संप्रह प्रकाशित किया जाता है।

प्रथम खण्डमें वर्म, समाज तथा दार्शनिक मोमांसा विषयक छेखोंका संग्रह है और दूसरे खण्डमें जैन धर्म और दर्शनमें संबद्ध छेख संगृहीत हैं। ये छेख पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकोंको प्रस्तावनाओं, प्रन्थगत टिप्पणों और व्याख्यानोंके रूपमें छिखे गये थे। ई० १९१८ में मुद्धित कर्मप्रनथकी प्रस्तावनासे छेकर ई० १९५६ के अक्तूबरमें गांधीपारितोषिककी प्राप्तिक अवसर पर दिये गये व्याख्यान तककी पंडितजीको हिन्दी साहित्यकी साधनाको साकार करनेका यहाँ प्रयस्न है।

वाचक यह न समझें कि पंडितजीको साहित्यसाधना इतनेमें हो मर्यादित है। इसी पुस्तकके साथ उनके गुजराती छेखोंका संग्रह मी प्रकाशित हो रहा है, जो विषयवैविष्यकी दृष्टिसे, हिन्दी संग्रहकी अपेक्षा, अधिक समृद्ध है। उनके संस्कृत छेखोंका संग्रह किया ही नहीं गया। और कुछ छेखोंका संग्रह होना अभी बाकी है। विशाल पत्रराशिको और बाचनके समय की गई नोधोंको भी छोड़ दिया गया है। संस्कृत और प्राकृत प्रन्थोंके सम्पादनकी शैलो उनकी अपनी ही है। इन सबका परिशोलन किया जाय तब ही पंडितजीकी साहित्य साधनाका प्रा परिचय प्राप्त हो सकता है। पंडितजीके सामाजिक और धार्मिक छेखोंका प्रधान तस्त है-बुद्धि-छुद्ध अद्यासे समन्त्रित सुसंवादी धार्मिक समाजका निर्माण। व्यक्तिके वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकारके कर्तव्योमें सामक्षस्य होना आवश्यक है। केवछ प्रवर्तक या केवछ निवर्तक, सचा धर्म नहीं हो सकता; किन्तु प्रवृत्ति और निवृत्तिका समन्त्र्य ही सचा धर्म हो सकता है। बाह्य आचारोंकी आवश्यकता, आन्तरशुद्धिमें यदि वे उपयोगी हैं, तब ही है, अन्यथा नहीं; कोरा बाह्याचार निर्धक है। जीवनमें प्राथमिकता आन्तरशुद्धिकी है, बाह्याचारकी नहीं। इन्हीं बातोंका शास्त्र और बुद्धिके बछसे पंडितजीने अपने छेखोंमें विशद रूपसे निरूपण किया है।

पंडितजीन दर्शनके क्षेत्रमें भारतीय दर्शनोंके प्रमाण-प्रमेयके विषयमें जो लिखा है उसका संग्रह ' दार्शनिक मीमांसा ' नामक विमागमें किया गया है। उससे उनका बहुश्रुत्तव तो प्रकट होता हो है, किरत साथ हो दार्शनिकों में अपने अभिमत दर्शनके प्रति जो कदाग्रह होता है उसके स्थानमें पंडितजी में समन्वय और माध्यस्थ्य देखा जाता है। यह समन्वय और माध्यस्थ्य केवल जैनदर्शनके अन्याससे हो आया हो, ऐसी बात नहीं, किन्तु गांधोजीके संसर्गसे, उनके जीवनदर्शनके जीवित अनेकान्तके जो पाठ पंडित्जीने पढे हैं, उसका भी यह फल है। यहो कारण है कि निराग्रहों हो कर दार्शनिक विविध मन्तव्यों-को तुलना करके उनका सारसर्वस्व तटस्थ की तरह वे ग्रहण कर सकते हैं।

यह सच है कि पंडितजीका कार्यक्षेत्र जैनवर्ग और जैनदर्शन विशेषतः रहा है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनका जैनवर्ग और दर्शनमें कदाप्रह है। इस बातकी प्रतीति प्रस्तुत संप्रहरात प्रत्येक छेल करा सकेगा। किसी भी विषयका प्रतिपादन करना हो, तब दो बिशेषताएँ पंडितजीकी अपनी हैं, जो उनके छेलोंमें प्रायः सर्वेप ज्यक्त होती है—एक है, ऐतिहासिक दृष्टिकों और दूसरी है, तुछनात्मक दृष्टिकों। इन दो दृष्टिओंसे विषयका प्रतिगादन करके वे वाचकके समक्ष वस्तुरियति रख देते हैं। निर्णय कभी वे दे

देते हैं और कभी स्वयं वाचकके उत्पर छोड देते हैं।

यह तो निर्विवादरूपमें कहा जा सकता है कि हिन्दी या अंग्रेजीमें एक एक दर्शनके विषयमें बहुत कुछ छिला गया है, किन्तु दार्शनिक एक एक प्रमेयको छेकर उसका ऐतिहासिक दृष्टिसे कमिक तुलनात्मक विवेचन प्रायः नहीं हुआ है। इस दिशामें पंडितजीने दार्शनिक छेखकोंका मार्गदर्शन किया है— ऐसा कहा जाय तो अखुक्ति न होगी। 'दार्शनिक मीमांसा' विभागमें जिन छेखोंका संग्रह प्रस्तुत संग्रहमें हैं, उनमेंसे किसी एकका भी पठन वाचकको इस तथ्यकी प्रतीति करा देगा।

'जैनवर्म और दर्शन 'विभागमें उन विविध छेखोंका संग्रह है, जो उन्होंने कैनवर्म और दर्शनको केन्द्रमें रखकर छिखे हैं। ये छेख वस्तुतः जैनवर्मके मर्मको तो प्रकट करते ही हैं, साथ ही जैन मन्तव्योंकी अन्य दार्शनिक मन्तव्योंसे तुछना भी करते हैं—यह इन छेखोंकी विशेषता है। पूर्वोक्त 'दार्शनिक मीमांसा 'विभागकी विशेषताएँ इन छेखोंमें भी प्रकट हैं। जैनवर्म और दर्शनके विषयमें हिन्दीमें अत्यत्प ही छिखा गया है। और जो छिखा भी गया है वह प्रायः सांप्रदायिक दृष्टिकोणसे। ऐसी स्थितिमें प्रस्तुत छेख-संप्रह वाचकको नई दृष्टि देगा, इसमें सन्देह नही।

इस ग्रन्थमें पण्डितजीका संक्षित परिचय दिया गया है। इससे ज्ञान-साधना व जीवनसाधनाके छिये उन्होंने जो पुरुपार्थ किया है, उसका कुछ परिचय मिल सकेगा। ऐसी आशा है।

प्रस्तुत संपादनको अत्यज्य समयमें पूरा करना था। अनेक मित्रोंको सहायता न होती तो हमारे छिये यह कार्य कठिन हो जाता। श्री महेन्द्र 'राजा ने इस छेखसंप्रहके प्रूफ देखनेमें और श्री भोगीमाई पटेल शास्त्री B. A. ने सूची बनानेमें सहायता की; बनारसके सरला प्रेसके ज्यवस्थापक श्रीयुत परेशनाथ घोष व शंकर मुद्रणालयके ज्यवस्थापक श्रीयुत राजेन्द्रप्रसाद गुप्तने इस प्रत्यको समय पर मुद्रित कर दिया है; कहमदाबादके एल. ही. आर्स

कालिजके अध्यापक श्री रणधीर उपाध्यायने पण्डितजीके संक्षिप्त परिचयका हिन्दी भाषान्तर कर दिया है— हम इन सबका आभार मानते हैं।

श्री भैंबरमल जी सिंधीका तो हम खास आभार मानते हैं कि उन्होंने आजसे १५ वर्ष पूर्व प्रेरणा की थी कि यदि पंडितजीके लेखोंका संग्रह किया जाय तो प्रकाशनका प्रबन्ध वे कर देंगे। फलस्वरूप पंडितजीके बिखरे हुए लेखोंका इतना भी संग्रह हो सका। श्री नाधुराम प्रेमीजीने पंडितजीके लेखोंका एक संग्रह — समाज और धर्म । नामसे और जैन संस्कृति संशोधन मंडलने । चार तीथकर के नामसे प्रकाशित किया है – यह भी उसी प्रेरणाका फल है।

इस प्रन्थमें संगृहीत ' सर्वज्ञाव और उसका अर्थ ' इस एक छेखको छोडकर बाकी सभी छेख पूर्वप्रकशित हैं । यहाँ हम उन सभी प्रकाशकोंका हार्दिक आभार मानते हैं, जिनके प्रकाशनोंसे यह संग्रह तैयार किया गया है।

कौन छेख कर और कहाँ प्रकाशित हुआ है, इसकी सूचना विषयानु-क्रममें दो गई है। संकेतोंकी संपृतिं अंतमें दी गई सूचीमें की गई है।

अन्तमें सन्मान समितिका भी हम आभार मानते हैं कि उसने पंडित-जीके छेखोंका संकछित रूपमें पुनर्भुद्रण करके उन्हें ब्रन्थरूपमें जनताके समक्ष उपस्थित करनेका अवसर दिया।

बुद्धजयम्ती वि. सं. २०१३ }

—सम्पादकमण्डल

# पंडित सुखलालजी

[संक्षिप्त परिचय]



## सचस्स आणाप उवद्विप से मेहावी मारं तरइ।

-सत्यकी आज्ञा पर खड़ा हुआ बुद्धिमान मृत्युको पार कर जाता है।

-श्री आचारीगस्त्र।

0

# पंडित सुखलालजी

[संक्षित परिचय]



### सचस्स आणाप उवद्विप से मेहावी मारं तरइ।

-सत्यकी आज्ञा पर खड़ा हुआ बुदिमान मृत्युको पार कर जाता है।

-श्री आचारांगसूत्र ।

0



पशिया महाद्वीप सदा ही धर्मप्रवर्तकों, तत्त्वर्वितकों और साधकोंकी जन्मभूमि रहा है। इस महागौरवको निभाय रखनेका श्रेय विशेषतः भारत-वर्षको है। पुराणयुगमें भगवान रामचंद्र और कर्मयोगी श्रीकृष्ण, इतिहासकालमें भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध और अर्वाचीन युगमें महात्मा गांधी, योगी श्री. अरविन्द एवं सेत विनोवा कैसे युगपुरुषोंको जन्म देकर भारतवर्षने धर्मचितनके क्षेत्रमें गुरुपद श्राप्त किया है। युगोंसे भारतवर्षने इस प्रकारके अनेक तत्त्ववितकों, शास्त्रप्रणेताओं, साधकों, योगियों और विद्वानोंको जगतीतल पर सादर समर्पित किया है।

प्रज्ञानश्च पंडित मुखलालजी उन्होंमेंने एक हैं। वे सदा ही सप्यशोधक, जीवनसाधक, पुरुषार्थपरायण तथा ज्ञान-पिपामु रहे हैं। इस पंडित पुरुषने ज्ञान-माग पर अपने अंतर्लोकको प्रकाशित कर उच्चल चरित्र द्वारा जीवनको निमेल और ऊर्थ्यगामी बनानेका निरंतर प्रयत्न किया है। इनको साधना सामंजस्यपूर्ण है, इनकी प्रज्ञा सत्यम्हक तथा समन्वयगामी है और इनका जीवन त्याग, तितिक्षा एवं संयमयुक्त है।

#### जन्म, कुटुम्ब और बाल्यावस्था

पंडितजीकी जन्मभूमि वही सौराष्ट्र है जहां कई संतों, वीरों और साहसिकोंने जन्म लिया है। झालावाड जिलेके सुरेन्द्रनगरसे छ मीलके फासले पर लीमकी नामक एक छोटेसे गांवमें संवत् १९३७ के मार्गशीर्षकी शुक्रा पंचमी, तदनुसार ता० ८-१२-१८८० के दिन पंडितजीका जन्म हुआ था। इनके पिताजीका नाम संघजीभाई था। वे विसाधीमाली शांतिके जन थे। उनका उपनाम संघवी और गोत्र धाकड (घकेट) था। जब पंडितजी चार ही सालके थे, तब उनकी माताजीका स्वर्गवास हो गया । घरमें विमाताका आगमन हुआ । उनका नाम था जदीवाई । वे जितनी सुंदर थीं, अतनी ही प्रसंखबदना भी थीं। स्नेह और सौजन्य तो उनमें कूट कूटकर भरा हुआ था। वे मानो मातृत्वकी साक्षात मूर्ति ही थीं। पंडितजीका कहना है कि वह वधीं बाद उनके यह ज्ञात हुआ कि वे उनकी विमाता थीं। इतना उनका सुदु ज्यवहार था !

पारिवारिक व्यवस्था और वशांकी देखभालका सारा काम मूलजी काका करते थे। वे थे तो घरके मौकर, पर कुटुम्बके एक सदस्य ही वन गये थे। उनमें बड़ी वफादारी और ईमानदारी थी। बालक मुखलालको तो वे अपने बेटेसे भी ज़्यादा चाहते थे। उन्हें पंडितजी आज भी 'पुरुषमाता' के स्नेहमरे नामसे स्मरण करते हैं।

बचपनसे ही सुखलालको खेल-कूदका बहा शौक था। ये वहे निर्मीक और साहसी थे। एक बार तैरना सीखनेका जोमें आया तो बिना किसीकी मदद मांगे जाकर कुएँमें कूद पढ़े और अपने तहें तैरना सीख लिया। गुइसवारी भी उन्हें बहुत पसंद थी। सरकसके सवारकी तरह घोड़ेकी पीठ पर खड़े होकर उसे बीवाने में उन्हें बढ़ा मजा आता था। कई बार वे इसमें मुँहके बस्ट गिरे भी थे।

एक बार सुखलाल अपने दो मित्रोंके साथ तालाब पर नहाने बले। बाते करते करते तीनों मित्रोंमें यह होइ लगी कि उल्टे पांव चलकर कौन सबसे पहले तालाय पर पहुँचता है। बस! अब क्या था १ लगे सुखलाल तो उलटे पांव चलने। थोड़ी ही देरमें वे धूहरके किटोंमें जा गिरे। सारे शरीरमें बुरी तरह किटे चुन गये। वे वहीं बेहोश हो गये। उन्हें घर ले जाया गया। यहाँ मुश्किलसे चार-छः घंटोंके बाद जब वे होशमें आये, तो क्या देखते हैं कि सारा बदन कांटोंसे बिंध गया है। तेल लगाया जा रहा है और नाई एक-एक कर किटे निकाल रहा है। पर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। लगे वद बदकर अपनी शीय-गाथा गाने। ऐसे साहसांप्रिय और कीडांप्रिय मुखलाल परिश्रमी, आजाकारी तथा स्वावलंबी भी कम नहीं थे। विवेक और व्यवस्था उनके प्रत्येक कार्यमें दीख पढ़ती थी। दूसरोंका काम करनेकों ये सदा तथार रहते थे। पड़ाईमें वे कमी लापरवाही नहीं करते थे। उनमें आलस्य नामको न था। बुद्धि इतनी तीक्ष्य थी कि किटोनतम विषय भी उनके लिये सरल-ना था। स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि जो भी वे पढ़ते, तुरत कंठस्थ

हो जाता । पुस्तकोंकी देखमाल इतनी अधिक करते थे कि सालभरके उपयोगके बाद भी वे बिलकुल महेन्सी रहती थीं।

गुजराती सातवी श्रेणी पास करनेके बाद मुखलालकी इच्छा अंग्रेजी पदनेकी हुआ, पर उनके अभिभावकोंने तो यह सीचा कि इस होशियार लक्केको पदार्शके बदले व्यापारमें लगा दिया जाय तो थोवे ही अरसेमें दुकानका बोझ उठानेमें यह अच्छा साझीदार बनेगा। अतः उनहें दुकान पर बैठना पड़ा।

धीरे धीरे मुखलाल सफल व्यापारी बनने लगे। व्यापारमें उन दिनों वदी तेती थी। परिवारके व्यवहार भी ढंगसे चल रहे थे। सगाई, बादी, भीत और जन्मके मीकों पर पैसा पानीकी तरह बहाया जाता था। अतिथि-सत्कार और तिथि-स्वीहार पर कुछ भी बाज़ी न रखा जाता था। पंडितजी कहते हैं — इन सबको में देखा करता। यह सब पसंद भी बहुत आता था। पर न जाने क्यों मनके किसी कोनेसे हल्की-सी आवाच उठती थी कि यह सब ठीक तो नहीं हो रहा है। पदना-लिखना छोड़कर इस प्रकारके खर्चीले रिवाजीमें लगे रहनेसे कोई मठा नहीं होगा। शायद यह किसी अगस्य भावीका इंगित था।

चौदह वर्षकी आयुमें विमाताका मी अवसान हो गया। सुखलालकी सगाई तो बचपन ही में हो गई थी। वि॰ सं॰ १९५२में पंद्रह वर्षकी अवस्थामें विवाहकी तैयारियां होने लगी, पर ससुरालकी किसी कठिनाईके कारण उस वर्ष विवाह स्थिगित करना एका। उस समय किसीको यह ज्ञात नहीं था कि वह विवाह सदाके लिये स्थिगत रहेगा।

#### चेचककी धीमारी

व्यापारमें हाथ बैटानेवाले सुखलाल सारे परिवारकी आधा वन गये थे, किन्तु मधुर लगनेवाली आधा कई बार ठिमेनी बनकर थोखा दे जाती हैं। पंडितजीके परिवारको भी यही अनुभव हुआ। वि. सं. १९५३ में १६ वर्षके किशोर सुखलाल खेखकर भयंकर रोगके शिकार हुए। शरीरके रोम रोममें यह व्याधि परिव्याप्त हो गई। क्षण क्षणमें मृत्युका साक्षात्कार होने लगा। जीवन-मरणका भीषण इन्द्र-युद्ध छिड़ा। अंतमें सुखलाल विजयी हुए, पर इसमें वे अपनी आंखोंका प्रकाश सो बैठ। अपनी विजय उन्हें पराजयसे भी विशेष असहा हो गई, और जीवन मृत्युसे भी अधिक कष्टदायी अर्तात हुआ। नेवोंके अंबकारने उनकी अंतरात्माको निराशा एवं श्रन्थतामें निमम कर दिया।

पर दुःसकी सभी औषधि समय है । कुछ दिन बीतने पर मुखलाल स्वस्थ हुए । खोया हुआ अविविध बाह्य प्रकाश भीरे भीरे अंतर्लोकमें प्रयेश करने लगा। और फिर तो उनकी विकलता, निराशा तथा श्रून्यता विनष्ट हो गई। उनके स्थान पर स्वस्थता एवं शांतिका स्थाँदय हुआ। अय युवक सुखलाल का जीवन-मंत्र बना— 'न दैस्यं, न पलायमम्।' महारशी कर्णकी भाँति 'मदायसं तु पीरुपं' के अमीच अखसे भाग्यके साथ लडनेका दुइ संकल्प कर लिया। अपनी विपदाओंको उन्होंने विकासका साधन बनाया। 'विपदः सन्तु नः शुश्चत्'—माता कुन्ती द्वारा व्यक्त महा-भारतकारके ये शब्द आज भी उन्हें उतने ही प्रिय और प्रस्क हैं। सुखलालने चेचककी बीमारीसे कुक्त होकर अपना जीवन-प्रवाह बदल दिया। सफल व्यापारी होनेबाले सुखलाल विद्योपाजनके प्रति उन्मुख हुए, और जन्मसे जो वैश्य थे वे कमसे अब बाह्मण (सरस्वती-पुत्र) बनने लगे। १६ वर्षको वयम दिजलके ये नवीन संस्कार! लीलाधरकी लीला ही तो है।

#### विद्या-साधनाके मार्ग पर

सुखलालका अंतर्मुखी मन आत्माके प्रति गमन करने लगा । उन्होंने निया-साधनाका मार्ग अपनाया । अपनी जिज्ञासा-चुष्टिके लिये वे साधु-साध्वी और सेत-साधकोंका सत्संग करने लगे । इस सत्संगके दो शुभ परिणाम आये । एक ओर धर्मशाखोंके अध्ययनसे मुखलालकी प्रज्ञामें अभिवृद्धि होने लगी और दूसरी ओर वत, तप और नियमपालन द्वारा उनका जीवन संयमी एवं संपन्न बनने लगा ।

वि॰ सं॰ १९५३ से १९६० तबका ६-७ वर्षका काल सुखलालके जीवनमें संकांति-काल था। उस अविधान एक बार एक मुनिराजके संसर्गसे मुखलाल मन अवधानके प्रयोगकी ओर मुद्दे। एक साथ ही सी-पचास बातें याद रखकर उनका अवविधान उत्तर देना कितना आध्यजनक है। किन्तु अल्प समयमें ही मुखलालने अनुभव किया कि यह प्रयोग न केवल विद्योपाजनमें ही बाधक है, अपितु उससे बुद्धिमें वंध्यत्व तथा जिज्ञासाइतिमें शिथिलता आ जाती है। फलतः तत्काल ही इस प्रयोगको छोवकर वे विद्या-साधनामें संलग्न हो गये। आज भी यदि कोई अवधान सीखनेकी बात छेवता है तो पंडितजी स्पष्टतः कहते हैं कि बुद्धिको वंध्या और जिज्ञासाको कुंठित बनानेका यह मार्ग है।

इसी प्रकार एक बार मुखलालको मंत्र-तंत्र सीखनेको इच्छा हो आई। अवकाश तो या ही: बौद्धिक प्रयोग करनेका साहस भी था। सोचा — सीपका बहर उतार सके या अभीप्सित वस्तु प्राप्त कर सके तो क्या ही अच्छा १ लगे मंत्र-तंत्र सीखने, किन्तु अल्पानुभवसे ही उन्हें यह प्रतीति हो गई कि इस सबमें सखांश तो कवित् हाँ है, विशेषतः दंभ और मिष्यात्व है। उसमें अज्ञान, अंधधदा तथा बहमको विशेष बल मिलता है। उनका परिस्थान कर बे फिर जीवन-साधनामें लग गये—ज्ञानमार्गकी और प्रवृत्त हुए।

वि० सं० १९६० तक वे लीमली गांवमें यथासंगव ज्ञानोपार्जन करते रहे। अधमागधीके आगम तथा अन्य धार्मिक प्रत्योंका पठन-मनन कर उन्हें कठस्य कर लिया। साथ ही अनेक संस्कृत पुस्तकों तथा रासों, स्तवनों और सज्ज्ञायों कैसी असंख्य गुजराती कृतियोंको भी जवानी याद कर लिया। पूज्य लाधाजी स्वामी और उनके विद्वान शिष्य पूज्य उत्तमचंदजी स्वामीने उन्हें सारस्वत-ध्याकरण पढ़ाया, पर इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। लीमलीमें नये अभ्यासकी सुविधा नहीं भी। उन्हें इन दिनों यह भी अनुभव होने लगा कि अपने समस्त शास-ज्ञानको व्यवस्थित करनेके लिये संस्कृत भाषाका सम्यक् ज्ञान अनिवाय है। संस्कृतके विश्विष्ट अध्यापनकी सुविधा लीमलीमें भी ही नहीं। सुखलात इस अभावसे बेचन रहने लगे। प्रश्न यह था कि अब किया क्या जाय!

#### काशीमें विद्याध्ययन

दैक्योगसे उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि पूज्य मुनि महाराज थी. धर्मावज्यजी (शास्त्रविद्यारद जैनाचार्य थी. विजयधर्मस्रीधरजी) ने जैन विद्यार्थियोंको संस्कृत-प्राकृत भाषाके पंडित बनानके लिये काशीमें थी. यहोषिजय जैन संस्कृत पाठशाला स्थापित की है। इससे सुखलाल अत्यंत प्रसन्न हो गये। उन्होंने अपने कुटुम्बी-जनोंसे गुप्त पत्रव्यवहार करके बनारसमें अध्ययन करनेकी महाराजजीसे अनुमति प्राप्त कर ली, पर दृष्टिविहीन इस युवकको बनारस एक मेजनेको उद्युम्बी-जन राची हो कैसे? मगर सुखलालका मन तो अपने संकृत्य पर दृद्ध था। ज्ञान-पिपासा इतनी अधिक तीन थी कि उसे कोओ दृष्टा नहीं सकता था। साहस करनेको वृत्ति तो जन्मजात बी हो। फलतः वे पुरुषार्थं करनेको उद्यत हुए। एक दिन उन्होंने अपने अभिभावकोंसे कहा- ''अब मुझे आपनेंसे कोई रोक नहीं सकता। में बनारस जरूर जाऊँगा। अगर आप लोगोंने स्वीकृति नहीं दी तो बहा अनिष्ट होगा।'' घरके सभी लोग जुप थे।

एक दिन पंडितजी अपने साथी नानालालके साथ बनारसके लिये रवाना हो ही गये । बिलकुल अनजाना प्रदेश, बहुत लम्बी यात्रा और भला-भोला साथी—इन सबके कारण उन्हें यात्रामें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। एक बार धौनादिके लिये एक स्टेशन पर उतरे, तो गावी ही छूट गई । पर उयो-स्यों कर वे अंतमें काशी पहुँचे ।

पंडितजीके जीवनके दो प्रस्क बल हैं — जाग्रत जिज्ञासा और अविरत प्रयत्न । इन दोनों गुणों के कारण उनका जीवन सदा नवीन एव जल्लासपूर्ण रहा है । अपनी जिज्ञासा-तुष्टिके लिये वे किसी भी प्रकारका पुरुषार्थ करनेसे नहीं हिचकिचाते ।

भूला ज्यों मोजनमें छन जाता है, काशी पहुँचकर मुसलाल त्यों अध्ययनमें संलग्न हो गये। वि॰ सं॰ १९६३ तक, मात्र तीन ही वर्षमें, उन्होंने अठारइ इजार क्लोक-परिमाण सिद्धहेमव्याकरण बंठस्थ कर लिया। (पंडितजीको आज भी समग्र व्याकरण टीकाके साथ स्मरण है।) व्याकरणके साथ साथ न्याय और साहित्यका भी अध्ययन आरंभ कर दिया। इससे पेडितजीकी जिल्लासा और बद्ने लगी। वे नये नये पुरुषार्थं करनेको उद्यत हुए। जब पाठशालाका वातावरण उन्हें अध्ययनके अधिक अनुकृत नहीं जैंचा, तो वे उससे मुक्त होकर स्वतंत्र रूपसे गंगाजीके तटपर भद्देंनी चाट पर रहने छगे। उनके साथ उनके मित्र बजलालजी भी थे । बनारस वैसे मुदूर प्रदेशमें पंडितजीका कोई सम्बन्धी नहीं था, सर्चकी पूरी व्यवस्था भी नहीं बी। जिज्ञामा-इति अदम्य थीं, अतः आये दिन उन्हें विकट परिस्थितिका सामना करना पहता था । आर्थिक संकट तो इस स्त्रप्नदर्शी नवयुवकको बेहद तंग करता था । अंतमें सोचा—यदि भारतमें व्ययकी व्यवस्था नहीं हुई तो अमरिकाके मि॰ रोकफेलरसे, जो अनेक युवकोंको छात्रवृत्तियाँ दिया करते हैं, आर्थिक सहायता प्राप्त कर अमरिका पहुँचेंगे । पर देवयोगसे आवश्यक धन प्राप्त हो गया और अमरिका जानेका विचार सदाके लिये छूट गया ।

मुसलाल अब विद्योगार्जनमें विद्येष कटियद्ध हुए। उन दिनों किसी वैदय विद्यार्थीके लिये ब्राह्मण पंडितसे संस्कृत साहित्यका ज्ञान आप करना अत्यन्त कठिन कार्य था, पर सुखलाल इताझ होनेवाले व्यक्ति नहीं थे। चिलचिलाती हुई धूपमें या कवाके की सदीने वे रोच आठ-दस मील पैदल चलकर पंडितोंक घर पहुँचते, सेवा-शुक्ष्मा कर उन्हें संतुष्ट करते और ज्यों-त्यों कर अपना हेतु सिद्ध करते। इस प्रकार अविरत परिश्रमसे छात्र सुखलाल पंडित सुखलालजी बनने लगे।

गंगा-नाटके इस निवास-कालके बीच कभी कभी पंडितजी अपने एक हाथसे रस्तीके एक सिरेको बांधकर और दूसरा सिरा किसी दूसरेको सौंपकर गंगा-



पशिया महाद्वीप सदा ही धर्मप्रवर्तकों, तस्वितिकों और साधकोंकी जन्मभूमि रहा है। इस महागौरवको निभावे रखनेका श्रेम विशेषतः भारत-वर्षकों है। पुराणयुगमें भगवान रामचंद्र और कर्मयोगी श्रीकृष्ण, इतिहासकालमें भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध और अर्वाचीन युगमें महात्मा गांधी, योगी श्री. अरिवन्द एवं संत विनोधा जैसे युगपुरुषोंको जन्म देकर भारतवर्षने धर्मचितनके क्षेत्रमें गुरुपद प्राप्त किया है। युगोंसे भारतवर्षने इस प्रकारके अनेक तस्त्वितिकों, शास्त्रप्रणेताओं, साधकों, योगियों और विद्वानोंको जगती—तल पर साहर समर्पित किया है।

प्रज्ञानश्च पंडित सुखलालजी उन्होंमेंसे एक हैं। वे सदा ही सल्याोधक, जोवनसाधक, पुरुषाधंपरायण तथा ज्ञान-पिपास रहे हैं। इस पंडित पुरुषने ज्ञान-माग पर अपने अंतलींकको प्रकाशित कर उज्ज्वल चरित्र द्वारा जीवनको निमेल और उज्ज्वेगामी बनानेका निरंतर प्रयत्न किया है। इनकी साधना सामंजस्मपूर्ण है, इनकी प्रज्ञा सत्यमूलक तथा समन्त्यगामी है और इनका जीवन त्याम, तितिक्षा एवं संयमयुक्त है।

#### जन्म, कुटुम्ब और बाल्यावस्था

पंडितजीकी जन्मभूमि वही सौराष्ट्र है जहां कई संतों, बीरों और साहसिकोंने जन्म लिया है। झालाबाड जिलेके मुरेन्द्रनगरसे छ मीलके कासले पर लीमली नामक एक छोटेसे गांवमें संवत् १९३७ के मार्गझीपैकी शुक्रा पंचमी, तदसुसार ता० ८-१२-१८८० के दिन पंडितजीका जन्म हुआ था। इनके पिताजीका नाम संघजीभाई था। ये विसाधीमाली झातिके जन थे। उनका उपनाम संघवी और मोझ धाकड (धकंट) था। जब पंडितजी चार ही सालके थे, तब उनकी माताजीका स्वर्गवास हो गया । घरमें विमाताका आगमन हुआ । उनका नाम था जहींबाई । वे जितनी सुंदर थीं, जुतनी ही प्रसम्बद्दना भी थीं। स्नेह और सौजन्य तो उनमें कूट कूटकर भरा हुआ था। वे मानो मातृत्वकी साक्षात मूर्ति ही थीं। पिटतजीका कहना है कि कई वयीं बाद उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे उनकी विमाता थीं। इतना उनका मृदु स्यवहार था !

पारिवारिक व्यवस्था और वर्षोंकी देखभालका सारा काम मूलजी काका करते थे। वे थे तो घर के नौकर, पर कुटुम्बके एक सदस्य ही बन गये थे। उनमें बड़ी बफादारी और ईमानदारी थी। बालक सुखलालको तो वे अपने बेटेसे भी ज्यादा चाहते थे। उन्हें पंडितजी आज भी 'पुरुषमाता' के स्तेहमरे नामसे समरण करते हैं।

वचपनसे ही मुखलालको खेळ-कृदका बड़ा शौक था। वे बड़े निर्भीक और साहसी थे। एक बार तैरना सीखनेका जोमें आया तो विना किसीकी मदद मांगे जाकर कुएँमें कूद पड़े और अपने तह तैरना सीख लिया। धुबसवारी भी उन्हें बहुत पसंद थी। सरकसके सवारकी तरह घोड़ेकी पीठ पर खड़े होकर उसे दौड़ाने में उन्हें बड़ा मजा आता था। कई बार वे इसमें मुँहके बल गिरे भी थे।

एक बार मुखलाल अपने दो मित्रोंके साथ तालाब पर नहाने चले। बातें करते करते तीनों मित्रोंमें यह होड लगी कि उलटे पांव चलकर कीन सबसे पहले तालाब पर पहुँचता है। वस! अब क्या था है लगे मुखलाल ती उलटे पांव चलने। बोडी ही देरमें वे थूहरके कांटोमें जा गिरे। सारे शरीरमें बुरी तरह कांटे चुन गये। वे वहीं बेहोझ हो गये। उन्हें घर ले जाया गया। वबी मुश्किलसे चार-छः घंटोंके बाद जब वे होशमें आगे, तो क्या देखते हैं कि सारा बदन कांटोंसे बिंध गया है। तेल लगाया मा रहा है और नाई एक-एक कर कांटे निकाल रहा है। पर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। लगे वद वदकर अपनी शीय-गांधा गाने। ऐसे साहसप्रिय और क्रीडाप्रिय सुखलाल परिअमी, आजाकारी तथा स्वावलंबी भी कम नहीं थे। विवेक और व्यवस्था उनके प्रत्येक कार्यमें दील पहती थी। दूसरोंका काम करनेकों वे सदा सत्तर रहते थे। पदाईमें वे कभी लापरवाही नहीं करते थे। उनमें आलस्य गांमकों न था। चुद्धि इतनी तींक्य थी कि कठिनतम विषय भी उनके लिये सरल-सा था। स्मरणवाक्ति इतनी तींक्य थी कि कठिनतम विषय भी उनके लिये सरल-सा था। स्मरणवाक्ति इतनी तींक्य थी कि की भी वे पहते, तुरंत कंठस्थ

हो जाता । पुस्तकांकी देखभाल इतनी अधिक करते ये कि सालभरके उपयोगके बाद भी वे विरुकुल नई-सी रहती थीं ।

गुजराती सातवी श्रेणी पास करनेके बाद मुखलालकी इच्छा अंग्रेजी पढ़नेकी हुआ, पर उनके अभिभावकीने तो यह सोचा कि इस होशियार लक्ष्मेकी पड़ाओंके बदले व्यापारमें लगा दिया जाय तो बोडे ही अरसेमें दुकानका बोझ उठानेमें यह अच्छा साझीदार बनेगा। अतः उन्हें दुकान पर बैठना पता।

धीरे धीरे मुखलाल सफल व्यापारी बनने लगे। व्यापारमें उन दिनों घडी तेजी थी। परिवारके व्यवहार भी उंगसे नल रहे थे। सगाई, शादी, भीत और जन्मके मौकों पर पैसा पानीकी तरह बहाया जाता था। अतिथि-सत्कार और तिथि-स्वौहार पर कुछ भी बाजी न रखा जाता था। पंडितजी कहते हैं — इन सबको में देखा करता। यह सब पसंद भी बहुत आता था। पर न जाने क्यों मनके किसी कोनेसे हल्की-सी आवाज उठता थी कि यह सब ठीक तो नहीं हो रहा है। पदना-लिखना छोबकर इस प्रकारके खर्बीले रिवाजीमें लगे रहनेसे कोई मला नहीं होगा। शायद यह किसी अगम्य भावीका इंगित था।

चौदह वर्षकी आयुर्में विमाताका मी अवसान हो गया। मुखलालकी सगाई तो बचपन ही में हो। गई थी। वि॰ सं॰ १९५२में पेहह वर्षकी अवस्थामें विवाहकी तैयारियां होने लगी, पर समुरालकी किसी कठिनाईके कारण उस वर्ष विवाह स्थिगित करना पढ़ा। उस समय किसीको यह ज्ञात नहीं था कि वह विवाह सदीके लिये स्थिगत रहेगा।

#### चेचककी बीमारी

व्यापारमें हाथ बँटानेवाले मुखलाल सारे परिवारको आशा बन गये थे, किन्तु मधुर लगनेवाली आशा कई बार ठिमेनी बनकर थीखा दे जाती है। पंडितजीके परिवारको भी यही अनुभव हुआ। वि. सं, १९५३ में १६ वर्षके विद्योर मुखलाल चेवकके भयंकर रोगके शिकार हुए। शरीरके रोम रोममें यह व्याप्ति परिव्याप्त हो गई। क्षण क्षणमें चन्युका साक्षात्कार होने लगा। जीवन-भरणका भीषण इन्द्र-युद्ध छिदा। अंतमें मुखलाल विजयी हुए, पर इसमें वे अपनी अखिका प्रकाश खो बँठ। अपनी विजय उन्हें पराजयसे भी विशेष असला हो गई, और जीवन सन्युसे भी अधिक कप्रदावी प्रतीत हुआ। नेत्रींके अधकारने उनकी अंतरात्माको निराशा एवं शत्यतामें निमग्न कर विया।

पर दुःखकी सभी औषधि समय है । कुछ दिन बीतने पर मुखलाल स्वस्थ हुए । खोया हुआ आँखोंका बाह्य प्रकाश धीरे घीरे अंतर्लोंकमें प्रवेश करने लगा। और किर तो उनकी विकलता, निराशा तथा श्रूम्यता विनष्ट हो गई। उनके स्थान पर स्वस्थता एवं शांतिका सूर्योदय हुआ। अब युवक सुखलाल का जीवन-मंत्र बना—'न दैन्यं, न पलायनम्।' महारथी कर्णकी मीति 'मदापत्तं तु पौरुपं' के अमोध अलसे भाग्यके साथ लबनेका इद संकल्प कर लिया। अपनी विपदाओंको उन्होंने विकासका साधन बनाया। 'विपदः सन्तु नः शश्चत्'—माता कुन्ती द्वारा व्यक्त महा-भारतकारके ये शब्द आज भी उन्हें उतने ही प्रिय और प्रेरक हैं। सुखलालने चेचककी बीमारीसे कुक्त होकर अपना जीवन-प्रवाह बदल दिया। सफल ब्यापारी होनेशिल सुखलाल विद्योपाजनके प्रति उन्मुख हुए, और जन्मसे जो वैस्य थे वे कमसे अब बाह्मण (सरस्वती-पुत्र) बनने लगे। १६ वर्षकी बयमें द्विजनके ये नवीन संस्कार! लीलाधरकी लीला ही तो है।

#### विद्या-साधनाके मार्ग पर

मुखलालका अंतर्मुखी मन आरमाके प्रति गमन करने लगा । उन्होंने विद्या-साधनाका मार्ग अपनाया । अपनी किहासा-तुष्टिके छिये वे साधु-साच्या और सैत-पाधकोंका सत्संग करने लगे । इस सत्संगके दो छुम परिणाम आये । एक ओर धमेशाखोंके अध्ययनसे सुखलालकी प्रहामें अभिष्रदि होने लगी और दूसरी ओर बत, तप और नियमपालन द्वारा उनका जीवन संयमी एवं संपन्न बनने लगा ।

वि॰ सं॰ १९५३ से १९६० तबका ६-७ वर्षका काल मुखलालके जीवनमें संख्यांति-काल था। उस अवधिमें एक बार एक मुनिराजके संसर्गसे मुखलाल मन-अवधानके प्रयोगकी ओर मुद्दे। एक साथ ही सी-पनास बातें याद रखकर उनका व्यवस्थित उत्तर देना कितना आधर्यज्ञमक है। किन्तु अल्प समयमें ही सखलालने अनुमव किया कि यह प्रयोग न केवल विद्योपाजनमें ही वाधक है, अपितु उससे बुद्धिमें वंच्यत्व तथा जिज्ञासावृत्तिमें विधिलता आ जाती है। पलतः तम्काल ही इस प्रयोगको छोड़कर वे विद्या-साधनामें संलग्न हो गये। आज भी यदि कोई अवधान सीखनेको बात छेड़ता है तो पड़ितजी स्पष्टतः कहते हैं कि बुद्धिको वंच्या और जिज्ञासाको खंठित बनानेका यह मार्ग है।

इसी प्रकार एक बार सुखलालको मंत्र-तंत्र सीखनेकी इच्छा हो आई। अवकाश तो था ही; बौद्धिक प्रयोग करनेका साहस भी था। सोचा — सांपका बहर उतार सके या अमीरिसत वस्तु प्राप्त कर सके तो क्या ही अच्छा। लगे मंत्र-तंत्र चीलने, किन्तु अल्यानुसबसे ही उन्हें यह प्रतीति हो गई कि इन सबमें सहांश तो कवित् ही है, विशेषतः देम और मिथ्यात है। उसमें अज्ञान, अंधअद्धा तथा वहमको विशेष वह मिलता है। उनका परित्याग कर दे किर जीवन-साधनामें लग गये—ज्ञानमागंकी और प्रशृत्त हुए।

वि॰ सं॰ १९६० तक वे लीमली गाँवमें यथासंभव शानोपार्जन करते रहे। अर्थमागधीके आगम तथा अन्य धार्मिक प्रन्थोंका पठन-मनन कर उन्हें कटस्थ कर लिया। साथ ही अनेक संस्कृत पुस्तकों तथा रासों, स्तवनों और सज्झायों कसी असंख्य गुजराती कृतियोंको भी जवानी याद कर लिया। पूज्य लाधाजी स्वामी और उनके विद्वान किय्य पूज्य उत्तमचंद्रजी स्वामीने उन्हें सारस्वत-व्याकरण पदाया, पर इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। लीमलीमें नये अभ्यासकी सुविधा नहीं थी। उन्हें इन दिनों यह भी अनुभव होने लगा कि अपने समस्त शास-ज्ञानको व्यवस्थित करनेके लिये संस्कृत भाषाका सम्यक् ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृतके विश्वाद्य अध्यापनकी सुविधा लीमलीमें भी ही नहीं। मुसलाल इस अभावसे वेचन रहने लगे। प्रक्ष यह था कि अब किया क्या ज्ञाय !

#### काशीमें विद्याध्ययन

देवयोगसे उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि पूज्य सुनि महाराज थी. धर्मविजयजी (शास्त्रविज्ञारद जैनानायं थी. विजयधर्मस्रीधरजी) ने जैन विद्यार्थियोंको संस्कृत-प्राकृत भाषाके पंडित बनानेके ित्ये काशीमें थी. यशोविजय जैन संस्कृत पाठ्याला स्थापित की है। इससे सुखळाळ अत्यंत प्रसन्न हो गये। उन्होंने अपने कुटुम्बी-जनोंसे गुप्त पत्रव्यवहार करके बनारसमें अध्ययन करनेकी महाराजजीसे अनुमति प्राप्त कर छी, पर दृष्टिविहीन इस युवकको बनारस तक मेजनेको छुटुम्बी-जन राजी हों केसे मगर सुखळाळका मन तो अपने संकृत्य पर दृढ था। ज्ञान-पिपासा इतनी अधिक तीत्र थी कि उसे कीशी द्वा नहीं सकता था। साहस करनेकी दृत्ति तो जन्मजात थी हो। फळतः वे पुरुषार्थं करनेको उद्यत हुए। एक दिन उन्होंने अपने अभिमावकोसे कहा—'' अब सुझे आपमेंसे कोई रोक नहीं सकता। में बनारस जरूर आऊँमा। अगर आप छोगोंने स्वीकृति नहीं दी तो बद्दा अनिष्ट होगा।'' घरके सभी छोग पुप थे।

एक दिन पंडितजी अपने साबी नानालालके साथ बनारसके लिये रवाना हों ही गये । बिलकुल अनजाना प्रदेश, बहुत लम्बी यात्रा और भला-भोला साथी—दन सबके कारण उन्हें बात्रामें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। एक बार श्रीनादिके लिये एक स्टेशन पर उत्तरे, तो गाड़ी ही छूट गई । पर ज्यों स्पों कर वे अंतमें काशी पहुँचे ।

पहितजीके जीवनके दो प्रेरक बल हैं — जामत विज्ञासा और अविरत प्रयत्न । इन दोनों गुणों के कारण उनका जीवन सदा नवीन एव उक्षासपूर्ण रहा है । अपनी जिज्ञासा-तुष्टिके लिये वे किसी भी प्रकारका पुरुषार्थ करनेसे नहीं हिचकियाते ।

भूखा ज्यों भोजनमें लग जाता है, काशी पहुँचकर मुखलाल त्यों अध्ययनमें संलग्न हो गये। वि० सं० १९६३ तक, मात्र तीन ही वर्षमें, उन्होंने अठारह हजार श्लोक-परिमाण सिद्धहेमव्याकरण बंठस्य कर लिया। (पंडितजीको आज भी समज व्याकरण टीकाके साथ स्मरण है।) व्याकरणके साथ साथ न्याय और साहित्यका भी अध्ययन आरंभ कर दिया। इससे पंडितजीकी जिज्ञासा और बदने लगी। ये नये नये पुरुषार्थ करनेको उदात हुए। जब पाठशालाका वातावरण उन्हें अध्ययनके अधिक अनुकृत नहीं जैंचा, तो वे उससे मुक्त होकर स्वतंत्र रूपसे गंगाजीके तटपर भवेनी घाट पर रहने स्वी । उनके साथ उनके मित्र ब्रजलालजी भी थे । बनारस जैसे सुदूर प्रदेशमें पंडितजीका कोई सम्बन्धी नहीं था, खर्चकी पूरी व्यवस्था भी नहीं भी । जिज्ञासा-वृत्ति अदम्य भी, अतः आये दिन उन्हें विकट परिस्थितिका सामना करना पड़ता था । आर्थिक संकट तो इस स्वप्नदर्शी नवयुवकको बेहद तेस करता था । अंतमें सोचा-यदि भारतमें व्ययकी व्यवस्था नहीं हुई तो अमरिकाके मि॰ रोकफेलरसे, जो अनेक युवकोंको छात्रवृक्तियाँ दिया करते हैं. आर्थिक महायता प्राप्त कर अमरिका पहुँचेंगे । पर देवयोगसे आवस्यक धन प्राप्त हो गया और अमरिका जानेका विचार सवाके छिये छट गया ।

सुललाल अब वियोपार्जनमें विशेष कटिबद हुए। उन दिनों किसी बैड्स वियापिक लिये आग्राम पंडितसे संस्कृत साहित्सका ज्ञान आप करना अत्यन्त कठित कार्य था, पर सुखलाल इताश होनेवाले व्यक्ति नहीं थे। चिलचिलाती हुई धूपमें या कवाके की मर्थोमें वे रोच आठ-दस मील पैदल चलकर पंडितोंके घर पहुँचते, सेवा-छुश्रुषा कर उन्हें संतुष्ट करते और ज्यो-त्यों कर अपना हेतु सिद्ध करते । इस प्रकार अविरत परिश्रमसे छात्र मुखलाल पंडित मुखलालवी बनने लगे ।

नंगा-तटके इस नियास-कालके बीच कभी कभी पंडितजी अपने एक हाथसे रस्तीके एक सिरेको बाँधकर और बूसरा सिरा किसी दूसरेको सौंपकर गंगा- स्नानका आनंद छेते थे। एक बार तो वे बिना रस्सी बांधे नदीमें कूद परे और लगे इबने, किन्तु संयोगसे उनके मित्र बजलाल वहां समय पर आ पहुँचे और उन्हें बचा लिया।

वि॰ सं॰ १९६६में सुखलालजी न्यायाचार्यको परीक्षामें सीमलित हुए, पर दुर्माग्यसे 'लेखक' निकरमा मिला। सुखलालजी लिखाए कुछ, और वह लिखे कुछ। अंतमें उन्होंने अपनी कठिनाई कालेखके प्रिन्सिपल श्री॰ चेनिस साहबसे कही। वे अंग्रेज विद्वान सहदय थे। विद्यार्थीकी वास्तिक स्थितिको समझकर उन्होंने तुरंत मौखिक परीक्षाकी व्यवस्था कर दी और स्वयं भी परीक्षकोंके साथ बंटे। पंडितजीके उत्तर सुनकर श्री॰ चेनिस साहब अत्यंत सुन्ध हो स्थे और उन परीक्षकोंनेंसे एक श्री॰ वामाजरण महाचार्य तो इतने अधिक प्रसन्ध हुए कि उन्होंने सुखलालजीसे अपने यहाँ पढ़ने आनेको वहा। यह पंडितजीको प्रतिभाका एक उदाहरण है।

कमशः सुखलालजीने 'त्यायाचार्य' उपाधिके तीन खंडोंकी परीक्षा भी दे दी, परंतु वि॰ सं॰ १९६९ में अंतिम खंडकी परीक्षाके समय परीक्षकोंके ऐसे कट अनुभव हुए कि परीक्षाके लिये उस कालेज-भवनमें फिर कभी पर न रखनेका संकल्प कर पंडिटजी बाहर निकल गये। इस प्रसंगके लगभग २२-२३ वर्ष पक्षात् वि॰ सं॰ १९६२ में पाळकम-संशोधन समितिके एक सदस्य की हैसियटसे उन्होंने उस मक्षनमें सम्मानपूर्वक पुनः प्रवेश किया।

#### मिथिलाकी यात्रा

वि॰ सं॰ १९६६-६७ तक पंडितजीने बनारसमें जो भी झान प्राप्त हो सकता था, प्राप्त कर लिया; किन्तु उनकी जिझासा और झानपिपासा सो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उनका मन अब विद्वारके विद्याधाम मिथिलाकी ओर दौकने लगा।

मिथिला प्रदेश यानी दरिइताकी सूमि; किन्तु वहाँके सरस्वती-उपासक, ज्ञान तपस्वी पंडितगण विद्याके ऐसे व्यासंगी हैं कि वे अध्ययनमें अपनी दरिइताका दुःख ही मूल जाते हैं। 'नत्यन्याय का विशेष अध्ययन करनेके लिये पंडितजी बनारससे अब समय-समय पर मिथिला जाने लगे। मिथिलामें भी उन्होंने कम कप्ट नहीं झेला। वहाँ वे मोजनमें पाते थे-दाल, भात और साग। कमी अगर दहीं मिल गया तो षह्रस भोजन! मिथिलाकी सदी और वरसातका मुकाबला करना लोहेके चने चवाना था। फुराकी झोंपडीमें घासके

विस्तर पर सोकर मुखलारुजीने सब कुछ सहा और अपने अभीष्ट मार्ग पर डटे रहे ।

पंडितजीके पास एक गरम स्वीटर था । जीवनमें पहली बार उन्होंने उसे खरीदा था । कड़ाके भी सर्दी थी । गुरुजीने स्वीटरकी बढ़ी तारीफ़ की । पंडितजी ताद गये । सर्दीसे खुदके ठिठुरनेकी परवाह न कर उन्होंने वह स्वीटर गुरुजीकी सेवामें सादर समर्पित कर दिया, और खुदने थासके विस्तर और जजरित कंबल पर सदीके दिन काट दिये ।

शुरू-शुरूमें पंडितजी मिथिलाके तीन चार गांवोंमें अध्ययन-ध्ययस्थाके लिये धूमे । अंतमें उन्हें दरभगामें महामहोपाध्याय थी॰ वाटकृष्ण मिश्र नामक गुरु मिल गये, जिनको इपासे उनका परिश्रम सफल हुआ । मिश्रजी पंडितजीसे उम्रमें छोटे थे, पर न्यायशास्त्र और सभी दर्शनोंके प्रस्तर विद्वान थे । साथ ही वे कि भी थे; और सबसे बड़ी बात तो यह धी कि वे अन्वंत सहदय एवं सज्जन थे । पंडितजी उन्हें पाकर इतकृत्य हुए और शुरुजी भी ऐसे पंडित-शिष्यको पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए ।

तत्पश्चात् श्री व बालकृष्ण मिश्र बनारसके औरिएन्टल कालेजके ग्रिन्सिपल नियुक्त हुए । उनकी सिफारिशसे महामना पांडत मदनमीहन मालवीयजी और आचार्य आनंदर्शकर शुक्ते सन् १९३३ में पांडतजीको जन-दशनका अध्यापक नियुक्त किया । बनारसमें अध्यापक होते हुए भी पांडतजी श्री व बालकृष्ण मिश्रके बर्गमें यदा कदा उपस्थित रहा करते थे । यह था पांडितजीका जीवंत विद्यार्थी-भाव । आज भी पांडितजीके मन पर इन गुरुवसके पांडित्स एवं सौजन्यका वडा भारी प्रभाव है । उनके नामन्स्मरणसे ही पांडितजी मिक्त, श्रद्धा एवं आमारकी मावनासे गदगद हो जाते हैं ।

इस प्रकार वि॰ संवत् १९६० से १९६९ तकके नौ वर्ष पंडितजीने गंभीर अध्ययनमें व्यतीत किये थे। उस समय उनकी अवस्था ३२ वर्षकी थी। उसके बाद अपने उपार्जित ज्ञानको विद्यार्थीयगंभे वितरित करनेका पुष्प कार्य उन्होंने हुन्ह किया।

यहाँ एक वस्तु विशेष उद्धेखनीय है कि अपने अध्ययन-कालमें पहित्जी भाज विद्योपार्वनमें ही नहीं लगे रहे । बंगभंगने प्रारंभ होकर विदिध लगेंमें विकसित होनेवाले हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनमें भी वे पूर्णतः अवगत रहे । तहुपरान्त देशको सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर भी उन्होंने चितन किया । इस प्रकार पेडितजीकी दृष्टि शुक्से ही स्थापक भी । निःसंदेह यह उनकी जामत जिज्ञासका ही फल था ।

#### अध्यापन, ग्रंथरचना तथा अन्य प्रवृत्तियाँ

श्री॰ बाबू दयालचंदजी जीहरी आदि उत्साही एवं भावनाशील नवयुव-कोंसे आकृषित होकर अब पंडिटजीने बनारसके बदले आगराको अपना प्रवृत्ति-केन्द्र बनाया । वहाँसे वे आसपासके शहरोंमें मुनियोंको पड़ानेके लिये चार-छः मास जा आते और फिर जागरा वापस आकर अध्ययन-अध्यापन करते । इस प्रकार तीन-चार दर्ष बीते । इतनेमें महात्मा गांधीके प्रसिद्ध सलाग्रह-संग्रामकी दंदमि देशके कोने-कोनेमें बजने लगी। पंडितजी उससे अलिप्त वैसे रह सकते थे ! उन्हें भी बापुके कमयोगने बेहद आकर्षित किया । प्रारंगमें अहमदाबादके कोचरव आश्रममें और तत्पथात् सलायह-आश्रम, साबरमतीमें बाएके साथ रहने पहुँचे । वहां सबके साथ बक्की पीसते और अन्य अम-काय करते । गांधीजीके साथ चक्की पीसते पीसते हाथमें प्रकोछे उठनेकी बात आज भी पण्डितजी आनन्दके साथ बाद करते हैं। किन्स थों हैं । समयके बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके जैसे पराधीन व्यक्तिके लिये वापूके कमयोगका पूर्णतः अनुसरण संभव नहीं है। इस बास्ते विवश होकर फिर वे आगरा लीटे, पर उन पर बापुका स्थामी प्रमान तो पदा ही। ये सादगी और स्वावलंबनके पुजारी बने। पीसना, वर्तन मलना, सफाई करना वर्धरह स्वावलयनके कामोंको करनेमें उन्हें आनंद आने लगा । यह वि० सं० १९७३ की बात है। इन दिनों जीवनको विशेष संबंधी बनानेके लिये पंडिएजीने पाँच वर्ष तक घी-दूधवा भी स्थाग किया और काने-पीनेकी संसटसे सूडी पाने और प्रयादा कर्चसे बचनेके स्टिये उन्होंने अपनी खुराकको बिलकुल सादा बना लिया। इसका नतीया यह हुआ कि सन् १९२० में पेडितजीको बवासीरके भयेकर रोगने आ घेरा और वे मरते-मरते ज्यां-त्यांकर बन्दे । तयसे पंडितजीने शरीर-सँभालनेका पदार्थपाठ सीला ।

अवतक तो पंडितजी अध्यापन-कार्य ही करते थे, पर वि॰ सं० १९७४ में एक बार आंतमूर्ति सन्मिन्न मुनि श्री कर्परविजयजीने पंडितजीके मिन्न मजलातजीसे कहा कि—"आप तो कुछ लिख सकते हैं, फिर आप लिखते क्यों नहीं! सुखलालजी सिख नहीं सकते, इसल्यि वे पंडितोंको तैयार करनेका कार्य करें।" पंडितजीको यह बात तम गई। उन्हें अपनी विकाला बहुत खटकी। उन्होंने सोचा—"मैं स्वयं लिख नहीं सकता तो क्या हुआ!

इसरेको लिखांकर तो अंध-रचना की जा सकतो है!" तुरंत ही उन्होंने कमंतरच्छान सम्बन्धी प्राइत भाषाका 'कमंत्रथ' उठाया । घार परिश्रम कर उस कठिन अंधका अनुवाद, विवेचन और अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना तैयार कर छपवाया । तब तो सभी विद्वान दांतों तले उँगला दवाने रूगे। इस प्रकार पंडितजीकी लेखन-प्रतिभाका पंडितजीकी प्रथम परिचय प्राप्त हुआ । उसीके साथ पंडितजीकी अन्थ-निर्माण की परपरा प्रारंभ हो गई, जो अञ्चल्य हमसे आज तक बल रही है।

तीन वर्षके पश्चात् पंडितजीने 'सन्मतितके 'जैसे महान दार्शनिक प्रथका संपादन-कार्य आगरामें रहकर आरंभ किया, पर उसी समय गांधीजीने अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की और पंडितजीके मित्रोंने उन्हें विद्यापीठके पुरातत्त्व मंदिरमें भारतीय दर्शनके अध्यापक-पदकी ग्रहण करनेका अनुरोध किया । पंडितजीकी गांधीजीके प्रति आकर्षण तो पहले से था ही, मनपसंद काम करते हुए गांधीजीके संस्कर्में रहनेका वह खुबीग पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और संवत् १९७८ में अहमदाबाद जाकर गुजरात विद्यापीठके अध्यापक बन गये ।

गुजरात विद्यापीठ और साबरमती आध्रम उन दिनों राष्ट्रीय तीर्थस्थान माने जाते थे । विद्यापीठमें अध्यापन-कार्यके लिये भारतभरके चोडीके विद्वान एकत्रित हुए थे। थी॰ काका काल्टेलकर, आचार्य क्रपालानी, आचार्य गिडवानी, सुनि जिनविजयजी, अध्यापक धर्मानन्द कोसम्बी, औ॰ विद्वारिकालमाई मदास्वाला, प्रो॰ रामनारायण पाठक, थी॰ रसिकलाल परीख, प॰ वेचरदासजी, औ॰ नानामाई मह, थी॰ नरहरिमाई परीच इलादि अनेक विद्वानीने अपनी बहुन्य सेवाएँ, निःस्वार्यमावसे विद्यापीठको समर्पित की थी। पंडितजी भी उनमें सीमीलत हुए। यह सुबीग उन्हें बहुत पसंद आवा।

विद्यापीठमें रहकर पंडितजीने अध्यापनके साथ-साथ अध्यापक धर्मानन्द कोसम्बीसे पार्टी भाषाका अध्ययम भी किया । तहुपरांत पं॰ वेचरदासजीके सहयोगसे ८-९ वर्षका अविरत परिश्रम कर 'सन्मतितर्क' के संपादनका भगीरथ कार्य सम्पन्न किया । विद्वानीने उस प्रथको (मूळ पाँच भाग और छठा नाग अनुवाद, विवेचन तथा विस्तृत प्रस्तावना आदिका) मुक्तकंठसे प्रशंसा की । डा॰ हमेंग जेकोबी, प्रो॰ लोयमन और प्रो॰ ल्यूटर्स असे प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वानीने भी उसकी तारीक की । गांधीजीको भी उसके निर्माणसे बना ही संतोष हुआ, और उन्होंने कहा—"इतना मारी परिश्रम करनेके पश्चात् सुललालजीको एकाध वर्षका विश्राम लेना चाहिए।" इतनेमें सन् '३० का ऐतिहासिक वर्ष आ पहुँचा। सारे देशमें स्वतंत्रता-संश्रामके नद्वारे शक्ने लगे। राष्ट्रीय आंदोलनमें संमिलित होनेका सबको आहान हुआ। प्रसिद्ध दांडोकूच प्रारंभ हुई, और गांधीजीके सभी साधी इस अहिंसक संश्रामके सैनिक बने। पंतितजी भी उक्षमें संमिलित होनेको अधीर हो उठे, पर उनके लिये तो यह संभव ही न था, अतः वे मन मसोसकर चुप रह गये। उन्होंने इस समझका सबुपयोग एक और सिद्ध प्राप्त करनेके लिये किया। अंग्रेजीमें विविध विययके उचकोटिके गंभीर साहित्यका प्रकाशन देखकर पंडितजीको अंग्रेजीकी अपनी अज्ञानता बहुत खटकी। उन्होंने कटिबद्ध होकर सन् ३०-३१ के वे दिन अंग्रेजी-अध्ययनमें विताये। इसी सिलसिलेमें वे तीन मासके लिये शांतिनिकेतन भी रह आये। अंग्रेजीकी अच्छी योग्यता पाकर ही उन्होंने दम लिया।

सन् १९३३ में पंडितजी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटीमें जैन-दर्शनके अध्यापक नियुक्त हुए। दस वर्ष तक इस स्थान पर कार्य करनेके प्रधात सन् १९४४ में वे नियुक्त हुए। इस दस वर्षकी अविधेमें पंडितजीने अनेक विद्वानोंकी, जिन्हें पंडितजी 'चेतनग्रंथ' कहते हैं, तथार किया और कई ग्रंथीका संपादन किया।

निवृत्तिके समय हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसके तत्कालीन वाइस-नान्सलर और वर्तमान उपराष्ट्रपति डो॰ राश्राकृष्णने यूनिवर्सिटीमें हो प्रत्य-संपादनका महत्त्वपूर्ण कार्य सांपने और एतद्यं आवश्यक धनकी व्यवस्था कर देनेका पंडितजीके सामने प्रस्ताव रखा, पर पंडितजीका मन अब गुजरातकी ओर सीचा जा रहा था, अतः उसे व स्वीकार न कर सके।

्ड्ससे पूर्व भी कलकत्ता युनिवर्सिटीके हत्काठीन बाइस बांसलर औ॰ इयामाप्रसाद मुखर्जीने सर आश्चतीय चेयरके जैन-दर्शनके अध्यापकका कार्य करमेकी पंडितजीसे प्रार्थना की थी, पर पंडितजीने उसमें भी सर्विनय अपनी असमर्थता प्रदर्शित की थी।

#### समन्वयसाधक पांडित्य

पंडितजीके अध्यापन एवं साहित्य-सर्जनकी मुख्य तीन विशेषताएँ हैं :---

(५) " **नामूलं छिल्यते किसित्**"— जो इन्छ भी पदाना या लिखना हो वह आधारभूत ही होना चाहिए और उन्नमें अल्पोक्ति, अतिशयीक्ति या कल्पित उक्तिका तनिक भी समावेश नहीं होना चाहिये।

- (२) ऐतिहासिक हाँ यानी सत्यक्षोधक हाँछ-किसी भी तथ्यका उपयोग अपने मान्य मतको सत्य सिद्ध करनेके हेतु नहीं, पर उस मतके सत्यस्वरूपका साक्षात्कार करनेके लिये ही होना चाहिये ।
- (३) तुलनात्मक दृष्टि—िकसी भी अन्यके निर्माणमें कई प्रेरक बलोंने कार्य किया होता है। इसीके साथ उस अन्य पर पूर्वकालीन या समकालीन अन्योंका प्रभाव होता है तथा उसमें अनेक अन्य उदर्गोंके समाविष्ट होनेकी समावना रहती है। इसके अतिरिक्त समान विषयके प्रन्थोंमें, भाषा-भेदके होते हुए भी, विषय-निरूपणकी कुछ समानता अवश्य रहती है। इसलिये जिस क्यक्तिको सल्यकी खोज करनी है, उसे तुलनात्मक अध्ययनको अपनाना चाहिये।

पंडितजीने उपर्युक्त पद्धतिसे अन्य-रचना कर कई सांप्रदायिक रूड़ियों और मान्यताओंको छिन्न-भिन्न कर दिया । कई नई स्थापनाएँ और मान्यताएँ प्रस्तुत की । इसलिये वे एक ओर समर्थ विद्वानोंके प्रीतिपात्र बने, तो दूसरी ओर पुराने रूड़िवादियोंके, कोपभाजन भी बने ।

पंडितजी संस्कृत, प्राष्ट्रत, पाली, गुजराती, हिन्दी, मराठी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओंके ज्ञाता हैं। गुजराती, हिन्दी और संस्कृतमें उन्होंने ग्रन्थ-रचना की है। प्रारंभमें पंडितजी प्रस्तावना, टिप्पणियां आदि संस्कृतमें लिखनाते थे, किन्तु बादमें गुजराती और हिंदी देसी लोकसुगम भाषाओंमें लिखनेका आग्रह रखा। जब किसी विषय पर लिखना होता है, तब पंडितजी तत्संबंधी कई ग्रन्थ पदनाते हैं, सुनते सुनते कई महत्त्वके उद्धरण नोट करवाते हैं और दुल को याद भी रख लेते हैं। उसके बाद एकाग्र होकर स्वस्थतापूर्वक धाराप्रवाही रूपसे ग्रन्थ लिखनाते हैं। उसके बाद एकाग्र होकर स्वस्थतापूर्वक धाराप्रवाही रूपसे ग्रन्थ लिखनाते हैं। उनकी स्मरणवाक्ति, दुखान्न बुद्धि और विभिन्न विषयों को बैज्ञानिक इंगसे प्रस्तुत करनेकी असाधारण क्षमता देखकर आश्र्य होता है।

पंडितजीका मुख्य विषय है: भारतीय दर्शनशास्त्र, और उसमें भी वे जैन-दर्शनके विशेषल हैं। उन्होंने सभी दर्शनोंके मूल तत्त्वींका एक सखे अभ्यासीके रूपमें अभ्यास किया है। इसीलिए वे उनकी तात्त्विक मान्यताओंको जब-मूलसे पक्ष सकते हैं। आज जबकि हमारे सामान्य पंडितोंको भारतीय दर्शनोंमें परस्पर विभेद नजर आता है, पंडितजीको उनमें समन्वय—साधक अभेव-तत्त्व दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार सबे भारतीय दर्शनोंके मध्य समन्वयनादी दृष्टिकोणकी स्थापना ही दर्शनके क्षेत्रमें पंडितजीकी मौलिक देन है। आज तो वे भारतीय दर्शन ही नहीं, संसारके सभी दर्शनोंमें समन्वय—

साधक तत्त्वींके दर्शन कर रहे हैं । अब पंडितजी सही अधीमें 'सर्वदर्शन-समन्त्रयके समर्थ पंडित ' बन गये हैं ।

#### जीवनपद्धति

पंडितजी अधिकसे अधिक स्वावलंबनके पक्षपाती हैं। किसी पर अवलंबित रहना उन्हें रुचिकर नहीं। इसरोंकी सेवा देते समय उन्हें बड़ा क्षोभ होता है। परावलंबन उन्हें प्रिय नहीं हैं, अतः उन्होंने अपने जीवनको बहुत ही सादा और कम खर्चवाला बनाया है। अपरिग्रहके वे आग्रही हैं।

पंडितजीके भोजन, वाचन, देखन या मुलाकातका कार्यक्रम सदा निश्चित रहता है। वे प्रत्येक कार्यमें नियमित रहनेका प्रयत्न करते रहते हैं। निर्धिक कारुक्षेप तो उन्हें धनके दुर्व्यक्षे भी विशेष असहा है।

भोजनकी परिमितता और टहलनेकी नियमितताके ही कारण पंडतजी तन और मनसे स्वस्थ रहते हैं। वे मानते हैं कि भोजनके प्रथान आलस्यका अनुमन होना कदापि उचित नहीं। शरीरका जितना पोषण हो उतना ही उससे काम भी लिया जाय। धन-संचयकी भांति शरीर-संचय भी मनुष्यके पतनका कारण होता है। इस मान्यताके कारण वे शरीर-पुष्टिके लिये औषिय गा विशेष भोजन कभी नहीं लेते। जब स्वास्थ्य विशव जाता है, तब अनि-पाय रुपसे ही दवाका आध्य लेते हैं। सन् १९३८ में पंडतजीको एपेण्डि-साइटिसका ओपरेशन वस्वदेंमें करवाना पड़ा था। तबसे उन्हें यह विश्वास हो गया कि तबीयतकी ओरसे लापरवाह रहने पर ही ऐसी बीमारियों आ घरती हैं। अब वे अपने खाने-पीनेमें ज्यादा चौकके हो गये हैं। कम-खर्चीको पंडितजी अपना मित्र मानते हैं, पर साथ ही अपने साथीके लिये सदा उदार रहते हैं। किसीका, किसी भी प्रकारका शोषण उन्हें पसंद नहीं। किसी जिज्ञास या तत्त्वचितकको मिलकर पंडितजीको बहुत खुशी होती है। अपनी या औरोंकी जिज्ञासा संतुष्ट करना उनका प्रिय कार्य है।

पंडिजीका जीवनमंत्र हैं — 'औरोंकी ओर नहीं, अपनी ओर देखी। दूसरे क्या कहते हैं, इसकी चिंता न करों। अपने मनको स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना हमारे हाथमें हैं।' एक वार प्रसंगवज्ञात उन्होंने कहा था, "यह वात हमें सदा याद रखनी चाहिये कि हम अपने मनको अपने वसमें रख सकते हैं। मन ही बंधन और मुक्तिका कारण है। मान छीकिये मैंने किसीसे रसका प्याला मैंनवामा। रसका वह भरा हुआ प्याला छाते-छाते रास्तेमें गिर

पड़ा और फुट गया। सारा रस जमीन पर फैल गया। इस पर हमें सुस्सा आना स्वामाविक है। पर ऐसे मौकों पर हमें, जिन्हें आध्यात्मिक साधना इष्ट है, इतना ही सोचना चाहिये कि प्यालेकों या रसकों नीचे गिरनेसे चचाना मले ही हमारे हाथमें न हो, पर हमारे जिलाको क्रोध हारा पतित होनेसे बचाना तो हमारे बसकी बात है। हम उसे क्यों न करें ? "

#### व्यापक दृष्टि

पंक्षितजी मुलतः ज्ञानोपासक हैं, पर ज्ञानको ही सर्वेसवा साननेवाले वे पोंगापेशी नहीं । वे जीवनको व्यापक दृष्टिसे देखते हैं । संकृष्टितता उनमें नामको भी नहीं । वे दर्शनशास्त्र एवं संस्कृत-पाली-प्राकृत साहित्यके समर्थ विद्वान होते हुए भी मनोविज्ञान, मानववंशशास, समावशास्त्र इत्यादि विविध ज्ञान-विज्ञानकी शासाओंके भी जानकार हैं। साथ ही जीवनीपयोगी विविध प्रवृत्तियोंका महत्त्व वे खब जानते हैं। इसीलिए तो उन्हें गंभीर अध्ययन तथा आस्त्रीय जितनमें जितनी रुचि हैं उतनी ही पशुपालन, खेती, सी-शिक्षा, हरिजनोद्धार, प्रामीचीग, सादी, क्याई-बुनाई, शिक्षाका माध्यम इत्यादि राष्ट्रनिर्माण और जनसेवाके विविध रचनात्मक कार्यीमें रुचि है। वे इनमें रस लेते हैं और समय मानव-जीवनके साथ अपने व्यक्तिगत जीवनका तादातम्य स्थापित करनेका निरंतर प्रयत्न करते हैं। अज्ञानता, अंधअदा, वहम, रुदिपरायणता आदिने प्रति पहित्तत्रीको सम्रत नफरत है । सी-परुप या मानव-मानवके ऊँच-नीचके मेदभावको देलका उनकी आत्माको बदा फ्लेश होता है। जिस धर्मने एक दिन जनताको अज्ञानता, अंधअदा तथा रूढिसे मुक्त करनेका प्रण्यकाय किया था उसी धुम या मतक अनुसायियोंको आज प्रमतिरोधक द्रगुणीको प्रश्रय देते देखकर पंडितनीका पुण्यप्रकोप प्रकट हो जाता है और वे कह उठते हैं—" द्वासाक्षेत्रे गर्दभाश्चरन्ति।"

हानका हेतु सरय-शोधन और क्रियाका हेतु खीवन-शोधन अर्थात् अर्हसा-पालन है। अतः यदि कही झालके नाम पर अंधअद्धा और अशानताकी तथा क्रियाके नाम पर विवेकहीनता और जहताकी पुष्टि होती हो, तो पंडितजी उसका उम्म विरोध किये बिना रह नहीं सकते। इसीके परिणामस्वरूप ये परपरावादी और शहिवादी समावकी घोर निदाके पात्र बनते हैं। ज्ञान-साधनाको सफल बनानेके लिये वे सत्यको संप्रदायसे बढ़कर मानते हैं। सांप्रदासिक क्वामह या अपने मतका मोह उन पर कमी नहीं छाया। बुद्धि और हृदयके विकासकी अमरोधक प्रश्नासका उनकी इष्टिमें कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार पंडितजी सदा ही क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील दृष्टिकोणका स्वागत करते रहे हैं, अन्याय और इमनका विरोध करते रहे हैं, सामाजिक युव्यवहारसे पीडित महिलाओं एवं पददिल्लोंक प्रति सहदय बने रहे हैं।

पडितजी धार्मिक एवं सामाजिक रोगोंके सच्च परीक्षक और चिकित्सक हैं।
निवृत्तिके नाम पर प्रवृत्तिके प्रति हमारे समाजकी उदासीनता उन्हें बेहद खटकती
है। उनका धार्मिक आदर्श है: मित्ति में सट्यभूपसु — समस्त विश्वके
साथ अद्वैतभाव यांनी अहिंसाका पूर्ण साक्षात्कार। इसमें सांप्रदायिकता या
पक्षापक्षीको तनिक भी अवकाश नहीं है। उनका सामाजिक प्रवृत्तिका आदर्श
है — बी-पुरुष या मानवमात्रकी समानता।

पंडितजी प्रमके भूखे हैं, पर खुशामदसे कोसी दूर मामते हैं । व जितने विनम्न हैं, उतने ही दद भी हैं । अत्यंत शांतिपूर्वक सत्य वस्तु कहनेमें उन्हें कोई हिचांकचाहट नहीं । आवश्यकता पहने पर कटु सत्य कहना भी वे नहीं चूकते ।

पंडितजीकी व्यवहारक्यालता प्रसिद्ध है। पारिवारिक या ग्रहस्थीके जिटल प्रश्नोंका वे व्यावहारिक इल स्रोव निकालते हैं। वे इतने विचक्षण हैं कि एक बार किसी व्यक्ति या स्थानकी मुलाकात ले लेने पर उसे फिर कभी नहीं भूलते; और जब वे उसका वर्णन करना ग्रह करते हैं, तब मुननेवाला यह भाँप नहीं सकता कि वर्णनकर्ता चक्षुहीन है। वे उदार, सरल एव सहदय हैं। कोई उन्हें अपना मित्र मानता है, कोई पिता और कोई गुरुवर्ष।

गाँधीजोके प्रति पंडितजीकी अट्ट अदा है। बाप्की रचनात्मक प्रवृत्ति-गाँमें उन्हें वर्षा रूचि है। अपनी विवशताके कारण वे उनमें सिक्क्य सहयोग नहीं दे सकते, इसका उन्हें बढ़ा दुःख है। इन दिनों गुजरातके मुदान कार्यकर्ताओंने तो उन्हें अपना बना लिया है। प्॰ रविशंकर महाराजके प्रति पंडितजीको बढ़ा आदर है। तहुपरांत 'गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च चयः '—इस सिद्धान्तानुसार श्रो॰ नारायण देसाई जैसे नव-युवकोंकी सेना-प्रवृत्तिके प्रति भी वे स्तेह व श्रद्धापुर्वक देखते हैं।

#### प्रवृत्तिपरायण निवृत्ति

बनारससे निवृत्त होकर पंडितजी वस्बईके भारतीय विद्यासवनमें अवैतनिक अध्यापकके स्थमें काम करने लगे, पर वस्बईका निवास उन्हें अनुकूल न हुआ। अतः वे वापस बनारस लौट गये। सन् १९४० में वे अहमदाबादमें आवे और मुतरात विद्यासभाके थी॰ भो॰ ते॰ विद्यासकर्में अवैतनिक अध्या-पकके रूपमें कार्य ग्रुह किया । यह कार्य आज भी जारी है और अब तो अहमदाबाद ही में पंडितजीका कायमी मुकाम हो गया है ।

वैसे देखा जाब तो पंडितजी अब निवृत्त गिने जाते हैं, पर उनका यह निवृत्ति काल प्रवृत्ति कालसे किसी तरह कम नहीं । विद्याके उपार्जन और वितरणका काय आज ४० वर्षकी आयुमें भी वे अविरत गतिसे कर रहे हैं, और मानो किसी प्राचीन ऋषि-आध्यमके कुलपति हो इस तरह विद्यार्थियों, अध्यापकों और विद्वानोंको उनका अमृत्य मागंदर्शन सुलम हो रहा है ।

अपने निकट आनेवाले व्यक्तिको दुछ-न-वृद्ध देकर मानवताके ऋणसे सुक्त होनेकी पंडितजी सदा चिंता करते रहते हैं। हाल ही में (ता॰ १६-२-५७ के दिन) गुजरातके नदगुवक भूदान कार्यकर्ता औ॰ सूर्यकांत परीखको पत्र लिखते हुए आचार्य विनोधा भावेने पंडितजीके बारे में सत्य ही लिखा है—

" पंडित सुखलालजीको आपको विचार-शोधनमं मदद मिलती है, यह जानकर मुझे ख़शी हुई। मदद देनेको तो वे बैठे ही हैं। मदद लेनेवाला कोई मिल जाता है तो उसीका अभिनंदन करना चाहिये।"

#### विद्वताका वहुमान

गत दस वर्षीमें पडितजीकी विद्वसाका निम्नलिखित इंग्से बहुमान हुआ है—

सन् १९४७ में जैन साहित्यकी उल्लेखनीय सेवा करनेके उपलक्ष्यमें भावनगरकी थी॰ यशोविजय जैन प्रथमालाकी ओरसे थी॰ विजयपर्मस्ति जैन साहित्य सुवर्ण-चंद्रक (प्रथम) अर्पित किया गया।

सन् १९५१ में आप ऑल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फरन्सके १६वे लसनऊ अधिवेशनके जैन और प्राकृत विभागके अध्यक्ष बने ।

सन् १९५५ में अहमदाबादमें युजरात विद्यासमा द्वारा आयोजित श्री॰ पोपटलाल हेमचंद्र अध्यातम व्याख्यानमालामें 'अध्यातमविचारणा' संबंधी तीन व्याख्यान दिये।

सन् १९५६ में वर्षाकी राष्ट्रमाषा प्रचार समितिकी ओरसे दार्शनिक एउं आप्यात्मिक प्रेवीकी हिन्दीमें रचना कर हिन्दी मापाकी सेवा करनेके उपलक्ष्यमें ४० ५५०२)का श्री० महात्मा गाँधी पुरस्कार (पंचम) आपको प्रदान किया गया। (चतुर्थ पुरस्कार पू० विनोवाजीको प्रदान किया गया था।)

सन् १९५० में महाराजा समाजीराव सूनिवर्सिटी, बड़ीदाके तत्त्वा-बधानमें महाराजा समाजीराव ओनरेरियम छेक्चसेकी क्षेणीमें 'भारतीय तत्त्वविद्या' पर आपने पाँच व्याख्यान दिये।

सन् १९/५७ में गुजरात यूनिवर्सिटीने आपको डॉक्टर ऑफ लेटर्स (D. Litt.) की सम्मानित उपाधि अदान करनेका निर्णय किया।

सन् १९५० में अखिल भारतीय रूपमें संगठित 'पंडित सुखलालजी सन्मान सिर्मित ' द्वारा वंबईमें आपका सार्वजनिक डंगसे भव्य सन्मान किया गया। एक सन्मान-कोश नी अपित किया गया और आपके लेख-संप्रहों ( दो गुजरातोंमें और एक हिन्दीमें जुल तीन प्रेथों )का प्रकाशन करनेकी घोषणा की गई।

#### साहित्य सर्जन

पडितजीके संपादित, संशोधित, अनुवादित और विवेचित प्रेशोकी नामावली निम्नोकित है—

- (१) आत्मानुशास्तिकुळक—( पृशेचार्य इत ) मूल प्राप्ततः गुजराती अनुवाद (सन् १९१८-१५ ) ।
- (२-५) **कर्मश्रंथ १ से ४**-देवेन्द्रस्ति इतः मूल प्राकृतः हिन्दी अनुवाद, विवेचन, प्रस्तावमा, परिशिष्ट्युक्तः सन् १९१५ से १९२० तकः प्रकाशकः श्री आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडलः, आगरा ।
- (६) दंडक पूर्वाचार्य इत प्राइत जैन प्रकरण प्रयका हिन्दीसार; सन् १९२१; प्रकाशक उपर्युक्त ।
- (४) **पंच प्रतिक्रमण**—जैन आचार विषयक प्रन्यः मूल प्राकृतः हिन्दी अनुवाद विवेचन, प्रस्तावना युक्तः सन् १९२१: प्रकाशक उपयुक्तः ।
- (८) योगदर्शन—मूल पातंत्रल योगसूत्र; ग्रांत उपाध्याय यशोविजयजी इत तथा श्री हरिभद्रसूरि इत प्राइत योगिविशका मूल, टीका (संस्कृत) उपाध्याय वशोविजयजी इत; हिन्दी सार, विवेचचन तथा प्रस्तावना युक्त; सन् १९२२; प्रकाशक उपर्युक्त ।
- (९) सन्मतितर्क मूल प्राइत सिद्धसेन दिवाकर इत; टीका (संस्कृत) थी अनयदेवसूरि इत; पाँच भाग, छठा भाग मूल और गुजराती सार, विवेचन तथा प्रस्तावना सहित; पं. वेचरदासजीके सहयोगसे। सन् १९२५ से १९३२ तक;

प्रकाशक: गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।

( छठे भागका अंग्रेजी अनुवाद सन् १९४० में जैन श्वेताम्बर मृतिपूजक कान्फरन्सकी ओरसे प्रकट हुआ है । )

- (१०) जैन दृष्टिए ब्रह्मचर्यविचार गुजरातीमें, पंडित बेजरदास-जीके सहयोगमें, प्रकाशक उपयुक्त ।
- (११) तस्यार्थस्त्र उमास्त्रति वाचक इत संस्कृतः सार, विवेचन, विस्तृत प्रस्तावना युक्तः गुजराती और हिन्दीमैं; सन् १९३० में । गुजरातीके प्रकाशकः गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, तीन आवृत्तियां।

हिन्दी प्रथम आवृत्तिके प्रकाशक: श्री॰ आत्मानंद जन्म शताब्दी स्मारक समिति, बम्बई: दूसरी आवृत्तिके प्रकाशक: जैन संस्कृति संशोधक मंडल, बनारस ।

- (१२) स्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर छत; सूल संस्कृत; अनुवाद, विवेचन, प्रस्तावना युक्त; सन् १९२५; जन साहित्य संशोधक में प्रकट हुआ है।
- (१३) प्रमाणमीमांसा—हेमचंद्राचार्य छुतः मूल संस्कृतः हिन्दी प्रस्तावना तथा टिप्पण युक्तः सन् १९३९ः प्रकाशकः सिंधी जैन प्रन्थमाला, बस्बदे ।
- (१४) जनतकभाषा उपाध्याय यशोविजयजी इतः मूल संस्कृतः संस्कृत टिप्पणयुक्तः, हिन्दी प्रस्तावनाः सन् १९४०: प्रकाशक उपयुक्तः ।
- (१५) हेतुर्बिदु—बीद स्यायका संस्कृत प्रस्थः धमकीर्ति कृतः टीकाकार अर्चट, अतुटीकाकार दुवेंक मिश्रः अंग्रेजी प्रस्तावना युक्तः सन् १९४९ः प्रकाशकः गायकशां ओरिएण्डल सिरीज, बडीदा ।
- (१६) **ज्ञानविंदु** डपाध्याय यशोविवयजी इतः मूल संस्कृतः हिन्दी प्रस्तायना तथा संस्कृत टिप्पण युक्तः सन् १९४९ः प्रकाशकः सिधी जैन प्रस्थमाला, वस्वदं ।
- (१७) तस्वोपप्रवस्तिह— अयराधि इतः नार्वाक परम्पराका संस्कृत मन्त्रः अंग्रेवी प्रस्तावना युक्तः सन् १९४०: प्रकाशकः मायकवाड ओशिएण्टल सिरीज, वदौदा ।
- (१८) वेदवादहार्बिशिका—सिंबसेन दिवाकर छतः सेस्छतः गुजरातीमें सार, विवेचन, प्रस्तावनाः सन् १९४६ः प्रकाशकः भारतीय विद्यामवन, वस्वदं । (यह प्रस्य हिन्दीमें भी प्रकाशित हुआ है।)

- (३९) आध्यात्मिक विकासकम गुणस्थानके तुरुनात्मक अध्ययन सर्वधी तीन लेख: सन् १९२५: प्रकाशक: शंभुलाल ज॰ शाह, अहमदाबाद ।
- (२०) निर्म्नेथ संप्रदाय—महत्त्वके प्राचीन तथ्योंका ऐतिहासिक निरुपण; हिन्दीमें; सन् १९४०; प्रकाशक: जैन संस्कृति संशोधक मंडल, बनारस ।
- (२१) **चार तींथेकर** सगवान ऋषसदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महाबीर संबंधी लेखोंका संग्रह: हिन्दीमें; सन् १९५४: प्रकाशक उपयुक्त ।
- (२२) धर्म और समाज वेखोंका संग्रहः हिन्दोमें; सन् १९५३; प्रकाशकः हिन्दी धन्य-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई ।
- (२३) अध्यातमिवचारणा गुजरात विद्यासमाठी थी० पोपटलाल हेमचंद्र अध्यातम त्यास्थानमालाके अंतर्गत आत्मा, परमातमा और साधनाके संबंधमें दिये गये तीन व्याख्यान; गुजरातीमें; सन् १९५६; प्रकाशक: गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद ।
- (२४) भारतीय तस्वविद्या— महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, धवीदाके तस्वावधानमें महाराजा सयाजीराव ओनरेरियम देवचर्सके अंतर्गत मगत, जीव और ईश्वरके संबंधमें दिये गये पांच स्यास्थान; प्रकाशकः धवीदा यूनिवर्सिटी (प्रेसमें)।

इनके अतिरिक्त दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयोंसे सम्बद्ध अनेक लेख पंडितजीने गुजराती और हिन्दीमें व्यित्वे हैं। इनमेंसे अधिकांश लेख 'पंडित सुखलालजी सन्मान समिति की ओरसे प्रकाशित 'दर्शन अने चितन' नामक गुजरातीके दो प्रन्थोंमें तथा 'दर्शन और चितन' नामक हिन्दीके एक प्रन्थमें संग्रहीत किये गये हैं।

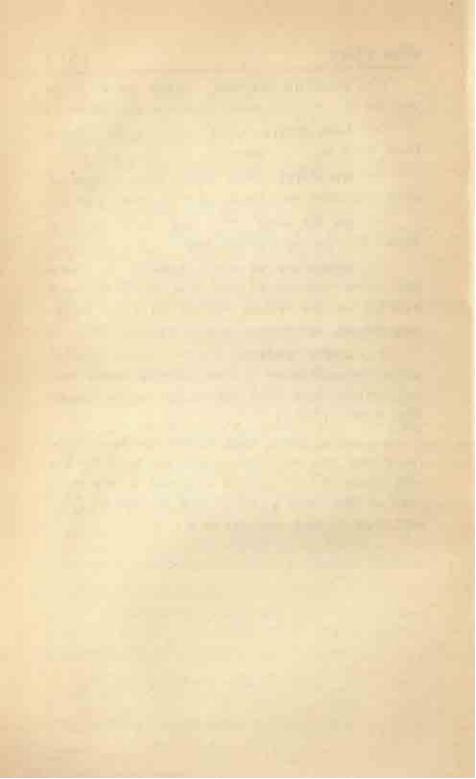

## विषयानुक्रमणिका

原設

34

#### प्रथम खण्ड

१. मैं हिन्दी जिखने की ओर क्यों अका ?

| १. धर्म और समाज                                                     | 200    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| १. धर्म का बीज और उसका विकास [ 'धर्म और समाज', ई० १६५१              | ] ₹    |
| २. धर्म और संस्कृति [ नया समाज, ई॰ १९४८ ]                           | 3      |
| ३. वर्म ग्रीर बुद्धि [ श्रोसवाल नवयुवक, ई० १६३६ ]                   | 183    |
| ४. विकास का मुख्य साधन [ संयूक्षांनन्द अभिनन्दन ग्रंथ, ई० १९५०      | 1 %=   |
| भू. जीवन दृष्टि में मौतिक परिवर्तन [ नया समाज, ई॰ १६४८ ]            | २६     |
| ६. समाज को बदलो [ तरुण, ई॰ १६५१ ]                                   | 30     |
| ७. बालदीचा [तब्स, ई० १६४६]                                          | 3=     |
| प्रमं और विद्या का तीर्थ—वैशाली [ई॰ १६५३]                           | 38     |
| ६. एक पत्र [ ऋोसवाज नवयुवक, वर्ष ८, ग्रंक ११ ]                      | 8.5    |
| २- दार्शनिक मीमांसा                                                 | -7     |
| र- द्रासावक सामाला                                                  | 17 E   |
| १. दर्शन श्रीर सम्प्रदाय [न्यायकुमुद्चन्द्र का प्राक्रयन, ई० १६४१ ] | ६७     |
| २. दर्शन शब्द का विशेषार्थ [ प्रमाणमीमांसा, ई॰ १६३६ ]               | 50     |
| ३. तत्त्वोपप्तवसिंह [मारतीय विद्या, ई० १९४१ ]                       | 15-8   |
| ४. ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता [ प्रमाणमीमांता, ई॰ १६३६ ]               | 250    |
| ५. ब्रात्मा का स्वपरप्रकाश (१) [ , , , ]                            | \$\$\$ |
| ६. आत्मा का स्वपरप्रकाश (२) [ ,, ,, ]                               | 75x    |
| ७. प्रमाग्तस्यों की तार्किक परंपरा [ ,, , , ]                       | 450    |
| ६. प्रामास्य—स्वतः या परतः [ , , , ]                                | १२२    |

| विषय                          |                |                  | 28         |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------|
|                               | प्रमासमीमांसा, | ई० १६३६ ]        | 858        |
| १०, इन्द्रियविचार             | [ ,,           | ,, ]             | \$ \$8     |
| ११. मनोविचारखा                | [ "            | , ]              | 358        |
| १२. प्रमाण का विषय            | [ "            | ,, ]             | 5.8.5      |
| १३. द्रव्य-गुर्गा-पर्याय      | [ "            | ,, ]             | 52.5       |
| १४. वस्तुल की कसौटी           | [ "            | ,, 1             | 680        |
| १५. प्रमाग्फल चर्चा           |                | ,, ]             | १५१        |
| १६. प्रत्यच्च विचार           | [ ,,           | ,, ]             | १५५        |
| १७. बीद प्रत्यक्षलद्भण        | [ "            | 35               | 860        |
| १८. मीमांसक का प्रत्यचलच्या   | [ ,            | " ]<br>" ]       | १६२        |
| १९. संख्यका प्रत्यवतव्यय      | [ "            | . ]              | १६३        |
| २०. घारावाहिक शान             | [ ,,           | , I              | १६३        |
| २१. स्मृतिप्रामास्य           | [ "            | , ]              | १६७        |
| २२. प्रत्यभिज्ञा              | [ "            | " ]<br>" ]       | १७०        |
| २३. तकं प्रमाय                | [ "            | ,, ]             | 908        |
| २४. अनुमान                    | ( "            | » ]              | \$98       |
| २५. व्यासिविचार               | [ ,,           | » ]<br>» ]       | \$50       |
| २६. परार्यानुमान के अवयव      | [ ,            | , ]<br>, ]       | १८१        |
| २७. हेतु के रूप               | [ "            | ,, 1             | १८४        |
| २८. हेतु के प्रकार            | [ 19           | a )              | रेट्ट      |
| २६. बारण श्रीर कार्यलिङ्ग     | 1 10           | ,, ]             | 0.39       |
| ३०. वज्ञविचार                 | [ "            | ,, ]             | 939        |
| ३१. इष्टान्तविचार             | 1 "            | , ]              | 133        |
| ३२. ऐस्त्रामास                | [ "            | n 1              | १६७        |
| ३३. दशन्तामास                 | [ "            | , ]              | 909        |
| ३४. दूपण-दूपणामास             | 4 0            | , 1              | <b>११३</b> |
| ३५. वादविचार                  | [ "            | a, 1             | 255        |
| ३६. निग्रहस्थान               | [ 1            | 0 1              | 558        |
| ३७. योगविद्या [योगदर्शन भू    |                |                  | 550        |
| ३८. प्रतिमामूर्ति सिदसेन दिवा | कर [ भारतीय वि | वेद्या, दे० १९४५ | ] २४८      |
| स्वी                          | 4 1 5          |                  | 355        |

## द्वितीय खण्ड

## १. जैन धर्म और दर्शन

| १. मगवान पार्श्वनाथ की विरासत [ स्रोरियन्टल कोन्फरंस, ई० १६५              | 17] 7       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| २. दीवंतपस्वी महावीर [ मालवमयूद, ई० १६३३ ]                                | 24          |
| ३. भगवान् महाबीर का जीवन [ जैन सं. शं॰ मं॰ पत्रिका, ई॰ १६४७               | 738         |
| ४. निर्मन्य संप्रदाय [ 35 35 35                                           | 1 40        |
| ५. बैन धर्म का प्रारा [ ई० १६४६ ]                                         | 288         |
| ६ वैन संस्कृति का हृदय [ विश्ववासी, ई० १६४२ ]                             | 255         |
| ७. अनेकान्तवाद की मर्यादा [अनेकान्त, ई० १६३०]                             | \$80        |
| <ul> <li>अनेकान्तवाद [ प्रमायामीमांसा की प्रस्तावना, ई० १६३६ ]</li> </ul> | १६१         |
| ६. आवश्यक किया [ पंचमतिकमण की मस्तावना, ई॰ १६२१ ]                         | 508         |
| १०. कर्मतत्त्व [ पंचम कर्मप्रत्य का 'पूर्व कथन' ई० १६४१ ]                 | २०५         |
| ११. कर्मवाद [कर्मविपाक की प्रस्तावना, ई० १६१ € ]                          | २१२         |
| १२. कर्मस्तव [ब्रितीय कर्मप्रन्य की प्रस्तावना, ई॰ १६१८]                  | 58.7        |
| १३- बन्बस्वामित्व [ तीसरे कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना, ई० १६१८]              | २५२         |
| १४. पडशीतिक [ चीये कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना, इं॰ १६२२ ]                   | २५७         |
| १४. कुळु पारिमाधिक शब्द [ चौथा कर्मग्रन्थ, ई० १६२२ ]                      | 289         |
| लेश्या—२९७, पंचेन्द्रिय—३००, संज्ञा—३०१,                                  |             |
| श्रापर्यास—३०३, उपयोग का सहकममाव—३०६,                                     |             |
| एकेन्द्रिय में अुतज्ञान—् ३०=, योगमार्गशा—३०६,                            |             |
| सम्यक्त्व−्३११, श्रवचुर्दर्शन−३१६, श्रनाद्वारक−३१८,                       |             |
| अविवर्शन-३२१, आहारक- ३२२, दृष्टिवाद-३२३,                                  |             |
| चतुर्दर्शन के साथ योग-३२८, केवलीसमुदात-३१६,                               |             |
| काल-३३१, मूलबन्बहेतु-३३४, उपरामक श्रीर                                    |             |
| चपक का चारित—३३५, भाव—३३७                                                 |             |
| १६. दिगम्बर-श्वेताम्बर के समान-श्रसमान मन्तव्य [ ,, ]                     | ₹¥.e        |
| १७. कार्मग्रन्थिको श्रीर चैद्धान्तिको के मतभेद [ ,, , , , ]               | <b>\$88</b> |
| १८ चौया कर्मग्रन्थ तथा पंचसंग्रह [ ,, ,,                                  | <b>\$88</b> |
| १६. चीचे कर्मप्रत्य के कुछ विशेष स्थल [ ,, ,,                             | 384         |
| २०. 'प्रमायामीमांसा' [प्रस्तावना, ई० १६३६ ]                               | 375         |
| २१. ज्ञानविन्दु परिचय [ ज्ञानविन्दु की प्रस्तावना, ईं० १६४० ]             | ₹04         |

| विषय                                                     | 28    |
|----------------------------------------------------------|-------|
| २२. 'जैनतर्कभाषा' [ प्रस्तावना, ई॰ १९३९ ]                | 844   |
| २३, 'न्यायकुमुदचन्द्र' का प्राक्कयन [ ई० १६३⊏ ]          | 8É3   |
| RY. " [ \$0 8EX8 ]                                       | 358   |
| २५. 'अकलंकप्रत्यत्रय' [का पाक्कयन ई० १६३६ ]              | ४७६   |
| २६. जैन साहित्य की प्रगति [ श्रोरिएन्टल कोन्फरंस, १६५१ ] | 823   |
| २७. विश्वशांतिवादी सम्मेखन श्रीर बैन परंपरा [ ई० १६४६ ]  | 405   |
| २८. जीव और पंचपरमेधी का स्वरूप [ पंचप्रतिक्रमण ई० १६२१ ] | 422   |
| २६. संयारा और ऋहिंसा [ ई॰ १६४३ ]                         | 433   |
| ३०. वेदसाम्य-वैषम्य [ई० १६४५]                            | प्र३७ |
| ३१. गांबीजी की जैन बमें को देन [ ई॰ १६४८ ]               | 888   |
| ३२. सर्वज्ञत्व और उसका ऋर्थ [ ई॰ १६४६ ]                  | 440   |
| ३३. 'न्यायावतारवातिकवृत्ति' [ का ब्रादिवाक्य, दे० १६४६ ] | प्रदर |
| सूत्री                                                   | 450   |

The same to the same

# प्रथम खग्ड

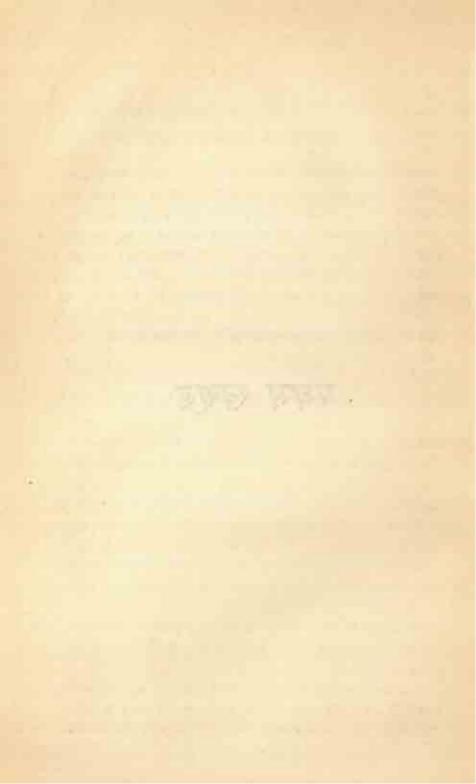

#### में हिन्दी लिखने की ओर क्यों भुका ?

में नित्य की तरह एक दिन अपने काम में लगा ही था कि मेरे मित्र श्री रितमाई ने आकर मुक्त से इतना हो कहा कि आपको पुरस्कार के लिए श्री केटा-लाल जोशी कहने आएँगे, तो उसका अत्योकार नहीं करना, इत्यादि । यह मुनकर मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया । आश्चर्य कई बातों का था । पुरस्कार मुक्ते किस बात के लिए ! फिर श्री जेटालाल जोशों से इसका क्या सम्बन्य ! अभी ऐसी कीन-सी बात है कि जिसके लिए मैं पसन्द किया गया ! फिर पुरस्कार क्या होगा ! क्या कोई पुस्तक होगी या अन्य कुछ ! इत्यादि ।

आरचर्य कुछ असे तक रहा। मैंने अपने मानसिक प्रश्नों के बारे में पूछ-ताछ भी नहीं की—यह सोचकर कि श्री जोशीजी को तो आने हो। जब वे मिले और उनसे पुरस्कार की भूमिका जान ली तब मैंने उसका स्वीकार तो किया, पर मन में तब से आज तक उत्तरीत्तर आश्चर्य की परम्परा अधिकाधिक बढ़ती

ही रही है।

कई प्रश्न उठे । कुछ ये हैं—मैंने जो कुछ हिन्दी में खिखा उसकी वान-कारी वर्षा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को कैसे हुई ? क्या इस जानकारी के पीछे मेरे किसी विशेष परिचित का हाथ तो नहीं है ? समिति ने मेरे खिखे सब हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका, लेख ब्यादि देखे होंगे या कुछ ही ? उसे यह सब लेख-सामग्री कहाँ से कैसे मिली होगी जो मेरे पास तक नहीं है ? ब्रम्छा, यह सामग्री मिली भी हो तो यह पारितोषिक के पात्र है—इसका निर्णय किसने किया होगा ? निर्णय करने वालों में क्या ऐसे व्यक्ति भी होंगे किन्होंने मेरे सारे हिन्दी साहित्य को व्यान से ब्रम्थित देखा भी होगा ब्रीर उसके मुख-दोषों पर स्वतन्त्र भाव से विचार भी किया होगा ? ऐसा तो हुआ न होगा कि किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने सिकारिश को हो ब्रीर इतर सम्पों ने बैसा बहुषा ब्रन्य समितियों में होता है बैसे, एक या दूसरे कारण से उसे मान्य रखा हो ? ब्रमर ऐसा हुआ हो तो मेरे खिए क्या उचित होगा कि मैं मात्र श्रहिन्दी भाषा-भाषी होने के नाते इस पुस्कार को स्वीकार कहाँ ? न जाने ऐसे कितने ही प्रश्न मन में उठते रहे ।

कुछ दिनों के बाद भी जेठालाल जोशी मिले। फिर भी मोहनलाल मट्ट के साथ भी वे मिले। मैंने उक्त प्रश्नों में से महत्व के थोड़े प्रश्न उनके सामने रखे। मैं अनजान या कि कार्यकारियी समिति के सदस्य कितने, कीन-कीन और किस कोटि के हैं! श्री जोशीजी श्रीर श्री भट्टजी ने सदस्यों का कुछ परिचय कराया। फिर तो उनकी योग्यता के बारे में सन्देह को स्थान ही न रहा। फिर भी मन में एक संवाल तो बार-बार उठता ही रहा कि निःसन्देह सदस्य सुयोग्य हैं, पर क्या इतनी फुरसत किसी को होगी कि वह मेरा जिल्ला ध्यान से देख भी लें ! श्रीर यह भी सवाल था कि मैंने दार्शनिक श्रीर खासकर साम्प्रदायिक माने जानेवाले कई विषयों पर यथाशक्ति जो कुछ लिखा है उसमें उन सुयोग्य द्रष्टाओं को भी कैसे रस श्राया होगा ! परन्तु जब मैंने सुना कि जोवपुर कॉलेज के प्रो. डॉ. सोमनाय ग्रुस ने सूचना की श्रीर सब सदस्यों ने सर्वसम्मित से पारितोषिक देने का निर्णय किया तब मुक्ते इतनी तसल्ली हुई कि श्रवश्य ही किसी-न-किसी सुयोग्य व्यक्ति ने पूरा नहीं तो महत्व का मेरा लिखा श्रंग जरूर पड़ा है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मध्यस्य दृष्टि से ग्रुख-दोष का विचार भी किया है। ऐसी तसल्ली होते ही मैंने श्री मह श्रीर श्री जोशो दोनों के सामने पारितोषिक स्वीकार करने की श्रनमित दे दी।

पुरस्कार बोने न-तोने की भूमिका इतनी विस्तृत रूप से खिखने के पीछे मेरा खास उद्देश्य है। मैं सतत यह मानता आया हूँ कि पुरस्कार केवल गुणवत्ता की कसीटी पर ही दिया जाना चाहिए, और चाहता या कि इस आन्तरिक मान्यता का मैं किसी तरह अपवाद न वन् ।

अब तो मैं आ ही गया हूँ और अपनी कहानी भी मैंने कह दी है। सिमिति पारितोषिक देंकर अविकारी पाठकों को यह स्चित करती है कि वे इस साहित्य को पहें और सोचें कि सिमिति का निर्धाय कहाँ तक ठीक है। मेरा चित्त कहता है कि अगर अधिकारी हिन्दीह मेरे बिखे विषयों को पहेंगे तो उनको समय व शक्ति बरबाद होने की शिकायत करनी न पहेगी।

अब मैं अपने असली विषय पर आता हूँ। यहाँ मेरा मुख्य बक्तव्य तो इसी मुद्दे पर होना चाहिए कि मैं एक गुजराती, गुजराती में भी भालाबाड़ी, तिस पर भी परतन्त्र; फिर हिन्दी भाषा में लिखने की ओर क्यो, कब और किस कारण से मुका ? संदोप में यों कहें कि हिन्दी में लिखने की प्रेरणा का बीज क्या रहा ?

मेरे सहचर और सहाध्यायी पं. बजलाल ग्रुक्त जो उत्तर-प्रदेश के निवासी कान्यकुक बाहाण रहे, मेरे भित्र भी थे। इम दोनों ने बंगभंग की इलचल से, खासकर लोकमान्य को सजा मिलने के बाद की परिस्थित से, साथ ही काम करने का तथ किया था। काठियाबाइ के सुप्रसिद्ध बैन-तीर्थ पालीताना में एक बैन सुनि थे, जिनका नाम था सन्मित्र कपूर विजयजी। इम दोनों मित्रों के बह अखामाजन भी रहे। एक बार उक्त मुनिजों ने बजलालजी से कहा कि तुम द्रशा हो श्रीर स्वतन्त्र भी। श्रतएव उत्तम-उत्तम जैन प्रन्यों का श्रमुवाद करों या सार लिखो श्रीर मुखलालजी नहीं देख सकने के कारण लिखने में तो समर्थ हो नहीं सकते, श्रतएव वह उनके प्रिय श्रव्यापन कार्य को ही करते रहें। पीछे से प्रभेत उत्त मुनिजों को सलाह श्राव हुईं। उसी समय मुक्ते विचार श्राया कि क्या में सबमुच श्रपने सुश्रवीत श्रीर सुपरिचित विषयों में भी लिखने का काम कर नहीं सकता है अन्तमुंख मन ने जवाब दिया कि तुम जरूर कर सकते हो श्रीर तुम्हें करना भी चाहिए। यह जवाब संकर्ण में परिणत तो हुआ, पर श्राने प्रश्नथा कि कब श्रीर कैसे उसे श्रसली रूप दिया जाए है मेरा हद संकर्ण तो दूसरा कोई जानता न था, पर वह मुक्ते चुप बैठे रहने भी न देता था। एक बार श्रवानक एक पढ़े-लिखे गुजराती मित्र श्रा गए। मुक्त से कहा कि इन पच्चीस प्राकृत गाथाओं का श्रमुवाद चाहिए। मैं बैठ गया श्रीर करीव सवा घरटे में लिख डाला। दूसरा प्रसंग सम्भवतः बड़ीदें में श्राया। याद नहीं कि वह श्रमुवाद मेने गुजराती में लिखवाया या हिन्दी में, पर तब से वह संकर्ण का बीज श्रंकुरित होने लगा श्रीर मन में पक्का विश्वास पैदा हुआ कि श्रप्यापन के श्रलावा में लिखने का काम भी कर सक्नेंगा।

मेरे कुछ मिन और सहायक आगरा के निवासी थे। अतएव में ई० १६१६ के अन्त में आगरा चला गया। उघर तो हिन्दी भाषा में ही लिखना पहता था, पर जब मैंने देखा कि काशी में दस साल विताने के बाद भी में हिन्दी की शुद्ध रूप में जानता नहीं हूँ और लिखना तो है उसी भाषा में, तब तुरत्त ही में काशी चला गया। यह समय था चम्पारन में गान्धीजी के सत्यामह करने का। गंगा-तट का एकान्त स्थान तो साघना की गुफा बैसा था, पर मेरे कार्य में कई बाधाएँ थीं। में न शुद्ध पड़नेवाला, न मुक्ते हिन्दी साहित्य का विशाल परिचय और न मेरे लिए अपेखित अन्य साधनों की मुलभता। पर आखिर को बल तो संकल्प का था हो। जो और जैसे साधन मिले उन्हों से हिन्दी भाषा का नए सिरे से अध्ययन शुरू किया। अध्ययन करते समय मैंने बहुत खानि महस्स की। ग्लानि इसलिए कि मैं दस साल तक संस्कृत और तहत् अनेक विधयों को हिन्दी भाषा में हो पढ़ता था; फिर मी मेरी हिन्दी भाषा, अपने-अपने विधय में असाधारण पर हिन्दी की हिट से दरिद्र तथा पुराने दरें की हिन्दी बोलने वाले मेरे अनेक पूच्य अध्यापकों से कुछ भी आगे बढ़ न सकी थी। पर इस ग्लानि ने और बल दिया।

फिर तो मैंने हिन्दी के कामतानसाद गुरु, रामजीसाल खादि के कई व्याकरण च्यान से देखें। हिन्दी साहित्य के जन्मप्रतिष्ठ लेखकों के प्रन्थ, लेख, पत्र- पत्रिकाएँ ज्ञांदि माचा की दृष्टि से देखनें लगा। ज्ञाचार्य महाबीर प्रसाद द्विवेदी के रहवंश, माच आदि के अनुवाद, ज्ञांग्रेजी के स्वाधीनता, शिचा आदि अनुवाद वो सुने ही, पर तस्कालीन सरस्वती, मर्यादा, अस्युदय आदि अनेक सामयिक पत्रों को भी कई दृष्टि से सुनने लगा, पर उसमें मुख्य दृष्टि भाषा की रही।

रोजमरों केवल अच्छे साहित्य को सन लेने से लिखने योग्य आवश्यक संस्कार पड़ नहीं सकते-यह प्रतीति तो थी ही । अतएव साथ ही साथ हिन्दी में लिखाने का भी प्रयोग करता रहा । याद है कि मैंने सबसे पहले संस्कृत ग्रन्थ 'शानसार' पसन्द किया जो प्रसिद्ध तार्किक और दार्शनिक बहुअत विद्वान उ. यशोविजयजो की पद्मबद्ध मनोरम कृति है । मैं उस कृति के अप्रको का भावा-नुवाद करता, फिर विवेचन भी । परन्तु मैं विशेष एकाव्रता व अम से अनवाद आदि लिखाकर जब उसे मेरे मित्र अजलालाओं को दिखाता या तब अक्सर वह उसमें कुलु-न-कुलु शृटि बतलाते थे। वह विस्पष्ट हिन्दी-भाषी वे श्रीर अच्छा बिखते भी ये। उनकी बतलाई वृष्टि अक्सर भाषा, शैली आदि के बारे में होती थी। निर्दिष्ट त्रुटि को सुनकर मैं कभी इतोत्साइ हुआ ऐसा याद नहीं आता । पुनः प्रयत्न, पुनर्खेलन, पुनरवधान इस क्रम से उस बच्छराज धाट की गुका वैसी कोठरी में करारे जाड़े और सस्त गरमी में भी करीब आठ मास बीते । अन्त में थोड़ा सन्तोष हुआ । फिर तो मूल उद्दिष्ट कार्य में ही लगा । वह कार्यं था कर्मविषयक जैन अन्यों का हिन्दी में अनुवाद तया विवेचन करना। उस साल के आपाद मास में पूना गया । निर्धारित काम तो साथ था ही, पर पुना की राजकीय, सामाजिक और विद्या विषयक इलाचलों ने भी मुक्ते श्रपने लेखन कार्य में प्रोत्साहित किया । तिलक का गीतारहस्य, केलकर के निवन्ध, राजवाद के गीता-विवेचन आदि देखकर मन में हुआ कि जिन कर्मप्रन्थी का मैं अनुवाद विवेचन करता हूँ उनकी प्रस्तावनाएँ मुक्ते तुलना एवं इतिहास की दृष्टि से खिखनी चाहिए। फिर मुक्ते जैंचा कि अब आगरा ही उपमुक्त स्थान है। वहाँ पहुँच कर योग्य साथियों की तजबीज में लगा और अन्त में थोड़ी सपलता भी मिलो । इष्ट प्रस्तावनाओं के लिए ययासम्भव विशाल दृष्टि से आवश्यक दार्शनिक संस्कृत-प्राकृत-पालि आदि वाक्सव तो सुनता ही था, पर साथ में धुन थी हिन्दी भाषा के विशेष परिशीलन की।

इस धुन का चार साल का लम्बा इतिहास है, पर यहाँ तो मुक्ते इतना ही कहना है कि उन दिनों में सात छोटे-वर्ष संस्कृत प्रन्य हिन्दी अनुवाद-विवेचन के साथ तैयार हुए और उनकी प्रस्तावनाएँ भी, सवाँश में नहीं तो अल्पांश में, सन्तोपजनक लिखी गईं व बहुत-सा माग छुपा भी। जो प्रन्य पूरे तैयार हुए के तो छुपे, पर बहुत सा ऐसा माग भी लिखा गया जो मेरी राय में विषय व निरूपण की दृष्टि से गम्भीर था, पर पूरा हुआ नहीं था। मैं उस अध्रे मैटर को वहीं छोड़कर १६२१ की गरमी में अहमदाबाद चला आया।

गुजरात विद्यापीठ में इतर कार्यों के साथ बिखाता तो था, पर वहाँ मुख्य कार्य सम्पादन और अध्यापन का रहा । बीच-बीच में बिखता अवश्य था, पर गुजराती में अधिक और हिन्दी में केवल प्रसंगवश । यद्यपि गुजरात में गुजराती में ही काम करता रहा फिर भी मुख तो हिन्दी माथा के संस्कारों की ओर ही रहा । इसी से मैंने तस्वार्थ आदि को हिन्दी में हो बिखना जारी रखा ।

गुजरात में, तिसमें भी गुजरात विद्यापीठ और गान्धीओं के सान्निष्य में रहना यह प्राचीन भाषा में कहें तो पुरवलम्य प्रसंग था। वहाँ जो विविच विषय के पारगामी विद्यानों का दल जमा था उससे मेरे लेखन-कार्य में मुक्ते बहुत-कुछ प्रेरणा मिली। एक संस्कार तो यह हद हुआ कि ओ खिखना वह चालू बोल-चाल की भाषा में, चाहे वह गुजराती हो या हिन्दी। संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा में खिखना हो तो भी साथ ही उसका भाव चालू भाषा में रखना चाहिये। इसका फल भी अच्छा अनुभृत हुआ।

श्रहमदाबाद श्रीर गुजरात में बारह वर्ष बीते। फिर ई॰ १६३३ से काशी में रहने का प्रसंग श्राया। श्रुरू में दो साल तो खास लिखाने में न बीते, पर १६३५ से नया युग श्रुरू हुआ। पं॰ श्री दलसुल मालविष्या, को श्रमी हिन्दू यूनिवर्सिटी के श्रोरिएसटल कालेज में जैनदर्शन के विशिष्ट श्रव्यापक हैं, १६३५ में काशी श्राये। पुनः हिन्दी में लेखन-यज्ञ की म्मिका तैयार होने लगी। प्रमाण-मीमांसा, शानविन्दु, जैनतर्क माथा, तस्त्रोपप्लवसिंह, देत्रविन्दु जैसे संस्कृत प्रत्यों का सम्पादन कार्य सामने था, पर विचार हुआ कि इसके साथ दार्शनिक विविध मुद्दों पर तुल्लनात्मक व ऐतिहासिक हिन्द से टिप्पीयाँ लिखी जाएँ। प्रस्तावना श्रादि भी उसी विशाल हिन्दी में।

यदापि मेरे नई मित्र तथा गुरुजन, जो मुख्यतथा संस्कृत-मक्त थे, मुक्ते सलाह देते थे कि संस्कृत में ही लिखो । इससे विद्वत्यरिषद् में प्रतिष्ठा बढ़ेगी । मैं चाइता तो अवस्य ही संस्कृत में और शायद मुचार सरल संस्कृत लिखता, पर मेरे भाषा में लिखने के संस्कार ने मुक्ते विलक्त हथर रखा । तभी से सोचता हूँ तो लगता है कि हिन्दी भाषा में लिखा यह अच्छा हुआ । यदि संस्कृत में लिखता तो भी उससे आलिर को पढ़ने वाले अपनी-अपनी भाषा में ही सार प्रहण करते । ऐसी स्थित में हिन्दी भाषा में लिखे विषय को पढ़नेवाले बहुत आसानी से समफ सकते हैं । मैंने सोचा कि कुछ बंगाली और कुछ

दाविगात्य ऐसे हो सकते हैं जो हिन्दी को वरावर नहीं जानते, पर जब हिन्दी भाषा राष्ट्रीय, व्यापक व सरख है तब वे लोग भी, अगर पुस्तक उपादेय है तो, अवश्य सोचेंगे और जिज्ञासा हुई तो इस निमित्त हिन्दी समझने का प्रयस्न भी करेंगे व राष्ट्रभाषा के प्रचार की गति भी बढ़ावेंगे। अस्तु,

काशी में या तो कमी-कभी मित्रों ने सलाइ दी थी कि मैं अपने प्रन्यों को मंगलाप्रसाद पारितोधिक के लिए समिति के सम्मुख उपस्थित करूँ, पर मैं कभी मन से भी इस प्रलोभन में न पड़ा। यह सोचकर कि जो लिखा है वह अगर उस-उस विषय के मुनिष्णातों को योग्य व उपयोगी जैंचेगा तो यह बस्तु पारि-तोषिक से भी अधिक मूल्यवान है; फिर पारितोषिक की आशा में मन को विच-लित क्यों करना ? श्रीर भी जो कुछ प्रावकथन श्रादि लिखना पड़ता था वह काशी में तो प्रायः हिन्दी में ही लिखता था, पर ई० १६४४ की जनवरी में बम्बई श्रीर उसके बाद १६७७ में श्रहमदाबाद श्राया तब से श्राव तक हिन्दी भाषा में विखने के विचार का संस्कार शिथित नहीं हुआ है। यद्यपि गुजरात में अधिक-तर गुजराती में ही प्रवृत्ति चलती है, तो भी राष्ट्रीय-भाषा के नाते व पहले के इंद संस्कार के कारण हिन्दी भाषा में लिखता हूँ तब विशेष सन्तोष होता है। इससे गुजरात में रहते हुए भी जुदे-जुदे विषयी पर थीड़ा बहुत कुछ-न-कुछ हिन्दी में खिलता ही रहता हूँ। मैं इस रुचिकर या अरुचिकर रामकहानी को न लिखने में समय बिताता और न समा का समय उसे सुनाने में ही लेता, अगर इसके पीछे मेरा कोई लास आशय न होता । मेरा मुख्य और मौलिक श्रमियाय यह है कि मनुष्य जब कोई संकल्य कर लेता है और अगर वह संकल्य हद तथा विचारपूत हुन्ना तो उसके द्वारा वह ब्रन्त में सफल अवस्य होता है। वृत्तरी बात जो मुक्ते स्कती है वह यह कि श्रध्ययन-मनन-लेखन श्रादि व्यवसाय का सुख्य प्रेरक वल केवल अन्तर्विकास श्रीर आत्म-सन्तोप ही होना चाहिये। स्पाति, अर्थलाम, दूसरों को मुघारना इत्यादि वातों का स्थान विद्योपासक के लिए गीया है। खेती मुख्य रूप से अन्त के लिए है; तुप-मूसा आदि अन्त के साथ आनुधंगिक हैं।

में गुजरावीभाषी होने के नाते गुजरावी भाषा के साहित्य के प्रकर्ष का पद्मपावी रहा हूँ और हूँ, पर इससे राष्ट्र-भाषा के प्रति मेरे हच्छिकीण में कभी कोई अन्तर न पढ़ा, न आज भी है। प्रत्युत मैंने देला है कि ये प्रान्तीय भाषाएँ परस्वर सहोदर भगिनियाँ हैं। कोई एक दूसरी के उत्कर्ष के सिवाय अपना-अपना पूरा और सर्वोगीण उत्कर्ष साथ ही नहीं सकती। प्रान्तीय भाषा-भगिनियों में भी राष्ट्र-भाषा का कई कारणों से विशिष्ट स्थान है। इस स्थान की प्रतिक्षा

कायम रखने और बढ़ाने के लिए हिन्दी के मुलेखकों और विचारकों के ऊपर गम्भीर जिम्मेदारी भी हैं।

संकुचित और भीरू मनोष्ट्रचिवाले शन्तीय भाषा के पद्मपातियों के कारख कुछ गलतफहमी पैदा होती है तो दूसरी स्त्रोर स्त्रावेशयुक्त स्त्रीर धमगडी हिन्दी के कुछ समर्थकों के कारण भी कुछ गलतफड़िमयों फैल जाती हैं। फलस्वरूप ऐसा बातावरगा भी तैवार हो जाता है कि मानो प्रान्तीय साधाश्रों व राष्ट्र-भाषा में परस्पर प्रतिस्पद्धां हो । इसका ग्रसर सरकारी तत्त्र में भी देखा जाता है । परन्त मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि प्रान्तीय भाषाओं और राष्ट्रभाषा के बीच कोई विरोध नहीं और न होना चाहिये। प्रान्तीय भाषाओं की प्रवृत्ति व कार्यक्रेत्र मुख्य रूप से प्रान्तीय सर्वा गीगा शिद्धा, प्रान्तीय सामाजिक, श्रार्थिक व राजकीय-व्यवहार आदि तक सीमित है: जब कि राष्ट्र-भाषा का प्रवृत्तिक्षेत्र अन्तरप्रान्तीय यावत् व्यवहारो तक फैला है। इसलिये राष्ट्रीयता के नाते हरएक शिक्वित कहलाने बाले प्रान्तीय व्यक्ति को राष्ट्रभाषा का जानना उचित भी है श्रीर लाभदायक भी । इसी तरह जिनकी मात्रमापा हिन्दी है वे भी शिवित तथा संस्कारी कोटि में तमी गिने जा सकते हैं जब वे प्रान्तीय भाषात्रों से अधिकाधिक परिचित हों। शिखा देना या लेना, विचार करना व उसे अभिव्यक्त करना इत्यादि सब काम मातुभाषा में विशेष ब्रासानी से होता है और इस कारण उसमें भौलिकता भी सम्भव है। जब कोई प्रान्तीय भाषा-भाषी श्रपनी सहज मात्रभाषा में भौतिक व विशिष्ट रूप से लिखेगा तब उसका लाभ राष्ट्र-भाषा को अवश्य मिलेगा। अनेक प्रान्तीय माषाओं के ऐसे लेखकों के सर्जन अपने-अपने प्रान्त के अलावा राष्ट्रमर के लिए मेंट बन जाते हैं । कविवर टैगोर ने बंगाली में लिखा, पर राष्ट्र-भर के लिए वह अपंश साबित हन्ना । गान्धीजी गुजराती में लिखते ये तो भी इतर भाषाच्यों के उपरान्त राष्ट्र-भाषा में भी अवतीर्ग होता था। सच्चा वल प्रतिभाजनित मौलिक विचार व लेखन में है, फिर वह किसी भी भाषा में श्रमिव्यक्त क्यों न हुन्ना हो । उसे विना अपनाए बुद्धिनीवी मनुष्य सन्तुष्ट रह ही नहीं सकता । श्रतएव मेरी राय में प्रान्तीय भाषा-माषियों को हिन्दी भाषा के प्रचार को श्राक्रमण समझने की या शंका दृष्टि से देखने को कोई जरूरत नहीं। वे अपनी-अपनी भाषा में अपनी शक्ति विशेष-रूप से दरसायेंगे तो उनका सर्वन श्चन्त में राष्ट्रभाषा को एक देन ही साबित होगा। इसी तरह राष्ट्र-भाषा के अति उत्साही पर अदीर्घदशीं लेखको व वकाओं से भी मेरा नम्र निवेदन है कि वे अपने लेखन व भाषण में ऐसी कोई बात न कहें जिससे अन्य प्रान्तों में हिन्दी के आक्रमण का भाव पैदा हो। उत्सादी व समस्रदार प्रचारकों का विनम्न कार्य तो यह होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय माधा के साहित्य की गुखबत्ता बढ़ाने की स्रोर ही दचित्त रहें स्रोर खुद यथाशक्ति मान्तीय भाषात्रों का स्रध्य-यन भो करें, उनमें से सारप्राही भाग हिन्दी में स्रवतीर्थं करें तथा प्रान्तीय भाषात्रों के सुलेखकों के साथ ऐसे घुलिख वाएँ विससे सब की उनके प्रति स्रादणीय स्रतिथि का माव पैदा हो।

श्रंभेजी भाषा का वर्चस्व मते ही राजकीय सत्ता के कारण पहले पहल ग्रुह हुआ, पर आज जो उसके प्रति श्रांत-ग्रांकर्षण और आदर-ममता का भाव है वह तो उसकी अनेकांगी ग्रुण्वता के कारण ही। आज भारत के उत्पर अंग्रेजी भाषा का बोक्स थोपने वाली कोई परकीय सत्ता नहीं है, फिर भी हम उसके विशिष्ट सामर्थ्य से उसके ऐच्छिक मक्त बन जाते हैं, तब हमारा फर्ज हो जाता है कि हम राष्ट्रभाषा के पद्मपति और प्रचारक राष्ट्रभाषा में ऐसी ग्रुण-मयी मीहिनी लाने का प्रयत्न करें जिससे उसका आदर सहज भाव से सार्विक हो। हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए जितने साधन-सुभीते आज प्राप्त हैं उतने पहले कभी न थे। अब जरूरत है तो इस बात की है कि हिन्दी भाषा के साहित्य का प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से विकसित करने की और प्रवृत्ति की जाए।

जमेंन, फ्रेंच, अंग्रेंज, आदि अनेक पाक्षात्व विद्वानों ने मारतीय भाषाओं, दर्शनों, शास्त्रों, परम्पराम्रों और शिल्प स्थापत्य आदि के बारे में विद्वले सी-सवा सी वर्ष में इतना अधिक और गवेपगापूर्ण लिखा है कि इसके महत्वपूर्ण भाग को बिना जाने इस अपने उच्चतम साहित्य की भूमिका ही नहीं तैयार कर सकते। इस दृष्टि से कहना हो तो कहा जा सकता है कि राष्ट्र-भाषा के साहित्य विषयक सब अंग-प्रत्यंगों का अध्यतन विकास सिद्ध करने के लिए एक ऐसी अकादमी आवश्यक है कि जिसमें उस विषय के पारदर्शी विद्वान व लेखक समय-समय पर एकत्र हो और अन्य अधिकारी व्यक्तियों को अपने-अपने विषय में मार्गदर्शन करें विससे नई पीड़ी और भी समर्थतर पैदा हो।

वेद, ब्राह्मण, आरम्पक, उपनिषद्, पिटक, आगम, अवेस्ता आदि से टेकर आधुनिक भारतीय विविध विषयक कृतियों पर पाश्चात्व भाषाओं में इतना अधिक और कभी कभी इतना सूक्ष्म व मौलिक लिखा गया है कि हम उसका पूरा उपयोग किए विना हिन्दी वाङ्मय की राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय प्रतिश्चा बढ़ा ही नहीं सकते।

में वहाँ कोई समालोचना करने या उपदेश देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, पर अपने काम को करते हुए मुक्ते जो अनुभव हुआ, जो विचार आया वह अगर नम्न-माव से स्चित न करूँ तो मैं साहित्य का, खास कर हिन्दी साहित्य का उपासक ही कैसे कहला सकता हुँ ?

जब में अंग्रेजी के अत्यल्प परिचय के द्वारा भी मेक्समूजर, थीबो, गार्बे, जेकोबी, विन्तिनित्ज, शैरबात्सकी आदि की तपस्या को अल्पांश में भी जान सका और समान विषय के नवीनतम हिन्दी लेखकों की उन मनीवियों की साधना के साय तुलना की तो मुक्ते लगा कि अगर मेरी उम्र व शक्ति होती या पहले ही से इस दिशा में मुक्ते कुछ प्रयत्न करने का सुकता तो अवश्य ही मैं अपने विषय में कुछ और अधिक मीलिकता ला सकता। पर में थोड़ा भी निराश नहीं हूँ। मैं व्यक्तिमात्र में कार्य की इतिश्री माननेवाला नहीं। व्यक्ति तो समष्टि का एक अंग है। उसका सोचा-विचारा और किया काम अगर सत्संकल्प-मूलक है तो वह समष्टि के और नई पीढ़ी के द्वारा सिद्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता।

भारत का भाग्य बहुत आशापूर्ण है। जो भारत गान्धीजी, विनोबाजी और नेहरू को पैदाकर सत्य, अहिंसा की सच्ची प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है वह अवश्य ही अपनी निर्वेलताओं को साइमूड कर फॅक देगा। मैं आशा करूँगा कि आप मेरे इस कथन को अतिवादी न समस्ते।

में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा का आमारी हूँ जिसने एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने कभी अपनी कृतियों को पुरस्कृत होने की स्वप्न में भी आशा न की थी, कोने में पड़ी कृतियों को दूँड निकासा। 'महात्मा गान्धी पुस्कार' की योजना इसिलए सराइनीय है कि उससे अहिन्दीभाषी होनहार लेखकों को उजलेन मिलता है। मुक्त वैसा व्यक्ति तो शावद बाहरी उत्तेजन के सिवाय भी भीतरी प्रेरणावश विना कुछ,न-कुछ लिसे शान्त रह हो नहीं सकता, पर नई पीदों का प्रश्न निराला है। अवश्य हो इस पुरस्कार से वह पीदी प्रभावित होगी।'

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जयपुर ऋषिवेशन में 'महात्मागांची पुरस्कार'
 की आसि के अवसर पर ता० १८-१०-५६ को दिया गया भाषण—सं०

a particular of the second special manager

# धर्म और समाज

धर्म और समाज

### धर्मका बीज और उसका विकास

लॉर्ड मोलेंने कहा है कि धर्मकी लगमग १०००० व्याख्याएँ की गई है, फिर भी उनमें सब धर्मोंका समावेश नहीं होता। स्नाखिर बौद्ध, जैन स्नाहि धर्म उन व्याख्याओं के बाहर ही रह जाते हैं । विचार करनेसे जान पड़ता है कि समी व्याख्याकार किसी न किसी पंथका अवलम्बन करके व्याख्या करते हैं। जी व्याख्याकार करान और मुहमादको व्याख्यामें समावेश करना चाहेगा उसकी व्यास्था कितनी ही उदार क्यों न हो, श्रन्य धर्म-पंथ उससे बाहर रह जाएँगे। जो व्यास्याकार बाइविल और काइस्टका समावेश करना चाहेगा, या जो वेद, पुरास आदिको शामिल करेगा उसकी व्याख्याका भी यही हाल होगा । सेश्वरवादी निरीक्षर घर्मका समावेश नहीं कर सकता और निरीक्षरवादी सेश्वर धर्मका । ऐसी दशामें सारी व्यास्याएँ अधृरी सावित हों, तो कोई अचरज नहीं । तब प्रश्न यह है कि क्या शब्दोंके द्वारा धर्मका स्वरूप पहचानना संभव ही नहीं ! इसका उत्तर 'हाँ' श्रीर 'ना' दोनोंमें है। 'ना' इस खर्थमें कि जीवनमें धर्मका स्वतः उदय हुए विना शब्दोंके द्वारा उसका स्पष्ट मान होना संभव नहीं और 'हाँ' इस अर्थमें कि शब्दोंसे प्रतीति अवस्य होगी, पर वह अनुभव जैसी स्पष्ट नहीं हो सकती। उसका स्थान अनुभवकी अपेचा गौगा ही रहेगा अतएव, यहाँ धर्मके स्वरूपके वारेमें जो कुछ कहना है वह किसी पान्धिक दृष्टिका अवलंबन करके नहीं कहा जाएगा जिससे अन्य धर्मपंथीका समावेश ही न हो सके । वहाँ जो कुछ कहा जाएगा वह प्रत्वेक समस्रदार व्यक्तिके अनुभवमें आनेवाली ह्र्बीकतके आधारपर ही बहा जाएगा जिससे वह हर एक पंथकी परिभाषामें घट सके और किसीका बहिमांव न हो । जब वर्णन शाब्दिक है तब यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता कि वह अनुभव जैसा स्पष्ट भी होगा ।

पूर्व-मीमांसामें 'श्रयातो धर्माजिहासा' स्त्रसे धर्मके स्वरूपका विचार प्रारंभ किया है कि धर्मका स्वरूप क्या है ! तो उत्तर-मीमांसामें 'श्रयातो ब्रह्म- जिल्लासा' स्त्रसे जगत्के मूलतस्वके स्वरूपका विचार प्रारम्भ किया है। पहलेमें श्राचारका श्रीर दूसरेमें तत्त्वका विचार प्रस्तुत है। इसी तरह श्राधुनिक प्रश्न यह है कि धर्मका बीज क्या है, श्रीर उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या है! इस समी जिल्लामिया है। जिजीविया केवला मनुष्य,

पशु-पची तक ही सीमित नहीं है, वह तो स्समातिस्सम कीट, पतंग और बेक्टेरिया जैसे जंतुओं में भी है। जिजीविषाके गर्ममें ही मुखकी शात, अशात अभिलापा अनिवार्यक्रपंसे मिहित है। वहाँ मुखकी अभिलापा है, वहाँ प्रति-क्ल बेदना या दु:खसे बचनेकी दुत्ति भी अवश्य रहती है। इस जिजीविषा, मुखाभिलाया और दु:खके प्रतिकारकी इच्छामें ही धर्मका बीच निहित है।

कोई छोटा या वड़ा प्राग्यधारी अनेले अपने आपमें जीता चाहे तो जी नहीं सकता और वैसा जीवन विता भी नहीं सकता। वह अपने छोटे-वड़े मजातीय दलका आश्रय लिये विना चैन नहीं पाता । जैसे वह अपने दलमें रहकर उसके आअयसे मुखानुभव करता है वैसे ही यथावसर अपने दलकी श्रम्य व्यक्तियोंको यथासंभव भदद देकर भी सुखानुभव करता है। यह वस्तु-रिपति चीटी, भौरे स्रीर दीमक जैसे सुद्र जन्तुओंके वैक्शनिक सन्वेपकोंने विस्तारसे दरसाई है। इतने दूर न जानेवाले सामान्य निरीसक भी पिल्यों श्रीर बन्दर जैसे प्राशियोंमें देख सकते हैं कि तोता, मैना, कीश्रा आदि पदी केवल अपनी संततिके ही नहीं बल्कि अपने सजातीय दलके संकटके समय भी उसके निवारणार्थं मरणांत प्रयत्न करते हैं और अपने दलका आअय किस तरह पसंद करते हैं। आप किसी वन्दरके बच्चे को पकड़िए, फिर देलिए कि केवल उसकी माँ ही नहीं, उस दलके छोटे-वहें सभी बन्दर उसे बचानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरह पकड़ा जानेवाला बच्चा केवल अपनी माँकी ही नहीं श्रन्य बन्दरोंकी ग्रोर भी बचावके लिए देखता है । पशु-पद्मियोंकी यह रोजनरांकी घटना है तो ऋतिपरिचित श्रीर बहुत मामूली-सी, पर इसमें एक सत्य सूचमरूपसे निहित है।

वह सत्य यह है कि किसी प्राण्यारीकी जिबीविषा उसके जीवनसे अलग नहीं हो सकती और जिजीविषाकी तृप्ति तभी हो सकती है, जब प्राण्यारी अपने छोटे-बड़े दलमें रहकर उसकी मदद लें और मदद करें। जिजीविषाके साय अनिवार्थ रूपसे संकलित इस सजातीय दलसे मदद लेनेके भावमें ही अमंका बीज निहित है। अगर समुदायमें रहे विना और उससे मदद लिए विना जीवनधारी प्राण्याकी जीवनेच्छा तृप्त होती, तो धर्मका प्रादुर्मांव संभव ही न था। इस दृष्टिसे देखनेपर कोई सन्देह नहीं रहता कि धर्मका बीज हमारी जिजीविषामें है और वह जीवन विकासकी प्राथमिकसे प्राथमिक स्थितिमें भी मौजूद है, चाहे वह अज्ञान या अञ्चक अवस्था ही क्यों न हो।

हरिया जैसे कोमल स्वभावके ही नहीं बल्कि जंगली भैंसी तथा गैयडों जैसे कठोर स्वभावके पशुद्धोंमें भी देखा जाता है कि वे सब अपना-अपना दल बीधकर रहते और जीते हैं। इसे हम चाहे आनुवंशिक संस्कार माने बाहे पूर्वजनमेशार्जित, पर विकस्ति मनुष्य-जातिमें भी यह सामुदायिक बृत्ति अति-वार्य रूपते देखी जाती है। जब पुरातन मनुष्य जंगली अवस्थामें था तब और जब आजका मनुष्य सम्म गिना जाता है तब भी, यह सामुदायिक वृत्ति एक-सी अखरद देखी जाती है। हाँ, इतना एक अवश्य है कि जीवन-विकासकी अमुक भूमिका तक सामुदायिक वृत्ति उतनी समान नहीं होती जितनी कि विकसित बुद्धिशील गिने जानेवाले मनुष्यमें है। इम अभान या अस्पष्ट मानवाली सामुदायिक वृत्तिको प्रावाहिक या औषिक वृत्ति कह सकते हैं। पर यही वृत्ति धर्म-बीजका आअब है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस धर्म-बीजका सामान्य और संद्रित स्वरूप यही है कि वैयक्तिक और सामुदायिक जीवनके लिए जो अनुकृत हो उसे करना और जो प्रतिकृत हो उसे टालना या उससे बचना।

जब इम विकसित मानव जातिके इतिहास-पटपर आते हैं तब देखते हैं कि
केवल माता-पिताके सहारे बढ़ने और पलनेवाला तथा कुटुम्बके बातावरण्से
पुष्ट होनेवाला बचा जैसे-जैसे वहा होता जाता है और उसकी समक्ष जैसे-जैसे
बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसका ममत्व और आत्मीय भाव माता-पिता तथा
कुटुम्बके वर्तुलसे और भी आगे विस्तृत होता जाता है। वह शुक्रमें अपने
छोटे गाँवको ही देश मान लेता है। फिर कमशः अपने राष्ट्रको देश मानता
है और किसी-किसीकी समक्ष इतनी अधिक व्यापक होती है कि उसका ममत्व
या आत्मीयमाव किसी एक राष्ट्र या जातिकी सीमामें बद्ध न रहकर समप्र
मानव-जाति ही नहीं बल्कि समग्र प्राची-वर्गतक फैल जाता है। ममत्व या
आत्मीय-भावका एक नाम मोह है और दूसरा प्रेम। जितने परिमाखमें ममत्व
सीमायद अधिक, उतने परिमाखमें वह प्रेम है। धर्मका तत्त्व तो मोहमें भी है और
प्रेममें भी। अन्तर इतना ही है कि मोहकी दशामें विद्यमान धर्मका बीज तो
कभी-कभी विकृत होकर अधर्मका रूप धारख कर लेता है जब कि प्रेम की दशामें
वह धर्मके शुद्ध स्वरूपको ही प्रकट करता है।

मनुष्य-जातिमें ऐसी विकास शक्ति है कि वह प्रेम-धर्मकी और प्रगति कर सकती है। उसका यह विकास-बल एक ऐसी वस्तु है जो कभी-कभी विकृत होकर उसे यहाँ तक उलटी दिशामें स्वीचता है कि वह पशुसे भी निकृष्ट मालूम होती है। यही कारण है कि मानव-जातिमें देवासुर-हत्तिका द्वाद देखा जाता है। तो भी एक बात निश्चित है कि जब कभी धर्मवृत्तिका अधिकसे अधिक या पूर्ण उदय देखा गया है या संभव हुआ है तो वह मनुष्यकी आत्मामें ही।

देश, काल, जाति, भाषा, वेश, आचार आदिकी सीमाओं में और सीमा-ओसे परे भी सच्चे धर्मकी बुत्ति अपना काम करती है। यही काम धर्म-बीचका पूर्ण विकास है। इसी विकासकी लच्चमें रखकर एक अधिने कहा कि 'कुर्व-केंबेह कर्मांश जिजीविचेत् सतं समाः' अर्थात् जीना चाहते हो तो कर्तव्य कर्म करते ही करते जियो। वर्तव्य कर्मकी संदेशमें व्याख्या यह है कि ''तेन त्यज्ञेन भुजीयाः मा गृधः कस्यचित् धनम्'' अर्थात् तुम मोग करो पर बिना त्यागके नहीं और किसीके सुख या सुखके साधनको लूटनेकी वृत्ति न रखी। सबका सारांश यही है कि जो सामुदायिक इत्ति जन्मसिद्ध है उसका बुद्धि और विवेकपूर्वक अधिकाधिक ऐसा विकास किया जाए कि वह सबके हितमें परिखत हो। यही धर्म-बीजका मानव-जातिमें संपवित विकास है।

कपर जो वस्तु संदोपमें सूचित की गई है, उसीको हम दूसरे प्रकारसे अर्थात् तस्वचिन्तमके ऐतिहासिक विकास-कमकी दृष्टिसे भी सीच सकते हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि सूद्मातिसूच्म जन्तुश्रीसे लेकर बढ़ेसे बड़े पशु पची जैसे प्राणियातकमें को विजीविषामूलक अमस्त्वकी इति है, वह देहिक या शारीरिक जीवन तक ही सीमित है। मनुष्येतर प्राणी सदा जीवित रहना चाहते हैं पर उनको दृष्टि या चाह वर्तमान दैहिक जीवनके आगे नहीं जाती । वे आगे या पीक्षेके जीवनके बारेमें कुछ सोच ही नहीं सकते । पर वहाँ मनुष्यत्वका प्रारंभ हुआ वहाँ से इस वृत्तिमें सीमा-भेद हो जाता है। प्राथमिक मनुष्य-इष्टि चाहे जैसी रही हो या अब भी है, तो भी मनुष्य-जातिमें इजारों वर्षके पूर्व एक ऐसा समय आया जब उसने वर्तमान देहिक जीवनसे आगे इष्टि दीकाई । मनुष्य वर्तमान देहिक अमरत्वसे संतुष्ट न रहा, उसने मरणीचर जिजीविधामुलक अमरत्वकी भावनाको चित्तमें स्थान दिया और उसीको छिद्र करनेके लिए वह नाना प्रकारके उपायोंका अनुष्ठान करने लगा । इसीमेंसे बलिदान, यश, ज्ञत-नियम, तप, ध्वान, ईश्वर-मिक, तीर्थ-सेवन, दान छादि विविध धर्म मार्गोका निर्माण तथा विकास हुआ । यहाँ हमें समकता चाहिए कि मनुष्यकी दृष्टि वर्तमान जन्मसे खागे भी सदा जीवित रहनेकी इच्छासे किसी न किसा उपायका आअय सेती रही है। पर उन उपायोंमें ऐसा कोई नहीं है जो सामदायिक इति या समुदायिक भावनाके सिवाय पूर्ण सिद्ध हो सके। यह और दानकी तो बात ही बना, एकांत सापेख माना जानेवाला प्यानमार्ग भी खालिएको किसी

अत्यक्षी मददके विना नहीं निम सकता या ध्यान-सिद्ध व्यक्ति किसी अन्यमें अपने एकत्र किये हुए संस्कार डालें विना तुसभी नहीं हो सकता। केवल दैहिक जीवनमें दैहिक सामुदायिक वृत्ति आवश्यक है, तो मानसिक जीवनमें भी देहिकके अलावा मानसिक सामुदायिक वृत्ति अमेखित है।

जब मनुष्यकी दृष्टि पारलोकिक स्वर्गीय दीर्घ-जीवनसे तुस न हुई छौर उसने एक कदम आगे सोचा कि ऐसा भी जीवन है जो विदेह अमरत्व-पूर्ण है, तो उसने इस श्रमस्त्वको सिद्धिके लिए भी प्रयस्न शुरू किया । पुराने उपायोंके अतिरिक्त नये उपाय भी उसने सोचे । सबका ध्येप एकमात्र अशारीर अम-रत्व रहा । मनुष्य क्रमी तक मुख्यतया वयक्तिक अमरत्वके बारेमें सोचता था. पर उस समय भी उसकी इष्टि सामदायिक वृत्तिसे मुक्त न थी। जो मुक्त होना चाइता था, या मुक्त हुन्ना माना जाता था, वह भी भ्रपनी श्रेणीमें अन्य मुक्तोंश्री इबिके लिए सतत प्रयत्नशील रहता या । अर्थात् मुक्त व्यक्ति भी श्रपने जैसे मुक्तीका ममुदाय निर्माण करनेकी वृत्तिसे मुक्त न था । इसीलिए मुक्त व्यक्ति अपना सारा जीवन अन्योंको मुक्त बनानेकी ओर सगा देता था। यही वृत्ति सामुदायिक है और इसीमें महायानकी या सर्व-मुक्तिकी भावना निहित है। यही कारण है कि आगे जाकर मक्तिका आर्थ यह होने लगा कि जब तक एक भी प्राणी दु:स्वित हो या वासनायद हो, तब तक किसी अनेलेकी मुक्तिका कोई पूरा क्रयं नहीं है। यहाँ हमें इतना ही देखना है कि वर्तमान देहिक जिजीविषासे आगे अमरत्वकी भावनाने कितना ही प्रयास क्यों न किया हो, पर वैयक्तिक जीवनका परस्पर संबन्ध कभी विच्छिन्न नहीं होता ।

श्रव तत्त्विन्तनके इतिहासमें वैयक्तिक जीवन-मेदके स्थानमें या उसके साथ-साथ अल्यस्ड जीवनकी या अल्यस्ड ब्रह्मकी भावना स्थान पाती है। ऐसा माना जाने लगा कि वैयक्तिक जीवन मिश्र मिश्र भले ही। इखाई दे, तो भी वास्तवमें कीट-पतंगसे मनुष्य तक सब जीवनधारियों में श्रीर निर्जीव मानोजाने-वाली सृष्टिमें भी एक ही जीवन व्यक्त-अव्यक्त रूपसे विद्यमान है, जो केवल ब्रह्म कहलाता है। इस दृष्टिमें तो वास्तवमें कोई एक व्यक्ति इतर व्यक्तियोंसे भिल है ही नहीं। इसलिए इसमें वैयक्तिक अमरत्व सामुदायिक अमरत्वमें अल्व-मिल जाता है। सारांश यह है कि हम वैयक्तिक जीवन भेदकी दृष्टिसे या अल्यस्ड ब्रह्म-जीवनकी दृष्टिसे विचार करें या व्यवहारमें देखें, तो एक ही वात नजरमें आती है कि वैयक्तिक जीवनमें सामुदायिक वृक्ति अनिवार्यक्षसे निहित है और उसी वृक्तिका विकास मनुष्य-जातिमें अधिकसे अधिक संभवित है और तदनुसार ही। उसके धर्ममार्गोंका विकास होता रहता है।

उन्हीं सब मार्गोंका संदोपमें प्रतिपादन करनेवाला वह ऋषिवचन है जो पहले निर्दिष्ट किया गया है कि कर्तव्य कर्म करते ही करते जीखो और अपनेमेंसे त्याग करो, दूसरेका हरण न करो । यह कथन सामुदायिक जीवन-शुद्धिका या धर्मके पूर्ण विकासका सूचक है जो मनुष्य-जातिमें ही विवेक और प्रयत्नसे कमीन कभी संगवित है।

इसने मानव-जातिमें दो प्रकारसे धर्म-बीजका विकास देखा । पहले प्रकारमें धर्म-बीजके विकासके आधाररूपसे मानव जातिका विकसित जीवन या विकसित जैतन्यस्पन्दन विवस्तित है और दूसरे प्रकारमें देहारममावनासे आगे बदकर पुनर्जन्मसे भी मुक्त होनेकी भावना विवस्तित है। चाहे जिस प्रकारसे विचार किया जाए, विकासका पूर्ण सर्म कपर कहे हुए अधिवचनमें हैं। है, जो वैयक्तिक और सामाजिक अधकी योग्य दिशा बतलाता है।

प्रस्तुत पुस्तकमें धर्म और समाजविषयक जो, जो लेख, ब्याख्यान आदि संग्रह किये गए हैं, उनके पीछे मेरी धर्मविषयक दृष्टि वही रही है जो उक्त ऋषियचनके द्वारा प्रकट होती है। तो भी इसके कुछ लेख, ऐसे मालूम पड़ सकते हैं कि एक वर्ग विशेषको लक्ष्यमें रहा, उस समय उसी वर्गके श्रिकारकी दृष्टिसे विचार प्रकट किए गए हैं। यही कारण है कि कई लेखोंमें जैनपरंपराका संबन्ध विशेष दिखाई देता है और कई विचारोंमें दार्शनिक शब्दोंका उपयोग मी किया गया है। परन्तु मैंने यहाँ जो अपनी धर्मविषयक दृष्टि प्रकट की है यदि उसीके प्रकाशमें इन लेखोंको पढ़ा जाएगा तो पाठक यह अच्छी तरह समझ जाएँगे कि धर्म और समाजके पारस्परिक संबन्धके बारेमें मैं क्या सोचता हूँ। यो तो एक ही वस्तु देश-कालके मेदसे नाना प्रकारसे कही जाती है।

to teut ]

[ 'धर्म और समाज'से

### धर्म और संस्कृति

धर्मका सच्चा अर्थ है आध्यात्मिक उत्कर्ष, जिसके द्वारा व्यक्ति बहिर्मुखताको छोडकर—वासनाओं के पाश्च हटकर—शुद्ध चिद्रूर या आत्म-स्वरूपकी
ओर अमसर होता है। यही है यथार्थ धर्म। अगर ऐसा धर्म सचमुच जीवनमें
प्रकट हो रहा हो तो उसके बाग्र साधन भी—चाह वे एक या दूसरे रूपमें
अनेक प्रकारके क्यों न हों—धर्म कहे जा सकते हैं। पर याद वासनाओं के पाश्च मुक्ति न हो या मुक्तिका प्रयत्न भी न हो, तो बाग्र साधन कैसे भी क्यों न हों,
वे धर्म-कोटिम कभी आ नहीं सकते। बल्कि वे सभी साधन अधर्म ही बन जाते
हैं। साराश यह कि धर्मका मुख्य मतलब सत्य, आहिसा, अपरिम्नह-जैसे आप्यात्मिक सद्गुणोंसे है। सच्चे अर्थमें धर्म कोई बाग्न बस्तु नहीं है। तो भी वह
बाग्न जीवन और व्यवहारके द्वारा ही प्रकट होता है। धर्मको बदि आत्मा कहें,
तो बाग्न जीवन और सामाजिक सब व्यवहारको देह कहना चाहिए।

धर्म और संस्कृतिमें वास्तविक रूपमें कोई अन्तर होना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति या जो समाज संस्कृत माना जाता हो, वह यदि धर्म-पराङ्मुख है, तो फिर जंगलीपनसे संस्कृतिमें विशेषता क्या ? इस तरह वास्तवमें मानव संस्कृतिका भ्रयं तो धार्मिक या न्याय-सम्पन्न जीवन-व्यवहार ही है। परन्तु सामान्य जगत्में संस्कृतिका यह अर्थ नहीं लिया जाता । लोग संस्कृतिसे मानवकृत विविध कलाएँ, विविध आविष्कार और विविध विचाएँ ब्रह्म करते हैं। पर ये कलाएँ, ये आविष्कार, ये विद्याएँ हमेशा मानय-कल्यासकी दृष्टि या चृत्तिसे ही प्रकट होती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस इतिहाससे जानते हैं कि अनेक कलाओ, श्रानेक ब्राविष्कारों ब्रीर अनेक विद्यास्रोंके पीछे हमेशा मानव-कल्यासका कोई शुद्ध उद्देश्य नहीं होता है। फिर भी ये चीजें समाजमें आती हैं और समाज भी इनका स्वागत पूरे हृदयसे करता है। इस तरह इस देखते हैं और व्यवहारमें पाते हैं कि जो वस्तु मानवीय बुद्धि और एकाम प्रयत्नके द्वारा निर्मित होती है और मानव-समाजको पुराने स्तरसे नए स्तरपर लाती है, वह संस्कृतिकी कोटिमें आती है। इसके साय शुद्ध धर्मका कोई अनिवार्य संबन्ध हो, ऐसा नियम नहीं है। यही कारण है कि संस्कृत कही और मानी जानेवाली जातियाँ भी अनेकघा धर्म-पराङ्मुख पाई जाती हैं। उदाहरखके लिए मूर्तिनिर्माण, मन्दिरोको तोडकर मस्जिद बनाना और मस्जिदोको तोइकर मन्दिर-निर्माण, छीना-भगरी आदि सब धर्म अथवा धर्मोद्दारके नामपर होता है। वे संस्कृत आतिबोंके लच्चा तो कदापि नहीं हैं।

सामान्य समझके लोग पर्स और संस्कृतिमें ख्रिमेद कर डालते हैं। कोई संस्कृतिकी चीज सामने आई, जिसपर कि लोग मुग्ध हो, तो बहुधा उसे धर्म कहकर क्याना जाता है और बहुतसे भोले-भाले लोग ऐसी सांस्कृतिक वस्तु- ख्रोको ही धर्म मानकर उनसे सन्तुष्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान सामाजिक न्यायोचित व्यवहारकी ओर जाता ही नहीं। फिर भी वे संस्कृतिके नामपर नाचते रहते हैं। इस तरह बिद हम श्रीरोंका विचार छोड़कर केयल अपने भारतीय समाजका ही विचार करें, तो कहा जा सकता है कि हमने संस्कृतिके नामपर श्रपना वास्तविक सामध्ये बहुत-कुछ ग्रीवाया है। जो समाज हजारों वर्णोस श्रपनेको संस्कृत मानता खाया है और श्रपनेको ग्रन्य समाजोंसे संस्कृततर समझता है वह समाज याद नैतिक बलमें, चरित्र-वलमें, शारीरिक बलमें और सहयोगकी मावनामें पिछुका हुआ हो, खुद आपसमें छिक्क-भिन्न हो, तो वह समाज वास्तवमें संस्कृत है या असंस्कृत, यह विचार करना आवश्यक है। संस्कृति भी उच्चतर हो और निवंतताकी भी पराकाधा हो, वह परस्वर विरोधी बात है। इस हिस्से भारतीय समाज संस्कृत है, एकान्ततः ऐसा मानना दही मारी गलती होगी।

जैसे सच्चे मानीमें इस आज संस्कृत नहीं हैं, वैसे ही सच्चे मानीमें इस धार्मिक भी नहीं है। कोई भी पूछ सकता है कि तब क्या इतिहासकार और विद्वान जब भारतको संस्कृति तथा धर्मका धाम कहते हैं, तब क्या वे सूठ कहते हैं ! इसका उत्तर 'हाँ ' और 'ना' दोनोमें है। अगर हम इतिहासकारों और विद्वानों के कथनका यह अर्थ समभी कि सारा भारतीय समाज या सनी भारतीय आतियाँ और परम्पराप्ट संस्कृत एवं धार्मिक ही हैं तो उनका कथन अवस्य सरसे पराख्युल होगा। यदि इस उनके कथनका अर्थ इतना ही समभी कि हमारे देशमें खात-खास अपि या साधक सांस्कृतिक एवं धार्मिक हुए हैं तथा वर्षमानमें भी हैं, तो उनका कथन असस्य नहीं।

उपर्युक्त चर्चासे इस इस नतीनेपर पहुँचते हैं कि इसारे निकटके या तूर-वर्ती पूर्वजीके संस्कृत एवं धार्मिक जीवनसे हम अपनेको संस्कृत एवं धार्मिक मान लेते हैं और वस्तुत: वैसे हैं नहीं, तो सम्मुच ही अपनेको और दूसरोंको धोला देना है। में अपने अल्प-स्वल्प इतिहासके अध्ययन और वर्तमान स्थितिके निरीच्या द्वारा इस नतीनेपर पहुँचा हूँ कि अपनेको आर्थ कहनेवाला भारतीय समाज बास्तवमें संस्कृति एवं धर्मसे कोसी दूर है। जिस देशमें करोहों बाबाय हों, जिनका एकमात्र जीवन-बत पहना-पहाना या शिखा देना कहा जाता है, उस देशमें इतनी निरक्तता कैसे ? जिस देशमें लाखोंकी संस्थामें भिद्ध, संन्यासी, साधु और अमया हों, जिनका कि एकमात्र उद्देश्य श्राक्तिचन रहकर सब प्रकारकी मानव-सेवा करना कहा जाता है, उस देशमें समाजकी इतनी निराधारता कैसे ?

इमने १६४२ के बंगाल-दुर्भिक्षके समय देखा कि जहाँ एक ग्रोर सक्कोरर श्रास्थ-कंकाल विद्ये पढ़े थे, वहाँ दूसरी श्रीर श्रानेक स्थानों में यश एवं प्रतिष्ठाके उत्सव देखे जाते थे, जिनमें लाखोंका व्यय धृत, इवि श्रीर दान-दिख्णामें होता या—मानो श्रव मानव-समाग, खान-पान, वस्त्र-निवास श्रादिसे पूर्ण सुली हो श्रीर बची हुई जीवन-सामग्री इस लोकमें जरूरी न होनेसे ही परलोकके लिए ख़र्च की जाती हो!

पिछले एक वर्षसे तो हम अपनी संस्कृति और धर्मका और भी सचा रूप देख रहे हैं। लाखों शरणार्थियोंको निःस्सीम कष्ट होते हुए भी हमारी संग्रह तथा परिग्रह वृत्ति तिनक भी कम नहीं हुई है। ऐसा कोई बिरला ही व्यापारी मिलेगा, जो धर्मका ढोंग किये विमा चोर-बाजार न करता हो और जो घूसको एकमात्र संस्कृति एवं धर्मके रूपमें अपनाए हुए न हो। जहाँ लगभग समूची जनता दिलसे सामाजिक नियमों और सरकारी कानूनका पालन न करती हो, वहाँ अगर संस्कृति एवं धर्म माना जाए, तो फिर कहना होगा कि ऐसी संस्कृति और ऐसा धर्म तो चोर-डाकुओंमें भी संभव है।

हम हजारों वर्षों से देखते आ रहे हैं और इस समय तो हमने बहुत बढ़ें पैमानेपर देखा है कि हमारे जानते हुए ही हमारी माताएँ, बहनें और पुत्रियों अपहृत हुई। यह भी हम जानते हैं कि हम पुरुषों के अबलत्वके कारण ही हमारी किया विशेष अबला एवं अनाय बनकर अपहृत हुई, जिनका रच्छा एवं स्वामित्व करमेंका हमारा स्मृतिसिद्ध कर्त्तव्य माना जाता है। फिर मी हम इतने अधिक संस्कृत, इतने अधिक धार्मिक और इतने अधिक उन्नत हैं कि हमारी अपनी निर्वलताके कारण अपहृत हुई कियाँ यदि फिर हमारे समाजमें आना वाहें, तो हममेंसे बहुतसे उधतामिमानी पंडित, बाह्यण और उन्होंकी सी मनोवृत्तिवाले कह देते हैं कि अब उनका स्थान हमारे यहाँ कैसे ! अगर कोई साहसिक व्यक्ति अपहृत स्वीको अपना सेता है, तो उस लाँकी दुर्दशा या अवगणना करनेमें हमारी वहनें ही अधिक रस सेती हैं।

इस प्रकार हम जिस किसी जीवन-चेत्रको लेकर विचार करते हैं, तो यही मालूम होता है कि हम भारतीय जितने प्रमाणमें संस्कृति तथा धर्मकी वार्ते करते हैं, हमारा समूचा जीवन उतने ही प्रमाणमें संस्कृति एवं धर्मसे दूर है। हाँ, इतना श्रवश्य है कि संस्कृतिके बाह्य रूप और धर्मकी बाहरी स्थूल लीकें हममें इतनी अधिक हैं कि शायद ही कोई दूसरा देश हमारे मुकाबलेंमें खड़ा रह सके। केवल श्रपने विरल पुरुषोंके नामपर जीना और बढ़ाईकी डींगें हाँकना तो श्रसंस्कृति और धर्म-पराङ्मखताका ही लच्चण है।

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

the part with the state of the part of the

the test and the small fitting of the fitting the

to 1885]

निया समाज।

## धर्म और बुद्धि

आज तक किसी मी विचारकने यह नहीं कहा कि धर्मका उत्पाद और विकास बुद्धिके सिवाय और मी किसी तत्त्वसे हो सकता है। प्रत्येक धर्म-संप्र-दायका इतिहास यही कहता है कि अमुक बुद्धिमान् पुरुषोंके द्वारा ही उस धर्मकी उत्पत्ति या शुद्धि हुई है। हरेक धर्म-संपदायके पोषक धर्मगुरु और विद्वान् इसी एक बातका स्थापन करनेमें गौरव समभते हैं कि उनका धर्म बुद्धि, तर्क, विचार और अनुभव-सिद्ध है। इस तरह धर्मके इतिहास और उसके संचालकके व्यावहारिक जीवनको देखकर हम केवल एक ही नतीजा निकाल सकते हैं कि बुद्धितत्त्व ही धर्मका उत्पादक, उसका संशोधक, पोषक और प्रचा-रक रहा है और रह सकता है।

ऐसा होते हुए भी हम धर्मीके इतिहासमें वरावर धर्म और बुद्धितत्त्वका विरोध और पारस्परिक संघर्ष देखते हैं। केवल यहाँ के ऋार्य धर्मकी शासाओं में ही नहीं बल्कि यूरोर आदि अन्य देशोंके ईसाई, इस्लाम आदि अन्य धर्मीमें भी इस भूतकालीन इतिहास तथा वर्तमान घटनाओं में देखते हैं कि जहाँ बुद्धि तत्त्वने अपना काम शुरू किया कि धर्मके विषयमें अनेक शङ्का-प्रतिशङ्का और तर्क-नितर्कपूर्ण प्रभावली उत्पन्न हो जाती है। ग्रीर बड़े ग्राध्वयंकी बात है कि धर्मगुर और धर्माचार्य जहाँ तक हो सकता है उस प्रशानलीका, उस तर्कपृशा विचारणाका आदर करनेके बजाब विरोध ही नहीं, सस्त विरोध करते हैं। उनके ऐसे विरोधी और संकुचित व्यवहारसे तो यह जाहिर होता है कि अगर तर्क, शक्का या विचारको जगह दी जाएगी, तो धर्मका अस्तित्व ही नहीं रह एकेगा श्रयवा वह विकृत होकर ही रहेगा । इस तरह जब हम चारों तरफ धर्म श्रीर विचारणाके बीच विरोध-सा देखते हैं तब हमारे मनमें वह प्रश्न होना स्वामा-विक है कि क्या धर्म और बुद्धिमें विरोध है ! इसके उत्तरमें संखेपमें इतना कहा जा सकता है उनके बीच कोई बिरोध नहीं है और न हो सकता है। यदि सचमुच ही किसी धर्ममें इनका विरोध माना जाए तो हम यही कहेंगे कि उस बुद्धि-विरोधी धर्मसे हमें कोई मतलब नहीं । ऐसे धर्मको श्रंगीकार करनेकी अपेचा उसको अंगीकार न करनेमें ही जीवन मुखी और विकसित रह सकता है।

धर्मके दो रूप हैं, एक तो जीवन-शुद्धि और दूसरा बाह्य व्यवहार । इसा, नमता, संय, संतोष आदि जीवनगत गुण पहिले रूपमें आते हैं और स्नान,

तिलक, मूर्तिपूजन, यात्रा, गुबसत्कार, देहदमनादि बाह्य व्यवहार दूसरे ह्रपमें। सास्यिक धर्मका इच्छुक मनुष्य जब ग्रहिसाका महत्त्व गाता हुआ भी पूर्व-संस्कारवश कभी-कभी उसी वर्मकी रज्ञाके लिए हिंसा, पारम्परिक पद्मपात तथा विरोधीपर प्रहार करना भी ब्रावश्यक बतलाता है, सत्यका हिमायती भी ऐन मौके पर जब सत्यकी रवाके लिए असत्यकी शरण लेता है, सबको सन्तुष्ट रहनेका उपदेश देनेवाला भी जब धर्म-समर्थनके लिए परिग्रहकी आवश्यकता बतलाता है, तब बुद्धिमानोंके दिलमें प्रश्न होता है कि अधमैस्वरूप समके जाने वाले हिसा आदि दोवोंसे जीवन-शुद्धि-रूप धर्मकी रजा या पुष्टि कैसे हो सकती है ? किर वहीं बुद्धिशाली वर्ग अपनी शङ्काको उन विपरीतगामी गुस्ख्री या परिवर्तों के सामने रखता है । इसी तरह जब बुद्धिमान् वर्ग देखता है कि बीवन-शुद्धिका विचार किये बिना ही धर्मगुर और परिदत बाह्य क्रियाकारहोंकी ही धर्म कहकर उनके उत्पर ऐकान्तिक भार दे रहे हैं और उन कियाकाएडी एवं नियत भाषा तथा वेशके विना धर्मका चला जाना, नष्ट हो जाना, वत-लाते हैं तब यह अपनी शङ्का उन धर्म-गुक्छों, परिहतों आदिके सामने रखता है कि वे लोग जिन श्रस्थायी श्रीर परस्पर श्रमंगत बाह्य व्यवहारीपर धर्मके नामसे पूरा भार देते हैं उनका सच्चे धर्मसे क्या और कहाँतक संबन्ध है ? प्रायः देखा जाता है कि जीवन-शुद्धि न होनेपर, बल्कि अशुद्ध जीवन होनेपर थी, ऐसे बाह्य-व्यवहार, ब्रह्मन, ब्रह्म, स्वार्थ एवं भोलेपनके कारण मनुष्यको धर्मात्मा समझ लिया जाता है। ऐसे बाह्म-व्यवहारोंके कम होते हुए वा दूसरे प्रकारके बाह्य-व्यवहार होनेपर भी सास्त्रिक धर्मका होना सम्भव हो सकता है। ऐसे प्रश्नोंके सुनते ही उन धर्म-गुरुख़ों खीर धर्म पंडितोंके मनमें एक तरहकी मीति पैदा हो जाती है। वे समभते लगते हैं कि ये प्रश्न करनेवाले वास्तवमें तास्त्रिक धर्मवासे तो हैं नहीं, केवल निरी तर्कशक्तिसे हम लोगोंक द्वारा धर्मरूपसे मनाये जानेवाले व्यवहारोको अधर्म बतलाते हैं। ऐसी दशामें धर्मका ब्यावहारिक बाह्यरूप भी कैसे टिक सकेगा ? इन धर्म-गुरुवोंकी दृष्टिमें ये लोग अवश्य ही धर्म-द्रोही या धर्म-विरोधी हैं। क्योंकि वे ऐसी स्थितिके प्रेरक हैं जिसमें न तो जीवन-शुद्धिकारी असली धर्म ही रहेगा और न भूठा सचा व्यावहारिक धर्म ही । धर्मगुरुक्षों और धर्म-पंडितोंके उक्त मय और तजन्य उलटी विचारणामेंसे एक प्रकारका इन्द्र शुरू होता है । वे सदा स्थायी जीवन-सुबिरून वास्त्रिक धर्मको पूरे विश्लेषस्कि साथ समस्त्रानेके बदले बाह्य व्यव-हारोंको त्रिकालाबाधित कहकर उनके ऊपर यहाँतक जोर देते हैं कि जिससे बुद्धि-मान वर्ग उनकी बलीलोंसे ऊबकर, असन्तुष्ट होकर यही कह बैठता है कि गुरु

श्रीर पंडितोंका वर्म सिर्फ दक्तेसला है-घोलेकी टर्टी है। इस तरह घर्मोपदेश-क और तर्कवादी बुद्धिमान वर्गेके बीच प्रतिचया श्रन्तर श्रीर विरोध बदता ही जाता है। उन दशामें घर्मका आधार विवेकशून्य श्रद्धा, श्रज्ञान या यहम ही रह जाता है और बुद्धि एवं तक्तन्य गुगोंके साथ धर्मका एक प्रकारसे विरोध दिखाई देता है।

यूरोपका इतिहास बताता है कि विज्ञानका जन्म होते ही उसका सबसे पहला प्रतिरोध हैं चर्मकी श्रोरसे हुआ। श्रन्तमें इस प्रतिरोधसे धर्मका ही सर्वधा नाश देखकर उसके उपदेशकोंने विज्ञानके मार्गमें प्रतिरोधसे धर्मका ही खोड़ दिया। उन्होंने श्रपना खेब ऐसा बना लिया कि वे वैज्ञानिकोंके मार्गमें विना बाधा खाले ही कुछ धर्मकार्य कर सकें। उधर वैज्ञानिकोंका भी खेब ऐसा निष्करण्य हो गया कि जिससे वे विज्ञानका विकास और सम्बर्धन निर्वाध रूपसे करते रहें। इसका एक सुन्दर श्रीर महस्त्वका परिणाम यह हुआ कि सामाविक और अन्तमें राजकीय खेबसे भी धर्मका छेरा उठ गया और फलत: वहाँकी सामाविक और राजकीय संबसे संस्थाएँ श्रपने ही गुण्-दोपोपर बनने-विग्रहने लगी।

इस्लाम और हिन्दू धर्मकी सभी शाखाओंकी दशा इसके विपरीत है। इस्लामी दीन और धर्मोंकी अपेला हुद्धि और तर्कवादमे अधिक धवड़ाता है। शायद इसीलिए वह धर्म अभी तक किसी अन्यतम महात्माको पैदा नहीं कर सका और स्वयं स्वतन्त्रताके लिए उत्पन्न ड्रोकर भी उसने अपने अनुवादियोंको अनेक सामाजिक तथा राजकीय बन्धनोंसे जकड़ दिया। हिन्दू धर्मकी शाखा-ओंका भी यही हाल है। वैदिक हो, बौद्ध हो या जैन, सभी धर्म स्वतन्त्रता का दावा तो बहुत करते हैं, फिर भी उनके अनुवादी जीवनके हरेक खेलमें अधिक से अधिक गुलाम हैं। यह स्थिति अब विचारकोंके दिलमें खटकने लगी है। वे सोचते हैं कि जब तक बुद्धि, विचार और तकके साथ धर्मका विरोध समक्ता नाएगा तब तक उस धर्मसे किसीका मला नहीं हो सकता। यही विचार आजकलके युवकोंकी मानसिक कान्दिका एक प्रधान लख्न है।

राजनीति, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, तर्वशास्त्र, इतिहास और विश्वान आदिका अभ्यास तथा चिन्तन इतना अधिक होने लगा है कि उससे सुवकों के विचारमें स्वतन्त्रता तथा उनके प्रकाशनमें निर्मावता दिखाई देने लगी है। इधर धर्मगुरु और धर्मगंडितोका उन नवीन विद्याओं से परिचय नहीं होता, इस कारण वे अपने पुराने, वहमी, संकुचित और भींद खयालों में ही विचरते रहते हैं। ज्यों ही युवकवर्ग अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने लगता है त्यों ही धर्मजीवी महात्मा ध्यहाने और कहने लगते हैं कि विद्या और विचारने ही तो

धर्मका नारा शुरू किया है । जैनसमाजकी ऐसी ही एक ताजी घटना है । श्रहमदाबादमें एक प्रेब्युएट वकीलने जो मध्यश्रेणीके निर्मंप विचारक हैं, धर्म-के व्यावहारिक स्वरूपस कुछ विचार प्रकट किये कि चारों श्लोरसे विचारके कह-स्तानोंसे धर्म-गुरुश्लोंकी श्लारमाएँ जाग पड़ीं। इलचल होने लग गई कि ऐसा विचार प्रकट क्यों किया गया श्लीर उस विचारकको जैनधर्मोचित सजा क्या श्लीर कितनी दी जाए ! सजा ऐसी हो कि हिंसात्मक भी न समभी जाय श्लीर हिंसा-समक सजासे श्लिक कठोर भी सिद्ध हो, जिससे श्लाग कोई स्वतन्त्र श्लीर निर्मंय भावसे धार्मिक विधयोंकी समीद्धा न करें। इस जब जैनसमाजकी ऐसी ही पुरानी घटनाश्लों तथा श्लाधुनिक घटनाश्लोपर विचार करते हैं तब हमें एक हो बात मालूम होती है श्लीर वह यह कि लोगोंके खवालमें धर्म श्लीर विचारका विरोध ही जँच गया है। इस जगह हमें थोड़ी गहराईसे विचार-विश्लेपण करना होगा।

हम उन धर्मधुरंधरोंसे पृद्धना चाहते हैं कि क्या वे लोग तास्विक और व्यानहारिक धर्मके स्वरूपको श्रमिस या एक ही समभते हैं । और क्या व्याव-हारिक स्वरूप या बंधारखको वे अपरिवर्तनीय सावित कर सकते हैं । व्यावहारिक धर्मका बंधारख और स्वरूप श्रमर बदलता रहता है और बदलना चाहिए तो इस परिवर्तनके विषयमें यदि कोई अम्बासी और चिन्तनशील विचारक केवल श्रपना विचार प्रदर्शित करे, तो इसमें उनका क्या विगहता है ।

सत्य, ब्राहिसा, संतोष ब्रादि तास्त्रिक धर्मका तो कोई विचारक ब्रमादर करता ही नहीं बल्कि वह तो उस तास्त्रिक धर्मकी पृष्टि, विकास एवं उपयोगि-ताका स्वयं कायल होता है। वह जो कुछ ब्रालोचना करता है, जो कुछ हैर-फेर या तोड-पोडकी ब्रावश्यकता बताता है वह तो धर्मके व्यावहारिक स्वरूपके संबन्धमें है और उसका उद्देश्य धर्मकी विशेष उपयोगिता एवं प्रतिष्ठा बढ़ाना है। ऐसी रिथतिमें उसपर धर्म-विनाशका ब्राग्नेप लगाना या उनका विशेष करना केयल यहाँ सावित करना है कि या तो धर्मधुरन्थर धर्मके बास्तविक स्वरूप ब्रीर इतिहासको नहीं समक्षते या समक्षते हुए भी ऐसा पामर प्रयत्न करनेमें उनकी कोई परिस्थित कारणभूत है।

आम तौरसे अनुपायी यहस्य वर्ग ही नहीं बल्कि साधु वर्गका बहुत बड़ा माग भी किसी वस्तुका समुचित विश्लेषण करने और उसपर समतीलपन रख-नेमें नितान्त असमर्थ है। इस स्थितिका फायदा उठाकर संकृचितमना साधु और उनके अनुयायी यहस्य भी, एक स्वरसे कहने लगते हैं कि ऐसा कहकर अमुकने धर्मनाश कर दिया। बेचारे भोले-भाले लोग इस बातसे अज्ञानके और भी गहरे गड़ेमें जा गिरते हैं। वास्तवमें चाहिए तो यह कि बोई विचारक नए हिंह- बिन्दुसे किसी विषयपर विचार प्रकट करें तो उनका सब दिलसे आदर करके विचार-स्वातंत्र्यको प्रोतसहन दिया जाए। इसके बदलेमें उनका गला घोटनेका जो प्रयत्न चारों और देखा जाता है उसके मूलमें मुक्ते दो तस्त्र मालूम होते हैं। एक तो उम्र विचारोंको समभ्य कर उनकी गलती दिखानेका असामर्थ्य और दूसरा अकमें स्थताकी भित्तिके ऊपर अनायास मिलनेवाली आसम-तलबीके विनाशका भय।

यदि किसी विचारकके विचारोमें आंशिक या सर्वया गलती हो तो क्या उसे धर्मनेता समक्त नहीं पाते ? अगर वे समक्त सकते हैं तो क्या उस गलतीको वे चौगुने बलसे दलीलंकि साथ दर्शानेमें असमर्थ हैं ! खगर वे समर्थ हैं तो उचित उत्तर देकर उस विचारका प्रभाव लोगोंमेंसे नष्ट करनेका न्याय्य मार्ग क्यों नहीं लेते ? धर्मकी रचाके बहाने वे अज्ञान और अधर्मके संस्कार अपनेमें स्रीर समाजमें क्यों पुष्ट करते हैं ? मुक्ते तो सच बात यही जान पढ़ती है कि चिरकालसे शारीरिक और दूसरा जवाबदेहीपूर्ण परिश्रम किए बिना ही मख-मली और रेशमी गहियोपर बैठकर दूसरोंके पत्तीनेपूर्ण परिश्रमका पूरा फल वड़ी मिक साथ चलनेकी जो आदत पड़ गई है, वही इन धर्मधुरंधरोंसे ऐसी उपहासासद प्रवृत्ति कराती है। ऐसा न होता तो प्रमोद-भावना और ज्ञान पूजाकी हिमायत करनेवाले ये धर्म-धुरन्धर विद्या, विज्ञान श्रीर विचार-स्वातन्त्र्यका आदर करते और विचारक युवकोंसे वही उदारतासे मिलकर उनके विचारगत दोषोंको दिखाते और उनकी योग्यताकी कड करके ऐसे युवकोंको उत्पन्न करनेवाले अपने समाजका गौरव करते। सीर, जो कुछ हो पर अब दोनों पत्नोंमें प्रतिकिया शुरू हो गई है । जहाँ एक पच शत या ग्रजात रूपसे यह स्थापित करता है कि धर्म और विचारमें विरोध है, तो दूसरे पत्तको भी यह अवसर मिल रहा है कि वह प्रमाखित करे कि विचार-स्वातन्त्र्य आवश्यक है। यह पूर्श रूपसे समक्ष रखना चाहिए कि विचार-स्वातन्त्र्यके विना मनुष्यका ग्रस्तिल ही अर्थशन्य है। बास्तवर्मे विचार तया धर्मका विरोध नहीं, पर उनका पारस्परिक अनिवार्य संदन्य है।

ग्रगस्त १६३६ ]

[ श्रोसवाल नवयुवक ।

## विकासका मुख्य साधन

the man in Secretary and the light

280.0

विकास दो प्रकारका है, शारीरिक श्रीर मानसिक । शारीरिक विकास केवल मनुष्योंमें ही नहीं पशु-पित्रयों तकमें देखा जाता है। लान-पान-स्थान श्रादिके पूरे सुमीते मिले श्रीर विश्वा, मय न रहे तो पशु पत्ती भी खूब बलवान, पुष्ट श्रीर मठीले हो जाते हैं। मनुष्यों श्रीर पशु पित्रयोंके शारीरिक विकास केवल खान-पान श्रीर रहन-सहन खादिके पूरे सुमीते श्रीर निध्यन्ततासे ही सिद्ध नहीं हो सकता जब कि पशु-पित्रयोंका हो जाता है। मनुष्यके शारीरिक विकास के पेले क्या परा और समुचित मनोध्यापार-बुद्धियोग हो, तभी वह पूरा श्रीर समुचित रूपमें किन्न हो सकता है, श्रीर किसी तरह नहीं। इस तरह उसके शारीरिक विकास- का श्रसाधारण श्रीर प्रधान साधन बुद्धियोग-मनोध्यापार-संयत प्रवृत्ति है।

मानिसक-विकास तो जहाँ तक उसका पूर्णका संभव है मनुष्य मात्रमें है। उसमें शरीर-योग-देह-क्यापार अवश्य निमित्त है, देह योग के विना यह सम्भव ही नहीं, फिर भी कितना है। देह-योग बगों न हो, कितनी ही शारीरिक पुष्टि क्यों न हो, कितना है। शरीर-वल क्यों न हो, यदि मनोयोग-बुद्धि-व्यापार या समुचित रीतिसे समुचित दिशामें सनकी गति-विधि न हो तो पूरा मानिसक विकास कभी सम्भव नहीं।

अर्थात् मनुष्यका पूर्ण और समुचित शारीरिक और मानसिक विकास केवल व्यवस्थित और जागरित बुद्धि-योगकी अपेचा रखता है।

हम अपने देशमें देखते हैं कि जो लोग खान-पानसे और आर्थिक हिंग्से ज्यादा निश्चित्त हैं, जिन्हें विरास्तमें पैतृक समाचि अमीदारी या राजसत्ता प्राप्त है, वे ही अधिकतर मानसिक विकासमें मंद होते हैं। खास-खास धनवानीकी सन्तानों, राजपुत्रों और जमीदारोंको देखिए। बाहरी चमक-दमक और दिखा-बटी फुर्ती होने पर भी उनमें मनका, विचारशक्तिका, प्रतिमाका कम ही विकास होता है। बाह्य साधनोंकी उन्हें कमी नहीं, पढ़ने-लिखनेके साधन भी पूरे प्राप्त हैं, शिचक-अञ्चापक भी यथेष्ट मिलते हैं, पिर भी उनका मानसिक विकास एक तरहसे कके हुए तालावके पानीकी तरह गतिहीन होता है। दूसरी और जिसे विरासतमें न तो कोई स्थूल सम्पत्ति मिलती है और न कोई दूसरे मनोथोगके सुभीते सरलतासे मिलते हैं, उस वर्गमेंसे असाधारण मनोविकासवाले व्यक्ति पैदा

होते हैं। इस अन्तरका कारण क्या है। होना तो यह चाहिए था कि जिन्हें साधन अधिक और अधिक सरलतासे प्राप्त हो ने ही अधिक और जल्दी निकास प्राप्त करें पर देखा जाता है उलटा। तब हमें खोजना चाहिए कि विका-सकी असली जड़ क्या है। मुख्य उपाय क्या है कि जिसके न होनेसे और सब न होनेके बरायर हो जाता है।

जवाब बिलकुल सरल है और उसे प्रत्येक विचारक व्यक्ति अपने और अपने आस-पासवालोके जीवनमेंसे पा सकता है। वह देखेगा कि जवाबदेही या उत्तरदायित्व ही विकासका प्रधान बीच है। हमें मानस-शास्त्रकी दृष्टिसे देखना चाहिए कि जवाबदेहीमें ऐसी क्या शक्ति है जिससे वह अन्य सब विका-सके साधनोंकी अपेदा प्रधान साधन बन जाती है । मनका विकास उसके सत्व-श्रंशकी योग्य और पूर्ण जारतिपर ही निर्मर है। जब राजस या तामस ग्रंश नत्वगुर्वाते प्रवल हो जाता है तब मनकी योग्य विचारशक्ति या शुद्ध विचार-शक्ति आइत या कुरिठत हो जाती है । मनके राजस तया तामस अंश बलवान् होनेको व्यवहारमें प्रमाद कहते हैं। कौन नहीं जानता कि प्रमादसे वैयक्तिक श्रीर सामष्टिक सारी खराबियाँ होती हैं। जब जवाबदेही नहीं रहती तब मनकी गति कुरिटत हो जाती है और प्रमादका तस्व बढ़ने लगता है जिसे योग-शास्त्रमें मनकी जिस और मूद अवस्था कहा है । जैसे शरीरपर शक्तिसे अधिक बोक लादनेपर उसकी स्फूर्ति, उसका स्नायुवल, कार्यसाधक नहीं रहता वैसे ही रजोगुण्जनित जिस अवस्थामें और तमोगुण्जनित मूढ् अवस्थाका दोभ पड़ने-से मनकी स्वमादिक सत्वगुराजनित विचार-शक्ति निष्किय हो जाती है। इस तरह मनकी निष्क्रियताका मुख्य कारण राजस श्रीर तामस गुसका उद्रेक है। जब इम किसी जवाबदेहीको नहीं खेते या लेकर नहीं निवाहते, तब मनके सारिवक ग्रंशकी जाराति होनेके बदले तामस श्रीर राजस श्रंशकी प्रबलता होने लगती है। मनका सूच्म सचा विकास रुककर केवल स्थुल विकास रह जाता है श्रीर वह भी सत्य दिशाकी श्रोर नहीं होता। इसीसे वेजवाबदारी मनुष्य जातिके लिए सबसे अधिक खतरेकी वस्तु है। वह मनुष्यको मनुष्यत्वके यथार्थ मार्गसे गिरा देती है। इसीसे जवाबदेहीकी विकासके प्रति असाधारण प्रधानताका भी पता चल जाता है।

जवाबदेही अनेक प्रकारकी होती है—कमी-कमी वह मोहमेंसे आती है। किसी सुवक या सुवतीको लॉजिए। जिस व्यक्तिपर उसका मोह होगा उसके प्रति वह अपनेको जवाबदेह सममेगा, उसीके प्रति कर्तव्य-पालनकी चेष्टा करेगा, दूसरोके प्रति वह उपेका भी कर सकता है। कभी-कभी जवाबदेही स्नेह वा प्रेममेंसे आती है। माता अपने बच्चेके प्रति उसी स्नेहके वशा कर्तव्य पालन करती है पर इसरोंके बन्नोंके प्रति श्रपना कर्तव्य मूल जाती है । कभी जवाबदेही भय-मेंसे खाती है। अगर किसीको भय हो कि इस जङ्गलमें रातको या दिनको शेर आता है, तो वह जागरित रहकर अनेक प्रकारसे बचाव करेगा, पर भय न रहनेसे फिर बेफिक होकर छपने छीर दूसरोंके प्रति कर्तव्य मूल जाएगा । इस तरह लोभ-वृत्ति, परिप्रहाकांदा, कोधकी भावना, बदला जुकानेकी वृत्ति, मान-मत्सर आदि अनेक राजस-तामस अंशोंसे जवाबदेही घोड़ी या बहुत, एक पा वसरे रूपमें, पैदा होकर मानुषिक जीवनका सामाजिक और आर्थिक चक्र चलता बहता है। पर ध्यान रखेना चाहिए कि इस जगह विकासके, विशिष्ट विकासके या पूर्ण विकासके असाधारण और प्रधान साधन रूपसे जिस व्यावदेहीकी और संकेत किया गया है वह उन सब मर्यादित और संक्रचित जवाबदेहियोसे भिन्न तथा परे है । वह किसी स्विणक संकुचित भावके ऊपर अवलियत नहीं है, वह सबके प्रति, सदाके लिए, सब स्थलीमें एक-सी होती है चाहे वह निजके प्रति हो, चाहे कीद्रम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय श्रीर मानुषिक व्यवहार मात्रमें काम लाई जाती हो। यह एक ऐसे भावमेंसे पैदा होती है जो न तो स्थिक है, न संकुचित और न मलीन । वह भाव अपनी जीवन-शक्तिका यथार्थ अनुभव करनेका है । जब इस भावमेंसे जवाववेही प्रकट होती है तब वह कभी रुकती नहीं । स्रोते जागते सतत वेगवती नदीके प्रवाहकी तरह अपने पथपर काम करती रहती है। तब चिप्त या मुद्ध भाग मनमें फटकने ही नहीं पाता । तब मनमें निष्क्रियता या कृटिलताका संचार सम्मव ही नहीं । जवाबदेहीकी यही संजीवनी शक्ति है, जिसकी बदौलत वह ग्रम्य सब साधनीपर ग्राधिपत्य करती है ग्रीर पामरसेपामर, गरीवसे गरीव, दुर्वलसे दुर्वल श्रीर तुन्छसे तुन्छ समके जानेवाले कुल पा परि-वारमें पैदा हुए व्यक्तिको सन्त, महत्त, महातमा, अवतार तक बना देती है।

गरज यह कि मानुषिक विकासका आधार एकमात्र जवाबदेही है और वह किसी एक मावसे संचालित नहीं होती। अस्थिर संकुचित या छुद्र भावोंमेंसे भी जवाबदेही प्रवृत्त होती है। मोह, स्नेह, भय, लोभ आदि भाव पहले प्रकारके हैं और जीवन-शक्तिका यथार्थानुभव दूसरे प्रकारका भाव है।

श्रव हमें देखना होगा कि उक्त दो प्रकारके भावोंमें परस्पर क्या अन्तर है श्रीर पहले प्रकारके भावोंकी अपेका दूसरे प्रकारके भावोंमें अगर श्रेष्ठता है तो वह किस सवससे है ! अगर यह विचार स्पष्ट हो जाए तो फिर उक्त दोनों प्रकारके भावोंपर आश्रित रहनेवाली जवाबदेहियोंका भी अन्तर तथा श्रेष्ठता-कनिष्ठता ध्यानमें आ जाएगी।

मोहमें रसानुमृति है, सुख-संवेदन भी है। पर वह इतना परिमित श्रीर इतना अस्थिर होता है कि उसके आदि, मध्य और अन्तमें ही नहीं उसके प्रत्येक अंश्रमें शंका, दुःख और चिन्ताका भाव भरा रहता है जिसके कारण बढ़ीके लोलककी तरह वह मनुष्यके चित्तको अधियर बनाए रखता है । मान लीजिए कि कोई युवक अपने प्रेम-पात्रके प्रति स्यूल मोहवश बहुत ही दत्त-चित्त रहता है, उसके प्रति कर्तव्य पालनमें कोई तुटि नहीं करता, उससे उसे रसानुमव और मुख-संवेदन भी होता है। फिर भी बारीकीसे परीच्चण किया जाए, तो मालूम होगा कि वह स्थूल मोह अगर सीन्दर्भ या भोगलालसासे पैदा हुआ है, तो न जाने वह किस च्या नष्ट हो जाएगा, घट जाएगा या अन्य रूप-में परियात हो जाएगा। जिस इत्य युवक या युवतीको पहले प्रेम-पात्रकी अपेचा दूसरा पात्र अधिक सुन्दर, अधिक समृद्ध, अधिक बलवान् या अधिक अनुकूल मिल जाएगा, उसी च्या उसका चित्त प्रथम पात्रकी श्रोरसे इटकर दूसरी ख्रोर कुक पड़ेगा और इस क्रुकावके साथ ही प्रथम पात्रके प्रति कर्तव्य-पालनके चककी, जो पहलेसे चल रहा या, गति और दिशा बदल जाएगी। दूसरे पात्रके प्रति भी वह चक्र योग्य रूपसे न चल सकेगा और मोहका रसानुभव जो कर्त्तव्य-पालनसे संतुष्ट हो रहा था, कर्तव्य-पालन करने या न करनेपर भी अवृक्ष ही रहेगा । माता मोहवश अंगजात बालकके प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करके रसानुभव करती है, पर उसके पीछे अगर सिर्फ मोहका भाव है तो रसानुभव विलकुल संकुचित और अस्थिर होता है। मान लीजिए कि वह बालक मर गया और उसके बदलेमें उसकी अपेचा भी अधिक सुन्दर और पुष्ट दूसरा बालक परवरिशके लिए मिल गया, जो बिलकुल मातृहीन है। परन्तु इस निराधार और सुन्दर बालकको पाकर मी वह माता उनके प्रति अपने कर्तव्य-पालनमें वह रसानुभव नहीं कर सकेगी वा अपने अंगजात बालकके प्रति करती थी। बालक पहलेसे भी अच्छा मिला है, माताको बालककी स्ट्रहा है और अपैश करनेकी वृत्ति भी है । बालक भी मातृहीन होनेसे बालकापेवियाी माताको प्रेम-वृत्तिका श्राधिकारों है। फिर भी उस माताका चित्त उसकी श्रोर मुक्त घारासे नहीं बहता । इसका सबब एक हो है और वह यह कि उस माताकी न्यौद्धावर या अर्थवावृत्तिका प्रेरक भाव केवल मोह या, जो स्नेह होकर भी शुद्ध और व्यापक न था, इस कारण उसके हृदयमें उस मावके होनेपर भी उसमेंसे कर्त्तव्य-पालमके फव्वारे नहीं छूटते, भीतर ही भीतर उसके हृदयको दयाकर मुसंकि बजाब हुसी करते हैं, जैसे लावा हुआ पर हजम न हुआ सुन्दर अस । बह न तो खून बनकर शरीरको मुख पहुँचाता है श्रीर न बाहर निकलकर शरी-

रको हलका ही करता है। भीतर ही भीवर सहपर शारीर ग्रीर चित्तको श्रस्वस्य बनाता है। यही स्थिति उस माताके कर्चव्य पालनमें श्रपरिशत स्नेह मावकी होती है। इमने कभी भववश रख्यके बास्ते फोपड़ा बनाया, उसे सँमाला भी । दुसरींसे वचनेके निमित्त अलाड़ेमें वल समादित किया, कवायद और निशानेवाजीसे सैनिक शक्ति माप्त की, आक्रमण्के समय ( चाहे वह निजके जपर हो, कुटुम्न, समाज या राष्ट्रके जपर हो ) सैनिकके तौरपर कर्तव्य-पालन मी किया, पर अगर वह मय न रहा, खासकर अपने निजके ऊपर या हमने जिसे अपना समभा है या जिसकी हम अपना नहीं समभाते, जिस राष्ट्रको इम निज राष्ट्र नहीं समझते उसपर इमारी अपेका भी अधिक और प्रचंड भय आ पड़ा, तो इमारी भय-त्राख-शक्ति हमें कर्तव्य-पालनमें कभी प्रेरित नहीं करेगी, चाहे भयसे बचने-बचानेकी हममें कितनी ही शक्ति क्यों न हो । वह शक्ति संकुचित मावोमेंसे प्रकट हुई है तो जरूरत होनेपर भी वह काम न आपगी और जहाँ जरूरत न होगी या कम जरूरत होगी वहाँ खर्च होगी। अमी अमी हमने देखा है कि यूरोपके और दूसरे राष्ट्रोंने अपसे बचने और बचानेकी निस्सीम शक्ति रखते हुए भी भयत्रस्त एबीसीनियाकी हुणार प्रार्थना करनेपर भी कुछ भी मदद न की । इस तरह भवजनित कर्त्तेव्य-पालन ऋधूरा होता है और बहुचा विपरीत भी होता है। मोह कोटिमें गिने जानेवाले समी भावींकी एक ही जैसी अवस्था है, वे भाव विलक्कत अधूरे, अस्थिर और मलिन होते हैं।

जीवन-शक्तिका ययार्थ अनुभव ही दूसरे प्रकारका भाव है जो न तो उदय होनेपर चिलत या नष्ट होता, न भयादित या संकुचित होता और न मिलन होता है। प्रश्न होता है कि जीवन-शक्तिके यथार्थ अनुभवमें ऐसा कीन-सा तस्त्व है जिससे वह सदा स्थिर, ज्यापक और शुद्ध ही बना रहता है? इसका उत्तर पानेके लिश हमें जीवन-शक्तिके स्वरूपपर थोड़ा-सा विचार करना होगा।

इस अपने आप सोचे और देखें कि जीवत-शक्ति क्या वस्त है। कोई भी सम्भिदार श्वासोच्छ्वास या प्राणको जीवनकी मुलाबार शक्ति नहीं मान सकता, क्योंकि कमी कभी व्यानकी विशिष्ठ अवस्थामें प्राण संचारके चालू न रहनेपर भी बीवन बना रहता है। इससे मानना पड़ता है कि प्राण्यसंचारकप जीवनकी पेरक या आधारम्त शक्ति कोई और ही है। अभी तकके सभी आध्यात्मिक पड़म अनुभवियोंने उस आधारमृत शक्तिको चेतना कहा है। चेतना एक ऐसी रियर और प्रकाशमान शक्ति है जो दैहिक, मानसिक और ऐदिक आदि सभी कार्योपर शनका, परिशानका प्रकाश अनवरत डालती रहती है। इन्द्रियां कुछ

भी प्रवृत्ति क्यों न करें, मन कहीं भी गति क्यों न करे, देह किसी भी ब्यापारका क्यों न ग्राचरण करे, पर उस सबका सतत भान किसी एक शक्तिको योहा यहत होता ही रहता है। इस प्रत्येक अवस्थामें अपनी देहिक, ऐन्द्रिक और मानसिक कियासे जो थोड़े बहुत परिचित रहा करते हैं, सो किस कारग्रसे ? जिस कारगुसे हमें अपनी कियाओंका संवेदन होता है वही चेतना शक्ति है और हम इससे अधिक या कम कुछ भी नहीं हैं। और कुछ हो या न हो, पर हम चेतनाश्रत्य कभी नहीं होते । चेतनाके साथ ही साथ एक दसरी शक्ति श्रीर श्रोतप्रोत है जिसे हम संकल्प शक्ति कहते हैं। चेतना जो कुछ समस्तती सोचती है उसको कियाकारी बनानेका या उसे मूर्तरूप देनेका चेतनाके साम अन्य कोई बल न होता तो उसको सारी समक बेकार होती और इम जहाँ के तहाँ वने रहते । इस अनुसव करते हैं कि समझ, जानकारी या दर्शनके अन-सार यदि एक बार संकल्प हुआ तो चेतना पूर्णतया कार्याभिमुख हो जाती है। जैसे कदनेवाला संकल्प करता है तो धारा यल संचित होकर उसे कृदा डालता है। संकल्प शक्तिका कार्य है। बलको बिखरनेसे रोफना । संकल्परे संचित यल संचित माफ़के बल जैसा होता है । संकल्पकी मदद मिली कि चेतना गतिशील हुई श्रीर फिर श्रपना साच्य सिद्ध करके ही संतुष्ट हुई। इस गतिशीलताको चेतमाका बीर्य समम्भा चाहिए । इस तरह बीवन-शक्तिके प्रधान तीन खंश हैं-चेतना, संकल्प भ्रीर वीर्य था बल । इस विश्रंशी शक्तिको ही जीवन-शक्ति समिक्द, जिसका अनुसव इमें प्रत्येक छोटे वड़े सर्जन-कार्थमें होता है । अगर समभ न हो, संकल्प न ही और पुरुषार्थ-बीर्यगति-न हो तो कोई भी सर्जन नहीं हो सकता । च्यानमें रहे कि जगतमें ऐसा कोई छोटा बढ़ा जीवनधारी नहीं है जो किसी म किसी प्रकार सर्जन न करता हो । इससे प्रास्त्रीमात्रमें उक्ते त्रिक्रमी कीवन शक्तिका पता चल जाता है। यो तो जैसे हम ग्रपने आपमें प्रत्यस अनुभव करते हैं वैसे ही अन्य प्रास्थियोंके सर्वन-कार्यसे भी उनमें मीजूब उस शक्तिका अनुसान कर सकते हैं। फिर भी उसका अनुसव, और सो भी यथार्थ अनुसब, एक श्रलग वस्तु है।

यदि कोई सामने खड़ी दोवालसे इन्कार करे, तो इम उसे मानेंगे नहीं। इम तो उसका अस्तित्व ही अनुभव करेंगे। इस सरह अपनेमें और प्रांमें मौजूद उस त्रिअंगी शक्तिके अस्तित्वका, उसके सामर्थंका अनुभव करना जीवन-रावितका यथार्थ अनुभव है।

जब ऐसा अनुभव प्रकट होता है तब अपने आपके प्रति और दूसरोंके प्रति जीवन-दृष्टि बदल जाती है। फिर तो ऐसा भाव पैदा होता है कि सर्वत्र विश्वशी जीवन शिक्त ( स्विदानन्द ) या तो अखरह या एक है या स्वंत्र समाम है। किसीको संस्कारावुसार अभेदानुभव हो या किसीको साम्यानुभव, पर परि-गाममें कुछ भी पर्क नहीं होता। अभेद-हृष्टि धारण करनेवाला दूसरोके प्रति यही जवाबदेही धारण करेगा जो अपने प्रति। बास्तवमें उसकी जवाबदेही या कर्तव्य-इष्टि अपने परायेके भेदसे भिक्त नहीं होती, इसी तरह साम्य हृष्टि धारण करनेवाला भी अपने परायेके भेदसे कर्तव्य हृष्टि या जवाबदेहीमें तारतम्य नहीं कर सकता।

मोहकी कोटिमें आनेवाले भावांसे प्रेरित उत्तरदायित्व या कर्तव्य-दृष्टि एकसी अलख्द या निरावरण नहीं होती जब कि जीवन शक्तिके यथार्थ अनुभवसे प्रेरित उत्तरदायित्व या कर्तव्य-दृष्टि सदा एक-सी और निरावरण होती है क्योंकि वह भाव न तो राजस अंशसे आता है और न तामस अंशसे अमिमूत हो सकता है। वह भाव साहजिक है, साल्विक है।

मानवनातिको सबसे बड़ी और कीमती जो कुदस्ती देन मिली है वह है उस साइजिक भावको धारण करने या पैदा करनेकी सामर्थ्य या योग्यता जो विकासका-श्रमाधारण विकासका-मुख्य साधन है । मानव-जातिके इतिहासमें बुद्ध, महाबीर आदि अनेक सन्त-महन्त हो गए हैं, जिन्होंने हजारों विभ्न-बाधा-श्रोंके होते हुए भी मानवताके उद्धारकी जवाबदेहीसे कमी मुँह न मोहा। श्रपने शिष्यके प्रलोमनपर सॉकेटीस मृत्युमुखर्मे जानेसे बच सकता या पर उसने शारीरिक जीवनकी अपेदा आप्यात्मिक सत्यके जीवनको पसन्द किया और मृत्यु हसे इरा न सकी । जीसिसने अपना नया प्रेम-सन्देश देनेकी जवाबदेहीको श्रदा करनेमें श्लीको सिंहासन माना । इस तरहके पुराने उदाहरखोंकी सचा-इमें सन्देहको दूर करनेके लिए ही मानो गाँधीजीने अभी-अभी जो चमत्कार विखाया है वह सर्वविदित है। उनको हिन्दुत्व-आर्यत्वके नामपर प्रतिप्राप्राप्त ब्राक्षणों श्रीर अमणोंको सैकड़ों कुरूढ़ि पिशाचियाँ चलित न कर सकी। न तो हिंद्-मुसलमानोकी द्रवाद्रही या शस्त्राशकीने उन्हें कर्तव्य-चलित किया श्रीर न उन्हें मृत्यु ही डरा सकी । वे ऐसे ही मनुष्य वे जैसे हम । फिर क्वा कारण है कि उनकी कर्तव्य दृष्टि या जनावदेही ऐसी स्थिर, व्यापक और शुद्ध थी और हमारी इसके विपरीत । जवाव सीवा है कि ऐसे पुरुषोंमें उत्तरदायित्व या कर्तव्य-इष्टिका प्रेरक भाव चीवन-शक्तिके वर्षार्थ श्रनुभवमेंसे आता है जो हममें नहीं हैं।

ऐसे पुरुषोंको जीवन-शक्तिका जो वयार्थ अनुभव हुआ है उसीको जुदे-जुदे दार्शनिकोने जुदी-जुदी परिमापामें वर्शन किया है। उसे कोई आत्म-साम्रास्तर कहता है, कोई ब्रह्म-साम्मात्कार और कोई ईश्वर-दर्शन, पर इससे वस्तुमें अस्तर नहीं पड़ता । इसने ऊपरके वर्शनमें यह बतलानेकी चेष्टा की है कि मोहजनित भावोंकी अपेन्ना जीवन-शक्तिके यथार्थ अनुभवका भाव कितना और क्यों अप है और उससे प्रेरित कर्तव्य-दृष्टि या उत्तरदायित्व कितना और है। जो वसुधाको इद्धम्य सम्भता है, वह उसी और मावके कारण । ऐसा भाव केवल शब्दोंसे आ नहीं सकता । वह भीतरसे उगता है और वही मानवीय पूर्ण विकासका मुख्य साधन है । उसीके लामके निमित्त अध्यात्म-शास्त्र है, योगमार्ग है, और उसीकी साधनामें मानव-जीवनकी कतार्यता है।

the first of the same with at Person in replaced were

with a ship who at least at \$2

\$0 (Exe]

[ संपूर्णानन्द-अभिनन्दन ग्रन्थ

### जीवन-दृष्टिमें मौलिक परिवर्शन

इतिहासके आरम्भमें वर्चमान जीवन-पर ही अधिक भार दिया जाता था। पारलीकिक जीवनकी बात हम सुख-सुविधामें और फुर्मतके समय ही करते थे। वेदोंके कथनानुसार 'चरवैति चरवैति चराति चरती भगः' (अर्थात् चलो, चलो, चलनेवालेका ही भाग्य चलता है) को ही हमने जीवनका मूलमन्त्र माना है।

पर आज इमारी जीवन-दृष्टि विलकुल बदल गई है। आज इस इस जीवनकी उपेद्धा कर परलोकका जीवन सुधारमेकी ही विशेष जिन्ता करते हैं। इसका दृष्परिणाम यह इआ है कि जीवनमें परिश्रम और पुरुषार्थ करनेकी हमारी आदत विलकुल छूट गई है। पुरुषार्थकी कमीसे हमारा जीवन विलकुल कृतिम और खोखला होता जा रहा है। जिस प्रकार जज्जलमें चरनेवाली गाय-वकरीकी अपेद्धा घरपर वैंधी रहनेवाली गाय वकरीका दृष्ट कम खामदायक होता है, उसी प्रकार घरमें केद रहनेवाली खाय वकरीका दृष्ट कम खामदायक होता है, उसी प्रकार घरमें केद रहनेवाली खियोंकी सन्तान मो शक्तिशाली नहीं हो सकती। पहले जित्रयोंका बल-विकम प्रसिद्ध था, पर अब विलासिता और अकर्मश्यतामें पले राजा-रईसोंक बचे बहुत ही अशक्त और पुरुषार्थहींन होते हैं। आगेके चित्रयोंकी तरह न तो वे लम्बी पैदलयाजा या घुकस्वारी कर सकते हैं और न और कोई अम ही। इसी प्रकार वैश्वोमें भी पुरुषार्थकी हानि हुई है। पहले वे अरव, फारस, मिस्ल, बाली, समाजा, जावा आदि दूर-दूरके स्थानोंमें जावर व्यापार-वार्यास्थ करते थे। पर अब उनमें वह पुरुषार्थ नहीं है, अब तो उनमेंसे खिकांशकी तोंदें आराम-तल बी और आलस्पके कारण बढ़ी हुई न जर आती हैं।

श्वान तो इम निसे देखते हैं वही पुरुषार्थ और कम करनेके बजाय धर्म-कर्म और पूजा-पाठके नामपर ज्ञानकी खोजमें व्यक्त दीखता है। परमेश्वरकी भक्ति तो उसके गुणांका स्मरण, उसके रूपकी पूजा और उसके प्रति श्रद्धामें है। पूजाका मूलमन्त्र है 'सर्वभूतहिते स्तः' (सब भूतोंके हितमें स्त है)— अर्थात् इम सब लोगोंके साथ अञ्च्या बर्ताव करें, सबके कल्याग्रकी बात सीचें। और सभी भक्ति तो सबके सुखमें नहीं, दुःखमें सामीदार होनेमें है। ज्ञान है आस्म-ज्ञान; जड़से मिन्न, चेतनका बीध ही तो सबा ज्ञान है। इसलिए चेतनके प्रति ही हमारी अश्विक श्रद्धा होना चाहिए, जड़के प्रति कम। पर इस बातकी कसीटी क्या है कि हमारी श्रद्धा जड़में ज्यादा है या चेतनमें ? उदा- इरलके रूपमें मान लीजिए कि एक बज्बेने किसी धर्म-पुस्तकपर पाँच रख दिया। इस अपराधपर हम उसको तमाचा मार देते हैं। क्योंकि हमारी निगाहमें जड़ पुस्तकसे चेतन लड़का हैच है।

बदि सही मानोमें हम ज्ञान-मार्गका अनुसरक् करें, तो सद्गुणीका विकास होना चाहिए। पर होता है उलटा। हम ज्ञान-मार्गके नामपर वैराग्य लेकर लँगोटी घारण कर लेते हैं, शिष्य बनाते हैं और अपनी इहलौकिक जिम्मेदारि-योंसे लुटी ले लेते हैं। दरअसल वैराग्यका अर्थ है जिसपर राग हो, उससे विरत होना। पर हम वैराग्य लेते हैं उन जिम्मेदारियोंसे, जो आवश्यक हैं और उन कामोंसे, जो करने चाहिए। हम वैराग्यके नामपर अपंग पशुओंकी तरह जीवनके कर्म-मार्गसे हट कर दूसरोंसे सेवा करानेके लिए उनके सिरपर स्वार होते हैं। वास्तवमें होना तो यह चाहिए कि पारलीकिक शानसे इह-लोकके जीवनको उच्च बनाया जाए। पर उसके नामपर वहाँ के जीवनकी जो जिम्मेदारियों हैं, उनसे मुक्ति पानेकी चेहाकी जाती है।

लोगोंने ज्ञान-मार्गके नामपर जिस स्वार्यान्यता और विलासिताको चरिताय किया है, उसका परिखाम स्पष्ट हो रहा है। इसकी थ्रोटमें जो कविताएँ रची गई, वे अधिकाशमें श्रंगार-प्रधान है। तुकारामके भजनो और बाउलोंके गीतोंमें जिस वैराग्यकी छाप है, साफ-सीचे अर्थमें उनमें बल या कर्मकी कहीं गन्य भी नहीं। उनमें है यथार्थवाद और जीवनके स्थूल स्त्यसे पलायन। यही बात मन्दिरों और मठोंमें होनेवाले की चैंगोंके संबन्धमें भी कहीं जा सकती है। इतिहासमें मठों और मन्दिरोंके ध्वंसकी जितनी घटनाएँ हैं, उनमें एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि देवी शक्तिकी दुहाई देनेवाले पुजारियों या साधुओंने उनकी रचाक लिए कभी अपने प्राण नहीं दिए। बस्तियार खिलजीने दिल्लोंसे सिर्फ १६ खुड़ सवार लेकर बिहार-युक्तप्रान्त श्रादि जोते और बङ्गालमें जाकर लक्त्मणसेनको पराजित किया। जब उसने सुना कि परलोक सुधारने-वालोंके दानसे मन्दिरोमें बड़ा धन जमा है, मृतियों तकमें रक मरे हैं ता उसने उन्हें लूटा और मृत्तियोंको तोड़ा।

शान-मार्गके ठेकेदारोंने जिस तरहकी संकीर्णता फैलाई, उससे उन्हींका नहीं, न जाने कितनोंका जीवन दुःखमय बना । उदीसाका कालापहाड़ ब्राह्मण् या, पर उसका एक मुसलमान लड़कीसे प्रेम हो गया । भला ब्राह्मण् उसे कैसे स्वीकार कर सकते थे ? उन्होंने उसे जातिच्युत कर दिया । उसने लाख मिन्नतें-खुरामर्दे की, माफ़ी माँगी; पर कोई सुनवाई नहीं हुई । अन्तमें उसने कहा कि यदि मैं पापी होक, तो जगन्नाथकी मूर्ति मुक्ते दरह देगी। पर मूर्ति क्या दरह देती र आस्तिर वह मुसलमान हो गया। फिर उसने केवल जगन्नाथकी मूर्ति ही नहीं, अन्य सैक्झो मूर्तियों लोड़ी और मंदिरों को लूटा। शान-मार्ग और पर-लोक मुधारनेके मिथ्या आयोजनोंकी संबीर्याताके कारण ऐसे न-जाने कितने अनर्थ हुए हैं और दोंग-पालयहोंको प्रथम मिला है। पहले शाकदीपी ब्राह्मण ही तिलक-चन्दन लगा सकता था। फल यह हुआ कि तिलक-चन्दन लगानेवाले सभी लोग शाकदीपी ब्राह्मण गिने जाने लगे। प्रतिष्ठाके लिए यह दिखावा इतना बढ़ा कि तीसरी-चौथी शताब्दीमें आए हुए विदेशी पादरी मी दिख्यमें तिलक-जनेक रखने लगे।

शान-मार्गकी रचनात्मक देन भी है। उससे सद्गुयोंका विकास हुआ है। परन्तु परलोकके ज्ञानके नामसे को सद्गुयोंका विकास हुआ है, उसके उपयोग- का चेन अब बदल देना चाहिए। उसका उपयोग हमें इसी जीवनमें करना होगा। राकफेलरका उदाहरख हमारे सामने है। उसने बहुत-सा दान दिया, बहुत-सी संस्थाएँ खोली। इसलिए नहीं कि उसका परलोक सुधरे, बल्कि इसलिए कि बहुतोंका इहलोंक सुधरे। सद्गुयोंका मदि इस जीवनमें विकास हो जाए, तो वह परलोक तक भी साथ जाएगा। सद्गुयोंका जो विकास है, उसको वर्चमान जीवनमें लागू करना ही सचा धर्म और शान है। पहले खान-पानकी इतनी सुविधा भी कि आदमीको अधिक पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं होती थी। यदि उस समय आजकल जैसी खान-पानकी असुविधा होती, तो वह शायद और अधिक पुरुषार्थ करता। पर आज तो यह पुरुषार्थकी कमी ही जनताकी मृत्यु है।

पहले जो लोग परलं क-शानकी साधनामें विशेष समय और शक्ति लगाते हैं, उनके पास समय और जीवनकी सुविधाओं की कमी नहीं थी। जितने लोग यहाँ थे, उनके लिए काफी फल और अब पास थे। दुधाक पशुओं की भी कमी न थी, क्यों कि पशुपालन बहुत सता था। चालीस हजार गौओं का एक गोकुल कहलाता था। उन दिनों ऐसे गोकुल रखनेवालों की संख्या कम न थी। मालवा, मेवाह, मारवाह आदिकी गायों के जो वर्णन मिलते हैं, उनमें गायों के उदसकी तुलना सारनाथमें रखे 'बटोंकि' से की गई है। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि तब गीएँ कितना दूध देती थी। कामधेनु कोई देवी गाप न थी, बल्कि यह संज्ञा उस गायकी थी, जो चाहे जब दुहनेपर दूध देती थी और ऐसी गौओं की कमी न थी। ज्ञान-मागंके जो प्रचारक (अवि) जंगलों में रहते थे, उनके लिए कन्द-मूल, फल और दूबकी कमी न थी। त्यागका आदर्श उनके लिए था। उपवासकी उनमें शक्ति होतो थी, क्योंकि

आगे पीछे उनकी पर्याप्त पीषण मिलता या । पर आज लोग शहरोमें रहते हैं, पशु-धनका हास हो रहा है और आदमी अशक एवं अकर्मरण हो रहा है । वंगालके १६४३ के अकालमें मिखारियों मेंसे अधिकांश खियाँ और बचे ही थे, जिन्हें उनके सशक्त पुरुष छोड़कर चले गए थे । केवल अशक्त बच रहे थे; जो भीख माँग कर पेट मरते थे ।

मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी जीवन-दृष्टिमें मौलिक परिवर्चन करना चाहिए। जीवनमें सद्गुणोंका विकास इहलोंकको सुधारनेके लिए करना चाहिए। आज एक श्रोर हम श्रालसी, श्रकमंप्य श्रीर पुर्वार्यहीन होते जा रहे हैं श्रीर दूसरी श्रोर पोवणकी कमी तथा दुर्वल सन्तानकी दृद्धि हो रही है। गाय रख कर घर-भरको अच्छा पोघण देनेके बजाव लोग मोटर रखना श्राविक शानकी बात समझते हैं। यह खामखयाली खोडनी चाहिए श्रीर पुरुषार्यवृत्ति पैदा करनी चाहिए। सद्गुणोंकी कसीटी वर्चमान जीवन ही है। उसमें सद्गुणोंकी श्रपनाने, श्रीर उनका विकास करनेसे, इहलोक श्रीर परलीक दोनों सुधर सकते हैं।

what are below as you bear his to proper the last

the same of the same of the same of

Street Fred Contract of the Street of the St

ではないでは、京 は 日本の名となって 日本の本 日本の日

सितम्बर १६४८ ]

िनया समाव,

# समाजको बदलो ।

'बदलना' प्रेरक किया है, जिसका अर्थ है-बदल ढालना। प्रेरक क्रिया-में अप्रेरक कियाका भाव भी समा जाता है; इसलिए उसमें स्वयं बदलना और दूसरेको बदलना ये दोनों अर्थ आ जाते हैं। यह केवल ज्याकरण या शब्द-शास्त्रजी युक्ति ही नहीं है, इसमें जीवनका एक जीवित सला मी निहित है। इसीसे ऐसा अर्थविस्तार उपयुक्त मालुम होता है । जीवनके प्रत्येक द्वेत्रमें अनु-भव होता है कि जो काम श्रीरोंसे कराना हो श्रीर ठीक तरहसे कराना हो, व्यक्ति उसे पहले स्वयं करे । वृसरोको सिखानेका इच्छुक स्वयं इच्छित विषयका शिच्या लेकर - उसमें पारंगत या कुशल होकर ही द्वरोंको सिखा सकता है। जिस विषयका जान ही नहीं, अच्छा श्रीर उत्तम शिल्क भी वह विषय दूसरेको महीं सिखा सकता । जो स्वयं मैला-कुचैला हो, श्रांग श्रांगमें मैल भरे हो. वह दूसरोंको नहलाने जाएगा, तो उनको स्वच्छ करनेके बदले उनपर अपना मैल ही लगाएगा । यदि दृसरेको स्वच्छ करना है तो पहले स्वयं स्वच्छ होना चाहिए। यद्यपि कमी-कभी सही शिच्चण पाया हुन्ना ब्यक्ति भी दूसरेको निश्ययके मुताबिक नहीं सिखा पाता, तो मो सिखानेकी या शुद्ध करनेकी किया विलकुल बेकार नहीं जाती, क्योंकि इस कियाका जो ग्राचरण करता है, वह स्वयं वी लाममें रहता ही है, पर उस लामके बीज जल्द या देरसे, दिखाई दें या न दें, आस-पासके वातावरणमें भी ऋंकुरित हो जाते हैं।

स्तयं तैयार हुए विमा दूसरेको तैयार नहीं किया जा सकता, यह सिद्धान्त सत्य तो है ही, इसमें और मो कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें समफतेकी जरुरत है। इमारे सामने समाजको बदल डालनेका प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति समाजको बदल लालनेका प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति समाजको बदलना चाहता है और समाजके सामने शुद्ध मनसे कहता है—'बदल जाओ,' तब उसे समाजको यह तो बताना ही होगा कि तुम केसे हो, और कैसा होना चाहिए। इस समय तुम्हारे अमुक-अमुक संस्कार हैं, अमुक-अमुक व्यवहार हैं, उन्हें छोडकर अमुक-अमुक संस्कार और अमुक-अमुक रितियो धारण करें। वहाँ देखना वह है कि समफतेवाला व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता है, उसमें उसकी कितनी लगन हैं, उसके बारे में कितना जानता है, उसे उस बस्तुका कितना रंग लगा है, प्रतिकृत संयोगोमें भी वह उस संवन्धमें कहाँतक दिका रहा है और उसकी समफ कितनी गहरी है। इन वार्तोकी छाप समाजधर

पहले पनती है। सारे नहीं तो योडेसे भी लोग जब समझते हैं कि बहनेवाला ब्यक्ति सन्त्री ही बात बहता है और उसका परिग्राम उसपर दीखता भी है, तब उनकी वृत्ति बदलती है और उनके मनमें सुवारकके प्रति अनावरकी जगह आदरप्रकट होता है। भले ही वे लोग सुधारकके कहे अनुसार चल न सकें, तो भी उसके कथनके प्रति आदर तो रखने ही लगते हैं।

श्रीरोसे बहनेफे पहले स्वयं बदल जानेमें एक लाभ गह भी है कि दूसरोंको सुधारने यानी समाजको बदल डालनेके तरीकेकी अनेक चावियाँ मिल जाती हैं। उसे अपने आपको बदलनेमें जो कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, उनका निवारण करनेमें जो कठापोह होता है, और जो मार्ग हूँ दे जाते हैं, उनसे घह श्रीरोकी कठिनाइयाँ भी सहज ही समभ लेता है। उनके निवारण के नए-नए मार्ग भी उसे यथाप्रसंग स्माने लगते हैं। इसलिए समाजको बदलनेकी बात कढ़नेवाले सुधारकको पहले स्वयं दृष्टांत बनना चाहिए कि जीवन बदलना जो कुछ है, वह यह है। कढ़नेजी अपेचा देखनेका असर कुछ और होता है और गहरा भी होता है। इस बस्तुको हम समीने गाँपोजोंके जीवनमें देखा है। न देखा होता तो शायद बुद्ध और महावीरके जीवन-परिवर्तनके मार्गके विषयमें भी संदेह बना रहता।

इस जगह मैं दो-तीन ऐसे व्यक्तियोक्ता परिचय हुँगा जो समाजको बदल डालनेका बीला लेकर ही चले हैं। समाजको कैसे बदला जाए इसकी प्रतीति वे अपने उदाहरणसे ही करा रहे हैं। गुजरातके मूक कार्यकर्ता रिवशंकर महाराजको—को शुरूसे ही गाँचोंजीक साथी और सेवक रहे हैं, —चोरी और लून करनेम ही भरोसा रखनेवाली और उसीमें पुरुपार्य समस्कतेवाली 'वारैवा' जातिको सुधारनेकी लगन लगी। उन्होंने अपना जीवन इस जातिक बीच ऐसा ओतप्रोत कर लिया और अपनी जीवन-पदितको इस प्रकार परिवर्तित किया कि धीर-वीर यह जाति आप ही आप बदलने लगी, खूनके गुनाह खुद-ब-खुद कबूल करने लगी और अपने अपराधके लिए सजा भोगनेम भी गौरव मानने लगी। आखिरकर यह सारी जाति परिवर्तित हो गई।

रविशंकर महाराजने हाईस्कूलतक मी शिचा नहीं पाई, तो भी उनकी वाली वहे-बड़े प्रोफेसरी तकपर असर करती है। विद्यार्थी उनके पीछे पागल बन जाते हैं। जब वे बोलते हैं तब सुननेवाला समकता है कि महाराज जो इल कहते हैं, वह सत्य और अनुभवसिद्ध है। केन्द्र या प्रान्तके मन्त्रियो तक पर उनका जादू जैसा प्रभाव है। वे जिस चेत्रमें कामका बीहा उठाते हैं, उसमें बसनेवाले उनके रहन-सहनसे मन्त्रमुग्य हो जाते हैं—क्योंकि उन्होंने

पहले अपने आपको तैयार किया है—बदता है, और बदलनेके रास्तोंका—भेदों का अनुभव किया है। इसीसे उनकी वाणीका असर पहता है। उनके विषयमें कवि और साहित्यकार स्व॰ मेघासीने 'माससाईना दीवा' (मानवताके दीए) नामक परिचय-पुस्तक लिखी है। एक और दूसरी पुस्तक श्री बयलमाई मेहता-की लिखी हुई है।

दसरे व्यक्ति हैं सन्त बास, जो स्थानकवासी जैन साधु हैं। वे मुँहपर मुँहपत्ती, हाथमें रजोहरगा खादिका साधु-वेप रखते हैं, किन्तु उनकी दृष्टि बहुत ही आगे बढ़ी हुई है । वेष और पन्थके बाड़ोंको छोड़कर वे किसी अमोली इतियामें विहार करते हैं। इसीसे आज शिखित और अशिखित, सरकारी या गैरसरकारी, हिन्दू या सुसलमान खी-पुरुष उनके बचन मान लेते हैं । विशेष रूपसे 'भालकी पट्टी' नामक प्रदेशमें समाज-सुधारका कार्य वे लगमग बारह वर्षोंसे कर रहे हैं। उस प्रदेशमें दो सीसे ऋषिक छोटे-मोटे गाँव हैं। वहाँ उन्होंने समाजको बदलनेके लिए जिस धर्म और नीतिकी नीवपर सेवाकी इमारत शुरू की है, वह ऐसी वस्तु है कि उसे देखनेवाले और जाननेवालेको श्राष्ट्रचर्य हुए निना नहीं रहता । मन्त्री, कलेक्टर, कमिश्नर श्रादि सभी कोई अपना-अपना काम लेकर सन्त बालके पास जाते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। देखनेमें सन्तवालने किसी पन्य, वेध या बाह्य आचारका परिवर्त्तन नहीं किया परन्तु मीलिक रूपमें उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति शुरू की है कि वह उनकी आत्मामें अधिवास करनेवाले धर्म और नीति-तत्त्वका साचात्कार कराती है और उनके समाजको मुधारने या बदलनेके दृष्टिविन्दुको स्वष्ट करती है। उनकी प्रवृत्तिमें जीवन-चेत्रको छुनेवाले समस्त विषय ग्रा जाते हैं। समाजकी सारी कापा ही दैसे बदली जाए श्रीर उसके जीवनमें स्वास्थ्यका, स्वावलम्बनका वसन्त किस प्रकार प्रकट हो, इसका पदार्थ-पाठ वे जैन साधुकी रीतिसे गाँव-गाँव शूमकर, सारे प्रश्नोमें सीघा भाग लेकर लोगोंको दे रहे हैं। इनकी विचारधारा जाननेके लिए इनका 'विश्व-वात्सल्य' नामक पत्र उपयोगी है और विशेष जानकारी चाहनेवालोंको तो उनके सम्पर्कमें ही ग्राना चाहिए ।

तीसरे भाई मुसलमान हैं। उनका नाम है अकबर भाई। उन्होंने भी, अनेक वर्ष हुए, ऐसी ही तपस्या शुरू की है। बनास तटके सम्पूर्ण प्रदेशमें उनकी प्रहत्ति विस्वात है। वहाँ चोरी और खून करनेवाली कोली तथा ठाकुरोंकी जातियाँ सैकडों वर्षोंसे प्रसिद्ध हैं। उनका रोजगार ही मानों यही हो गया है। अकबर भाई इन जातियों में नय-चेतना लाए हैं। उच्चवर्णके ब्राह्मण, चित्रव, बैश्य भी जो कि अस्प्रश्यता मानते चले आए हैं और दलित बर्गको

दवाते आए हैं, अकवर भाईको अद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं। यह जानते हुए भी कि अकवर भाई मुसलमान हैं, कहर हिन्दू तक उनका आदर करते हैं। सब उन्हें 'नन्हें बाए' कहते हैं। अकवर भाईकी समाजको सुधारनेकी सुम्म भी ऐसी अच्छी और तीज है कि वे जो कुछ कहते हैं या सूचना देते हैं, उसमें न्यायकी ही प्रतीति होती है। इस प्रदेशकी अशिह्मित और असंस्कारी जातियोंके हजारों लोग हशारा पाते ही उनके इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। अकवर भाईने गाँधीजीके पास रह कर अपने आपको बदल हाला है—समभ्यपूर्वक और विचारपूर्वक। गाँवोमें और गाँवोके प्रश्नोमें उन्होंने अपने आपको रमा दिया है।

अपर जिन तीन व्यक्तियोंका उल्लेख किया गया है, वह केवल यह स्चित करनेके लिए कि यदि समाजको बदलना हो और निश्चित रूपसे नए सिरेसे गढ़ना हो, तो ऐसा मनोरथ रखनेवाले सुधारकोंको सबसे पहले अपने आपको बदलना चाहिए। यह तो आत्म-सुधारको बात हुई। अब यह भी देखना चाहिए कि अग कैसा आया है। हम जैसे हैं, वैसेके वैसे रहकर अथवा परिवर्तनके कुछ पैवन्द लगाकर नये अगमें नहीं जी सकते। इस अगमें जीनेके लिए इच्छा और समस्पूर्वक नहीं तो आखिर धक्के खाकर भी हमें बदलना पढ़ेगा।

समाज और सुधारक दोनोंकी दृष्टिक बीच केवल इतना ही अन्तर है कि
रूढ़िगामी समाज नवयुगकी नवीन शक्तियोंके साथ धिसटता हुआ भी उचित
परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंका त्यों उन्हीं रूढ़ियोंसे चिपटा रहता है और समभता है कि आजतक काम चला है तो अब क्यों नहीं चलेगा ! फिर अशानसे
या समभते हुए भी रूढ़िके बन्धनवश सुधार करते हुए लोकनिन्दासे दरता है,
जब कि सच्चा सुधारक नए युगकी नई ताकतको शीप्त परस्त लेता है और
तदनुसार परिवर्तन कर लेता है । वह न लोक-निन्दाका भय करता है, न
निर्वलतासे मुकता है । वह समभता है कि जैसे अदुके बदलनेपर कपड़ोमें
फेरभार करना पड़ता है अथवा वय बढ़नेपर नए कपड़े सिलाने पड़ते हैं, वैसे
ही नई परिस्थितमें सुखसे जीनेके लिए उचित परिवर्तन करना ही पड़ता है
और वह परिवर्तन कुदरतका या और किसी बस्तुका धक्का खाकर करना पड़े,
इससे अच्छा तो यही है कि सचेत होकर पड़लेसे ही समभदारीके साथ कर
लिया जाए।

यह सब जानते हैं कि नये युगने हमारे जीवनके प्रत्येक खेत्रमें पाँच जमा

लिए हैं। जो पहले कन्या-शिक्षा नहीं चाहते थे, वे भी खब कन्याको थोड़ा बहुत पहाते हैं। यदि सोड़ा-बहुत पदाना जरूरी है तो फिर कन्याको शक्ति देखकर उसे क्यादा पदानेमें क्या गुकसान है ? जैसे शिक्षक दोनमें वैसे ही अन्य मामलोमें भी नया युग आवा है। गाँचों या पुराने दंगके शहरोमें तो पर्देसे निम जाता है, पर अब वम्बई, कलकत्ता या दिल्ली जैसे नगरोमें निवास करना हो और वहाँ बन्द घरोमें खियोंको पर्देगे रखनेका आग्रह किया जाए, तो ख्वियों खुद ही पुरुषोंके लिए भाररूप बन जाती हैं और सन्तति दिनपर दिन कायर और निवंल होती जाती है।

विशेषकर तक्ण जन विधवांके प्रति सहानुमृति रखते हैं, परन्तु जब विवाहका प्रश्न आता है तो लोक निन्दांसे इर जाते हैं। इरकर अनेक बार योग्य विधवांकी उपेखा करके किसी अयोग्य कन्यांको स्वीकार कर लेते हैं और अपने हाथसे ही अपना संसार विगाइ लेते हैं। स्वावलम्बी जीवनका आदर्श न होनेसे तेजस्वी युवक भी अभिमावकोंकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारके लोगसे, उनको राजी रखनेके लिए, रुदियोंको स्वीकार कर लेते हैं और उनके चलको चालू रखनेमें अपना जीवन गँवा देते हैं। इस तरहकी दुवलता रखनेवाले युवक क्या कर सकते हैं! योग्य शक्ति प्राप्त करनेसे पूर्व ही जो कुदुम्ब जीवनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, वे अपने साथ अपनी पत्नी और बच्चोंको भी खड्देमें डाल देते हैं। महँगी और तक्कोंके इस जमानेमें इस प्रकारका जीवन अन्तमें समाजपर बदला हुआ अनिष्ट भार ही है। पालन-पोपस्पकी, शिचा देनेकी और स्वावलम्बी होकर चलनेकी शक्ति न होनेपर भी जब मृद्ध पुद्ध या मृद्ध दम्पति सन्तिसे घर भर लेते हैं, तब वे नई सन्तिसे केवल पहले की सन्तिका नाश नहीं करते बल्कि स्वयं भी ऐसे फंस जाते हैं कि या तो मरते हैं या जीते हुए भी मुद्देंके समान जीवन विताते हैं।

खान-पान और पहनावेके विषयमें भी अब पुराना युग दीत गया है।
अनेक वीमारियों और अपचके कारणों में भोजनकी अवैज्ञानिक पद्धित भी एक
है। पुराने जमानेमें जब लोग शारीरिक मेहनत बहुत करते थे, तब गांवोम जो
पच जाता था, वह आज शहरोंके 'चैठिकए' जोवनमें पचाया नहीं जा सकता।
अन्न और दुष्पच मिठाइयोंका स्थान वनस्पतियोंको कुळ अधिक प्रमाणमें
मिलना चाहिए। कपड़ेकी मँहराई या तंगोंकी हम शिकायत करते हैं परन्तु बचै
हुए समयका उपयोग कातनेमें नहीं कर सकते और निठल्ले रहकर मिलमालिको
वा सरकारको गालियाँ देते रहते हैं। कम कपड़ोंसे कैसे निभाव करना, साद

श्रीर मोटे कपड़ोंमें कैसे शोभित होना, यह इम थोड़ा भी समक्त लें तो बहुत कुछ भार हलका हो जाए ।

पुरुष पद्धमें यह कहा जा सकता है कि एक घोतीसे दो पाजामे तो बन ही सकते हैं और स्त्रियों के जिए यह कहा जा सकता है कि बारीक और कीमती कपड़ोंका मोह घटाया जाए। साइकिल, ट्राम, बस जैसे वाहनोंकी माग दौड़में, बरसात, तेज इसा या आँघीके समयमें और पुराने हंगके रसोई-घरमें स्टोब आदि सुलगाते समय स्त्रियोंकी पुरानी प्रधाका पहनावा (लहेंगे-साईका) प्रतिकृत पड़ता है। इसको छोड़कर नवसुगके अनुकृत पंजाबी स्त्रियों जैसा कोई पहनावा (कमसे कम जब बैठा न रहना हो) स्वीकार करना चाहिए।

वार्मिक एवं शजकीय विषयों में इष्टि और जीवनको बदले बिना नहीं चल सकता । अत्येक समाज अपने पंथका वेश और आचरण धारण करनेवाले हर साधुको यहाँतक पूजता-पोषता है कि उससे एक दिलकुल निकम्मा, दूसरॉपर निर्भर रहनेवाला और समाजको अनेक बहमोमें डाल रखनेवाला विशाल वर्ग तैयार होता है । उसके मारसे समाज स्वयं कुचला जाता है और अपने कन्ये-पर बैठनेवालें हस पंडित या मुख्यगंको भी गीचे गिराता है ।

घार्मिक संस्थामें किसी तरहका फेरफार नहीं हो सकता, इस सूठी घारणांके कारण उसमें लामदायक सुधार मी नहीं हो सकते । पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तानसे जब हिन्दू भारतमें आए, तब वे अपने धर्मप्राण मन्दिरों और मूर्तिवोंको इस तरह मूल गए मानो उनसे कोई संबन्ध ही न हो । उनका धर्म सुखी हालतका धर्म था । रूढिगामी श्रद्धालु समाज इतना भी विचार नहीं करता कि उसपर निर्मेर रहनेवाले इतने विशाल गुरुवर्गका सारी जिन्द्गी और सारे समयका उपयोगी कार्यक्रम क्या है !

इस देशमें असाम्प्रदायिक राज्यतंत्र स्थापित है। इस लोकतंत्रमें सभीको अपने मत द्वारा भाग लेनेका अधिकार मिला है। इस अधिकारका मूल्य कितना अधिक है, यह कितने लोग जानते हैं ? स्वियोंको तो क्या, पुरुषोंको भी अपने इकका ठीक ठीक भान नहीं होता; फिर लोकतंत्रकी कमियाँ और शासनकी बुटियाँ किस तरह दूर हो ?

जो गिने-चुने पैसेवाले हैं खयवा जिनकी आय पर्यात है, वे मोटरके पीछे जितने पागल हैं, उसका एक श्रंश भी पशु-पालन या उसके पोपगुके पीछे नहीं। सभी जानते हैं कि समाव-जीवनका मुख्य स्तंभ दुधार पशुश्रोंका पालन कौर संबर्धन है। फिर भी हरेक घनी खपनी पूँजी मकानमें, सोने-चाँदीमें, वनाइरातमें या कारखानेमें लगानेका प्रयत्न करता है परन्तु किसीको पशु-संवर्धन द्वारा समाजहितका काम नहीं सुभता। खेतीकी तो इस तरह उपेका हो रही है मानो यह कोई कसाईका काम हो, यदापि उसके फलकी राह हरेक आदमी देखता है।

क्रमर निर्दिष्ट की हुई सामान्य वातोंके श्रातिरिक्त कई बार्ते ऐसी हैं जिन्हें सबसे पहले सुधारना चाहिए। उन विषयोंमें समाज जब तक बहले नहीं, पुरानी रुट्टिगों छोड़े नहीं, मानसिक संस्कार बदले नहीं, तब तक अन्य सुधार हो भी जाएँ में तो भी सबल समाजकी रचना नहीं हो सकेगी। ऐसी कई महत्वकी बातें ये हैं:—

१—हिन्दू धर्मकी पर्याय समझी जानेवाली ऊँच-नीचके भेदकी सावना, जिसके कारण उच्च कहानेवाले सवर्ण स्वयं भी गिरे हैं और दिलत अधिक दिलत बने हैं । इसके कारण सारा हिन्दू-मानस मानवता-शून्य बन नया है ।

२— पूँजीवाद या सत्तानादको ईश्वरीय अनुम्रह या पूर्वोपार्जित पुरसका पल मान कर उसे महत्त्व देनेकी आन्ति, जिसके कारण मनुष्य उचित रूपमें और निश्चित्ततासे पुरुषार्थ नहीं कर सकता।

र जदमीको सर्वत्व मान लेनेकी दृष्टि, जिसके कारण मनुष्य अपने बुद्धि-वल या तेजकी वजाय खुशामद या गुलामीकी स्रोर अधिक सुकता है।

४ - श्री-जीवनके योग्य मूल्यांकनमें भ्रांति, जिसके कारण पुरुष और कियाँ स्वयं भी श्री-जीवनके पूर्ण विकासमें वाषा डालती हैं।

५—कियाकांड श्रीर स्थ्ल प्रथाश्रीमें धर्म मान बैठनेकी मृहता, जिसके कारण समाज संस्कारी श्रीर बलवान बननेके बदले उल्टा श्राधिक असंस्कारी श्रीर सच्चे धर्मसे दूर होता जाता है।

समाजको बदलनेकी इन्छा रखनेवालेको सुधारके विषयोंका तारतम्य समफः कर जिस बारेमें सबसे अधिक जरूरत हो और जो सुधार मौलिक परिवर्तन ला सकें उन्हें जैसे भी बने सर्वप्रथम हाथमें लेना चाहिए और वह भी अपनी शांतिके अनुसार। शक्तिसे परेकी चीजें एक साथ हाथमें केनेसे सम्मव सुधार भी करे रह जाते हैं।

समाजको यदि बदलना हो तो उस विषयका सारा नक्या अपनी दृष्टिके

सामने रखकर उसके पीछे ही लगे रहनेकी वृत्तिवाले उत्साही तहगा या तह-शिवोंके लिए यह ग्रावश्यक है कि वे प्रथम उस चेत्रमें ठोस काम करनेवाले अनुभवियोंके पास रहकर कुछ समयतक तालीम लें और अपनी दृष्टि स्पष्ट और स्थिर बनाएँ । इसके विना प्रारम्भमें प्रकट हुआ उत्साह बीचमें हो मर जाता है या कम हो जाता है श्रीर रूढिगामी लोगोंकी उपहास करनेका मीका मिलता है।

the later. What was the harmon bulletings.

the warmen in the second has been

Address of the same of the sam

परवरी १६५१ ]

# वाल-दीक्षा

में बाल-दीचा विरोधके प्रश्नपर व्यापक दृष्टिस सोचता हूँ। उसको केवल जैन-परम्परातक या किसी एक या दो जैन फिरकॉलक सामित रखकर विचार नहीं करता क्योंकि बाल-दीचा या वाल-संन्यासकी दृत्ति एवं प्रवृत्ति करीय-करीय सभी त्याग-प्रधान परम्पराश्रोमें शुरूसे आजतक देखी जाती है, स्वासकर भारतीय संन्यास-प्रधान संस्थाश्रोमें तो इस प्रवृत्ति एवं वृत्तिकी जब बहुत पुरानी है और इसके वलावल तथा श्रीचित्यानीचित्यपर हजारी वर्षींसे चर्चा-प्रतिचर्चा भी होती आई है। इससे संबन्ध रखनेवाला पुराना और नया वाङ्मय व साहित्य भी काफी है।

भारतकी त्यागमूमि तथा कर्ममूमि रूपसे चिरकालीन प्रसिद्धि है। खुद बापूजी इसे ऐसी भूमि मानकर ही अपनी साधना करते रहे। इस सभी लोग अपने देशको त्यागमूमि व कर्मभूमि कहनेमें एक प्रकारके गौरवका अनुमन करते हैं। साथ ही जब त्यागी संस्थाके पोषणका वा पुराने ढंगसे उसे निवाहने-का प्रश्न आता है तब उसे टालते हैं और बहुधा सामना भी करते हैं। यह एक स्पष्ट विरोध है। अतएव हमें सोचना होगा कि क्या वास्तवमें यह कीई विरोध है या विरोधामास है तथा इसका रहस्य क्या है ?

श्रपने देशमें मुख्यतया दो प्रकारको धर्म संस्थाएँ रही हैं, जिनकी जड़ें तथागत इद और निर्धयनाथ महावीरसे भी पुरानी हैं। इनमेंसे एक एहस्पाश्रम केंद्रित है और दूसरी है संन्यास व परित्रज्या-केंद्रित । पहली संस्थाका पंपरा श्रीर संवर्धन मुख्यतया वैदिक ब्राह्मखोंके द्वारा हुन्ना है, जिनका धर्म-व्यवसाय गृक्ष तथा श्रीत यश्रयागादि एवं तदनुकूल संस्कारोंको लच्च करके चलता रहा है।

दूसरी संस्था शुरूमें और मुख्यतया बाह्य खेतर यानी वैदिकेतर, खासकर कर्मकाडी बाह्य खोतर वर्गके द्वारा आविर्भूत हुई है। आज तो हम चार आश्रमक नामसे इतने अधिक मुपरिचित हैं कि इर कोई यह समझता है कि मारतीय प्रजा पहलेहीसे चतुराश्रम संस्थाकी उपासक रही है। पर वास्तवमें ऐसा नहीं है।

याल-दीचा निरोधी सम्मेलन, जयपुरमें ता० १४-१०-४६ को सभापति-पदसे दिया हुन्ना भाषण ।

रहरयाश्रम केंद्रित और संन्यासाश्रम केंद्रित दोनों संस्थाओंके पारस्परिक संवर्ष तथा श्राचार विचारके श्रादान-प्रदानमेंसे वह चतुराश्रम संस्थाका विचार व स्थाचार स्थिर हुआ है। पर, मुलमें ऐसा न था।

जो गृहस्थाश्रम केंद्रित संस्थाको जीवनका प्रधान श्रङ्क समझते ये वे संन्यास-का विशेष ही नहीं, श्रनादरतक करते ये । इस विषयमें गोभिल गुझस्त्र देखना चाडिये तथा शंकर-दिग्विलय । हम इस संस्थाके समर्थनका इतिहास शतपथ ब्राह्मस्, महाभारत तथा पूर्वपत्त रूपसे न्यायभाष्यतकमें पाते हैं। दूसरी श्रोरसे संन्यास-केन्द्रित संस्थाके पद्मपाती संन्यासपर इतना श्रविक भार देते वे कि मानी समाजका जीवन-सर्वस्व ही वह ही। ब्राह्मण लोग वेद स्त्रीर वेदाश्रित कर्मकाडोके ब्राश्रयसे जीवन व्यतीत करते रहे, जो गृहस्थांके द्वारा गृहस्थाश्रममें ही सम्भव है। इसलिये वे गृहस्थाश्रमकी प्रधानता, गुज्बत्ता तथा सर्वोपयोगिता-पर भार देते श्राए । जिनके वास्ते वेदाश्रित क्रमेकारडोंका जीवनपथ सीचे तौरसे खुला न या और जो विद्या-रुचि तथा धर्म-रुचिवाले भी थे, उन्होंने धर्म-जीवनके श्रन्य द्वार खोले जिनमेंसे कमशः श्रारप्यक धर्म, तापस्थमं, या देगीरकी मापामें 'तपीवम'की संस्कृतिका विकास हुआ है, जो सन्त संस्कृतिका मूल है। ऐसे भी वैदिक ब्राह्मण होते गए ओ सन्त संस्कृतिके मुख्य स्तम्भ भी माने जाते हैं। दूसरी तरफसे वेद तथा वेदाश्चित कमैंकाडोंमें सीधा भाग ले सक्रनेका अधिकार न रखनेवाले अनेक ऐसे आधारोतर भी हुए हैं जिन्होंने गुदस्याश्रम-केन्द्रित धर्म-संस्थाको ही प्रधानता दी है। पर इतना निश्चित है कि अन्तमें दोनों संस्थाक्षीका समन्त्रय चतुराक्षम क्यमें ही हुआ है। आज कट्टर कर्मकारही मीमांसक आझरा भी संन्यासकी अवगणना कर नहीं सकता। इसी तरह संन्यासका श्रत्यन्त पञ्चपाती भी गृहस्थाश्रमकी उपयोगिताको इन्कार नहीं कर सकता । लम्बे संवर्षके बाद जो चतुराक्षम संस्थाका विचार मारतीय प्रजामें स्थिर व ब्यापक हुआ है और जिसके द्वारा समग्र जीवनकी जो कर्म-वर्ग पद्मका वा प्रवृत्ति-निवृत्ति पद्धका विदेक्युक्त विचार हुआ है, उसीकी अनेक विद्वान् भारतीय अध्यातम-चिन्तनका सुपरिखाम समझते हैं। मास्तीय वाङ्मय ही नहीं पर भारतीय जीवनतकमें जो चतुराक्षम संस्थाओंका विचारपुत अनुनरस होता आया है, उसके कारण भारतकी त्यागमूमि व कर्मभूमि रूपसे प्रतिष्ठा है ।

आरख्यक, तपोवन या सन्त संस्कृतिका मूल व लह्य अध्यातम है। आत्मा-परमातमाके स्वकृतका चिन्तन तथा उसे पानेक विविध मागाँका अनुसरण हि सन्त-संस्कृतिका आधार है। इसमें भाषा, जाति, वेष, आदिका कोई बन्धन

नहीं । इससे इस संस्कृतिकी ओर पहले ही से सामारण जनताका सकाव अधि-काधिक रहा है। अनुगामिनी जनता जितनी विशाल होती गई उतनी ही इस संस्कृतिके अवांतर नाना विध बाड़े बनते गए । कोई लगपर तो कोई ध्यानपर जोर देता है। कोई मक्तिपर तो कोई प्रत्यन्न सेवाकी विशेषता देता है, कोई नग्नलपर तो कोई कोपिनपर विशेष भार देता है । कोई मैले-कुचैले वस्तपर बोर देता है। कोई श्मशानवास तो कोई ग्रहावासकी बढ़ाई करता है। जुदे जुदे बाह्य मार्गोपर भार देनेवाले सन्त-साधुश्लोका सामान्य घोरगा यह रहा है कि सब अपने अपने पन्यके आचाराँका तथा अपने सास्विक विचारीहा अचार करनेके लिए अपने एक संवकी ब्रावश्यकता महस्रम करते रहे। धर्म-पुरुषोंकी चिन्ताका विषय यह रहा है कि हमारा पन्य या हमारा धर्म-मार्ग ऋधिक फैले. विशेष लोकपास वने और अच्छे-अच्छे बादमी उसमें सम्मिलित हो। दूसरी ब्रोरसे पेसे अनेक आध्यात्मिक जिज्ञास भी साधारण जनतामें निकलते आते रहे हैं जो सक्चे गुरुकी तलाशमें धर्म-पुरुषोंके समीप जाते और उनमेंसे किसी एकको गुरू रूपसे स्वीकार करते थे । गुक्त्रोंकी ब्राध्यात्मिकतांके योग्य उम्मेदवारोंकी खोज श्रीर सच्चे उम्मेदवारोंकी सच्चे गुदश्रोंकी खोज इन पारस्परिक सापेच भाव-नात्रोंसे गुद-शिष्योंके संवकी संस्थाका जन्म हुन्ना है । ऐसे संबोकी संस्था बहुत परानी है। बुद्ध श्रीर महावीरके पहले भी ऐसे श्रानेक संघ भीजूद ये श्रीर पर-स्पर प्रतिस्पर्धांसे तथा धार्मिक भावके उद्रेक्से वे अपना-अपना श्राचार-विचार फैलाते रहे हैं। इन सन्त संघों या अमस्य-संघोके सारे ग्राचार-विचारका, जीवनका, उसके पोषण व संवर्धनका तथा उसकी प्रतिष्ठाका एकमात्र श्राधार वोग्व शिष्य का संपादन ही रहा है क्योंकि ऐसे सन्त गृहस्य न होनेसे सन्ततियाले तो संभव ही न थे, और उन्हें अपना जीवन-कार्य चलाना तो या ही इसलिये उनको अनिवार्यं रूपसे योग्य शिष्योंकी जरूरत होती थी। उस समय भारतकी स्थिति भी ऐसी थी कि धर्म-मार्गकी या आध्यात्मक-मार्गकी पुष्टिके लिये आवश्यक सभी साधन सुलम ये और धर्म-संधमें या गुरू-संधमें कितने ही क्यों न सम्म-लित हो पर सबका सम्मानपूर्वक निर्वाह भी सुसम्भव था। वर्म-संवर्में ऐसे गम्भीर श्राच्यात्मिक पुरुष भी हो जाते वे कि जिनकी छायामें अनेक साधारण संस्कारवाले उम्मेदवारोकी भी मनोवृत्ति किसी न किसी प्रकारसे विकसित हो वाती थी। क्वोंकि एक तो उस समयका जीवन बहुत सादा था ; दूसरे, ऋषि-क्तर निवास माम व नगरोंके आकर्षश्यसे दूर या और तीसरे एकाथ सच्चे तपस्वी श्राप्यात्मिक पुरुषका जीवनप्रद साहचर्य भी था। इस वातावरसमें बहे-बहे स्वामी संघ जमें थे। यहीं कारण है कि इस सहावीत, बुद, गीशालक, सांस्य-

परिज्ञाजक स्नादि स्रनेक संघ चारों ओर देश-भरमें फैले हुए शास्त्रोमें देखते हैं।

श्राध्यात्मिक धर्म-संघोमें तेनस्वी, देशकाल ह और विदान गुरुश्रोंके प्रभावसे श्राकृष्ट होकर श्रानेक समुद्ध ऐसे भी संघमें आते ये और दीचिन होते ये कि वो उसमें ६, १० वर्षके भी हों, बिलकुल तक्या भी हो, बिवाहित भी हों। इसी तरह श्रानेक सुमुद्ध क्रियाँ भी भिद्धारी-संघमें दाखिल होती थीं, जो कुमारी, तक्या श्रीर विवाहिता भी होती थीं। भिद्धार्थी संघ केवल जैन परम्परामें ही नहीं रहा है बल्कि बौद, सांख्य, आजीवक आदि श्रान्य त्यागी परम्परामों भी रहा है। पुराने समयमें किशोर, तक्या, श्रीर प्रौढ़ स्त्री-पुरुष भिद्ध संघमें प्रविष्ट होते थे, यह बात निःशंक है। युद्ध, महावीर आदिके बाद भी भिद्ध-भिद्धियोंका संघ इसी तरह बढ़ता व फैलता रहा है श्रीर हजारोंकी संख्यामें साध-साध्योंका श्रीर तक्या भी नहीं कि बाल-दीद्धाकी प्रवृत्ति कोई नई वस्त्र है, परम्परा समत नहीं है, श्रीर पुरानी नहीं है।

दीचाफे उद्देश अनेक हैं। इनमें मुख्य तो आत्मशुद्धिकी दृष्टिसे विविध प्रकारकी साधना करना ही है। साधनाओं में तपकी साधना, विद्याको साधना, ध्यान योगकी साधना इत्यादि अनेक शुभ साधनाओं का समावेश होता है जो सजीव समाजके लिये उपयोगी वस्तु है। इसलिए यह तो कोई कहता ही नहीं कि दीचा अनावश्यक है, और उसका वैयक्तिक जीवनमें तथा सामाविक जीवनमें कोई स्पान ही नहीं। दोदा, संन्यास तथा अनगार जीवनका लोकमानसमें जो अदापूर्य स्थान है उसका आधार केवल यही है कि जिन उद्देश्योंके लिये दीचा ली जानेका शास्त्रमें विधान है और परमरामें समर्थन है, उन उद्देश्यों ही दीचाके द्वारा सिद्धि होना । अगर कोई दीचित व्यक्ति, चाहे वह स्वी हो या पुरुष, इस पंथका हो वा अन्य पंयका, दीज्ञाके उद्देश्योंकी साधना में ही लगा रहता है और वास्तविक रूपमें नए-नए खेनमें विकास भी करता है तो कोई भी उसका बहुमान किए विना नहीं रहेगा। तब आज जो विरोध है, वह न तो दीवाका है और न दीचित व्यक्ति मात्रका है। विरोध है, तो केवल खकालमें दी जानेवाली दीचा का । जब पराने समयमें और मध्यकालमें बालदीखाका इतना विरोध कभी नहीं हुआ था, तब आज इतना प्रवल विरोध वे ही क्यों कर रहे हैं जो दी बाकों श्राध्यात्मिक शुद्धिका एक अंग मानते हैं श्रीर जो दीखित व्यक्तिका बहुमान भी करते हैं। यही आजके सम्मेलनका मुख्य विचारगीय प्रश्न है।

अब इम संस्रेपमें कुछ पुराने इतिहासको तथा वर्तमान कालकी परिस्थित-

को ध्यानमें रखकर बाल-दीवाके हिमायतियोंकी धोरसे कहे जानेवाले बाल-दीवाके एक-एक उद्देश्यपर विचार करेंगे कि बाल-दीवाने वे उद्देश्य जैन पर-म्परामें कहाँ तक सिद्ध किए हैं १ इस विचारमें हम तुलनाके लिए अपनी सहचर और अति प्रसिद्ध ब्राह्मण परम्पराको तथा बौद्ध परम्पराको सामने रखेंगे जिसमें विचारक जैन साधु और एहत्य दोनोंके सामने विचारगीय चित्र उपस्थित हो।

पहिले हम विद्याकी साधनाको अर्थात शास्त्राम्यासको लेते हैं। सब कोई जानते हैं कि यहापवीतके समयसे अर्थात् लगभग दस वर्षकी उसमें ही माता-पिता अपने बटुकको ब्रह्मचारी बनाकर अर्थात ब्रह्मचारीकी दीचा देकर विद्याके निमित्त विद्वान गुरूके पास इच्छापूर्वक भेवते हैं । वह बटक बहुधा मिला व मधुकरीपर रहकर वर्षोतक विद्याच्ययन करता है। बारह वर्ष तो एक सामान्य मयादा है। ऐसे बदक हजारों ही नहीं, लाखोंकी संख्यामें सारे देशमें यत्र-तत्र पहते ही आये हैं। आजकी सर्वधा नवीन व परिवर्तित परिस्थितिमें भी आहारण परम्पराका यह विद्याध्यपन-यश न तो चन्द पहा है, न मन्द हुआ है, बल्कि नई-नई विद्यासोंको शास्तास्रोका समावेश करके और भी तेजस्वी बना है। यदापि इस समय बौद्ध मठ या गुरुकुल भारतमें नहीं बना है पर चीलोन, बर्मा, स्थाम, चीन, तिब्बत आदि देशोंमें बीद मठ व बीद विद्यालय इतने आधिक और इतने यहे हैं कि तिव्यतके किसी एक ही मठमें रहने तथा पहुनेवाले बौद विद्यार्थिबीकी संख्या जैन परम्पराके सभी फिरकोके सभी साधु-साध्वियोकी कुल संख्याके बरावरतक पहुँच जाती है। बौद विचार्थी भी बाल-अवस्थामें ही मठोमें रहने व पढ़ने जाते हैं। सामखेर या सेल बनकर मिछु वेषमें ही खास निवमानुसार रहकर मिछाके आचारपर जीवन विताते व विचाध्ययन करते हैं। लडके ही नहीं, इसी तरह लड़कियाँ भी भित्तुस्ति मठमें रहती व पहती हैं । अब हम जैन परम्पराकी श्लोर देखें । यद्यपि जैन परमरामें कोई ऐसा स्यायी मठ या गुरुकुल नहीं है जिसमें साधु-साध्वयाँ रहकर निवमित विद्याध्ययन कर सर्वे या करते हैं। पर हरेक फिरकेके साधु-साध्यी अपने पास दीचित होनेवाले बालक, तरुग आदि समी उम्मेदवारोको तथा दीखित हुए छोटे-वडे साधु-साध्वी महडलको पढ्राते हैं और खुद पढ़ा न सकें तो और किसी न किसी प्रकारका प्रवत्थ करते हैं। इस तरह बाह्मण, बीद और जैन तीनों भारतीय जीवन परम्परामें विद्याध्ययनका मार्ग तो चालू है ही। सामकर बाल अवस्थामें तो इसका ध्यान विशेष रखा ही जाता है। यह सब होते हुए भी विद्याध्ययनके वारेमें जैन परम्परा कहाँ है इसपर कोई विचार करे तो वह शर्मिन्दा हुए विना न रहेगा। विद्याध्ययमके इतने अधिक

निश्चिन्त सुमीते होनेपर भी तथा अध्ययनकी दृष्टिसे बाल्य-अवस्था अधिक उपयुक्त होनेपर भी जैन परम्पराने ऐसा एक भी विद्वान् साधु पैदा नहीं किया है जो ब्राह्मल परमराके विद्वान्के साथ वैठ सके । शुरूसे आजतक बाल-दीचा थोड़े बहुत परिमाशमें चालु रहनेपर भी उसका विद्या सम्बन्धी उद्देश्य स्था-सा रहा है। विद्याके बारेमें जैन परम्पराने स्वावलम्बन पैदा नहीं किया, यही इस निर्वलताका सबूत है । जहाँ उच्च और गम्भीर विद्याके अध्ययनका प्रसंग आया, वही जैन साधु बाह्मण विद्वानोंका मुखापेदी हुआ और ग्रव भी है। जिस फिरकेमें जितनी वाल-दीसाएँ श्रविक, उस फिरकेमें उतना ही विद्याका विस्तार व गांगीर्थ अधिक होना चाहिए और परमखा-पेचिता कम होनी चाहिए। पर स्थिति इसके विपरात है। इस बातको न तो साधु ही जानते हैं और न गृहस्य ही । वे अपने उपाश्रय और मकोंकी चहारदिवारीके बाहरके जगतको जानते ही नहीं । केवल चिद्धसेन, समन्तमद्र श्रकलंक, हरिमद्र, हेमचन्द्र या यशोविजय के नाम व साहित्यसे श्राजकी वाल-दीवाका बचाव करना, यह तो राम-भरतके नाम श्रीर कामसे स्वंबराकी प्रतिष्ठा-का बचाव करने जैंसा है। जब बाल्यकालसे ही ब्राह्मण बदुकोंकी तरह बाल-जैन साधु-साध्वया पढ़ते हैं श्रीर एकमात्र विदाध्ययनका उद्देश्य रखते हैं तो क्या कारण है बाल-दीखाने विद्याकी कदाको जैन परम्परामें न तो उन्नत किया, न विस्तृत किया और न पहलेकी श्रुत परम्पराको ही पूरे ही तोरसे सम्माले रखा ।

दीचाका दूसरा उद्देश्य तप व त्याग वतलाया जाता है। मेरी तरह श्रापमें से श्रमेकोंने जैन परम्पराके तपस्वी वाधु-साध्वयोंको देखा होगा। तोन, दो श्रीर एक मास तकके उपवास करनेवाले साधुश्रों और साध्वयोंको में जानता हूँ, उनके सहवासमें रहा हूँ; भक्तिसे रहा हूँ। तम टीनकी चहरपर धूपमें लेटनेवाले तथा श्रति संतम बाखुकापर नंगे बदन लेटनेवाले जैन तपित्वयोंको भी मैंने मिक्तपूर्वक प्रगाम किया है, पर जब इतनी कटोर तपस्याका उनकी श्रात्मापर श्राध्यात्मिक परिणाम क्या-क्या हुश्रा, इसपर मध्यत्य भावसे सोचने लगा तो में एक ही नती बेपर श्राया हूँ कि जैन परम्परामें बाग्र तपका श्रम्यास ही खूब हुश्रा है। इस विषयमें भगवान महाबीरके दीर्धतपस्वी विशेषण्की प्रतिष्ठा बना रखी है, पर जैन परम्परा भगवान महाबीरकी तपस्याका मर्म श्रपनानमें निफल रही है। जिस एकागी बाग्र तपको तापस तप की कोटिमें भगवान ने रखा था, उसी का जैन परम्पराने विकास किया है, तपके श्राम्यन्तर स्वरूपमें भावान है उसका शल दीहा या पीढ़

दीजाने कोई विकास नहीं किया है। केवल देह-दमन और बाह्य तय ही अभि-मानकी वस्तु हो तो इस हिंछसे भी जैन साधु-साध्वियाँ जैनेतर तपस्त्री बाबाओंसे पीछे ही हैं। जैनेतर परम्परामें कैसा-कैसा देह-दमन और विवध प्रकारका बाह्य तप प्रचलित है! इसे जाननेके लिए हिमालय, विन्ध्याचल, चित्रकृट आदि पर्वतोंमें तथा अन्य एकांत स्थानोंमें जाहर देखना चाहिए। वहाँ इम आठ-आठ, दस-इस हजार फीटकी जैनाइंपर वरफकी वर्षामें नक्के या एक कोपीन-धारी खाखी बाबाको देख सकते हैं। जिसने वर्तमान स्वामी रामदासका जीवन पदा है, उनका परिचय किया है, वह जैन साधु-साध्वियोंके बाह्य तपको मृद्ध ही कहेगा। इसलिए केवल तपकी यशोगाया गाकर जो आवक-आविकाओंको धोखोंमें रखते हैं वे खुद अपनेको तथा तप-परम्पराको घोखा दे रहे हैं। तप दुरा नहीं, वह आस्यात्मिक तेजका उद्गम स्थान है, पर उसे साधनेकी कला दूसरी है जो आजकलका साधुगया भूल-सा गया है।

दीचाका लासकर वाल-दीचाका महान् उद्देश्य आध्यात्मिकताकी साधना है। इसमें ध्यान तथा योगका ही मुख्य स्थान है। पर क्या कोई यह बतला सकेगा कि इन जैन दीचितोंमेंसे एक भी साधु या साध्वी ध्यान या योग की क्ची प्रक्रियाको स्वल्प प्रमाणुमें भी आनता है । प्रक्रियाकी बात दूर रही, थ्यान-योग संबन्धी सम्पूर्ण साहित्यको भी क्या किसीने पढ़ा तक है ? श्री ग्रर-विन्द, महर्षि रमण आदिके जीवित योगाम्यासकी बात नहीं करता पर मैं केवल जैन शास्त्रमें वर्शित शुक्ल ध्यानके स्वरूपकी बात करता हूँ । इतनी शताब्दियो का शुक्ल ध्यान संबन्धी वर्णन पढ़िए । उसके जो शब्द ढाई हजार वर्ष पहले थे, वही आज हैं। अगर गुरू ही ध्यान तथा योगका पूरा शास्त्रीय अर्थ नहीं जानता, न तो वह उसकी प्रक्रियाको जानता है, तो फिर उसके पास कितने ही बालक-बालिकाएँ दीवित बयों न हो ; वे ध्यान-योगके शब्दका उच्चार छोड़-कर क्या जान सर्वेगे ? यही कारण है कि दीखित व्यक्तियोंका आध्यात्मक व मान-सिक विकास दक जाता है। इस तरह इम शास्त्रास्थास, तास्विक त्यागाम्यास या व्यान-योगाम्यासकी दृष्टिसे देखते हैं तो जैन त्यागियोंकी स्थिति दयनीय जँचती है। गुरू-गुरू शियोंकी ऐसी स्थितिमें छोटे-छोटे बालक-बालिकाओंको आजन्म नवकोटि संयम देनेका समर्थन करना, इसे कोई साधारण समऋदार भी वाजिव न कहेगा।

बाल-बीचाकी असामधिकता और धातकताके और दो खास कारण हैं, जिनपर विचार किए विना आगे नहीं बढ़ा जा सकता । पुराने युगमें जैन गुरू वर्गका मुख अरएप, वन और उपवनकी ओर था, नगर शहर आदिका अव- लावन या वास नहीं था, जब कि आजके जैन गुरू वर्गका मुख नगर तथा शहरीकी और है, अरस्य, वन और उपवनकी ओर तो साधु-साध्विवोंकी पीठ मर है, मुख नहीं। जिन करावों, नगरों और शहरों में विकारकी पूर्ण सामग्री है उसीमें आजके बालक किशोर, तक्या साधु-साध्वियोंका खीवन व्यतीत होता है। वे जहाँ रहते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ सर्वत्र स्थारहवें गुग्रस्थानतक चढ़े हुए को भी गिरानेवाली सामग्री है। फिर जो साधु-साध्वियों छठे गुग्रस्थानका भी बास्तविक स्पर्श करनेसे दूर हैं, वे वैसी भोग सामग्रीमें अपना मन अविकृत रख सकें और आध्यात्मक शुद्ध सँमाले रखें तो गृहस्थ अपने गृहस्थाअमकी भोग सामग्रीमें ही ऐसी स्थित क्यों न प्राप्त कर सकें हैं क्या वेष मात्रके बदल देनेमें ही या घर छोड़कर उपाध्यकी शर्ग लेने मात्रमें ही कोई ऐसा चमत्कार है जो आध्यात्मक शुद्धि साथ दे और मनको विकृत न होने दे।

बाल-दीबाके विरोधका दूसरा सबल कारण यह है कि जैन दीवा आजन्म ली जाती है। जो स्त्री-पुरुष साधुत्व धारण करता है, वह फिर इस जीवनमें साभु वेष छोड़कर जीवन विताए तो उसका जीवन न तो प्रतिष्ठित समका जाता है और न उसे कोई उपयोगी जीवन-व्यवसाय ही सरलतासे मिलता है। आवक-आविका, साधु-सार्थी समी ऐसे व्यक्तियोंको अवगखना वा उपेदा-की हाध्यसे देखते हैं। फल यह होता है कि जो नावालिंग लड़का, लड़की उम्र होने पर या ताक्एव पाकर एक या दूसरे कारणसे साधु जीवनमें स्थिर नहीं रह सकते, उनको या तो साधुवेष धारण कर प्रखन्न रूपसे मलिन जीवन विताना पहला है या वेष छोड़कर समाजमें तिरस्कृत जीवन विताना पहता है । दोनों हालतोंमें मानवताका नाश है । अधिकतर उदाहरखोंमें यही देखा जाता है कि त्यागी वेपमें ही छिप कर नाना प्रकारकी भोगवासना नृप्त-की जाती है जिससे एक तरफसे ऐसे अस्थिर साधुआंका जीवन वर्षांद होता है श्रीर दूसरी तरफसे उनके संपर्कमें ग्राए हुए श्रन्य खी-पुरुषोंका जीवन वर्षाद हो जाता है। इस देशमें की-पुरुषोंके ग्रस्वामाविक शरीर-संबन्धके दूषस्थका जो फैलाव हुआ है, उसमें अन्धिकार वाल-संन्यास और अपनव संन्यासका वहा हाथ हैं। इस दोपकी जिम्मेवारी केवल मुसलमानोंकी नहीं है, केवल अन्य धर्मावलम्बी मठवासियो, बाबा-महंतीको भी नहीं है। इस जिम्मेवारी में जैन परम्पराको श्रनिषकार, श्रकाल, श्रनवसर दीखाका भी खास हाय है। इन सब कारगों पर विचार करनेसे तथा ऐसी स्थितिके अनुभवसे मेरा सुनिश्चित मत है कि वाल-दीचा धर्म और समाजके लिए ही नहीं, मानवताके लिये धातक है।

मैं दीक्षको आवश्यक समकता हूँ । दीक्षित व्यक्तिका बहुमान करता हूँ

पर इस समय दीजा देनेका तथा दीजित व्यक्तियोंके जीवनका को दर्ग चल रहा है, उसे उस व्यक्तिकी दृष्टिसे, सामाजिक दृष्टिसे विलकुल अनुपर्योगी ही नहीं धातक सगक्तता हूँ।

जो दीचा-शुद्धिके पचपाती हो, उनका भी इस शर्तपर समर्थन करनेको तैयार हूँ कि पहले तो साध-संस्था वनवासिनी बने: इसरे, दिनमें एक बार ही भोजन करे श्रीर मात्र एक प्रहर नींद ले. वाकीका समय केवल स्वाध्यायमें विताप; तीसरे, वह या तो दिगम्बरत्व स्वीकार करे या वस्त्र धारण करे तो भी कमसे कम हाय कती मोटी खहरके दो या तीन वस्त्र रखें। आजकल मल-मल ही नहीं रेशमी कपड़े पहननेमें जो साधुत्रोंकी ख्रीर लास कर आचार्योंकी प्रतिष्ठा समभी जाती है, इसका त्याग प्रधान दीचाके साथ क्या मेल है, मुक्ते कोई समक्षा सके तो मैं उसका आमार मानूंगा। जब आचार्य तक ऐसे आकर्षक कपड़ोंमें धर्मका सहस्व और धर्मकी प्रभावना समस्रते हों, तब कची उसमें वीसाके लिए ग्रानेवाले बालक-बालिकाग्रोंके मानस पर उसकी क्या प्रभाव पहता होगा ? इसका कोई विचार करता है ? क्या केवल सब मानस-रोगीका इलाज एक मात्र उपवास ही है । ऊररकी तीन शतोंसे भी सबल और मुख्य शर्त तो यह है कि दीचित हुआ बाल, तक्या, मीड़ या बुद्ध भिन्नु या भिन्न्या। दम्भसे जीवन न विताए अर्थात् वह जब तक अपने मनसे आध्यात्मिक साधना चाहे करता रहे । उसके लिये आजीवन साधुवेशकी प्रतिज्ञाकी केंद्र न हो; वह अपनी इच्छासे साध बना रहे। अगर साधु अवस्थामें संतुष्ट न हो सके तो उस अवस्थाको छोड़ कर जैसा चाहे वैसा आश्रम स्वीकार करे । फिर भी समाज में उसकी अवगराना या अप्रतिष्ठाका भाव न रहना चाहिए। जेसी उसकी योग्यता, वैसा उसको जीवन वितानेमें कोई ग्रहचन न होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उसको समाजकी ख्रोरसे धार्यासन मिलना चाहिये जिससे उस पर प्रतिकिया न हो । खास कर कोई साध्वी ग्रहस्थाश्रमकी श्रोर धूमना चाहे तो उसको इस तरह साथ मिलना चाहिये कि जिससे वह स्रात रौद्र भ्यानसे यच सके । समाजकी शोभा इसीमें है । बात यह है कि बौद परम्परा जैमा शुरूसे ही श्रानीवन महात्रतकी प्रतिहा न लेनेका सामान्य नियम बनाएँ। जैसे-जैसे दीचामें स्पिरता होती जाए, वैसे-वैसे उसकी काल-मर्यादा बढ़ाएँ । आजीवन प्रतिका लाजमी न होनेसे सब दोपोंकी जब हिल जाती है।

सेवा-दृष्टिमें साधुश्रीका स्थान क्या है ? इस मुद्दे पर हमने उपर विचार किया ही नहीं है। इस दृष्टिसे जब विचार करते हैं तब तो श्रनेक बालक-बालिकाश्रोको अकालमें, श्रपक मानसिक दशामें आजीवन प्रतिसावद कर लेना और फिर इघर या उघर कहीं के न रखना, यह आत्मघातक दोष है। इसके उपरान्त दूसरा भी बड़ा दोष नजर आता है। वह यह कि ऐसी अकर्मध्य दीखित कीजको निभाने के वास्ते समामकी बहुत वहाँ शक्ति बेकार ही खर्च हो जाती है। वह कीज सेवा करने के बजाय केवल सेवा लेती ही रहती है। इस स्थितिका सुधार खुद अगुवे विचारक साधु-साध्वी एवं रहस्य आवक न करेंने तो उनके आध्यात्मक साम्यवादके स्थानमें लेनिन-स्टालिनका साम्यवादके स्थानमें लेनिन-स्टालिनका साम्यवादके ह्यानमें लेनिन-स्टालिनका साम्यवादक हतनी त्वरासे आएगा कि किर उनके किए कुछ न होगा।

में पहिले कह चुका हूँ कि केवल जैन परम्पराको लेकर वाल-दीवाके प्रश्नपर में नहीं सोचता । तब इतने विस्तारसे जैन परमराकी बाल-दीचा संब-न्थी स्थितिपर मैंने विचार क्यों किया श्रीर श्रन्य भारतीय संन्यास प्रधान पर-न्पराश्रोंके बारेमें कुछ भी क्यों नहीं कहा ! ऐसा प्रश्न वरूर उठता है । इसका खलासा यह है कि बौद्ध परम्परामें तो वाल-दीचाका दीप इसलिए तीव नहीं बनता कि उसमें दीसाफे समय ग्रामीयन प्रतिष्ठाका ग्रामियार्थ नियम नहीं है। दसरी बात यह भी है कि अभुक समयतक भिन्नु या भिन्नुगी जीवन बिता कर को अन्य आअमको स्वीकार करता है, उसके लिए अप्रतिष्ठाका भय नहीं है। ग्रम रही बैदिक, शैव, बैध्याव, ग्रवधूत, नानक उदासीन ग्रादि ग्रन्य परम-राखोंकी बात । इन परमराखोंके अनुयायी सब मिलाकर करोड़ोंकी संख्यामें हैं। उन्हींका मारतमें हिन्दके नामसे बहुमत है । इससे कोई छोटी उसका दीचित व्यक्ति उत्पथगामी बनता है या दीचा छोड़कर ग्रन्य ग्राथम स्वीकार करता है तो करोड़ोंकी अनुयायी संख्यापर उसका कोई दुष्परिगाम उतना नकर नहीं ब्राता जितना छोटेसे जैन समाजपर नजर ब्राता है। इसके सिवाय दो एक बातें श्रीर भी हैं। जैन परमरामें जैसी भिन्नग्री संस्था है वैसी कोई वहीं या व्यापक संन्यासिनी संस्था उक्त परम्पराश्चोमें नहीं है। इसलिए बालिका. त्यका या विश्ववाकी दीसाके बाद जो ग्रामर्थ जैन परम्परामें सम्भव है, कमसे कम वैसा अनर्थ उक्त परम्पराओं में पुरुष बाल-दीचा होने पर भी होने नहीं पाता । उक्त वैदिक श्रादि संन्यास प्रधान परम्पराश्रोमें इतने वहे समाज-सेवक पैदा होते हैं स्त्रीर इतने वहे उच लेखक, विश्वप्रसिद्ध वक्ता श्रीर राजपुरूप भी पैदा होते हैं कि जिससे त्यागी संस्थाके सैंकड़ों दोप दक जाते हैं और सारा हिन्दु समाज जैन समाजकी तरह एक सुत्रमें संगठित न हीनेसे उन दीवीकी निमा भी लेता है। जैन परम्परामें साधु-साध्वी संघमें यदि रामकृष्ण, रामतीय, विवेदानन्द, महर्षि रमण, श्री अरविन्द, कृष्ण मूर्ति, स्वामी ज्ञानानन्दजी, श्रादि जैसे सामु श्रीर भक्त मंताबाई जैसी एक-ग्राम साध्वी भी होती तो श्राज बाल-दीचाका इतना विरोध नहीं होता !

हर एक फिरके गुरु अपने पासदीचित व्यक्तियोंकी संस्थाका वहा ध्यान रखता है । भक्तोंसे कहता रहता है कि मेरे परिवारमें इतने चेले, इतनी चेलियाँ हैं। जिस गुरु या ऋाचार्यके पास दीचा लेनेवालॉकी संस्था जितनी बढ़ी. उसकी उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा समाजमें प्रचलित है । यह भी अनुयायियोंमें संस्कार सा पड़ गया है कि वे अपने गच्छ या फिकेंमें दीचित व्यक्तियोंकी बड़ी संख्यामें गौरव लेते हैं। पर कोई गुरु, कोई गुरुए। या कोई आवार्य या कोई संबपति गृहस्य कभी इस बातको जाहिरा प्रसिद्ध नहीं करता, खुले दिलसे बिना हिच कचाये नहीं बोलता कि उसके शिष्य परिवारोंमेंसे या उसके साधु-मसदलमें से कितनोंने दीचा छोड़ दी, दीचा छोड़कर वे कहाँ गए, क्या करते हैं और दीचा छोड़नेका सच्चा कारण क्या है ! इन बातोंके प्रकट न होनेसे तथा उनकी सच्ची जानकारी न होनेसे आवक समाज ग्रेंचेरेमें रहता है। दीचा छोड़नेके जो कारण हो, वे चाल ही नहीं बल्कि उत्तरीत्तर बढ़ते ही रहते हैं। दीचा छोड़नेवालोकी स्थिति भी खराव होती जाती है। उतने श्रंशमें समाज भी निर्वेल पढ़ता जाता है। समभदारोंकी अदा बिलकुल उठती जाती नजर श्राती है और साथ ही साथ श्रविचारी दीचा देनेका सिलसिला भी जारी रहता है। यह स्थिति विना मुघरे कभी धर्म-तेज मुरक्षित रह नहीं सकता। इसलिए हर एक समझदार संघके अगुवे तथा जवाबदेह धार्मिक स्त्री-पुरुषका यह फर्ज है कि वह दीहा त्यागके सच्चे कारगोंकी पूरी जाँच करे और आचार्य या गुरुको ही दीचा-त्यागसे उत्पन्न दुष्परिग्रामीका जवाबदेह समके । ऐसा किए बिना कोई गुरु या आचार्य न तो अपनी जवाबदारी समकेगा न स्थितिका सधार होगा । उदाहरणार्थ, सुननेमें आया कि तेरापन्थमें १८०० व्यक्तियोंकी बीचा इहै जिनमेंसे २५० के करीब निकल गए । अब सवाल यह है कि २५० के दीचा-त्यागकी जवाबदेही किसकी ! अगर १८०० व्यक्तियोंको दीचा देनेमें तेरापन्यके श्राचार्योका गीरव है, तो २५० के दीचा-त्यागका कलंक किसके मत्ये समभ्ता चाहिए ! मेरी रायमें दीचित व्यक्तियोंके ब्यीरेकी अपेचा दीचा-त्यागी व्यक्तियोंके पूरे ब्यौरेका मूल्य संघ स्त्रीर समाजके श्रेयकी दृष्टिसे ऋषिक है क्योंकि तभी संघ और समाजके जीवनमें सुधार सम्भव है। जो बात तेरापन्थके विषयमें है, वही अन्य फिरकेकि वारेमें भी सही है।

दिसम्बर १६४६ ]

तिक्या,

# धर्म और विद्याका तीर्थ-वैशाली।

उपस्थित सजनो,

जबसे वैशाली संघकी प्रवृत्तियोंके बारेमें थोड़ा बहुत जानता रहा हूँ तमीसे उसके प्रति मेरा सद्भाव उत्तरीत्तर बढ़ता रहा है। यह सद्भाव श्रास्तिर मुक्ते यहाँ लाया है। मैंने सोचकर यही तय किया कि श्रमर संघके प्रति सद्भाव प्रकट करना हो तो मेरे लिए संतोषप्रद मार्ग यही है कि मैं अपने जीवनमें श्राधिक बार नहीं तो करसे कम एक बार, उसकी प्रवृत्तियोंमें सीधा मार्ग लूँ। संघके संचालकोंके प्रति श्रादर व कृतकता दशानिका भी सीधा मार्ग यही है।

#### मानव माचका तीर्थ

दीर्धतपस्वी महावीरकी जन्म-भूमि और तथागत बुद्धकी उपदेश-भूमि होनेके कारण वैशाली विदेहका प्रधान नगर रहा है। यह केवल जैनों और बौद्धोंका ही नहीं, पर मानव-जातिका एक तीर्थ वन गया है। उक्त दोनों अमखवीरोंने कक्खा तथा मैत्रीकी जो विरासत अपने-अपने तत्कालीन संघोंके द्वारा मानव जातिको दी थी उसीका कालकमसे भारत और भारतके बाहर हतना विकास हुआ है कि आजका कोई भी मानवतावादी वैशालीके हतिहासके प्रति उदासीन रह नहीं सकता।

मानवजीवनमें संबंध तो अनेक हैं, परन्तु चार संबंध ऐसे हैं जो ध्यान खींचते हैं—राजकीय, सामाजिक, धार्मिक और विद्याविषयक । इनमेंसे पहले हो स्पिर नहीं । दो मित्र नरपित या दो मित्र राज्य कभी मित्रतामें स्थिर नहीं । हो परस्परके शत्रु भी अचानक ही मित्र बन जाते हैं, इतना ही नहीं शासित शासक बन जाता है और शासक शासित । सामाजिक संबंध कितना ही निकटका और रक्तका हो तथापि यह स्थायी नहीं । हम दो चार पीढ़ी दूरके संबंधियोंको अकसर बिलकुल भूल जाते हैं । यदि संबंधियोंके बीच स्थान की दूरी हुई या आना-जाना न रहा तब तो बहुधा एक कुदुम्ब के व्यक्ति भी पारस्परिक संबंधको भूल जाते हैं । परन्तु धर्म और विद्याके संबंधकी बात निराली है । किसी एक धर्मका अनुगामी माथा, जाति, देश, आदि बातोंमें उसी धर्मके दूसरे अनुगा-मियसि बिलकुल ही जुदा हो तब भी उनके बीच धर्मका तांता ऐसा होता है मानो वे एक ही कुटुम्ब के हों । चीन, तिब्बत जैसे दूरवर्ती देशोंका बौढ जब सीलोन बर्मा आदिक बौद्धोंसे मिलेगा तब वह आत्मीयताका अनुमव करेगा ।

भारतमें जन्मा और पना मुसलमान सक्का गरीनाके मुसलमान खरगोसे घनिछता मानेगा। यह स्थिति सब घमोंकी अकसर देखी जाती है। गुजरात,
राजस्थान, तृर दिखिल, कर्गाटक ख्रादि के जैन कितनी ही बातों में भिन्न क्यों
म हो पर वे सब मगवान महावीरके धर्मानुयायीके नाते ख्रपने में पूर्ण एकताका
ख्रनुभव करते हैं। मगवान महावीरके छहिनाप्रधान धर्मका पीपण, प्रचार
सैशाली और विदेहमें ही मुख्यत्या हुआ है। जैसे चीनी बर्मी आदि बीत,
सारनाथ, गया ख्रादि की अपना ही स्थान समस्ति हैं, वैसे ही दूर-दूरके जैन
महावीरके जन्मस्थान वैशालीकों भी मुख्य घर्मस्थान समस्ति हैं और महावीर
के घर्मीनुगामी के नाते वैशालीमें और बेसे ही छन्च तीधोंमें विहारमें मिलते
हैं। उनके लिए विहार और खासकर वैशाली मक्का था जेक्सेलम है। वह
धार्मिक संबंध स्थायी होता है। कालके धर्मेक थपेड़े भी इसे घीला नहीं कर
सके हैं और न कभी छोल कर सकेंगे। बल्कि जैसे-जैसे खाहिशाकी समक्ष और
उनका प्रचार बहुता जाएगा पैसे-वैसे बाहुपुत महावीरको वह जन्मभूमि विशेष
और विशेष सीबेक्स बनती जाएगी।

हम लोग पूर्वके निवासी हैं। सोकेटिस, फोटो, परिस्टोटेल आदि पश्चिमके निवासी। मुद्द, महावीर, कसाद, असपाद, शंकर, पानस्पति आदि पारतके सपूत हैं, जिनका यूरोप, अमेरिका आदि देशोंसे कोई पास्ता नहीं। फिर मी पश्चिम और पूर्व के संबन्धकों कभी दीर्य न होने देनेवाला तत्त्व कीन है, ऐसा कोई परन करे तो इसका जवाय एक ही है कि वह तत्त्व है विधाका। सुदे सुदे धर्मवालें भी विधाक नाते एक ही जाते हैं। लड़ाई, आर्थिक सीवातानी, मतान्यता आदि अनेक विधातम आसुरी तत्त्व आते हैं तो भी विधा ही ऐसी वीज है जो तब तुदाहवों में भी मनुष्य भनुष्यको एक दूसरेके प्रति आदरशील बनाती है। अगर विधाका संबन्ध ऐसा उक्कवल और स्थिर है तो कहना होगा कि विधाक नाते भी वैद्याली-विदेह और विहार सबकी एक सूत्रमें पिरोप्ता नवीकि वह विधाका भी तीर्थ है।

महातमा गांधीजीने आहिंसाकी साधना शुरू तो की दक्षिण अक्षीकामें, पर उस अनोके आदि-शक्षका सीधा प्रयोग उन्होंने पहले महल भारतमें शुरू किया, इसी विदेह चेत्र में । प्रजाकी अन्तश्चेतनामें जो अहिंसाकी विरासत मुपुस पड़ी थी, यह गांधीजोकी एक भीन पुकारसे जग उठा और केवल भारतका हो नहीं पर हुनिया-भरका ध्यान देखते-देखते चस्पारन-विद्वारकी और आकृष्ठ हुआ। और महाबीद तथा मुद्धके समयमें जो चमत्कार इस विदेहमें हुए ये वही गांधी-जीके कारण भी देखनेमें आए। जैसे अनेक च्यियपुत्र, एहसतिपुत्र और ब्राह्मस्पुत्र तथा पुत्रियाँ बुद्ध व महावीरके पीछे पागल होकर निकल पड़े ये वैसे ही कई श्राच्यापक, वकील, जमींदार और अन्य समस्रदार श्री-पुरुष गांधीजीके प्रमावमें श्राप्त । जैसे उस पुराने युग में करुया तथा मैत्रीका सार्वित्रक प्रचार करनेके लिए संघ बने ये वैसे ही सत्याग्रहको सार्वित्रक बनानेके गांधीजीके स्वप्नामें सीधा साथ देनेवालोंका एक वहा संघ बना जिसमें वैशाली-विदेह या विहारके सप्तोंका साथ बहुत महत्त्व रखता है । इसीसे मैं नवसुगीन इपिसे भी इस स्थानको धर्म तथा विद्याका तीर्थ समस्रता हूँ । श्रीर इसी भावनासे मैं सब कुछ सोचता हूँ ।

में काशीमें अध्ययन करते समय आवसे ४६ वर्ष पहले सहान्यायिश्रों और जैन साधुत्रोंके साथ पैदल चलते-चलते उस इत्रियकुएटमें भी यात्राकी दृष्टिसे श्राया या जिसे श्राजकल जैन लोग महावीरकी जन्ममूमि समऋदर वहाँ यात्राके लिए आते हैं त्रीर लक्खीसराय जंक्शनसे जाया जाता है। यह मेरी विहारकी सर्व प्रथम धर्मयात्रा थी । इसके बाद अर्थात् करीव ४३ वर्षके पूर्व में मिथिला-विदेहमें अनेक बार पहने गया और कई स्थानों में बई बार ठहरा भी । यह मेरी विदेहकी विचायात्रा थी । उस युग और इस युगके बीच बड़ा ग्रन्तर हो गया है । अनेक साधन मीजूद रहनेपर भी उस समय जो बार्ते सुके कात न थी वह योड़े बहुत प्रमासमें कात हुई हैं श्रीर जो भावना साम्प्रदायिक दायरेके कारण उस समय अस्तित्वमें न थी आज उसका अनुमय कर रहा हूँ ! ब्रब तो में स्पष्ट रूपसे समभ सका हैं कि महावीरकी जन्ममूमि न तो वह लिच्छ साद या पर्वतीय स्वियक्तरह है और न मालन्दाके निकटका क्रएडल-ग्राम ही। ब्याबके वसाहकी खुदाईमेंसे इतने खचिक प्रमागा उपलब्ध हुए हैं ग्रीर इन प्रमाणीका जैन-बौद परम्पराके प्राचीन शास्त्रोंके उल्लेखीके साथ इतना अधिक मेल बैठता है तथा फाहियान गुएनसंग वैसे प्रत्यचदर्शी यात्रियों के ब्रुतान्तोंके साथ अधिक संवाद होता है कि यह सब देखकर मुक्तको उस समय के अपने अज्ञानपर हैंसी ही नहीं तरस भी खाता है । और साथ ही साथ सत्यकी जानकारीसे श्रसाधारया खुराी भी होती है । यह सत्य यह है कि वसाइके चेत्रमें जो बासुक्रवह नामक स्थान है वही सचसुच चनियकुएड है।

### विभिन्न परंपराश्चोंकी एकता

नारतमें अनेक धर्म परम्पराएँ रही हैं। आहाण पामरा मुख्यंतमा वैदिक है जिसकी कई शाखाएँ हैं। अमण परम्पराक्षी भी जैन, बौद, आजीवक, प्राचीव सांख्य-योग आदि कई शाखाएँ हैं। इन सब परम्पराओं के शाख्नमें, गुस्कर्म और संधमें, आचार-विचारमें उत्थान-पतन और विकास-हासमें इतनी अधिक ऐतिहािक भिन्नता है कि उस-उस परम्पामें बन्मा व पता हुन्ना और उस-उस परम्पाके संस्कारते संस्कृत हुन्ना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूपसे उन सब परम्पान्नोंके ग्रन्तस्तल में जो वास्तविक एकता है, उसे समम्भ नहीं पाता । सामान्य व्यक्ति हमेशा भैदपोषक स्वृत्त स्तरोंमें ही फँसा रहता है पर तत्वचितक श्रीर पुरुपार्थी व्यक्ति जैसे-जैसे गहराईसे निर्मयतापूर्वक सोचता है वैसे-वैसे उसको श्रान्तरिक सत्वकी एकता प्रतीत होने लगती है श्रीर मापा, श्राचार, संस्कार श्रादि सब भेद उसकी प्रतीतिमें याघा नहीं झाल सकते । मानव चेतना श्रास्तिर मानव-चेतना ही है, पशुचेतना नहीं । जैसे-जैसे उसके अपरसे श्राव-रूपा हटते जाते हैं वैसे-वैसे वह श्राविकाधिक सत्वका दर्शन कर पाती है ।

हम साम्प्रदायिक दृष्टिसे महावीरको अलग, बुद्धको अलग और उपनिषद के भूषियोंको अलग समकते हैं, पर अगर गहराईसे देखें तो उन सबके मौलिक सत्यमें शब्दमेदके सिवा और मेद न पायँगे। महाबीर मुख्यतया श्रहिंसाकी परिभाषामें सब बातें समकाते हैं तो बुद्ध तृष्णात्याग और मेत्रीकी परिभाषामें अपना सन्देश देते हैं। उपनिषदके ऋषि अविद्या या अज्ञान निवा-रगाकी हिप्टिसे चिन्तन उपस्थित करते हैं । ये सब एक ही सत्यके प्रतिपादनकी बुदी-बुदी रीतियाँ हैं: बुदी-बुदी भाषाएँ हैं। ब्रहिंसा तब तक सिद्ध हो ही नहीं सकती जब तक तृष्णा हो । तृष्णात्यागका दूसरा नाम ही तो श्रहिसा है । अज्ञानकी वास्तविक निवृत्ति विना हुए, न तो अहिंस। सिद्ध हो सकती है और न तुष्णा का त्याग ही सम्भव है । धर्मपरम्परा कोई भी क्यों न हो, अगर वह सचमुच धर्मपरम्परा है तो उसका मुल तस्य श्रम्य वैसी धर्मपरम्पराओं से जुदा हो ही नहीं एकता । मल तस्त्व की जदाई का अर्थ होगा कि एत्य एक नहीं । पर पहुँचे हुए सभी ऋषियोंने कहा है कि सलके आविष्कार अनेक्षा हो सकते हैं पर सत्य तो अखरिहत एक ही है। मैं अपने खप्पन वर्षके थोड़े-बहुत अध्य-यन-चिन्तनसे इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पन्थमेद कितना ही क्यों न हो पर उसके मूल में एक ही सत्य रहता है। ब्राज में इसी भावनासे महावीरकी जन्मजयन्तीके स्थूल महोत्सवमें भाग ले रहा हूँ । मेरी दृष्टिमें महावीरकी जयन्तीका अर्थ है उनकी ऋहिंसासिदिकी जयन्ती । और ऋहिंसासिदिकी जयन्तीमें अन्यान्य महापुरुषोंकी सद्गुल्सिक्ष अपने आप समा जाती है। अगर वैद्यालीके आँगनमें खड़े होकर हम लोग इस व्यापक भावनाकी प्रतीति न कर सके तो हमारा जयन्ती-उत्सव नए युगकी माँगको सिद्ध नहीं कर सकता। राज्यसंघ और धर्मसंघ

वेशाली अभिनन्दन मन्य तमा लुदी-लुदी पत्रिकाओं के द्वारा वेशालीका

गौराणिक और ऐतिहासिक परिचय इतना अधिक मिल जाता है कि इसमें वृद्धि करने जितनी नई सामग्री अभी नहीं है। भगवान् महावीर की जीवनी भी उस अभिनन्दन प्रन्थमें संसेप से आई है। यहाँ सुमत्नो ऐसी कुछ वार्ते कहनी हैं जो वैसे महारशायोंकी जीवनीसे फलित होती हैं और जो हमें इस युगमें तुरन्त कामकी भी हैं। महावीरके समयमें वैशालीके और दूसरे भी गणुराज्य वे जो तत्कालीन प्रजासत्ताक राज्य ही वे पर उन गराराज्योंकी संबद्दष्टि अपने तक ही सीमित थी। इसी तरहसे उस समय के जैन, बौद, आजीवक आदि अनेक धर्में वं भी ये जिनकी संबद्ध है भी अपने अपने तक ही सीमित थी। पुराने गराज्योंकी संघडष्टिका विकास भारत-व्यापी नये संघराज्यरूपमें हुआ है जो एक प्रकारसे ब्राहिसाका ही राजकीय विकास है। अब इसके साथ पुराने चर्म-मंब तभी मेल खा सकते हैं या विकास कर सकते हैं जब उन धर्मसंबोम भी मानवतावादी संघद्दष्टिका निर्माण हो श्रीर तदनुसार सभी धर्मसंब अपना-अपना विधान बदलकर एक लच्यगामी हो । यह हो नहीं सकता कि भारतका राज्यतंत्र तो व्यापक रूपसे चले और पन्योंके धर्मसंघ पुराने दरें पर चलें। स्नासिरको राज्यसंच और धर्मसंघ दोनोंका प्रवृत्ति च्रेत्र तो एक ग्रलंड भारत ही है। ऐसी स्थितिमें ग्रगर संधराज्यको ठीक तरहसे विकास करना है ग्रीर जनकल्याण्ये भाग खेना है तो धर्म संबंधके पुरस्कर्ताक्रोंको भी व्यापक दृष्टिस सोचना होगा। अगर वे ऐसा न करें तो अपने-अपने धर्मसंबको प्रतिष्ठित व जीवित रख नहीं सक्ते या भारतके संधराज्यको भी जीवित रहने न देंगे। इसलिए हमें पुराने गग्राज्यको संघटष्टि तथा पन्योकी संघट हिका इस युगमें ऐसा सामक्षस्य करना होगा कि धर्मसंघ भी विकासके साथ जीवित रह सके और भारतका संघराक्व भी स्थिर रह सके।

भारतीय संघराज्यका विधान असाम्प्रदायिक है इसका अर्थ यही है कि संघराज्य किसी एक धर्म में बद्ध नहीं है। इसमें लघुमती बहुमती सभी छोटे-यह धर्म पन्य समान भावसे अपना-अपना विकास कर सकते हैं। जब संघ-राज्यकी नीति इसनी उदार है तब इरेक धर्म परम्पराक्षा करंट्य अपने आप सुनि-श्चित हो जाता है कि प्रत्येक धर्म परम्परा समग्र जनहितकी दृष्टिसे संघराज्यको सब तरहसे दृद बनानेका खयाल रक्ते और प्रयत्न करे। कोई भी लघु या बहु-मती धर्म परम्परा प्रेसा न सोचे और न ऐसा कार्य करे कि जिससे राज्यकी केन्द्रीय शक्ति या प्रान्तिक शक्तियाँ निर्वल हो। यह तभी सम्भव है जब कि प्रत्येक धर्म परम्पराके जवाबदेह समभ्रदार त्यांगी या ग्रहस्थ अनुपायी अपनी दृष्टिको व्यापक बनाएँ और केवल संकुचित दृष्टिसे श्रपनी परम्पराका ही विचार म करें।

धर्म परम्पराञ्चोका पुराना इतिहास हमें यही सिखाता है । गख्तस्त्र, राज-संस्थ ये सभी आपसमें लडकर अन्तमें ऐसे धराशायी हो गए कि जिससे विदे-शियोंको भारतपर शासन करनेका भीका मिला। गाँधीजीकी अहिसाहस्टिने वस बुटिको दूर करनेका प्रवश्न किया और अन्तमें २७ प्रान्तीय घटक राज्योंका एक केन्द्रीय संबराज्य कायम हुआ जिसमें सभी प्रान्तीय लोगों का हित सुरक्ति रहे और बाहरके भय स्थानोंसे भी बचा जा सके । श्रव धर्म परमगाश्रोंको भी क्राहिंसा, मेत्री या ब्रह्ममायनाके ब्राधारपर ऐसा धार्मिक बातावरण यनाना होगा कि जिसमें होई एक परम्परा अन्य परम्पराओं के संबदको अपना संबद समके और उसके निवारणके लिए वैसा ही प्रयत्न करे वैसा अपनेपर आये संकटके निवारगाके लिए। इस इतिहाससे जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ। फलतः कभी एक तो कमी दसरी परमारा बाहरी खाकमसोंका शिकार बनी और कम क्यावा हर्पों सभी धर्म परम्पराज्योंकी सांस्कृतिक और विद्यासम्पत्तिको सहना पहा । सोमनाथ, स्ट्रमहालय और उज्योगनीका महाफाल तथा काशी आदिके बैब्याव, शैव आदि धाम इत्यादि पर जद संकट आए तब अगर अना परम्पराष्ट्रीने प्राणार्पशासे परा साथ दिया होता तो वे थाम यच जाते । नहीं भी वसते तो सब परम्पराध्नोंकी प्रकताने विरोधियोंका होसला जरूर दीला किया होता । सारनाय, नालन्दा, उदन्तपुरी, विक्रमशिला आदिके विद्याविहारोंको बहितवार खिलाजी कभी श्वस्त कर नहीं पाता ऋगर उस समय बौडोतर परम्पराप तस आफतको अपनी समभती । पाटन, तारका, सांचोर, आवू, मालोर आदिके शिलपश्यापत्यप्रधान जैन मन्दिर भी कमी नध्ट नहीं होते । अब समय बदल गंया धीर हमें प्रानी बटियोंसे सबक सीखना होगा ।

सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानोंके साथ-साथ अनेक शानमण्डार भी नष्ट हुए । इमारी धर्म परम्परात्रोंको पुरानी डिप्ट बदलनी हो तो हमें नीचे लिखे अनुसार कार्य करना होगा ।

- (१) प्रत्येक धर्मपरम्पराको वृत्तरी धर्मपरम्पराश्चीका उत्तना ही खादर करना चाहिए जितना वह अपने बारेमें चाहती है।
- (२) इसके लिथे गुरुवर्ग और पण्डितयर्ग सबकी आपसमें मिलने-खुलने के प्रसंग पैदा करना और उदारदृष्टिसे विचार विनिमय करना। जहाँ ऐकमस्य म हो वहाँ विवादमें न पड़कर सिहंच्युताकी वृद्धि करना। धार्मिक और सांस्कृतिक अध्यपन अध्यापनकी परम्पराओंको इतमा विकस्ति करना कि

जिसमें किसी एक धर्मपरम्पराका झनुयायी झन्य धर्मपरम्पराझोकी बातोंसे सर्वथा झनभिज्ञ न रहे और उनके मन्तव्योंको गलतरूपमें न समके।

इसके लिए अनेक विश्वविद्यालय महाविद्यालय जैसे शिद्धाकेन्द्र बने हैं जहाँ इतिहास और वुलना दृष्टिसे धर्मपरम्पराओकी शिद्धा दो जाती है। फिर मी अपने देशमें ऐसे सैकड़ों नहीं इजारों छोटे नहें विद्याधाम, पाठशालाएँ आदि हैं जहाँ केवल साम्प्रदायिक दृष्टिसे उस परमराकी एकागी शिद्धा दी जाती है। इसका नतीजा अभी यही देखनेमें आता है कि सामान्य जनता और हरेक परमराके गुद वा परिद्यत अभी उसी दुनियामें जी रहे हैं जिसके कारण सम धर्मपरमराष्ट्र निस्तेज और मिध्यामिमानी हो गई हैं।

विद्याभूमि-विदेश

वेशाली विदेह-मिथिलाके द्वारा अनेक शास्त्रीय विद्वास्त्रोके विषयमें विद्वार का जो स्थान है वह इसे पुराने जीवकी साद दिलाता है। उपनिषदोंके उपलब्ध मान्योंके प्रतिद प्रतिद ब्राचार्य मले ही दक्षिणमें हुए हो पर उपनिषदीके श्रात्मतस्वविषयक श्रीर श्रद्वेतस्वरूपविषयक श्रमेक गम्भीर चिन्तन-विदेहके जनककी सभामें ही हुए हैं जिन चिन्तनोंने केवल पुराने आचायोंका ही नहीं पर बाधुनिक देश-विदेशके अनेक विद्वानोका भी व्यान सीचा है। बुद्धने धर्म भीर विनयके बहुत बड़े भागका असली उपदेश विहारके बुदे खुदे स्थानोमें ही किया हैं: इतना ही नहीं चहिक चौद्ध विधिटककी सारी संकलना विहासकी तीन संगीतियोंमें ही हुई है। जो त्रिपिटक विहारके सपूरोंके द्वारा ही प्रशिया के दूर-दर अगस्य भागोमें भी पहुँचे हैं और जो इस समयको अमेक भाषाओं में रूपा-न्तरित भी हुए हैं। इन्हीं त्रिपिटकोंने सैकड़ो यूरोपीय विद्वानोंको अपनी श्रोर सीचा श्रीर जो कई युरोपीय भाषास्त्रीमें रूपान्तरित भी हुए । जैन परम्पराफे मूल आगम पीछेसे मसे ही पश्चिम और बिच्चा भारतके बुदे सुदे भागोमें पहुँचे ही, अंकलित व लेलबद्ध भी हुए हो पर उनका उद्गम और प्रारम्भिक संग्रहण तथा संकलन तो विहारमें ही हुआ है । बीद संगीतिको तरह प्रथम जैन संगीति भी विहारमें ही मिली थी। चाणुक्यके श्रयंशास्त्रकी और सम्मवतः कामराख-की जन्मभूमि भी विद्वार ही है। इस जब दार्शनिक, सूत्र श्रीर लगस्या संयोका विचार करते हैं तब तो इमारे सामने विहारकी वह प्राचीन प्रतिमा मुर्च होकर उपस्थित होती है। कगाद और श्राचपाद ही नहीं पर उन दोनोंके वैशेषिक न्याय दर्शनके भाष्य, वार्तिक, टीका, उपटीका खादि सारे साहित्य परिवारके प्रणेता बिहारमें ही, खासकर विदेह मिथिलामें ही इस हैं।

सांतप, मोग परम्पराके मूल जिन्तक और अन्धकार एवं व्याख्याकार विहार

में या विहारकी सीमाके आसपास ही हुए हैं। मेरे स्वालसे मीमांसाकार जैमिनी और बादरावण भी विहारके ही होने चाहिए। पूर्वोत्तर मीमांसाके अनेक धुरीण प्रमुख व्यास्थाकार मिथिलामें ही हुए हैं जो एक बार सैकड़ो मीमांसक विद्वानोंका घाम मानी जाती थां। बंगाल, दिखण आदि अन्य मानोंमें न्याय विद्वानों शाखा-प्रशाखाएँ फूटी हैं पर उनका मूल तो मिथिला ही है। वाचस्पति, उदयन, गंगेश आदि प्रकारड विद्वानोंने दार्शनिक विद्वाका इतना अधिक विकास किया है कि जिसका असर प्रत्येक धर्मपरम्परापर पढ़ा है। तद्धिशाकों ध्वंतके बाद जो बौद्ध विहार स्थापित हुए उनके कारण तो विहार काशी वन गया था। नालन्दा, विकासशीला, उदन्तपुरी जैसे बड़े-बड़े विहार और जगत्तल जैसे साधारण विद्वारमें वसनेवाले मिद्धकों और अन्य दुर्वेक मिश्र जैसे झाझण विद्वानोंने जो संस्कृत बौद्ध साहत्यका निर्माण किया है उसकी गहराई, सूद्भता और बहुश्रुतता देखकर आज भी विहारके प्रति आदर उमह आता है। यह बात भली-मांति हमारे लच्चमें आ सकती है कि विहार धर्मकी तरह विद्याका भी तीर्थ रहा है।

### विधाकेन्द्रोमें सर्व-विधाओंके संग्रहकी आवश्यकता

जैसा पहले स्चित किया है कि धर्मपरम्यराश्चोकी श्रपनी दृष्टिका तथा व्यव-हारोका युगानुरूप विकास करना ही होगा। वैसे ही विद्याश्चोकी सब परम्पराश्चोको भी श्रपना तेजकायम रखने और बढ़ानेके लिए श्रप्ययन-श्रध्यापनकी प्रखालीके विपयमें नए सिरे से सोचना होगा।

प्राचीन भारतीय विद्याएँ कुल मिलाकर तीन भाषाओं में सभा जाती हैं— संस्कृत, पाल और प्राकृत । एक समय था जब संस्कृतके धुरन्वर विद्वान् भी पालि या प्राकृत शास्त्रोंका जानते न वे या बहुत ऊपर-ऊपरे जानते थे। ऐसा भी समय था जब कि पालि और प्राकृत शास्त्रोंके विद्वान् संस्कृत शास्त्रोंकी पूर्ण जानकारी रखते न थे। यही स्थिति पालि और प्राकृत शास्त्रोंके जानकारोंके बीच परस्परमें भी थी। पर कमशः समय बदलता गया। आज तो पुराने अग-ने ऐसा पलटा खाया है कि इसमें कोई भी सच्चा विद्वान् एक या दूसरी भाषाकी तथा उस भाषामें लिखे हुए शास्त्रोंकी उपेचा करके नवसुगीन विद्यालयों और महाविद्यालयोंको चला ही नहीं सकता। इस दृष्टिसे जब विचार करते हैं तब स्पष्ट मालूम पहला है कि यूरोपीग विद्वानोंने पिछलो सवा सौ वर्षोंमें भारतीय विद्यात्रोंका जो गौरव स्थापित किया है, संशोधन किया है उसकी बरावरी करनेके लिए तथा उससे कुछ आगे बदनेके लिए हम भारतवासियोंको अब अध्ययन-अध्यापन, चिन्तन, लेखन और संपादन-विदेचन आदिका कम अनेक प्रकार- से बदलना होगां जिसके सिवाय हम प्राच्यविद्या-विशारद यूरोपीय विद्वानोंके अनुगामी तक बनने में असमर्थ रहेंगे ।

प्राच्य मारतीय विद्याकी किसी भी शाखाका उच्च श्रव्ययन करनेके लिए तथा उच्च पदवी प्राप्त करनेके लिए हम भारतीय प्रोपके जुदे-जुदे देशों में जाते हैं उसमें केवल नौकरीकी हथ्डिसे बीधी पानेका ही मोह नहीं है पर इसके साथ उन देशोंकी उस-उस संस्था का ज्यापक विद्यामय बातावरण भी निमित्त हैं। वहाँ के श्रध्यापक, वहाँकी कार्यप्रचाली, वहाँके पुस्तकालय श्रादि ऐसे श्रव्य-प्रत्यक्ष हैं जो हमें अपनी श्रोर खींचते हैं, अपने देशकी विद्याश्रोंका अध्ययन करनेके लिए हमकों हजारों कोस दूर कर्ज तो करके भी जाना पहता है और उस स्थिति में जब कि उन प्राच्य विद्याश्रोंकी एक एक शाखाके पारदर्शी अनेक विद्यान भारतमें भी मौजूद हो। यह कोई श्रवरजकी बात नहीं है। वे विदेशी विद्यान इस देशमें श्राकर सीख गए, अभी वे सीखने श्राते हैं पर सिक्का उनका है। उनके सामने मारतीय पुराने परिवृत और नई प्रणालीके श्रम्यापक श्रकसर पीके पढ़ जाते हैं। इसमें कृतिमता और मोहका भाग बाद करके जो सत्य है उसकी श्रोर हमें देखना है। इसको देखते हुए सुक्को कहनेमें कोई भी हिचकिचाहर नहीं कि हमारे उच्च विद्याके केन्द्रोंमें शिद्यग-प्रणालीका श्रामुल परिवर्तन करना होगा।

उच्च विद्याके केन्द्र अनेक हो सकते हैं। पत्येक केन्द्रमें किसी एक विद्या-परंपराकी प्रधानता भी रह सकती है। फिर भी ऐसे केन्द्र अपने संशोधन कार्यमें पूर्ण तभी बन सकते हैं जब अपने साथ संबंध रखने वाली विद्या परंप-राखोंकी भी पुस्तक आदि सामग्री वहाँ संपूर्णतया सुलभ हो।

पालि, प्राकृत, संस्कृत मापामें लिखे हुए सब प्रकारके शास्त्रोका परस्पर इतना धनिष्ठ संबन्ध है कि कोई भी एक शाखाकी विद्याका अन्यासी विद्या की दूसरी शाखाओं के आवश्यक वास्त्रविक परिशीलनको विना किए सबा अन्यासी वन ही नहीं सकता, जो परिशीलन अधूरी सामग्रीवाले केन्द्रोमें संभव नहीं।

इससे पुराना पंथवाद और जातिवाद जो इस युगमें देव समझा जाता है वह अपने आप शिथिल हो जाता है। इस यह जानते हैं कि हमारे देशका उचवर्णाभिमानी विद्यार्थी भी यूरोपमें जाकर वहाँ के संस्पृति वर्णाभिमान भूल जाता है। यह स्थिति अपने देशमें स्वामाविक तब वन सकती है जब कि एक ही केन्द्रमें अनेक अध्यापक हो, अध्येता हो और सबका परस्पर मिलन सहज हो। ऐसा नहीं होनेसे साम्यदायिकताका मिन्ना अंश किसी न किसी क्पमें पुष्ट हुए, विना रह नहीं सकता। साम्प्रदायिक दाताओंकी मनोवृत्तिको जीतने-के बास्ते उच्चविद्याके चेत्रमें भी साम्प्रदायिकताका दिखाना संनालकोंको करना पत्रता ही है। उस लिये मेरे विचारसे तो उच्चतम अध्ययतके केन्द्रोमें सर्वविज्ञाओंको आवश्यक सामग्री होनी ही चाहिए।

### ग्रासीय परिभाषामें लोकजीवनकी छाया

बाब बान्तमें में संजेपमें पर दिखाना चाहता हैं कि उस पुराने सुगके राज्यसंद और धर्मसंपका आपसमें केता चोली दामनका संबन्ध रहा है को ग्रमेह शब्दोमें तथा तत्त्वज्ञानकी परिभाषाओं में भी सुवित है । हम जानते हैं कि वन्त्रीयोंका राज्य गणराज्य था। अर्थात् तह एक संघ था। अर्था और संब ग्रान्ट ऐसे समुदके सूचक हैं जो अपना काम जुने हुए योग्य सम्बोंके हारा करते में । वहीं बात अमंद्रेजमें भी थीं । जैनसंघ भी भिन्न-भिन्नशी, ब्रावक शाबिका चतुर्विष याङ्गोसे ही बना और सब याङ्गोकी सम्मतिसे ही काम करता रहा । जैसे-जैसे बेनधर्मका प्रकार बात्यात्य खेलोगे तथा छोटे-यहे सैकडो-हजारो गाँबोमें हुआ वैसे-वैसे स्थानिक संघ भी कावम हुए वो खान तक कावम हैं। किसी भी एक करने या शहरको सीजिए अगर वहाँ जैन बस्ती है तो उसका वहाँ संघ होगा और सारा धार्मिक कारीबार संबच्छे जिस्से होगा । संच्छा कोई मुलिया मनमानी नहीं कर सकता । बहेसे यहा आचाय भी हो तो भी उसे संपन्त अवान गहना ही होगा । संपन्ने बहिष्कृत व्यक्तिका कोई गौरव नहीं । सारे तीर्थ, सारे धार्मिक, सार्वजनिक काम संबंधी देखरेखमें ही सबते हैं। स्रीर उन इकाई संघे के मिलतसे प्राप्तीय और भारतीय संघोषी घटना भी ब्राच दक चली जाती है। बेसे गणराज्यका भारतव्यापी संघराज्यमें विकास हजा बेसे ही पार्यनाम और महाबीरके द्वारा संचालित उस सममके छोटे वहें संघीके विकासस्वरूपमें आवकी जैन संप्रव्यवस्था है। बुद्धका संघ भा वैसा ही है। किसी भी बेशमें जहाँ बीज धर्म है वहीं संघ व्यवस्था है छीर सारा धार्मिक व्यवहार संधोदे हारा ही सलता है।

जैसे उस समयके राज्योंके साथ गया शब्द लगा था वैसे ही महावीतके मुख्य शिष्योंके साम 'गया' सब्द प्रयुक्त है। उनके प्यास्ट मुख्य शिष्य जो विहारमें ही जन्मे थे वे गयाचर कहलाते हैं। ब्राज भी जैन परम्परामें 'गया।' पद कायम है ब्रीर बीद परम्परामें संब स्थविर या संबतायक पद।

जैन तत्त्वकानकी परिभाषाओं में नमवादकी परिभाषाका भी स्थान है। नम पूर्व सम्बद्धी एक बास्को जाननेवाली द्राष्ट्रिका नाम है। ऐसे नमके सात प्रकार जन शास्त्रोंमें पुराने समयसे मिलते हैं जिनमें प्रथम नमका नाम है 'नेगम'। कहना न होगा कि नैगम शब्द 'निगम' से बना है जो निगम वैशालीमें थे और जिनके उल्लेख सिक्कोंमें मी मिले हैं। 'निगम' समान कारोबार करने-वालोंकी अेशी विशेष है। उसमें एक प्रकारकी एकता रहती है और सम रथूल व्यवहार एक-सा चलता है। उसी 'निगम' का भाष लेकर उसके उपरसे नैगम शब्दके द्वारा जैन परस्पराने एक ऐसी दृष्टिका सूचन किया है जो समाजमें स्थूल होती है और जिसके आधारपर जीवन स्थवहार चलता है।

नैगमके बाद संग्रह, व्यवहार, ऋजुस्त्र, शब्द, समभिकृद और एवंभूत ऐसे छह शब्दोंके हारा यह आशिक विचारसरिएयोका सूचन श्राता है। मेरी रायमें उक्त छड़ों दृष्टियाँ यदापि तस्य जानसे संबन्ध सवती हैं पर वे मुलत: उस समयके राज्य व्यवहार और सामाजिक व्यावहारिक साधारपर फलित की गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि संग्रह व्यवहारादि ऊपर सचित शब्द भी तत्कालीन भाषा प्रयोगोसे लिए हैं। अनेक गंग मिलकर राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था करते थे जो एक प्रकारका समुदाय या संग्रह होता था श्रीर जिसमें मेदमें अमेद हष्टिका प्राधान्य रहता या। तत्त्वज्ञानके संग्रह नयके अर्थमें भी वहीं भाव है। व्यवहार चाहे राजकीय ही या सामाजिक वह बुदे-बुदे व्यक्ति या दलके द्वारा ही छिद्र होता है। तत्त्वज्ञानके व्यवहार नयमें भी भेद श्रशीत निमाजनका ही भाव मुख्य है। इस वैशालीमें पाए गए विक्कोंसे जानते हैं कि 'व्यावहारिक' और 'विनिध्य महामात्य' की तरह 'सूत्रधार' भी एक पद था। मेरे ख्यालसे सुवधारका काम वही होना चाहिए जो जैन तलकानके ऋजसन नय शब्दसे लाइत होता है। अनुस्त्रनयका अर्थ है-आगे पीछेकी गली कुंजीमें न जाकर केवल वर्तमानका ही विचार करना । संभव है सुत्रधारका काम भी वैसा हो कुछ रहा हो जो उपस्थित समस्याखीको तुरस्त निपदाए। हरेक समाजमें, सम्प्रदायमें और राज्यमें भी प्रसंग विशेषपर शब्द अर्थात् आजाको ही प्राधान्य देना पड़ता है। जब अन्य प्रकारसे मामला सुलक्षता न हो तब किसी एकका शब्द हो श्रन्तिम प्रमाख माना जाता है। शब्दके इस प्राधान्यका भाव अन्य रूपमें शब्दनयमें गर्भित है । बुद्धने खुद ही कहा है कि लिच्छ्रवीगग पुराने रीतिरिवाओं अर्थात् रूढ़ियोंका आदर करते हैं। कोई भी समाज प्रचलित रूढ़ियोका सर्वया उम्मूलन करके नहीं को सकता। सम्मि-रूद्रनयमें रूद्धिके अनुसरस्का मान तास्त्रिक दृष्टिसे क्टामा है । समाज, राज्य क्रीर चमकी व्यवहारगत और स्थूल विचारसरणी वा व्यवस्था कुछ भी क्यों न हो पर उसमें सत्वकी पारमार्थिक हिंछ न हो तो वह न जी सकती है, न प्रगति कर सकती है। एवरभूतनय उसी पारमाधिक दृष्टिका स्वक है जो तथागतके 'तथा' शब्दमें या पिछले महायानके 'तथता' में निहित है। जैन परम्परामें भी 'तहत्ति' शब्द उसी अगसे आजतक अचलित है। जो इतना ही स्चित करता है कि सत्य जैसा है वैसा हम स्वीकार करते हैं।

ब्राह्मण, बीद्ध, जैन ब्रादि ब्रानेक परम्पराश्चीके प्राप्य प्रत्योंसे तथा सुलम किक्के श्चीर खुदाईसे निकली हुई श्रम्यान्य सामग्रीसे जब इस प्राचीन श्राचार-विचारोका, संस्कृतिके विविध श्रङ्कोका, भाषाके श्रङ्क प्रत्यक्कोका श्चीर शब्दके श्चर्यों के भिन्न-भिन्न स्तरोंका विचार करेंगे तब शायद इमको उपरकी दुलना भी काम दे सके। इस दृष्टिसे मैंने यहाँ संकेत कर दिया है। बाकी तो जब इस उपनिषदी, महाभारत-रामायस जैसे महाकाव्यों, पुरासों, पिटकों, श्चामगी श्चीर दार्शनिक साहित्यका दुलनात्मक बढ़े पैमानेपर श्चर्ययन करेंगे तब श्चनेक रहस्य ऐसे शात होंगे जो स्चित करेंगे कि यह सब किसी एक यट बीजका विविध विस्तार मात्र है।

### अध्ययनका विस्तार

पाश्चात्य देशोंमें प्राच्यविद्याके अध्ययन आदिका विकास हुआ है उसमें अविश्रान्त उद्योगके स्वाय वैशानिक हृष्टि, जाति और पन्थमेदसे उपर उठकर सीचनेकी बृत्ति और स्वाङ्गीया अवलोकन ये मुख्य कारण हैं। हमें इस मार्गको अपनाना होगा। हम बहुत थोड़े समयमें अमीध विकास कर सकते हैं। इस हृष्टिसे सीचता हूँ तब कहनेका मन होता है कि हमें उच्च विद्याके वर्तुलमें अवेस्ता आदि करपुस्त परम्पराके साहि यका समावेश करना होगा। इतना हो नहीं बल्कि इस्लामी साहित्यको भी समुचित स्थान देना होगा। जब हम इस देशमें राजकीय एवं सास्कृतिक हृष्टिसे धुलमिल गए हैं या अविमान्य कपसे साय रहते हैं तब हमें उसी भावसे सब विद्याओंको समुचित स्थान देना होगा। विहार या वैशाली-विदेहमें इस्लामी संस्कृतिका काफी स्थान है। और पटना, वैशाली आदि विहारके स्थानोंकी खुदाईमें ताता जैसे पारसी ग्रहस्थ मदद करते हैं यह भी हमें मुलना न चाहिए।

### मृदानमें सहयोग

काचार्य विनोवाजीकी भीव्दगीने सारे देशका ध्यान अभी विहारकी ओर सीवा है। मालूम होता है कि वे पुराने और नये अहिंसाके सन्देशको लेकर विहारमें वैशालीकी धर्ममावनाको मूर्त कर रहे हैं। विहारके निवासी स्वमावसे सरल पाए गए हैं। मूदानयह यह तो अहिंसा भावनाका एक प्रतीक मात्र है। सच्चे अर्थमें उसके साथ कई बातें अनिवार्य रूपसे जुड़ी हुई हैं जिनके बिना नवभारतका निर्माण संभव नहीं। जमीदार जमीनका दान करे, बनवान संपत्ति का दान करे। पर इसके सिवा भी आत्मशुद्धि अनेक रूपसे आवश्यक है। आज चारों और शिकायत रिश्वतखोरीकी है। विहारके राजतंत्रवाहक इस स्रतिको निर्मूल करेंगे तो वह कार्य विशेष आशीर्वादकप सिद्ध होगा। और देशके अन्य भागोंमें विहारकी यह पहल अनुकरणीय बनेगी। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब महाबीर, बुद्ध, गांधीजी वगैरहकी सम्मिखित अविधा-मावनामेंसे फलित होने वाला ही विचार है जो हर जन्मजयन्ती पर उपसुक्त है।

[ वैशाली-संघ द्वारा श्रायोजित म० महावीर जयन्तीके अवसरपर अध्यद्य पदसे दिया गया व्याख्यान—ई० १६५३ | ]

and the second of productions and the second of the second

The state of the s

the control of special and making a first to

from the firms on the price and the second of the second o

alogo reported for an experience (\$40) deproved for (\$2).

pel fred I fo for the lambs for in my fee the fee state of the state of a sales without the sale of the sales वा सामा करें । यह राजेंद्र मिन्द्र देश प्रमेश करा है आवश्यक है ।

### BI CONTRACTOR STATE

लेख अभी सुन गया। मुभको तो इसमें कोई अयुक्त किया ब्रापितजनक ग्रंश प्रतीत नहीं हथा। इससे भी कड़ी समालीचना गुजरात, महाराष्ट्र आदिमें खद जैन समाजमें होती है। अगर किसीको लेखमें गलती मालुम हो तो उसका घम है कि वह यक्ति तथा वलीलसे जवाब दे। व्यवहार धर्म सामाजिक वस्तु है, इसपर विचार करना, समालोचना करना हरएक बुद्धिशाली और जवाबदेह व्यक्तिका कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्यको दबावसे, मक्से, लालचसे, खुशामदसे रोकना समाज की मुखरनेसे या सुधारनेसे रोकना मात्र है। समालोचक भान्त हो तो स्यक्तिक जवाबसे उसकी भ्रान्ति दर करना, यह दसरे पसका पवित्र कर्ताच्य है । यह तो हुई सार्वजनिक वस्तुपर समालोचनाकी मामान्य बात । पर ममालोचकका भी एक अधिकार होता है जिसके बलपर वह समाजके चाल व्यवहारों श्रीर मान्यताश्रोंकी टीका कर सकता है। वह अधिकार यह है कि उसका दर्शन तथा अवलोकन सप्ट एवं निष्पच हो । वह किसी लालच. स्वार्थ या खशामदसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होनेवाला न हो । इस अधिकारकी परीक्षा भी हो सकती है। मैं कुछ लिखने लगा, विरोधियोंने मुक्ते कुछ लालच दी, कुछ खुशामद की और मैं इक गया। अथवा मुक्ते भय दिखाया, पूरी तरह गिरानेका प्रयत्न किया और मैं श्रपने विचार प्रकट करनेसे रक गया या विचार वापिस खींच लिया तब समक्ष्मा चाहिए कि मेरा समा-लोचनाका श्रिषकार नहीं है। इसी तरह किसी व्यक्ति या समुहको नीचा दिखानेकी बरी नियतसे भी समालोचना करना अधिकार-शत्य है। ऐसी नियतकी परीचा भी की जा सकती है । सामाजिक व धार्मिक संशोधनकी तटस्य दृष्टिसे अपना विचार प्रकट करना, यह अपना पढे लिखे लोगोंका विचारधर्म है। इसे उत्त-रोत्तर विकसित ही करना चाहिये। क्कावर्टे जितनी श्रिधिक हो उतना विकास भी अधिक साधना चाहिये । मतलब यह कि चर्चित विषयको और भी गहराई एवं प्रमायोंके साथ फिरसे सोचना-जाँचना चाहिए और सममाव विशेष पृष्ट करके उस विवादास्पद विषयपर विशेष गहराई एवं सम्बद्धांके साथ लिखते

<sup>(</sup>१) भी भवरमलजी सिंचीके नाम यह पत्र 'धर्म और धन' शीर्षक लेखके विषयमें लिखा गया था।

रहना चाहिए । विचार व अम्यासका चेत्र अनुकृत परिस्थितिकी तरह प्रतिकृत परिस्थितिमें भी विस्तृत होता है ।

मुक्तको आपके लेखसे तथा थोड़ेसे वैयक्तिक परिचयसे मालुम होता है कि आपने किसी बुरी नियतसे या स्वार्थसे नहीं लिखा है। लेखकी वस्तु तो विल्कल सही है । इस स्थितिमें जितना विरोध हो, आपकी परीचा ही है । सममाव और अम्यासकी वृद्धिके साथ लेखमें चर्चित मुद्दोपर आगे भी विशेष लिखना धर्म हो जाता है। हाँ, जहाँ कोई गलती मालुम हो, कोई बतलाए, फौरन सरलतासे स्वीकार कर लेनेकी हिम्मत भी रखना । वाकी जो-जो काम खास कर सार्वज-निक काम, धनाश्रित होंगे वहाँ धन छपने विरोधियोंको चुप करनेका प्रयस्न करेगा ही । इसीसे मैंने आप नवयुवकोंके समझ कहा या कि पत्र-प्रतिकादि स्वावलम्बनसे चलाग्रो । ग्रेस ग्रादिमें घनिकाँका ग्राध्य उतना बांछनीय नहीं । कामका प्रमाण थोड़ा होकर भी जो स्वावलम्बी होगा वही ठोन और निरुपद्वय हेगा। हाँ, सब धनी एकसे नहीं होते। विद्वान् भी, लेलक भी स्वाधीं, खुशामदी होते हैं। कोई विलकुल सुयोग्य भी होते हैं। धनिकींमें भी सुयोग्य व्यक्तिका अत्यन्त अभाव नहीं । धन स्वभावसे बुरी वस्तु नहीं जैसे विद्या भी। श्रतएव श्रमर सामाजिक प्रवृत्तिमें पड़ना हो तब तो हरेक युवकके वास्ते चरूरी है कि वह विचार एवं अभ्याससे स्वावलम्बी बने और धोड़ी भी अपनी आमदनी पर ही कामका हौसला रखे । गुख्याही धनिकोंका आश्रय मिल जाए तो वह लाभमें समकता ।

इस हिट्टसे आगे लेखन-प्रवृत्ति करनेसे फिर खोम होनेका कोई प्रसन्न नहीं आता। बाकी समाज, खास कर मारवाडी समाज इतना विधा-विद्वीन और असिहेब्सु है कि शुरू-शुरूमें उसकी ओरसे सब प्रकारके विरोधों को सम्मव मान ही रखना चाहिए, पर वह समाज भी इस जमानेमें अपनी स्थिति इच्छा था अनिच्छासे बदल ही रहा है। उसमें भी पढ़े लिखे बढ़ रहे हैं। आगे वहीं सन्तान अपने वर्तमान पूर्वजोंकी कड़ी समीचा करेगी, जैसी आपने की है।

[ ख्रोसवाल नवयुवक ८-११

A find my news round the best first or the word A por first of any locality of the last leave the rooms of the first down the wide man list of the first and other tree friendly from the first the below to be And the second services are a second service from \$10-5 to 12 for the I the soil fit has been in the same to be some some trade programme and the programme of the second controller. (1) 安保 Jan 140 (1) 10 10 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 1 The state of the last state of the last

# दार्शनिक मीमांसा

दाशीनिक मीमांसा

## दर्शन और सम्प्रदाय ।

कारी विशेष के मार्ग के मार्ग के मार्ग

न्यायंकुमुदचन्द्र यह दर्शनका ग्रन्थ है, सो भी सम्प्रदाय विशेषका, अतएव सर्वोपयोगिताकी दृष्टिसे यह विचार करना उचित होगा कि दर्शनका मतलब क्या समभा जाता है और वस्तुतः उसका मतलब क्या होना चाहिए। इसी तरह यह भी विचारना समुचित होगा कि सम्प्रदाय क्या वस्तु है और उसके साथ दर्शनका संबन्ध कैसा रहा है तथा उस संप्रदायक संबन्धके फलस्वरूप दर्शनमें क्या गुग्र-दोष श्राए हैं इत्यादि।

सब कोई सामान्य रूपसे यही समसते और मानते आप हैं कि दर्शनका मतलव है तत्व-सामात्कार । सभी दार्शनिक अपने-अपने सांप्रदायिक दर्शनको
सामात्कार रूप ही मानते आप हैं । यहाँ सवाल यह है कि सामात्कार किसे
कहना ? इसका जवाब एक ही हो सकता है कि सामात्कार वह है जिसमें भ्रम
या सन्देहको अवकाश न हो और सामात्कार किए गए तत्त्वमें फिर मतमेद या
विरोध न हो । अगर दर्शनकी उक्त सामात्कारात्मक व्याख्या सबको मान्य है.
तो इसप प्रश्न यह होता है कि अनेक सम्प्रदायाश्रित विविध दर्शनोंमें एक ही
तत्त्वके विषयमें इतने नाना मतमेद कैसे और उनमें असमायेय समभा जानेयाला परेत्सर विरोध कैसा ? इस ग्रांकाका जवाब देनेके लिए हमारे पास एक
ही रास्ता है कि हम दर्शन शब्दका कुछ और अर्थ समभों । उसका जो
सामात्कार अर्थ समभा जाता है और जो चिरकालसे शास्त्रोंमें भी लिखा मिलता
है, यह अर्थ अगर यथार्थ है, तो मेरी रायमें वह समग्र दर्शनों द्वारा निर्विवाद
और असंदिग्ध रूपसे सम्मत निम्नलिखित आध्यात्मिक प्रमेगोंमें ही धट
सकता है—

१—पुनर्जन्म, २—उसका कारण, २—पुनर्जन्मग्राही कोई तस्व, ४— सावनविशेष द्वारा पुनर्जन्मके कारणीका उच्छेद ।

ये प्रमेय सालात्कारके विषय माने जा सकते हैं। कमी-न-कमी किसी तपस्त्री द्रष्टा या द्रष्टाश्चोंकी उक्त तत्वीका सालात्कार हुआ होग। ऐसा कहा जा सकता है; क्योंकि आजतक किसी आध्यात्मिक दर्शनमें इन तथा ऐसे तस्त्रीके बारेमें

१. पं॰ महेन्द्रकुमारसमादित न्यायकुषुक्चन्द्रके द्वितीय भागके प्राक्कयनका श्रंष्ठ, इं॰ १९४१ ।

न तो मतमेद प्रकट हुआ है और न उनमें किसीका विरोध ही रहा है। पर उक्त मूल आध्यात्मिक प्रमेयों के विशेष-विशेष स्वरूपके विषयमें तथा उनके ब्यौरेबार विचारमें सभी प्रधान-प्रधान दर्शनोंका और कभी-कभी तो एक ही दर्शनकी अनेक शाखाओंका इतना अधिक मतमेद और विरोध शाखों में देखा जाता है कि जिसे देखकर तटस्य समालोचक यह कभी नहीं मान सकता कि किसी एक या सभी सम्प्रदायके व्यौरेवार मन्तव्य साजात्कारके विषय हुए हों। अगर ये मन्तव्य साजात्कृत हों तो किस सम्प्रदायके ? किसी एक सम्प्रदायके प्रवर्तकको ब्यौरेके बारेमें साजात्कर्ता—द्रष्टा सावित करना टेढ़ी खीर है। अतएव बहुत हुआ तो उक्त मूल प्रभेषों में दर्शनका साजात्कार अर्थ मान लेनेके बाद ब्यौरेके बारेमें दर्शनका कुछ और ही अर्थ करना पड़ेगा।

विचार करनेसे जान पहता है, कि दर्शनका दूसरा ऋर्य 'सबल प्रतीति' ही करना ठीक है। शब्द के अपोंके भी जुदे-जुदे स्तर होते हैं। दर्शनके ऋर्यका यह दूसरा स्तर है। हम वाचक उमास्वातिके ''तस्वार्यक्षद्धानं सम्यग्दर्शनम्" इस स्वमें तथा इसकी व्याख्याक्षोंमें वह दूसरा स्तर स्पष्ट पाते हैं। वाचकने साफ कहा है कि प्रमेयोंकी श्रद्धा ही दर्शन है। यहाँ यह कभी न मूलना चाहिए कि श्रद्धांके माने है बलवती प्रतीति या विश्वास, न कि साझात्कार । श्रद्धा या विश्वास, साझात्कारको सम्प्रदायमें जीवित रखनेको एक मूमिका विशेष है,

जिसे मैंने दशनका दसरा स्तर कहा है।

यों तो सम्प्रदाय हर एक देशके चिन्तकों में देखा जाता है। यूरोपके तस्व-चिन्तनकी श्राच भूमि प्रीसके चिन्तकों में भी परस्र विरोधी श्रमेक संप्रदाय रहे हैं, पर भारतीय तत्व-चिन्तकों के सम्प्रदायकी कथा छुछ निराली ही है। इस देश के सम्प्रदाय मूलमें धर्मशाण श्रीर धर्मजीवी रहे हैं। सभी सम्प्रदायोंने उध्व-चिन्तनको श्राक्षय ही नहीं दिया बल्कि उसके विकास श्रीर विस्तारमें भी बहुत कुछ किया है। एक तरहसे भारतीय तत्व-चिन्तनका चमत्कारपूर्ण बौदिक प्रदेश खुदे-खुदे सम्प्रदायोंके प्रयत्नका ही परिशाम है। पर हमें जो सोचना है यह तो यह है कि हरएक सम्प्रदाय अपने जिन मन्तव्योंपर सबल विश्वास रखता है श्रीर जिन मन्तव्योंको दूसरा विरोधी सम्प्रदाय कर्नाई माननेको तैयार नहीं है वे मन्तव्य साम्प्रदायिक विश्वास या साम्प्रदायिक मावनाके ही विषय माने जा सकते हैं, साचात्कारके विषय नहीं। इस तरह साचात्कारका सामान्य स्रोत सम्प्रदायोंकी मुमिपर व्योरके विशेष प्रवाहोंमें विभाजित होते ही विश्वास श्रीर प्रतीतिका रूप धारण करने लगता है।

जब माझात्कार विश्वासकार्मे परिख्त हुआ तब उस विश्वासको स्थापित

रखने और उसका समर्थन करनेके लिए सभी सम्प्रदायोंको कल्पनाओंका, दलीलोंका तथा तकोंका सहारा लेना पढ़ा। सभी सम्प्रदायिक तत्व-चिन्तक अपने अपने विश्वासकी पुष्टिके लिए कल्पनाओंका सहारा पूरे तीरसे लेते रहे फिर भी यह मानते रहे कि हम और हमारा सम्प्रदाय जो कुछ मानते हैं वह सब कल्पना नहीं किन्तु साजातकार है। इस तरह कल्पनाओंका तथा सत्व-असत्य और अर्थ सत्व तकोंका समावेश भी दर्शनके अर्थमें हो गया। एक तरफ से जहां सम्प्रदायने मूल दर्शन याने साजातकारको रखा की और उसे स्पष्ट करनेके लिये अनेक प्रकारके चिन्तनको चालू रखा तथा उसे ब्यक्त करनेकी अनेक मनोरम कल्पनाएँ की, वहाँ दूसरी तरफ से सम्प्रदायकी बाहपर बढ़ने तथा फूलनेफलनेवाली तत्व-चिन्तनकी बेल इतनी पर्राक्षत हो गई कि उसे सम्प्रदायके सियाय कोई दूसरा सहारा ही न रहा। फलता पर्यवन्द पश्चितवोंकी तरह तत्व-चिन्तनकी बेल भी कोमल और संकृत्वित द्राष्ट्रवाली बन गई।

इम साम्प्रदायिक चिन्तकीका यह मुकाव रीज देखते हैं कि वे अपने चिन्तन में तो कितनी ही कमी या अपनी दलीलोंमें कितना ही लचरपन क्यों न हो उसे प्रायः देख नहीं पाते । और दूसरे विरोधी सम्प्रदायके तत्व-चिन्तनोमें कितना ही साद्गुएव और वैशदा क्यों न हो। उसे स्वीकार करनेमें भी हिचकिचाते हैं। साम्प्रदायिक तत्व-चिन्तनोंका यह भी मानस देखा जाता है कि वे सम्प्रदायान्तरके प्रमेयोंको या विशेष चिन्तनोंको अपना कर भी मुक्त करटसे उसके प्रति कृतसता दर्शानेमें हिचकिचाते हैं। दर्शन जब साचात्कारकी मूमिकाको लॉघकर विश्वास-की मृमिकापर त्राया और उसमें कल्पनाओं तथा सत्यासत्य तकोंका भी समावेश किया जाने लगा, तब दर्शन साम्प्रदायिक संकुचित दृष्टियोमें आवृत होकर, मुलमें शुद्ध आध्यात्मिक होते हुए भी अनेक दोपोंका पुख बन गया। अब तो प्रथकरण करना ही कठिन हो गया है कि दार्शनिक चिन्तनोम क्या कल्पनामात्र है, क्या सत्य तर्क है, या क्या असत्य तर्क है। हरएक सम्प्रदायका अनुपायी चाहे. वह अपढ़ हो, या पढ़ा-लिखा, विद्यामी एवं परिवत, यह मानकर ही अपने तलचिन्तक प्रथोंको सुनता है या पढ़ता-पढ़ाता है, कि इस हमारे सम्बद्धन्य में जो कुछ लिखा गया है वह अच्रशः सत्य है, इसमें आन्ति या सन्देहको अवकाश ही नहीं है तथा इसमें जो कुछ है वह दूसरे किसी सम्प्रदायके प्रत्यमें नहीं है और अगर है तो भी वह हमारे सम्प्रदायसे ही उसमें गया है। इस प्रकारकी प्रत्येक सम्प्रदायकी अपूर्णमें पूर्ण मान खेनेकी प्रवृत्ति इतनी अधिक वलवती है कि अगर इसका कुछ इलाज न हुआ तो भनुष्य जातिके उपकार के लिये महत्त हुआ यह दर्शन मनुष्यताका ही धातक सिद होगा। में समभता है कि उक्त दोषको दूर करनेके अनेक उपायोमेंसे एक उपाय यह मी है कि जहाँ दार्शनिक प्रमेयोंका अध्ययन तात्विक दृष्टिसे किया जाए वहाँ साय हो साथ वह अध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे भी किया जाए । जब इम किसी भी एक दर्शनके प्रमेयोंका अध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे करते हैं तब हमें अनेक दूसरे दर्शनोंके बारेमें भी जानकारी प्राप्त करनी पहती है । वह जानकारी अध्युरी या विपर्यस्त नहीं । पूरी और यथासम्भव यथार्थ जानकारी होते ही हमारा मानस अ्यापक ज्ञानके आलोकसे भर जाता है । ज्ञानकी विशालता और स्पष्टता हमारी दृष्टिमेंसे संकुचितता तथा तज्जन्य भय आदि दोषोंको उसी तरह हटाती है जिस तरह प्रकाश तमको । इम असर्वेश आर अपूर्ण है, फिर भी आधिक सत्य तथा तस्त्र-दश्चनके अधिकारी बनना साहते हैं तो हमारे वास्ते साधारस साम यहा है कि इम किसी भी दर्शनको व्यासम्भव सवाङ्गास ऐतिहासिक तथा तस्त्र-दश्चनके अधिकारी बनना साहते हैं तो हमारे वास्ते साधारस साम तस्त्र हिस्से भी पहें।

न्यायकुमुदचन्द्रके समादक पं महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने मूल अन्यके मीचे एक-एक छोटे-वहे मुद्देपर जो बहुश्रुतस्वपूर्ण टिप्पस् दिए हैं और प्रस्ता-बनामें जो अनेक सम्प्रदायांक आचार्योंक शानमें एक दूसरेसे लेन-देनका ऐति-हास्कि प्रयालीचन किया है, उन सबकी सार्यकर्ता उपयुक्त दृष्टिसे अध्यपन करने-करानेमें ही है। सारे न्यायकुमुदचन्द्रके टिप्पस् तथा प्रस्तायनाया ममारा आगर कार्य सावक है सो सब-प्रथम अध्यापकोंके लिए। जैन हो या जैनेतर, सच्चा जिन्नामु हस्मसे बहुत कुछ पा सकता है। अध्यापकोंको दृष्टि एक बार साफ हुई, उनका अवलाकन प्रदश्च एक बार विस्तृत हुआ, फिर वह सुवास विधानियोंमें तथा अपद अनुवासियोंमें भी अपने-आप पैलने लगती है। इस मानी लामको निश्चित आशासे देखा जाए तो मुक्तको यह कहनेमें लेख भी संकोच नहीं होता कि समादकका टिप्पस् तथा प्रस्तावना विषयक अम दार्शनिक अध्यन्य चेन्नमें साम्प्रदायिकताकी संकुचित मनीवृत्ति दूर करनेमें बहुत कारगर सिद्ध होगा।

मारतवर्षको दर्शनोको जन्मस्थली छोर कीकामूमि माना जाता है। यहाँका अपद्रजन भी ब्रह्मजान, मोच तथा अनेकान्त जैसे शब्दोको पद-पदपर प्रयुक्त करता है, फिर भी भारतका दार्शनिक पौक्षश्चन्य क्यों हो गया है ! इसका विचार करना जरूरी है। हम देखते हैं कि दार्शनिक प्रदेशमें कुछ ऐसे दोष दाखिल हो गए हैं जिनकी छोर चिन्तकोंका ज्यान अवश्य जाना चाहिए। पहली बात दर्शनोंके पठन संबन्धी उद्देश्य की है। जिसे कोई दूसरा च्रेत्र न मिले और बुद्धिप्रक्षन आवीविका करनी हो तो बहुषा वह दर्शनोंकी छोर

अकता है। मानों दार्शनिक अभ्यासका उद्देश्य या तो प्रधानतया आजीविका हो गया है या वादविजय एवं बुद्धिविलास । इसका पल इस सर्वेत्र एक ही देखते हैं कि या तो दार्शनिक गुलाम बन जाता है या मुखशील । इस तरह जहाँ दर्शन शास्त्रत अमरताबी गाथा तथा अनिवार्य प्रतिस्तरा मृत्युकी गाथा सिलाकर अभयका संकेत करता है वहाँ उसके अभ्यासी हम निरे भीर वन गए हैं। जहाँ दर्शन हमें सत्यासत्यका विवेक सिखाता है वहाँ हम उलटे श्रसत्यको समझनेमें भी ग्रसमर्थ हो रहे हैं, तथा ग्रगर उसे समझ भी लिया, तो उसका परिहार करनेके विचारसे ही काँप उठते हैं। दर्शन वहाँ दिन-रात आत्मैक्य या ब्रात्मीपम्य सिखाता है वहाँ इस भेद-प्रभेदोंको और भी विशेष रूपसे पुष्ट करनेमें ही लग जाते हैं। यह सब विपरीत परिशाम देखा जाता है। इसका कारण एक ही है और वह है दर्शनके अध्ययनके उद्देश्यको ठीक-ठीक न समकता । दर्शन पढ़नेका अधिकारी वहीं हो सकता है और उसे ही पढ़ना चाहिए कि जो सत्यासत्यके विवेकका सामध्ये प्राप्त करना चाहता हो श्रीर जो सत्यके स्वीकारकी हिम्मतकी अपेचा असत्यका परिहार करनेकी हिम्मत या पीरुप सर्व-प्रथम और सर्वाधिक प्रमास्में प्रकट करना चाहता हो । संचेपमें दर्शनके अध्ययनका एक मात्र उद्देश्य है जीवनकी बाहरी और भीतरी शुद्धि । इस उद्देश्यको सामने रखकर ही उसका पठन-पाठन जारी रहे तभी वह मानवताका पोपक बन सकता है।

दूसरी वात है दार्शनिक प्रदेशमें नए संशोधनोंकी। श्रमी तक वही देखा जाता है कि प्रत्येक सम्प्रदायमें जो मान्यताएँ श्रीर जो कल्पनाएँ रूद हो गई है उन्हींको उस सम्प्रदायमें सवंश प्रणीत माना जाता है श्रीर श्राबर्थक नए विचारप्रकाशका उममें प्रवेश ही नहीं होने पाता। पूर्व-पूर्व पुरखोंक द्वारा किये गए श्रीर उत्तराधिकारमें दिये गए चिन्तनों तथा धारणाश्रोका प्रवाह ही सम्प्रदाय है। हर एक सम्प्रदायका माननेवाला अपने मन्तव्योंके समर्थनमें ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक हिंदी प्रतिश्वाका उपयोग तो करना चाहता है, पर इस हिंदिका उपयोग वहाँ तक ही करता है जहाँ उसे कुछ भी परिवर्तन न करना पड़े। परिवर्तन श्रीर संशोधनक मामसे या तो सम्प्रदाय ववदाता है या अपनेमें पहलेसे ही सब कुछ होनेकी डींग हॉकता है। इसालए भारतका दार्शनिक पश्च पढ़ गया। जहाँ-खहाँ वैद्यानिक प्रमेवीके द्वारा या वैद्यानिक पद्धांतके द्वारा श्राविक विषयोंमें संशोधन करनेकी गुंजाइश हो वहाँ स्वयंत्र उसका उपयोग स्वयंत्र किया जाएगा तो यह समातन दार्शनिक विद्या केवल पुराणोंकी ही वस्त वह जाएगी। अत्युव दार्शनिक होत्रमें संशोधन करनेकी ग्रहिकी श्रीर

भी सुकाव होना बकरी है।

LATER CAST SERVICE REPORT OF CONTRACT

## दर्शन शब्दका विशेषार्थ।

वर्शन शब्दके तीन श्रर्थ सभी परम्पराश्रोमें प्रसिद्ध हैं, जैसे—घटदर्शन इत्यादि व्यवहारमें साम्राद्ध व्यवहारमें साम्राद्ध व्यवहारमें साम्राद्ध व्यवहारमें साम्राद्ध श्रिक्ष श्रीर त्याय-दर्शन, सांस्व-दर्शन इत्यादि व्यवहारमें साम्रान्ध परम्परासम्मत निश्चित विचारसरशी श्रायमें दर्शन शब्दका प्रयोग सर्वसम्मत है पर उसके श्रन्य दो अर्थ को जैन परम्परामें प्रसिद्ध हैं वे श्रन्य परम्पराश्रोमें प्रसिद्ध नहीं। उनमेंसे एक अर्थ तो है अद्धान और दूसरा श्र्य है सामान्यवोध या श्रालोचन मात्र '। जैनशास्त्रोमें तत्त्वश्रद्धाको दर्शन पदसे व्यवहृत किया जाता है, जैसे—'तत्त्वार्यश्रद्धानं सम्यव्दर्शनम्'—तत्त्वार्यः १.२। इसी तरह बत्तुके निर्विशेषस्त्रामात्रके बोधको भी दर्शन कहा जाता है जैसे—'विषय-विषयिसन्निपातानन्तरसमुद्दम्तस्त्रामात्रामोचरदर्शनात्'— प्रमाणन० २.७। दर्शन शब्दके उक्त पाँच श्रयोमेंसे श्रान्तम सामान्यवोधस्य श्रयं लेकर ही यहाँ विचार प्रस्तुत है। इसके सम्बन्धमें यहाँ छः मुद्दोपर कुछ विचार किया जाता है।

 श्रस्तित्व—जिस बोधमें वस्तुका निर्विशेषस स्वरूपमात्र मासित हो ऐसे बोधका श्रस्तित्व एक या दूचरे नामसे तीन परम्पराश्रोंके सिवाय सभी परम्पराएँ स्वीकार करती हैं । जैनपरम्परा जिसे दर्शन कहती है उसी सामान्यमात्र बोधको

<sup>(</sup>१) दर्शन शब्दका आलोचन अर्थ, जिसका दूसरा नाम अनाकार उप-योग भी है, वहाँ कहा गया है सो रवेताम्बर-दिशम्बर दोनों परम्पराकी अति प्रसिद्ध मान्यताको लेकर । वस्तुतः दोनो परम्पराञ्चोमें अनाकार उपयोगके सिवाय अन्य अर्थ भी दर्शन शब्दके देखे जाते हैं । उदाहरणार्थ—िलङ्गके विना ही साखात् होनेवाला बोध अनाकार या दर्शन है और लिङ्गसापेख बोध साधार या ज्ञान है—यह एक मत । दूसरा मत ऐसा भी है कि वर्तमानमात्रप्राही बोध-दर्शन और त्रैकालिकप्राही बोध-ज्ञान—तत्वार्थमा॰ टी॰ २. १ । दिग-म्बरीय घवला टीकाका ऐसा भी मत है कि जो आत्म-मात्रका अवलोकन वह दर्शन और जो बाह्य अर्थका प्रकाश वह शान । यह मत वृहद्द्रव्यसंप्रहटीका (गा॰ ४४) तथा लबीयस्वयीकी अभयचन्द्रकृत (१. ५) में निर्दिष्ट है ।

न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तथा पूर्वोत्तरमीमांसक निर्विकल्पक और आलोचन-मात्र कहते हैं । बौद्ध परम्परामें भी उसका निर्धिकल्पक नाम प्रसिद्ध है । उक्त सभी दर्शन ऐसा मानते हैं कि ज्ञानव्यापारके उत्पत्तिक्रममें सर्वप्रथम ऐसे बोधका स्थान अनिवार्यरूपसे आता है जो प्राह्म विषयके सन्मात्र स्वरूपको प्रह्मा करे पर जिसमें कोई ग्रंश विशेष्यविशेषगरूपसे भासित न हो। पिर भी । मध्य श्रीर बल्लमकी दो वेदान्त परम्पराप् श्रीर तीस्वी मर्त्रहरि श्रीर उसके पूर्ववर्ती शाब्दिकोकी परम्परा ज्ञानव्यापारके उत्पत्तिक्रममें किसी भी प्रकारके सामान्यमात्र बोधका श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करती । उक्त तीन परम्पराश्रोका मन्तव्य है कि पेसा बोध कोई हो ही नहीं सकता जिसमें कोई न कोई विशेष भाषित न हो या जिसमें किसी भी प्रकारका विशेष्य-विशेषण संबन्ध भासित न हो । उनका कहना है कि प्राथमिकदशापन्न ज्ञान भी किसी न किसी विशेष को, चाहे वह विशेष स्यूल ही क्यों न हो, प्रकाशित करता ही है अतएव ज्ञानमात्र सविकल्पक हैं। निर्विकल्पकका मतलब इतना ही समभाना चाहिए कि उसमें इतर जानोंकी ध्येचा विशेष कम भारित होते हैं। ज्ञानमात्रको सविकल्पक माननेवाली उक्त सीन परम्पराञ्जोमें भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीन है । सम्मव है भतुँहरिकी उस परम्पराको ही मध्व श्रीर वल्लभने श्रपनाया हो।

२. लौकिकालीकिकता—निर्विकल्पका अस्तित्व माननेवाली सभी दार्शनिक परम्पराएँ लोकिक निर्विकल्प अर्थात् इन्द्रियसन्निकर्यजन्य निर्विकल्पको तो मानती हैं ही पर यहाँ प्रश्न है अलौकिक निर्विकल्पके अस्तित्व का । जैन और बोद दोनों परम्पराएँ ऐसे भी निर्विकल्पकको मानती हैं जो इन्द्रियसन्तिकर्षके सिवाय भी योग या विशिष्टात्मशक्ति उत्पन्न होता है । बीद परम्परामें ऐसा अलौकिक निर्विकल्पक योगिसवेदनके नामसे प्रसिद्ध है जब कि जैन परम्परामें अवधिदर्शन और केवलदर्शनके नामसे प्रसिद्ध है । न्याय-वैशेषिक, सांख्ययोग और पूर्वोक्तरमीमासक विविध कच्चावाले योगियोंका तथा उनके योगजन्य अलौकिक शानका अस्तित्व स्वीकार करते हैं अतएव उनके मतानुसार भी अलौकिक निर्विकल्पका अस्तित्व मान लेनेमें कुछ बाधक जान नहीं पहता । अगर यह धारणा ठीक है तो बहना होगा कि सभी निर्विकल्पकासितत्ववादी सविकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानको भी लौकिक-अलौकिक रूपसे दो प्रकार का मानते हैं ।

<sup>1.</sup> Indian Psychology: Perception. P. 52-54

दे. विषयस्य स्थानि विविक स्थक वादी सत्तामात्रको निर्विक स्थका विषय मानते हैं पर सत्ताके स्वरूपके बारेमें सभी एक मत नहीं। अतएव निर्विक स्थक के माम्यविषयका स्वरूप भी भिन्त-भिन्त दर्शनके अनुसार जुदा-जुदा हो फलित होता है। बौद्ध परम्पराके अनुसार अर्थिक याकारित्व ही सत्त्व है और वह भी स्विक व्यक्तिमात्रमें ही पर्यवसित है जब कि शंकर वेदान्तके अनुसार अखर और सर्वव्यापक ब्रह्म ही सत्त्वरूप है, जो न देशबद्ध है न कालबद्ध । न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसक के अनुसार अस्तित्वमात्र सत्ता है या जातिरूप सत्ता है जो बौद्ध और वेदान्तसम्मत सत्तासे भिन्त है। साख्य-योग और जैन-परम्परामें सत्ता न तो स्थिक व्यक्ति मात्र नियत है, न ब्रह्मस्वरूप है और न जाति रूप है। उक्त तीनों परम्पराप्र परिणाभिनित्यत्ववादी होनेके कारण उनके मतानुसार उत्पाद-व्यव-अौव्यस्वरूप ही सत्ता पत्ति होती है। जो कुछ हो, पर हतमा तो निर्विवाद है कि सभी निर्विक स्थक्त होती है। जो कुछ हो, पर स्थिस सन्मात्रका ही प्रतिपादन करते हैं।

४. मात्र प्रत्यस्क्रम-कोई ज्ञान परोस्क्रम भी होता है और प्रत्यस्क्रम भी जैसे सविकल्पक ज्ञान, पर निर्विकल्पक ज्ञान तो सभी निर्विकल्पकशादियोंके द्वारा केवल प्रत्यच-रूप माना गया है। कोई उसकी परोचता नहीं मानता. क्योंकि निर्विकल्पक, चाहे लौकिक हो या अलोकिक, पर उसकी उत्पत्ति किसी शानसे अवहित न होनेके कारण वह साम्वात्रूप होनेसे प्रत्यम् ही है। परन्तु जैन परमराके ब्रनुसार दर्शनकी गराना परोक्रमें भी की जानी चाहिए, क्योंकि तार्किक परिभाषाके अनुसार परास्त्र मतिज्ञानका साव्यवहारिक प्रत्यस्त कहा जाता है अतएव तदनसार मति उपयोगके कमने स्वप्नथम अवस्य होनेवाल दर्शन नामक बोधको भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्त कहा जा सकता है पर आगामक प्राचीन विभाग, जिसमे पारमार्थिक-सांव्यवहारिकसपस प्रत्यवक भदाका स्थान नहीं है, तदनुसार तो मतिहान परोच्च मात्र हो माना जाता है जैसा कि तस्वाय-स्त्र ( १. ११ ) में देखा जाता है । तदनसार जैनपरम्परामें इन्द्रियजन्य दर्शन परोचरूप ही है प्रत्यचरूप नहीं । सारांश यह कि जैन परम्परामें तार्किक परिभाषा-के अनुसार दर्शन प्रत्यन्त भी है और परोच्च भी । अवधि और केवल रूप वर्शन तो मात्र प्रत्यचरूप ही हैं अब कि इन्द्रियजन्य दर्शन परोचरूप होने पर भी सांव्यवहारिक प्रस्यस्त माना जाता है। परनत आगमिक परिपाटीके अनुसार इन्द्रियजन्य दर्शन केवल परोच्च हो है ख़ौर इन्द्रियनिरपेच अवस्यादि दर्शन केवल प्रत्यच ही हैं।

प. उत्पदक सामग्री-कौकिक निर्विकलक यो जैन तार्किक परम्पराके

अनुसार सांव्यवहारिक दर्शन है उसकी उत्पादक सामग्रीमें विषयेन्द्रियसिव्यात और ययासम्भव आलोकादि सिश्चविष्ट हैं। पर अलीकिक निर्विकल्प जो जैन-परम्पराके अनुसार पारमार्थिक दर्शन है उसकी उत्पत्ति इन्द्रियसिक्कर्षके सिवाय ही केवल विशिष्ट आरमशक्तिसे मानी गई है। उत्पादक सामग्रीके विषयमें जैन और जैनेतर परम्पराएँ कोई मतमेद नहीं रखतीं। फिर भी इस विषयमें शास्त्रर वेदान्तका मन्तव्य खुदा है जो ध्यान देने योग्य है। वह मानता है कि 'तस्व-मिसे' इत्यादि महावाक्यजन्य अखरह ब्रह्मवोध भी निर्विकल्पक है। इसके अनुसार निर्विकल्पक का उत्पादक शब्द आदि भी हुआ जो अन्य परम्परा-सम्मत नहीं।

4. प्रामाण्य—निर्विकल्पके प्रामाण्यके सम्वश्वमें जैनेतर परम्पराएँ भी एकमत नहीं । बौद और वेदान्त दर्शन तो निर्विकल्पकको ही प्रमाण मानते हैं
इतना ही नहीं बल्कि तनके मतानुसार निर्विकल्पक ही मुख्य व पारमार्थिक
प्रमाण है । न्याय-वशेषिक दर्शनमें निर्विकल्पक प्रमाल संवन्धमें एकदिव
कल्पना नहीं है । प्राचीन परस्पाके अनुसार निर्विकल्पक प्रमाल्य माना जाता
है जैसा कि श्रीधरने स्पष्ट किया है (कन्दली पृ० १६८) और विश्वनायने भी
अमिभावल्प प्रमाल मानकर निर्विकल्पकको प्रमा कहा है (कार्यकावली
का० १३४) परन्तु मङ्गेशकी नव्य परस्पाके अनुसार निर्विकल्पक न प्रमा है
और न अप्रमा । तदनुसार प्रमाल किंवा अप्रमाल प्रकारतादिषटित होनेसे,
निर्विकल्प को प्रकारतादिश्वत्व है वह प्रमा अप्रमा उभय विलक्षण है—कारिकावली का० १३५ । पूर्वभीमांसक और संख्य-योगदर्शन सामान्यतः ऐसे
विषयोमें न्याय-वेशेषिकानुसारी होनेसे उनके मतानुसार भी निर्विकल्पकके
प्रमालकी वे ही कल्पनाएँ मानी जानी चाहिएँ जो न्यायवैशेषिक परस्पामें स्थिर
हुई हैं । इस सम्बन्धमें जैन परस्पराका मन्तव्य यहाँ विशेष रूपसे वर्शन करने
योग्य है।

जैनपरम्परामें प्रमास्य किया प्रामाएयका प्रश्न उसमें तर्कशुग आनेके बादका है, पिहलेका नहीं। पिहले तो उसमें मात्र आगामिक दृष्टि थी। आगामिक दृष्टिके अनुसार दर्शनीपयोगको प्रमास किया अप्रमास कहनेका प्रश्न ही न था। उस दृष्टिके अनुसार दर्शन हो या शान, या तो वह सम्यक् हो सकता है या मिच्या। उसका सम्यक्त और मिच्यास भी आप्याधिक भावानुसारी ही माना जाता था। अगर कोई आत्मा कमसे कम चतुर्थ गुस्तस्यानका अधिकारी हो आर्थात् वह सम्यक्त्यप्राप्त हो तो उसका सामान्य या विशेष कोई भी उपयोग मोसमार्गरूप तथा सम्यक्त्यप्रमाना जाता है। तद्नुसार आगामिक दृष्टिसे सम्यक्त्वयुक्त आत्मा-

का दर्शनोपयोग सम्यक्दराँन है और मिध्यादृष्टियुक्त आस्माका दर्शनोपयोग सिध्यादर्शन है। व्यवहारमें मिथ्या, अस या व्यभिचारी समस्मा जानेवाला भी दर्शन अगर सम्यक्त्वधारि-आस्मगत है तो वह सम्यग्दर्शन ही है जब कि सख अअस और अवाधित समस्मा जानेवाला भी दर्शनोपयोग अगर मिथ्यादृष्टियुक्त है तो वह मिथ्यादर्शन ही है ।

दर्शनके सम्पक्त तथा मिथ्यास्वका आगमिक दृष्टिसे जो आपेन्तिक वर्शन अपर किया गया है वह सम्मतिटीकाकार अमयदेवने दर्शनको भी प्रमाण कहा है इस आधारपर समक्तना चाहिए। तथा उपाध्याय यशोविजयजीने संशाय श्रादि हानोंको भी सम्यक्दृष्टियक होनेपर सम्यक् कहा है-इस श्राधारपर सम-मना चाहिए । ब्रागमिक शाचीन और श्वेताम्बर-दिगम्बर उभव साधारण परमस तो ऐसा नहीं मानती, क्योंकि दोनों परमसन्त्रोंके अनुसार चत्तु, अचत्तु, श्रीर श्रविध तीनी दर्शन दर्शन ही माने गये हैं। उनमेंसे न कोई सम्यक् या न कोई मिथ्या श्रीर न कोई सम्यक् मिथ्या उमयविष माना गया है जैसा कि मति-श्रुत अवधि शान सम्यक् और मिथ्या रूपसे विमाजित हैं। इससे यही फलित होता है कि दर्शन उपयोग मात्र निराकार होनेसे उसमें सम्यग्हिए किया मिष्यादृष्टिप्रयुक्त अन्तरकी कल्पना की नहीं जा सकती । दश्रेन चाहे चल्ल हो. ग्रचनु हो या ग्रवधि—वह दर्शन मात्र है । उसे न सम्यन्दर्शन कहना चाहिए श्रीर न मिध्यादर्शन । यही कारण है कि पहिले गुर्शस्थानमें भी वे दर्शन ही माने गए हैं जैसा कि चौथे गुणस्थानमें । यह वस्तु गम्बहस्ति सिद्धसेनने सुचित भी की है- "श्रत्र च यया शाकाराद्वायां सम्यक्मिश्याहष्ट्योविशेषः, नैव-मस्ति दर्शने, अनाकारले द्वयोरिय तुल्यत्वादित्वर्थः "- तत्त्वार्थभा० टी २ ६ ।

यह हुई स्नागमिक दृष्टिकी बात जिसके अनुसार उमास्वातिने उपयोगमें सम्यक्त स्राप्टम्पक्तका निदर्शन किया है। पर जैनपरम्परामें तर्कसुग दाखिल होते ही प्रमात्व-अप्रमात्व या प्रामायय-अप्रामायका प्रश्न आया। और उसका विचार भी आष्यात्मिक मावानुसारी न होकर विषयानुसारी किया जाने सगा जैसा कि जैनेतर दर्शनोमें तार्किक विद्वान् कर रहे थे। इस तार्किक दृष्टिके अनुसार जैनपरम्परा दर्शनको प्रमास मानती है, अप्रमास मानती है, उभय-रूप मानती है या उमयमिन्न मानती है। यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत है।

१—''सम्पन्हिस्टसम्बन्धिनां संशायादीनामपि हानत्वस्य महामाध्यक्तता परिमापितत्वात्''—ज्ञानविन्दु ए० १३६ B नन्दी स्०४१।

तार्किकदृष्टिके अनुसार भी जैनपरम्परामें दर्शनके प्रमास्त या अप्रमास्त्र के बारेमें कोई एकवाक्यता नहीं। सामान्यक्रपसे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर सभी तार्किक दर्शन को प्रमास्त कोटिसे बाहर ही रखते हैं। क्योंकि वे सभी बौद-समत निर्विकल्पकके प्रमास्त का खरड़न करते हैं और अपने अपने प्रमास्त लाइस्त्रमें विशेषीपयीगवीधक ज्ञान, निर्माय आदि पद दाखिल करके सामान्य उपयोगरूप दर्शन को प्रमास्त्रख्यका अलइन ही मानते हैं। इस तरह दर्शनको प्रमास्त्र न माननेकी तार्किक परस्परा श्वेताम्बर-दिगम्बर सभी प्रन्योंमें साधारस है। मास्तिक्वनन्दी और वादी देवस्तिने तो दर्शनको न केवल प्रमास्त्रख्य ही रखा है विलक्त उसे प्रमास्त्रामास (परी०६. २। प्रमास्त्रन०६. २४, २५) भी कहा है।

सन्मतिटीकाकार अभवदेवने (सन्मतिटी० ए० ४५७) दर्शनको प्रमास्य कहा है पर वह कथन तार्किकदृष्टिसे न समभ्रता चाहिए। क्योंकि उन्होंने आगमानुसारी सन्मतिकी व्यास्था करते समय आगमदृष्टि ही लच्यमें रखकर दर्शनको सम्यग्दर्शन अर्थमें प्रमास कहा है, न कि तार्किकदृष्टिसे विषयानुसारी प्रमास्य। यह विवेक उनके उस सन्दर्भसे हो जाता है।

श्रलवत्ता उपाध्याय यशोविजयजीके दर्शनसम्बन्धी प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य विचारमें कुछ विरोध सा जान पहता है। एक श्रोर वे दर्शनको व्यञ्जनावग्रह-श्रमन्तरभावी नैश्चियक श्रवग्रहरूप बतलाते हैं ' जो मतिब्यापार होनेके कारण प्रमाण कोटिमें श्रा सकता है। श्रोर दूसरों श्रोर वे वादीदेवस्रिके प्रमाणलच्या-वाले सूत्रकी व्याख्यामें शानपदका प्रयोजन बतलाते हुए दर्शनको प्रमाणकोटिसे बहिमूंत बतलाते हैं (तर्कमाणा १०१।) इस तरह उनके कथनमें जहाँ एक श्रोर दर्शन विलकुल प्रमाणविद्यमूर्त है वहाँ दूसरी श्रोर श्रवग्रह रूप होनेसे प्रमाणकोटिमें श्राने योग्य भी है। परन्तु जान पहता है उनका तात्पर्य कुछ श्रोर है। श्रीर सम्भवतः वह तात्पर्य यह है कि मत्यंश होनेपर भी नैश्चियक श्रवग्रह प्रवृत्ति-निवृत्तिव्यवहारक्रम न होनेके कारण प्रमाणकोटिबहिम् त बहलाया है ऐसा मान लोनेसे फिर कोई विरोध नहीं रहता।

श्राचार्य हेमचन्द्रने प्रमास्मीमांसामें दर्शनसे संबन्ध रखनेवाले विचार तीन

१ लघो॰परी॰१.३ । प्रमेयक॰ पृ॰ द्र । प्रमाणन॰ १.२ २ तर्कमाया पृ॰ ५ । ज्ञानविन्दु पृ॰१३द्र ।

जगह प्रसङ्घयश प्रगट किए हैं। अवसहका स्वरूप दशति हुए उन्होंने कहा कि दर्शन जो अविकल्पक है वह अवप्रद नहीं, अवप्रदका परिसामी कारस अवस्य है श्रीर वह इन्द्रियार्थं संबन्धके बाद पर श्रवप्रहके पूर्व उत्पन्न होता है-१.१.२६-बौद्धसम्मत निर्विकल्पक शानको श्रप्रमास यतलाते हुए उन्होंने कहा है कि वह ग्रनध्यवसाय रूप होनेसे प्रमास नहीं, ग्राध्यवसाय या निर्संय ही प्रमास गिना जाना चाहिये-१.१.६ । उन्होंने निर्णयका अर्थ बतलाते इए कहा है कि अनध्यवसायसे मिन्न तथा अविकल्पक एवं संशायसे मिन्न ज्ञान ही निर्वाय है-पु०३,पं०१ । खाचार्यके उक्त सभी कथनोंसे फलित यही होता है कि वे जैनपर-सराप्रसिद्ध दर्शन और श्रीद्वपरमराप्रसिद्ध निर्विकल्पक्को एक ही सानते हैं श्रीर दर्शनको श्रनिर्णय रूप होनेसे प्रमाण नहीं मानते तथा उनका यह अप्रमा-गुम्म कथन भी तार्किक इष्टिसे है, खागम इष्टिसे नहीं, जैसा कि अभवदेवभिन्न सभी जैन तार्किक मानते आए हैं। THE PERSON WAS

ह्या । हेमचन्द्रोक्त श्रवप्रहका परिगामिकारगरूप दर्शन ही उपाध्यायजीका नैश्चिषक अवग्रह समकता चाहिए।

( I III I B HAYER OF THE

The series of th

TA VIDE DE NEED BY WANTED THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS

ि उ६३१ े productions in secretary describes where motion

ि प्रमाग्रमीमांसा

## तस्वोपप्लवसिंह

and left one body to draw a function of the party of the

## चार्वाक दर्शनका एक अपूर्व ग्रन्थ।

गत वर्ग, ई० स० १६४० में, गायकवाड़ ओरिएएटल सिरीजके अन्याह ८७ रूपमें, तत्त्वोपस्त्वविंह नामक अन्य प्रकाशित हुआ है जो चार्गक दर्शनके विद्वान जयराशि भट्टकी कृति है और जिसका सम्पादन प्रो० रिसक्लाल सी० परीस्त तथा मैंने मिलकर किया है। इस अन्य तथा इसके कर्ताके विषयमें ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी दर्शन-साहित्यके इतिहासकोंके लिए तथा दार्शनक-प्रमेगोंके जिशासुक्षांके लिए उपयोगी एवं रसपद हैं।

उक्त सिरीजमें प्रकाशित प्रस्तुत कृतिकी प्रस्तावनामें, प्रन्य तथा उसके कर्ताके बारेमें कुछ आवश्यक जानकारी दी गई है; फिर भी प्रस्तुत लेख विशिष्ट उद्देश्यमें लिखा जाता है। एक तो यह, कि वह मुद्रित पुस्तक सबको उतनी मुलभ नहीं हो सकती जितना कि एक लेख। दूसरी, वह प्रस्तावना अंग्रेजीमें लिखी होनेसे अंग्रेजी न जाननेवालोंके लिए कार्यसाधक नहीं। सीसरी, खास बात यह है कि उस अंग्रेजी प्रस्तावनामें नहीं चर्चित ऐसी अनेकानेक शातव्य बातोंका इस लेखमें विस्तृत ऊद्दापोह करना है।

तत्त्वीपप्लवसिंह और उसके कर्ताके बारेमें कुछ लिखनेके पहले, यह बतलाना उपयुक्त होगा कि इस प्रस्थकी मूल प्रति हमें कब, कहाँ से और किस
तरहरें मिली। करीब पन्द्रह वर्ष हुए, जब कि मैं अपने मित्र पं॰ वेचरदासके
साथ अहमदाबादके गुजरात पुरातस्व मन्दिरमें सन्मतितर्कका सम्पादन करता
था, उस समय सन्मतितर्ककी लिखित प्रतिबीकी खोलकी धुन मेरे सिरपर सवार
थी। मुक्ते मालूम हुआ कि सन्मतितर्ककी ताडपत्रकी प्रतिवाँ पाटग्रमें हैं। मैं
पं॰ वेचरदासके साथ वहाँ पहुँचा। उस समय पाटग्रमें स्व॰ मुनिश्री इंसविजयजी
विराजमान थे। वहाँ के ताडपत्रीय मरहारको खुलवानेका तथा उसमेंसे इष्ट
प्रतिवोंके पा लेनेका कठिन कार्य उक्त मुनिश्रीके ही सन्द्राव तथा प्रयक्षसे सरल
हुआ था।

सन्मतितक की ताडपत्रीय प्रतियोंको खोजते व निकालते समय इस लोगोंका ध्यान श्रन्यान्य श्रपूर्व प्रन्योंकी श्रोर भी था। पं वेचरदासने देखा कि उस एकमात्र ताडपत्रीय प्रन्योंके भरडारमें दो प्रन्य ऐसे हैं जो श्रपूर्व हो कर जिनका उपयोग सन्मतितर्ककी टीकामें भी हुआ है। हमने वे दोनों अन्य किसी तरह उस मरहारके व्यवस्थापकोंसे प्राप्त किए। उनमेंसे एक तो या बौद विद्वान् धर्मकीर्तिके देतुविन्दुशास्त्रका अर्चटकत विवरण ' और दूसरा प्रन्थ या प्रस्तुत तक्ष्वोपल्पवसिंह। अपनी विशिष्टता तथा पिछले साहित्य पर पढ़े हुए इनके प्रमावके कारण, उक्त दोनों प्रन्थ महस्वपूर्ण तो ये ही, पर उनकी लिखित प्रति अन्यत्र कहीं भी ज्ञात न होनेके कारण वे प्रन्थ और भी अधिक विशिष्ट महस्ववाले हमें मालुम हुए।

उक्त दोनों अन्योंकी ताडपत्रीय प्रतियाँ यद्यपि यत्र-तत्र खरिडत और कहीं कि हुए अच्रोंवाली हैं, फिर भी ये शुद्ध और प्राचीन रही। तस्वीपल्पवकी इस प्रतिका लेखन-समय वि॰ सं॰ १३४६ मार्गशीर्ष कृष्ण ११ शनिवार है। यह प्रतिका लेखन-समय वि॰ सं॰ १३४६ मार्गशीर्ष कृष्ण ११ शनिवार है। यह प्रति गुजरातके घोलका नगरमें, महं॰ नरपालके द्वारा लिखवाई गई है। घोलका, गुजरातमें उस समय पाटखके बाद दूसरी राजधानीका स्थान था, जिसमें अनेक प्रन्य भरडार वने ये और सुरचित थे। घोलका वह स्थान है वहाँ रह कर प्रसिद्ध मन्त्री वस्तुपालने सारे गुजरातका शासन-तंत्र चलाया। या। सम्भव है कि इस प्रतिका लिखानेवाला महं० नरपाल शायद मंत्री वस्तुपालका ही कोई वंशज हो। अस्तु, जो कुळ् हो, तस्त्वीपलवकी इस उपलब्ध ताडपत्रीय प्रतिको अनेक बार पढ़ने, इसके घिसे हुए तथा छुत अचरोको पूरा करने आदिका अमसाध्य कार्य अनेक सहुद्य विद्वानोकी मदस्ते चाल् रहा, जिनमें भारतीय-विद्याके सम्पादक मुनिश्री जिनविजयी, प्रो॰ रिकन्ताल परीख तथा पं॰ दलसुख मालविण्या मुख्य हैं।

इस ताइपवनी प्रतिके प्रथम वाचनसे ले कर इस प्रन्थके छप जाने तकमें जो कुछ अध्ययन और चिन्तन इस सम्बन्धमें हुआ है उसका सार 'भारतीय विद्या' के पाठकोंके लिए प्रस्तुत लेखके द्वारा उपस्थित किया जाता है। इस लेखका वर्षमान स्वरूप पं•दलसुख मालविष्यांके सौहाईपूर्ण सहयोगका फल है। प्रन्यकार

प्रस्तुत प्रत्यके रचिताका नाम, जैसा कि ग्रन्थके श्रन्तिम प्रशस्तिपद्यमें 1

टी॰, पु॰ २८८।

१. गायकवाड सिरीवमें यह भी प्रकाशित हो गया है।

२. अष्टश्रीवयराशिदेवगुरुभिः स्छो सहार्थोदयः । तस्वोपल्पवसिंह एष इति यः स्थाति परो बास्यति ॥ तस्त्रो०, पृ० १२५ "तस्योपल्पवकरसाद् जयराशिः सौगतमतमवलम्ब्य ह्यात्" -सिद्धिवि•

उल्लिखित है, जयराशि भट्ट है। यह जयराशि किस वर्ण या जातिका था इसका कोई स्पष्ट प्रमाण प्रन्थमें नहीं मिलता, परन्तु वह अपने नामके साथ जो 'मह' विशेषणा लगाता है उससे जान पहता है कि वह जातिसे ब्राह्मण होगा । यदापि ब्राह्मणसे भिन्न ऐसे जैन आदि अन्य विद्यानोंके नामके साथ भी कभी-कभी यह भट्ट विशेषण् लगा हुन्ना देला जाता है ( यथा—भट अकलंक इत्यादि ); परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थमें श्राप हुए जैन श्रीर बीद्ध मत विषयक निर्देय एवं कटास-युक्त ' सरहनके पहनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यह जयराशि न जैन है और न बौद्ध । जैन और बौद्ध संप्रदायके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता है, जिससे यह बहा जा सके, कि जैन और बौद होते हुए भी अमुक विद्वानने अपने जैन या बीद संप्रदायका समग्र भावसे विरोध किया हो । जैन श्रीर बीद सांप्रदायिक परंपराका बंधारमा ही पहलेसे ऐसा रहा है, कि कोई विद्वान् अपनी परंपराका आमृल खरडन करके वह फिर न अपनेको उस परं-परका अनुयामी कह सकता है और न उस परमराके अन्य अनुयाभी ही उसे अपनी परमाराका मान सकते हैं। ब्राह्मण संप्रदायका वंधारण इतना सख्त नहीं है। इस संप्रदायका कोई विद्वान, अगर अपनी पैतृक ऐसी सभी बेदिक मान्यताओंका, अपना बुद्धिगाटव दिखानेके वास्ते अयवा अपनी वास्तविक मान्यताको प्रकट करनेके वास्ते, आमृल खरडन करता है, तब भी, वह यदि आचारसे बाह्मण संप्रदायका आत्यन्तिक त्याग नहीं कर बैठता है, तो वैदिक मतानुवायी विशाल जनतामें उसका सामाजिक स्थान कभी नष्ट नहीं हो पाता । मासरा सम्प्रदायकी प्रकृतिका, हमारा उन्धुंक ख्वाल अगर ठीक है, तो

१. बौद्धोंके लिए ये शब्द ईं-

<sup>&#</sup>x27;तद्वात्तविलसितम्'-ए० २६, पं० २६। 'जडचेष्टितम्'- ए० ३२, पं० ४। 'तिदिदं महानुमायस्य दर्शनम्। न स्थालिशः एवं बक्तुमुत्सदेत'-ए० ३८, पं० १५। 'तदेतन्मुग्थामिधानं दुनोति मानसम्'-ए० ३६, पं० १७। 'तद्वालबल्गितम्'-ए० ३६, पं० २३। 'मुग्धबौद्धैः'-ए० ४२, पं० २२। 'तन्मुग्ध विलसितम्'-ए० ५३, पं० ६। इत्यादि

तथा जैनोंके लिए ये शब्द हैं—

<sup>&</sup>quot;इमामेव मूर्खता दिगम्बराणामङ्गीकृत्य उक्तं सूत्रकारेण यथा— "नम्र! श्रमणक ! तुर्बुद्धे ! कायक्लेशपरायण् !। जीविकार्येऽपि चारम्भे केन स्वमसि ग्रिचितः॥"

कहना होगा कि यह मह विशेषण जयराशिकी ब्राह्मण संप्रदाविकताका ही स्रोतक होना चाहिए।

इसके सिवा, जयराशिके पिता-माता वा गुध-शिष्य इत्यादिके संबन्धमें कुछ भी पता नहीं चलता । फिर भी जयराशिका बौद्धिक मन्तव्य क्या था यह बात इसके प्रस्तुत प्रन्यसे सप्ट जानी जा सकती है। जपराशि एक तरहसे बृह-स्पतिके चार्वाक संप्रदायका अनुगामी है; फिर भी वह चार्वाकके सिद्धान्तोंको अचररा: नहीं मानता । चार्वाक सिद्धान्तमें पृथ्वी श्रादि चार मृतोंका तथा मुख्य रूपसे प्रत्यक्त विशिष्ट प्रमाणका स्थान है । पर जयराशि न प्रत्यक्त प्रमाण-को ही मानता है और न भूत तत्त्वोंको ही । तब भी वह अपनेको चार्वाका-त्रयायी जरूर मानता है । अतएव प्रन्थके आरम्भमें । ही बृहस्पतिके मन्तव्यके साय अपने मन्तव्यकी आनेवाली असंगतिका उसने तर्कशुद्ध परिहार भी किया है। उसने अपने मन्तव्यके बारेमें प्रश्न उठाया है, कि बृहस्पति जब चार तस्वोंका प्रतिपादन करता है, तब तुम ( जयराशि ) तस्वमात्रका खण्डन कैसे करते हो ! अर्थात् बृहस्पतिकी परम्पराके अनुयायीरूपसे कम-से-कम चार तस्य तो तुम्हें अवश्य मानने ही चाहिए । इस प्रश्नका जवाव देते हुए जयराशिने अपनेको बृहस्पतिका अनुवायी भी सुचित किया है और साथ ही बृहस्पतिसे एक कदम श्रागे बढ़नेवाला भी बतलाया है। वह कहता है कि-बृहस्पति जो ग्रपने सूत्रमें चार तत्त्वोंको गिनाता है, वे इसलिए नहीं कि वह खुद उन तत्त्वोंको मानता है। सबमें चार तस्वोंके गिनाने अथवा तस्वोंके व्याख्यानकी प्रतिज्ञा करने है बहस्पतिका मतलब लिर्फ लोकप्रसिद्ध तत्त्वोंका निर्देश करना मात्र है। ऐसा करके बृहस्रति यह सूचित करता है, कि साधारण लोकमें प्रसिद्ध और माने जानेबाले पृथ्वी अवि चार तत्त्व भी जब सिद्ध हो नहीं सकते, तो फिर अप्रसिद्ध और ग्रतीन्द्रिय ज्ञात्मा ग्रादि तस्वोंकी तो बात ही क्या ? बृहस्पतिके कुछ सुचोंका उक्षेख करके और उसके ब्राशयके साथ अपने नए प्रस्थानकी आनेवाली असंगतिका परिद्वार करके जयराशिने भारत-वर्षीय प्राचीन गढ-शिष्य भावकी प्रशासीका ही परिचय दिया है। भारतवर्षके किसी भी संप्रदाय-

१. 'नतु यदि उपप्लवस्तत्त्वानां किमाया....; श्रयातस्तत्त्वं व्याख्यास्थामः'; 'पृथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि, तत्त्वपुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंशा इत्यादि ? न श्रन्यार्थस्वात् । किमर्थम् ! प्रतिविम्बनार्थम् । कि पुनरत्र प्रतिविम्बते ! प्रथिव्यादीनि तत्त्वानि लोके प्रसिद्धानि, तान्यपि विचार्यमासानि न व्यवतिष्ठस्ते, कि पुनरत्वानि !'—तत्त्वो० पृ० १, पं० १० ।

के इतिहासको हम देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, कि जब कोई असाधारण और नवीन विचारका प्रस्थापक पैदा होता है तब वह अपने नवीन विचारोंका मूल या बीच अपने संप्रदायके प्राचीन एवं प्रतिष्ठित आचार्योंके वाक्योंमें ही बतलाता है। यह अपनेको असुक संप्रदायका अनुवायी मानने-मनवानेके लिए उसकी परम्पराके प्राचीन एवं प्रतिष्ठित आचार्योंके साथ अपना अविच्छित अनुसंधान अवस्य बतलाता है। चाहे फिर उसका वह नया विचार उस संप्रदायके पूर्ववर्ती आचार्योंके मस्तिष्कर्म कभी आया भी न हो। जय-प्राचीन भी यही किया है। उसने अपने निजी विचार-विकासको बृहस्पतिके अभिप्रायमेंसे ही फलित किया है। यह वस्तुस्थित इतना बतलानेके लिए प्रयांत है कि जयराशि अपनेको बृहस्पतिकी संप्रदायका मानने-मनबानेका प्रवाती है।

अपनेको बृहस्पतिको परम्पराका मान कर और मनवा कर भी वह अपनेको बृहस्पतिसे भी ऊँची बुद्धिभूमिका पर पहुँचा हुआ मानता है। अपने इस मन्त-व्यको वह स्पष्ट शब्दों में, भन्यके अन्तको भशस्तिके एक पद्म में, व्यक्त करता है। यह बहुत ही जोरदार शब्दों में कहता है कि मुस्पुर — बृहस्पतिको भी जो नहीं सुके ऐसे सन्दर्भ विकल्स — विचारणीय पक्ष मेरे इस मन्यमें प्रथित हैं।

जयराशि बृहस्पतिकी चार्वाक मान्यताका अनुगामी या इसमें तो कोई सन्देह नहीं, पर यहाँ प्रश्न यह है कि जयराशि झुढिसे ही उस परम्पराका अनुगामी था कि आचारसे भी ? इसका जनाय हमें शीधे तौरसे किसी तरह नहीं मिलता। पर तर्वापण्डवके आन्तरिक परिशीलनसे तथा चार्वाक परम्पराकी थोड़ी बहुत पाई जानेवालो ऐतिहासिक जानकारीसे, ऐसा जान पढ़ता है कि जयराशि झुढिसे ही चार्वाक परम्पराका अनुगामी होना चाहिए। साहित्यिक

१. उदाहरणार्थं श्राचार्य राष्ट्रर, रामानुज, मध्य और वल्लमादिको लीजिए— जो सभी परस्यर अत्यन्त विश्वद ऐसे अपने मन्तव्यों को गीता, ब्रह्मसूत्र जैसी एक ही कृतिमेंसे फलित करते हैं: तथा सौवान्तिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी बौदाचार्य परस्पर विलक्जल भिन्न ऐसे अपने विचारोंका उद्गम एक ही तथागतके उपदेशमेंसे बतलाते हैं।

२, "वे वाता निह गोचरं सुरगुरोः बुद्देविकल्पा ददाः। प्राप्यन्ते नमु तेऽपि चत्र विमखे पासवहदर्पविद्वित्।"

इतिहास हमें चार्यांकके लास जुदे श्राचारोंके बारेमें कुछ भी नहीं कहता । यदापि अन्य ! संप्रदायोंके विद्वानीने चार्वाक मतका निरूपण करते हुए, उसके अभिमत रुपसे कुछ नीतिविहीन आचारोंका निर्देश अवश्य किया है; पर इतने परसे इम यह नहीं कह सकते कि चार्वांकके श्राभिमतरूपसे, अन्यपरम्पराके विद्वानीके द्वारा वर्णन किये गए वे आचार, चार्वाक परम्परामें भी कर्तव्यरूपसे अतिपादन किये जाते होंगे । चार्वाक दर्शनकी तास्विक मान्यता दर्शानेवाले बाईसस्यके नामसे कुछ मूत्र या वाक्य हमें बहुत पुराने समयके मिलते हैं: पर हमें ऐसा कोई बाक्य या सूत्र नहीं मिलता जो बाईस्तत्य नामके साथ उद्धत हो श्रीर जिसमें चार्वांक मान्यताके किसी न किसी प्रकारके आचारोंका वर्णन हो । खुद बाईस्पत्य वाक्योंके द्वारा चार्वाकके श्राचारोंका पता हमें न वर्ले तब तक, श्चन्य द्वारा किये गए वर्णनमात्रसे, हम यह निश्चित नतीजा नहीं निकाल सकते कि अमक आचार ही चार्वाकका है। वाममार्गीय परंपराओं में या तान्त्रिक एवं कापालिक परम्पराश्रोमें प्रचलित या माने जानेवाले अनेक विधि-निधेधमुक्तः " ब्राचारीका पता हमें कितनेएक तान्त्रिक ब्रादि प्रन्थोंसे चलता है। पर वे भाचार चार्वाक मान्यताको भी मान्य होंगे इस बातका निर्कायक प्रमास हमारे पास कोई नहीं । ऐसी दशामें जयराशिको चार्वाक संप्रदायका अनुगामी मानते हुए भी, निर्विवाद रूपसे इम उसे सिर्फ बुद्धिसे ही चार्वाक परमप्तका अनुगामी

-पडद० का० दर, द६ ।

'प्रायेण सर्वप्राणिनस्तावत्-

यावजीवं सुखं जीवेजास्ति सृख्योरगोचरः । सस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं क्रुतः ॥

'इति लोकगायामनुबन्धाना नीतिकामशास्त्रानुसारेणार्थकामावेव पुरुवार्यौ मन्यमानाः पारलीकिकमर्थमपह्नुवानाश्चार्वाकमतमनुवर्तमाना एवानुभूयन्ते ।'— सर्वदर्शनसंब्रह, १०२।

१. "पित्र खाद च चाहलीचने यदतीतं वरगाति तस्रते । निर्देशीह गतं निवर्तते समुद्रयमात्रमिदं कलेवरम् ॥ साध्यवृत्तिनिवृत्तिस्यां या श्रीतित्रीयते जने । निर्धां सा मते तथा धर्मः कामात् परो न हि ॥"

२. इत विषयके जिज्ञानुक्षोंको आगमप्रकाश नामकी गुजराती पुस्तक देखने योग्य है जिसमें लेखकने तान्त्रिक प्रन्योंका हवाला देकर वाममागीय आचारोका निरूपण किया है।

कह सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वह आचारके विषयमें अपनी पैतृक ऐसी बाह्य परस्पराके ही आचारोंका सामान्य रूपसे अनुवासी रहा हो।

जयराशिके जन्मस्थान, निवासस्थान या पितृदेशके बारेमें जाननेका कोई स्मष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। परन्तु उसकी प्रस्तुत कृति तस्वोपप्लवका किया गया सर्वप्रथम उपयोग, हम इस समय, जैन विद्वान् विद्यानन्द, श्रनन्त्रवीर्यं आदिकी कृतियोंमें देखते हैं '। विद्यानन्द दिल्ला भारतके विद्वान् हैं, श्रतप्द पुष्ट संभावना यह है कि जयराशि भी दिल्ला भारतमें ही कहीं उत्पन्न हुआ होगा। पश्चिम भारत— श्रूषांत् गुजरात श्रीर मालवामें होनेवाले कई जैन विद्वानोंने 'भी श्रपने प्रन्योमें तत्त्वोपप्लवका साचात् उपयोग किया है; परन्तु जान पड़ता है कि गुजरात श्रादिमें तत्त्वोपप्लवका साचात् उपयोग किया है। उत्तर श्रीर पूर्व भारतमें रच्चे गए किसी प्रन्यमें, तत्त्वोपप्लवका किया गणा ऐसा कोई प्रस्त्व उपयोग श्रमी तक नहीं देला गया, जैसा दिल्ला भारत श्रीर पश्चिम भारतमें इने हुए प्रन्योमें देला जाता है। इसमें भी दिल्ला भारत श्रीर पश्चिम भारतमें ही जब सर्वप्रम इसका उपयोग देला जाता है तब ऐसी कल्पनाका करना श्रसंगत नहीं मालूम देता कि जयराशिकी वह श्रपूर्व कृति कहीं दिल्लामें ही बनी होगी।

जयराशिके समयके बारेमें भी अनुमानसे ही काम लेना पड़ता है। क्योंकि न तो इसने स्वयं अपना समय स्चित किया है और न दूसरे किसीने ही
इसके समयका उल्लेख किया है। तत्वीपप्लयमें जिन प्रसिद्ध विद्वानीके नाम
आर हैं या जिनकी कृतियोंमेंसे कुछ अवतरण आप हैं उन विद्वानीके समयकी
अन्तिम अयधि ई० स० ७२५ के आसपास तककी है। कुमारिल, प्रमाकर,
धर्मकीर्ति और धर्मकीर्तिके टीकाकार आदि विद्वानीके नाम, वाक्य या मन्तव्य
तस्वीपप्लयमें ' मिलते हैं। इन विद्वानीके समयकी उत्तर अवधि ई० स० ७५०

१. श्रष्टसहसी, पृ० ३७ । सिद्धिविनिश्चय, पृ० २८५ ।

२. गुजरात तथा मालवामें विहार करनेवाले सन्मतिके टीकाकार अभवदेव, जैनतर्कवार्तिककार शान्तिस्रि,स्वादावरलाकरकार वादी देवस्रि,स्वादावमंजरीकार मिलियेण्यूरि आदि ऐसे विदान हुए हैं जिन्होंने तस्वीपप्लयका साझात् उपयोग किया है।

३. कुमारिलके श्लोकवार्तिककी कुछ कारिकाएँ तत्वोपप्लवमें (पृ० २७, ११६) उद्भुत की गई हैं। प्रभाकरके समृतिग्रमोपसंबंध मतका खरहन अयराशिने

से आने नहीं जा सकती, दूसरी तरफ, ई० स० ८१० से ८७५ तकमें संभवित जैन विद्वान् विद्यानन्दने तस्वीपप्लवका केवल नाम ही नहीं लिया है बल्कि उसके अनेक भाग क्योंके त्यों अपनी कृतियोंमें उद्भूत किये हैं और उनका खरड़न भी किया है । पर साथमें इस जगह यह भी ध्यानमें रखना चाहिए, कि ई० स० की आठवीं शताब्दीके उत्तरार्थमें होनेवाले या जीवित ऐसे अकलंक, हरिभद्र आदि किसी जैन विद्वान्का तस्वोपप्लवमें कोई निर्देश नहीं है, और न उन विद्वानोंकी कृतियोंमें ही तस्वोपप्लवका वैसा कोई सूचन है। इसी तरह, ई० स० की नवीं शताब्दीके प्रारम्भमें होनेवाले प्रसिद्ध शंकराचार्यका भी कोई सूचन तस्वोपप्लवमें नहीं है। तस्वोपप्लवमें आया हुआ वेदान्तका खरड़न प्राचीन औपनिवदिक संप्रदायका हो खरड़न जान पहला है। इन सब वालेंपर विचार करनेसे इस समय इनारी धारखा ऐसी बनती है कि जयराशि ई०स० ७२५ तकमें कभी हुआ है।

यहाँ एक बात पर विशेष विचार करना प्राप्त होता है, श्रीर वह यह है, कि तस्वोप्प्लवमें एक पदा ' ऐसा मिलता है जो शान्तरज्ञितके तस्व-संग्रहमें मौच्द है। पर वहाँ, वह कुमारिलके नामके साथ उद्भृत किये जाने पर भी, उपलम्य कुमारिलकी किसी कृतिमें प्राप्य नहीं है। श्रगर तस्वो-पष्लवमें उद्भृत किया हुआ वह पद्य, सचमुच तस्वसंग्रहमेंसे ही लिया गया है,

निस्तारसे किया है (प्र०१८)। धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिककी कुछ कारिकाएँ श्रीर न्यायिनन्तुका एक सूत्र तत्वोपप्तवमें उद्भृत हैं (प्र०२८, ५१, ४६, ६८मादि; तथा प्र०३२)। धर्मकीर्तिके टीकाकारीका नामोल्लेख तो नहीं मिलती किन्तु धर्मकीर्तिके किसी प्रन्थकी कारिकाकी, जो टीका किसीने की होगी उसका संगडन तक्षोपप्तवमें उपलब्ध है—प्र०६८।

१. 'कर्ष प्रमाण्ड्य प्रामाण्यम् ? किमदुष्टकारकसन्दोहोत्पाद्यत्वेन, वाधा-रहितत्वेन, प्रष्ट् लिसामर्थ्येन, अन्यथा वा ! यद्यदुष्टकारकसन्दोहोत्पाद्यत्वेन खदा....' इत्यादि अष्टसहसीगत पाठ (अष्टसहसी प्र•३८) तत्त्वोपप्लवमेसे (४०२) शब्दशः लिया गया है । और झागे चलकर अष्टसहसीकारने तस्वोपप्लवके उन वाक्योंका एक-एक करके खगडन भी किया है—देखों, अष्टसहसी पृ०४०।

२. देखो, तत्त्वोपप्सव पू॰ ८१ ।

रे. ''दोषाः सन्ति न सन्तीति'' इत्यादि, तस्त्रो० ए० ११६ ।

तो ऐसा मानना होगा कि जयराशिने शान्तरिवृतके तत्त्वसंग्रहको जरूर देखा या। शान्तरिवृतको जीवन-काल इतना अधिक विस्तृत है कि वह प्राय: पूरी एक शताब्दीको ब्याप्त कर लेता है। शान्तरिवृतका समय ई० स० की आठवीं-नवीं शताब्दी है। इस बातसे भी जयराशिके समय संबन्धी हमारे उक्त अनुमानकी पृष्टि होती है। दस-बीस वर्ष इत्तर या उधर; पर समय संबन्धी उपर्युक्त अनुमानमें विशेष अन्तर पड़नेकी संमावना बहुत ही कम है।

जयराशिकी पाण्डित्यविषयक योग्यताके विषयमें विचार करनेका साधन, तस्त्रोपण्लवके सिवाय, इमारे सामने और कुछ भी नहीं है। तस्त्रोपण्लवमें एक जगह साद्यासार । नामक मन्यका निर्देश है जो जयराशिकी ही कृति जान पड़ती है; परन्तु यह प्रन्य आभी तक कही उपलब्ध नहीं है। जयराशिकी अन्य कृतियोंके बारेमें और कोई प्रमास नहीं मिला है; परन्तु प्रस्तुत तस्त्रोपण्लवकी पार्थिडस्वपूर्या एवं बहुअत चर्चाओंको देखनेसे ऐसा माननेका मन हो जाता है कि जयराशिने और भी कुछ प्रन्य अवश्य लिखे होंसे। जयराशि दार्शनिक है फिर भी उसके केवल वैयाकरस्युलम कुछ प्रयोगोंको । देख कर यह मानना पड़ता है कि वह वैयाकरस्य जलर या। उसकी दार्शनिक लेखन-शैलीमें भी जहीं-तहीं आर्लकारिकसुलम व्यक्कोक्तियाँ और मधुर कटाचोंकी भी कही-कहीं छटा है । इससे उसके एक अच्छे आलंकारिक होनेमें भी बहुत सन्देह नहीं रहता। जयराशि वैयाकरस्य या आलंकारिक हो मा न हो, पर वह दार्श-

१. 'अञ्चपदेश्यपदं च यथा न साधीयः तथा सच्चणसारे द्रष्टव्यम् ।'— तथ्यो० ४० २० ।

२. 'जेगीयते'-पृ० २६, ४१। 'जावटीति' पृ० २७,७६ इत्यादि।

३. 'श्र्यवन्तु श्रमी बाललपितं विपश्चितः है'-पृ० ५ । 'श्रहो राजाशा गरीयसी नैयायिकपशोः !'-पृ० ६ । 'तदेतन्महासुभाषितम् १'-पृ० ६ । 'न जातु जानते जनाः ।'-पृ० ८ । 'मरीचवः प्रतिमान्ति देवानांप्रियस्य ।' -पृ० १२ । 'श्रहो राजाशा नैयायिकपशोः'-पृ० १४ । 'तथापि विद्यमान-योवांध्यवाधकभावो भूपालयोरिव'-पृ० १५ । 'सोयं गहुप्रवेशाचितारकदि-निर्ममन्यायोपनिपातः श्रुतिलालसानां दुवत्तरः ।'-पृ० २३ । 'वालविलसितम्' -पृ० २६ । 'जडचेष्टितम्'-पृ० ३२ । 'तदिवं महिकल्यान्दोशितसुद्धेः निस्य-पत्तिकामिधानम्'-पृ० ३३ । 'वर्तमानव्यवहारविरद्दः स्यात्'-पृ० ३७ । 'जडमतयः' पृ० ५६ । 'सुरिथतं नित्यत्वम्' पृ० ७६ ।

निक तो पूरा है। उसके अभ्यासका विषय भी कोई एक दर्शन, या किसी एक दर्शनका अमुक ही साहित्य नहीं है, पर उसने अपने समयमें पाए जानेवाले सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दर्शनोंके प्रधान-प्रधान प्रन्थ खबश्य देखे जान पड़ते हैं। उसने खरहनीय ऐसे सभी दर्शनोंके प्रधान अन्योंको केवल स्थल रूपसे देखा ही नहीं है, परन्तु वह सागडनीय दर्शनोंके सन्तव्योंकी वास्तविक एवं गहरे श्रम्यासके द्वारा पी गया सा जान पहता है। वह किसी भी दर्शनके श्रमिमत प्रमाशासद्भाकी या प्रमेयतत्वकी जब समालोजना करता है तब मानों उस खरडनीय तत्वको, श्रर्जुनकी तरह, सैकड़ो ' ही विकल्प बाग्रोसे, व्याप्त कर देता है। जयराशिके उठाए हुए प्रस्थेक विकल्पका मल किसी न किसी दार्शनिक परमरामें अवश्य देखा जाता है। उससे उसके दार्शनिक विषयोंके तलस्वर्शी अभ्यामके बारेमें तो कोई मन्देह ही नहीं रहता । जयराशिको अपना तो कोई पच स्थापित करना है ही नहीं; उसकी तो जो कुछ करना है वह दूसरीके माने हुए विद्वान्तोंका खरहन मात्र । अतएव वह जब तक, अपने वसय पर्यन्तमें मौन्द श्रीर प्रसिद्ध सभी दर्शनोके मन्तव्योका थोड़ा-बहुत खरडन न करे तब तक. वह अपने मन्यके उद्देश्यको, अर्थात् समम तत्त्रोंके खण्डनको, सिद्ध ही नहीं कर सकता । उसने अपना यह उद्देश्य तत्त्वोपप्लव ग्रन्थके द्वारा सिद्ध किया है. श्रीर इससे स्वित होता है कि वह समग्र भारतीय दर्शन परम्पराश्रोंका तलस्पर्शी अभ्यासी था । यह एक-एक करके सब दर्शनोंका सगदन करनेके बाद अन्तर्मे वैयाकरण दर्शनकी ' भी पूरी खबर लेता है। जबराशिने वैदिक, जैन और बीद-इन तीनो संप्रदायोंका खरहन किया है। श्रीर फिर वैदिक परम्परा श्चन्तर्गत न्याय, सांस्य, मीमांसा, वेदान्त श्रीर व्याकरण दर्शनका भी खरहन किया है। जैन संप्रदायको उसने दिगम्बर शब्दसे । उल्लिखित किया है।

१. 'केयं कल्पना ! कि गुण्चलनजास्वादिविशेषणोस्पादितं विज्ञानं कल्पना, आहो स्मृत्युत्पादकं विज्ञानं कल्पना, स्मृतिकपं वा, स्मृत्युत्पाद वा, अभिलापचती प्रतीतिकां कल्पना, अस्पष्टाकारा वा, आतिकार्पपदीतिकपा वा, स्वयं वाऽतान्तिकी, त्रिस्पालिलङ्गतोऽर्थहम्बा, अतीतानागतार्थनिर्माचा वा !'-एक कल्पनाके विषयमें ही इतने विकल्प करके और फिर प्रत्येक विकल्पको लेकर भी उत्तरोत्तर अनेक विकल्प करके जयराशि उनका स्वयंक्त करता है ।--तन्त्वो० पु० ३२ ।

२. तत्त्वोपप्तव, पृ० १२०।

<sup>₹. 3, 90 0€1</sup> 

बौद्ध मतकी विज्ञानवादी शाखाका, खास कर घर्मकीर्ति और उसके शिक्षोंके मन्तव्योंका निरसन किया है। उसका खरिडत वैवाकरण दर्शन महामाध्यानु-गामी मर्नुहरिका दर्शन जान पड़ता है। इस तरह जबराशिकी प्रधान योग्यता दार्शनिक विषयकी है और वह समग्र दर्शनोंसे संबन्ध रखती है।

#### ग्रन्थ परिचय

नाम-प्रस्तुत अन्यका पूरा नाम है तस्वोपसवसिंह जो उसके प्रारंभिक परामें स्था रूपसे दिया हुन्ना है '। यद्यपि यह प्रारम्भिक पद्य बहुत कुन्न

र. प्रमाण्सामान्यका लख्या, जिसका कि खरडन जयराशिने किया है, धर्मकीर्तिके प्रमाण्यातिकर्मेंसे लिया गया है (-तन्त्रो॰ पू॰ २८)। प्रस्तवका लख्या भी खरडन करनेके लिए धर्मकीर्तिके न्यायविन्दुमेंसे ही लिया गया है (-ए॰ ३२)। इसी प्रसंगमें धर्मकीर्ति और उनके शिष्योंने जो सामान्यका खरडन और सन्तानका समर्थन किया है—उसका खरडन भी जयराशिने किया है। आगे चलकर जयराशिने (पृ॰ ६३ से) धर्मकीर्ति सम्मत तीनों अनुमानका खरडन किया है और उसी प्रसंगमें धर्मकीर्ति और उनके शिष्यों द्वारा किया गया अवयवीनिराकरण, याह्यार्यविलोप, चिश्वक्षवस्थापन—इत्यादि विषयोका विस्तारसे खरडन किया है।

र, श्रपशब्दके भाष्यासे मनुष्य म्लेच्छ हो जाता है अतः साधुशब्दके प्रयोगज्ञानके लिए व्याकरण पदना आवश्यक है, ऐसा महामाध्यकारका मत है— 'म्लेच्छा मा भूम इत्यच्येयं व्याकरणम्' (—ात • महामाध्य ए • २२;पं • गुरु-प्रसादसंगादित), तथा ''एविमिहापि समानायां अर्थावगती राब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः कियते । 'शब्देनैवायोंऽभिषेयो नापशब्देन' इति एवं कियमाण्यम् म्लुदयकारि भवतीति''— (ए • ५८) ऐसा कह करके महामाध्यकारने साधुशब्दके प्रयोगको ही अम्लुदयकर बताया है । महामाध्यकारके इसी मतको लक्ष्ममें रखकर मर्नुहरिने अपने वाक्यपदीयमें साधुशब्दोंके प्रयोगका समर्थन किया है और असाधुशब्दोंके प्रयोगका निषेध किया है—

''शिष्टे भ्य आगमात् सिद्धाः सामवो धर्मसामनम् । अर्थप्रत्यायनाभिदे विपरीतास्त्रसाभवः॥''

इत्यादि—वाक्यपदीय, १. २७; १. १४१, तथा १४६ से। जयराशिने इस मतका खरडन किया है—ए० १२० से।

THE RESERVE

३. देस्रो प० ८० का टिप्पश २।

लिएडत हो गया है. तथापि दैवयोगसे इस शाईलविकीडित पत्तका एक पाद वच गना है को शायद उस पद्यका अंतिम अर्थात् चौथा ही पाद है; और जिसमें प्रन्यकारने प्रनय रचनेकी प्रतिश करते हुए इसका नाम भी सुचित कर दिया है। ग्रंथकारने जो तस्वोपश्चर्यास्त्रह ऐसा नाम रखा है श्रोर इस नामके साथ जो 'विषमः' तथा 'मया खुज्यते' ऐसे पद मिल रहे हैं, इससे जान पहता है कि इस पदाके अनुपलब्ध तीन पादोंमें ऐसा कोई रूपकका वर्धन होगा विसके साथ 'सिंह' शब्दका भेल बैठ वके । इस दूसरे अनेक प्रयोके प्रारम्भर्मे पेसे रूपक पाते हैं जिनमें अन्यकारोंने अपने दर्शनको 'केसरी सिंह' या 'अभि' " कहा है और प्रतिवादी या प्रतिपद्मभूत दर्शनोंको 'हरिख' या 'ईंबन' कहा है। प्रस्तुत ग्रंथकारका श्रमिप्रेत रूपक भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जिसमें कहा गया होगा कि सभी ब्रास्तिक दर्शन या प्रमाख्यमेयवादी दर्शन मुगप्राप हैं श्रीर प्रस्तुत तस्त्रीपप्लव प्रन्य उनके लिए एक विषम-भयानक सिंह है। श्रपने विरोधीके ऊपर या शिकारके ऊपर आक्रमण करनेकी सिंहकी निर्देयता सुविदित है। इसी तरह प्रस्तुत अन्य भी सभी स्थापित संप्रदायोंकी मान्यताओंका निर्देयता-पूर्वंक निर्मृतान करनेवाला है । तस्वीपप्लवसिंह नाम रखने तथा रूपक करनेमें अन्यकारका वही भाव जान पड़ता है । तत्त्वोपप्लवसिंह यह पूरा नाम ६० १३-१४ वी शतान्दीके जैनाचार्य महिलपेग्यकी कृति स्याद्वादमञ्जरी ( पृ० ११८ )में भी देखा जाता है। अन्य प्रत्योंमें जहीं कहीं प्रस्तुत प्रत्यका नाम आया है बहाँ प्रायः तच्चोपप्लव र इतना ही संचित्र नाम मिलता है। जान पड़ता है पिछले अन्यकारोंने संद्वेपमें तस्त्रोपप्लब नामका ही प्रयोग करनेमें सुभीता देखा हो ।

उद्देश्य — प्रस्तुत मन्यकी रचना करनेमें प्रन्यकारके मुख्यतया दो उद्देश्य जान पहते हैं जो श्रंतिम भागसे स्पष्ट होते हैं। इनमेंसे, एक तो यह, कि अपने सामने मौजूद ऐसी दार्शनिक स्थिर मान्यताश्रोका समूलोच्छेद करके यह बत-लाना, कि शास्त्रोमें जो कुछ कहा गया है और उनके द्वारा जो कुछ स्थापन किया जाता है, यह सब परीचा करनेपर निराधार सिद्ध होता है। अतस्य शास्त्रजीवी सभी व्यवहार, जो मुन्दर व आकर्षक मालूम होते हैं, अविचारके

१. ''श्रीवीरः स जिनः श्रिये भवतु यत् स्याद्वाददावानले, भस्मीभृतकृतकैकाष्ट्रनिकरे तृरपन्तिसर्वेऽप्यहो ।''

<sup>—</sup>षड्दर्शनसमुख्य, गुग्रवादीका, प्. १

२. सिद्धिविनिश्चव, पु० २५८ ।

ही परिशाम हैं । इस प्रकार समग्र तत्वोंका लगडन करके चार्वाक मान्यताका पुनवज्जीवन करना यह पहला उद्देश्य है । दूसरा उद्देश्य, प्रन्यकारका यह नान पड़ता है, कि प्रस्तुत अन्यके द्वारा श्रव्येताओं को ऐसी शिचा देना, जिससे वे प्रतिवादियोंका मुँह वड़ी सरलतासे बन्द कर सकें। यदाप पहले उदेश्यकी पूर्ण सफलता विवादास्यव है, पर दूसरे उद्देश्यकी सफलता असंदिग्ध है । प्रन्थ इस ढंगसे और इतने जटिल विकल्पोंके जालसे बनाया गया है कि एक बार जिसने इसका अच्छी तरह अध्ययन कर लिया हो, और फिर वह जो प्रतिवा-दियोके साथ विवाद करना चाइता हो, तो इस मन्थमें प्रदर्शित शैलीके आधार पर सचमुच प्रतिवादीको चगामरमें चुन कर सकता है। इस दूसरे उद्देश्यकी उफलताके प्रमास हमें इतिहासमें भी देखनेको मिलते हैं। ईसाकी स्वारहवीं शतान्दीके प्रसिद्ध जैनाचार्य शांतिसूरि-जो बादिवेतालके विरुद्धे सुप्रसिद्ध है—के साथ तस्वीपप्लयकी सददसे श्रर्थीत् तस्वीपप्लव जैसे विकल्पजालकी मदवसे चर्चा करनेवाले एक धर्म नामक विद्वानका सूचन, प्रभाचन्द्रसरिने अपने 'प्रमावक चरित्र'में किया ' है । बीद श्रीर वैदिक सांप्रदायिक विद्वानोंने बाद-विवादमें या शास्त्ररचनामें, प्रस्तुत तत्त्वोपप्लवका उपयोग किया है या नहीं और किया है तो कितना-इसके जाननेका श्रमी हमारे पास कोई साधन नहीं है: परन्तु जहाँ तक जैन संप्रदायका संबंध है, हमें कहना पहता है, कि क्या विगम्बर-क्या श्रेताम्बर सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध जैन विद्वानीने अपनी प्रन्यरचनामें और संगत हुआ तो शास्त्राथोंमें भी, तत्त्रोपप्लवका थोड़ा बहुत उपयोग श्रवश्य किया है "। और यही खास कारण है कि यह मन्य अन्यत्र कहीं प्राप्त न होकर जैन अन्यमंडारमें ही उपलब्ध हुआ है।

संदर्भ — प्रस्तुत प्रत्यका संदर्भ गरामय संस्कृतमें है। यदापि इसमें श्रन्य प्रत्योंके श्रमेक परायन्थ शवतरण आते हैं, पर प्रत्यकारकी कृतिरूपसे तो आदि

 <sup>&#</sup>x27;तदेवमुपण्छतेष्वेव तत्त्वेषु श्रविचारितरमणीयाः सर्वे व्यवहारा घटन्त एव।' तथा—'पाखण्डलग्डनामिशा शानोद्धिविवर्दिताः ।

जयराशेजैयन्तीह विकल्मा वादिजिष्णावः ॥ तस्त्रो० पु॰ १२५.

२. सिंघी जैन अन्यमालामें प्रकाशित, प्रभावकचरित, पृ॰ २२१-२२२। प्रो॰ रसिकलाल परिल संपादित, कान्यानुशासनकी श्राँगरेजी प्रस्तावना, पृ॰ CXLVI; तथा तस्त्रोपप्लबकी प्रस्तावना पृ॰ ५।

३. अष्टसहस्री, सिद्धिविनिश्चय, न्यायमुकुद्चन्द्र, सन्मतिटीका, स्याद्वाद-रकाकर, स्यादायमञ्जरी आदि ।

श्रीर अन्तके मिलाकर कुल तीन ही पद्य इसमें मिलते हैं। बाकी सारा प्रस्य सरल गद्यमें है। भाषा प्रस्क श्रीर वाक्य होटे-छोटे हैं। फिर भी इसमें जी कुछ दुरुद्धता या जटिलता प्राप्त होती है, वह विचारकी श्रांत सूचमता श्रीर एकके बाद दुसरी ऐसी विकल्पोंकी महिके कारण है।

शैली—प्रस्तृत प्रत्यकी शैली वैतिएडक है। वैताएडक शैली वह है जिसमें वित्तग्रहा कथाका आश्रम लेकर चर्चा की गई हो। वित्तग्रहा यह कथाके पिता प्रकारोमेंका एक प्रकार है। दार्शनिक साहित्यमें वित्तग्रहा कथाका क्या स्थान है, श्रीर वैतिएडक शैलीके साहित्यमें प्रस्तुत प्रत्यका क्या स्थान है, इसे समझनेके लिए नीचे लिखी बातोंपर थोड़ा-सा ऐतिहासिक विचार करना आवश्यक है।

- (अ) कचाके प्रकार एवं उनका पारस्परिक अन्तर ।
- (इ) दार्शीनक साहित्यमें वित्तरहा कथाका प्रवेश और विकास।
- ( उ ) वैतिरिडक शैलीके मन्धीमें प्रस्तुत मन्यका स्थान ।
- (आ) दो व्यक्तियों या दो समूहोंके द्वारा की जानेवाली चर्चा, जिसमें दोनों अपने-अपने पचका स्थापन और विरोधी परपचका निरसन, युक्तिसे करते हों, कथा कहलाती है। इसके चाद, जल्प और चित्तगृष्टा ऐसे तीन प्रकार हैं, जो उपलब्ध संस्कृत साहित्यमें सबसे प्राचीन अच्चपादके स्वामें लच्चण-पूर्वक निर्दिष्ट हैं। चादकथा वह है जो केवल सस्य जानने और अतलानेके अभिप्रायसे की जाती है। इस कथाका आन्तरिक प्रेरक तस्त्र केवल सस्यिकशासा है। जरुपकथा यह है जो विजयकी इच्छासे या किसी लाभ एवं स्थातिकी

१. कथासे संबंध रखनेवाली अनेक ज्ञातस्य वातोंका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवालोंके लिए गुजरातीमें लिखा हुआ हमारा 'कथापद्धितनुं स्वरूप अने तेना साहित्यनुं दिग्दर्शन' नामक सुविस्तृत लेख (पुरातस्व, पुस्तक ३, पृ० १६५) उपयोगी है। इसी तरह उनके बास्ते हिन्दीमें स्वतंत्रभावसे लिखे हुए हमारे वे विस्तृत टिप्पण भी उपयोगी हैं जो 'सिंधी ज़ैन प्रन्यमाला'में प्रकाशित 'प्रमाखमीमांसा'के माणाटिप्पणोंमें, पृ० १०८ से पृ० १२३ तक अंकित हैं।

२. 'प्रमास्तर्कसाधनीपालम्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयनीपपन्नः पद्धप-तिपद्धपरिष्रहो वादः । यथोक्तोपपन्नश्कुलजातिनिष्रहस्थानसाधनीपालम्मो जल्यः । स्वप्रतिपद्धस्थापनाहोनो वितरहा ।'—न्यायस्त्र १. २. १—३।

इच्छासेकी जाती है। इसका प्रेरक झान्तरिक तस्त केवल विजयेच्छा है। वितर्गडा कथा भी विजयेच्छासे ही की जाती है। इस तरह जाएप और धितराडा दो तो विजयेच्छाजनित हैं और शाद तस्त्ववोधेच्छाजनित । विजये-च्छाजनित होने पर भी जल्म और वितरहामें एक झन्तर है, और वह यह कि जल्पकथामें वादी-प्रतिवादी दोनों अपना-अपना पद्म रखकर, अपने-अपने पत्मका स्थापन करते हुए, विरोधी पद्मका खरडन करते हैं। जब कि वितरहा कथामें यह बात नहीं होती । उसमें अपने पत्मका स्थापन किये विना ही प्रतिप-खका खरडन करनेकी एकमान दृष्टि रहती है।

यहाँ पर ऐतिहासिक तथा विकास कमकी दृष्टिसे यह कहना उचित होगा कि ऊपर जो क्याके तीन प्रकारोंका तथा उनके पारस्परिक अन्तरका शास्त्रीय सूचन किया है, वह विविध विषयके विद्वानोंमें अनेक सदियोंसे चली आती हुई चर्चाका तर्कशुद्ध परिगाम मात्र है। बहुत पुराने समयकी चर्चाश्रीमें अनेक ज़दी-ज़दी पद्धतियोंका बीज निहित है । बार्तालापकी पद्धति, जिसे संवादसद्धति भी कहते हैं, मश्रोत्तरपद्धति श्रीर कथापद्धति-ये सभी माचीन कालकी चर्चा-श्रोमें कभी शुद्ध रूपसे तो कभी मिश्रित रूपसे चलतो थीं। कथापद्धतिवाली वर्चीमें भी बाद, जल्प ग्रादि क्याग्रोका मिश्रण हो जाता था। जैसे जैसे अनुभव बहुता गया और एक पद्धतिमें दूसरी पद्धतिके मिश्रणसे, और खासकर एक क्यामें दूसरी क्याके मिश्रणसे, क्यांकालमें तथा उसके परिणाममें नाना-विध श्रमामश्रस्यका अनुभव होता गया, वैसे-वैसे कुशल विद्वानोंने कथाके भेदोंका स्पष्ट विभाजन करना भी शुरू कर दिया: श्रीर इसके साथ ही साथ उन्होंने हरएक कथाके लिए, अधिकारी, प्रयोजन, नियम-उपनियम आदिकी मर्यादा भी बाँधनी शुरू की । इसका स्पष्ट निर्देश हम सबसे पहले अञ्चपादके स्त्रोमें देखते हैं। कथाका यह शासीय-निरूपण इसके बादके समझ वाङ्मयमें श्राजतक सुस्थिर है। यद्यपि बीच-बीचमें बौद्ध श्रीर जैन तार्किकोने, श्रद्धपा-दकी बतलाई हुई कथासंबन्धी मर्यादाका विरोध और परिहास करके, अपनी-श्रपनी कुछ मित्र प्रगाली भी स्थापित की है; फिर भो सामान्य रूपसे देखा जाए तो सभी दार्शनिक परमराश्रोमें अखपादकी बतलाई हुई कथापद्धतिकी मर्यादा-का ही प्रमुख बना हन्ना है।

(इ) व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष, वैद्यक, छन्द और संगीत आदि अनेक पेसे विषय हैं जिनपर चर्चात्मक संस्कृत साहित्य काफी तादादमें बना है; फिर भी इम देखते हैं कि वित्तस्दा कथा के प्रवेश और विकासका केन्द्र तो केवल दार्शनिक साहित्य ही रहा है। इस अन्तरका कारण, विषयका स्वाभा- विक स्वरूपमेद ही है। दर्शनोंसे संबन्ध रखनेवाले सभी विषय प्राय: ऐसे ही हैं जिनमें क्लानाओंके साम्राज्यका यथेष्ट अवकाश है, और जिनकी चर्चामें कुछ भी स्थापन न करना और केवल खरडन ही खरडन करना यह भी आकर्षक बन जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि दार्शनिक चेत्रके सिवाय अन्य किसी विषयमें वितरडा कथाके विकास एवं प्रयोगकी कोई गुंजाइश नहीं है।

चर्चा करनेवाले विद्वानोंकी दृष्टिमें भी अनेक कारणांसे परिवर्तन होता रहता है। जब विद्वानोंकी दृष्टिमें सांप्रदायिक भाव और पद्धाभिनिवेश मुख्य-तथा काम करते हैं तब उनके द्वारा चाद कथाका सम्भव कम हो जाता है। तिस पर भी, जब उनकी दृष्टि आभिमानिक अदंष्ट्रतिसे और शुष्क यानिवलासकी कुत्रत दृत्तिसे आहत हो जाती है, तब तो उनमें जरूप कथाका भी सम्भव विरक्त हो जाता है। मध्य सुग और अवांचीन युगके अनेक प्रन्थोंमें वितरादा कथाका आश्रव लिए जानेका एक कारण उपसुष्क दृष्टिमेद मी है।

बाह्य और उपनिषद् कालमें तथा बुंद और महावीरके समयमें चर्चाओं की भरमार कम न थी, पर उस समयके भारतवर्षीय वातावरणों धार्मिकता, काश्यात्मिकता और चित्तशुद्धिका ऐसा और इतना प्रमाय अवश्य था कि जिससे उन चर्चाओं विवयं च्छाकी अपेद्धा सत्यज्ञानकी इच्छा ही विजेष-रूप के काम करती थी। यही सबब है कि इम उस अगके साहित्यमें अधिकतर खाद कथाका ही स्वरूप पाते हैं। इसके साथ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि उस अगके मनुष्य भी अन्तमें मनुष्य ही थे। अतएव उनमें भी विवयंच्छा, संप्रवायिकता और अइंताका तत्त्व, अनिवायं रूपसे थीड़ा बहुत काम करता ही था। जिससे कभी-कभी खाद कथामें भी खरूप और विवयंच्छा, संप्रवायक्ति कथामें विवयंचा जानते अनुजानते प्रवेश हो ही जाता था। इतना होते हुए भी, इस बातमें कोई संवेह नहीं, कि अतिम रूपमें उस समय प्रतिष्ठा सरवानेच्छाकों और बादकथाकी ही थी। जरूप और विवयं कथा करनेवालोंकी तथा किसों भी तरहसे उसका आअप लेनेवालोंकी, उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी जितनी शुद्ध खाद कथा करनेवालोंकी थी।

परंतु, अनेक ऐतिहासिक कारगोंसे, उपर्युक्त स्थितिमें बड़े जोरोंसे श्रंतर पड़ने लगा। बुद और महावीरके बाद, भारतमें एक तरफंसे शुख्यविजयकी हिंच प्रवत्त होने लगी; और दूसरी तरफंसे उसके साथ-ही-साथ शास्त्रविजयकी हिंच भी उत्तरोक्तर प्रवस होती चली। संप्रदायिक संघर्ष, जो पहले विद्यास्थान, धर्मस्थान और मठोंहीकी वस्तु थी, यह श्रव राज-समा तक जा पहुँचा। इस सवस्त्रे दार्शनिक विद्याखोंके खेत्रमें जल्प और वितरहाका प्रवेश श्रिषकाधिक

होने लगा और उसकी कुछ प्रतिष्ठा भी ऋषिक बढ़ने लगी। खुल्लमखुल्ला उन लोगोंकी पूजा और प्रतिष्ठा होने लगी जो 'येन केन प्रकारेख' प्रतिवादीको हरा सकते थे एवं हराते थे। अब सभी संप्रदायवादियोंको फिक होने लगी, कि किसी भी तरहसे अपने-अपने सम्प्रदायके मंतव्योकी विरोधी संप्रदायिकोसे रखा करनी चाहिए। सामान्य मनुष्यमें विजयकी तथा लाभस्यातिकी इच्छा साहजिक ही होती है। फिर उसको बढते हुए संकुचित सांप्रदायिक भावका सहारा मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या ' जहाँ देखो वहाँ विद्या पढने-पढ़ानेका, तथा-चर्चा करनेका प्रतिष्ठित लच्च यह समक्षा जाने लगा, कि जल्प कथासे नहीं तो अन्तमें वितराहा कथासे ही सही, पर प्रतिवादीका मुख बंद किया जाए और अपने सांप्रदायिक निक्षयोंकी रखा की जाय।

चन्द्रगुप्त और अशोकके समयसे लेकर आगेके साहित्यमें हम जल्प औरी वितरहाक तस्त्र पहलेकी अपेदाा कुछ अधिक स्पष्ट पाते हैं। ईसाडी दूसरी तीसर शताब्दीके माने जानेवाले नागार्जुन और अस्त्रपाद्की कृतियाँ हमारे इस कथनकी सासी हैं।

नागार्जुनकी कृति विम्नहृष्यावर्तिनी को लीजिए या माध्यमिकका-रिकाको लीजिए और ध्यानसे उनका अवलोकन कीजिए, तो पता चल जाएगा कि दार्शनिक चिन्तनमें वादकी आहमें, याबादका दामन पक्रकर उसके पीछे-पीछे, जल्प और वितयहाका प्रवेश किस कदर होने सग गया था। हम यह तो निर्यायपूर्वक कभी कह नहीं सकते कि नागार्जुन सस्य-जिज्ञासासे प्रेरित था ही नहीं, और उसकी कथा सर्वया वादकोटिसे बाह्य है; पर इतना तो हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि नागार्जुनकी समग्र शैली, जल्म और वितयहा कथाके इतनी नजदीक है कि उसकी शैलीका साधारण अम्यासी, बड़ी सर-लतासे, जल्म और वितयहा कथाकी ओर खुदक सकता है।

श्रद्धपादने श्रपने श्रतिमहत्त्वपूर्णं स्त्रात्मक संग्रह प्रथमें खाद, जलप और वित्तग्रह्धाका, केवल श्रलग-श्रलग लच्चण ही नहीं वतलाया है बल्कि उन कथाओं के श्रिषकारी, प्रयोजन श्रादिकी पूरी मर्यादा भी स्चित की है। निःसंदेह श्रद्ध-पादने श्रपने स्वोमें को कुछ कहा है श्रीर को कुछ स्पष्टीकरण किया है, वह केवल उनकी करूपना या केवल श्रपने समयकी स्थितिका चित्रण मात्र ही नहीं है, बल्कि उनका यह निरूपण, श्रातिपूर्वकालसे चली श्राती हुई दार्शनिक विद्वानीकी मान्यताश्रोका तथा विचाक खेत्रमें विचरनेवालोंकी मनोदशाका जीवित प्रतिचिम्ब है। निःसंदेह श्रद्धपादकी हथ्टिमें वास्तिविक महत्व तो 'वादक्या'का ही है, फिर भी वह स्पष्टता तथा बलपूर्वक, यह भी मान्यता श्रकट करता है कि केवल

'जल्म' ही नहीं बल्कि 'वितयहा' तकका भी आश्रय लेकर अपने तस्वद्यानकी तथा अपने सम्प्रदायके मंतव्योंकी रहा करनी चाहिए। कांटे मले ही मेंक देने योग्य हो, फिर भी पीघोंकी रहाके बास्ते वे कभी-कभी बहुत उपादेय भी हैं। अद्युपादने इस दृष्टान्तके द्वारा 'जल्म' और 'वितयहाकथा'का पूर्व समयसे माना जानेवाला मात्र औचित्य ही प्रकट नहीं किया है, बल्कि उसने खुद भी अपने सूत्रोंमें, कभी-कभी पूर्वपद्मीको निरस्त करनेके लिए, स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे, 'जल्म'का और कभी 'वितएहा' तकका आश्रय लिया जान पहता है। '

मनुष्यकी साहजिक विजयवृत्ति और उसके साथ मिली हुई सांप्रदायिक मोहवृत्ति—ये दो कारमा तो दार्शनिक स्वेत्रमें में ही, फिर उन्हें ऋषिकल्य विदानोंके दारा किये गए 'जल्य' और 'वितयहा कथा'के प्रयोगके समर्थनका सहारा मिला, तथा कुछ असाधारमा विद्वानोंके द्वारा उक्त कथाकी शैलीमें लिखे गए प्रन्थोंका भी समर्थन मिला। ऐसी स्थितिमें फिर तो कहना ही क्वा था ! आगमें मृताहृतिकी नीवत आ गई। जहाँ देखो वहाँ अकसर दार्शनिक स्वेत्रमें 'जल्य' और 'वितयहा' का ही बोलवाला शुरू हुआ। यहाँतक कि एक बार ही नहीं बल्कि अनेक बार 'जल्य' और 'वितयहा' कथाके प्रयोगका निषेच करनेवाले तथा उसका अनी वित्य वतलानेवाले बुद्धि एवं चरित्र प्रगल्म ऐसे खुद बीद्ध तथा जैन तत्त्वसंस्थापक विद्वान् तथा उनके उत्तराधिकारी भी 'जल्य' और 'वितयहा' कथाके शिलोसे या उसके प्रयोगसे वितकुल अळूते रह न सके। कभी-कभी तो उन्होंने यह भी वह दिया कि यद्यपि 'जल्य' और 'वितयहा' सर्वया वत्यं है सथापि पारस्थिति विशेषमें उसका भी उपयोग है।'

इस तरह कथाओं के विधि-निषेपकी दृष्टिसे, या कथाओं का आश्रव लेकर की जानेवाली प्रत्यकारकी शैलीकी दृष्टिसे, हम देखें, तो हमें स्पष्टतवा मालुम पड़ता है कि वात्स्यायन, उद्धोतकर, दिङ्नाम, धर्मकीतिं, सिद्धसेन, समन्तमद्र, कुमारिल, शंकराचार्य आदिकी कृतियाँ 'शुद्ध वादक्या' के नमूने नहीं हैं। जहाँ तक अपने-अपने संप्रदायका तथा उसकी अवातर शालाओं का संबंध है वहाँ तक तो, उनकी कृतियों में 'वादक्या'का तत्त्व सुर-जित है, पर जब विरोधी संप्रदायक साथ चर्चाका मौका आता है तब ऐसे

१. देखो न्यायसूत्र, ४. २. ४०।

२. देखो, उ॰ यशोविजयजीकृत वादद्वात्रिशिका, रुलो॰, ६ — अयमेव विषेयस्तत् तस्वज्ञेन तपस्विमा। देशावपेचायाऽम्योऽपि विज्ञाय गुरुलाधवम्॥

RS

विशिष्ट विद्वान भी, थोड़े बहुत प्रमास्त्रमें, विशुद्ध 'कल्प' और 'वितरहा' कथाकी ओर नहीं तो कमसे कम उन कथाओं की शैलीकी ओर तो, अवश्य ही सुक जाते हैं। दार्श निक विद्वानों की यह मनोहत्ति नवीं सदीके वादके साहित्यमें ती और भी तीव्रतर होती जाती है। यहां सबब है कि हम आगे के तीनों मतों के साहित्यमें विरोधी संप्रदायके विद्वानों तथा उनके स्थापकों के प्रति अत्यंत कड़ आ-पनका तथा तिरस्कारका भाव पाते हैं।

मध्य युगके तथा अर्वाचीन युगके वने हुए वार्शनिक साहित्यमें ऐसा भाग वहुत वहा है जिसमें 'वाद की अपेका 'जल्पकया'का ही प्राधित्य है। नागा- मुँ नने जिस 'विकल्पजाल' की प्रतिष्ठा की थी और बादके बौद्ध, वैदिक तथा जैन तार्किकोंने जिसका पोयण एवं विस्तार किया था, उसका विकसित तथा विशेष दुरुद स्वरुप हम श्रीहर्षके खरुद नकरुद खाद्य एवं चित्सुखावार्य- की चित्सुखों आदिमें पाते हैं। वेशक ये सभी प्रन्य 'जल्प कथा' की ही प्रधानतावाले हैं, क्यों कि इनमें लेखकका उद्देश्य स्वपन्नस्थापन ही है, फिर भी इन प्रत्येकी शैलीमें 'वितयहा' की छावा अति स्पष्ट है। यो तो 'जल्प' और 'वितयहा' कथाके बीचका अन्तर इतना कम है कि अगर प्रत्यकारके मनोमाव और उद्देश्यकी तरफ हमारा ध्यान न जाए, तो अनेक बार हम यह निर्णय ही नहीं कर सकते कि वह प्रन्य 'जल्प शैली'का है, या वितयहा शैलांका। जो कुछ हो, पर उपर्युक्त चर्चासे हमारा अभिप्राय इतना ही मात्र है कि मध्य युग तथा अर्वाचीन युगके सारे साहित्यमें शुद्ध वितयहाशैलीके प्रन्य नाम-मात्रके हैं।

- ( उ ) इम दार्शनिक साहित्यकी शैलीको संचेपमें पाँच विभागोमें बाँट सकते हैं—
  - (१) कुछ प्रन्य ऐसे हैं जिनकी शैली मात्र प्रतिपादनात्मक है, जैसे-

र. इस विषयमें गुजरातीमें सिखी हुई 'साम्प्रदायिकता अने तेना पुरा-वाओनुं दिन्दर्शन' नामक इमारी लेखमाला, जो पुरातत्त्व, पुस्तक ४, पू० १६६ से शुरू होती है, देखें।

२. हेतुविडम्बनोपाय अभी अपा नहीं है । इसके कर्ताका नाम द्वात नहीं हुआ । इसकी लिखित प्रति पाटण्के किसी भागडारमें भी होनेका स्मरण है । इसकी एक प्रति प्नाके भागडारकर इन्स्टिट्यूटमें है जिसके ऊपरसे न्यायाचार्य पं भहेन्द्रकुमारने एक नकल कर ली है । वही इस समय हमारे सम्मुख है ।

माएडक्यकारिका, सांस्प्रकारिका, तत्त्वार्थाधिगमस्त्र, श्रमिधर्म-कोष, प्रशस्त्रपादभाष्य, न्यायप्रवेश, न्यायविन्दु श्रादि ।

(२) कुछ मन्य ऐसे हैं जिनमें स्वसंप्रदायके प्रतिपादनका माग अधिक और अन्य संप्रदायके खरडनका भाग कम है—जैसे शाबरभाष्य।

- (३) कुछ अन्य ऐसे हैं जिनमें परमतोका स्वरडन विस्तारसे है और स्वमतका स्थापन थोड़ेमें हैं, जैसे—माध्यमिक कारिका, खएडनखएड-खाद्य आदि।
- (४) कुछ प्रन्थ ऐसे हैं जिनमें लरडन और मरडन समप्रमाण है या साथ-ही-साथ चलता है, जैसे—बात्स्यायन भाष्य, मीमांसा श्लोकचा-र्तिक, शांकरभाष्य, प्रमासवार्तिक आदि।
- (५) बहुत थोड़े पर ऐसे अंथ भी मिलते हैं जिसमें स्वपन्नके प्रतिपादनका नामोनिशान तक नहीं है और दूसरेके मन्तव्योका खरडन-ही-खरडन मात्र है। ऐसे शुद्ध वैत्रविडक शैलीके अन्य इस समय हमारे सामने दो हैं—एक प्रस्तुत तस्वोपस्रवसिंह और दूसरा हेतुविडम्बनोपाय।

इस विवेचनासे प्रस्तुत तस्वीपप्तव प्रत्यकी शैलाका दार्शनिक शैलियोम

क्या स्थान है यह हमें स्पष्ट मालूम पड़ जाता है।

यद्यपि 'तस्त्रीपण्लवसिंह और 'हेतुविडम्बनीपाय' इन दोनोंकी शैली शुद खरदनात्मक ही है, फिर भी इन दोनोंकी शैलीमें थोड़ासा अन्तर भी है जी

मध्ययुगीन और अर्वाचीनकालीन शैलीके भेदका स्पष्ट द्यांतक है।

दसवी शताब्दीके पहलेके दार्शनिक साहित्यमें व्याकरण और अलंकारके पारिष्ठत्यको पेट भरकर व्यक्त करनेकी कृतिम कोशिश नहीं होती थी। इसी तरह उस अनके व्याकरण तथा अलंकार विषयक साहित्यमें, न्याय एवं दार्शनिक तस्त्रोंको लवालव भर देनेकी मी अनावश्यक कोशिश नहीं होती थी। जब कि दसवीं सदीके बादके साहित्यमें हम उक्त दोनों कोशिशों उत्तरोत्तर अधिक परिमाणमें पाते हैं। दसवीं सदीके बादका दार्शनिक, अपने अन्यकी रचनामें तथा प्रत्यच चर्चा करनेमें, वह ध्यान अधिक अधिक रखता है, कि उसके अन्यमें और संमाणगामें, व्याकरणके नव-नव और जटिल प्रयोगीको तथा आलंकारिक तन्त्रोंकी वह अधिक से अधिक मात्रा किस तरह दिखा सके। वादी देवस्तरिका स्याहादरज्ञाकर, श्रीहर्षका खरुदनस्वरुदस्वाद्य, रज्ञमरुद्धनकी जल्पकल्पलता आदि दार्शनिक प्रत्य उक्त वृत्तिके नमूने हैं। दूसरों तरफसे वैयाकरणों और आलंकारकोंमें भी एक ऐसी वृत्तिका उदय हुआ, जिससे प्रेरित होकर वे न्यायशास्त्रके नवीन तन्त्रोंको एवं जटिल परिभाषाओंको

अपने विषयके सुद्म चितनमें ही नहीं पर प्रतिवादीको चुप करनेके लिए भी काममें लाने लगे। बारहवीं सदीके गंगेशने 'अवच्छेदकता', 'प्रकारता', 'प्रतियोगिता' आदि नवीन परिभाषाके द्वारा न्यायशास्त्रके बाह्य तथा आन्तरिक स्वरूपमें युगान्तर उपस्थित किया और उसके उत्तराधिकारी मैथिल एवं वंगाली वार्किकोंने उस दिशामें आधार्यजनक प्रगति की। न्यायशास्त्रकी इस सुद्म पर जटिल परिभाषाको तथा विचारसरखींको वैयाकरखों और आलंकारिकों तकने अपनाया। वे न्यायकी इस नवीन परिभाषाके द्वारा प्रतिवादियोंको परास्त करनेको भी वैसी ही कोशिश करने लगे, जैसी कुछ दार्श्वानक विद्वान् व्याकरखा और अलंकारकी चमत्कृतिके द्वारा करने लगे थे। नागोजी भट्टके शुक्टरेन्दु-शिक्टर आदि प्रन्य तथा अगन्नाथ कविराजके रसगंगाधर आदि प्रन्य नवीन न्यायशैलीके जीवंत नमूने हैं।

यद्यपि 'हेतुविडम्बनोपाय'को शीलो 'तस्वोपप्तवसिह'को शैलो जैसी शुद्ध वैतिष्टिक ही है, फिर भी दोनोंमें युगमेदका अन्तर स्पष्ट है। तस्वोपप्तवसिहमें दार्शनिक विचारोंकी सुद्दमता और अटिलता ही मुख्य है, भाषा और अलंकारकी खटा उसमें वैसी नहीं है। जब कि हेतुविडम्बनोपायमें वैसाकरस्थोंके तथा आलंकारिकोंके भाषा-चमत्कारकी आकर्षक छटा है। इसके सिवाय इन दोनों अन्योंमें एक अन्तर और भी है जो अतिशय विषयसे संबंध रखता है। तस्वा-पप्तवसिहका खरडनमार्ग समग्र तत्वोंको लद्दपमें रखकर चला है, अत्यव उसमें दार्शनिक परंपराओंमें माने जानेवाले समस्त प्रमार्थोंका एक-एक करके खरडन किया गया है; जब कि हेतुविडम्बनोपायका खरडनमार्ग केवल अतु-मानके हेतुको लद्दपमें रख कर शुरू हुआ है, इसलिए उसमें उतने खरडनीय प्रमार्थोंका विचार नहीं है जितनोंका तस्वोपप्तवमें है।

इसके सिवाय एक वड़े महत्त्वकी ऐतिहासिक बस्तुका भी निर्देश करना यहाँ जरूरी है। तस्वोपप्लवसिंहका कर्ता जयराशि तस्वमात्रका बैतिरिडक शैलीसे खरडन करता है और अपनेको बृह्यस्पतिकी परस्पराका बतलाता है। जब कि हेत्रविद्यम्बनोपायका कर्ता जो कोई जैन है—जैसा कि उसके प्रारम्भिक भागसे स्तष्ट है—आस्तिक स्पसे अपने इष्ट देवको नमस्कार भी करता है और केवल खरडनचातुरीको दिखानेके बास्ते ही हेत्रविडम्बनोपायकी रचना

 <sup>&#</sup>x27;प्रसम्य श्रीमदर्हन्तं परमाध्मानमञ्जयम् ।
 देतीर्विडम्बनीपायी निरपादः प्रतायते ॥'

इरना बतलाता है । जयराशिका उद्देश्य कैवल खरडनचातुरी बतलानेका वा उसे दूसरोंको सिलानेका ही नहीं है चिलक अपनी चार्चाक मान्यताका एक नया रूप प्रदर्शित करनेका भी है । इसके विपरीत हैतुचिडम्पनीपायके रचयिताका उद्देश्य अपनी किसी परम्पराके स्वरूपका बतलाना नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही बतलानेका है कि विवाद करते समय अगर प्रतिवादीको चुप करना हो तो उसके स्थापित पद्धमेंसे एक साध्य या हेतुबाक्यकी परीचा करके या उसका समूल खरडन करके किस तरह उसे चुप किया जा सकता है।

### चार्वाक दर्शनमें प्रस्तुत प्रन्थका स्थान

प्रस्तुत प्रन्थ चार्चाक संप्रदायका होनेसे इस जगह इस संस्प्रदायके संबन्धमें नीचे लिखी बातें हातव्य हैं।

- ( अ ) चार्वाक संप्रदायका इतिहास
- (इ) भारतीय दर्शनोंमें उसका स्थान
- (उ) चार्वाक दर्शनका साहित्य
- ( श्र ) पुराने उपनिषदों में तथा स्त्रहता है जैसे प्राचीन माने जाने-बाले जैन श्रागममें भूतवादी वा भूतचैतन्यवादी रूपसे चार्बाक मतका निर्देश है । पाणिनिके स्वमें श्रानेवाला नास्तिक शब्द भी श्रनात्मवादी चार्बाक मतका ही स्वक है । बौद दीषानिकाय में भी भूतवादी और श्रक्रियवादी रूपसे दो

रै. अन्यकार शुक्तमें ही कहता है कि—''इह हि यः क्रांश्रदिपश्चित् प्रच-षडप्रामाणिकप्रकारडश्रेणीशिरोमणीयमानः सर्वाङ्गीणानणीयः प्रमाणघोरणीप्र-गुणीमवदलगडपारिडरयोड्डामरता स्वात्मान मन्यमानः स्वान्यानन्यतमसीजन्य-घन्यित्रभुवनमान्यवदान्यगणावगणानानुगुणानणुतत्तद्भिणितरण्यक्रंरणितस्य-मानाभिमानः अप्रतिहतप्रसरप्रवर्रानरवत्तसस्यस्कानुमानपरम्परापरागोम वेतिनिस्तुष-मनीषाविशेषोन्मियनमनीषिपरिष्वनाप्रत्पत्ययोदप्रमहीवोमहीयस्नमानः शतमखगुक-मुखाद्गविमुखताकारिहारिसर्वतोमुखशेमुणीमुखरासंस्थासद्भियाविहस्याते पर्यदिदितस-मप्रतक्षकर्ववितर्कण्प्रवर्णः प्रामाणिकप्रामणीः प्रमाण्यति तस्याशयस्या-हङ्कारप्राम्भारतिरस्काराय चाकविचारचातुरीगरीयश्चतुरनरचेतश्चमस्काराय च किञ्चिदुच्यते।''

 <sup>&#</sup>x27;विज्ञानवन एवेतेम्यो भूतेम्यः समुत्याय तान्येवातु विनश्यति न प्रेत्यसंज्ञा अस्तीति''—बृहदारस्थकोपनिषद्, ४, १२.

३. स्त्रकृताञ्च, ए० १४, २८१।

तीर्थिकोंका स्वन है। चाण्क्यके अधंशास्त्रमें लोकायतिक मतका निरंश उसी मृतवादी दर्शनका बोधक है। इस तरह 'नास्तिक' 'मृतवादी' 'लोका-यितक' 'अक्रियवादी' आदि जैसे शब्द इस संपदायके अधंमें मिलते हैं। पर उस प्राचीन कालके साहित्वमें 'चार्वाक' शब्दका पता नहीं चलता। चार्वाक मतका पुरस्कर्ता कीन था इसका भी पता उस युगके साहित्वमें नहीं मिलता। उसके पुरस्कर्ता रूपसे बृहस्पित, देसगुर आदिका जो मन्तव्य प्रचलित है वह संभवतः पौराखिकोंकी कल्पनाका ही फल है। पुराखोंमें चार्वाक मतके प्रवर्तकका जो वर्णन है वह कितना साधार है यह कहना कठिन है। फिर भी पुराखोंका वह वर्णन, अपनी मनोरखकता तथा पुराखोंकी लोकप्रियताके कारण, जनसाधारखामें और विद्वानोंमें भी रूढ हो गया है; और सब कोई निर्विदाद रूपसे यही कहते और मानते आप हैं कि बृहस्पति ही चार्वाक मतका पुरस्कर्ता है। जहाँ कहीं चार्वाक मतके निदशंक वाक्य या सूत्र मिलते हैं वहाँ वे वृहस्पति, सुरगुक आदि नामके साथ ही उद्धृत किये हुए पाए जाते हैं।

(इ) भारतीय दर्शनोंको हम संदोपमें चार विभागोंमें बाँट सकते हैं।

- १. इन्द्रियाधिपस्य पच
- २. अनिन्द्रियाधिपत्य पञ्च
- ३. उभयाधिपत्य पत्त
- ४. आगमाधिपत्य पञ्च

१. जिस पचका मन्तव्य यह है कि प्रमाणकी सारी शक्ति इन्द्रियोंके उपर ही अवलम्बित है। मन खुद इन्द्रियोंका अनुगमन कर सकता है पर वह इन्द्रियोंको मददके सिवाय कहीं भी अर्थात् जहाँ इन्द्रियोंकी पहुँच न हो वहाँ—प्रकृत होकर सच्चा ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता, सच्चे ज्ञानका अगर सम्भव है तो वह इन्द्रियोंके द्वारा ही—यह है इन्द्रियाधिपस्य पच । इस पच्चमें चार्वाक दर्शन ही समाविष्ट है। इसका तास्पर्य यह नहीं कि चार्वाक अनुमान या

१. देखो, दीधनिकाय, ब्रह्मजालगुच, ए० १२; तथा सामञ्जयस्त्रमुच, ए० २०—२१।

२. विष्णुपुराया, तृतीयश्रंशा, अध्याय—१७। कथाके लिए देलो सर्व-दर्शनसंग्रहका पं॰ अम्यंकरशास्त्री लिखिन उपोद्यात, पृ॰ १३२।

रे. तस्त्रोपस्तव, पृ० ४५ ।

४. तस्वीपप्लयमें बृहस्पतिको सुरुगुर भी कहा है—१० १२५। खरडन-खरडखायमें भगवान् पुरगुरुको लोकायतिक सूत्रका कर्ता कहा गया है—१० ७।

शब्दव्यवहार रूप आगम आदि प्रमासोंको, जो प्रतिदिन सर्वेसिद्ध व्यवहारकी वस्तु है, न मानता हो; फिर भी चार्वाक अपनेको जो प्रत्यच्यमात्रवादी— इन्द्रिय प्रत्यचमात्रवादी कहता है, इसका अर्थ इतना ही है कि अनुमान, शब्द आदि कोई भी लौकिक प्रमास क्यों न हो, पर उसका प्रामासय इन्द्रिय प्रत्यचके संवादके सिवाय कभी सम्भव नहीं। अर्थात् इन्द्रिय प्रत्यचसे वाधित नहीं ऐसा कोई भी जानव्यापार यदि प्रमास कहा जाए तो इसमें चार्याकको आपत्ति नहीं।

२. श्रानिन्द्रियके श्रन्तः करण्—मन, विक्त श्रारे श्रास्मा ऐसे तीन श्रयं फलित होते हैं, जिनमेंसे विचरूम श्रानिन्द्रयका श्राविपत्य माननेवाला श्रानिन्द्रयक्ति हो। इस पद्धमें विश्वानवाद, श्रन्यवाद श्रीर शाह्यर-वेदान्तका समावेश होता है। इस पद्धके श्रनुसार यथार्यशानका समाव विश्वद्ध विचके हारा ही माना जाता है। यह पद्ध इन्द्रियों श्री सर्वशानजननशक्तिका सर्वथा इन्कार करता है और कहता है कि इन्द्रियों वास्तविक शान करानेमें पंगु ही नहीं विलक श्रोखेवाज मी श्रवश्य हैं। इनके मन्तव्यका निष्कर्ष इतना ही है कि चित्त-खासकर ध्यानशुद्ध सास्त्वक विक्तसे वाधित या उसका संवाद प्राप्त न कर सकनेवाला कोई शान प्रमाण हो ही नहीं सकता, चाहे वह फर मले ही लोकव्यवहारमें प्रमाण करसे माना जाता हो।

रे. उभयाधिपस्य पत्त वह है जो चार्याककी तरह इन्द्रियोंको ही सब कुछ मानकर हिन्द्रय निरपेच मनका असामध्ये स्वीकार नहीं करता; श्रीर न इन्द्रियोंको ही पंतु या धालेबाज मानकर केवल श्रिनिन्द्रिय या चित्तका ही सामध्ये स्वीकार करता है। यह पत्त मानता है कि चाह मनकी मददसे ही सही, पर इन्द्रियों गुण्यसम्पन्न हो सकती हैं और वास्तविक सान पैदा कर सकती हैं। इसी तरह यह पत्त यह भी मानता है कि इन्द्रियोंकी मदद जहाँ नहीं है चहाँ भी अनिन्द्रिय यथार्थ सान करा सकता है। इसीले इसे उभयाधिपस्य पत्त कहा है। इसने सांख्य योग, न्याय-चेशेषिक श्रीर मीमांसक आदि दर्शनोंका समावेश है। सांख्य योग, न्याय-चेशेषिक श्रीर मीमांसक आदि दर्शनोंका समावेश है। सांख्य योग, न्याय-चेशेषिक श्रीर मीमांसक आदि दर्शनोंका समावेश है। सांख्य योग इन्द्रियोंका साद्गुएय मान कर भी श्रन्तः करणकी स्वतंत्र यथार्थशिक मानता है। न्याय-वैशेषिक श्रादि भी मनकी वेसी ही शक्ति मानते हैं। पर फर्क वह है कि सांख्य-योग श्रात्माका स्वतंत्र प्रमाणासामध्ये नहीं मानते हैं। पर पर्क वह के न्याय-वैशेषिक श्रादि, चाहे इंश्वरकी श्रात्मका ही सही, पर श्रात्मका स्वतन्त्र प्रमाणासामध्ये मानते हैं। श्रियांत् वे शरीर मनका समाव होनेपर भी इंश्वरमें श्रात्मका मानते हैं। वैभाषिक श्रीर सीनान्तिक

भी इसी पचके अन्तर्गत हैं, क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मन दोनोंका प्रमाण-सामध्य मानते हैं।

४. आगमाधिपस्य पद्ध वह है जो किसी-न-किसी विषयमें आगमके सिवाय किसी इन्द्रिय या अनिन्द्रियका प्रमास्थामध्ये स्वीकार नहीं करता। यह पद्ध केवल पूर्वमोमांसाका ही है। यदापि वह अन्य विषयोंमें सास्ययोगादिकी तरह उभयाधिपत्य पद्धका ही अनुगामी है, किर भी धर्म और अधर्म इन दो विषयोंमें वह आगम मात्रका ही सामर्थ्य मानता है। यो तो खेदास्तके अनुसार ब्रह्मके विषयमें भी आगमका ही प्राधान्य है; किर भी वह आगमाधिपत्य पद्धमें इस-लिए नहीं आ सकता कि ब्रह्म विषयमें ध्यानशुद्ध अन्तःकरणका भी सामध्ये उसे मान्य है।

इस तरह, चार्वाक मान्यता इन्द्रियाधिपत्य पद्मकी अनुवर्तिनी ही सर्वत्र मानी जाती है। फिर भी प्रस्तुत प्रत्य उस मान्यताके विषयमें एक नया प्रस्थान उपस्थित करता है। क्वोंकि इसमें इन्द्रियोंकी वधार्थशन उत्पन्न करनेकी शक्तिका भी खरडन किया गया है श्रीर लौकिक प्रत्यद्भ तकको भी प्रमाख माननेसे इन्कार कर दिया है। अतप्य प्रस्तुत अन्यके श्रामप्रायसे चार्वाक मान्यता दो विभागोंमें बँट जाती है। पूर्वकालीन मान्यता इन्द्रियाधिपत्य पद्ममें जाती है, और जयररशिकों नई मान्यता प्रमाखोपप्रत्व पद्ममें श्रातों है।

(उ) चार्वाक मान्यता का कोई पूर्ववर्ती अन्य अख्यह रूपसे उपलब्ध नहीं है। अन्य दर्शन अन्योमें पूर्वपद्ध रूपसे चार्वाक मतके मन्तव्यके साथ कहीं कहीं जो कुछ वाक्य या सूत्र उद्धृत किये हुए मिलते हैं, यहां उसका एक मात्र साहित्य है। यह भी जान पड़ता है कि चार्वाक मान्यताको व्यवस्थित रूपसे लिखनेवाले विद्वान् शायद हुए ही नहीं। जो कुछ बृहस्पतिने कहा उसीका छिन्तिम अंश उस परम्पराका एक मात्र आचीन साहित्य कहा जा सकता है। उसी साहित्यके आधार पर पुरागोंमें भी चार्वाक मतको प्रक्षवित किया गया है। आठवीं सदीके जैनाचार्य हरिभव के यहदर्शनसमुख्यमें और तेरहवीं-चौद-हवीं सदीके जैनाचार्य हरिभव के यहदर्शनसमुख्यमें और तेरहवीं-चौद-हवीं सदीके माध्यसाखार्य कृत सर्वदर्शनसंग्रहमें चार्वाक मतके वर्णनके साथ कृष्ठ पद उद्धृत मिलते हैं। पर जान पड़ता है, कि ये सब पद्य, किसी चार्वाक काचार्यकी कृति न होकर, और और विद्वानोंक द्वारा चार्वाक मतन्य स्थान रूपसे वे समय समय पर बने हुए हैं।

इस तरह चार्याक दर्शनके साहित्यमें प्रस्तुत प्रन्थका स्थान बड़े महत्त्वका है। क्योंकि यह एक ही प्रन्य हमें ऐसा उपलब्ध है जो चार्याक मान्यताका अस्तरह प्रन्थ कहा जा सकता है।

#### विषय परिचयं

प्रस्तुत प्रत्यमें किस-किस विषयकी चर्चा है और वह किस प्रकार की गई है इसका संद्वित परिचय प्राप्त करनेके लिए नीचे लिखी वातों पर थोड़ासा प्रकाश डालना जरूरी है।

- (१) प्रन्यकारका उद्देश्य श्रीर उसकी सिद्धिके वास्ते उसके द्वारा श्रव-लंबित मार्ग ।
- (२) किन-किन दर्शनोके और किन-किन आचायोंके सम्मत प्रमास्त्रच्यांका खरडनीय रूपसे निर्देश है।
- (३) किन-किन दर्शनोंके कीन-कौनसे प्रमेयोंका प्रासंगिक खरडनके बास्ते निर्देश है।
- (४) पूर्वकालीन और समकालीन किन-किन विद्वानोंकी कृतियोंसे खरहन-सामग्री ली हुई जान पड़ती है।
- (५) उस खरहन-सामग्रीका अपने अभिप्र तकी सिद्धिमें बम्धकारने किस तरह उपयोग किया है।
- (१) हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रन्यकारका उद्देश्य, समग्र दर्शनीकी छोटी-वही सभी मान्यतात्रोंका एकमात्र खरहन करना है। प्रन्यकारने यह सोचकर कि सब दर्शनीके अभिमत समग्र तत्वोंका एक एक करके खरहन करना संभव नहीं; तब यह विचार किया होगा कि ऐसा कौन मार्ग है जिसका सरलतासे अवलम्बन हो सके और जिसके अवलम्बनसे समग्र तत्वोंका खरहन आप ही-आप सिद्ध हो जाए। इस विचारमेंसे अन्यकारको अपने उद्देशकी खिद्धका एक अमोप सार्ग सुक्त पड़ा, और वह यह कि अन्य सब बातोंके खरहनकी और मुख्य लद्ध न देकर केवल प्रमाण्खणहन ही किया जाए, जिससे प्रमाणके आधारसे सिद्ध किये जानेवाले अन्य सब तत्त्व या प्रमेप अपने आप ही खरिहत हो सकें। जान पड़ता है प्रन्यकारके मनमें जब यह निर्णय स्थिर बन गया तब फिर उसने सब दर्शनोंके अभिमत प्रमाण्लक्षकोंके खरहनकी तैयारी की। प्रन्यके अरम्भमें ही वह अपने इस मावकी त्यष्ट शब्दोंमें व्यक्त करता है। यह सभी प्रमाण प्रमेयवादी दार्शनिकोंको ललकार कर कहता है कि—'आए लोग जो प्रमाण और अभियक्ती स्थवस्था मानते हैं उसका

१, 'श्रय कयं तानि न सन्ति ! तदुच्यते — सल्लक्ष्यानियन्यनं मानव्यवः स्थानम्, माननियन्यना च मेयस्थितिः, तदमावे तयोः सद्व्यवहारविषयस्यं कथम् !.....स्थादि । तस्योपप्लव, पृ० १. ।

श्राधार है प्रमालका यथार्थ लक्त्स । परन्त विचार करने पर जब कोई ममाणका लच्चण ही निर्दोप सिद्ध नहीं होता तब उसके आधार पर बतलाई जानेवाली प्रमास प्रमेयकी व्यवस्था कैसे मानो जा सकती है ?' ऐसा कहकर, वह फिर एक-एक करके प्रमाखलच्चाका कमशाः लगडन करना आरंभ करता है। इसी तरह अन्यके अन्तमें भी उसने अपने इस निर्गीत मार्गको दोहरामा है और उसकी सफलता भी सचित की है। उसने सप्ट शब्दोंने कहा है कि—'जब कोई प्रमाणलच्चण ही ठीक नहीं बनता तब सब तत्त्व आप ही आप बाधित या असिद्ध हो जाते हैं। ऐसी दशामें बाधित तत्त्वोंके आधारपर चलाये जानेवाले सब व्यवहार वस्ततः अविचाररमणीय ही हैं। अर्थात् शास्त्रीय और लोकिक अयवा इंडलीकिक और पारलीकिक-सब प्रवृत्तियोंकी सुन्दरता सिर्फ अविचारहेतक ही है | विचार करनेपर वे सब व्यवहार निराधार सिद्ध होनेके कारण निर्जीव जैसे शोमाहीन हैं । अन्यकारने अपने निर्णयके अनुसार यदापि दार्शनिकाँके श्रमिमत प्रमाण्लच्योंकी ही खरडनीय रूपसे मीमांसा शुरू की है और उसीपर उसका जोर है: फिर भी वह यीच-बीचमें प्रमाणलच्चणीके स्नलाया कुछ स्नन्य प्रमेवीका भी खरहन करता है। इस तरह प्रमाणलक्षणोंके खरहनका ध्येय रखनेवाले इस प्रन्थमें थोडेसे श्रन्थ प्रमेयोंका भी खरडन मिलता है।

(२) न्याय, मीमांसा, सांख्य, बीख, वैयाकरण और पौराणिक इन छह दश्नेंनेक अभिमत लख्योंको, अन्यकारने लयहनीय रूपसे लिया है। इनमेंसे कुछ लख्य ऐसे हैं जो प्रमाणसामान्यके हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रमाणसामान्यके हैं और कुछ ऐसे हैं जो विशेष विशेष अमाणके हैं। प्रमाणसामान्यके लख्या सिर्फ मीमांसा और बौद्ध— इन दो दर्शनोंके लिये गर हैं। मीमांसासम्मत प्रमाणसामान्यकच्या जो अन्यकारने लिया है वह कुमारिलका माना जाता है, फिर मी इसमें सदेह नहीं कि वह लख्या पूर्ववर्ती अन्य मीमांसकोंको भी मान्य रहा होगा। अन्यकारने वौद्ध दर्शनके प्रमाणसामान्य संबंधी दो लख्या चर्चाके लिये हैं जो प्रगट रूपसे धर्मकीर्तिके माने जाते हैं, पर जिनका मूल दिङ्नागके विचारमें भी अवश्य है।

विशेष प्रमाणोके लच्चण जो प्रन्यमें श्राए हैं वे न्याय, मीमांसा, सांस्य, बौद्ध, पौराणिक श्रीर वैयाकरणोंके हैं।

१ देखो प्र• २२ और २७। २ देखो, प्र• २७ और २८।

न्याय दर्शनके प्रत्यक्त, अनुमान, उपमान और आगम इन चारी प्रमाणीके विशेष लक्कण अन्यमें आए हैं और वे अक्कपादके न्यायस्त्रके हैं।

सांस्य दर्शनके विशेष प्रमाणीमेंसे केवल प्रत्यक्तका ही लक्षण लिया गया है, को इंश्वरकृष्णुका न होकर वार्षगरयका है।

बौद्ध दर्शन प्रत्यच श्रीर श्रनुमान इन दो प्रमाखोको ही मानता है। प्रम्थकारने उसके दोनों प्रमाखोके लच्च चर्चाके वास्ते लिए हैं जो — जैना कि हमने उपर कहा है — धर्मकीर्तिके हैं, पर जिनका मूल दिङ्नागके प्रन्योमें भी मिलता है।

मीमांसा दर्शनके प्रसिद्ध आचार्य दो हैं—कुमारिल और प्रभाकर।
प्रमाकरको गाँच प्रमाण इष्ट हैं, पर कुमारिलको छह। प्रस्तुत प्रन्थमें कुमारिलको छह। प्रस्तुत प्रन्थमें कुमारिलको छही प्रमाणीकी मीसांसाकी गई है, और इसमें प्रधाकर सम्मत गाँच प्रमाणीकी मीसांसा भी समा जाती है।

पौराणिक विद्वान मीमांसा सम्मत छुई प्रमाणीके अलावा ऐतिहा और सम्भव नामक दो अरेर प्रमाण मानते हैं—जिनका निर्देश अञ्चपादके सूत्रों तकर्म भी है—वे भी प्रस्तुत ग्रन्थमें लिये गए हैं।

वैयाकरणों के समिमत 'वाचकपद'के लच्चण और 'वाधुपद'की उनकी व्याख्याका भी इस सन्धर्मे खरडनीय रूपसे निर्देश मिलता है। यह सम्भवतः भतृहरिके वाक्यपदीयसे लिया गया है।

(३) यो तो अन्यमें प्रसंगवश अनेक विचारोकी चर्चा की गई है, जिनका वहाँपर सविस्तर वर्णान करना शक्य नहीं है, फिर भो उनमेंसे कुछ विचारों— वस्तुखोंका निर्देश करना खावश्यक है, जिससे यह जानना सरल हो जाएगा, कि कीन-कीनसी वस्तुएँ, अमुक दर्शनको मान्य और अन्य दर्शनोको अमान्य होनेके कारण, दार्शनिक सेश्रमें खरडन-मरडनकी विषय वनी हुई हैं, और

१. देखी, ए० २७,५४,११२,११५।

र वृक्दर।

<sup>₹ 90 ₹₹, 5₹ 1</sup> 

<sup>¥, 45, 57 10</sup>E, 227, 225 1

<sup>4.</sup> To 884 1

६ न्यायसूत्र—२. २. १. ७. प्०१११।

E 40 540 1

ग्रन्थकारने दार्शनिकोंके उस पारस्परिक लगडन-मगडनकी चर्चासे किस तरह पायदा उठाया है । वे बस्तुएँ ये हैं —

जाति, समवाय, आलम्बन, अतथ्यता, तथ्यता, स्मृतिश्रमोष, सिक्षिकर्ष, विषयद्वैविष्य, करूपना, अस्पप्टता, स्पप्टता, सन्तान, हेतु-फलभाव, आत्मा, कैवल्य, अनेकान्त, अवयवी, वाह्यार्थविकोप, चल्पभन्न, निर्देतुकविनाश, वर्ण, पद, स्फोट और अपौरूपेयस्व।

इनमें से 'जाति', 'समनाय', 'समिकपं', 'अनयनी', आत्माके साथ सुख-दु:खादिका संबन्ध, शब्दका अनित्यत्व, कार्यकारणभाव—आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको नैयायिक और वैशेषिक मानते हैं, और जिनका समर्थन उन्होंने अपने मन्योमें बहुत बल तथा विस्तारपूर्वक करके विरोधी मतोंके मन्तव्यका खरडन भी किया है। परन्तु वे ही पदार्थ सांख्य, बौद्ध, जैन आदि दर्श-नोंको उस रूपमें विलकुल मान्य नहीं। अतः उन-उन दर्शनोंमें इन पदार्थोंका, अति विस्तारके साथ खरडन किया गया है।

'स्मृतिप्रमीप' मीमांसक प्रभाकरकी अपनी निजकी मान्यता है, जिसका खरडन नैयायिक, बौद और जैन विद्वानोंके अतिरिक्त स्वयं महामीमांसक कुमारिखके अनुगामियों तकने, खूब विस्तारके साथ किया है।

'श्रपौरुपेयत्व' यह मीमांसक मान्यताकी स्वीय वस्तु होनेसे उस दर्शनमें इसका श्रति विस्तृत समर्थन किया गया है; पर नैयायिक, बौद्ध, जैन श्रादि दर्शनोंमें इसका उतने ही विस्तारसे खरडन पाया जाता है।

'श्रनेकान्त' जैन दर्शनका हुएव मन्तव्य है जिसका समर्थन सभी जैन तार्किकोने बड़े उत्साहसे किया है; परंतु बौद, नैयापिक, बेदान्त श्रादि दर्शनो-में उसका वैसा हो प्रवल खरहन किया गया है।

'श्रात्मकेवलय' जिसका समर्थन सांख्य श्रीर वेदान्त दोनो अपने दंगसे करते हैं; लेकिन बीद, नैयायिक श्रादि श्रन्य सभी दार्शनिक उसका खरडन करते हैं। 'वर्ग', 'पद' 'स्कोट' श्रादि शब्दशास्त्र विपयक वस्तुश्रोका समर्थन जिस दंगसे वैयाकरशोंने किया है उस दंगका, तथा कभी-कभी उन बख्तुश्रोका ही, बीद, नैयायिक श्रादि श्रन्य तार्किकोने बलपूर्वक खरडन किया है।

'चित्रिकत्व', 'संतान', 'विषयदित्व', 'स्पष्टता—श्रस्पष्टता', 'निर्हेतुकवि-नारा', 'बाह्यार्थविलोप', 'आलम्बन', 'हेतुफलसंबंध', 'कल्पना', 'तम्प्रता— श्रतस्पता' श्रादि पदार्थ ऐसे हैं जिनमेंसे कुछ तो सभी बौद परंपराद्योमें, श्रीर कुछ किसी-किसी परभ्परामें, मान्य होकर जिनका समर्थन बौद विद्वानोंने बड़े प्रयाससे किया है; पर नैयायिक, मौमांसक, जैन आदि अन्य दार्शनिकोंने उन्हीं-का खरडन करनेमें अपना बड़ा बौद्धिक पराक्रम दिखलाया है।

( ४ ) यह लगडन सामग्री, निम्नलिखित दार्शनिक साहित्य परसे ली गई जान पहती है—

स्याय-वैशेषिक दशँनके साहित्यमेंसे अच्पादका न्यायसूत्र, वात्स्यायन माध्य, न्यायवर्तिक, व्योमवती और न्यायमंजरी ।

मीमांसक साहित्यके श्लोकवार्तिक श्रीर बृहती नामक ग्रंथोंका श्राअय लिया जान पड़ता है।

बीद साहित्यमेंसे प्रमाणवार्तिक, संबंधपरीचा, सामान्यपरीचा आदि धर्म-कीर्तिके प्रन्योका; तथा प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर आदि धर्मकीर्तिके शिष्योंकी की हुई उन प्रन्योंकी व्यास्याओंका आश्रय लिया जान पड़ता है।

व्याकरण शास्त्रीय साहित्यमेंसे वाक्यपदीवका उपयोग किया हुआ जान पहता है।

जैन साहित्यमेंसे पात्रस्वामि या अकलंककी कृतियोंका उपयोग किये जानेका संमव है।

(५) जयराशिने अपने अध्ययन और मननसे, भिन्न-भिन्न दार्शनिक-प्रमाख्के स्वरूपके विषयमें तथा दूसरे पदायोंके विषयमें, क्या-क्या मतमेद रखते हैं और वे किन-किन मुद्दोंके ऊपर एक दूसरेका किस-किस तरह खगडन करते हैं, यह सब जानकर, उसने उन विरोधी दार्शनिकोंके अन्योमेंसे बहुत कुछ लएडन सामग्री संग्रहीत की और फिर उसके आधारपर किसी एक दर्शनके मन्तक्यका लगडन, दुसरे विरोधी दर्शनोंकी की हुई युक्तियोंके आधात्पर किया; और उसी तरह, फिर ख्रन्तमें दूसरे विरोधी दर्शनोंके मन्तव्योंका खरडन, पहले विरोधी दर्शनको दी हुई युक्तियोसे किया । उदाहरणार्थ- जब नैयापिकोका लयडन करना हुआ, तब बहुत करके बौद्ध और मीमांसकके प्रन्थींका आश्रय लिया गया, और फिर बौद्ध, और मीमांसक स्नादिके सामने नैयायिक और जैन श्रादिको भिड़ा दिया गया । पुरागोंमें यदुवंशके नाशके वारेमें कथा है कि मधपानके नशेमें उन्मत्त होकर सभी बादव आपसमें एक दूसरेसे लड़े और मर मिटे। जयराशिने दार्शनिकोंके मन्तव्योंका यही हाल देखा। वे सभी मन्तव्य क्षुरेको पराजित करने और अपनेको विजयी सिद्ध करनेके लिए जल्पक्याके श्रसादेगर लडनेको उतरे हुए ये। जयराशिने दार्शनिकोके उस जल्पवादमेंसे अपने वितरहावादका मार्ग वड़ी सरलतासे निकाल लिया और दार्शनिकोकी सर्वनसामग्रीसे उन्हींके तत्वोंका उपन्तव सिद्धकर दिया।

यदापि जयराशिकी यह पद्धति कोई नई वस्त नहीं है—ऋंशरूपर्ने तो वह सभी मध्यकालीन और ऋवाँचीन दर्शन अन्धोंने विद्यमान है, पर इसमें विशेषत्व यह है कि भट जयराशिकी खरडनपद्धति सर्वतोमुखी और सर्वव्यापक होकर निरपेस है।

#### उपसंहार

यद्यपि यह तस्वोपण्यव एक मात्र खएडनप्रधान प्रन्य है, फिर भी इसका और तरहसे भी उपयोग त्राधिनक विद्वानोंके लिए कर्तव्य है। उदाहरखार्य—जो लोग दार्शनिक शब्दोंका कोश था संग्रह करना चाहें और ऐसे प्रत्येक शब्दके संभिवत अनेकानेक अर्थ भी खोजना चाहें, उनके लिए यह प्रन्य एक बनी बनाई सामग्री है। क्योंकि जयराशिने अपने समय तकके दार्शनिक प्रन्योंमें प्रसिद्ध ऐसे सभी पारिभाषिक दार्शनिक शब्दोंका विशिष्ट डंगसे प्रयोग किया है और साथ ही साथ 'कल्पना', 'स्मृति' आदि जैसे प्रत्येक शब्दोंके सभी प्रचलित अर्थोंका निदर्शन भी किया है। अतएव यह तस्वोपण्यव अन्य आधुनिक विद्वानोंके वास्ते एक विशिष्ट अध्ययनकी वस्तु है। इस परसे दार्शनिक विचारोंकी तलना करने तथा उनके ऐतिहासिक कमविकासको जाननेके लिए अनेक प्रकारकी बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है।

time is properly as the series for the person of the series of the serie

per la descripción de la la proper descripción de la proper dela proper de la proper de la proper de la proper de la proper dela proper del la proper dela proper dela proper del la proper del la proper dela proper dela proper dela proper dela proper del la proper dela pr

C. STOR BE THE PROPERTY.

the state of the s

\$0 \$EX\$ ]

[भारतीय विद्या

the love Property of the law

# ज्ञानकी स्व-पर प्रकाशकता

re understand its on in the first building the

दार्शनिक चेत्रमें ज्ञान स्वयकाश है, पर प्रकाश है या स्व-परप्रकाश है, इन प्रश्नोकी बहुत लम्बी और विविध कल्पनापूर्ण चर्चा है। इस विषयमें किसका क्या पन है इसका वर्णन करनेके पहिले कुछ सामान्य बातें जान सेनी जरूरी हैं जिससे स्वप्रकाशाव-परप्रकाशस्त्रका भाष ठीक ठीक समभा जा सके।

१─न्नानका स्वमाव प्रत्यच्च योग्य है। ऐसा सिद्धान्त कुछ लोग मानते हैं जबकी दूसरे कोई इससे विलकुल विपरीत मानते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानका स्वमाव परोच्च ही है प्रत्यच नहीं। इस प्रकार प्रत्यच्च परोच्चरूपसे ज्ञानके स्वमा-वमेदकी कल्पना ही स्वप्रकाशात्यकी चर्चांका मुलाधार है।

२—स्वप्रकाश शब्दका अर्थ है स्वप्रत्यत अर्थात् अपने आप ही ज्ञानका प्रत्यचरूपमे भाषित होना । परन्त परप्रकाश शब्दके दो अर्थ हैं जिनमेंसे पहिला तो परप्रत्यच अर्थात् एक ज्ञानका अन्य ज्ञानव्यक्तिमें प्रत्यचरूपसे भाषित होना, दूसरा अर्थ है परानुमेव अर्थात् एक ज्ञानका अन्य ज्ञानमें अनुमेवरूपत्या भाषित होना ।

रे —स्वप्रत्यक्षका यह अर्थ नहीं कि कोई ज्ञान स्वप्रत्यक्ष है अतएव उसका अनुमान आदि द्वारा बोच होता ही नहीं पर उसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई ज्ञान व्यक्ति पैदा हुई तब वह स्वाधार प्रमाताको प्रत्यक्ष होती ही है अन्य प्रमाताओं के लिए उसकी परोक्षता ही है तथा स्वाधार प्रमाताके लिए भी वह आन व्यक्ति यदि वर्तमान नहीं तो परोक्ष ही है । परप्रकाशके परप्रत्यक्ष अर्थके पक्षमें भी यही बात लागू है — अर्थात् वर्तमान ज्ञान व्यक्ति ही स्वाधार प्रमाताके लिये प्रत्यक्ष है, अन्यथा नहीं।

१, 'यत्त्वनुभूतेः स्वयंप्रकाशत्त्वमुक्तं तद्विषयप्रकाशनवेलायां शतुरात्मनस्तयेव न त सर्वेषां सर्वदा तथैवेति निवमोऽस्ति, परानुभवस्य हानोपादानादिलिङ्गका-तुमानशानविषयत्वात् स्वानुभवस्याप्यतीतस्याशाविषमिति शानविषयत्वदर्शनाच ।'

विज्ञानवादी बौद्ध (न्यायदि० १. १०) मीमांसक, प्रभाकर वेदान्त और जैन ये स्वप्रकाशवादी हैं। ये सव ज्ञानके स्वस्पके विषयमें एक मत नहीं क्योंकि विज्ञानवादके अनुसार ज्ञानमित्र अर्थका अस्तित्व हो नहीं और ज्ञान भी साकार। प्रभाकरके मतानुसार वाद्यार्थका अस्तित्व है (बृहती पृष्ठ ७४) जिसका संवेदन होता है। वेदान्तके अनुसार ज्ञान मुख्यतया ब्रह्मकर होनेसे निस्य ही है। जैन मत प्रभाकर मतकी तरह वाद्यार्थका अस्तित्व और शानको जन्य स्वीकार करता है। फिर मो वे सभी इस वारेमें एकमत हैं कि ज्ञानमात्र स्वप्रत्यच्च है अर्थात् ज्ञान प्रस्यव्य हो या अनुमिति, शब्द, स्मृति आदि कप हो फिर भी वह स्वस्वरूपके विषयमें साच्चात्काररूप ही है, उसका अनुमितित्व, शाक्दल, स्मृतित्व आदि अन्य ब्राह्मकी अपेचासे समभना चाहिए अर्थात् भिन्न मान सामग्री है प्रत्यच्च, अनुमेय, स्मर्तव्य आदि विभिन्न विषयों उत्यन्न होने वाले प्रत्यच्च, अनुमिति, स्मृति आदि ज्ञान भी स्वस्वरूपके विषयों प्रत्यच्च ही हैं।

ज्ञानको परप्रत्यच अर्थमें परप्रकाश माननेवाले सांस्य-योग आरे न्याय वैशेषिक हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानका स्यभाव प्रत्यच होनेका है पर वह अपने आप प्रत्यच हो नहीं सकता। उसकी प्रत्यच्चता अन्याक्षित है। अतप्य ज्ञान चाहे प्रत्यच हो, अनुमिति हो, या शब्द स्मृति आदि अन्य कोई, फिर भी वे सब स्वविषयक अनुव्यवसायके द्वारा प्रत्यचरूपसे गृहीत होते ही हैं। पर प्रत्य-चलके विषयमें इनका ऐकमत्य होनेपर भी परशब्दके अर्थके विषयमें ऐकमत्य

१, 'सर्वविज्ञानहेत्स्या मितौ मातरि च प्रमा । साखात्कर्तृत्वसामान्यात् प्रत्यव्यत्वेन सम्मता ॥'-प्रकरस्य १० ५६ ।

र् भामती पृ० १६ । <sup>११</sup>सेवं स्वयं प्रकाशानुमृतिः<sup>१३</sup>—श्रीभाष्य पृ० १८ । चित्सुखी पृ० ६ ।

३. 'सहोपलम्मनियमादमेदोनीलतिद्धयोः'-वृहती पू० २६। 'प्रकाशमानस्ता-दात्म्यात् स्वरूपस्य प्रकाशकः । यथा प्रकाशोऽभिमतः तथा धीरात्मवेदिनी।'-प्रमाण्या० ३. ३२६।

४ चर्वविज्ञान हेत्र्या....यावती काचिद्ग्रहग्रहग्रहमरग्रहणा।""--- प्रकरग्रप० १० ५६ ।

५ ''तदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तव्यभोः पुरुषस्यापरिगामित्वात्। न तत्त्वाभागं दृश्यत्वात्'ः—योगस्० ४. १८, १६ ।

६. "मनोप्रासं सुसं दुःसमिच्छा हेथो मतिः कृतिः" -- कारिकावली ५७।

नहीं क्योंकि न्याय-वैशेषिकके अनुसार तो परका छर्य है अनुव्यवसाय जिसके द्वारा पूर्ववर्त्ती कोई भी ज्ञानव्यक्ति प्रत्यस्त्वत्या गृहीत होती है परन्तु सांस्य योगके अनुसार पर शब्दका अर्थ है जैतन्य जो पुरुषका सहज स्वरूप है और जिसके द्वारा ज्ञानात्मक सभी बुद्धिवृत्तियाँ प्रत्यस्तत्या भासित होती हैं।

Annue protein ( or a value ) will impressed

परानुमें अर्थमें परप्रकाशवादी केवल कुमारिल हैं जो ज्ञानको स्वमावसे ही परोच्च मानकर उसका तरकन्यज्ञाततारूप लिल्लके द्वारा अनुमान मानते हैं जो अनुमान कार्यहेत्वक कारण्विषयक है—शास्त्रदी ए १५७। कुमारिल के स्वाय और कोई झानको अत्यन्त परोच्च नहीं मानता। प्रभाकरके मतानुसार जो फलसंवित्तिसे झानका अनुमान माना जाता है वह कुमारिल सम्मत प्राकट्यक्य फलसे होनेवाले ज्ञानानुमानसे विलकुल खुदा है। कुमारिल तो प्राकट्यक्य फलसे होनेवाले ज्ञानानुमानसे विलकुल खुदा है। कुमारिल तो प्राकट्यक्य फलसे होनेवाले ज्ञानानुमानसे विलकुल खुदा है। कुमारिल तो प्राकट्यस्य आन, जो आत्मसमवेत सुग है उसका अनुमान मानते हैं जब कि प्रभाकरमतानुसार संविद्द्य फलसे अनुमित होनेवाला ज्ञान वस्तुतः गुग नहीं किन्तु ज्ञानसुण्यनक सल्लिकर्ष आदि जड सामग्री हो है। इस सामग्री रूप अर्थमें ज्ञान शब्दके प्रयोगका समर्थन करलार्थक 'अन् 'प्रस्थय मान कर किया जाता है।

श्राचार्य हैमचन्द्रने जैन परम्परासम्मत ज्ञानमात्रके प्रध्यक्षत्व स्वभावका सिद्धान्त मानकर ही उसका स्वनिर्णयत्व स्थापित किया है और उपर्युक्त द्विविध परप्रकाशस्त्रका प्रतिवाद किया है। इनके स्वपक्षस्थापन और परपक्ष-निरासकी दलीस तथा प्रस्वज्ञ-अनुमान प्रमासाका उपन्यास यह सब वैसा ही है जैसा शासिकनाथकी प्रकरस्पिश्चिका तथा श्रीमाष्य झादिमें है। स्वपक्षके कपर औरोक्ते हास उद्धावित दोषोंका परिहार भी आवार्यका वैसा ही है जैसा उक्त प्रस्थोंमें है।

€ • ₹ E ₹ E ]

[ प्रमास मीमांसा

structes interpreta aprile into presidenting

र संविद्धलचिकारग्रमात्ममनःसन्निकर्यास्यं तदित्यसगम्य परितुष्यतामा-युप्मता<sup>11</sup>—प्रकरगुप० पृ० ६३ ।

# आत्माका स्व-परप्रकाश (१)

भारतमें दार्शनिकोंकी चिन्ताका मुख्य और अन्तिम विषय आत्मा ही रहा हैं। अन्य सभी चीजें आत्माकी खोजमेरे ही फलित हुई हैं। अतएव आत्माके श्रस्तित्व तथा स्वरूपके संबन्धमें बिलकुल परस्पर विरोधी ऐसे श्रमेक मत श्रति चिरकालसे दर्शनशाखोंमें वाये जाते हैं। उपनिषद् कालके पहिले ही से ऋारमाकी सर्वथा नित्य-कुटस्य-माननेवाले दर्शन पाये जाते हैं जो श्रीपनिषद, सांख्य श्रादि नामसे परिद्ध हैं। श्रात्मा श्रयांत् चिच या नाम को भी सर्वथा स्रिश्क माननेका बौद सिद्धान्त है जो गौतम बुद्धसे तो अर्वाचीन नहीं है। इन मर्वथा नित्यत्व और सर्वथा संशिकत्व स्वरूप दो एकान्तोंके बीच होकर चलनेवाला अर्थात् उक्त दो एकान्तोंके समन्वयका पुरस्कर्ता नित्यानित्यत्ववाद आरमाके विषयमें भी भगवान महावीरके द्वारा स्पष्टतया आगमोंमें प्रतिपादित ( भग । श । ७, उ । २, ) देखा जाता है । इस जैनाभिमत ब्रात्मनित्यानित्य-लवादका समर्थन मीमांसकधरीया कुमारिल ने (श्लोकवा० ग्राहम० श्लो० २८ से ) भी बड़ी स्पष्टता एवं तार्किकतासे किया है जैसा कि जैनतार्किकप्रन्थोंमें भी देखा जाता है । इस बारेमें यदापि आ। इसचन्द्रने जैनमतकी पृष्टिमें तस्व-संप्रहरात श्लोकोंका ही अस्रशः अवतरण दिया है तथापि वे श्लोक वस्ततः कुमारिलके रलोकवार्तिकगत रलोकोके ही सार माजके निर्देशक होनेसे मीमां-सकमतके ही चोतक हैं।

शान एवं खात्मामें स्वावभाष्टित्व-परावभाष्टित्व विषयक विचारके बीज तो अितिश्वागमकालीन साहित्य में भी पाये जाते हैं पर इन विचारों का स्पष्टीकरण एवं समर्थन तो विशेषकर तर्कयुगमें ही हुआ है। परोच्चशनवादी कुमारिल आदि मीमांसकके मतानुसार ही शान और उससे खमिन्न शात्मा इन दोनों का परोच्चत्व अर्थात् मात्र परावमास्तित्व सिद्ध होता है। योगाचार बौद्धके मतानुसार विशानवाह्य किसी चीजका अस्तित्व न होनेसे और विशान स्वसंविदित होनेसे शान और तद्र्य आत्माका मात्र स्वावमास्तित्व फिलत होता है। इस बारेमें भी

WEY!

 <sup>&#</sup>x27;तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति । तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् ॥'

जैनदर्शनने अपनी अनेकान्त प्रकृतिके अनुसार ही अपना मत स्थिर किया है। श्वान एवं आत्मा दोनोंको स्पष्ट रूपसे स्व-पराभासी कहनेवाले जैनाचायोंमें सबसे पहिले सिद्धसेन ही हैं (न्याया॰ ३१)। आ॰ हेमचन्द्रने सिद्धसेनके ही कथनको दोहराया है।

देवस्रिने आत्माके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए जो मतान्तरज्याव संक अनेक विशेषण दिये हैं (प्रमाणन ७.५४,५५) उनमें एक विशेषण देह-व्यापित्व यह भी है। आ० हेमचन्द्रने जैनाभिमत आत्माके स्वरूपको स्वयद्ध करते हुए भी उस विशेषणका उपादान नहीं किया। इस विशेषणत्यागसे आत्मापिमाणके विषयमें (जैसे नित्यानित्यत्व विषयमें है वैसे) कुमारित्यके मतके साथ जैन मतकी एकताकी आन्ति न हो इसलिए आ० हेमच-द्रने स्पष्ट ही कह दिया है कि देहव्यापित इस है पर अन्य जैनाचार्योंकी तरह स्वमें उसका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि वह प्रस्तुतमें उपयोगी नहीं है।

of the same and the same of th

[3535 0\$

[ प्रमास्य मीमांसा

# व्यातमाका स्व-परप्रकाश (२)

श्राचार्य हेमचन्द्रने सूत्रमें श्रात्माको स्वामानी श्रीर परामानी कहा है। यद्यपि इन दो विशेषगोंको लद्धित करके हमने संद्येपमें लिखा है (पृ० ११३) फिर भी इस विषयमें श्रन्य दृष्टिसे लिखना श्रावश्यक समक्ष कर यह थोड़ा-सा विचार लिखा जाता है।

'स्वामासी' पदके 'स्व' का श्रामासनशील और 'स्व' के द्वारा आभारतशील ऐसे दो अर्थ पलित होते हैं पर वस्ततः इन दोनो अर्थों में कोई तास्त्रिक मेद नहीं। दोनों अर्थोंका मतलव स्वप्रकाशसे है और स्वप्रकासका तात्पर्व भी स्वप्रत्यस्त हो है। परन्तु 'पराभासी' पदसे फलित होनेवाले दो अथोंकी मर्यादा एक नहीं। पर का आभासनशील यह एक अर्थ जिसे वृत्तिमें आचार्यने स्वयं ही बतलाया है और पर के द्वारा श्रामासनशील यह दूसरा अर्थ । इन दोनों अर्थों के भावमें श्रन्तर है। पहिले अर्थंसे श्रात्माका परप्रकाशन स्वभाव सुचित किया जाता है जब कि दसरे अर्थसे स्वयं आत्माका अन्यके द्वारा प्रकाशित होनेका स्वभाव स्चित होता है। यह तो समझ ही लेना चाहिए कि उक्त दो अथॉमेंसे दूसरा अर्थात पर के द्वारा श्रामासित होना इस श्रर्यका तात्पर्य पर के द्वारा प्रत्यच होना इस आर्थमें है। पहिले अर्थका तालर्थ तो पर को प्रत्यक्व या परोच किसी क्ससे भासित करना यह है। जो दर्शन आत्मभिन्न तत्त्वको भी मानते हैं वे सभी आत्माक परका अवभासक मानते ही हैं। श्रीर जैसे प्रत्यच्च या परोच्चरूपसे पर का अवभासक ब्रात्मा अवश्य होता है वैसे ही वह किसी-न-किसी रूपसे स्वका भी श्रवभासक होताही है अतएव यहाँ जो दार्शनिकोंका मतभेद दिखाया जाता है वह स्वप्रत्यस श्रीर परप्रत्यच श्रर्थको लेकर ही समभना चाहिए। स्वप्रत्यच्चवादी वे ही हो सकते हैं जो ज्ञानका स्वयत्यच मानते हैं और साथ ही ज्ञान-ग्राहमाका अमेद या क्यञ्चिद्मेद मानते हैं। शंकर, रामानुज ब्रादि वेदान्त, मांस्य, योग, विशानवादी बौद श्रीर जैन इनके मतसे श्रात्मा स्वप्रत्यच्च है-चाहे वह अल्मा किसीके मतसे शुद्ध व निला चैतन्यरूप हो, किसीके मतसे जन्य ज्ञानरूप ही हो या किसीके मतसे चैतन्य-ज्ञानोमयरूप हो-क्योंकि वे सभी आध्या और शानका श्रमेद मानते हैं तथा ज्ञानमात्रको स्वप्रत्यच हो मानते हैं। कुमारिल ही एक ऐसे हैं जो ज्ञानको परोच्च मानकर भी आत्माको वेदान्तकी तरह स्व-

प्रकाश हो कहते हैं। इसका तात्स्य यही जान पहता है कि कुमारिलने झात्माका स्वरूप श्रुतिसिद्ध ही माना है और श्रुतिझों में स्वप्रकाशस्व स्पष्ट है झतएव ज्ञानका परोज्ञत्व मानकर भी झात्माको स्वयत्यच विना माने उनकी दूसरी गति ही नहीं।

परप्रत्यच्चवादी वे ही हो सकते हैं जो ज्ञानको आत्मासे मिन्न, पर उसका गुरा मानते हैं—चाहे वह ज्ञान किसीके सतसे स्वप्रकाश हो जैसा प्रमाकरके सतसे, चाहे किसीके सतसे परप्रकाश हो जैसा नैयायिकादिके सतसे।

प्रभाकरके मतानुसार प्रत्यस्व, अनुमिति आदि कोई भी संवित् हो पर उसमें आत्मा प्रत्यस्वरूपसे अवश्य भासित होता है। न्याय-वैशेषिक दर्शनमें मतभेद है। उसके अनुगामी आचीन हो या अर्वाचीन—सभी एक मतसे योगीकी अपेखा आत्माको परप्रत्यस्व हो मानते हैं क्योंकि सबके मतानुसार योगण प्रत्यस्के द्वारा आत्माका सासात्कार होता है। पर अस्मदादि अर्वाय्दर्शीकी अपेखा उनमें मतभेद है। प्राचीन नैयायिक और धैरोपिक विद्वान् अवायदर्शीके आत्माको अत्यस्य न मानकर अनुमेय मानते हैं, जब कि पीछके न्याय-वैशेषिक विद्वान् अर्वायदर्शी आत्माको मी उसके मानस-प्रत्यस्वका विषय मानकर परप्रत्यस्व बतलाते हैं

हानको बात्मासे भिन्न माननेवाले समीके मतसे यह बात भिलत होती है कि मुक्ताबस्थामें योगजन्य या और किसी प्रकारका हान न रहनेके कारण आत्मा न तो साझात्कर्ता है और न साझात्कारका विषय। इस विषयमें दार्श-निक कल्पनाओंका राज्य श्रमेकथा विस्तृत है पर वह यहाँ प्रस्तुत नहीं।

इं॰ १६३६ ] [ प्रमाण मीमांसा

१. 'क्रात्मनैव प्रकाश्योऽयमात्मा ज्योतिरितीरितम' — श्लोकवा० आत्म-वाद श्लो० १४२।

२. 'बुद्धानस्य योगसमाधिजमात्ममनसोः संयोगविशेषादारमा प्रत्यस् इति।' —त्यायमा॰ १. १. १। 'खात्मन्यारममनसोः संयोगविशेषाद् आत्म-मत्यसम्—वैशे॰ ६. १. ११।

३. 'ब्रायमा ताबव्यत्यव्यतो रखते' —न्यायमा० १. १. १० । 'तत्रासमा मनशाप्रस्यवे' —वैशे० ८. १. २ ।

४. 'तदेवमहंप्रत्यपविषयत्वादातमा तावत् प्रत्यज्ञः' —न्यामवा १० ३४२ । 'ऋहंकारस्वाधयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः' —कारिकावली ५५ ।

# प्रमाण लक्षणोंकी तार्किक परम्परां

प्रमाण्डामान्यलद्यश्वनी तार्किक परम्पराके उपलब्ध इतिहासमें क्यादका स्थान प्रथम है। उन्होंने 'झुटुप्ट' विद्या' (६, २, १२) कहकर प्रमाण्सामान्यका लद्यश्व कारण्युद्धि मूलक सूचित किया है। अद्यपदिक सूत्रोमें
लद्यश्वक्रममें प्रमाण्डासान्यलद्यश्वके अभावकी तुटिको वात्स्यायन' ने 'प्रमाण्'
राज्यके निर्यचन द्वारा पूरा किया। उस निर्वचनमें उन्होंने क्यादिकी तरह
कारण्युद्धिको तरफ प्यान नहीं रखा पर मात्र उपलब्धिकप फलकी और नजर
रखकर 'उपलब्धिहेतुल्व' को प्रमाण्डासान्यका लद्यश्व बतलाया है। वात्स्यायनके इस निर्वचनमूलक लद्यग्यमें आनेवाले दोषोंका परिहार करते हुए वाचस्पति मिश्र' ने 'अर्थ' पदका संबन्ध जोडकर और 'उपलब्धि' पदको
जानसामान्यवोधक नहीं पर प्रमाणक्य ज्ञानविशेषवोधक मानकर प्रमाणसामान्यके लद्यायको परिपूर्ण बनाया, जिसे उदयनाचार्थ ने कुसुमाञ्जलिमें 'गौतमनगरम्मत' कहकर अपनी माषामें परिपूर्ण कपसे मान्य रखा जो पिछुले सभी
न्याय-वैशेषिक शास्त्रोमें समानक्यसे मान्य है। इस न्याय-वैशेषिककी परम्पराके
अनुसार प्रमाणसामान्यलद्यामें मुख्यतया तीन वार्ते ध्यान देने योग्य हैं—

कारणदोषके निवारण द्वारा कारणश्किकी सूचना ।

२-विषयवीधक अर्थ पदका लच्चण्में प्रवेश ।

३ — लच्यामें स्व-परप्रकाशत्वकी चर्चाका अभाव तथा विषयकी अपूर्वता-अन्धिगतताके निर्देशका अभाव ।

यद्यपि प्रभाकर श्रीर उनके अनुगामी मीमांतक विदानोंने 'अनुमूर्ति'

 <sup>&#</sup>x27;उपलब्बिसाधनानि प्रमाखानि इति समास्यानिर्वचनसामर्थ्यात् बोडव्यं प्रमीयते अनेन इति करणार्थामिधानो हि प्रमाख्यावदः'—न्यायमा॰ १. १. ३.

२. 'उपलब्धिमात्रस्य श्रर्याव्यभिचारिणः स्मृतेरन्यस्य प्रमाण्डेन श्रमि-धानात्'-तात्पर्यं पृ० २१.

३. 'ययार्थानुमयो मानसन्पेचतयेष्यते ॥ मितिः सम्यक् परिन्छितिः तहत्ता च प्रमातृता । तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाययं गौतमे मते ॥' —स्यायकु• ४. १. ५. ॥

४. 'अनुमृतिश्च नः प्रमाणम्'—बृहती १. १. ५.

मात्रको ही प्रमाण्डएसे निर्दिष्ट किया है तथापि कुमारिल एवं उनकी परम्परान्याले अन्य मीमांसकोने न्याय-वशेषिक तथा बौद दोनों परम्परात्रोंका संग्राहक ऐसा प्रमाणका लक्षण रचा है; जिसमें 'श्रद्धकारणारव्य' विशेषण्से कणादक्षित कारण्दीषका निवारण स्चित किया और 'निर्वाधस्य' तथा 'अपूर्वा-शैस्व' विशेषण्के द्वारा बौद र परम्पराका भी समावेश किया।

### "तत्रापूर्वार्थावज्ञानं निश्चितं वाघवजितम्। श्रदुष्टकारणारव्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्॥"

यह श्लोक कुमारिलकपू क माना जाता है। इसमें दो बातें ख़ास ध्यान देने की हैं—

१ — तस्य प्रमे अनिधातनोषक 'अपूर्व' पदका अर्थविशोधणस्यसे प्रवेश । २ — स्व-परप्रकाशत्वको सचनाका अभाव ।

बौद्ध परम्परामें दिङ्नाग<sup>3</sup> ने प्रमाणसामान्यके लद्ध्यमें 'स्वसंवित्ति' पदका फलके विशेषणरूपसे निवेश किया है। धर्मकीर्ति<sup>2</sup> के प्रमाणवार्त्तिकवाले लद्धयामें वास्त्यायनके 'प्रवृत्तिसामर्थ्य' का स्वक तथा कुमारिल आदिके निर्वाचिक्का पर्याय 'श्रविसंवादित्व' विशेषण देखा जाता है और उनके न्यायविन्द्रुवाले लद्धयामें दिङ्नागके श्रथंसारूप्यका ही निर्देश है (न्यायवि० १.२०.)। शान्तरिद्धतके लद्धयामें दिङ्नाग और धर्मकीर्ति दोनोंके आश्रयका संग्रह देखा जाता है—

१. 'ब्रौत्यसिकगिरा दोषः कारणस्य निवायंते । श्रवाघोऽव्यतिरेकेण स्वत-स्तेन प्रमाणता ॥ सर्वस्यानुपलक्षेऽयें प्रामाययं स्मृतिरन्यथा ॥' —श्लोकवा० श्रौत्य० श्लो० १०, ११. 'एतच्च विशेषणत्रयनुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषवाधकशानरहितम् श्रगृहीतप्राहि शानं प्रमाणम् इति प्रमाणलव्यणं सूचितम्' —शाखदी० ५० १२३. 'ब्रमधिगतार्थगन्तु प्रमाणम् इति प्रष्टु-मीमोसका श्राहुः' —सि० चन्द्रो० ५० २०.

२. 'श्रवातार्यशपकं प्रमायम् इति प्रमायसामान्यलचयम् ।' — प्रमा-यस॰ दी॰ पु॰ ११.

३. 'स्वतंत्रित्तः फलं चात्र तत्रुगादर्थनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन भीयते ॥' — प्रमाग्यस्य १. १०.

४. 'प्रमाणमधिसंवादि ज्ञानमर्थकियास्थितिः । अविसंवादनं शाब्देप्यभि-प्रायनिवेदनात् ॥' —प्रमाखवा० २, १.

## "विषयाधिगतिस्थात्र प्रमाश्यक्तिमध्यते। स्ववित्तिवी प्रमाशे तु सारुष्यं योग्यतापि वा॥"

—तत्त्वसं का व १३४४ ।

इसमें भी दो बातें खास ध्यान देने की हैं-

१—ग्रभी तक ग्रन्य परम्पराश्चोमें स्थान नहीं प्राप्त 'स्वसंवेदन' विचारका प्रवेश श्चीर तद्दारा शानसामान्यमें स्व-परप्रकाशस्त्रकी स्वना ।

असङ्ग और वसुबन्धुने विज्ञानवाद स्थापित किया । पर दिङ्नागने उसका समर्थन वहे जोरोसे किया । उस विज्ञानवादकी स्थापना और समर्थन-पद्धतिमें ही स्वसंविदितत्व या स्वप्रकाशस्त्रका सिद्धान्त स्मुटतर हुआ जिसका एक या दूसरे रूपमें अन्य वार्शनिकीपर भी प्रमाव पड़ा—देखो Buddhist Logio vol. I. P. 12.

र—गीमांसककी तं [स्पष्ट रूपसे अनिधगतार्थक ज्ञानका ही प्रामाण्य । श्वेताम्बर दिगम्बर .नों जैन परस्परात्रोंके प्रथम तार्किक सिद्धसेन छौर
समन्तमद्रने अपने-अपने लच्चणमें स्व-परप्रकाशार्थक 'स्व-परावभासक' विशेप्रणाका समानरूपसे निवेश किया है। सिद्धसेनके लच्चणमें 'वाधविवजित' पद
उसी अर्थमें है जिस अर्थमें मीमांसकका 'वाधविजित' या धमेकीर्तिका
'अविस्वादि' पद है। जैन न्यायके प्रस्थापक अकलंकने कही 'अनधिगतार्थक' और 'अविस्वादि' दोनों विशेषणोंका प्रवेश किया और
कहीं 'स्वपरावभासक' विशेषणांका मी समर्थन किया है। अकलंक के
अनुगामी माणिक्यनन्दी ने एक ही वाक्यमें 'स्व' तथा 'अपूर्वार्थ पद दाखिल
करके सिद्धसेन-समन्तमद्रकी स्थापित और अकलंक के द्वारा विकस्ति जैन पर-

 <sup>&#</sup>x27;प्रमाणं स्वपरामासि ज्ञानं वाधविवर्णितम्।' — न्याया० १. 'तत्त्व-ज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम्।' — ज्ञासमी० १०१. 'स्वनरावमासकं यथा प्रमाणं सुवि बुद्धिलक्ष्णम्' — वृ० स्वयं० ६३.

२. 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम् , अनिष्मतार्थोषिगमलस्यास्तात् ।'— अष्टश् अष्टस् पृ० १७५. उनतं च—'सिद्धं यस परापेस्तं सिद्धौ स्वपरस-पयोः । तत् प्रमाणं ततो नान्यद्विकस्पमसेतनम् ।' न्यायवि टी० पृ० ६३. उनत कारिका सिद्धिविनिश्चय की है जो अकलंक की ही इति है।

३. 'स्वापूर्वार्धाव्यवसायात्मकं शानं प्रमायाम् ।' -परी॰ १. १

म्पराका संबद्द कर दिया । विद्यानन्द ने अक्लंक तथा माश्चिक्यनन्दी की उस परम्परासे अलग होकर केवल सिद्धसेन और समन्तमद्रकी व्याख्याको अपने 'स्वार्थाव्यवसायात्मक' जैसे शब्दमें संग्रहीत किया और 'अनिधगत' या 'अपूर्व' पद जो अकलंक और माग्रिक्यनन्दीकी व्याख्या में हैं, उन्हें छोड़ दिया। विद्यानस्थका 'व्यवसायात्मक' पद जैन परम्पराके प्रमाशलक्क्यमें प्रथम ही देखा जाता है पर वह अचपाद के प्रत्यचलचणमें तो पहिले ही से प्रसिद्ध रहा है। सन्मतिके टीकाकार अभयदेव ने विद्यानन्दका ही अनुसरण किया पर 'व्यव-साव'के स्थानमें 'निगीति' पद रखा । वादी देवस्तिने तो विद्यानंदके ही शब्दोंको दोहराया है । आ० हमचन्द्रने उपबुंक्त जैन-जैनेतर मिल-मिल परं-पराञ्चोका श्रीचित्य-श्रनीचित्य विचारकर अपने लच्चसमें केवल 'सम्यक्', 'अर्थ' श्रीर 'निर्धाय' ये तीन पद रखे । उपर्युक्त जैन परम्पराश्रीको देखत हुए यह कहना पड़ता है कि आ। हमचन्द्रने अपने लचग्रमें काट-ख़ाँटके द्वारा संशोधन किया है। उन्होंने 'स्व' पद जो पूर्ववर्ती सभी जैनाचायोंने लक्ष्यामें सन्निविष्ट किया था, निकाल दिया । 'श्रवमात', 'व्यवसाय' श्रादि पदोंको स्थान न देकर अभयदेवके 'नियाति' पदके स्थानमें 'नियांप' पद दाखिल किया और उमा-स्वाति, धर्मकीत्ति तथा भासवैत्रके सम्यक्" पदको अपनाकर अपना 'सम्यगर्थ-निर्याय' लच्च निर्मित किया है।

आर्थिक तालपंमें कोई खास मतमेद न होनेपर भी सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर आचार्योंके ममास्लचस्में शाब्दिक भेद है, जो किसी अंशमें विचारविकासका तूचक और किसी अंशमें तत्कालीन भिन्न-भिन्न साहित्यके अभ्यासका परिस्थाम है। यह भेद संचेपमें चार विभागोंमें समा जाता है। पहिले विभागमें 'स्व-परा-

१. 'तत्स्वार्याव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता । सञ्चयोन गतार्थत्वात् व्यर्थ-मन्यद्विरोषयम् ॥' —तत्त्वार्यश्लो० १. १०. ७७. प्रमाख्य० पृ० ५३.

२. 'इन्द्रियार्थसन्निकपौत्पन्नं ज्ञानमञ्जयपदेश्यमध्यभिचारि व्यवसायासमकं प्रसम्भ ।' —न्याय स्०१,१,४

३. 'प्रमायां स्वार्थनियांतिस्वभावं ज्ञानम् ।' —सन्मतिटी • ५० ५१८.

४. 'स्वपरव्यवसायि शानं प्रमासम् ।' - प्रमासन् १. २.

५. 'सम्भन्दशंनशानचरित्राखि मोच्चमार्गः।' —तस्वार्थ० १.१. 'सम्ब-ग्हानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिः।' —न्यायवि० १.१. 'सम्यगनुभवसाधनं प्रमायाम्।' —न्यायसार प्र०१.

वमास' शब्दवाला रिद्धसेन-समन्तमद्रका लच्चण आता है जो संमवतः बौद्ध विज्ञानवादके स्व-परसंवेदनकी विचारछायासे खाली नहीं है, क्योंकि इसके पहिले आगम अंथोंमें यह विचार नहीं देखा जाता । दूसरे विभागमें अकलंक-माणिस्यनन्दीका लच्चण आता है जिसमें 'अविसंवादि', अनिध्यत' और 'अपूर्व' शब्द आते हैं जो असंदिग्ध रूपसे बौद्ध और मीमांसक अंथोंके ही हैं। तीसरे विभागमें विद्यानन्द, अभयदेव और देवस्रिके लच्चणका स्थान है जो बस्तुतः सिद्धसेन-समन्तमद्रके लच्चणका शब्दान्तर मात्र है पर जिसमें अवभास के स्थानमें 'व्यवसाय' या 'निर्णीति' पद रखकर विशेष अर्थ समाविष्ट किया है। अन्तिम विभागमें मात्र आ॰ हेमचन्द्रका लच्चण है जिसमें 'स्व', 'अपूर्व', 'अन्विगत' आदि सब उद्दाकर परिकार किया गया है।

THE RESERVE AND A STREET OF THE PARTY OF THE

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

And the Person of the Person o

ई॰ १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांसा

#### प्रामाण्य-स्वतः या परतः

दर्शनशास्त्रीम प्रामाएय और भ्रपामाएयके 'स्वतः' 'परतः 'की चर्चा बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टिसे जान पहता है कि इस चर्चाका मूल वेदों प्रामा- एय मानने न माननेवाले दो पद्धीम है। जब जैन, बौद्ध आदि विद्वानोंने वेदके प्रामाएयका विरोध किया तब वेदप्रामाएयवादी न्याय-वैशेषिक-मीमांसक विद्वानोंने वेदोंके प्रामाएयका समर्थन करना शुरू किया। प्रारम्भमें यह चर्चा 'शब्द' प्रमाण तक ही परिमित रही जान पहती है पर एक बार उसके तार्किक प्रदेशमें आने पर फिर वह व्यापक बन गई और सर्व शानके विषयमें प्रामाएय किया अप्रामाएयके 'स्वतः' 'परतः'का विचार शुरू हो गया ।

इस चर्चामें पहिले मुख्यतया दो पद्ध पह गए। एक तो वेद-अप्रामाएय बादी जैन-बीद और दूसरा वेदप्रामाएयवादी नैयायिक, मीमांसक आदि। वेद-प्रामाएयवादियोमें भी उसका समर्थन भिन्न-भिन्न रीतिसे शुरू हुआ। ईश्वरवादी न्याय-वैशेषिक दर्शनने वेदका प्रामाएय ईश्वरमूलक स्थापित किया। जब उसमें वेदप्रामाएय परतः स्थापित किया गया तब बाकीके प्रत्यच्च आदि सब प्रमाणींका प्रामाएय भी 'परतः' ही सिद्ध किया गया और समान युक्तिसे उसमें अप्रामाएयको भी 'परतः' ही निश्चित किया। इस तरह प्रामाएय-अप्रामाएय दोनों परतः ही न्याय-वैशेषिक सम्मत<sup>र</sup> हुए।

१. 'श्रीलिकिस्त शन्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽज्यतिरेकश्चा-र्थेऽनुपलक्षे तत् प्रमाशां वादरायग्रस्यानपेचलात्। जैमि० स्०१. १. ५. 'तस्मात् तत् प्रमाग्यम् अनपेचलात्। न क्षेत्रं सति प्रत्ययान्तरमपेचितव्यम्, पुच्यान्तरं वापि; स्वयं प्रत्ययो झसी।' —शायरमा०१. १. ५. मृहती०१. १. ५. 'सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत्यतीच्यताम्। प्रमाग्यलाप्रमाग्यत्वे स्वतः कि परतोऽथवा॥' — हलोकवा० चोद० हलो० ३३.

२. 'प्रमाखतोऽर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामध्याँदर्थंबत् प्रमास्मम्' — स्यायमा॰ पू॰ १। ताल्पर्यं॰ १. १. १। कि विज्ञानानां प्रामास्यमप्रामास्यं चेति द्वयमपि स्वतः, उत उभयमपि परतः, आहोस्विद्यप्रामास्यं स्वतः प्रामास्यं द्व परतः, उतस्वित् प्रामास्यं स्वतः अप्रामास्यं द्व परतः इति। तत्र परतः

मीमांतक ईश्वरवादी न होनेसे वह तत्मूलक प्रामायय तो वेदमें कह ही नहीं सकता या । अतस्य उसने बेदप्रामायय 'स्वतः' मान लिया और उसके सम-र्थनके वास्ते प्रत्यच आदि सभी जानोंका प्रामायय 'स्वतः' ही स्थापित किया । पर उसने अप्रामायय को तो 'परतः' ही माना है ।

वद्यपि इस चर्चामें सांस्यदर्शनका क्या मन्तव्य है इसका कीई उल्लेख उसके उपलब्ध अन्योमें नहीं मिलता; फिर भी कुमारिल, शान्तरिक्त और माध-वाचार्यके कथनीसे जान पड़ता है कि सांस्यदर्शन प्रामाएय-अप्रामाएय दोनोंको स्वतः' ही माननेवाला रहा है। शापद उसका तिव्ययक प्राचीन-साहित्य नष्टमाय हुआ हो। उक्त आचार्यों के अन्योमें ही एक ऐसे पचका भी निर्देश है जो ठीक मीमांसकसे उलटा है अर्थात् वह अप्रामाएयको 'स्वतः' ही और प्रामाएयको 'परतः' ही मानता है। सर्वदर्शन-संग्रहमें सीगताश्चरमं स्वतः (सर्वद १० २७६) इस पचको बौदपद्म रूपसे विख्त किया है सही, पर तस्वसंग्रहमें जो बौद पद्म है वह विलक्त्य बुदा है। सम्मव है सर्वदर्शन-संग्रहमें जो बौद पद्म है वह विलक्त्य बुदा है। सम्मव है सर्वदर्शन-संग्रहमिर्दिष्ट बौदपद्म किसी अन्य बौद्धविश्वेषका रहा हो।

शान्तरिवतने अपने बीद मन्तव्यको स्पष्ट करते हुए कहा है कि १— प्रामाएय-अप्रामाएय उभय 'स्वतः', २—उभय 'परतः', १-दोनोमें प्रामाएय स्वतः श्रीर अप्रामाएय परतः तथा ४—अप्रामाएय स्वतः, प्रामाएय परतः इन चार पद्मोमें कोई भी बीद्धपद्म नहीं है क्योंकि वे चारों पद्म नियमवाले हैं। बीद्धपद्म अनियमवादी है अर्थात् प्रामाएय हो या अप्रामाएय दोनोमें कोई

एव वेदस्य प्रामाययमिति वच्यामः । .......िश्यतमेतद्श्रीकेपाश्चानात् प्रामाययमिश्रय इति । तदिवमुक्तम् । प्रमायातोऽर्श्वप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामः स्यादर्थवत् प्रमायामिति । तस्मादप्रामाययमि परोक्तमिश्यतो द्वयमि परत इत्येष एव पक्षः श्रेयान् । —न्यायम० पृ० १६०-१७४ । कन्दली पृ० २१८-२२० । भ्रमायाः परतन्त्रस्वात् सर्गप्रलयसम्भवात् । तदन्यस्मिन्ननाश्वासान्न विधान्तरः सम्भवः ॥' न्यायकु० २. १। तस्वस्थि प्रत्यक्ष० पृ० १८३—२३३ ।

१. 'स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामासयमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती सक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ।।' — श्लोकवा० स्०२. श्लो० ४७ ।

२. श्लोबना० स्० ३. श्लो० द्य ।

२. 'केचिदादुर्द्वयं स्वतः।' — श्लोकवा० स्० २, श्लो० ३४३ तत्त्वसं० प० का० २८११. 'प्रमाखत्वाप्रमाखावे स्वतः संस्थाः समाभिताः।' —सर्वद्० जैमि० पृ० २७६।

'स्वतः' तो कोई 'परतः' अनियमचे है । अभ्यासदशामें तो 'स्वतः' समस्ता चाहिए चाहे प्रामास्य हो या अप्रामास्य । पर अनभ्यास दशामें 'परतः' सम-सना चाहिए।

जैनपरमरा ठीक शान्तरिक्तकथित बौद्धपत्तके समान ही है। वह प्रामास्य-श्रप्रामास्य दोनोंको अभ्यासदशामें 'स्वतः' श्रीर अनभ्यासदशामें 'परतः' मानती है। यह मन्तव्य प्रमास्त्रन्यत्त्वालोकके सूत्रमें ही स्पष्टतया निर्दिष्ट है। यद्यपि आ० हमचन्द्रने अपने स्त्रमें प्रामास्य-अप्रामास्य दोनोंका निर्देश न करके परीज्ञासुखकी तरह केवल प्रामास्यके स्वतः परतःका ही निर्देश किया है तथापि देवस्रिका सूत्र पूर्शतया जैन परम्पराका द्योतक है। जैसे—'तत्प्रामास्य स्वतः परतश्चेति।' —परी० १, १३, । 'तदुमयमुलक्ती परत एव अती द्र स्वतः परतश्चेति' —प्रमास्तन० १, २१।

इस स्वतः-परतःकी चर्चा क्रमशः यहाँ तक विकसित हुई है कि इसमें उत्पक्ति, अप्ति और प्रवृत्ति तीनीको लेकर स्वतः-परतःका विचार बड़े विस्तारसे सभी दर्शनोमें आ गया है और यह विचार प्रत्येक दर्शनकी अनिवार्य चर्चाका विषय वन गया है। और इसपर परिष्कारपूर्ण तत्वचिन्तामणि, गादाधरप्रामा-रयवाद आदि जैसे कटिल प्रन्थ वन गये हैं।

I the county is a county of the fire

[ 3\$3\$ of

[ प्रमाण मीमांचा

 <sup>&#</sup>x27;महि बौदैरेषां चतुर्यामिकतमोऽपि पच्चोऽमीछोऽनियमपच्चस्पेष्टत्वात् । तयाहि—उमयमप्येतत् किञ्चित् स्वतः किञ्चित् परतः इति पूर्वेमुपवर्गितम् । अत एव पच्चनुष्टयोपन्यामोऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्यनियमपच्चस्य सम्भवात् ।' —तक्वसं० प० का० ३१२३ ।

२. प्रमेयक० ए० १४६ से।

#### सर्वज्ञवाद

edic percent face in the part which pu

257

लोक ग्रीर शास्त्रमें सर्वत्र शब्दका उपयोग, योगिस्ट विशिष्ट ग्रतीन्द्रिय ज्ञानके सम्मनमें विद्वानों ग्रीर साधारण लोगोंकी श्रद्धा, लुदे-लुदे दार्शनिकोंके द्वारा श्रपने-ग्रपने मन्तव्यानुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके विशिष्ट ज्ञानरूप ग्रममें सर्वज्ञ जैसे पदोको लागू करनेका प्रयत्न ग्रीर सर्वज्ञरूपसे माने जानेवाले किसी व्यक्तिके द्वारा ही मुख्यतवा उपदेश किये गए धर्म या सिद्धान्तकी अनुसामिगोमें वास्तविक प्रतिष्ठा—इतनी बातें भगवान महावीर ग्रीर बुद्धके पहिले भी भी—इसके प्रमास मौजूद हैं। भगवान महावीर ग्रीर बुद्धके समवसे लेकर ग्राजतकके करीब डाई हजार वर्षके मारतीय साहस्यमें तो सर्वज्ञत्वके ग्रस्ति-नास्तिपद्योंकी, उसके विविध स्वरूप तथा समर्थक ग्रीर विरोधी युक्तिवादोंकी, क्रमशः विकसित सुद्धम ग्रीर सूचमतर स्पष्ट एवं मनोरंजक चर्चाएँ पाई भाती हैं।

सर्वज्ञलके नास्तिपचकार मुख्यतया तीन हैं—चार्वाक, अज्ञानवादी और पूर्वमीमांसक । उसके अस्तिपचकार तो अनेक दर्शन हैं, जिनमें न्याय-वैशेषिक,

सांख्य-योग, वेदान्त, बौद्ध और जैन दर्शन मुख्य हैं।

चार्वाक इन्द्रियगम्य भौतिक लोकमात्र को मानता है इसलिये उसके मतमें अतीन्द्रिय आत्मा तथा उसकी शक्तिक्त सर्वज्ञत्व आदिके लिये कोई स्यान ही नहीं है। अश्वानवादीका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकोंकी तरह ऐसा जान पहता है कि ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञानकी भी एक अन्तिम सीमा होती है। श्वान किंद्रना ही उच्च कच्चाका क्यों न हो पर वह तैकालिक सभी स्थूल-सूचम भावोंको पूर्वा रूपसे जाननेमें स्वभावसे ही असमर्थ है। अर्थात् अन्तमें कुछ न कुछ अज्ञेय रह ही जाता है। क्योंकि श्वानकी शक्ति ही स्वभावसे परिमित है। वेद-वादी पूर्वमीमांसक आत्मा, पुनर्वन्म, परलोक आदि अतीन्द्रिय पदार्थ मानता है। किसी प्रकारका अतीन्द्रिय ज्ञान होनेमें भी उसे कोई आपिस नहीं फिर मी वह अपीक्येयवेदवादी होनेके कारण वेदके अपीक्येयत्वमें वायक ऐसे किसी मा प्रकारके अतीन्द्रिय ज्ञानको मान नहीं सकता। इसी एकमात्र अभिप्रायसे उसने

 <sup>&#</sup>x27;चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूदमं व्यवहितं विश्वकृष्टमित्येवं-जातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमयितुम्, नान्यत् किञ्चनेन्द्रियम्' —शावरमा॰
 १. १ । 'नानेन वचनेनेह सर्वज्ञत्विनराक्रिया । वचनाहत इत्येवमपवादो हि

वेद-निरपेच साचात् धर्मंत्र या सर्वत्रके श्रस्तित्वका विरोध किया है । वेद द्वारा धर्माधर्म या सर्व पदार्थ जाननेवालेका निषेध नहीं किया ।

बीद और जैन दर्शनसमात साद्वात् घमंद्यशाद या साद्वात् सर्वश्रवादसे वेदके अपीरुवेयत्वका केवल निरास ही अभिप्रेत नहीं है बल्कि उसके द्वारा वेदों अप्रामास्य यतलाकर वेदिमन्त आगमीका प्रामास्य स्थापित करना भी अभिप्रेत है। इसके विरुद्ध जो न्याप-चेरोपिक आदि वैदिक दर्शन सर्वष्ठवादी हैं उनका तात्पर्य सर्वष्ठवादके द्वारा वेदके अपीरुवेयत्ववादका निरास करना अवस्य है, पर साथ ही उसी वादके द्वारा वेदका पौरुवेयत्व बतलाकर उसीका प्रामास्यस्थापन करना भी है।

न्याय-वैशेषिक दर्शन ईश्वरवादी हैं। वे ईश्वरके शानको नित्य — उत्पाद-विनाधरहित और पूर्या — वैकालिक स्ट्म-स्थूल समग्र मार्गोको युगपत् जानने-वाला—मानकर तद्वारा उसे सर्वश्च मानते हैं। ईश्वरिमन्त झात्माख्नोमें वे सर्व-श्चन मानते हैं सही, पर सभी खात्माखामें नहीं किन्तु योगी झात्माछोंमें। योगियोंमें भी सभी योगियोंको वे सर्वश्च नहीं मानते किन्तु जिन्होंने योग द्वारा वैसा सामर्थ्य प्राप्त किया हो सिर्फ उन्होंको । न्याय-वैशेषिक मतानुसार यह

संक्षितः ॥ यदि पड्मिः प्रमाशैः स्यात् सर्वज्ञः केन वार्यते । एकेन तु प्रमाशैन सर्वजो वेन कल्यते ॥ नृतं स चचुपा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ।' रलोकवा॰ चोद॰ रलो॰ ११०-२ । 'वर्मज्ञत्वनिषेषश्च केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्य-द्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥' -तस्वसं॰ का॰ २१२८। यह रलोक तस्वसंग्रह मैं कुमारिलका कहा गया है । --पृ॰ ८४४

१. 'न च बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे कश्चिद्धरोधः । दृष्टा हि गुग्रानामा-अयमेदेन द्वयी गतिः नित्यता अनित्यता च तथा बुद्व्यादीनामपि मिविष्य-तीति ।' —कन्दली ए० ६० । 'एतादशानुमितौ लाधवशानसङ्कारेग् शाने-च्छाकृतिपु नित्यत्वमेकत्वं च भासते इति नित्यैकत्वसिद्धः ।' —दिन-करी ए० २६ ।

२. वै॰ स्॰ ६. १. ११-१३। 'श्रस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुराहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिककालपरमासुवायुमनस्यु तत्सम-वेतगुर्याकर्मसामान्यविशेषेषु समवाये चावितयं स्वरूपदर्शनमुत्यवते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्ट्यसंश्रिकपश्चिगजधर्मानुप्रइसामध्यात् सूद्मन्यविद्विविशक्तृष्टेषु प्रत्यव्व-स्वयोते ।' -प्रश्च॰ पृ॰ १८७ । वै॰ स्॰ ६. १. ११-१३ ।

नियम नहीं कि सभी योगियोंको वैसा सामध्य अवश्य प्राप्त हो। इस मतमें जैसे मोचके वास्ते सर्वशत्यप्राप्ति अनिवार्य शतं नहीं है वैसे यह भी सिद्धान्त है कि मोच्याप्तिके बाद सर्वश योगियोंको आत्मामें भीपूर्ण हान शेष नहीं रहता, क्योंकि वह शान देशवरज्ञानकी तरह नित्य नहीं पर योगजन्य होनेसे अनित्य है।

सांख्य, योग श्रीर वेदान्त दर्शनसमत सर्वज्ञत्वका स्वरूप वैसा ही है जैसा न्यायवैशेषिकसम्मत सर्वज्ञत्वका । यद्यपि योगदर्शन न्याय वैशेषिककी तरह देश्वर मानता है यद्यपि वह न्याय वैशेषिककी तरह चेतन आस्माम सर्वज्ञत्वका समर्थन न कर सकनेके कारण विशिष्ट बुद्धितस्व में ही इश्वरीय सर्वज्ञत्वका समर्थन कर पाता है । सांख्य, योग और वेदान्तमें नौदिक सर्वज्ञत्वकी प्राप्ति भी मोचके वास्ते अनिवार्य वस्तु नहीं है, जैसा कि जैन दर्शनमें माना जाता है । किन्तु न्यायवैशेषक दर्शनकी तरह वह एक योगविभृति मात्र होनेसे किसी किसी सांबकको होती है।

सर्वज्ञवादसे संबन्ध रखनेवाले इजारों वर्षके मारतीय दर्शन शास्त्र देखनेपर मी यह पता स्पष्टरूपसे नहीं चलता कि अमुक दर्शन ही सर्वज्ञवादका प्रस्थापक है। यह भी निश्चयरूपसे कहना कठिन है कि सर्वज्ञव्यक्ती चर्चा शुद्ध तस्त्र विन्तनमेंसे फलित हुई है, या साम्प्रदायिक मावसे धार्मिक खरडन-मरडनमें से फलित हुई है? यह भी सप्रमास बतलाना सम्भव नहीं कि देश्वर, ब्रह्मा आदि दिव्य आत्माओं माने जानेवाले सर्वज्ञत्वके विचारसे मानुषिक सर्वज्ञत्वके विचार प्रस्तुत हुआ, या बुद्ध-महावीरसहस्य मनुष्टमें माने जानेवाले सर्वज्ञत्वके

१. 'तदेवं विषयादीनां नवानामपि म्लतः । गुणानामायमनो ध्वंतः सोऽ-पवर्गः प्रकीर्तितः ॥' —न्यायम० पृ० ५०८ ।

२. 'तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं शानम् ॥' —योगस्॰ ३ ५४।

१. 'निर्धृतरजस्तमोमलस्य बुद्धिस्त्वस्य परे वैशारवे परस्या वशीकारसंश्रायां वर्तमानस्य सस्त्रयुद्धयान्यतास्यातिमात्रकप्रमतिष्ठस्य....सर्वशातृत्वम् , सर्वात्मनां गुगानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मस्वेन व्यवस्थितानामकमोपाकदं विवेदकं शान-मित्यर्गः।' —वोगमा॰ ३. ४६ ।

४. 'प्राप्तविवेकजञ्चानस्य ग्राप्ताविवेकजञ्चानस्य वा सम्बपुरुषयोः शुद्धि-साम्ये कैवल्यमिति ।' —योगस्० ३. ५५ ।

विचार-श्रान्दोलनसे देश्वर, जझा श्रादिमें सर्वश्रत्वका समर्थन किया वाने लगा, या देव-मनुष्य उभयमें सर्वश्रत्व माने जानेका विचारप्रवाह परस्पर निरमेन रूपसे प्रचलित हुआ । यह सब कुछ होते हुए भी सामान्यरूपसे इतना कहा जा सकता है कि यह चर्चा धर्म-सम्प्रदायों के खरडन मग्रडनमें से फलित हुई है श्रीर पिछेसे उसने तत्त्वश्रानका रूप धारण करके तात्त्विक चिन्तनमें भी स्थान पाया है। श्रीर वह तटस्य तत्त्वचिन्तकोंका विचारणीय विषय वन गई है। क्यों कि मीमांसक जैसे पुरातन श्रीर प्रवल वैदिक दर्शनके सर्वश्रत्व संबन्धी श्रस्वीकार श्रीर रोप सभी वैदिक दर्शनोंके सर्वश्रत्व संबन्धी स्थीकारका एक मात्र मुख्य उद्देश्य यही है कि वेदका प्रामाण्य स्थापित करना जब कि जैन, बौद्ध श्रादि मनुष्य-सर्वश्रत्ववादी दर्शनोंका एक यही उद्देश्य है कि परम्परासे माने जानेवाले वेद्यामाण्यके स्थानमें इतर शास्त्रोंका प्रामाण्य स्थापित करना श्रीर वेदोंका श्रामाण्य । जब कि वेदका प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य ही श्रस्वश्रवाद, देव-सर्वश्रवाद श्रीर मनुष्य-सर्वश्रवादकी चर्चा श्रीर उसकी दलीलोंका एकमात्र मुख्य वाद श्रीर मनुष्य-सर्वश्रवादकी चर्चा श्रीर उसकी दलीलोंका एकमात्र मुख्य विषय है तब धर्म-संग्रवादकी इस तत्त्वचर्चाका उत्थानबीज माननेमें सन्देहको कम से कम श्रवकाश है।

मीमांसकधुरीण कुमारिलने धर्मंग्र और सर्वंग्र दोनो वार्षोका निराकरण वहें आवेश और युक्तिवादसे किया है (मीमांसाशलो॰ सू० २. श्लो॰ ११० मे १४२) वैसे ही वीद्धप्रवर शान्तरिव्वित्तने उसका जवाब उक्त दोनो वादों के समर्थनके द्वारा वहीं गम्भीरता और स्पष्टतासे दिया है (तत्त्वसं० पृ० ८४६ से) इसलिए यहाँपर एक ऐतिहासिक प्रश्न होता है कि क्या धर्मंग्र और सर्वंग्र दोनों वाद अलग-अलग सम्प्रदावों अपने-अपने युक्तिवलपर स्थिर होंगे, या किसी एक वादमेंसे इसरे वादका जन्म हुआ है । अभीतकके चिन्तनसे यह जान पहता है कि धर्मंग्र और सर्वंग्र दोनों वादोंकी परम्परा मूलमें अलग-अलग ही है । बीद सम्प्रदाय धर्मजवादकी परम्पराका अवलम्बी खास रहा होगा क्योंकि खुद बुद ने (मिल्फिम० चूल-मालुंक्यपुत्तमुत २.१) अपनेको सर्वंग्र उसी अधंम कहा है जिस अर्थमें धर्मंग्र या मार्गंग्र शब्दका प्रयोग होता है । बुद्धके वास्ते धर्मशास्ता, धर्मदेशक आदि विशेषण पिटकप्रन्थोंमें असिद्ध हैं । धर्मंग्रीतिने बुद्धमें सर्वंग्रखको अनुपयोगी बताकर केवल धर्मश्रस्त ही स्थापित किया है, जब

१, 'हेयोपादेयतस्वस्य सान्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाख्मसाविद्यो न तु सर्वस्य वेदकः ॥ वृरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु ।' —प्रमाख्या। २, ३२-३३ ।

कि शान्तरचितने प्रथम धर्मशस्य विदक्तर गौश्रूरूपमें सर्वञ्चलको भी स्वीकार किया है।

सर्वज्ञवादकी परम्पराका अवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पहता है क्योंकि जैन आवायों ने प्रथमसे हो अपने तीर्थकरोंमें सर्वज्ञव्यको माना और स्थापित किया है। ऐसा सम्मव है कि जब बैनोंके द्वारा प्रवल रूपसे सर्वज्ञव्यकी स्थापना और प्रतिष्ठा होने लगी तब बौद्धोंके वास्ते बुद्धमें सर्वज्ञव्यका समर्थन करना भी अनिवार्य और आवश्यक हो गया। यही सबब है कि बौद्ध तार्किक प्रस्थोंमें धर्मज्ञवादसमर्थनके बाद सर्वज्ञवादका समर्थन होने पर भी उसमें वह जोर और एकतानता नहीं है, बैसी कि जैन तार्किक प्रस्थोंमें है।

मीमांसक ( श्लो॰ स्॰ २. श्लो॰ ११०-१४३ तस्वसं॰ का॰ ३१२४-३२४६ पूर्वपन्न ) का मानना है कि बागादिके प्रतिपादन और उसके द्वारा धर्मांधर्मादिका, किसी पुरुषविशेष की अपेचा रखे दिना ही, स्वतन्त्र विधान करना यही वेदका कार्य है। इसी सिद्धान्तको स्थिर रखनेके वास्ते कुमारिलने कहा है कि कोई भले ही धर्माधर्म-भिन्न अन्य

१. 'स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेतुत्तोऽस्तीति गम्यते । साम्राज्ञ केवलं किन्तु सर्व-काऽपि प्रतीयते ॥'-तत्त्वसं० का० ३३०६ । 'मुख्यं हि तावत् स्वर्गमोच-सम्प्रापकहेतुकत्वसाधनं भगवतोऽस्माभिः क्रियते । वत्पुनः अशोषार्यपरिज्ञातुत्व-साधनमस्य तत् प्रासंगिकमन्यधापि भगवतो ज्ञानमञ्जलेः बाधकप्रमास्याभावात् साचावशेपार्थपरिज्ञानात् सर्वज्ञो भवन् न केनचिद् बाध्यते इति, अतो न भेचावतां तत्यतिन्तेपो युक्तः ।'-तत्त्वसं० प० पु० ८६३ ।

२. 'से मगवं ग्ररहं कियो केवली सञ्चरन् सब्बमावदरिसी सदैवमसुयासुरस्स लोगस्स पञ्जाद जाग्रह, तं० ग्रागइं गईं ठिइं चयगं उववायं मुत्तं पीयं
कडं पिंडसेवियं ग्राविकम्म रहोकम्मं लिवयं किह्यं मग्रोमाग्रस्थि सब्बलीद
सब्बजीवार्यं सब्बमावाई जाग्यमायो पासमायो एवं च स्वं विहरह ।' ग्राचा॰
भु॰ २. चू० ३. पु॰ ४२५ А. 'तं निश्य जं न पासइ मूर्यं भव्यं मिषस्यं
च'—ग्राव॰ नि॰ गा॰ १२७ । मग॰ शु॰ ६. उ॰ ३२ । 'स्वमान्तरितदूरायां: प्रत्यचा: कस्यचिद्या । ग्रावुमेयत्वतोऽस्त्यादिरिति सर्वश्रमंस्थिति: ॥'—
ग्राहमी॰ का॰ ५ ।

 <sup>&#</sup>x27;यैः स्वेच्छासर्वको वर्ष्यते तत्मतेनाप्यसी न विष्यते इस्यादर्शयत्नाइ यद्यदित्यादि—यद्यदिच्छति बोद्धं वा तत्त्वद्वेति नियोगतः । ग्रक्तिरेवंविधा तस्य पदीस्यावरस्यो हासी ॥'-तत्त्वसं० का० ३६२८ । मिलि० १. ५. २ ।

सब वस्तु साझात् जान सके पर धर्माधर्मको वेदनिरपेस होकर कोई साझात् नहीं जान सकता, चाहे वह जाननेवाला बुढ, जिन जावि जैसा मनुष्य योगी हो, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु आदि जैसा देव हो, चाहे वह कपिल, प्रजापति आदि जैसा ऋषि या अवतारी हो। कुमारिलका कहना है कि सर्वत्र सर्वदा धर्ममर्थादा एक सी है, जो सदा सर्वत्र एकका वेद द्वारा विहित माननेपर ही सकता है। बुढ आदि व्यक्तियोंको धर्मके साझात् प्रतिपादक माननेपर वैसी मर्यादा सिद्ध हो नहीं सकती क्योंकि बुढ आदि उपदेशक कभी निर्वाश पानेपर नहीं भी रहते। जीवितदशामें भी वे सब स्वेत्रोमें पहुँच नहीं सकते। सब धर्मोपदेशकोंकी धक्तवाक्यता भी सम्मव नहीं। इस तरह कुमारिल साझात धर्मकलका निशेष करके फिर सर्वज्ञलका भी सबमें निषेत्र करते हैं। बहु पुराशोक्त ब्रह्मादि देवोंके सर्वज्ञलका आर्थ भी, जैसा उपनिषदोंमें देखा जाता है, केवल आत्मज्ञान परक करते हैं। बुढ, महाबीर आदिके वारेमें कुमारिलका यह भी कथन है कि वे वेदन ब्राह्मशासको धर्मोपदेश न करने और वेदनिहीन मूर्ल शुद आदिको धर्मोपदेश करलेके कारण वेदान्यासी एवं वेद और वेदनिहीन मूर्ल शुद आदिको धर्मोपदेश करलेके कारण वेदान्यासी एवं वेद

१. 'नाई अतीन्द्रयार्थे वजनमन्तरेश अवगतिः सम्भवति, तांददमुक्तम्-अशक्यं हि तत् पुरुपेश ज्ञातुमृते वचनात्'—शावरमा० १. १. २ । श्लोक न्यायक पृष्ठ ७६ ।

२. 'कुल्यादिनिः स्तरवाच नाथासो देशनायु नः । किन्तु बुद्धप्रयीनाः स्युः किमु कैश्चिद् दुरारमभिः । अहर्यैः विम्लस्मार्थे पिशाचादिमिरीरिताः । एवं यैः केवलं सानमिन्द्रियायनपेन्निष्ः । स्क्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्यतम् ॥'—श्लोकवा० स्० २. श्लो० १३६-४१ । 'यनु वेदवादिमिरेव कैश्चिदुक्तम् नित्य प्वाऽयं वेदः प्रजापतेः प्रथममापैसीनेनावबुद्धो मवतीति तदिप सर्वज्ञवदेव निराकार्यमित्याह्-नित्येति'—श्लो० न्याय० स्० २. १४३ । 'अश्रयापि वेददेहत्वात् ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । सर्वज्ञानमयाद्देदारसार्वश्यं मानुषस्य किम् ॥'—तस्वर्सं० वा० ३२०८, ३२१३-१४ ।

३. 'शानं वैराग्यमेश्वर्गमिति योपि दशाव्यमः । शङ्करः अपूर्ते सोऽपि शानवानात्मविचया ॥'—तत्वसं० का० ३२०६ ।

४. 'शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवर्जं सर्वाययेव समस्त-चतुर्दशिवणास्थानविवद्यानि प्रयोगार्थस्थातिकद्वाचरयेक बुद्धादिमिः प्रयो-तानि । वर्षावाद्येनय्यविवर्षवर्षानिरवसितप्रायेभ्यो व्यामृद्धेभ्यः समर्पितानीति न वेदम्लत्वेन समाध्यन्ते ।' तन्त्रवा ए० ११६ । तन्त्वस् का ३२२६-२७ ।

द्वारा चर्मह भी नहीं ये । बुद्ध, महावीर श्रादिमें सर्वहत्वनियेषकी एक प्रवस युक्ति कुमारिलने यह दी है कि परस्परविषद्धभाषी बुद्ध, महावीर, कपिल आदि मेंसे किसे सर्वश्च माना जाय और किसे न माना जाय ? श्रातप्त उनमेंसे कोई सर्वह नहीं हैं। यदि वे सर्वश्च होते तो सभी वेदवत् श्राविषद्धभाषी होते, इत्यादि ।

शान्तरिवृतने कुमारिल तथा अन्य सामट, यझट आवि भीमांसकोंकी दलीलोंका वही सूमातासे सविस्तर खएडन (तस्त्रसं॰ का॰ ३२६३ से ) करते हुए कहा है कि—वेद स्वयं ही आन्त एवं हिंसादि दोषमुक्त होनेसे घमंविश्वायक हो नहीं सकता । फिर टसका आश्रय लेकर उपदेश देनेमें क्या विशेषता है है बुढ़े ने स्वयं ही स्वानुभवसे अनुकम्माप्रीरित होकर अभ्युद्ध निःश्रेयस्साधक घमं वतलाया है । मूर्ख शूद्ध आदि को उपदेश देकर तो उसने अपनी कक्या-इचिके द्वारा धार्मिकता ही प्रकट की है । यह मीमांसको से पूछता है कि विन्दें तुम आध्या कहते हो उनकी आह्माणुताका विश्वित प्रमाण क्या है ! । अतिवृद्ध साम्या कहते हो उनकी आह्माणुताका विश्वित प्रमाण क्या है ! । अतिवृद्ध लाग्य है कि वाह्माणु कहलानेवाली सन्तानके माता-पिता शुद्ध ही रहे हो और कमी किसी विज्ञातीयताका मिश्रण हुन्ना न हो । शान्तरिवृद्ध ने यह भी कह दिया कि सब्ये आहम्य और श्रमण बुद्ध शासनके सिवाय अन्य किसी धर्ममें नहीं हैं (का॰ ३४८६०००) । अन्तमें शान्तरिवृद्ध सामान्यस्प्रसे सबंहत्यका सम्भव सिद्ध किया है, फिर उसे महावीर, कपिल आदिमें असम्भव सबंहत्यका सम्भव सिद्ध किया है, फिर उसे महावीर, कपिल आदिमें असम्भव

 <sup>&#</sup>x27;सर्वज्ञेषु च मृयः सु विच्छायों पदिशिषु । तुल्बहेतुषु सर्वेषु को नामै-कोऽवयार्यताम् ॥ सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलां नेति का प्रमा । अथोमाविष सर्वज्ञी मतमेदः तयोः कथम् ॥'—तत्त्वसं का कश्य-४६ ॥

२. 'कदसापरतन्त्रास्तु स्पष्टतस्वनिदर्शिनः । सर्वोपवादनिःशङ्काहचकुः सर्वेत्र देशनाम् ॥ यथा यथा च मौस्योदिदोपदुष्टो भवेजनः । तथा तथव नाथानां दया तेषु प्रवर्तते ॥'—तत्वसं० का० ३५७१-२ ।

रे. 'अतितश्च महान् कालो योषितां चातिचापलम् । तद्मवत्यपि निश्चेतुं आक्षणत्वं न शक्यते ॥ अतीन्द्रियपदार्यशो निहं कश्चित् समस्ति वः । तदन्वय-विशुद्धि च नित्यो वेदोपि नोक्तवान् ॥'—तस्त्रसं∘ का० ३५७६ ८० ।

४. 'ये च बाहितपापत्वाद् ब्राह्मसाः पारमार्थिकाः । अम्बस्तामलनैराल्यास्ते मुनेरेव शासने ॥ इहैव अमस्तिन चतुर्दा परिकीत्त्येते । सून्याः परप्रवादा हि अमसीर्वामसीरतया ॥'—तत्त्वसं० का० ३५८६-६० ।

मतलाकर केवल बुद्धमें ही सिद्ध किया है। इस विचारसरणीमें शान्तरिवतकी मुख्य युक्ति यह है कि चित्त स्वयं ही प्रभास्वर अतएव स्वमावसे प्रशाशील है। क्लेशावरण, होवावरण आदि मल आगन्तुक हैं। नैरात्म्यदर्शन को एक मान्न सम्मत्तान है, उसके द्वारा आवरणोंका च्य होकर भावनावलसे अन्तमें स्थायी सर्वज्ञताका लाम होता है। ऐकान्तिक चिण्डिक्तशान, नैरात्म्यदर्शन आदिका अनेकान्तोपदेशी अध्यम, वर्द्धमानादिमें तथा आरमोपदेशक किपलादिमें सम्भव नहीं अतएव उनमें आवरणचय द्वारा सर्वज्ञत्वका भी सम्भव नहीं। इस तरह सामान्य सर्वज्ञत्वकी सिद्धिक द्वारा अन्तमें अन्य तीर्थक्षरोंमें सर्वज्ञत्वका असम्भव बतलाकर केवल सुगतमें ही उसका अस्तित्व सिद्ध किया है और उस्तिक शास्त्रकों आग्र वतलाया है।

शान्तरवितकी तरह प्रत्येक सांख्य या जैन आचार्यका भी यही प्रयक्ष रहा है कि सर्वेशस्त्रका सम्भव अवश्य है पर वे सभी अपने-अपने तीर्थकुरोंमें ही सर्वेशस्त्र स्थापित करते हुए अन्य तीर्थंक्करोंमें उसका नितान्त असम्भव वत-लाते हैं।

जैन आचायोंकी भी यही दलील रही है कि अनेकान्त सिद्धान्त ही सत्य है। उसके पथावत् दर्शन और आचरखके द्वारा ही सर्वज्ञल लम्य है। अने-कान्तका साझात्कार व उपदेश पूर्णरूपसे कृषभ, वर्द्धमान आदिने ही किया अतपन वे ही सर्वज्ञ और उनके उपदिष्ट शास्त ही निद्धिय व आहा हैं। सिद्धसेन हों या समन्तमद्र, अकलह हो या हेमचन्द्र सभी जैनाचायोंने सर्वज्ञविद्धिके प्रसङ्घी वैसा ही युक्तिबाद अवलम्बित किया है जैसा बोद सांस्थादि आचार्योंन

१. 'प्रत्यचीकृतनैरात्म्ये न दोषो लमते स्थितिम् । तद्विरुद्धतया दीमे प्रदीपे तिमिरं यथा ॥'—तस्वसं० का० ३३३८ । 'एवं क्लेशावरणप्रहाणं प्रसाध्य क्रेयावरणप्रहाणं प्रतिपादयन्नाह—साचाःकृतिविशेषाचिति—साचात्कृतिविशेषाच दोषो नास्ति सवासनः । सर्वज्ञत्वमतः सिद्धं सर्वावरणमुक्तितः ॥'—तस्वसं० का० ३३३६ । 'प्रमास्वरमिदं चित्तं तस्वदर्शनसात्मकम् । प्रकृत्वैव स्थितं यस्मात् मलास्त्वागन्तवो मताः ।'—तस्वसं० का० ३४३१ । प्रमाणवा० ३, २०८ ।

२. 'इदं च वर्द्धमानादेनेंशस्यकानमीहश्रम् । न समस्यात्महृष्टौ हि विनष्टाः सर्वतीर्थिकाः ॥ स्पादावाविशिकस्या(स्वा)दि प्रत्यदादिप्रयो(वा)धितम् । बह्वेवा-युक्तमुक्तं यैः स्युः सर्वताः कृषं नु ते ॥'—तस्वसं । ३३२५-२५ ।

ने । अन्तर सिर्फ इतना ही है कि किसीने नैराल्यदर्शनको तो किसीने पुरुष-मकृति आदि तस्वोंके साद्यात्कारको, किसीने द्रव्य-गुगादि छ: पदार्थके तस्व-ज्ञानको तो किसीने<sup>8</sup> केवल आत्मज्ञानको यथार्थ कहकर उसके द्वारा अपने-अपने मुख्य प्रवर्त्तक तीर्थं इरमें ही सर्वेशक सिद्ध किया है, जब जैनाचायोंने अनेकान्त-वादकी यथार्थता दिखाकर इसके द्वारा भगवान अप्यम, वर्दमान आदिमें ही सर्वज्ञत्व स्थापित किया है। जो कुछ हो, इतना साम्प्रदायिक मेद रहनेपर भी सभी सर्वज्ञवादी दर्शनोंका, सम्यग्शानसे मिथ्याज्ञान और तज्जन्य क्लेशोंका नाश श्रीर तद्दारा शानावरणके सर्वथा नाशकी शक्यता श्रादि तास्विक विचारमें कोई मतभेद नहीं।

ई॰ १६३६ ] [ प्रमाण मीमांसा

the state of the same of the same of the same

A PART OF THE PART

१. 'श्रद्वितीयं शिवद्वारं कुदृष्टीनां मयंक्रस् । विनेयेभ्यो हितायोक्तं नैरात्म्रं तेन तु स्पटम् ॥'-तत्त्वसं का व ३३२२ ।

२. 'ववं तत्त्वास्पासान्नास्म न मे नाइमिध्यपरिशेषम् । अविपर्ययादिशुद्धं केवलमुखयते ज्ञानम् ॥'-- ग्रांख्यका० ६४ ।

३. 'धर्मविशेषप्रस्तात् द्रव्यगुण्कर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधमर्थवैधम्यां स्वज्ञानानिःश्रेयसम्'-वै म् १. १. ४।

४. 'श्रात्मनो वा अरे दर्शनेन अवस्थेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्व विदितम्।' -- महिंदा o २. ४. ५ 1

५. 'त्वन्मतामृतवासानां सर्वेथैकान्तवादिनाम् । आप्ताभिमानदर्थानां स्वेष्टं इष्टेन बाध्यते ॥'—ग्रासमी॰ का॰ ७ । श्रमोग॰ का॰ २८ ।

#### इन्द्रिय विचार

इन्द्रियनिरूपण प्रसङ्घमें मुख्यतया नीचे लिखी वातोपर दशैनशाखोंमें विचार पाया जाता है—

इन्द्रिय पदकी निवक्ति, इन्द्रियोंका कारण, उनकी संस्था, उनके विषय, उनके आकार, उनका पारस्परिक मेदामेद, उनके प्रकार तथा द्रव्य-गुखआहित्य-विवेक इत्यादि ।

अभीतक जो कुछ देखनेमें आया उससे जात होता है कि इन्द्रियपदकी निकृति जो सबसे पुरानी लिपिवद है वह पाणिनिके सूत्र में ही है। यद्यपि इस निकृतिकाले पाणिनीय सूत्रके ऊपर कोई भाष्यांश पत्रज्ञितिके उपलब्ध महाभाष्य में दृष्टिगोचर नहीं होता तथापि सम्भव है पाणिनीय सूत्रोंकी अन्य कोई प्राचीन क्यांख्या या व्याख्याओं उस सूत्रपर कुछ व्याख्या लिखी गई हो। जो कुछ हो पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि प्राचीन बीद और जैन दार्शनिक अन्योंमें पाई जानेवाली पाणिनीय सूत्रोंक इन्द्रियपदको निकृति किसी न किसी प्रकारसे पाणिनीय व्याकरखकी परम्पराके अन्यासमेंसे ही उक्त बौद जैन अन्योंमें दाखिल हुई है। विशुद्धिमार्ग के से प्रतिष्ठित बौद और तस्वार्थ-

१. 'इन्द्रियसिन्द्रलिगिमन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रद्त्तमितिवा।'-५.२.६३।
२. 'को पन नेसं इन्द्रियद्वो नामाति ? इन्द्रिलिगद्वो इन्द्रियद्वो; इन्द्रदेसितद्वो इन्द्रियद्वो; इन्द्रदेसितद्वो इन्द्रियद्वो; इन्द्रदेसितद्वो इन्द्रियद्वो; इन्द्रदिद्वद्वो इन्द्रियद्वो; इन्द्रस्वद्वो इन्द्रियद्वो; इन्द्रस्वद्वो इन्द्रियद्वो; सो सम्बोप इच यथायानं युज्जति । भगवा हि सम्मासञ्जद्वो परिमस्त्रियमावतो इन्द्रो, कुसलाकुसलं च कम्मे कम्मेसु कस्त्रिक्य इस्त्रियामावतो । तेनेवेश्य कम्मसञ्जनितानि ताथ इन्द्रियानि कुसलाकुसलकम्मे उल्लिगोन्ति । तेन च सिद्वानीति इन्द्रसिद्वदेन इन्द्रिद्वद्वेन च इन्द्रियानि । सम्बानि मगवता यथा भूततो पक्षसितानि अभिसम्बद्धानि चाति इन्द्रदेशितद्वेन इन्द्रिद्वद्वेन च इन्द्रियानि । तेनेव मगवता सुनीन्देन कानिचि गोचरासेवनाय, कानिचि मावनासेवनाय सेवितानीति इन्द्रसुद्वेद्वेनापि इन्द्र्यानि । अपि च आधिपम्रसंस्त्रतिन इस्त्रियद्वेनापि पतानि इन्द्रियानि । चक्खुविञ्जागागिदिप्यवस्तियं हि चक्सादीनं सिद्धं आधिपच्चं, तिसमं तिवस्ते तिक्सत्ता, मन्दे मन्द्रसा ति । अयं तावेत्य अस्यतो विनिच्छुयो ।'-विद्यद्वि ए० ४६१।

भाष्य<sup>3</sup> जैसे प्रतिष्ठित जैन दाशीनिक प्रत्यमें एक बार स्थान प्राप्त कर तेनेपर तो फिर वह निकक्ति उत्तरवर्ती सभी बौद्ध-जैन महस्वपूर्ण दर्शन प्रत्योका विषय वन गई है।

इस इन्द्रिय पदकी निकक्तिके इतिहासमें मुख्यतया दो बातें खास ब्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि बीद वैयाकरणा जो स्वतन्त्र हैं और जो पाणिनीय के व्याख्याकार हैं उन्होंने उस निकित्तकों अपने-अपने अन्योमें कुछ विस्तारसे स्थान दिया है और आ॰ हेमचन्द्र जैसे स्वतन्त्र जैन वेयाकरणने भी अपने व्याकरणसूत्र तथा दृत्तिमें पूरे विस्तारसे उसे स्थान दिया है। दूसरी बात यह कि पाणिनीय स्थोंके बहुत ही अर्वाचीन व्याख्या-अन्योके अलावा और किसी वैदिक दर्शनके अन्यमें वह इन्द्रियपदकी निकत्ति पाई नहीं जाती जैसी कि बीद-जैन दर्शन अन्योमें पाई जाती है। जान पहता है, जैसा अनेक स्थलोमें हुआ है वैसे ही, इस संबन्धमें असलमें शाब्दकोकी शब्दनिक्ति बोद-जैन दर्शन अन्योमें स्थान पाकर किर वह दार्शनिकोकी चिन्ताका विषय भी वन गई है।

माठरवृत्ति जैसे प्राचीन वैदिक दर्शनग्रन्थमें इन्द्रिय पदकी निरुक्ति है पर यह पाणिनीय सूत्र और श्रीद-जैन दर्शनग्रन्थोमें लम्य निरुक्तिसे विलक्कल मिन्न ग्रीर विलक्क्ष है।

जान पहता है पुराने समयमें शुन्दोंकी ब्युत्पत्ति या निकक्ति बतलाना यह एक ऐसा श्रायश्यक कर्तन्य समभा जाता था कि जिसको उपेचा कोई बुद्धिमान् लेखक नहीं करता था। ब्युत्पत्ति श्रीर निकक्ति बतलानेमें श्रन्थकार श्रपनी स्वतन्त्र कल्पनाका भी पूरा उपयोग करते थे। यह बस्तुस्पिति केवल प्राकृत-पालि शुन्दोंतक ही परिमित न थी वह संस्कृत शुन्दोंने भी थी। इन्द्रियपदकी निककि इसीका एक उदाहरया है।

मनोरञ्जक बात तो यह है कि शाब्दिक क्षेत्रसे चलकर इन्द्रियपदकी निर्काक ने दार्शनिक क्षेत्रमें जब प्रदेश किया तभी उसपर दार्शनिक सम्प्रदायकी छाप लग गई। बुद्धधोप इन्द्रियपदकी निर्वाक्तिमें और सब अर्थ पाणिनिक्सित बत-

THE REAL PROPERTY OF THE PERSON

१. 'तत्त्वार्थमा॰ २. १५ । सर्वार्थ १. १४ ।

२. 'इन्द्रियम् ।'-हेमरा• ७. १. १७४ ।

३. 'इन् इति विषयायां नाम, तानिनः विषयान् प्रति द्रयन्तीति इन्द्रि-याया ।'-माठर० का० २६।

४. देखो १० १३४. टिप्पणो २.।

लाते हैं पर इन्द्रका अर्थ सुरात बतलाकर भी उस निकक्तिको सङ्गत करनेका प्रयत्न करते हैं। जैन आवार्योंने इन्द्रपदका अर्थ मात्र जीव या आत्मा ही सामान्य करसे बतलाया है। उन्होंने सुद्रघोषकी तरह उस पदका स्वाभिप्रेत तीर्थेंद्वर अर्थ नहीं किया है। न्याय-वैशोधिक जैसे ईश्वरकर्तृत्ववादी किसी वैदिक दर्शनके विद्वान्ने अपने प्रन्थमें इस निक्किको स्थान दिया होता तो शायद वह इन्द्रपदका ईश्वर अर्थ करके भी निक्कि सङ्गत करता।

सांख्यमतके अनुसार इन्द्रियोंका उपादानकारण श्राममान है जो प्रकृतिजन्य एक प्रकारका सुद्म द्रव्य ही है—सांख्यका रूप । यही मत वेदान्तको मान्य है। न्याय वैशेषिक मतके अनुसार (न्यायस् १.१.१२) इन्द्रियोंका कारण पृथ्वी आदि मूलपञ्चक है जो जड़ द्रव्य ही है। यह मत पूर्वमीमांसकको भी अभीष्ट है। बौद्धमतके अनुसार प्रसिद्ध पाँच इन्द्रियाँ रूपजन्य होनेसे रूप ही हैं जो जड़ द्रव्यविशेष है। जैन दर्शन भी द्रव्य—स्थूल इन्द्रियोंके कारणरूपसे पुद्गलविशेषका ही निर्दश करता है जो जड़ द्रव्यविशेष हो है।

कर्णराष्कुली, श्रिविगोलक इध्णासार, निपुटिका, निक्का और वर्मरूप जिन बाह्य श्राकारीको साधारण लोग अनुक्रमसे कर्ण, नेन, प्राण, रसन और स्वक् इन्द्रिय करते हैं ने बाह्याकार सर्व दर्शनोमें इन्द्रियाण्ठान ही माने गए हैं— इंद्रियों नहीं। इंद्रियों तो उन श्राकारोमें स्थित श्रुवीद्रिय बस्तुरूपसे मानी गई है, चाहे ने मौतिक हो या श्राहङ्कारिक। जैन दर्शन उन पौद्गलिक श्राव-स्टानोंको द्रव्येन्द्रिय करकर भी नहीं मान स्चित करता है कि— श्राविष्ठान वस्तुतः इंद्रियों नहीं हैं। जैन दर्शनके श्रानुसार भी इंद्रियों अतीद्रिय हैं पर ने मौतिक या श्रामिमानिक जह द्रव्य न होकर चेतनशक्तिविशेषरूप हैं जिन्हें जैन दर्शन भावेद्रिय-मुख्य इंद्रिय-कहता है। मन नामक वष्ठ इन्द्रिय सब दर्शनों में श्रांतरिन्द्रिय या श्रांतःकरण रूपसे मानी गई है। इत तरह हाः बुद्धि इन्द्रियों तो सर्व-दर्शन साधारण हैं पर सिर्फ सास्यदर्शन ऐसा है जो बाक्, पाणि, पादादि पांच कर्मन्द्रयोंको भी इन्द्रियरूपसे गिनकर उनकी ग्यारह संख्या ( साइपका २४ ) बतलाता है। जैसे वाचराति मिल और अमन्तने सास्य-परिगणित कर्मेन्द्रयोंको इन्द्रिय माननेके विश्वह कहा है नैसे ही आ॰ हेमचंद्रने

THE PART ADDRESS OF THE PARTY O

१. न्यायम० ए० ४७७ ।

२, तालर्यं • प्र• ५३१ । न्यायम • ए • ४८३ ।

भी कर्मेंद्रियोंके इन्द्रियत्वका निरास करके अपने पूर्ववर्ती पूज्यपादादि जैना-चार्योंका ही अनुसरका किया है।

यहाँ एक प्रश्न होता है कि पूज्यपादादि प्राचीन जैनाचार्य तथा वाचस्पति, जयन्त आदि अन्य विद्वानोंने जब इन्द्रियोंकी सांस्थसम्मत ग्यारह संस्थाका बल-पूर्वक खरहन किया है तब उन्होंने या और किसीने बीढ अभिधर्ममें प्रसिद्ध इन्द्रियोंकी बाईस संस्थाका प्रतिषेष या उल्लेख तक क्यों नहीं किया ?। यह माननेका कोई कारण नहीं है कि उन्होंने किसी संस्कृत अभिधर्म प्रन्यको मी न देखा हो। जान पड़ता है बीढ अभिधर्मपरम्परामें प्रत्येक मानसशक्तिका इन्द्रिय-पदसे निर्देश करनेकी साधारण प्रथा है ऐसा विचार करके ही उन्होंने उस परमराका उल्लेख या लशहन नहीं किया है।

छः इन्द्रियोंके शब्द, रूप, गुन्ध, रस, स्पर्शं आदि प्रतिनियत विषय माह्य हैं। इसमें तो सभी दर्शन एकमत हैं पर न्याय-वैशेषिकका इन्द्रियोंके द्रव्यप्राह-करने संवन्ध्रमें अन्य सबके साथ मतभेद हैं। इतर सभी दर्शन इन्द्रियोंको गुगाशहक मानते हुए भी गुगा-द्रव्यका अभेद होनेके कारण छहीं इन्द्रियोंको द्रव्यग्राहक भी मानते हैं जब कि न्याय-वैशेषिक और पूर्वमीमांसक वैसा नहीं मानते। वे सिर्फ नेत्र, रार्शन और मनको द्रव्यग्राहक कहते हैं अन्यको नहीं (मुक्ता॰ का॰ ११-१६)। इसी मतभेदको आ॰ हेमचन्द्रने स्पर्शं आदि शब्दोंकी कर्म-मावभ्रषान व्युत्पत्ति वतलाकर व्यक्त किया है और साथ ही अपने पूर्वगामी जैनाचार्थों का पदानुरामन भी।

इन्द्रिय-एकत्व और नानात्ववादकी चर्चा दर्शनपरम्पराश्चीमें बहुत पुरानी है—न्यायस्० ३. १. ४२ । कोई इन्द्रियको एक ही मानकर नाना स्थानोंके द्वारा उसके नाना कार्यों का समर्थन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानात्ववादी उस मतका खरडन करके सिर्फ नानात्ववादका ही समर्थन करते हैं। आ॰ हेमचन्द्रने इस संवन्धमें जैन प्रक्रिया-सुलभ अनेकान्त हाइका आअप लेकर

१. तत्त्वार्थमा० २. १५ । सर्वार्थ० २. १५ ।

२. 'कतमानि द्वाविशातिः । चत्तुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं श्राग्रेन्द्रियं जिह्ने न्द्रियं काथेन्द्रियं मनइन्द्रियं खीन्द्रियं पुरुषेन्द्रियं जीवितेन्द्रियं मुखेन्द्रियं द्वासेन्द्रियं उपेचेन्द्रियं अद्धेन्द्रियं वीयंन्द्रियं समाधीन्द्रियं प्रक्षेन्द्रियं वीयंन्द्रियं समाधीन्द्रियं प्रक्षेन्द्रियं व्यवाहातमाज्ञास्यामीन्द्रियं आक्षेन्द्रियं आक्षातावीन्द्रियम् ।'—स्कुटा॰ प्र० १४ । विसुद्धि प्र० ४६१ ।

इन्द्रियोमें पारस्विक एडल्व-नानाल उभववादका समन्वय करके प्राचीन जैना-चार्योका ही अनुसरण किया है श्रीर प्रत्येक एकान्तवादमें परस्पर दिये गए दूपयोका परिहार भी किया है।

इन्द्रियोके स्वामित्वकी चिन्ता मी दर्शनीका एक खास विषय है। पर इस संबन्धमें जितनी अधिक और विस्तृत चर्चा जैनदर्शनोमें पाई जाती है बैसी अन्य दर्शनोमें कहीं हिएमोचर नहीं होती। वह बौद्ध दर्शनमें है पर जैनदर्शनके मुकाबिलेमें अलगमाना है। स्वामित्वकी इस चर्चाको आ॰ हेमचन्द्रने एकादरा-अन्नावलम्बी तस्वार्थसूत्र और माध्यमेंसे अन्न्ररशः लेकर इस संबन्धमें सारा जैनमन्तव्य प्रदक्षित किया है।

Winds in our Williams or new decisions where

the case of the record and the class off help of the

the second secon

A SURE OF PERSONS ASSESSED AND ADDRESS OF PERSONS ASSESSED.

tary and the Christ Mannett of

[3\$3\$ 0\$

[ प्रमास मीमांसा

#### मनोविचारणा

मनके स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म और स्थान आदि अनेक विषयों में दार्शनिकोंका नानाविध मतमेद है जो संक्षेपमें इस प्रकार है। वैशेषिक (वै॰ स॰ ७. १. २३), नैयायिक (न्यायद्ध॰ ३. २. ६१) और तवनुगामी पूर्व-मीमांसक (प्रकरण्प॰ ए॰ १५१) मनको परमाणुक्त अतप्य नित्य-कारण्रित मानते हैं। सांस्य-योग और तवनुगामी वेदान्त उसे परमाणुक्त नहीं फिर भी अगुक्त और जन्य मानकर उसकी उस्पत्ति प्राकृतिक अहद्वार तत्त्वमें या अविद्यासे मानते हैं। बौद और जैन परम्पराक अनुसार मन न तो अयापक है और न परमाणुक्त । वे दोनों परम्पराप मनको मध्यम परिणामवाला और जन्य मानती हैं। बौद परम्पराके अनुसार मन विश्वानात्मक है और वह उत्तर-वर्ती विश्वानोंका समनन्तरकारण पूर्ववर्ती विश्वानका है। जैन परम्पराके अनुसार पीद्गलिक मन तो एक खास प्रकारके स्वमतम मनोवर्गणा नामक जह द्रव्योंसे उत्पन्न होता है और वह प्रतिच्या शारीरकी तरह परिवर्तन भी प्राप्त करता रहता है जब कि भावमन जानशक्ति और ज्ञानरूस होनेसे चेतनद्रव्यवन्य है।

सभी दर्शनोंके मतानुसार मनका कार्य इच्छा, हेप, सुल, दुःल ख्रादि गुणोंकी तथा उन गुणोंके खनुभवकी उत्पत्ति कराना है, चाहे वे गुण किसीके मतसे ख्रारमान हों जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन ख्रादिके मतसे; या

 <sup>&#</sup>x27;यस्मात् कर्मेन्द्रियाणि खुद्धिन्द्रियाणि च सालिकादृष्ट्कारादुलचन्ते मनोऽपि तस्मादेव उल्लंखते ।'—माठर का ० २७ ।

२. 'विज्ञानं प्रतिविज्ञतिः मन श्रायतनं च तत्। परणामनन्तराञ्जीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः ॥'-श्रमिषमं ० १. १६, १७ । तत्त्वसं ० का ० ६३१ ।

३. 'यत् यत्समनन्तरनिरुद्धं विज्ञानं तत्तम्मनोषातुरिति । तद्यया च एव पुत्रोऽन्यस्य पित्राख्वां लमते तदेव फलमन्यस्य बीजाख्याम् । तयेहापि च एव चच्चरादिविज्ञानषातुरन्यस्थाभय इति मनोषात्वाख्यां लमते । व एव वह् विज्ञान-षातव च एव मनोषातुः । य एव च मनोषातुस्त एव च वह् विज्ञानधातव इतीतरेतरान्तर्मावः......वोगाचारदर्शनेन तु षड्विज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति मनो-षातुः ।'—स्फुटा० पृ० ४०, ४१ ।

अन्तः करण — बुद्धि के ही जैसे सांस्य-योग-वेदान्तादिके सतसे; या स्वगत ही हो जैसे योद्ध मतसे। बिहारिन्द्रियजन्य ज्ञानकी उत्पत्तिमें भी मन निमित्त बनता है और बिहारिन्द्रियनिरपेन ज्ञानादि गुणोंकी उत्पत्तिमें भी वह निमित्त बनता है। बौद्ध मतके सिवाय किसीके भी मतसे इच्छा, द्वेष, ज्ञान, सुल, दुःख संस्कार आदि धर्म मनके नहीं हैं। वैद्योपिक, नैवायिक, भीमांसक और जैनके अनुसार वे गुण आत्माके हैं पर सांख्य-योग-वेदान्तमतके अनुसार वे गुण बुद्धि — अन्तः करण — के ही हैं। बौद्ध दर्शन आत्मतत्त्व अलग न मानकर उत्तके स्थानमें नाम — मन ही को मानता है अत्यय उत्तके अनुसार इच्छा, द्वेष, ज्ञान, संस्कार आदि धर्म जो दर्शनभेदसे आत्मवर्म या अन्तः करण्यमें कहे गए हैं वे सभी मनके ही धर्म हैं।

न्याय-वैशेषिक-वौद्ध<sup>२</sup> आदि कुछ दर्शनोंकी परम्परा मनको हृदयप्रदेशवर्ती मानती है। सांख्य आदि दर्शनोंकी परम्पराके अनुसार मनका स्थान केवल हृदय वहा नहीं जा सकता क्योंकि उस परम्पराके अनुसार मन सूचम—लिङ्क-शरीरमें, जो अष्टादश स्वोंका विशिष्ट निकायरूप है, प्रविष्ट है। और सूच्म-शरीरका स्थान समग्र स्थूल शरीर ही मानना उचित जान पहता है अतएव उस परम्पराके अनुसार मनका स्थान समग्र स्थूल शरीर सिद्ध होता है। जैन परम्पराके अनुसार मानमनका स्थान आरमा ही है। पर द्रव्यमनके बारेमें पद्म-मेद देखे जाते हैं। दिगम्बर पद्म द्रव्यमनको हृदयप्रदेशवर्ती मानता है जब कि स्वेताम्बर पद्मशी ऐसी मान्यताका कोई उल्लेख नहीं दिखता। जान पहता है स्वेताम्बर परम्पराको समग्र स्थूल शरीर ही द्रव्यमनका स्थान इष्ट है।

[ 3#35 ož

[ प्रमास मीमांसा

The second second

1 1/2 FOR THE CALL ASSESSMENT OF THE FIRST OF THE

१. 'तस्माचितस्य धर्मा वृत्तयो नात्मनः' ।—वर्वद् पात पृ० ३५२ ।

२. 'वामपर्शीया अपि इदयवस्तु मनोविज्ञानघातोराश्रयं कल्पयन्ति।'— स्पुटा॰ पृ॰ ४१।

#### प्रमाणका विषय

Company of the party of the par

विश्वके स्वरूप विषयक चिन्तनका मूल ऋग्वेदसे भी प्राचीन हैं। इस चिन्तनके फलरूप विविध दर्शन क्रमशः विकसित छीर स्थापित हुए जो संद्वेपमें पाँच प्रकारमें समा जाते हैं—केवल नित्यवाद, केवल छनित्यवाद, परिशामा नित्यवाद, नित्यानित्य उमयवाद छीर नित्यानित्यात्मकवाद। केवल झझवादी वेदान्ती केवल नित्यवादी हैं क्योंकि उनके मतसे छनित्यल छामानिक मात्र है। बीद्ध चिण्कवादी होनेसे केवलानित्यवादी हैं। सांस्थयोगादि चेतनिमन्न जगत्को परिशामी नित्य माननेके कारण परिशामी नित्यवादी हैं। न्याय-वेशेषिक छादि कुछ पदार्थोंको मात्र नित्य छीर कुछको मात्र छनित्यानित्यात्मक साननेके कारण नित्यानित्य उभयवादी हैं। जैनदर्शन समी पदार्थोंको नित्यानित्यात्मक माननेके कारण नित्यानित्य उभयवादी हैं। जैनदर्शन समी पदार्थोंको नित्यानित्यात्मक माननेके कारण नित्यानित्यात्मकवादी है। नित्यानित्यत्व विश्वयक दार्शनिकोंके उक्त सिद्धांत श्रुति छीर छागमकालीन उनके छपने-अपने प्रथमें स्पष्टकपसे वर्षित पाए जाते हैं और थोडा-बहुत विरोधी मंतव्योंका मितवाद भी उनमें देखा जाता है—स्त्रकृ० १.१.१५५-१६। इस तरह तर्कश्चमके पहिले भी विश्वके स्वरूपके संबंधमें नाना दर्शन और उनमें पारस्परिक पच-प्रतिपद्ध-भाव स्थापित हो गया था।

तर्कमुग अर्थात् करीव दो हजार वर्षके दर्शनसाहित्यमें उसी पारस्परिक पद्मप्रतिपद्म मानके आधारपर वे दर्शन अपने-अपने मंतव्यका समर्थन और विरोधी मंतव्यका खरडन विशेष-विशेष पुक्ति-तर्कके द्वारा करते हुए देखे जाते हैं। इसी तर्कयुद्धके पलस्वरूप तर्कप्रधान दर्शनग्रंथोंमें यह निरूपस सब दार्शनकांके वास्ते आवश्यक हो गया कि प्रमास्तिरू सक्त कार्य प्रमासके विषयका स्वरूप अपनी अपनी इष्टिसे बतलाना, अपने मंतव्यकी कोई कसौदी रखना और उस कसौदीको अपने ही पद्ममें लागू करके अपने पद्मकी ययार्थता सावित करना एवं विरोधी पद्मोमें उस कसौदीका अमाव दिखाकर उनका अवास्त-विकता सावित करना।

आ। हेमचंद्रने इसी तर्कंयुगकी शैलीका अनुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्रोंमें

१. 'एकं सद्विमा बहुधा बदन्ति ।' — ऋग० अष्ट० २. अ० ३ त० २३. म० ४६ । नासदीयस्क ऋग्० १०.१२६ । हिरस्यगर्मस्क ऋग० १०.१२१ ।

[१.१.३०-३] प्रमाण्के विषय रूपसे समस्त विश्वका जैनदर्शनसम्मत सिद्धांत, उसकी कसौटी और उस कसौटीका अपने ही पच्चमें सम्भव यह सब बतलाया है। वस्तुका स्वरूप द्रव्य-पर्यावात्मकस्य, नित्सानित्यत्व या सदसदात्मकत्वादिरूप जो आगमी-में बिशेष युक्ति, हेतु या कसौदीके सिवाय वर्णित पाया जाता है ( भग० श० १. उ० ३; श० ६. उ० ३३ ) उसीको आ। हेमचंद्रने बतलाया है, पर तर्क श्रीर हेतपूर्वक । तर्कसगर्मे वस्तुस्वरूपकी निश्चायक जो विविध कसौटियाँ मानी वाती थीं जैसे कि न्यायसमात-सत्तायोगरूप सत्त्व, सांस्यसम्मत प्रमास्यविध-यत्वरूप सत्त्व तथा बौद्धसमात-श्रथंकियाकारित्वरूप सत्त्व इत्यादि—उनमेंसे श्रन्तिम श्रर्यात् श्रर्यक्रियाकारित्वको ही आ॰ हेमचंद्र कसीटी रूपसे स्वीकार करते हैं जो सम्मनतः पहिले पहल बीद तार्किकोंके द्वारा (प्रमाणवाक ३. ३ ) ही उद्मावित हुई जान पड़ती है । जिस अर्थिकयाकारिस्वकी कसौटीको लागू करके बौद्ध वार्किकोंने वस्तुमावमें स्वामिमत खणिकव्य सिद्ध किया है और विस कसीटीके द्वारा ही उन्होंने केवल नित्यवाद ( तस्वसं॰ का॰ ३६४ से ) और जैन सम्मत निस्पानिस्पात्मक वादादिका (तस्तरं• का॰ १७३८ से ) विकट तर्क वालसे खरडन किया है, आ॰ इेमचंद्रने उसी कसीटीको अपने पद्धमें लाग् करके जैन सम्मत नित्यानित्यात्मकत्व श्रयात् द्रव्यपर्यायात्मकत्ववाद-का सबक्रिक समर्थन किया है और वेदांत आदिके केवल निरम्बाद तथा बौद्रोंके केवल अनित्यत्ववादका उसी कसीटीके द्वारा पदल लगडन भी किया है।

ई० १६३६ ]

WE WILL BUILD

[ प्रमास मीमांसा

there are proved that have been pre-

the second state of the second second

THE PARTY OF THE PARTY OF SHOWING PARTY OF

## द्रव्य-गुरा-पर्याय

प्राकृत-पालि दब्ब-दब्ब शब्द श्रीर संस्कृत द्रव्य शब्द बहुत प्राचीन है। लोकव्यवहारमें तथा काव्य, व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदि नाना शास्त्रोमें भिस्त भिन्न स्थोंमें उसका प्रयोग मी बहुत प्राचीन एवं रूढ़ जान पहता है। उसके प्रयोग-प्रचारकी व्यापकताको देखकर पाश्चिमिने श्चपनी अष्टाच्यायीमें उसे स्थान देकर दो प्रकारसे उसकी व्युत्पत्ति वतलाई है जिसका अनुकरण पिछली सभी वैयाकरणोंने किया है। तदित प्रकरणमें द्रव्य शब्दके साधक खास जो दो मूत्र ( ५. ३. १०४; ४. ३ १६१ ) यनाये मध् हैं उनके खलावा ह्रव्य सब्द सिद्धिका एक तीसरा भी प्रकार कृत् प्रकरणमें है। तदितके अनुसार पहली अपुराति यह है कि दु=चूच या काछ+य=विकार या अवयव अर्थात् इच् या काष्ठका विकार तथा अवयव द्रव्य । दूसरी व्युत्पत्ति यो है - द्र-काष्ठ + य = तुल्य अर्थात् जैसे सीधी और साफ सुधरी लकड़ी बनानेपर इष्ट आकार धारण कर सकती है बैसे ही जो राजपुत्र आदि शिद्धा दिये जानेपर राज योग्य गुरा धारण करनेका पात्र है वह भावी गुर्योकी योग्यताके कारण द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार अनेक उपकारोंकी योग्यता रखनेके कारण धन भी द्रस्य कहा जाता है। कृदन्त प्रकरण के अनुसार गति-प्राप्ति अर्धवाले हु चातु से कर्मार्थक व प्रत्यय श्राने पर भी द्रव्य शब्द निष्पन्न होता है जिसका ग्रर्थ होता है प्राप्तियोग्य ग्रर्थात् जिसे ग्रनेक ग्रवस्याएँ प्राप्त होती है । वहाँ व्याकस्याके नियमानुसार उस्त तीन प्रकारकी ब्युत्पत्तिमें लोक-शास्त्र प्रसिद्ध द्रव्य शब्दके सभी अर्थोका किसी न किसी प्रकारसे समावेश हो ही जाता है।

सवाप जैन साहित्यमें भी क्रीव-करीब उन्हीं सभी श्रयों में प्रयुक्त द्रव्य शब्द देखा जाता है तथापि द्रव्य शब्दकी जैन प्रयोग परिपाटी श्रनेक श्रंशोमें अन्य सब शाखोंसे मिल भी है। नाम, स्थापना, द्रव्य, माव श्रादि निचेप (तत्त्वार्थं कर १.५) प्रसङ्घमें; द्रव्य, खेब, काल, भाव श्रादि प्रसङ्घमें (भग० श० २. ३०१); द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कप नयके प्रसङ्घमें (वत्त्वार्थभा० १.३१); द्रव्याचार्थं (पञ्चाशक ६), भावाचार्थं श्रादि प्रसङ्घमें; द्रव्यक्रमें, भावकर्में श्रादि प्रसङ्घमें प्रयुक्त होनेवाला द्रव्य शब्द जैन परिभाषाके श्रनुसार खास-ख़ास अर्थका बोधक है जो अर्थ सदित प्रकरशसाधित सव्य-पोग अर्थवाते द्रव्य

शब्दके बहुत नजदीक है अर्थात् वे सभी अर्थ भव्य अर्थके भिन्न-भिन्न स्पान्तर हैं। विश्वके मीलिक पदार्थोंके अर्थमें भी द्रव्य शब्द जैन दशनमें पाया जाता है जैसे जीव, पुद्गल आदि छः द्रव्य।

न्याय वैशोषिक आदि दर्शनोमें ( वै० स्० १, १, १५ ) द्रव्य शब्द गुर्ख-कर्माबार ऋषेमें प्रसिद्ध है जैसे पृथ्वी जल आदि नव द्रव्य । इसी ऋषेको लेकर भी उत्तराध्ययन (२६,६) जैसे प्राचीन ग्रागममें द्रव्य शब्द जैन दशन सम्मत छ: द्रव्योमें लाग् किया गया देखा जाता है । महाभाष्यकार पतञ्जलिने (पात॰ महा॰ प्र॰ प्रः ) अनेक भिन्न-भिन्न स्यलोंमें द्रव्य शुब्दके श्रर्थकी चर्चा की है। उन्होंने एक जगह कहा है कि घड़ेको तोड़कर कुएडी ग्रीर कुएडीको तोइकर वड़ा बनाया जाता है एवं कटक कुंडल खादि भिन्न-भिन्न अलङ्कार एक इसरेको तोहकर एक दूसरेके बदलेमें बनाये जाते हैं फिर भी उन सब भिन्न मिन्न कालीन मिन्न-भिन्न ब्राङ्गतियोंमें जो मिट्टी या सुवर्ण नामक तत्त्व कायम रहता है वही अनेक भिन्न-भिन्न आकारोमें स्थिर रहनेवाला तच्य द्रव्य कह-लाता है। द्रव्य शब्दको यह व्याख्या योगसूत्रके व्यासभाष्यमें (३. १३) भी क्योंकी त्यों है श्रीर मीमांसक कुमारिलने भी वही ( श्लोकवा० वन श्लो० २१-२२ ) ब्याख्या ली है । पतजालिने दूसरी जगह ( पात॰ महा॰ ४. १. ३: ५ १. ११६ ) गुगासमुदाय या गुगा सन्द्रावको द्रव्य कहा है । यह व्याख्या बीद प्रक्रियामें विशेष सङ्गत है । चुदे-चुदे गुर्खोके प्रादुमांव होते रहनेपर भी श्रयांत जैन परिभाषाके अनुसार पर्यायोके नवनबोलाद होते रहनेपर मी जिसके मौलिकलका नाश नहीं होता वह द्रव्य ऐसी भी संचिप्त व्याख्या पत्रज्ञालिके महाभाष्य ( ५. १. ११६ ) में है । महाभाष्यप्रसिद्ध और बादके व्यासभाष्य, इलोकवार्तिक श्रादिमें समर्थित द्रव्य शब्दकी उक्त सभी व्याख्याएँ जैन परमरामें उमास्वातिके सूत्र और भाष्यमें ( १. २६, ३०, ३७ ) सबसे पहिले संयुहीत देखी जात. हैं। जिनमद्र चमाश्रमगुने तो (विशेषा॰ गा॰ २८ ) खपने भाष्यमें अपने समयतक प्रचलित सभी व्याख्याओका संग्रह करके द्रव्य गुब्दका निवंचन बतलावा है।

अकलकुके (लघी॰ २. १) ही शब्दोंमें विषयका स्वरूप बतलाते हुए आ॰ हेमचेन्द्र ने द्रव्यका प्रयोग करके उसका आगमप्रसिद्ध और व्याकरण तथा दर्शनान्तरसम्मत भ्रुवभाव (शाश्वत, स्थिर) सर्थ ही बतलामा है। ऐसा अथ बतलाते समय उसकी जो व्युत्पत्ति दिखाई है वह कृत् प्रकरणानुसारी अर्थात् द्र धात + य प्रस्यय जनित है प्र० मी॰ १० २४।

प्रमाण्यियके स्वरूपकथनमें द्रव्यके साथ पर्यायशब्दका भी प्रयोग है।

संस्कृत, प्राकृत, पालि जैसी शास्त्रीय भाषाओं में वह शब्द बहुत प्रसाना और प्रसिद्ध है पर जैन दर्शनमें उसका जी परिभाषिक अर्थ है वह अर्थ अन्य दर्शनों में नहीं देखा जाता। उत्पादिवनाशशाली या आविभाव-तिरोभाववाले जो धर्म जो विशेष या जो अवस्थाएँ इत्यात होती हैं वे ही पर्याय या परिशामके नाम से जैन दर्शनमें प्रसिद्ध हैं जिनके वास्ते न्याय-वैशेषिक आदि दर्शनों में गुरा शब्द प्रयुक्त होता है। गुरा, किया आदि सभी इत्यगत धर्में अर्थमें आव्ह देमचन्द्रने पर्यायशब्दका प्रयोग किया है। पर गुरा तथा पर्याय शब्दके बारेमें जैन दर्शनका इतिहास खास आतव्य है।

भगवती आदि प्राचीनतर ग्रागमॉर्मे गुरा ग्रीर पर्याय दोनों ग्रज्द देखें वाते हैं। उत्तराध्ययन ( २८. १३ ) में उनका स्रथमिद स्पष्ट है। कुन्दकुन्द, उमारवित (तत्त्वार्थ० ५.३७) श्रीर पूज्यपादने भी उसी अर्थका कथन एवं समर्थन किया है। विद्यानन्दने भी अपने तर्कवादसे उसी मेदका समर्थन किया है पर विद्यानन्दके पूर्ववर्ती खकताक्षते गुरा और पर्यायके अर्थोका भेदाभेद बतलाया है जिलका ऋनुकरणा अमृतचन्द्रने भी किया है और वैसा ही भेदाभेद समर्थन तत्वार्थमाष्यकी टीकामें सिदसेनने भी किया है। इस बारेमें सिद्धसेन दिवाकरका एक नया प्रस्थान जैन तत्त्वज्ञानमें शुक्त होता है जिसमें गुरा और पर्याय दोनों शब्दोंको केवल एकार्यक हो स्थापित किया है श्रीर कहा है कि वे दोनों शब्द पर्याय मात्र है। दिवाकरकी श्रमेंद समर्थक युक्ति यह है कि आगमींमें गुरापदका यदि पर्याय पदसे भिन्न स्वर्थ अभिप्रेत होता तो जैसे भगवानने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो प्रकारसे देशना की है वैसे वे तांसरी गुगार्थिक देशना भी करते । जान पहता है इसी युक्तिका ग्रमर हरिमद्र पर पडा जिससे उसने भी श्रामेदबाद ही मान्य रक्ता । यदाप देवसरिने गुग ग्रीर पर्याय दोनींके ग्रार्थमेद बतलानेकी बेहा की (प्रमाणन॰ थ, ७, ८ ) है फिर भी जान पहता है उनके दिल पर भी अमेदका ही प्रभाव है। आ॰ हेमचन्द्रने तो विषयलवागु सूत्रमें गुगापदको स्थान ही नहीं दिया और न गुण-पर्याय शब्दीके अर्थीवययक भेदाभेदकी चर्चा ही की। इससे आ। हेमचन्द्रका इस बारेमें मन्तव्य स्तप्त हो जाता है कि वे भी अभेदके ही समर्थक हैं। उपाध्याय यशोविजयजीने भी इसी अमेद पत्तको स्थापित किया है। इस विस्तृत इतिहाससे इतना कहा वा सकता है कि आगम वैसे प्राचीन युगर्ने गुज्-पर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त होते रहे होंगे। तर्कयुग के स्नारम्भ स्नीर विकासके साथ ही साथ उनके अर्थविययक मेद-अमेद की चर्चा ग्रास हुई और

आगे बढ़ी। फलस्वरूप जिन्न्-भिन्न आचार्योने इस विषयमें अपना भिन्न-

मिन्न दृष्टिबिन्दु प्रकट किया और स्थापित भी किया ।

इत प्रसक्तमें गुण और पर्याय शब्दके अर्थितप्रयक्त पारस्परिक मेदामेदकी तरह पर्याय-गुण और द्रव्य इन दोनोंके पारस्परिक मेदामेद विषयक दार्शिनक चर्चा जानने मोग्य है। त्याय वैशेषिक आदि दर्शन मेदबादी होनेसे प्रथमसे ही आज तक गुण, कर्म आदिका द्रव्यसे मेद मानते हैं। अमेदबादी सांख्य, वेदान्तादि उनका द्रव्यसे अमेद मानते आये हैं। ये मेदामेदके पद्म बहुत पुराने हैं क्योंकि खुद महाभाष्यकार पतत्रविल इस बारेमें मनोरंजक और विशद चर्चा शुरू करते हैं। वे प्रश्न उठाते हैं कि द्रव्य, शब्द, स्वर्श आदि गुणों से श्रम्य है या श्रन्त्य !। दोनों पहोंकी स्पष्ट करके फिर वे श्रन्तमें भेदपद्मका समर्थन करते हैं।

वानने योग्य खास बात तो यह है कि गुगा-द्रव्य या गुगा-पर्यायके विस मेदामेदकी स्थापना एवं समर्थनके बास्ते सिद्धसेन, समन्तमद्र आदि वैन तार्किकोने अपनी कृतियोंमें खासा पुरुषार्थ किया है उसी मेदामेदवादका समर्थन मीमांसकसुरीण कुमारिलने भी बड़ी स्पष्टता एवं तर्कवादसे किया है—

रखोक्या० ब्राक्त० रखो० ४-६४: यन० रखो० २१-८०।

न्ना॰ हेमचन्द्रको द्रव्य-पर्यायका पारस्परिक मेदामेद बाद ही सम्मत है बैसा अन्य जैनाचार्यों को ।

「の東3年3月

प्रमाख मीमांखा

१ इस विषयके सभी प्रमाणके लिए देखी सन्मतिटी० पृ० ६३१, द्रि० ४ ।

२ 'कि पुनद्रवर्ग के पुनगुंगाः । शव्दस्यर्शकारसगन्धा गुगासतोऽन्यद्
द्रव्यम् । कि पुनरन्यच्छव्दादिन्यो द्रव्यमाहोस्विदनन्यत् । गुग्रस्यायं मावात् द्रव्ये
शब्दिनवेशं कुर्वन् क्यापयत्यन्यच्छव्दादिन्यो द्रव्यमिति । ज्ञानन्यच्छव्दादिन्यो
द्रव्यम् । न ह्यन्यदुपलम्पते । प्रशोः खल्विप विश्वसितस्य पर्गाशते न्यसास्य नान्यच्छव्दादिन्य उपलम्पते । श्रन्यच्छव्दादिन्यो द्रव्यम् । तत् त्वनुमानगम्यम् ।
तद्य्या । श्रोपधिवनस्यतीनां वृद्धिहासी । व्योतिषां गतिरिति । कोसावनुमानः ।
इह समाने वर्ध्यीरा परिशाहे च श्रन्यत्वलाग्रं भवति लोहस्य श्रन्यत् कार्पासानां
याकृतो विशेषस्तद् द्रव्यम् । तथा कश्चिदेकेनैव प्रहारेशा व्यपवर्ग करोति कश्चित्
ह्यान्यामपि न करोति । यत्कृतौ विशेषस्तद् द्रव्यम् । श्रयवा यस्य गुग्रान्तरेष्वपि
प्रादुर्भवन्तु तत्वं न विहन्यते तद् द्रव्यम् । कि पुनस्तत्वम् । तत्भावस्तत्त्वम् ।
तथा । श्रामलकादिनां पलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुग्राः प्रादुर्भवन्ति ।
श्रामलकं वदर्गात्येव मवति । श्रन्वयं वज् निर्वचनं गुग्रासंद्रावो द्रव्यमिति ।
-पात॰ महा॰ ५. १, ११६ ।

### वस्तुत्व की कसौटी

भारतीय दर्शनों में केवल नित्यत्व, केवल अनित्यत्व, नित्यानित्य — उभय, श्रीर परिशामिनित्यत्व इन चारों वादों के मूल मगवान महावीर और बुद्ध के पहिले भी देले जाते हैं पर इन वादों की विशेष स्पष्ट स्थापना और उस स्थापना के अनुकूल युक्तिवादका पता, उस पुराने समयके साहित्यमें नहीं चलता। बुद्धने प्राचीन अनित्यत्वकी भावनाके ऊपर इतना जोर दिया कि विससे आगे जाकर कमग्राः दो परिशाम दर्शन क्षेत्रमें प्रकट हुए। एक तो यह कि अन्य सभी बाद उस अनित्यत्व अर्थात् ल्याकित्ववादके विरुद्ध कमर कसकर खड़े हुए और सभी ने अपना स्थापन अपने दन्न से करते हुए ल्याकत्व के निरास का प्रवल प्रवल किया। दूसरा परिशाम यह आया कि खुद बौद्ध परम्परा में ल्याबादका पूरा यरिशाम यह आया कि खुद बौद्ध परम्परा में ल्याबादका यो मूलमें वैराग्यपोपक भावनारूप होनेसे एक नैतिक या चारित्रीय वस्तुस्वरूप था उसने तस्वज्ञानका पूरा व्यापकरूप धारण किया। और वह उसके समर्थक तथा विरोधियोंकी हिंधमें अन्य तास्विक विषयोंकी तरह तास्विक स्थि ही चिन्ताका विषय वन गया।

बुद्ध, महाबीरके समयसे लेकर अनेक शताब्दियों तकके दार्शनिक साहित्यमें हम देखते हैं कि प्रत्येक वादकी सत्यताकों कसीटी एकमात्र वन्धमोत्त-व्यवस्था और कर्म-फलके कर्तृ त्व-भोक्तृत्वको व्यवस्था रही है! । केवल अनित्यत्ववादी बौदोंकी अपने पत्तको पशार्थताके वारेमें दलील यही रही कि आतमा आदिकों केवल नित्य माननेसे न तो वन्धमोत्तको व्यवस्था ही घट सकती है और न कर्म-फलके कर्तृ त्व-भोक्तृत्वका सामानाधिकरस्य ही । केवल नित्यत्ववादी औप-नियद आदि दार्शनिकोंकी भी (अ० शाह्यरभा०२,११६) बौद्धवादके विकद यही दलील रही । परिशामिनित्यत्ववादी जैनदर्शनने भी केवल नित्यत्व और केवल अनित्यत्व वादके विकद यही कहा कि आतमा केवल नित्य या केवल अनित्य-मात्र हो तो संसार-भोजको व्यवस्था, कर्मके कर्ताको ही कर्मफल मिलनेकी

१ 'तदेवं सन्तमेदे कृतहानमकृताभ्यागमः प्रसन्यते-सति च सन्त्रोत्सादे सत्यनिरोधे च अकमेनिमित्तः सन्त्रसर्गः प्राप्नोति तत्र मुक्त्ययो ब्रह्मचर्यवासो स स्यात्। १-न्यायमा ० ३. १. ४ ।

व्यवस्था, मोक्रोपाय रूपसे दान श्रादि शुभ कर्मका विधान और दीवा श्रादिका उपादान ये सब घट नहीं सकते ।

भारतीय दर्शनींकी तास्विक चिन्ताका उत्यान श्रीर खासकर उसका पोष्ण एवं विकास कर्मेसिद्धान्त एवं संसारनिवृत्ति सथा मोच्यासिकी मावनामैसे फलित हुआ है। इससे शुरूमें यह स्वाभाविक था कि हर एक दर्शन श्रपने वादकी यथार्थनामें और दसरे दर्शनोंके बादकी अयथार्थनामें उन्हीं कर्मसिद्धान्त श्रादिकी वृदाई दें । पर जैसे जैसे अध्यात्ममूलक इस दार्शनिक क्षेत्रमें तर्कवाद का प्रवेश अधिकाधिक होने लगा और वह क्रमशाः यहाँ तक वढ़ा कि शढ तर्भवादके सामने आध्यात्मिकवाद एक तरहसे गौश्-मा हो गया तब केवल नित्यत्वादि उक्त वादोंकी सत्यताकी कतौद्रों भी अन्य हो गई। तकी कहा कि जो अर्थिकियाकारी है वही बस्तु सत् हो सकती है दूसरी नहीं। अर्थिकिया-कारित्व की इस तार्किक कसीटीका अय वहाँ तक बात है, बौद्ध परम्पराको है। इसने यह स्वामाविक है कि बीख दार्शनिक चांगिकत्वके पत्तमें उस कसीटीका उपयोग करें श्रीर दसरे वादोंके विकड़ । इस देखते हैं कि हुआ भी ऐसा ही । बौडोंने कहा कि जो सुश्विक नहीं यह अर्थिकपाकारी हो नहीं सकता और जो अर्थिकपाकारी नहीं वह सत वर्षात पारमार्थिक हो नहीं सकता-ऐसी व्याप्ति निर्मित करके उन्नोंने केवल नित्यपत्तमें अर्थिकपाकारित्यका असंभव दिखानेके वास्ते क्रम और योगपवका जटिल विकल्पजाल रचा और उस विकल्पजालसे अन्तमें सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अर्थिकिया कर ही नहीं सकता अतएव वैसा पदार्थ पारमार्थिक हो नहीं सकता (बादन्याय पु॰ ६)। वेबलनिःयत्ववाद ( तत्व सं० का० ३६४ ) की तरह वैनदर्शनसम्मत परिखामि-नित्यत्ववाद अर्थात् द्रव्यार्यायात्मकवाद या एक वस्तुको द्विरूप माननेवाले बादके निरासमें भी उसी अर्थिकियाकारित्वकी कसीटीका उपयोग किया-( तस्व सं॰ का॰ १७३८)। उन्होंने कहा कि एक ही पदार्थ सत् असत् उभयरूप नहीं वन सकता। इपीकि एक ही पदार्थ अधिकपाका करनेवाला और नहीं करनेवाला दैसे कहा जा सकता है ? इस तरह बौद्धों के प्रतिवादी दर्शन वैदिक छीर जैन ? दो विमाग में बँट जाते हैं।

१ 'दब्बहियस्त जो चेव कुणाइ सो चेव वेयए शियमा। श्रमणी करेइ श्रमणी परिभुजइ प्रजयसम्बद्धस्त ॥'—सन्मति० १. ५२। 'न बन्धमोद्धी खिषाकैकतरणी न संबुतिः सापि सुपास्त्रभावा। मुख्यादते गीस्पविधिन दृष्टी विभ्रान्तदृष्टिस्तव दृष्टितोऽन्या॥'—सुक्त्य० का०१५॥

वैदिक परम्परामेंसे, बहाँ तक मालूम है, स्वसे पहिले वाचरपति मिश्र और जयन्तने उस बीडोझावित अर्थिकयाकारित्व की कसीटीका प्रतिवाद किया ! यदापि बाचस्पति और जयस्त दोनीका लच्य एक ही है और वह यह कि अन्तिष्क एवं नित्य वस्तु सिद्ध करना, तो भी उन्होंने अर्थीक्रयाकारित्य विसे बौद्धीने केवलनित्यपत्तमे असम्भव वतलाया था उतका बौद्ध-सम्मत चीयाक-पद्ममें असम्भव बतलाते हुए भिन्न-भिन्न विचारसरणीका अनुसरण किया है। वानस्पतिने सापेस्रत्य-अनपेस्रत्यका विकस्प करके सांगाकमे अथिकयाकारत्यका श्रममन साबित किया ( तालवं पुरु १५४-६ ), तो नयन्तन बोद स्वाइत क्रमयोगपचके विकल्पजालको हो लेकर बीद्धवादका खगडन क्रिया-( न्यायम० पु॰ ४५३, ४६४ )। भदन्त योगसेनने भी, जिनका पूर्वपद्मी रूप से निर्देश कमलशोलने तत्वसंप्रहपिकामें किया है, बीद्धसम्मत स्वीयकत्ववादके विरुद्ध जो विकल्पजाल रचा है उसमें भी बौद्धस्वीकृत असयौरापर्यावकल्पचनको ही बौद्धोंके विरुद्ध चलाया है (तत्वसं॰ का॰ ४२८ से)। यदापि मदन्त विशेष्य होनेसे योगसेनके बीद होनेकी सम्भावना की जाती है तथापि वहाँ तक बौद्ध परंपरामे नित्यत्व—रिथरवाद पीपक पञ्चके ग्रास्तत्वका प्रामाणिक पता न चले तब तक यही कल्पना ठीक होगी कि शायद वह जैन, आर्जीबक या सांस्यपरिमानक हो। जो कुछ हो यह तो निश्चित ही है कि बीद्धोंकी श्रथंकियाकारित्ववाली तार्किक कसीटीको लेकर ही बोद्धसम्मत चाँखकत्ववादका खरडन नित्यवादी बैदिक विद्वानीने किया।

च्यिकत्ववादके दूसरे प्रवल प्रतिवादी जैन रहे। उन्होंने भी तर्कयुगमें च्यिकत्वका निरास उसा अयंक्रियाकारित्ववाली बोद्धाद्भावित तार्किक कसीटाकों लेकर ही किया। जहाँ तक माल्म है जैन परंपरामें सबसे पहिले इस कसीटाके द्वारा चायकत्वका निरास करनेवाले श्रकलक्ष हैं। उन्होंन उस कसीटाके द्वारा वीदिकसम्मत केवल नित्यत्ववादका खरडन ता वेसे ही किया जैसा बोद्धान। श्रीर उसी कसीटीके द्वारा च्याकत्ववादका खरडन भी वेसे ही किया जैसा भदन्त योगसेन श्रीर जयन्तने किया है। यह बात स्मरख रखन योग्य है कि नित्यत्व या च्याबकत्वाद वादोंके खरडन मरडनमें विविध विकल्पके साथ अर्थकियाकारित्व की कसीटीका प्रवेश तक्युगमें हुआ तब भी उक्त वादोंके

१ 'अर्थेकिया न मुज्येत नित्यच्चिकपद्ययोः । क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लच्चातया मता ॥'—लघी० २. १ ।

खरडन-मरडनमें काम लाई गई प्राचीन बन्धमीतव्यवस्था आदि कसौटीका उपयोग बिलकुल ग्रन्य नहीं हुआ, वह गौगामात अवस्य हो गया ।

एक ही वस्तुकी द्रव्य-पर्यायरूपते या सदसद एवं नित्यानित्यादि रूपते जैन एवं जैमिनीय आदि दर्शनसमात हिरूपताका बौदोंने जो खरडन किया, (तत्वसं॰ का॰ २२२, ३११, ३१२) उसका जवाब बीबॉकी ही विकल्पजालजटिल अर्थिकयाकारित्यवाली दलीलचे देना अकलक आदि जैनाचार्योने शुरू किया जिसका अनुसरण पिछले सभी जैन तार्किकोने किया है। आ॰ हेमचन्द्र भी उसी मार्गका अवसम्बन करके पहिले केवलनित्यत्ववादका खरडन बौढोंके ही शब्दोंमें करते हैं और केवल इशिकत्ववादका खरडन भी भदन्त योगसेन या जयन्त ज्ञादिके शब्दीमें करते हैं और साथ ही जैनदर्शनसम्मत द्रव्यपयांग्रवादके समर्थनके वास्ते उसी क्षोदीका उपयोग करके कहते हैं कि अर्थिकयाकारित्व जैनवाद पद्धमें ही घट सकता है।

Details at the property of the property of the party of t

may be always and from the by manifely

FROM THE WAY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE the fitting position by the sale of the sale of the sale of

the same with the property of the party to work NAME AND DESCRIPTIONS AND PARTY OF PARTY AND

IN SERVICE SER

I I I HOUSE - I BEEN SEED IN

ई॰ १६३६ ]

#### प्रमाग्यफल चर्चा

831

दार्शनिकक्षेत्रमें प्रभाण और उसके फलकी चर्चा भी एक खास स्थान रखती है। यों तो यह विषय तर्कयुगके पहिले श्रृति-आगम युगमें भी विचारप्रदेशमें आया है। उपनिपदों, पिटकों और आगमोंमें शान—सम्पन्धान—के फलका क्यन है। उक्त युगमें वैदिक, बौद, जैन सभी परम्परामें आनका पल अवियानगर या वस्तुविषयक अधिगम कहा है पर वह आध्यात्मक दृष्टिसे—अधौत् मोच लामको दृष्टिसे। उस अध्यात्म युगमें आन इसीलिए उपदिय समभा जाता था कि उसके द्वारा अधिया—अशान—का नाश दोकर एवं वस्तुका वास्तविक बोध दोकर अन्तमें मोच भात हो है। पर तर्कयुगमें यह चर्चा व्यावहारिक दृष्टि भी होने लगी, अतएव हम तर्कयुगमें होनवाली—प्रमाग्रफलिक्यक चर्चामें अध्यात्मयुगोन अलोकिक दृष्टि और तर्कयुगीन लोकिक दृष्टि दोनों पाते हैं। लौकिक दृष्टिमें केवल इसी भावको सामने रखकर प्रमाग्यके पलका विचार किया जाता है कि प्रमाग्यके द्वारा व्यवहारमें सालात्म क्या सिद्ध होता है, और परम्परासे क्या, चाह अन्तमें मोचलाम होता हो या नहीं। क्योंकि लोकिक दृष्टिमें मोचानिवक्तरी पुरुषगत प्रमाग्रोंक फलकी चर्चाका भी समावेश होता है।

तीनों परम्पराको तकथुनीन प्रमाण्यकलिषयक चर्चामे मुख्यतया विचारणीय अंश दे देखे जाते हैं—एक तो फल और प्रमाणका पारस्परिक मेद-अमेद और दूसरा फलका खरूप। न्याय, वैशेषिक, भीमांसक आदि वैदिक दर्शन फलको प्रमाण्ये भिन्न ही मानते हैं । बौद्ध दर्शन उसे अभिन्न कहता है जब

१ 'सोऽविद्याप्रस्थि विकरतीह सीम्प'-मुग्रहको० २.१.१०। सांस्यका० ६७-६=। उत्त० २८.२, ३। 'तमेत बुक्चित-यदा च आत्वा सो धम्म सच्चानि अभिसमेस्सिति। तदा अविक्जपुरसमा उपसन्तो चरिस्सिति॥'-विसुद्धि० पृ० ५४४।

२ '...तत्त्वज्ञानान्त्रिःश्रेयसम्'-वै० स्०१. १. २। '...तत्त्वज्ञानान्त्रिः-श्रेयसाधितमः'-त्यायस्०१.१.१। 'यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेन्नाबुद्धयः फलम्'-न्यायमा०१.१.२।

२ श्लोकबा० प्रस्यद्म० श्लो० ७४, ७५ ।

४ प्रमायासमु० १, ६ । न्यायवि० ठी० १, २१ ।

कि जैन दर्शन अपनी अनेकान्त प्रकृतिके अनुसार फल-प्रमाणका मेदामेद बतलाता है<sup>9</sup>।

फलके खरूपके विषय में वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक सभीका मन्तव्य एक-सा ही है । वे सभी इन्द्रियव्यापारके बाद होनेवाले सिक्कपेंसे लेकर हानोपादानोपेचाबुद्धि तकके कमिक फलोंकी परम्पराको फल कहते हुए भी उस परम्परामेंसे पूर्व पूर्व फलको उत्तर उत्तर फलको अपेद्धासे प्रमाण भी कहते हैं अयात उनके कथनानुसार इन्द्रिय तो प्रमाण ही है, फल नहीं और हानोपादा-नोपेंचाबुद्धि वो अन्तिम फल है वह फल ही है प्रमाण नहीं। पर बीचके सिक्कपें, निर्विकल्प और सिक्कल्प वे तीनों पूर्व प्रमाणकी अपेद्धासे फल और उत्तरफल को अपेद्धासे प्रमाण भी हैं। इस मन्तव्यमें फल प्रमाण कहलाता है पर वह स्वभिन्न उत्तरफलको अपेद्धासे। इस तरह इस मतमें प्रमाण-फलका मेद स्पष्ट ही है। बाचस्पति मिल ने इसी भेदको ध्यानमें रखकर संख्य प्रक्रियामें भी प्रमाण और फलको व्यवस्था अपनी कौमुदीमें की है ।

बौद्ध परम्परामें कलके स्वरूपके विषयमें दो मन्तस्य हैं—पहला किप्याधिगम को और दूसरा स्वसंवित्तिको फल कहता है। यद्यपि दिङ्नागसंग्रहीत हैं इन दो मन्तन्यों में पहलेका हो कथन और विवर्ख धर्मकीर्ति तथा उनके टोकाकार धर्मोत्तरने किया है तथापि शान्तरिक्तने उन दोनों बौद्ध मन्तन्योंका संग्रह करनेके अलावा उनका संयुक्तिक उपपादन और उनके पारस्परिक अन्तरका प्रतिपादन भी किया है। शान्तर्राक्त और उनके शिष्प कमलग्रीलने यह स्पष्ट बतलाया है कि बाह्याधंबाद, जिसे पार्यसारिध मिश्र ने सीवान्तिकका कहा है उसके मतानुसार शानगत विषयसाहत्य प्रमाख है और विषयाधिमति फल, जब कि विशानवाद जिसे पार्यसारिधने योगाचारका कहा है उसके मतानुसार शानगत

र 'करणस्य कियापाश्च कथिनदेकत्वं प्रदीपतमोविगमवत् नानात्वं च परश्चादिवत्'-त्रप्रदेश० ऋष्टर० पृ० २८३-२८४।

२ 'यदा सजिकपंस्तदा शानं प्रमितिः, यदा शानं तदा हानोपादानोपेला-वृद्धयः फलम् ।'-न्यायभा० १. १. ३ । श्लोकवा० प्रत्यच्च० श्लो० ५६-७३ । प्रकरसाय० ए० ६४ । कन्दली ए० १६८-६ ।

<sup>₹</sup> संख्यत० का०४।

४ प्रमाण्यसमु० १. १०-१२ । यूलो० न्याय० पृ० १५८-१५६ ।

५ न्यायवि० १. १८-१६ ।

स्वसंवेदन ही फल है और शानगत तथाविष योग्यता ही प्रमाण है । यह ध्यानमें रहे कि बौद मतानुसार प्रमाण और पल दोनों शानगत धर्म है और उनमें भेद न माने जानेके कारण वे अभिन्न कहे गए हैं। कुमारिल ने इस बौद्धसम्मत अभेदवादका खयडन ( श्लोकवा० प्रत्यद्व० श्लो० ७४ से ) करके जो वैशेषिक नैयायिकके भेदवादका अभिमतरूपसे स्थापन किया है उसका बवाव शान्तरीज्ञतने अद्धरशः देकर बौद्धसम्मत अभेदभावकी युक्तियुक्तता विसाई है—( तत्वनं० का० १३४० से )।

जैन परमरामें सबसे पहिले तार्किक सिद्धसेन और समन्तमद्र ही हैं जिन्होंने लीकिक दृष्टिस भी प्रमासके फलका जिचार जैन परम्पराके अनुसार व्यवस्थित किया है। उक्त दोनों आचार्योका फलविषयक कथन सब्द और भावमें समान ही है—(न्यायाण काण रेट्य, आसमीण काण रेण्य)। दोनोंके कथनानुसार प्रमास्का साद्यात् फल तो अज्ञाननिवृत्ति ही है। पर व्यवहित फल यथासम्भव हानोपादानोपेद्याबुद्धि है। सिद्धसेन और समन्तमद्रके कथनमें तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं—

र—अज्ञानिनाशका फलरूपसे उल्लेख, जिसका वैदिक-वीद परम्परामें निर्देश नहीं देखा जाता। र—वैदिक परम्परामें जो मध्यवत्ती फलोंका सापेख्य मायसे प्रमाण और फल रूपसे कथन है उसके उल्लेखका अभाव, वैसा कि वौद्ध तर्कप्रत्योम भी है। र—प्रमाण और फलके मेदामेद विषयक कथनका अभाव। सिद्धसेन छौर समन्तमहरूषे बाद अक्टलक्क ही इस विषयमें सुस्य देखे बाते हैं जिन्होंने सिद्धसेन समन्तमहदर्शित फलविषयक जैन मन्तव्यका संग्रह करते हुए उसमें अनिर्दिष्ट दोनों अशोंकी स्पष्टतया पूर्ति की, अयोत् अक्टलक्कने प्रमाण और फलके मेदामेदविषयक जैन मन्तव्यको स्पष्टतया कहा (अष्टश्च० अष्टस० पू० २८३-४) और मध्यवती फलोंको प्रमाण तथा कल उमयरूप कहनेकी वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसककी सापेच शैलीको जैन प्रक्रियाके अनुसार घटाकर उसका स्पष्ट निर्देश किया । माणिक्यनन्दा (परी० ५; १. से) और देवस्तिन (प्रमाणन० ६. ३ से) अपने अपने स्वामें प्रमाणका फल बतलाते हुए सिर्फ वहीं बात कही

१ 'विषयाधिगतिश्चात्र प्रमागुफलमिष्यते । स्ववित्तिवां प्रमागी द्व सारूप्यं योग्यतापि वा ॥'-तत्त्वसं० का० १३४४ । श्लो० न्याय० पृ० १५८-२५६ ।

२ 'बह्वायवप्रहायष्ट्रचरवारिशत् स्वसंविदाम् । पूर्वपूर्वप्रमास्तवं फलं स्यादुत्तरोत्तरम् ॥'-जवी० १.६ ।

है जो सिद्धसेन और समन्तभद्रने। अलयत्ता उन्होंने अकलक्किनिर्देष्ट प्रमाख-फलके मेदामेदका जैन मन्तव्य स्त्रित किया है पर उन्होंने मध्यवती फलोंको सापेच्यावसे प्रमाण और फल कहनेकी अकलक्क्याचित जैन-शैलीको स्त्रित नहीं किया। विद्यानन्दकी तीक्षा दृष्टि अज्ञाननिवृत्ति और स्व-परव्यविधित शब्दको श्रोर गई। योगाचार श्रीर सीत्रान्तिक सिद्धान्तके अनुसार प्रमासके फलरूपसे फलित होनेवाली स्व और पर व्यवसितिको ही विद्यानन्दने अज्ञाननिवृत्तिरूपं वतलाया ( तत्त्वार्थश्लो॰ पृ॰ १६८: प्रमासापः पु॰ ७६ ) जिसका अनुसरस प्रभाचन्द्रने मार्तसहमें और देवस्रिने रखाकरमें किया। अब तकमें जैनतार्किकोंका एक स्थिर-सा मन्तव्य ही हो गया कि जिसे सिबसेन-समन्तमद्रने अज्ञानिनद्वति कहा है वह वस्तुतः स्व-परव्यवसिति ही है।

आ॰ इंमचन्द्रने प्रस्तुत चर्चापे पूर्ववतीं सभी बैमतार्किकोके मतींका संप्रह तो किया ही है पर साथ ही उसमें आपनी विशेषता भी दिलाई है। उन्होंने प्रमाचन्द्र श्रीर देवस्रिकी तरह खन्यरव्यवसितिको ही श्रज्ञाननिवृत्ति न कड्कर दोनोंको अलग-अलग फल माना है। प्रमास और फलके अमेद फ्ल्में कुमारिल ने बीढ़ोंके कपर जो दीय दिये थे और जिनका निरास धर्मोत्तरको न्यायविन्दु-व्यास्या तथा शान्तरवितके तत्वसंब्रहमें है उन्हीं दोघोंका निवारण बीद दमसे करते हुए मी आ॰ इंमचन्द्रने अपना वैयाकरणत्व आकर्षक तार्किकशैलोमें व्यक्त किया है। जैसे अनेक विषयों में आ॰ हेमचन्द्र अकलक्का खास अनुसर्ख करते हैं वैसे ही इस चर्चामें भी उन्होंने मध्यवर्ती फलोंको सापेन्नभावसे प्रमाया श्रीर फल कहनेवाली अकलक्करयापित जैमरीलीको सूत्रमें शब्दशः स्थान दिया। इस तरह इस प्रमास-फलके चर्चाविषयक प्रस्तुत स्त्रोम वैदिक, बीद श्रीर जैन सभी परम्पराञ्जीका यथासम्भव जैनमत रूपसे समस्वय एक ही जगह पाते हैं।

THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN the lot be their my them and beautiful file forms

If to be really gives with the last year of the same and the same

the first wind the factor and the first

the deputing the party and the party of the

ई॰ १६३६ ] [ प्रमास मीमांस of the last vetter these desire and the

# प्रत्यक्ष विचार

which are one to partie that it before mount

5561

प्रत्यक्षके संबन्धमें अन्य मुद्दों पर लिखनेके पहले यह जता देना जरूरी है कि प्राचीन समयमें लच्चणकार ऋषि प्रत्यच लच्चणका सच्य कितना समकते थे अर्थात् वे जन्य प्रत्यज्ञ भात्रको लद्द्य मानकर लज्ञ्य रचते थे, या जन्य-नित्य-साधारखं प्रत्यक्को लच्य मानकर लच्च रचते थे बैसा कि उत्तरकालीन नैयायिकीने आगे जाकर जन्म-नित्य साधारण प्रत्यक्तका लक्कण रचा है है जहाँ तक देखा गया उससे यही बान पहता है कि प्राचीन समयके लहासकारोंमें से किसीने चाहे वह ईश्वराविरोधी नैयायिक वैशेषिक ही क्यों न हो जन्य-नित्य साधारण प्रत्यक्तका लक्त्य बनाया नहीं है। ईड्बराविरोधी हो या ईश्वर-विरोधी सभी दर्शनकारीके प्राचीन मूल प्रन्थीमें एक मात्र जन्यप्रत्यच्का ही निरूपण है। नित्यप्रत्यस्का किसीमें सम्भव भी है और सम्भव है तो वह इंश्वरमें ही होता है इस बातका किसी प्राचीन प्रन्थमें सूचन तक नहीं । अपीरवेयत्वके द्वारा देदके प्रामाययका समर्थन करनेवाले मीमांसकोंके विरुद्ध न्याय-वैशेषिक दर्शनने यह स्थापन तो शुरू कर दिया कि वेद शब्दात्मक श्रीर अनित्य होनेसे उसका प्रामासय अपीहचेयत्व-मूलक नहीं किन्तु पीरुपेयत्व-मूलक ही है। फिर भी उस दर्शनके प्राचीन विदानीने वेद-प्रगोतारूपसे कहीं ईश्वरका स्पष्ट स्थापन नहीं किया है। उन्होंने वेदको श्राप्त ऋषिप्रवृति कह कर ही उसका प्रामाएप मीमांसक-सम्मत प्रक्रियारे भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया श्रीर साथ ही वेदाप्रामारयवादी जैन बौद्ध आदिको जवाब भी दे दिया कि वेद प्रमाख है क्योंकि उसके प्रयोता इमारे मान्य ऋषि श्राप्त ही रहे । पिछले

१. वैशे॰ ३. १. १८ । 'इन्द्रियार्यंतिक्रकोत्पन्नमध्यपदेश्यमध्यभिचारि स्यवसायात्मकं प्रत्यस्य —न्यायस्० १. १. ४ । 'प्रतिविषयाच्यवसायो इष्टम्'—संस्थान ५ । संस्थ्यस्० १. ८६ । योगमा॰ १. ७ । 'सरसंप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियासाम्.....'—जैमि॰ १. १. ४ । प्रात्मेन्द्रियमनोऽर्यात् सिक्क्यात् प्रवति । ध्यक्ता सदात्वे या बुद्धिः प्रत्यस्य सा निरूपते ॥'— सरकतं ११. २० ।

२. न्यायस्० १. १. ७; २. १. ६६ । वैशे० ६. १. १ ।

ध्याख्याकार नैयायिकोंने जैसे ईश्वरको जगत्स्वधा भी माना और वेद-प्रशेंता भी, इसी तरह उन्होंने उसमें नित्यज्ञान की कल्पना भी की जैसे किसी भी प्राचीन वैदिक दर्शनस्त्रप्रन्थोंमें न तो ईश्वरका जगत्स्वधा रूपसे न वेदकर्ता रूपसे स्पष्ट स्थापन है और न कहीं भी उसमें नित्यज्ञानके अस्तित्वका उल्लेख भी है। अतस्य यह सुनिश्चित है कि प्राचीन सभी प्रत्यच्च लज्ज्योंका लच्य केयल जन्य प्रत्यच्च ही है। इसी जन्य प्रत्यक्को लेकर कुछ मुद्दों पर यहाँ विचार प्रस्तुत है।

र. लीकिकालीिककता—प्राचीन समयमें लद्यकोटिमें जन्यमात्र ही निविष्ट था फिर भी चार्याक के सिवाय सभी दर्शनकारोंने जन्य प्रत्यक्तके लीकिक अलीकिक ऐसे दो प्रकार माने हैं। सभीने इन्द्रियजन्य और मनोमान्नजन्य वर्त्तमान संबद्ध-विषयक शानकों लीकिक प्रत्यक्त कहा है। श्रालीकिक प्रत्यक्ता वर्णन भिन्न-भिन्न दर्शनीमें भिन्न-भिन्न नामसे है। सांस्थ-योग, रेन्याय-वैशेषिक, श्रीर बीद के सभी श्रालीकिक प्रत्यक्त्वका योगि-प्रत्यक्त्व या योगि-ज्ञान नामसे निरूपण करते हैं जो योगाजन्य सामध्ये द्वारा जनतित माना जाता है।

मीमांतक जो सर्वज्ञत्वका खासकर धर्माधर्मसाचात्कारका एकान्त विरोधी है वह भी मोदाङ्गभूत एक प्रकारके आत्मज्ञानका आस्तित्व मानता है जो वस्तुतः योगजन्य या अलीकिक ही है<sup>8</sup>।

वेदान्तमें जो ईश्वरसाचीचेतन्य है वही ध्रलीकिक प्रत्यत्त स्थानीय है ।
जैन दर्शनकी आगिक परम्परा ऐसे प्रत्यत्तकों ही प्रत्यत्त कहती है \*
क्योंकि उस परम्पराके अनुसार प्रत्यत्त केवल वही माना जाता है जो इन्द्रियजन्य न हो । उस परम्पराके अनुसार तो दर्शनान्तरसंमत लीकिकप्रत्यत्त प्रत्यत्त्व नहीं पर परोच्च है किर भी जैन दर्शनकी वार्किक परम्परा प्रत्यत्तकों दो प्रकार मानकर एकको जिसे दर्शनान्तरीम लीकिक प्रत्यन्त कहा है संस्थ्यहारिक

१. योगस्० ३. ४४ । सांख्यका० ६४ ।

२. वेशे० ६. १. १३-१५।

३. न्यायिव १. ११।

४. 'सवंत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते पराष्ट्रं चात्मविज्ञानादन्यंत्रे-त्यवधारवात् ॥'--तन्त्रवा० पृ० २४० ।

५. तत्त्वार्थ० १. २२ ।

६. तत्वार्थं १. ११ १ - विकेश में १ ते १ ते १ ते भागान ह

प्रत्यद्ध कहती है' और दूसरेको जो दर्शनान्तरोंमें अलौकिक प्रत्यद्ध कहा बाता है पारमाधिक प्रत्यद्ध कहती है। तथा पारमाधिक प्रत्यद्धके कारणरूपने लिन्ध या विशिष्ट आत्मग्रक्तिका वर्णन करती है, जो एक प्रकारसे जैन परिभाषामें योगज धर्म ही है।

२. अलोकिकमें निर्विकल्पका स्थान — अबंप्रशं यह है कि अलोकिक प्रत्यह्न निर्विकल्पक ही होता है या स्विकल्पक ही होता है, या उमयहर ! हसके उत्तरमें एकवाक्यता नहीं । तार्किक बौद्ध और शाहरवेदान्त वरम्पराके अनुसार तो अलोकिक प्रत्यद्म निर्विकल्प ही संभवित है स्विकल्पक कभी नहीं । रामानुक्का मत है इससे विलक्चल उलटा है, तदनुसार लोकिक हो या अलोकिक कोई भी प्रत्यद्म सर्वथा निर्विकल्पक संभव ही नहीं पर न्याय वैशेषिक आदि अन्य वैदिक दशन के अनुसार अलोकिक प्रत्यद्म स्विकल्पक निर्विकल्पक उमय संभवित ज्ञान पहता है। यहाँ संभवित शब्दका प्रयोग हस्तिए किया है कि भासवंड (न्यायसार पृष्ट ४) जैसे प्रवल नैयायिकने उक्तकपसे दिविध योगि-प्रत्यद्मका स्पष्ट ही कथन किया है फिर भी कसादसूत्र और प्रशस्तपादमाच्य आदि प्राचीन प्रन्थोंमें ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। जैन परम्पराके अनुसार अलोकिक या पारमार्थिक प्रत्यद्भ उभयक्त्य है। क्योंकि जैन दर्शनमें को अवधिदर्शन स्था केवलदर्शन नामक सामान्यवोध माना बाता है वह अलोकिक निर्विकल्पक ही है। और जो अवधिज्ञान, मनःपर्ययक्षान तथा केवलशानरूप विशेषवोध है वही सविकल्पक है।

३. प्रत्यक्तत्वका नियामक — प्रश्न है कि प्रत्यक्तका नियामक तत्त्व क्या है, जिसके कारण कोई भी बोध या ज्ञान प्रत्यक्त कहा जाता है ? इसका जवाब भी दर्शनों में एकविध नहीं। नव्य शाहर वेदान्तके अनुसार प्रत्यक्तवका नियामक है प्रमाण्चैतन्य और विषयचैतन्यका अभेद जैसा कि वेदान्तपरिभाषा (पृ० २३) में स्वित्तर विश्वत है। न्याय वैशेषिक, संस्थ-योग, बौद्ध, भीमांसक दर्शनके अनुसार प्रत्यक्तवका नियामक है स्विक्य जन्यत्व, जो स्विक्य से, चाहे वह स्विक्य लीकिक हो या अलीकिक, जन्य है, वह सब प्रत्यक्त। जैन दर्शनमें प्रत्यक्तके नियामक दो तत्व हैं। आगिभिक परस्थराके अनुसार सो एक मात्र

१. डिप्पसी पु० २२।

R. Indian Psychology: Perception. P. 352.

२. 'अतः प्रत्यक्तस्य कदाचिदपि न निर्विशेषविषयत्वम्'—श्री भाष्य पृ॰ २१ ।

आत्ममात्र सापेन्नत्व ही प्रत्यन्नत्वका नियामक (सर्वार्थ १, १२) है। जब कि तार्किक परम्पराके अनुसार उसके अलावा इन्द्रियमनोजन्यत्व भी प्रत्यन्नत्वका नियामक फलित होता है। (प्रमाणमी० १.२०) वस्तुतः जैनतार्किक परम्परा न्याय-वैशेषिक आदि वैदिक दर्शनानुसारिखी ही है।

४. प्रत्यक्तका क्षेत्र—प्रत्यक्तक केवल निर्विकल्पकर्मे ही सर्वादित है या बह सर्विकल्पक में भी है! इसके लवाब में बौद्ध का कथन है कि वह मात्र निर्विकल्पकर्मे सर्वादित है। जब कि बौद्ध भिन्न सभी दर्शनोंका मन्त्रत्य निर्विकल्पक सर्विकल्पक दोनोंमें प्रत्यक्षत्यके स्वीकारका है।

५. जन्य नित्यसाधारण प्रत्यज्ञ — ग्रमीतक जन्यमात्रको लच्य मानकर लच्यकी चर्चा हुई पर मध्ययुगमें जब कि ईश्वरका जगत्कत रूपसे या वेदमसीत् रूपसे न्याय-चैशोधिकादि दर्शनींमैं स्पष्ट स्थान निस्तित हुआ तमीसे ईश्वरीय प्रत्यच नित्य माने बानेके कारण जन्य-नित्य उभय साधारण प्रत्यच सच्चण वनानेका प्रश्न ईश्वरवादियोंके सामने आया । जाम पड़ता है ऐसे साधारस लच्याका प्रयत्न भासवंकते सर्वप्रथम किया। उसने 'सम्यगपरोद्धानुभव' (न्यायसार पू॰ २) को प्रत्यस प्रमा कहकर चन्य-नित्य उभय-प्रत्यस्त्रका एक ही लच्च बनाया। शालिकनाथ जो प्रभाकरका अनुगामी है उसने भी 'साज्ञात्प्रसीति' (प्रकरणप॰ पु॰ ५१) को प्रत्यच कहकर दूसरे शब्दोंमें बाह्मविषयक इन्द्रियजन्य तथा स्त्रात्मा स्त्रीर ज्ञानमाही इन्द्रियाजन्य ऐसे द्विविच प्रत्यच (प्रकरणप० पृ० ५१) के साधारण लज्ञ्यका प्रस्पयन किया। पर आगे वाकर नव्य नैयायिकोंने भासमैं इके अपरोद्ध पद तथा शालिकनाथके साद्धाव्यतीति पदका 'ज्ञानाकरणक्त्रान' को जन्य-नित्य साधारण प्रत्यन्त कहकर नव्य परिभाषामें राष्ट्रीकरण किया ( मुक्ता० ५२ )। इधर जैनदर्शनके तार्किकीम भी साधारण-लच्चणप्रस्यनका प्रश्न उपस्थित हुन्ना जान पड्ता है । जैन दर्शन मिल्यप्रत्यन्त तो मानता ही नहीं झतएव उसके सामने चन्य-नित्यसाधारण लंबाणका परन न या । पर सांव्यवद्यारिक, पारमार्थिक उमयविच प्रत्यक्केसाधारण लक्षणका प्रश्न था। जान पड़ता है इसका जवाब सर्वप्रथम सिद्धसेन दिवाकरने ही दिया। उन्होंने अपरोचस्य ज्ञानको प्रत्यस्य कड्कर सांव्यवहारिक-पारमार्थिक उमयसाधारसा अपरोक्तवको लक्क् बनाया (न्याया•४)। यह नहीं कहा जा सकता कि सिद्धसेनके 'अपरोज्ञ'पदके प्रयोगका प्रभाव भासर्वज्ञके लज्ज्ज्भें है या नहीं ? पर इतना तो निश्चित ही है कि जैन परम्परामें श्रपरोच्चलक्पने साधारण लच्यका प्रारंभ विद्ववेनने ही किया।

६. दोषका निवारस-सिद्धसेनने अपरोच्चतको प्रत्यन्न मात्रका साधारस बाइया बनाया । पर उसमें एक बृटि है को किसी भी सूच्मप्रश तार्किकसे छिपी रह नहीं सकती। वह यह है कि अगर प्रत्यक्षका लक्षण अपरोक्त है तो परोत्तका लचना क्या होगा ? अगर यह कहा जाय कि परोत्तका लचना प्रत्यक्तिमञ्जल या अप्रत्यक्तव है तो इसमें स्वष्ट ही अन्योग्याश्रय है। जान पड़ता है इस दोपको दर करनेका तथा अपरोज्ञत्वके स्वरूपको सस्ट करनेका प्रयक्त सर्वप्रथम भद्रारक अकलक्कने किया। उन्होंने बहुत ही प्राञ्जल शब्दोंमें कह दिया कि जो ज्ञान विशव है वही प्रत्यच है-( लगी॰ १.३)। उन्होंने इस माक्यमें साधारण लक्तमा तो गर्भित किया ही पर साथ ही उक्त अन्योन्याश्रय दोवको भी दाल दिया । क्योंकि ग्रव ग्रपरोक्षपद ही निकल गया। जो परोक्त्यके निर्वचनकी अपेदा रखता था। अकलक्क की लाचिंगकताने, केवल इतना ही नहीं किया पर साब ही बैजाबका स्कोट भी कर दिया । वह स्कोट भी ऐसा कि जिससे सांव्यव-हारिक पारमार्थिक दोनी प्रत्यज्ञका संग्रह हो । उन्होंने कहा कि असुमानादिकी अपेता विशोध प्रतिमास करना ही बैशदा है-(लघी॰ १.४)। अकलकुका यह साधारण लच्चाका प्रयत्न और रुकोट ही उत्तरवर्धी सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर ताकिंकींके मत्यन्त लच्चम्में प्रतिबिम्बत हुन्ना। किसी ने विराद पदके स्थानमें 'स्पष्ट'-पद (प्रमागान०२.२) रखा तो किसीने उसी पदको ही रखा-(परी २.३)।

आ। हेमचन्द्र वैसे आनेक स्थलोंने अकलक्कानुगानी हैं बैसे ही प्रत्यक्के लक्ष्मके बारेने भी अकलक्क्षे ही अनुगानी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो विश्वद पद और वैशयका विवस्ण अकलक्क्षे समान ही रखा। अकलक्क्षी परिभाषा इतनी हढ़मूल हो गई कि अन्तिम तार्किक उपाध्याय यशीविजयजीने भी प्रत्यक्षके लक्ष्मों उसीका आअप किया—तर्कभाषा पुरु १।

€0 8E3E ]

प्रमास मीमांस

But the material commence of the property of t

the street of the distribution of the street of the street

## वौद्धप्रत्यक्ष लक्ष्मण

बौद्ध न्यायशास्त्रमें प्रत्यत्त सद्या की दो परम्पाएँ देखी जाती हैं—पहली अस्रान्तपद रहित, दूसरी अस्रान्तपद रहित। पहली परम्पराक्ष पुरस्कर्ता दिङ्नाम और दूसरीका धर्मकीर्ति है। प्रमाण्डमुन्चय (१.३) और न्यायपिन्तु (१.४) और उसकी धर्मोत्तरीय ध्वादि वृत्तिमें दूसरी परम्पराक्षे अनुसार सद्या प्रदे व्याक्यान है। न्यायपिन्तु (१.४) और उसकी धर्मोत्तरीय ध्वादि वृत्तिमें दूसरी परम्पराक्षे अनुसार सद्या एवं व्याक्यान है। शान्तरद्वितने तत्त्वसंप्रहमें (का॰ १२१४) धर्मकीर्तिकी दूसरी परम्पराक्षा ही समर्थन किया है। ज्ञान पहता है शान्तरिक्तिक समय तक बौद्ध तार्किकोंमें दो पद्म स्वष्टक्रपत्ते हो गए थे ज्ञिनमेंसे एक पद्म अभान्तपदके सिवाय ही प्रत्यत्वका पूर्ण सद्या मानकर पीत शङ्कादि भान्त श्रानोंमें भी (तत्त्वसं॰ का॰ १३२४ से ) दिङ्नाम कथित प्रमाण सद्या— घटानेका प्रयत्न करता था।

उस पहांको जवाब देते हुए दिङ्नागके मतका तात्पर्व शान्तरिह्नतने इस प्रकारमें बंतलाया है कि जिससे दिङ्नागके अभान्तपद रहित लच्चयावस्थका समर्थन भी हो और अभान्तपद सहित धर्मकीर्तीय परम्पराका वास्तविकत्व भी बना रहे। शान्तर्राचत और उनके शिष्य कमलशील दोनोंकी दिख्में दिङ्नाग तथा धर्मकीर्तिका समान स्थान था। इसीसे उन्होंने दोनों विरोधी बीद तार्किक पद्मीका समन्वय करनेका प्रयत्न किया।

बीदितर तर्क प्रन्योंमें उक्त दोनों बीद परम्पराग्रीका खपडन देखा जाता है। भामाक काव्यालङ्कार (५. ६ ए० ३२ ) ग्रीर उद्योतकरके न्यायवार्तिकमें (१. १. ४. ए० ४१ ) दिङ्नागीय प्रत्यत्त लद्मग्राका ही उल्लेख पाया जाता है जब कि उग्रोतकरके बादके वाचस्पति, (तात्पर्य० ए० १५४) जयन्त ( मञ्जरी ए० ५२ ), श्रीघर ( कन्दली ए० १६० ) ग्रीर शालिकनाथ ( प्रकरण प० ए० ४७ ) ग्रादि सभी प्रतिद्व वैदिक विद्वानोंकी कृतियोंमें धर्मकीसीय प्रत्यन्त लच्चग्रका पूर्वपन्न रूपने उल्लेख है।

बैन श्राचायोंने को बौद्धसम्मत प्रत्यक्ष लक्ष्यका खरडन किया है उसमें दिक्नागीय श्रीर धर्मकीचींय दोनों लक्ष्योंका निर्देश एवं प्रतिवाद पाया जाता है। धिद्धसेन दिवाकरकी कृति रूपसे माने जानेवाले न्यायायतारमें जैन परम्परा- नुवारी प्रमाण लच्चममं जो बाधवर्जितपद—( न्याया० १) है वह अल्पादके (न्यायस्० १, १, ४) प्रत्यन्त लच्चगत अन्यभिचारिपदका प्रतिविध्व है या कुमारिल कर्न क समभे जानेवाले 'तजापूर्वार्थिवकानं प्रमाणं बाधवर्जितम्' लच्चगत बाधवर्जित पदकी अनुकृति है या धर्मकीर्तीय (न्यायवि० १.४) अध्यान्तपदका कपान्तर है या स्वयं दिवाकरका मीलिक उद्घावन है यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो कुछ हो पर यह तो निश्चित ही है कि आ० हेमचन्द्रका बौद्ध प्रत्यन्तलन्त्वण विषयक स्वयडन धर्मकीर्तीय परम्पराको उद्दश्यमें रस्तकर ही है, दिक्नागीय परम्पराको उद्देश्यमें रस्तकर नहीं-प्र० मी० पृ० २३।

बीद लज्ञ्यानत कल्पनाऽपोड पदमै स्थित कल्पना शब्दके अर्थके संबंधमै खुद बीद ताकिकोंमै अनेक भिन्न-भिन्न मत थे जिनका कुछ ल्याल शान्तरिवृत (तत्वसं का १२१४ से ) की इससे संबन्ध रखनेवाली विस्तृत चर्चासे आ सकता है, एवं अनेक बैदिक और जैन तार्किक जिन्होंने बीद-पत्तका खरडन किया है उनके विस्तृत कहापीहात्मक लग्रडन अन्यते भी कल्पना शब्दके माने जानेवाले अनेक अर्थोंका पता चलता है । खासकर जब हम केवल लग्रडन प्रधान तस्त्रीपप्तव अन्य (पु० ४१) देखते हैं तब तो कल्पना शब्दके अचलित और सम्भवित करीब करीब सभी अर्थों या तिद्वप्यक मतींका एक बड़ा मारी संग्रह हमारे सामने उपस्थित होता है।

ऐसा होने पर भी आ० हेमचन्द्रने तो सिर्फ धर्मकीिस अभिमत (न्यायिक १.५) करूपना स्वरूपका—जिसका स्वीकार और समर्थन शान्तरिद्यतने भी (तत्वत० का० १२१४) किया है—ही उल्लेख अपने खरहन अन्यमें किया है अन्य करूपनास्वरूपका नहीं।

ि अहत्र के

िप्रमाग् मीमांसा

१. न्यायबा० प्र० ४१ । तात्पर्य० प्र० १५३ । कंदली प्र० १६१ । न्यायम० ए० ६२-६५ । तत्त्वार्यश्लो० प्र० १८५ । प्रमेसक० प्र० १८, В. ।

### मीमांसक का प्रत्यक्ष लक्ष्मण

3.83

मीमांसादशंनमें प्रत्यच्च प्रमाखके स्वरूपका निर्देश सर्वप्रयम जैमिनीय सूत्रमें (१. १. ४) ही मिलता है। इस सूत्रके ऊपर शावरभाष्यके अलावा अत्य भी व्याख्याएँ और वृत्तियाँ यां। उनमैंसे भवदासको व्याख्या इस सूत्रको प्रत्यच्च लच्चणका विधायक माननेवालो थो ( १ लो॰ न्याय॰ प्रत्यच्च॰ १ लो॰ १ )। दूसरो कोई व्याख्या इस सूत्रको विधायक नहीं पर अनुवादक माननेवाली थी (१ लोकवा॰ प्रत्यच्च० १ लो॰ १६)। कोई वृत्ति ऐसी भी धी (शावरभा॰ १. १. ५) बो इस सूत्रके शाब्दिक विन्यासमें भतमेद रखकर पाठान्तर माननेवाली थी अर्थात् सूत्रमें बो सत् और सत् शब्दका क्रिक स्थान है उसके बदले तत् और सत् शब्दका ब्यत्यय मानती थी।

कुमारिलने इस सबको लज्ज सका विवान या स्वतन्त्र अनुवादरूप माननेवाले पूर्वमतींका निरास करके अपने अनोखे दक्क्षे अन्तमें उस सूत्रको अनुवादरूप ही स्थापित किया है और साथ हो उस पाठान्तर माननेवाले मतका भी निरास किया है (श्लोकवा॰ प्रत्यचन श्लों० १-३६) जैसा कि प्रभाकरने श्रपने बृहती प्रत्यमें । प्रत्यज्ञलज्ञसप्तक प्रस्तत जैभिनीय सुत्रका खरडन मीमांसकभिन्न बैदिक, बौद्ध और जैन सभी तार्किकोंने किया है। बौद्ध परम्परामें सबसे प्रथम खरडन करनेवाले दिङ्नाग (प्रमाणसम्०१. ३७) बान पड़ते हैं। उसीका श्रनुसरग शान्तरिक्त श्रादिने किया है। वैदिक परमारामें प्रथम खराडन करने-बाले उद्योतकर ही (न्यायवा० पु० ४३) जान पहते हैं। वान्यस्पति तो उद्योत-करके ही टीकाकार हैं (तात्पर्य० पु० १५५) पर जयन्तने (न्यायम० पु० १००) इसके लगडनमें विस्तार श्रीर स्वतन्त्रतासे काम लिया है। जैन परम्परामें इसके खरहनकार सर्वप्रथम अकलङ्क या विद्यानन्द (तत्वार्थ हली० ५० १८७ हली० ३७ ) जान पड़ते हैं । अमयदेव (सन्मति डी० ए० ५३४ ) आदिने उन्होंका श्रनुगमन किया है। आ० हेमचन्द्रने ( प० मी० पृ० २३. ) अपने पूर्ववर्त्ता बैन तार्किकोंका इस बैमिनीय स्वके खरडनमें जो अनुसरस किया है वह जयन्तके मंबरीगत (पृ० १००) ख़रहन भागका हो प्रतिबिम्ब मात्र है जैसा कि अन्य बैन तार्किक प्रन्थोंमें (स्याद्वादर० पु० ३८१) है।

खरडन करते समय आ॰ हेमचन्द्रने कुमारिल-सम्मत अनुवादभङ्गीका निर्देश किया है और उस व्यत्ययवाले पाठान्तरका भी।

### सांख्यका प्रत्यक्ष लक्ष्म

सांख्य परम्परामें प्रत्यन्त लन्न्याने मुख्य तीन प्रकार हैं। पहिला प्रकार विन्ध्यवासीके लक्त का है जिसे बाचरपतिने वार्षगण्यके नामसे निर्दिष्ट किया है ( तात्पर्यं रूप १५५ )। दूसरा प्रकार ईश्वरकृष्णके लज्ञ्यका ( सांख्यका॰ भू ) और तीसरा सांख्यस्थात ( सांख्यस्० १, ८६ ) लच्चाका है ।

बीढ़ों, बैनों श्रीर नैयायिकांने सांख्यके प्रत्यद्व लच्च का खरडन किया है। ध्यान रखनेकी बात यह है कि विन्ध्यवासीके लज्ज्यका खरहन तो सभीने किया है पर ईश्यरकृष्ण जैसे आचीन साख्याचार्यके लाजगका खरडन सिर्फ जयन्त ( पू॰ ११६ ) ही ने किया है पर सांख्यसूत्रगत लज्ज्याका खरडन तो किसी भी प्राचीन आचार्यने नहीं किया है।

बौद्धोंमें प्रथम खरहनकार दिङ्नाग ( प्रमास्थमु० १. २७ ), नैयायिकींमें प्रथम लएडनकार उद्योतकर ( न्यायबा० पृ० ४३ ) और हैनोंमें प्रथम लएडन-कार अफलक ( न्यापवि० १. १६५ ) ही जान पहते हैं।

आ॰ हेमचन्द्रने सांख्यके लक्ष्म खरहनमें (प्र॰ मी॰ पु॰ २४)पूर्वाचार्योका श्रनुसरम् किया है पर उनका खरहन खासकर जयन्तकृत (न्यायम० ए० १०६) खरडनानुसारी है। जयन्तने ही विन्ध्यवासी श्रीर ईश्वरक्रण्य दोनींके लक्षणप्रकारका लगडन किया है, हेमचन्द्रने भी उन्होंके शब्दोंने दोनों ही के लच्चाका खरडन किया है।

13539 OF

प्रमाख मीमांसा

455

### धारावाहिक ज्ञान

भारतीय प्रमाणाखाँमें 'स्मृति' के प्रामाएय-अप्रामाएयकी चर्चा प्रथमसे ही चली आती देखी चाती है पर धारावाहिक जानोंके आमारय-अप्रामारय की चर्चा सम्मवतः बौद्ध परम्परासे धर्मकीचिके बाद दाखिल हुई। एक बार प्रमास-शास्त्रीमें अवेश होनेके बाद तो फिर वह सर्वदर्शनव्यापी हो गई और इसके पन प्रतिपद्धमें युक्तियाँ तथा बाद स्थिर हो गए और खास-खास परमराएँ बन गई।

बाचरपति, श्रीधर, जयन्त, उदयन आदि सभी न्याय-वैशेषिक दर्शनके विद्वानीने 'धारावाहिक' हानोंको अधिगतार्थक कहकर भी प्रमास ही माना है और उनमें 'स्ट्मकालकला' के भानका निषेध ही किया है। अतएव उन्होंने प्रमास लक्ष्ममें 'अन्धिगत' आदि पद नहीं रखे।

मीमांसककी प्रमाकरीय और कुमारिलीय दोनों परम्पराखोंमें भी धाराबाहिक झानोंका प्रामास्य ही स्वीकार किया है। पर दोनोंने उसका समर्थन भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है। प्रमाकरानुगामी शालिकनाथ किताबिला का भान बिना माने ही 'श्रानुभूति' होने मात्रसे उन्हें प्रमाण कहते हैं। जिस पर न्याय-वेशेषिक परम्पराकी छाप स्पष्ट है। कुमारिलानुगामी पार्थसार्थि , 'सूक्मकालकला' का

१ 'अनिष्णतार्थंगन्तृत्वं च धारावाहिकविज्ञानामाधिगतार्थंगोचराखां लोकसिद्धप्रमाखमावानां प्रामाखं विद्यतीति नाद्धियामहे । न च कालभेरेनान-धिगतगोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम् । परमस्द्रमाखां कालकलादिमेदानां पिश्रतलोचनैरस्मादशैरनाकलनात् । न चार्चेनैव विद्यानेनोपदर्शितत्वादर्थस्य प्रवर्तितत्वात् पुरुपस्य प्रापितत्वाच्चोत्तरेषामप्रामाख्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम् । महि विद्यानस्यार्थप्रापणं प्रवर्तनादन्यद्, न च प्रवर्तनमर्थप्रदर्शनादन्यत् । तस्मा-दर्थप्रदर्शनमात्रव्वापारमेव ज्ञानं प्रवर्त्तकं प्रापकं च। प्रदर्शनं च पूर्ववद्वत्तरेषामिप विज्ञानानामभित्रमिति कथ पूर्वमेव प्रमाखं नोत्तराख्यपि ! । नित्तत्वर्यं पृर्ववद्वत्तरेषामि विज्ञानानामभित्रमिति कथ पूर्वमेव प्रमाखं नोत्तराख्यपि ! । नित्तत्वर्यं पृर्ववद्वत्तरेषामि

२ 'धारावाहिकेयु तहा 'तरिवज्ञानानि स्मृतिप्रमोषादिविशिष्टानि कथं प्रमाणानि ? तत्राह्-अन्योन्यनिरवेद्धास्तु धारावाहिकबुद्धयः । व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलाप उत्तरेशामण्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तिते वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातियोरत इति युक्ता सर्वेधामपि प्रमाणाता ।'- प्रकरणप० ए० ४२-४३; बृहतीप० पृ० १०३.।

३ 'नन्देवं धारावाहिनेष्तरेषां पूर्वग्रहीतार्यविषयकत्वादप्रामाण्यं त्यात् । तस्मात् 'श्रनुभूतिः प्रमाण्यम्' इति प्रमाण्यन्त्याम् । तस्मात् प्रधार्थमगृहीतप्राहि शानं प्रमाण्यमिति वक्तव्यम्। धारावाहिनेष्यन्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बद्धस्यागृही तस्य प्रहृणाद् युक्तं प्रामाण्यम् । सन्नपि कालमेदोऽतिस्क्रमत्वान्न परामृष्यत इति चेत्ः ग्रहो स्क्मदशी देवानांप्रियः । यो हि समानविषयया विज्ञानधारया चिरम-वस्थापेपरतः सोऽमन्तरव्यग्रस्वनिष्यत्यार्थं समरति । तथाहि-किमन घटोऽवस्थित इति पृष्टः कथपति-ग्रस्मिन् व्यथे प्रयोपलन्य इति । तथा प्रातरास्यैतावस्थालं मयोपलन्य इति । कालमेदे त्वग्रहीते कथमेवं वदेत् । तस्मादिस्त कालमेदस्य पर्यामराः । तवाधिक्याच्य लिद्धसत्तरेथां प्रामाण्यम्।'-शास्त्रदी० पृष्ठ १२४-१२६.

भान भानकर ही उनमें प्रामाययका उपपादन करते हैं क्योंकि कुमारिलपरम्परामें प्रमायलच्यामें 'श्रपूर्व' पद होनेते ऐसी कल्पना बिना किये 'घारावाहिक' शानों के प्रामाययका समर्थन किया नहीं वा सकता। इसपर बौद्ध और जैन कल्पनाकी छाप जान पड़ती है।

बौद्ध-परम्परामें यद्यपि धर्मोत्तर' ने स्पष्टतया 'धाराबाहिक' का उल्लेख करके तो कुछ नहीं कहा है, पिर भी उसके सामान्य कथनते उसका सुकाव 'धाराबाहिक' को अप्रमाण माननेका हो जान पहता है। हेतुबिन्दुकी टीकामें अर्चट ने 'धाराबाहिक' के विषयमें अपना मन्तव्य प्रसंगवरा स्पष्ट बतलाया है। उसने योगिगत 'धाराबाहिक' ज्ञानोंको तो 'सूचम कालकला' का मान मानकर प्रमाण कहा है। पर साधारण प्रमाताओं के धाराबाहिकोंको सूचमकाल मेदप्राहक न होनेसे अप्रमाण ही कहा है। इस तरह बौद्ध परम्परामें प्रमाताके मेद से 'धाराबाहिक' के प्रामाण्य-अप्रमागण्यका स्वीकार है।

जैन तर्कग्रन्थों में 'घाराबाहिक' ज्ञानों के प्रामायय अप्रामाययके विषयमें दो परम्पराएँ हैं—दिगम्बरीय और श्वेताम्बरीय। दिगम्बर परम्परा के अनुसार 'घाराबाहिक' ज्ञान तभी प्रमाणा हैं जब वे च्यामेदादि विशेष का भान करते हों और विशिष्टप्रमाजनक होते हों। जब वे ऐसा न करते हों तब प्रमाण नहीं हैं। इसी तरह उस परम्पराके अनुसार यह भी समस्त्रना चाहिए कि विशिष्टप्रमाजनक होते हुए भी 'घाराबाहिक' ज्ञान जिस द्रव्याश्चामें विशिष्टप्रमाजनक नहीं हैं उस अंशमें वे अप्रमाण और विशेषश्चाम विशिष्टप्रमाजनक होने के कारण प्रमाणा है अथात एक शान व्यक्तिमें भी विषय भेद की अपेदासे प्रामायया

१ 'अत एव अनिषगतिष्यं प्रमास्म्। येनैव हि शानेन प्रथममधिगतोऽर्थः तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चार्थः तत्रैवार्थे क्रिम्पेन शानेन अधिकं कार्यम्। ततोऽधिगतिषयमप्रमास्म्।'—स्यायि० टी०. पृ० ३.

२ 'यदैकारमन्त्रेव नीलादिवस्तुनि धारायाहीनीन्द्रयशानान्युत्पयन्ते वदा
पूर्वेगामिलयोगक्षेमत्वात् उत्तरेशामिन्द्रयशानानामप्रामाग्यप्रमञ्जः । न चैवम्,
श्रतोऽनेकान्त इति प्रमाणसंप्लववादी दर्शयलाई-पूर्वप्रत्यस्म् स्थिन इत्यादि ।
एतत् परिहर्रात-तद् यदि प्रतिस्णं स्थाविवेकदिशिनोऽधिकृत्योच्यते तदा भिन्नोपयोगितया पृथक् प्रामाग्यात् नानेकान्तः । अध सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः
सांव्यवहारिकान् पुरुषानिभिन्नेत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थे रिथरुक्षं
तत्साध्यां चार्थक्रियामेकात्मिकामध्यवस्थन्तीति प्रामाग्यमम्युत्तरेषामनिष्टमेवेति
कृतोऽनेकान्तः १'-इतु० ठी० पृ० ३७.

प्रामाएय है। अकलङ्कते अनुगामी विद्यानन्द और माश्विक्यनन्दीके अनुगामी प्रभाचन्द्रके टीकाअन्धोंका पूर्वापर अवलोकन उक्त नतीं के पर पहुँचाता है। क्योंकि अन्य सभी वैनाचायोंकी तरह निर्विवाद रूपसे 'स्मृतिप्रामास्य' का समर्थन करनेवाले अकलङ्क और माश्विक्यनन्दी अपने-अपने प्रमाश्व लच्चमें जब बीद और मीमासकके समान 'अनिधिगत' और 'अपूर्व' पद रखते है तब उन पदोंकी सार्थकता उक्त तास्यकी सिवाय और किसी प्रकारसे बतलाई ही नहीं बा सकती चाहे विद्यानन्द और प्रभाचन्द्रका स्वतन्त्र मत कुळु भी रहा हो।

बीद विद्वान् विकल्प और त्यृति दोनोंम, मोमांसक स्यृति मात्रमें स्वतन्त्र प्रामासय नहीं मानते । इसलिए उनके मतमें तो 'अन्धिगत' और 'अपूर्व' पदका प्रयोजन स्पष्ट हैं । पर जैन परम्पराके अनुसार वह प्रयोजन नहीं है ।

श्वेताम्बर परम्पराके सभी विद्वान् एक मतसे धारावाहिशानको स्मृतिकी तरह प्रमाण माननेके ही पद्धमे हैं। अतएव किसीने अपने प्रमाण्वाद्धणमें 'अन्धि-गत' 'अपूर्व' आदि वैसे पदको स्थान ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्पष्टलपेण यह कह दिया कि चाहे हान ग्रहातआहि हो तब भी वह अग्रहीतआहिके समान हा प्रमाण है। उनके विचारानुसार ग्रहीतआहित्व प्रामाण्यका विधातक नहीं, अतएव उनके मतसे एक धारावाहिक ज्ञानव्यक्तिमें विषयभेदको अपद्यासे प्रामाण्य-अप्रामाण्य माननेको वरुरत नहीं और न तो कभी किसीको अप्रमाण माननेको वरुरत है।

श्वेताम्बर त्राचायोंमें भी त्रा॰ हेमचन्द्रकी खास विशेषता है क्योंकि उन्होंने यहीतग्राह त्रोर महाप्यमासमाह दोनोंका समत्व दिखाकर सभी बारावाहिशानोंमें प्रामास्यका जो समर्थन किया है वह खास मार्केका है—प्र॰ भी॰ पृ॰ ४। इं॰ १६३६]

र. 'यहातमग्रहोत वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति। तम्र लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति
प्रमाणताम् ॥'—तत्त्वार्थश्लो० १. १०. ७८ । 'प्रमान्तराग्रहीतार्थप्रकाशित्वं
प्रपञ्चतः। प्रामाण्यं च ग्रहीतार्थप्राहित्वेष कथंचन ॥'-तत्त्वार्थश्लो० १.११.६४।
'यहातम्हणात् तत्र न स्मृतेश्चेत्प्रमाणता । धारावास्त्व्विज्ञानस्यैवं लम्येत केन
सा ॥'-तत्त्वार्थश्लोक० १.१३.१५ 'नन्वेषमपि प्रमाणसंप्लववादिताव्याभातः
प्रमाणप्रतिपन्नेऽथे प्रमाणान्तराप्रतिपिचिरित्यचोष्यम् । अर्थपरिच्छित्तिविशेषसञ्ज्ञावे
तत्त्वार्थस्यस्यप्रमामत् । प्रथमप्रमाणप्रतिपन्ने १६ वस्तुन्याकारविशेषं प्रतिपद्यमानं
प्रमाणान्तरमप्र्यांगमव इन्तो न्यगोध इस्यादिवत् ।'—प्रमेषक० पु० १६ ।

२. 'यद् रहीतमाहि शानं न तत्ममार्यः, यथा स्मृतिः, रहीतमाही च प्रत्यस्-पृष्ठभावी विकल्प इति व्यापकविषद्वीपलिकः'— तत्त्वतं ० प १ का० १ २६८ ।

## स्मृति प्रामाण्य

स्मृतिको प्रमा—प्रमाख माननेके बारेमें मुख्य दो परम्पराएँ हैं—जैन श्रीर जैनेतर । जैन परम्परा उसे प्रमाख मानकर परोक्षके मेद रूपसे इसका वर्णन करती है। जैनेतर परम्परावाले वैदिक, बौद्ध, सभी दर्शन उसे प्रमाख नहीं मानते श्रतएव वे किसी प्रमाखरूपसे उसकी चर्चा नहीं करते। स्मृतिको प्रमाख न माननेवाले भी उसे श्रप्रमाख—मिध्याश्चान—नहीं कहते पर वे प्रमाख शब्दसे उसका केवल व्यवहार नहीं करते।

समुत्यात्मक शानमें प्रमाण शब्दका प्रयोग करने न करनेका जो मतमेद देखा जाता है इसका बीज धर्मशास्त्रके इतिहासमें है। वैदिक परम्परामें धर्मशास्त्र रूपसे वेद अर्थात् अतिका ही मुख्य प्रामाण्य माना जाता है। मन्वादित्स्युतिकप धर्मशास्त्र प्रमाण है मही पर उनका प्रामाण्य अतिमूलक है। जो स्मृति अतिमूलक है या अतिसे अविकद है वही प्रमाण है अर्थात् रमृतिका प्रामाण्य अतिप्रामाण्य तत्त्र है स्वतत्त्र नहीं । धर्मशास्त्रके प्रामाण्य की इस व्यवस्थाका विचार बहुत पुराने समय से मीमांसादर्शन ने किया है। जान पड़ता है जब स्मृतिकप धर्मशास्त्रकों छोड़कर मी स्मृतिकप शानमात्र के विषय में प्रामाण्यविषयक प्रश्न मीमांसकोंके सामने आया तब भी उन्होंने अपना धर्मशास्त्रविषयक उस सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बाँध दिया कि स्मृतिकान स्वतत्त्र प्रमाण नहीं है। उसका प्रामाण्य उसके का।ग्रमूत अनुभवके प्रामाण्य पर निर्मर है अत्यय वह मुख्य प्रमाणकपसे गिनी जाने योग्य नहीं। सम्मवतः वैदिक धर्मजीवी मीनांसा दर्शन के इस धर्मशास्त्रीय या तत्त्वश्चानीय निर्मयका प्रमाण सभी न्याय, वैशोधक, सांख्य , योग आदि इतर वैदिक दर्शनों पर पड़ा है।

 <sup>&#</sup>x27;पारतन्त्र्यात् स्वतो नैषां प्रमाखत्वावधारखा । अप्रामास्यविकसम्बद्धः
 द्रांडम्नैव विद्ययते ॥ पूर्वविज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिक्च्यते । पूर्वज्ञानाद्विना तस्याः
 प्रामाययं नावधावते ॥'-तन्त्रवा० पृ० ६६ ।

२. 'ध्तदुक्तं भवति—सर्वे प्रमासादयोऽनधिगतमर्थे सामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्पृतिः पुनर्नं पूर्वानुभवमयादामतिकामति, तदिषया तदूर्नावयया वा, न त तदिषकविषया, सोऽयं कृत्यन्तराद्विशेषः स्पृतेरिति विमृशति।'— तन्त्ववै॰ १. ११।

श्रतएव वे अपने श्रपने मन्तस्यकी पुष्टिमें चाहे युक्ति भिन्न-भिन्न बतलाएँ फिर भी वे सभी एक मतसे स्मृतिरूप ज्ञानमें प्रमाख शब्दका स्थवहार न करने के ही पद्धमें हैं।

कुमारिल आदि मीमांतक कहते हैं कि स्मृतिज्ञान अनुमव द्वारा शत विषयको हो उपस्थित करके कृतकृत्य हो जानेके कारण किसी अपूर्व अर्थका प्रकाशक नहीं, वह केवल यहीतमाहि है स्त्रीर इसीसे वह प्रमाश नहीं । प्रशस्तपदके अनुवामी आधरने भी उसी मीमांसककी ग्रहीतप्राहित्ववाली युक्तिका अवलम्यन करक स्मृतिको प्रमासाबा माना है (कन्दली पृ० २५७)। पर अस्पादक अनुगामा जयन्तने दूसरो ही युक्ति बतलाई है। वे कहते हैं कि स्मृतज्ञान विश्वयरूप श्रथंके सिवाय ही उत्पन्न होनेके कारण अनर्थंज होनेसे प्रभाग नहीं । जयन्तका इस युक्तिका निरास श्रीधरने "किया है। अञ्चपादके हो अनुगामी वाचरपति मिश्रने तासरी युक्ति दी है। वे कहते हैं कि लोकव्यवहार स्मृतिका प्रमाख माननक पद्ममें नहीं है अतएव उसे प्रमा कहना योग्य नहीं। वे प्रमाको व्याख्या करते समय स्मृतिमिन्न शानको लेकर ही विचार करते हैं (वालपं पृ॰ २०)। उदयनाचार्यने भी स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले सभी पूनवर्ती तार्किकोंको युक्तियोका निरास करके अन्तमें वाचस्पति मिअके तारपर्यका अनुसरण करते हुए यहां कहा है कि अनपेज़ होनेके कारण अनुभव ही प्रमाण कोटिमें मिना जाना चाहिए, स्मृति नहीं; क्योंकि वह अनुभवसापेल है और ऐसा माननेका कारण लोकव्यवहार ही है ।

१. 'तत्र यत् पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाएयमिष्यते । तदुपस्थानमात्रेख स्मृतेः स्याच्चरितार्यता ॥'-श्लोकवा० ग्रानु० श्लो० १६० । प्रकरखप० १० ४२ ।

२. 'न स्मृतेरप्रमाण्यं गृहोतप्राहिताकृतम्। आपि त्वनयंजन्यत्यं तद-प्रामाण्यकारणम् ॥'-न्यायम० पृ० २३ ।

भ्ये त्वनर्शकत्वात् स्मृतेरप्रामाययमादुः तेपामतीतानगतविषयस्यानुमान-स्वाप्रामाययं स्यादिति दूषसम् ॥ -कन्दली० पृ० २५७ ।

४. 'कर्य तर्हि स्मृतेव्यंवच्छेदः ! अननुभवत्वेनेव । यथार्थो सनुभवः प्रमेति प्रामाणिकाः परयन्ति । 'तत्त्वशानाद्' इति स्त्रणात् । अव्यभिचारि शानामिति च । ननु स्मृतिः प्रमैव कि न स्याद् यथार्थशानत्वात् प्रत्यचारानुभृतिवदिति केत् । न । सिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसरणात् । न च स्वेच्छाकांस्यतेन निमित्तेन लोक-व्यवहारनियमनम् , अव्यवस्थया लोकव्यवहारिविप्तवप्रसङ्खात् । न च स्मृतिहती प्रमाणाभियुक्तानां महर्षांगां प्रमाणव्यवहारोऽस्ति, पृथमनुपदेशात्।'-व्यायकु०४.१

बीद्धदर्शन स्मृतिको प्रमाण नहीं मानता । उसको युक्ति भी मीमांसक या वैशेषिक जैसी ही है अर्थात् स्मृति गृष्टीतमाहिणी होनेसे ही प्रमाण नहीं (तत्त्वसं० प० का० १२६ =)। फिर भी इस मन्तव्यके बारेमें जैसे न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों पर मीमांसा—धर्मशास्त्र—का प्रभाव कहा जा सकता है वैसे बीद्ध-दर्शन पर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह वेदका ही प्रामाएय नहीं मानता। विकल्पशानमात्र को प्रमाण न माननेके कारण बीद्ध दर्शनमें स्मृतिका प्रामाण्य प्रसक्त ही नहीं है।

बैन तार्किक स्मृतिकी प्रमास न माननेवाले भिन्न-भिन्न उपर्युक्त दर्शनीकी
गृहीतप्राहित्व, श्रनभंजत्व, लोकव्यवहाराभाव आदि सभी अक्तियोंका निरास
करके केवल यही कहते हैं, कि बैसे सवादी होनेके कारस प्रत्यद्वां श्रादि प्रमास कहे
बाते हैं वैसे ही स्मृतिको भी संवादी होने ही से प्रमास कहना युक्त है। इस
बैन मन्तव्यमें काई मतमेद नहीं। श्राचार्य हेमचन्द्रने भी स्मृतिप्रामास्यकी पूर्व
बैन परम्पराका ही श्रमुसरस किया है—प्रभी पृष्ठ २३।

स्मृतिज्ञानका ग्राविसवादित्व सभीको मान्य है। वस्तुस्थितिमें मतमेद न होने पर भी मतमेद केवल प्रमा शब्दसे स्मृतिज्ञानका ब्यवहार करने न करनेमें है।

ई० १६३६ ]

्रिमाग्र मोमांसा

true level by the property of the level

१. 'गृहीतप्रह्णान्नेष्टं साहतं''"'''-(साहतम्—विकल्पशानम्-भनीरयः) प्रमाखवाः २.५ ।

२. 'तथाहि—ग्रमुध्याऽप्रामाएयं कुतोऽप्रमाविष्कुर्वीतः कि गृहीतार्थग्राहि-त्वात् । परिविद्यत्तिविदोषाभावात् , ग्रम्मद्यतीतेर्ये प्रवर्तमानत्वात् , ग्रयोदनु-त्यसमानत्वात् , विसंवादकत्वात् , समारोपाव्यवच्छेदकत्वात् , प्रयोजनाप्रसाधक-त्वात् वा ।"—स्याद्वादर० ३. ४ ।

### प्रत्यभिज्ञा

प्रत्यभिक्षाके विषयमें दे। बातें ऐसी हैं जिनमें दाशीनिकींका मतभेद रहा है—पहली प्रामाख्यकों और दूसरी स्वरूपकी। बीद्ध परम्परा प्रत्यभिक्षाको प्रमाख नहीं मानती क्योंकि वह द्वारिकवादी होनेसे प्रत्यभिक्षाका विषय माने जानेवाले रियरत्वको ही वास्तविक नहीं मानती। वह रियरत्वप्रतीतिको साहर्यमूलक मानकर भ्रान्त ही समभती है। पर बौद्धभिन्न जैन, वैदिक दोनों परम्पराके सभी दाशीनिक प्रत्यभिक्षको प्रमाख मानते हैं। वे प्रत्यभिक्षके प्रामाखके आधार पर ही बौद्धसम्मत द्वाराभक्षका निरास और नित्यत्व—रियरत्व—का समर्थन करते हैं। जैन परम्परा न्याय, वैशेषिक आदि वैदिक दर्शनोंको तरह एकान्त नित्यत्व किया कूटर्य नित्यत्व नहीं मानती तथापि वह विभिन्न पूर्वापर अवस्थाओं में भुवत्वको वास्तविक रूपसे मानती है श्रत्यस्य वह भी प्रत्यभिक्षके प्रामायको प्रदानिनी है।

प्रत्यभिशाके स्वरूपके संबन्धमें मुख्यतया तीन पद्ध है—बीद्ध, बैदिक श्रीर केन । बौद्धपद्ध कहता है कि प्रत्यभिशा नामक कोई एक शान नहीं है किन्तु समरण श्रीर प्रत्यच्च ये समुचित दो शान ही प्रत्यभिशा शब्द स्ववृद्धत होते हैं । उसका 'तत्' श्रंश अतीत होने से परोच्चरूप होने के कारण स्मरण्याह्य है वह प्रत्यच्याह्य हो ही नहीं सकता, जबकि 'इदम्' श्रंश वर्षमान होने के कारण प्रत्यच्याह्य हो ही नहीं सकता। इस तरह विषयगत परोच्चा परोच्चत्वके श्राधार पर दो शानके समुक्चयको प्रत्यभिशा कहनेवाले बौद्धपच्च केष एक शान है परपच्च स्मरण दो नहीं। इन्द्रियजन्य प्रत्यच्च स्त्य प्रत्यच्च कर एक शान है प्रत्यच्च स्मरण दो नहीं। इन्द्रियजन्य प्रत्यच्च वर्षमान मात्र विषयकत्वका जो नियम है वह सामान्य नियम है श्रतण्व सामग्रीविशोपदशाम वह नियम सापवाद बन बाता है। बाचरपति मिश्र प्रत्यभिशामें प्रत्यच्चत्वका उपभादन करते हुए कहते हैं कि संस्कार या स्मरण्डप सहकारों के बलते वर्तमान

१ प्रमास्थवा० ३. ५०१-२ । तत्त्वसं० का० ४४७ ।

२ ...तस्माद् हे एते ज्ञाने स इति स्मरग्रम् ग्रथम् इत्यनुमवः!-न्यायम० १० ४४६ ।

मात्रग्राही भी इन्द्रिय, अतीतावस्थाविशिष्ट वर्तभानको ग्रह्म कर सकतेके कारण प्रत्यभिज्ञाजनक हो सकती है । जयन्त बाचस्पतिके उक्त कथनका अनुसरस्य करनेके अलावा भी एक नई खुक्ति प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि रमरस्य सहकृतहन्त्रियजन्य अत्यक्तके बाद एक मानसज्ञान होता है जो अत्यभिज्ञा कहलाता है। जयन्तका यह कथन पिछले नैयायिकों के अलीकिकप्रत्यच्चवादकी कहपनाका बीज माल्य होता है।

जैन तार्किक प्रत्यभिज्ञाको न तो बौद्धके समान ज्ञानसमुख्य मानते हैं श्रीर न नैयायिकादिकी तरह बहिरिन्द्रियन प्रत्यच्च । वे प्रत्यभिज्ञाको परोच्च ज्ञान मानते हैं । श्रीर कहते हैं कि इन्द्रियन्य ज्ञान श्रीर स्मरण्के बाद एक संकलनात्मक विज्ञातीय मानस ज्ञान पैदा होता है वहीं प्रत्यभिज्ञा कहलाता है । श्रकलक्कोपझ (लची० १. १. से) प्रत्यभिज्ञाकी यह व्यवस्था जो स्वरूपमें जयन्तको मानसज्ञान की कस्पनाक समान है वह सभी जैन तार्किकोंके द्वारा निर्ववादरूपसे मान ली गई है । श्राचार्य हेमचन्द्र भी उसी व्यवस्थाके श्रनुसार प्रत्यभिज्ञाका स्वरूप मानकर प्रत्यक्षित्राकरण श्रीर स्वयचसमयन करते है—प्र० मी० पृ० १४. ।

मामासक (श्लोकवा० स्० ४. श्लो० २३२-२३७.), नैयायिक (न्यायस्० १. १. ६.) श्रादि उपमानको स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं जो छाद्दर्य-वैसद्दर्य विषयक है। उनके मतानुसार हस्वत्व, दीर्घत्व श्रादि विषयक श्रमेक सप्रतियोगिक शान ऐसे हैं जो प्रत्यच्च हो है। जैन तार्किकोंने प्रथमसे ही उन सबका समावेश, प्रत्यभिशानको मतिशानके प्रकारविशेषकपसे स्वतन्त्र प्रमाण मानकर, उसीमैं किया है, जो ऐकमत्यसे सर्वमान्य हो गया है

of the Manager and Strate Strate And Strate Annual

whereast the or in the third support to

THE PART OF THE RESIDENCE OF A PERSON.

इं॰ १६३६ ]

्रिमाण् मीलांला

१ तास्वर्धे पृ १३६।

२ 'एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य साम्भादेविशेषसम्प्रतीतस्य विषय इति मानसो मत्यभिज्ञा ।'-न्यायम० पृ० ४६१ ।

#### तर्क प्रमारा and the first the

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COMPANY

347

भगवान् महाबीर, बुद्ध श्रीर उपनिषद्के सैकड़ी वर्ष पूर्व भी ऊड् (ऋग॰ २०. १३१, १०) ब्रीर तर्क (रामायस ३. २५, १२.) वे दो धातु तथा तक्षन्य रूप संस्कृत-प्राकृत भाषामें प्रचलित रहे । आगम, पिटक और दर्शनस्त्रोमे उनका प्रयोग विविध प्रसंगीमें थोडे-बहुत मेदके साथ विविध अर्थीमें देखा बाता है । सब अथॉम सामान्य अंश एक ही है और यह यह कि विचारात्मक शानव्यापार । वैमिनीय सत्र और उसके शावरभाष्य आदि? व्याख्याग्रन्थोंमें उसी भावका चौतक कह शब्द देखा बाता है, जिसको जयन्त ने मंतरीमें श्रमुमानात्मक या शब्दात्मक प्रमाश समभकर खरडन किया है ( न्यायम० पु० ५८८ )। न्यायसूत्र ( १. १. ४० ) में तर्कका लच्छा है जिसमें ऊह शब्द भी प्रयुक्त है और उसका अर्थ यह है कि उकारमक विचार स्वयं प्रमाण नहीं किन्तु प्रमाणानुकुल मनोव्यापार मात्र है। पिछले नैयायिकीन तकंका अर्थविशेष रियर एवं स्पष्ट किया है। और निर्णय किया है कि तक कोई प्रमाणात्मक ज्ञान नहीं है किन्तु व्याप्तिज्ञानमें बाधक होनेवाली श्रप्रयोज-करवशङ्काको निरस्त करनेवाला व्याप्यारोपपूर्वक स्थापकारीपस्वरूप आहाँयै ज्ञान मात्र है जो उस व्यभिचारशङ्काको हटाकर व्यासिनिर्ख्यमें सहकारी या उपयोगी हो सकता है (चिन्ता० अनु० ए० २१०; न्याय० वृ० १, १, ४० )। प्राचीन समयसे ही न्याय दर्शनमें तर्कका स्थान प्रमाखकोटिमें नहीं है । न्यायदर्शनके विकासके साथ ही तर्कने अर्थ एवं उपयोगका इतना विश्वदीकरण हुआ है कि

१ 'उपसर्गाद्शस्य कहते: ।'-पा॰ सू॰ ७. ४. २३ । 'नेपा तर्केस मतिरापनेया'-कठ० २. ६।

२ 'तका जत्य न विज्ञइ'-ग्राचा० सू० १७०। 'विहिंसा वितक'-मञ्जित सब्दासबसुत २. ६। 'तकांप्रतिष्ठानात्'-ब्रह्मस्० २. १.११। न्यायस्० 1.8.801

१ 'त्रिविधश्च ऊहः । मन्त्रसामसंस्कारविधयः।'-शावरमा० ६. १. १। जैमिनीयन्या० ऋष्याय ६. पाद १. ऋषि० १। FA SE THE SECOND PROPERTY

४ न्यायस्० १. २. १ ।

इस विषय पर बड़े सूचम और सूचमतर ग्रन्थ लिखे गए हैं जिनका आरम्म गंगेश उपाध्यायसे होता है।

बौद्धतार्किक (हेतुवि० टी० पृ० १७) भी तकात्मक विकल्पज्ञानको व्याप्तिज्ञानोपयोगी मानते हुए भी प्रमाख नहीं मानते। इस तरह तर्कको प्रमाख-रूप माननेकी मीमांतक परम्परा और अप्रमाणुरूप होकर भी प्रमाणानुपाहक

माननेकी नैयायिक श्रीर बीद परम्परा है।

बैन परम्परामें प्रमाण्डपसे माने जानेवाले मतिज्ञानका द्वितीय प्रकार ईहा जो वस्तुतः गुरादोपविचारणात्मक शामन्यापार ही है उसके पर्यायरूपसे कह श्रीर तर्क दोनों शब्दोंका प्रयोग उमाखातिने किया है (तत्वार्यमा० १.१५)। वब बैन परम्परामें तार्किक पद्धतिसे प्रमागके भेद और लच्च आदिकी व्यवस्था होने लगी तब सम्भवतः सर्वप्रथम अकलङ्कने ही तर्कका स्वरूप, विषय, उपयोग आदि स्थिर किया (लघी॰ स्ववि॰ ३. २.) जिसका अनुसरण पिछले सभी जैन वार्किकोंने किया है। जैन परम्परा मीमांसकोंकी तरह तर्क या ऊहको प्रमागात्मक बान ही मानती आई है। जैन तार्फिक कहते हैं कि ब्याप्तिज्ञान ही तर्क या कह ग्रन्दका अर्थ है। चिरायात आर्थपरम्पराके अति परिचित ऊह या तर्छ शब्दको लेकर ही अकलक्कने परोच्चप्रमाखके एकमेद रूपसे तकंप्रमास् रिथर किया। और वाचरपति मिश्र ख्रादि " नैयायिकीने व्याप्तिशानको कहीं मानसमत्यत्त्ररूप, कहीं लौकिकप्रत्यस्तरूप, कहीं अनुमिति ब्रादि रूप माना है उसका निरास करके जैन तार्किक व्याप्तिज्ञानको एकरूप ही मानते आए हैं। वह रूप है उनकी परिमापाके अनुसार तर्कपदप्रतिपाद्य । आचार्य हेमचन्द्र उसी पूर्वपरम्पराके समर्शक हैं-प्रव मीव प्रव है । Service of territory in the street

STATE OF THE PARTY AND PARTY.

Out of the last transfer of the second of th

a little live are at or 1 mer held )

र्हं० १६३६ ] प्रमाणभीमांसा

# THE RESERVE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PA

the state of the state of the state of the state of

of the factor with

100

अनुमान शब्दके अनुमिति और अनुमितिकरण ऐसे दो अर्थ है। जब अनुमान शब्द भाववाची हो तब अनुमिति और वब करणवाची हो तब अनुमितिकरण अर्थ निकलता है।

अनुमान शब्दमें अनु और मान ऐसे दो अश हैं। अनुका अर्थ है पर्चात् और मानका अर्थ है शान अर्थात् जो किसी अन्य शानके बाद ही होता है वह अनुमान। परन्तु वह अन्य शान खास शान ही विविद्यत है, जो अनुमितिका कारण होता है। उस खास शान रूपसे व्याप्तिशान—िवसे लिक्क्परामशें भी कहते हैं—इह है। प्रत्यच्च और अनुमान शानमें मुख्य एक अन्तर यह भी है कि प्रत्यच्च शान नियमसे शानकारणक नहीं होता, जब कि अनुमान नियमसे शानकारणक ही होता है। यही माव अनुमान शब्दमें मीजूद 'अनु' अंशके द्वारा स्चित किया गया है। यद्यीप प्रत्यच्चिमन्त दूसरें भी ऐसे शान हैं जो अनुमान कोटिमें न गिने जाने पर भी नियमसे शानकन्य ही हैं, बैसे उपमान शान्द, अर्थापत्ति आदि; तथापि दर असलमें जैसा कि वैशेषिक दर्शन तथा बौद्ध दर्शन में माना गया है—प्रमाण के प्रत्यच्च और अनुमान ऐसे दो ही प्रकार हैं। बाको के सब प्रमाण किसी न किसी तरह अनुमान प्रमाणमें समाए जा सकते हैं तैसा कि उक्त द्विप्रमाखवादी दर्शनोंने समाया भी है।

अनुमान किसी भी विषयका हो, वह किसी भी प्रकारके हेतुसे जन्य क्यों न हो पर इतना तो निश्चित है कि अनुमानके मूलमें कहीं न कहीं प्रत्यच्च बानका अस्तित्व अवश्य होता है। मूलमें कहीं भी प्रत्यच्च न हो ऐसा अनुमान हो ही नहीं सकता। जब कि प्रत्यच्च अपनी उत्पत्तिमें अनुमानकी अपेचा करापि नहीं रखता तब अनुमान अपनी उत्पत्तिमें प्रत्यच्चकी अपेचा अवश्य रखता है। यही भाव न्यायसुत्रगत अनुमानके लच्चएमें "तत्पूर्वकम्" (१.१.५)

जैसे 'तत्पूर्वक' शब्द प्रत्यच और अनुमानका पीवांपर्य प्रदर्शित करता है वैसे हो बैन परम्परामें मित और अतत्वज्ञक दो ज्ञानीका पीवांपर्य बतलानेवाला 'महतुब्ब बेख सुर्य' (नन्दी सू० २४) यह शब्द है। विशेषा० गा॰ द्रद, १०५, १०६।

शब्दसे ऋषिने व्यक्त किया है, जिसका अनुसरण संख्यकारिका (का॰ ५) आदिके अनुमान लक्ष्णमें भी देखा जाता है।

अनुमानके स्वरूप और प्रकार निरूपण आदिका जो दार्शनिक विकास हमारे सामने है उसे तीन अगोंमें विभाजित करके हम ठीक-ठीक समक

सकते हैं १ वैदिक युग, २ बीद्ध युग ध्रीर ३ नव्यन्याय युग।

१—विचार करनेसे जान पड़ता है कि अनुमान प्रमासके लच्चस और प्रकार आदिका शास्त्रीय निरूपस वैदिक परम्परामें ही शुरू हुआ और उसीकी विविध शास्त्राओं में विकसित होने लगा। इसका प्रारंभ कव हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, इसके प्राथमिक विकासने कितना समय लिया, वह किन किन प्रदेशों में सिद्ध हुआ। इत्यादि प्रश्न शायद सदा ही निरूत्तर रहेंगे। फिर भी इतना तो निश्चित रूपने कहा जा सकता है कि इसके प्राथमिक विकासका अन्यन भी वैदिक परंपराके प्राचीन अन्य अन्य में देखा जाता है।

यह विकास बैदिकयुगीन इसलिए भी है कि इसके प्रारम्भ करनेमें बैन और बौद्ध परम्पराका हिस्सा तो है ही नहीं बल्कि इन दोनों परम्पराओंने वैदिक परम्परासे ही उक्त शास्त्रीय निरूपसको शुरूमें अक्तरशः अपनाया है। यह बैदिकयुगीन अनुमान निरूपस हमें दो वैदिक परम्पराओं में थोड़े बहुत हेर-फेरके

साथ देखनेको मिलता है।

(अ) वैशेषिक और मीमांसक परम्परा—इस परम्पराको स्पष्टतमा व्यक्त करनेवाले इस समय हमारे सामने प्रशस्त और शावर दो भाष्य हैं। दोनोंमें अनुमानके दो प्रकारीका ही उल्लेख है को मूलमें किसी एक विचार परम्पराका स्चक है। मेरा निजी भी मानना है कि मूलमें वैशेषिक और मीमांसक दोनों परम्पराएँ कभी अभिन्न थाँ , जो आगे जाकर क्रमशः जुदी हुई और मिन-मिन्न मार्गसे विकास करती गई।

(व) दूसरी बैंदिक परम्परामें न्याय, सांख्य और चरक इन तीन शास्त्रीं-

१. 'तत् द्विविधम्—प्रत्यज्ञतो दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं च'— शाबरभा० १. १. ५ । एतत् द्विविधम्—दृष्टं सामान्यतो दृष्टं च'—प्रशस्त• प्र० २०५ ।

२. मीमासा दर्शन 'ख्रथातो धर्मीबज्ञासा'में धर्मेसे ही शुरू होता है वैसे हो वैसेषिक दर्शन मी 'अयातो धर्मे व्याख्यास्थामः' सूत्रमें धर्मीनरूपसमे शुरू होता है। 'चोदनासञ्ज्ञां प्रमां धर्मः' ख्रीर 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाययम्' दोनोंका भाव समान है।

का समावेश है। इनमें अनुमानके तीन प्रकारोंका उल्लेख व वर्णन है। वैशेषिक तथा मीमांसक दर्शनमें वर्णित दो प्रकारके बोधक शब्द करीव करीब समान हैं, जब कि त्याय आदि शास्त्रोंकी दूसरी परम्परामें पाये जानेवाले तीन प्रकारोंके बोधक शब्द एक ही है। अलबत्ता सब शास्त्रोंमें उदाहरण एकसे नहीं है।

जैन परम्परामें सबसे पहिले अनुमानके तीन प्रकार अनुयोगद्वारस्त्रमें— जो ईंश्र स्व पहला शताब्दीका है—ही पाये जाते हैं, किनके बोधक शब्द अस्रशः न्यायदर्शनके अनुसार ही हैं। फिर भी अनुयोगद्वार वर्शित तीन प्रकारीके उदाहरखोंमें इतनी विशेषता अवश्य है कि उनमें भेद-प्रतिभेद रूपसे वैशेषिक-मीमांसक दर्शनवाली दिविध अनुमानकी परम्पराका भी समावेश ही ही नया है।

बीद्ध परम्परामें अनुमानके न्यायस्त्रवाले तीन प्रकारका ही वर्णन है जो एक मात्र उपायहृदय (पृ॰ १३) में अभी तक देखा बाता है। जैसा समम्मा जाता है, उपायहृदय अगर नागाखंनकृत नहीं हो तो भी वह दिख्नामका पूर्व- वर्ती अवश्य होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि इसाकी चौथी पाँचवीं शताब्दी तकके जैन-बीद्ध साहित्यमें वैदिक युगीन उक्त दो परम्पराखोंके अनुमाम वर्षनका ही संग्रह किया गया है। तब तकमें उक्त दोनों परम्पराएँ मुख्यतया प्रमाखके विषयमें खासकर अनुमान प्रशास विषयमें वैदिक परम्पराक्ष ही अनुसरण करती हुई देखी जाती हैं।

२-ई० स० की पाँचवीं शताब्दींसे इस विषयमें बौद्धयुग शुरू होता है। बौद्ध्या इसिलेये कि अब तकमें जो अनुमान प्रखाली बैदिक परम्पराके अनुसार ही मान्य होती आई थी उसका पूर्ण बलसे प्रतिवाद करके दिख्नागने अनुमान का लच्छा स्वतन्त्र भावसे रचा अग्रीर उसके प्रकार भी अपनी बौद्ध हिस्से बतलाए। दिख्नागके इस नये अनुमान प्रस्थानको सभी उत्तरवर्ती बौद्ध विद्वानोंने

१ 'पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतो दृष्ट' च' न्यायस्० १.१.५। माठर० का० ५। चरक० स्त्रस्थान श्लो० २८, २६।

२ 'तिविहे पएकाचे तंबहा-पुन्यवं, सेसवं, दिहसाहम्मवं।'-अनुयो० पू॰ २१२A।

३ प्रमान्त्रसमु⊛ २. १. Buddhist Logic, Vol. I. p. 236.

अपनाया श्रीर उन्होंने दिङ्मागकी तरह हो न्याय आदि शास्त्र सम्मत वैदिक परम्पराके अनुमान लच्छा, प्रकार आदिका खगडन किया श्री कि कभी प्रतिद्ध प्यवती बौद तार्किकोंने खुद ही स्वीकृत किया था। अबसे वैदिक और बौद तार्किकोंके बीच खगडन-मण्डनकी खात आमने-सामने छावनियाँ बन गई। वाल्यायनमाध्यके टीकानुटीकाकार उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र आदिने वसुयन्युः दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि बौद तार्किकोंके अनुमानलच्चणप्रण्यन आदिका जोर-शोरसे खगडन किया जिसका उत्तर क्रमिक बौद तार्किक देते गए हैं।

बौद्धयुगका प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा । बौद्धतार्किकोंके द्वारा वैदिक परम्परागमत अनुमान लच्च्या, मेद आदिका खरडन होते और स्वतन्त्रभावने लच्च्याप्रख्यन होते देखकर सिद्धमेन वैसे जैन तार्किकोंने भी स्वतन्त्रभावने अपनी हृष्टिके अनुसार अनुमानका लच्च्यप्रख्यन किया । महारक अकलङ्कने उस सिद्धमेनीय लच्च्यप्रख्यन मात्रमें ही सन्तोष न माना । पर साथ ही बौद्ध-तार्किकोंको तरह वैदिक परम्परा सम्मत अनुमानके मेद प्रमेदोंके खरडनका स्त्रपात भी स्पष्ट किया किसे विद्यानन्द आदि उत्तरवर्ती दिगम्बरीय सार्किकोंने विस्तृत व प्रस्तित किया ।

नए बौद्ध युग के दो परिणाम स्पष्ट देखे जाते हैं। पहिला तो यह कि बौद्ध और जैन परम्परामें स्वतन्त्र मावछे अनुमान लच्चण आदिका प्रण्यन और अपने ही पूर्वाचारोंके द्वारा कभी स्वीकृत वैदिक परम्परा सम्मत अनुमानलच्चण विभाग आदिका खरडन। दूसरा परिणाम यह है कि सभी वैदिक विद्वानोंके द्वारा बौद्ध सम्मत अनुमानप्रणालीका खरडन व अपने पूर्वाचार्य सम्मत अनुमान प्रणालीका स्थापन। पर इस दूसरे परिणाममें चाहे गौर्ण रूपसे ही सही एक बात यह भी उल्लेख योग्य दाखिल है कि भासर्वज्ञ जैसे वैदिक परम्पराके किसी

१ 'अनुमानं लिज्ञादर्शदर्शनम्'-स्यायप्र० पृ०७। स्यायवि० २.३। तस्वसं० का०१३६२।

२ प्रमायासमु० परि० २ । तत्वसं० हा० १४४२ । तास्पर्य० ए० १८० ।

३ न्यायबा० पृ० ४६ | तात्पर्ये० पृ० १८० |

४ 'साध्याविनासुनो लिङ्गात्साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । अनुमानम् — न्याया• ५ ।

५ न्यायवि० २. १७१, १७२।

६ तत्त्वार्थश्लो० पृ० २०५ । प्रमेयक० पृ० १०५ ।

तार्किकके लक्ष्य प्रण्यनमें बौद्ध लक्ष्यका भी असर आ गया जो जैन तार्किकोंके लक्ष्य प्रण्यनमें तो बौद्धपुगके प्रारम्भसे हो आज तक एक जा चला आया है ।

के निर्मा नव्यन्याययुग उपाध्याय गोरासे शुरू होता है। उन्होंने अपने वैदिक पूर्वाचार्योंके अनुसान लच्चको कायम स्वकर भी उसमें सूद्रम परिष्कार किया जिनका आदर उत्तर नहीं सभी नव्य नैयायिकोंने ही नहीं विकि सभी वैदिक दर्शनके परिष्कारकोंने किया। इस नवीन परिष्कारके समयसे भारतवर्षमें बौद्ध तार्किक करीव-करीव नामग्रेच हो गए। इसलिए बौद्ध ग्रन्थोंमें इसके स्वौकार या खरहनके पाये जानेका तो सम्मव ही नहीं पर जैन परम्पराके वारेचे ऐसा नहीं है। जैन परम्परा तो पूर्वकी तरह नव्यन्याययुगके आव तक भारतवर्षमें खली आ रही है और यह भी नहीं कि मध्यन्याययुगके मर्मंग्र कोई जैन तार्किक हुए भी नहीं। उपाध्याय यशोविजयजी जैसे तन्विन्तामिश्च और आलोक आदि नव्यन्यायये अम्यानी सुद्धमञ्ज्ञ तार्किक जैन परम्परामें हुए हैं फिर भी उनके तर्कभावा जैसे अन्यानी सुद्धमञ्ज्ञ तार्किक जैन परम्परामें हुए हैं फिर भी उनके तर्कभावा जैसे अन्यान नव्यन्याययुगीन परिष्कृत अनुमान लच्चका स्वीकार या खग्रवन देखा नहीं जाता। उपाध्यायजीने भी अपने तर्कमावा जैसे प्रमाण विवयक मुख्य प्रन्थों अनुमानका नवण वही रखा है जो सभी पूर्ववर्ती अनुमानका नवण वही रखा है जो सभी पूर्ववर्ती अनुमानका तिया गया है।

आचार्य हेमचन्द्रने अनुमानका जो लहारा किया है वह सिद्धसेन और अकलाई आदि प्राक्तन जैन तार्किकोंके द्वारा स्थापित और समर्थित ही रहा। इसमें उन्होंने कोई सुधार या न्यूनाधिकता नहीं को। फिर भी हेमचन्द्रीय अनुमान निरूपेशों एक ध्यान देने योग्य विशेषता है। वह यह कि पूर्वचर्ती सभी जैन तार्किकोंने—जिनमें अभयदेव, वादी देवस्रि आदि स्वेतास्वर तार्किकों का भी समावेश होता है—वैदिक परस्परा सम्मत विविध अनुमान प्रसालीका सादीप खराइन किया था, उसे आल हेमचन्द्र ने खोड़ दिया। यह इम नहीं

१ 'सम्पर्गविनाभावेन परीज्ञानुभवसाधनमनुमानम्'-स्यायसार पृ० ५ ।

२ न्याया० ५ । न्यायवि० २. १ । प्रमागाप० पृ० ७० । परी० ३, १४ ।

३ 'श्रतीतानागतधूमादिशानेऽध्यनुमितिदराँनास लिङ्ग' तदौतुः स्वापारपूर्व-वर्तितयोरमावात्.....किन्तु व्याप्तिज्ञानं करशं परामशौ स्वापारः'—तस्वचिक परामशं पृ० ५३६-५०।

४ सन्मतिदी० पृ० ५५६ । स्याद्वादर० पृ० ५२७ ।

कह सकते कि हेपचन्द्रने संक्षेपविको इष्टिसे उस खरहनको जो पहिलेसे बराबर जैन प्रन्थोंमें चला आ रहा था छोड़ा, कि पूर्वीपर असंगतिकी दृष्टिसे । जो कुछ हो, पर आचार्य हेमचन्द्रके द्वारा वैदिक परम्परा सम्मत अनुमान वैविध्यके लगडनका परित्याम होनेसे, जो जैन प्रन्थीमें लासकर श्वेताम्बरीय प्रन्थोंमें एक प्रकारकी अवंगति आ गई यी वह दूर हो गई। इसका श्रेय आचार्य हेमचन्द्र को हो है।

असंगति यह थो कि आर्थरिवृत जैसे पूर्वधर समसे बानेवाले आगमधर चैन आचार्यने न्याय सम्मत अनुमानत्रैविध्यका बडे विस्तारसे स्वीकार और समर्थन किया या जिसका उन्होंके उत्तराधिकारी स्रभयदेवादि स्वेताम्बर तार्किकीने सावेश लगडन किया था। दिशम्बर परम्परामें तो यह असंगति इसलिए नहीं मानी वा सकतो कि वह आवैरिचतके अनुयोगदारको मानती ही नहीं। अतएव अगर दिगम्बरीय तार्किक अकलाह आदिने न्यायदर्शन सम्मत अनुमानवैविष्यका लगडन किया तो वह अपने पूर्वाचायोंके मार्गते किसी भी प्रकार विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । पर श्वेताम्बरीय परम्पराकी वात दूसरी है। अभयदेव आदि रवेताम्बरीय तार्किक जिन्होंने न्यायदर्शन सम्मत अनुमाननैविष्यका स्वयडन किया, वे तो अनुमाननेविध्यके पत्तपाती आपरिवितके अनुमामी थे। अतएव उनका वह लएडन अपने पूर्वाचार्यके उस समर्थन स्वस्थतया मेल नहीं खाता।

आचार्व हेमचन्द्रने शायद सोचा कि श्वेताम्बरीय तार्किक अकलाह आदि दिगम्बर तार्किकोंका अनुसरम् करते हुए एक स्वारम्पराकी ब्रासंगतिमें पड गए हैं। इसी विचारसे उन्होंने शायद अपनो व्याख्या में त्रिविध अनुमानके खगडन-का परित्याग किया । सम्भव है इसी हेमचन्द्रोपत असंगति परिहारका आदर उनाध्याय बशोविजयजीने भी किया श्रीर ऋपने तर्कभाषा अन्धमें बैदिक परम्परा सम्मत अनुमानत्रीविध्यका निरास नहीं किया, जब कि हेतु के न्यायसम्मत

पाञ्चरूपका निरास अवस्य किया ।

₹• ₹€₹€]

्रिमाख् मीर्माख

### व्याप्ति विचार

301

प्रथमी॰ १.२.१०.में अविनामावका लज्ञ्य है जो वस्तुता व्यक्ति हो है फिर भी तर्क लज्ञ्यके बाद तर्कविरयस्य निर्दिष्ट व्यक्तिका लज्ञ्य इस सुक्के द्वारा आ॰ हेमचन्द्रने क्यों किया ऐसा प्रश्न यहाँ होता है। इसका खुलासा यह है कि हेतुबिन्दुविवरणमें अर्चटने प्रयोजन विरोध वस्तानेके वास्ते व्याप्यमर्भस्परे और व्यापक्षमंस्यसे भिन्न-भिन्न व्यापिस्वरूपका निदर्शन वहे आकर्षक दक्करे किया है जिसे देखकर आ॰ हेमचन्द्रको चकोर दृष्टि उस खंदाको अपनानेका लीम संवृत कर न सकी। आ॰ हेमचन्द्रने अर्चटोक्त उस चर्चाको अञ्चरशः लेकर प्रस्तत सुव और उसकी वृत्तिमें व्यवस्थित कर दिया है।

अर्चटके सामने प्रश्न या कि व्याप्ति एक प्रकारका संबन्ध है, जो संयोग की तरह द्विष्ठ ही है किर जैसे एक हो संयोगके दो संबन्धी 'क' और 'सं अनियतरूपने अनुयोगी प्रतियोगी हो सकते हैं वैसे एक व्याप्तिसंबन्धके दो संबन्धी हेतु और साध्य अनियतरूपने हेतुसध्य कर्मों न हों अर्थात् उनमें अमुक ही गम्य ऐसा नियम क्यों ! इस प्रश्नके आचार्योपनामक किसी तार्किक की ओरसे उठाए बानेका अर्चटने उत्सेख किया है। इसका बवाब अर्चटने, व्याप्तिको संयोगकी तरह एकरूप संबन्ध नहीं पर व्यापकधर्म और व्याप्यधर्मरूपने विभिन्न स्वरूप बतलाकर, दिया है और कहा है कि अपनी विशिष्ट व्याप्तिके कारण व्याप्य ही गम्य होता है तथा अपनी विशिष्ट व्याप्तिके कारण व्याप्त ही गम्य होता है। गम्यगमकमाव सर्वक अनियत नहीं है बैसे आधाराधेयमाव।

उस पुराने समयमें हेतु-साध्यमें अनियतस्वसे गम्पगमकभावकी आपित्तको टालनेके वास्ते अर्चंट जैसे तार्किकोंने द्विविध व्याप्तिकी कल्पना की पर न्याय-शास्त्रके विकासके साथ ही इस आपित्तका निराकरण हम दूसरे और विशेषयोग्य प्रकारसे देखते हैं। नव्यन्यायके स्वधार गंगेशने विन्तामिश्यमें पूर्वपद्यीय और सिद्धान्तस्परे अनेकविध व्याप्तियोंका निरूपण किया है (चिन्ता॰ गादा॰ ए॰ १४१-३६०)। पूर्वपद्यीय व्याप्तियोंमें अव्यभिचरितत्वका परिकार है जो वस्तुतः

१. 'न तावदःपभिचरितत्वं तद्धि न साप्यामाववदः चित्वम् , साञ्यवद्धिः न्नसाध्यामाववदः चित्वं....साध्यवदन्याः चित्वं वा ।'—चिन्ताः गादाः प्र १४१ ।

श्रविनाभाव या अर्चटीक व्याप्यधर्मस्य है। सिद्धान्तव्याप्तिमें को व्यापकरवका परिष्कारांश है वहीं श्रर्चटोक व्यापकधर्मरूप व्याप्ति है। श्रयांत् अर्चटने जिस व्यापकधर्मरूप व्यापिको गमकरवानियामक कहा है उसे गंगेश व्यापि ही नहीं कहते, वे उसे व्यापकरव मात्र कहते हैं और तथाविध व्यापकर्क सामानाधिकरणयको ही व्यापित कहते हैं। गंगेशका यह निरूपण विशेष सूचम है। गंगेश वैसे तार्किकोंके अर्व्यामचरितत्व, व्यापकरव आदि विषयक निरूपण आ॰ हेमचन्द्र को इष्टिमें आए होते तो उनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकरण में अवश्य देखा जाता।

व्याप्ति, अविनाभाव, नियतसाहचर्य ये पर्यायशब्द तर्कशास्त्रीमें प्रसिद्ध हैं।
अविनाभावका रूप दिखाकर जो व्याप्तिका स्वरूप कहा जाता है वह ती
माश्रिक्यनर्दा (परी० ३. १७, १८) आदि सभी जैनतार्किकोंके प्रस्थीमें देखा
बाता है पर अर्चटोक्त नए विचारका संबद्ध आ० हेमचन्द्रके सिवाय किसी अन्य
जैन तार्किकके अन्यमें देखनेमें नहीं आया।

## परार्थानुमान के अवयव

परार्ध अनुमान स्थलमें प्रयोगपरिपाटीके सम्बन्धमें मतमेद है। संस्था ताकिक प्रतिका, हेतु, दृष्टान्त इन तीन अवयवोंका ही प्रयोग मानते हैं (माठर० ५)। मीमांसक, बादिदेवके कथनानुतार, तीन अवयवोंका ही प्रयोग मानते हैं (स्पाददर० पृ० ५५६)। पर आ० हेमचन्द्र तथा अनन्तवीयंके कथनानुतार वे चार अवयवोंका प्रयोग मानते हैं (प्रमेयर० ३, ३७)। शालिकनाथ, को मीमांसक प्रभाकरके अनुगामी है उन्होंने प्रकरणपञ्चिकामें (पृ० ८३-८५), तथा पार्थसार्थय मिश्रने श्लोकवार्तिककी ब्याख्यामें (अनु० श्लो० ५४) मीमांसकसम्मत तीन अवयवोंका ही निदर्शन किया है। वादिदेवका कथन शालिकनाथ तथा पार्थसार्थिक अनुसार ही है पर आ० हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्थका नहीं। अगर आ० हेमचन्द्र

१. 'प्रतियोग्यसमानाधिकरण्यस्तमानाधिकरण्यस्ताभावप्रतियोगितावच्छे-दकावच्छिन्नं यन्न भवति''—चिन्ता० गादा० पृ० ३६१।

२. 'तेन समें तस्य सामानाधिकरवर्थ व्याप्तिः ।'-चिन्ता । गादा । पुः ३६१।

सम्मत चतुरवयन कथनमें आन्त नहीं हैं तो समर्भना चाहिए कि उनके सामने चतुरवयनवादकी कोई मीमांसक परभरा रही हो जिसका उन्होंने निर्देश किया है। नैयायिक पाँच जनवनीका प्रयोग मानते हैं (१, १, ३२)। बीद तार्किक, अधिक से अधिक हेतु-द्रष्टान्त दो का ही प्रयोग मानते हैं (प्रमाणवा० १, २८; स्वादादर० १० ५५६) और कम से कम केवल हेतुका ही प्रयोग मानते हैं (प्रमाणवा० १, २८)। इस नाना प्रकारके मतमेदके वीच जैन तार्किकाने अपना मत, जैसा अन्यत्र भी देखा जाता है, वैसे ही अनेकान्त दृष्टिके अनुसार निर्युक्तिकालिं ही स्थिर किया है। दिगम्यर-रक्ताम्बर सभी जैनाचार्य अवयवप्रयोगमें किसी एक संख्याको म मानकर ओताकी न्यूनाधिक योग्यताके अनुसार न्यूनाधिक संख्याको मानते हैं।

माणिक्यनन्दीने कमसे कम प्रतिज्ञा-हेतु इन दो अवयवीका प्रयोग स्वीकार करके विशिष्ठ ओता की अपेचासे निगमन पर्यन्त पाँच अवयवीका भी प्रयोग स्वीकार किया है (परा० ३. ३७-४६)। आ० हेमचन्द्रके प्रस्तुत स्त्रोंके और उनकी स्वीपण एचिके शब्दोंसे भी माणिक्यनन्दीकृत स्त्र और उनकी प्रभाचन्द्र आदि कृत विचिक ही उक्त भाव फीलत होता है अर्थात् आ० हेमचन्द्र भी कम से कम प्रतिज्ञाहेतु रूप अवयवद्यकों ही स्वीकार करके अन्त्रोम पाँच अवयवकों भी स्वीकार करते हैं: परन्तु वादिदेवका मन्तव्य इससे जुदा है। वादिदेव स्रित्ते अपनी स्वोपण व्याख्यामें ओताकी विचित्रता बतलाते हुए यहाँ तक मान लिया है कि विशिष्ट अधिकारोके वास्ते केवल हेतुका ही प्रयोग पर्याप्त है (स्याद्वादर० पु० ५४८), जैसा कि वीद्रीने भी माना है। अधिकारी विशेषके वास्ते प्रतिज्ञा और हेतु हो। अन्यविच अधिकारीके वास्ते प्रतिज्ञा है। स्थाद्वादर० पु० ५४८)।

इस नगह दिगम्बर परस्पराको अपेदा श्वेताम्बर परम्परा की एक लास विशेषता प्यान में रखनी चाहिए, जो ऐतिहासिक महत्त्व की है। वह यह है कि किसी भी दिगम्बर आचार्य ने उस अति माचीन महबाहुकर्युं के मानी जाने

१ 'बिख्यवयर्ण विद्धं चेव भएगए कत्यई उदाहरणं। आसन्त्र उ सोयां हेऊ वि कहिक्कि भगगोन्ता ॥ कत्थह पञ्चावयर्थं दसहा वा सब्बहा न पहिसिद्धं न य पुरा कर्वं भएगाई ह्दी सिक्कारमक्सायं। दशाः निः गाः ४६, ५०।

वाली नियुक्ति में मिर्दिष्ट व वर्शित दश अवयवों का, जो वात्स्यायन किवत दश अवयवां से भिन्न हैं, उल्लेख तक नहीं किया है, जब कि सभी ख़ेताम्बर तार्किकों (स्याद्वादर० पू० ५५६) ने उत्कृष्टवाद कथा में अधिकारी विशेषके वास्ते पाँच अवगवां से आगे बढ़कर नियुं कियत दस अवगवां के प्रयोग का भी निर्युक्ति के ही श्रनुसार वर्रांग किया है। जान पड़ता है इस तफावत का कारण दिगम्बर परम्परा के द्वारा आगम आदि प्राचीन साहित्यका त्यक्त होना-यही है।

एक बात माश्चिक्यनन्दीने अपने सूत्रमें कही है वह मार्के की जान पहती है। सो यह है कि दो और पाँच अवयवींका प्रयोगमेद प्रदेशकी अपेसा से समम्भना चाहिए अर्थात् वादप्रदेशमें तो दो अवयवीका प्रयोग नियत है पर शास्त्रप्रदेशमें अधिकारीके अनुसार दो या पाँच अवस्थोंका प्रयोग वैकस्पिक है। बादिदेवकी एक खास बात भी समरखमें रखने बीग्य है। यह यह कि जैसा बीद विशिष्ठ विद्वानीके वास्ते हेतु माश्रका प्रयोग मानते हैं वैसे ही बादिरेब भी विद्वान् अधिकारीके वास्ते एक हेतुमानका प्रयोग भी मान लेते हैं। ऐसा स्यष्ट स्वीकार आ॰ हेमचन्द्र ने नहीं किया है।

the last test the plant of purious and most

the second state of the second state of the second manageral for when property and order to the first terms

and were were so before the first thinks had

ई॰ १**६३६**] [ प्रमाग मीसांश

was the place place and account while he

१ 'ते उ पद्दनविभत्ती हेउविभत्ती विवक्खपिहिसेही दिहतो आसहा तप्यडिसेहो निगमग्री च ।'--दशु० नि० गा० १३७ ।

२ 'दशावयवानेके नैयायिका बाक्ये सञ्चलते—जिशासा संशयः शक्य-प्राप्तिः प्रयोजनं संशयब्युदास इति -न्यायभा० १. १. ३२ ।

## हेतु के रूप

JUI

हेतुके रूपके विषयमें दार्शनिकोंमें चार परम्पराएँ देखी जाती हैं—र-वैशेषिक, सांख्य, बौद; र-नैयायिक; र-- अज्ञातनामक; ४-- जैन ।

प्रथम परम्पराके अनुसार हेतुके पद्मसन्य, सपद्मसन्य और विपद्मश्वाद्यत्य ये तीन रूप हैं। इस परम्पराके अनुगामी वैशेषिक, सांख्य और बीद्ध तीन दर्शन हैं, जिनमें वैशेषिक और सांख्य ही प्राचीन जान पड़ते हैं। प्रत्यन्त और अनुमान रूप प्रमाणद्वय विभागके विश्वमें जैसे बीद्ध तार्किकोंके उत्पर क्याद दर्शनका प्रभाव स्पष्ट है वैसे ही हेतुके जैरूपके विश्वमें भी वैशेषिक दर्शनका ही अनुसर्ध थीद्ध तार्किकोंने किया जान पड़ता है। प्रशस्त्रपाद खुद भी लिक्क स्वरूपके वर्धनमें एक कारिकाका अवतर्ध देते हैं जिसमें जिरूप हेतुका कार्यपक्षित रूप निर्देश है। माठर अपनी वृत्तिमें उन्हीं तीन रूपोंका निर्देश करते हैं (माठर० ५)। अभिधमंकोश, प्रमाणसमुन्त्य, न्यायप्रवेश (पृ० १), न्यायविन्दु (२, ५ से), हेतुबिन्दु (१० ४) और तत्त्वसंग्रह (का० १३६२) आदि सभी बीद्धमन्योंमें उन्हीं तीन रूपोंको हेतु लच्च मानकर जिरूप हेतुका ही समर्थन किया है।तीन रूपोंके स्वरूपवर्णन एवं समर्थन तथा परपच्चित्रकर यामें वितना विस्तार एवं विश्वदीकरण बीद्ध अन्योंमें देखा जाता है उतना किसी केवल वैशेषिक या सांख्य अन्यमें नहीं।

नैयायिक उपर्युक्त तीन रूपों के झलावा झ्रवाधितविषयत्व झौर झ्रात्यति-पिद्यतत्व में दो रूप मानकर हेतुके पाञ्चरूपका समर्थन करते हैं। यह समर्थन सबसे पहले किसने शुरू किया यह निश्चय रूपसे झभी कहा नहीं जा सकता। पर सम्भवतः इसका प्रथम समर्थक उद्योतकर (न्यायवा॰ १.१.५) होना चाहिए। हेतुधिन्दुके टीकाकार झर्चटने (पृ० २०५) तथा प्रशस्तपादानुगामी श्रीधरने नैयायिकोक्त पाञ्चरूपका बैरूपमें समावेश किया है। यद्यपि वाचरपति

१ मो॰ चारविट्स्कीके कथनानुसार इस वैकप्यके विषयमें बौद्धीका श्रसर वैशेषिकीके कपर है—Buddhist Logic vol. I P. 244.

२ 'प्रदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदिन्वते । तदभावे च नास्येव तिल्लक्षमनु-मापकम् ॥ विपरीतमतो यत् स्यादेकेन द्वितयेन वा । विवद्धारिद्धसन्दिग्वमिलल्लं कारयपोऽज्ञवीत् ॥'-प्रशस्त्व पृ० २०० । कृत्यूली पृ० २०३ ।

(तात्वर्षं १. १. ६; १. १. १६), जयन्त (न्यायमण १० ११०) खादि पिछ्छे सभी नैयायकोंने उक्त पाञ्चरूप्यका समर्थन एवं वर्षान किया है तथापि विचार-स्वतन्त्र न्यायपरम्परामें वह पाञ्चरूप्य मृतकमुद्दिको तरह स्थिर नहीं रहा। गदाघर छादि नैयायकोंने व्यापि छौर पद्धवर्मतारूप हे हेतुके गमकतोपयोगी तीन रूपका हो अवयवादिमें संस्वन किया है। इस तरह पाञ्चरूप्यको प्राथमिक नैयायकाग्रह छिपिल होकर त्रेरूप्य तक छा गया। उक्त पाञ्चरूप्यके अलावा छठा अज्ञात्व रूप गिनाकर धड्रूप हेतु माननेवालो भी कोई परम्परा थी जिसका निर्देश और खरडन अर्थट में 'नैयायिक-मोमासकादयः' ऐसा सामान्य कथन करके किया है। न्यायशास्त्रमें श्रायमान लिक्कनी करखताका जो प्राचीन मत (श्रायमान लिक्कने करखताका जो प्राचीन मत (श्रायमान लिक्कने प्रायमान लिक्कने करखताका के निर्देश है उसका मूल शायद उसी पड्रूप हेतुबादकी परम्परामें हो।

जैन परम्परा हेतुके एकल्पको हाँ मानती है और यह रूप है आवनाभाव-नियम। उसका कहना यह नहीं कि हेतुमें को तीन या पाँच रूपादि माने बाते हैं वे असत् हैं। उसका कहना माज इतना ही है कि बब तीन या पाँच रूप न होने पर भी किन्हीं हेतुआँ में निर्विवाद सदनुमान होता है तब अविनाभाव-नियमके सिवाय सकलहेतुसाधारण दूसरा कोई लख्य सरलतासे यनाया ही नहीं जा सकता। अतपन्न तीन या पाँच रूप अविनाभावित्यमके यथासम्भव प्रपञ्चमान हैं। यद्यपि सिद्धसेनने न्यायावतारमें हेतुको साध्याविनामायो कहा है फिर भी अविनाभावित्यम ही हेतुका एकमान्न रूप है ऐसा समर्थन करनेवाले सम्भवतः सर्वप्रथम पात्रस्वामी हैं। तत्वसंग्रहमें शान्तरिक्तने जैनपरम्परासम्भव अविनाभावित्यमरूप एक लख्याका पात्रस्वामीके मन्तव्यरूपने ही निर्देश करके खरडन किया है । जान पड़ता है पूर्ववर्ती अन्य जैनतार्किकोंने हेतुके स्वरूप

१ 'यड्लस्यो हेत्रित्यपरे नैयायिकमीमांसकादयो मन्यन्ते । कान युनः पड्ल्पायि हेत्रित्यपते इत्याह...जीया चैतानि पस्पर्मान्ययव्यतिरेकास्थायि, तथा श्रमाधितविषयत्यं चतुर्यं रूपम्...तथा विविद्यतिकरंस्थ्ययं रूपन्तरम् एका संख्या यस्य हेतुद्रव्यस्य तदेकसंख्य...योकसंख्याविष्ठलायां मतिहेतुरिह सायां हेतुव्यक्ती हेतुत्वं तदा गमकत्वं न तु प्रतिहेतुसहितायामपि दित्यसंस्थायुक्ताः याम्...तथा शातत्वं च श्रमविषयत्वं च, न सशातो हेतुः स्वसत्तामात्रेण गएमको युक्त हित ।'-हेतुबि॰ टी॰ पृ॰ रे॰५।

२. 'श्रन्यधेत्यादिना पात्रस्तामिमतमाशङ्को-नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥'-तत्वर्तः काः १३६४-६६ '

सपिते श्रिवनामाचनियमका कथन सामान्यतः किया होगा । पर उसका संयुक्तिक समर्थन श्रीर बौद्धसम्मत वैरूप्यका खरडन सर्वप्रथम पात्रस्वामाने हो किया होगा।

श्चन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेख किम्। नान्यथाऽनुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेख किम्॥ न्यापत्रि० ए० १७७

यह खरडनकारिका अकलकः विद्यानन्द ( प्रमाणप० ए० ७२ ) आदिने उद्भव की है वह पात्रस्वामिकतं क होनी चाहिए। पात्रस्वाभिके द्वारा को परसम्मत शैक्ष्यका खरडन जैनपरम्परामें गुरू हुआ उसोका पिछले अकलक ( प्रमाणस० ए० ६६ A ) आदि दिगम्बर श्वेताम्बर तार्किकीने अनुसरण किया है। शैक्ष्यखनडनके बाद जैनपरम्परामें पाञ्चक्ष्यका भी खरडन गुरू हुआ। अतएव विद्यानन्द (प्रमाणप० ए० ७२), प्रमाचन्द्र (प्रमेयक० ए० १०३)। बादी देवसूरि (स्वादादर० ए० ५२१) आदिके दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय पिछले तक्ष्यम्बर्गमें शैक्ष्य और पाञ्चकष्यका साथ ही सवस्तर खरडन देखा जाता है।

ब्राचार्य हेमचन्द्र उसी परम्पराको लेकर जैरूप्य तथा पाञ्चरूप्य दोनौका निरास करते हैं। यद्यपि विषयदृष्टिसे छा० हेमचन्द्रका लयडन विद्यानन्द्र आदि पूर्ववर्ती आचार्योके लयडनके समान ही है तथापि इनका शास्त्रिक सम्य विशेषता अनन्तर्वार्य की प्रमेषरान्मालांके साथ है। अन्य सभी पूर्ववर्ती जैनतार्फिकोंसे छा० हेमचन्द्र की एक विशेषता को अनेक स्थलोंमें देखी जाती है वह यहाँ भी है। वह विशेषता—संक्षेपमें भी किसी न किसी नए विचारका जैनपरम्परामें संब्रहीकरखमात्र है। इन देखते हैं कि आ० हेमचन्द्रने बौद्धसम्मत त्रैक्पपका पूर्वपच्च रखते समय जो विस्तृत अवतरख स्थायिबनुको धर्मोचरीय इत्तिमेंसे अच्चरश्चः लिया है वह अन्य किसी पूर्ववर्ती जैन तर्कशस्यमें नहीं है। यद्यपि वह विचार बौद्धतार्फिककृत है तथापि जैन तर्कशस्यमें अश्वरेष्टों वास्ते चाहे पूर्वपच्च रूपसे भी वह विचार खास आतव्य है।

कपर जिस 'अन्यथानुपपन्नत्व' कारिकाका उल्लेख किया है वह निःसन्देह तर्किक होनेक कारण सर्वत्र जैनपरम्परामें प्रतिष्ठित हो गई है। यहाँ तक कि उसी कारिकाका अनुकरण करके विधानन्दने थोड़े हेर-फेरके साथ पाञ्चलप्य-ख्यान विध्यक भी कारिका बना डाली है—(प्रमाणपण ए० ७२)। इस कारिकाकी प्रतिष्ठा तर्कवल पर और तर्कक्षेत्रमें ही रहनी चाहिए थी पर इसके प्रमावक कायल अवार्किक भक्तोंने इसकी प्रतिष्ठा मनगढ़न्त दक्करे बढ़ाई। और यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तर्कमन्यलेखक आचार्य भी उस करियत दक्करे

शिकार बने । किसी ने कहा कि उस कारिकाके कर्चा और दाता मूलमें सीमन्धरस्वामी नामक तीर्थंकुर हैं। किसीने कहा कि सीमन्धरस्वामीरे पद्मावती नामक देवता इस कारिकाको लाई और पात्रकेसरी स्वामीको उसने वह बारिका दी। इस तरह किसी भी तार्किक मन्ध्यके मुखमें से निकलनेकी ऐकान्तिक योग्यता रखनेवाली इस कारिकाको सीमन्बरखामोके मुखमें से ग्रन्थमक्तिके कारण जन्म लेना पडा-सन्मतिरी० प्र० ५६६ (७)। श्रस्त । जो कुछ हो श्रा॰ हेमचन्द्र भी उस कारिकाका उपयोग करते हैं। इतमा तो श्रवश्य बान पहला है कि इस कारिकाके सम्भवतः उद्भावक पात्रस्वामी दिसम्बर परम्पराके ही हैं: क्योंकि मक्तिपूर्ण उन मनगढ़न्त कल्पनाध्योकी साह देवल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित है।

The first comment of \$55,45 performances of the particle of th

in talagraphic approfess arresponding appropriate appropriate for destroys and spicious positions are trained by the printing THE REST OF THE PROPERTY OF THE

that does not expended to be properly to a first plan.

min from the market species of the service has THE RESIDENCE OF SHARE S

The state of the s the places are not been presented for the party of

The six Six min at managed a finish that is the plantage participating to the Continue

An an altropic step is

इं॰ १६३६ ] [ अमारा मीमांसा

## हेतु के प्रकार

बैन तर्कपरम्परामें हेतुके प्रकारीका वर्णन तो अकलड्रके प्रन्थों ( प्रमाण्सं । पूर्व ६७-६= ) में देखा जाता है पर अनका विधि या निषेधसाधक रूपसे स्पष्ट वर्गीकरण हम माणिक्यनन्दी. विद्यानन्द ग्रादिके प्रन्थोंमें ही पाते हैं। माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द, देवसरि और आ० हेमचन्द्र इन चारका किया हुआ ही वह वर्गीकरण ध्यान देने योग्य है। हेतुप्रकारोंके जैनग्रन्यगत वर्गीकरण मुख्यतया वैशोपिक सूत्र श्रीर धर्मकीतिके न्यायबिन्द पर श्रवलम्बित हैं। वैरोपिकसूत्र (६.२.१) में कार्य, कारण, संयोगी, समवायी और विरोधी रूपसे पञ्चवित्र लिंगका स्पष्ट निर्देश है। न्यायबिन्द्र (२.१२) में स्वभाव, कार्य श्रीर अनुपलम्भ रूपसे त्रिविध लिंगका वर्णन है तथा अनुपलब्धिके स्पारह प्रकार मात्र निषेधसाधक रूपसे वर्णित हैं, विधिसाधक रूपसे एक भी ऋन्पलिश नहीं बतलाई गई है। अकलक्क और माश्चिक्यनन्दीने न्यायविन्दुकी अनुपलव्धि तो स्वीकृत की पर उसमें बहुत कुछ मुधार और वृद्धि की। धर्मकीर्ति अनलब्बि शब्दरे सभी अनपलिबयोंको या उपलब्धियोंको लेकर एकमात्र प्रतिषेचकी सिद्धि बतलाते हैं तब माखिक्यनन्दी अनुपलन्धिसे विधि और निषेध उमयकी सिद्धिका निरूपण करते हैं इतना ही नहीं बल्कि उपलब्धिकों भी वे विधि-निषेध उभयसाधक बतलाते हैं । विद्यानन्दका वर्गीकरण वैशेषिकसूत्रके आधार पर है। वैशेषिकस्त्रमें अभूत भूतका, भूत अभूतका और भूत-भूतक। इस तरह

१ 'खमावानुपलिध्यया नाऽत्र धूम उपलिध्यलच्याप्राप्तस्यानुपलब्धेरित ।
कार्यानुपलिध्यया नेहाप्रतिपद्धशमध्यानि धूमकारखानि सन्ति धूमामावात् ।
ध्यापकानुलिध्यया नात्र शिशापा वृद्धाभावात् । स्वभाविवस्द्धोपलिध्यया नात्र
शीतस्यशोऽग्नेरित । विवद्धकार्योपलिध्यया नात्र शीतस्पर्शो धूमादित ।
विवद्धयाप्तोलिध्यया न भुवमावी भूतस्यापि भावस्य विनाशो हेत्यन्तरापेच्यात् ।
कार्यविवद्धोपलिध्यया नेहाप्रतिबद्धशमध्यानि शीतकारखानि सन्ति अन्नेरिति ।
ध्यापकविवद्धोलिध्यया नात्र तुषारस्यशोऽग्नेरिति । कारखानुपलिध्यया नात्र
धूमोऽम्न्यभावात् । कारखविवद्धोपलिध्यया नास्य रोमह्यादिविश्रोपः सन्निहितदहनविशेषत्वादिति । कारखविवद्धाः । व्यापलिध्यया न रोमह्यादिविश्रेषयुक्तयुक्तवायय प्रदेशो धूमादिति ॥'—न्यायवि० २. ३२-४२ ।

२ परी० ३.५७-५६, ७८, ८६।

त्रिविधितंग निर्दिष्ट है । पर विद्यानन्दने उसमें अभूत अभूतका — यह एक प्रकार बदाकर चार प्रकारों के अन्तर्गत सभी विधिनिधेषसाधक उपलब्धियों तथा सभी विधिनिधेषसाधक अनुपलब्धियों का समावेश किया है (प्रमायप॰ पृ॰ ७२-७४)। इस विस्तृत समावेश करणों किन्हीं पूर्वाचारों की संग्रहकारिकाओं का उद्धृत करके उन्होंने सब प्रकारों की सब संख्याओं को निर्दिष्ट किया है मानो विद्यानन्दके बगाँकरणों नैशेषिक स्त्रके अलावा अक्तक या माणिक्यनन्दी जैसे किसी बैनतार्किक या किसी बौद तार्किक आधार है।

देवस्रिने अपने वर्गीकरण्में परीत्वामुखके वर्गीकरण्को ही आधार माना हुआ जान पड़ता है फिर भी देवस्रिने इतना सुधार खबश्य किया है कि इब परीद्यामुख विधिसाधक छु: उपलिध्यमें (३.५६) और तीन अनुपलिध्यमें (३.६६) को विधित करते हैं तब प्रमाणनयतस्वालोक विधिसाधक छु: उपलिध्यमें (३.६४) का और पाँच अनुपलिध्यमें (३.६६) का वर्णन करता है। निषेध-साधकरूपसे छु: उपलिध्यमें (३.७१) का और सात अनुपलिध्यमें (३.७८) का वर्णन परीद्यामुखमें है तब प्रमाणनयतस्वालोकमें निषेधसाधक अनुपलिध्य (३.६०) और उपलिध्य (३.७६) दोनों सात-सात प्रकार की हैं।

श्राचार्य हेमचन्द्र वैशेषिकत्त्र और न्यायविन्तु दोनोंके श्राधार पर विधानन्दकों तरह वर्गीकरण करते हैं फिर भी विधानन्दसे विभिन्नता यह है कि श्रा० हेमचन्द्रके वर्गीकरण में कोई भी श्रन्पलिश विधिसाधक रूपसे वर्णित नहीं है किन्तु न्यायविन्तुकी तरह मात्र निधेधसाधकरूपसे वर्णित है। वर्गीकरणकी श्रनेक-विधता तथा मेटॉकी संख्यामें न्यूनाधिकता होने पर भी तत्त्वतः सभी वर्गीकरणोंका सार एक ही है। वाचरपति मिक्षने केवल बौद्धसम्मत वर्गीकरणका ही नहीं बल्कि वैशेषिकस्त्रमत वर्गीकरणका ही नहीं बल्कि

१ 'विरोध्यभूतं भूतस्य। भूतमभूतस्य। भूतो भूतस्य।'-वै ०स्० ३. ११-१३।

र 'अत्र संग्रहरलोकाः — स्यातकार्ये कारण्याप्यं प्राक्षहोत्तरचारि च ।
लिङ्गं तल्लद्यण्याप्तेर्भृतं भृतस्य साथकं ॥ धोडा विरुद्धकार्यादि साद्वादेवोपः
वर्षितम् । लिङ्गं भृतमभृतस्य लिंगलद्यस्योगतः । पारम्पर्यानु कार्ये स्थात्
कारणं व्याप्यमेव च । सहचारि च निर्दिष्टं ग्रत्येकं तच्चदुर्विधम् ॥ कारणाद्
द्विअकार्यादिमेदेनोदाद्धतं पुरा । यथा घोडग्रामेदं स्थात् द्वाविश्वतिविधं ततः ॥
लिङ्गं समुदितं वेयमन्यथानुपपत्तिमत् । तथा भूतमभृतस्याप्यूक्षमन्यदपीदशम् ॥
अभूतं भृतमुन्नीतं भृतस्यानेकथा वृष्टैः । तथाऽभूतमभृतस्य यथायोग्यमुदाहरेत् ॥
बहुधाप्येवमाख्यातं संशेपेण चतुर्विधम् । अतिसंक्षेपतो द्वेधोपलम्भानुपलम्ममृत् ॥'
-प्रमाखप० प्र० ७४-७५ ।

## कारण और कार्यलिङ्ग

av n-man are by front on by the effects

100

कार्यलिङ्गक अनुमानको तो सभी मानते हैं पर कारणलिंगक अनुमान माननेमें मतमेद है। बौद्धतार्किक खासकर धर्मकीर्त्ति कहीं भी कारणलिंगक अनुमान मानका खीकार नहीं करते पर वैशेषिक, नैयायिक दोनों कारणलिंगक अनुमान को प्रथमले ही मानते आए हैं। अपने पूर्ववर्ती सभी बैनतार्किकोंने बैसे कारण-लिंगक अनुमानका बड़े जोरोंसे उपपादन किया है वैसे ही आ॰ हेमचन्द्रने भी उसका उपपादन किया है। आ॰ हेमचन्द्र न्यायवादी शब्दसे धर्मकीर्तिको ही स्चित करते हैं। यद्यपि आ॰ हेमचन्द्र धर्मकार्तिके मन्तव्यका निरसन करते हैं तथापि उनका धर्मकीर्तिके प्रति विशेष आदर है जो 'सूद्मदिशनापि' इस शब्द से व्यक्त होता है—प॰ भी० पु० ४२।

कार्यालंगक अनुमानके माननेमें किसीका मतमेद नहीं फिर माँ उसके किसीकिसी उदाहरणामें मतमेद खाता है। 'जीवत् शरीर सात्मकम, प्राणादिमत्वात्'
इस अनुमानको बौद सदनुमान नहीं मानते, वे उसे मिथ्यानुमान मानकर
हेत्वामासमें प्राणादिहेतुको गिनाते हैं (न्यायिक १. ६६)। बौद्ध लोग इतर
दार्शानकोंकी तरह शरीरमें वर्तमान नित्य आत्मतत्वको नहीं मानते इसीसे वे
अन्य दार्शानिकसमात सात्मकत्वका प्राणादि द्वारा अनुमान नहीं मानते, जबिक
वैशेषिक, नैपायिक, जैन आदि सभी पृथ्यात्मवादी दर्शन प्राणादि द्वारा शरीरमें
आत्मिद्ध मानकर उसे सदनुमान ही मानते हैं। अतएव आत्मवादी दार्शनिकोंके लिए यह सिद्धान्त आवश्यक है कि सपत्वृहत्तित्व कर अन्वयको सदहेतु
का अनिवार्य कर न मानना। केवल व्यतिरेकवाले अर्थात् अन्वयश्य लिंगको
भी वे अनुमितिप्रयोजक मानकर प्राणादिहेतुको सद्हेतु मानते हैं। इसका
समर्थन नैयायिकोंको तरह जैनताकिकोंने बढ़े विद्यारसे किया है।

आ़ हमचन्द्र भी उसीका अनुसरण करते हैं, और कहते हैं कि अन्वयके अमावमें भी हेत्वाभास नहीं होता इसलिए अन्वयको हेतुका रूप भानना न चाहिए। बौद्धसमान लासकर धर्मकोर्तिनिर्दिश अन्वयसन्देहका अनैकान्तिक-

१ 'केवलञ्चितिकियां स्वीदशमात्मादिशसावने परममलप्रपेद्धितं न शक्नुम इत्ययधामाच्यमपि व्याख्यानं लेयः । -न्याम० पृ० ५,७८ । तात्पर्य० पृ० २८३ । कन्दली पृ० २०४ ।

प्रयोजकत्वरूपने लगडन करते हुए आ। हमचन्द्र कहते हैं कि व्यतिरेकाभावमात्र को ही विरुद्ध और अनैकान्तिक दोनोंका प्रयोजक मानना चाहिए। धर्मकीर्तिने न्यायविन्दुमें व्यतिरेकाभावके साथ अन्वयसन्देहको भी अनैकान्तिकताका प्रयोजक कहा है उसीका निषंध आ। हमचन्द्र करते हैं। न्यायवादी धर्मकीर्तिक किसी उपलब्ध अन्यमें, बैसा आ। हमचन्द्र जिसते हैं, देखा नहीं जाता कि व्यविरेकाभाव ही दोनों विरुद्ध और अनैकान्तिक या दोनों प्रकारके अनैकान्तिक का प्रयोजक हो। तथ 'न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावदेव हेत्याभासाञ्जकी' यह आ। हमचन्द्रका कथन असंगत हो वाता है। धर्मकीर्तिक किसी अन्यमें इस आ। हमचन्द्रका कथन असंगत हो वाता है। धर्मकीर्तिक किसी अन्यमें इस आ। हमचन्द्रका कथन असंगत हो वाता है। धर्मकीर्तिक किसी अन्यमें इस आ। हमचन्द्रका भावका उस्लेख न मिले तो आ। हमचन्द्रके इस कथनका अर्थ थोडी खींचातानी करके यही करना चाहिए कि न्यायवादीने भी दो हत्याभास कई है पर उनका प्रयोजकरूप जेसा हम मानते है वैसा व्यतिरेकामात ही माना जाय क्योंक उस अश्वमें किसीका विचाद नहीं अतएव निर्विवादकपने स्वीकृत व्यतिरेकामावकी ही उक्त हत्वाभासद्वयका प्रयोजक मानना, अन्वयस्य सन्देहको नहीं।

यहाँ एक बात खाम लिख देनी चाहिए । वह यह कि बौद तार्किक हेत्रके है सप्यका समर्थन करते हुए अन्वयको आवश्यक इसलिए बतलाते हैं कि वे विव्हासत्त्वरूप व्यतिरेकका सम्भव 'सपस् एव सन्व रूप अन्वयके विना नहीं मानते । वे कहते हैं कि अन्वय होनेसे ही व्यतिरेक फलित होता है चाहे वह किसी वस्तुमें फलित हो या अवस्तुमें। अगर अन्वय न हो तो व्यतिरेक भी सम्भव नहीं । श्रन्वय और व्यक्तिक दोनों रूप परस्पाश्रित होने पर भी बीद वार्किकॉके मतसे भिन्न ही हैं। अतएव वे व्यतिरेक की तरह अन्वयके उत्पर भी समान ही भार देते हैं। जैनपरम्भा ऐसा नहीं मानती। उसके अनुसार विपक्तव्याद्वत्तिरूप व्यतिरेक ही हेतुका मुख्य स्वरूप है। जैनपरम्पराके अनुसार उसी एक ही रूपके अन्वय या व्यक्तिके दो खुदे धुदे नाममात्र हैं। इसी सिद्धान्त-का अनुसरमा करके आ। हमजन्द्रने अन्तमें कह दिया है कि 'सपक्ष एव सत्त्व' को खगर अन्वय कहते हो तत्र तो वह हमारा अभिन्नेत अन्यथानुपपत्तिरूप व्यतिरेक ही हुआ। सारांश यह है कि बौद्धतार्किक जिस तरवको अन्वय और व्यतिरेक परस्पराश्रित रूपोम विभाजित करके दोनों ही रूपोंका हेतुल ज्ञाम सभावेरा करते हैं, जैनतार्किक उसी तत्त्वको एकमात्र अन्यथानुवर्पात या व्यति-रेकरूपसे खोकार करके उसकी दूसरी मावात्मक बाजूको लद्द्यमें नहीं खेते।

१ 'अन्योशिव द्वयो रूपयोः सन्देहेऽनैकान्तिकः ।'-न्यायवि० ३. ६८ ।

4774

पद्म के संबन्ध में यहाँ चार वातों पर विचार है—१-पद्म का लद्मण— स्वरूप, २—लद्मणान्तर्गत विशेषण की व्यावृत्ति, ३—पद्म के आकारनिर्देश, ४—उसके प्रकार।

१-बहुत पहिले से ही पद्म का स्वरूप विचारपथ में आकर निश्चित सा हो गया था फिर भी प्रशस्तपाद ने प्रतिशालच्चण करते समय उसका चित्रण स्वष्ट कर दिया है । न्यायपनेश में श्रीर न्यायिक हु में तो यहाँ तक खद्मण की मापा निश्चित हो गई है कि इसके बाद के सभी दिगम्बर-श्चेताम्बर तार्किकों ने उसी बीड भाषा का उन्हीं शब्दों से या पर्यायान्तर से अनुवाद करके ही अपने-अपने अन्यों में पद्म का स्वरूप बतलाया है जिसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है।

र— सद्या के इष्ट, श्रांसद, श्रीर श्रवाधित इन तीनो विशेषको की न्या-इति प्रशस्तपाद श्रीर न्यायपवेश में नहीं देखी जाती किन्दु अवाधित इस एक विशेषण की व्यावृत्ति उनमें स्पष्ट हैं भा न्यायदिन्दु में उक्त तीनों की व्यावृत्ति है।

१ 'प्रतिपिपादिषितिचमैविशिष्टस्य धर्मिणोऽपदेशनिषयमापादिषतुं उद्देशमात्रं प्रतिशा .. अविरोधिप्रहृणात् प्रत्यचानुमानाम्युपगतस्यशास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरम्ता भवन्ति'—प्रशासक एक २३४ ।

२ 'तत्र पद्धः प्रसिद्धो वर्गी प्रसिद्धांवशोषेशा विशिष्टतथा स्वयं साध्यत्वेने-चिताः । प्रत्यद्धार्यायेषस्य इति वाक्यशोषः । तद्यशा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति ।'— न्यायम् पृष्ट १ ।

३ 'स्वरूपेसीय स्वयमिष्टीऽनिराकृतः पत्त इति ।ध-स्पावमि० ३. ४० ।

४ 'यथाऽनुष्णोऽन्तिरिति प्रत्यस्वितिशी, धनमम्बर्गिति अनुमानविरोधी, बाग्नणोन सुरा पेयेत्यागमविरोधी, वैशोधिकस्य सत्कार्यमिति जुनतः स्वशास्त्रिरोधी, न शब्दोऽर्यप्रत्यायक इति स्वयचनिरोधी ।'-प्रशस्त । पृ० २३४ । 'साधियतु-मिश्रीप प्रत्यसादिविरुद्धः पद्धामासः । तद्यमा—प्रत्यस्विरुद्धः, अनुमानविरुद्धः, आगमविरुद्धः, लोकविरुद्धः, स्वयचनविरुद्धः, अप्रसिद्धविशोधगः, अप्रसिद्धविशोधगः, अपसिद्धोभयः, प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति ।'-स्यायप्र पृ० २ ।

५ 'स्वरूपेवीति साप्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेवीवेति साप्यत्वेनेष्टो न साधनत्वेनापि । यथा शब्दस्वानित्यत्वे साध्ये चान्नुपत्वं हेतुः, शब्देऽसिद्धत्वात्साप्यम्, न पुनस्तदिहः

जैनमन्यों में भी तीनों विशेषणों को व्यावृत्ति स्वष्टतया वतलाई गई है। इतना ही है कि माणिक्यनन्दी ( परी० ३, २०. ) और देवसूरि ने ( प्रमाणन० ३, १४-१७ वो समी व्यावतियाँ धर्मकीर्ति की तरह मूल सूत्र में ही दरसाई हैं जब कि आ॰ हेमचन्द्र ने दो विशोषणों की व्यावृत्तियों को वृत्ति में बठलाकर सिर्फ अवाध्य विशेषमा की व्यावृत्ति को सूत्रबद्ध किया है। प्रशस्तपाद ने प्रत्यद्ध-विरुद्धः अनुमानविरुद्धः, श्रागमविरुद्धः, स्वशास्त्रविरुद्धः श्रीर स्ववचनविरुद्धः स्प से पाँच वाधितपद्ध वतलाए है। न्यायप्रवेश में भी वाधितपद्ध तो पाँच ही हैं पर स्वशास्त्रविरुद्ध के स्थान में लोकविरुद्ध का समावेश-है। स्यायविन्द्र में आगम और लोकविरुद्ध दोनों नहीं है पर प्रतीति-विरुद्ध का समावेश करके कुल प्रत्यच्, अनुमान, स्ववचन और प्रतीति-विरुद्ध रूप से चार वाधित बतलाए हैं। जान पढता है, बौद परम्परागत द्यागमग्रामायय के अस्वीकार का विचार करके धर्मकीर्त्त ने आगमविरुद्ध को हटा दिया है । पर साथ ही प्रतीतिविचद को बदाया । माखिक्यनन्दी ने ( परी० ६.१५ ) इस विषय में न्यायविन्द का नहीं पर न्यायप्रवेश का अनुसरण करके उसी के पाँच वाधित पद्म मान लिये जिनको देवस्रि ने मी मान लिया। असबता देवस्रि ने ( प्रमाणन० ६. ४० ) माखिन्यनन्दी का और न्यायप्रवेश का अनुसरण करते हुए भी आदिपद रख दिया और अपनी व्याख्या रत्नाकर में स्मरणविरुद्ध, तर्वविरुद्ध रूप से अस्य श्राधित पद्धों को भी दिखाया। आर देमचन्द्र ने न्यायमिन्दु का प्रवीतिविरुद्ध ले लिया, बाकी के पाँच न्यायप्रवेश और परीचामुख के लेकर कुल छः बाधित पद्मी को सुनवद किया है। माठर ( सांस्थका॰ ५ ) जो संभवतः न्याबप्रवेश से पुराने हैं उन्होंने पद्मामासी की

साध्यत्वेनेष्टं साधनत्वेनाप्यामधानात् । स्वयामिति बादिना । यस्तदा साधनमाह् । एतेन वर्वापं क्वचित्र्ञास्त्रं स्थितः साधनमाइ, तन्द्रास्त्रकारेण तस्तिन्वर्गिययनेकथ-माम्युपगमेऽपि, यस्तदा तेन वादिना धर्मः स्वयं साधियतुमिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं मयति । इष्ट इति यात्रार्थं विवादेन साधनमुप्यस्तं तस्य तिदि-मिन्द्रता सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यः । तदिधकरणत्वादिवादस्य । यथा परायां-श्रद्धरादयः संधातत्वाच्छ्यनासनायङ्गवद् इति, अत्रात्मार्था इत्यनुक्ताव्यात्मार्थता साध्या, अनेन नोक्तमात्रमेव साध्यामत्युक्तं भवति । अनिगङ्गत इति एतल्कच्या-योगेऽपि यः साधियतुमिष्टोऽप्ययः प्रत्यद्वानुमानप्रतीतिस्ववचनेनिगकियते न स पद्व इति प्रदर्शनार्थम् ॥ — त्यायवि ३. ४१ — ५०।

नव संख्या मात्र का निर्देश किया है, (उदाहरण नहीं दिये। न्यायप्रवेश में सीदाहरण नव पद्मामास निर्दिष्ट हैं।

इ—आ। हमचन्द्र ने साध्यधमीविशिष्ट धमीं को और साध्यधमी मात्र को यह कहकर उसके दो आकार बतलाए हैं, जो उनके पूर्ववर्तों माण्क्यनन्दी (इ. २५-२६, ३२) और देवसूरि ने (इ. १६-१८) भी बतलाए हैं। धमीकीचि ने सूत्र में तो एक ही आकार निर्दिष्ट किया है पर उसकी व्याख्या में धमीचर ने (२.८) केवल धमीं, केवल धर्म और धमीकिसिस्दाक रूप से पह्न के तीन आकार बतलाए हैं। साथ ही उस प्रत्येक आकार का उपयोग किस-किस समय होता है यह भी बतलाया है जो कि अपूर्व है। बात्स्यायन ने (न्यायमा० १.१.३६) धमीविशिष्ट धर्म क्या और धमीविशिष्ट धर्म रूप से पह्न के दो आकारों का निर्देश किया है। पर आकार के उपयोगों का वर्षीन धर्मों कर को उस ज्यास्या के अलावा अन्यक पूर्व अन्यों में नहीं देखा जाता। माणिक्यनन्दी ने इस धर्मों चरीय परंतु को सूत्र में ही अपना लिया जिसका देवस्रि ने भी सूत्र दारा ही अनुकरण किया। आ० हेमचन्द्र ने उसका अनुकरण तो किया पर उसे सुनवद न कर हत्ति में ही कह दिया—प० मी० १.२, १३-१७।

४ - इतर सभी जैन तार्किकों की तरह आ॰ हेमचन्द्र ने भी प्रमाणितद, विकल्पित्व और उमयसिद का से पच के तीन प्रकार वतलाए हैं। प्रमाणितद पच मानने के बारे में तो किसी का मतमेंद है ही नहीं, पर विकल्पित्व और उमयसिद पच मानने में मतभेद है। विकल्पित्व और प्रमाण विकल्पित्व और पच के विवद, जहाँ तक मालून है, सबसे पहिलों प्रश्न उठानेवाले धर्मकीचिं ही हैं। यह अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि धर्मकीचिं का बह आलूप मीमसिकों के ऊपर रहा या जैनों के ऊपर या दोनों के ऊपर। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धर्मकीचिं के उस आलूप सा सविस्तर जनव जैन तर्कप्रयों में ही देखा जाता है। जनव की जैन प्रकिया में सभी ने धर्मकीचिं के उस आलूप पद (प्रमाणवा॰ १०१६२) को उद्गुत भी किया है।

मिर्याकार गङ्गेश ने " पद्मता का जो अन्तिम और स्वमतम निरूपस्

१ 'उच्यते-सिमाधियाविरहसहकृतसाधकप्रमायाभावी वजास्ति स पद्यः, तेन सिपाधिपाविरहसहकृतं साधकप्रमायां यज्ञास्ति स न पद्यः, यत्र साधकप्रमायो सत्यसति वा सिपाधिया यत्र योभवाभावस्तत्र विशिष्टाभावात् पद्मत्वम् ।'-चिन्ता० अनु० गादा० पु० ४३१-३२ ।

किया है उसका आ । हमचन्द्र की कृति में आने का सम्मव ही न था किर मी प्राचीन और अर्थाचीन सभी पद्म लच्चगों के तुलनात्मक विचार के बाद इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि गङ्गेश का वह परिष्कृत विचार सभी पूर्ववर्तों नैयायिक, बीद और जैन प्रन्यों में पुरानी परिभाषा और पुराने दङ्ग से पाया जाता है।

इं० १६३६ ]

[ प्रमाग मीमांसा

## दृष्टान्त विचार

हहान्त के विषय में इस जगह तीन वार्ते प्रस्तुत हैं-१-श्रनुमानाङ्गल का भ्रम, २-सञ्ज्ञा, ३-उपयोग ।

१—वर्मकीर्ति ने हेतु का नैरूप्यक्षयन जो हेतुसमर्थन के नाम से प्रसिद्ध है उसमें ही हष्टान्त का समावेश कर दिया है अतएव उनके मतानुसार हष्टान्त हेतुसमर्थनघटक रूप से अनुमान का अज्ञ है और वह भी अविद्वानों के वास्ते । विद्वानों के वास्ते तो उक्त समर्थन के सिवाय हेतुमात्र ही कार्यसाधक होता है (प्रमाणवा० १.२८), इसलिए हष्टान्त उनके लिए अनुमानाङ्ग नहीं । माणिक्यनन्दी (३ ३७-४२), देवसूरि (प्रमाणान० १.२८, ३४-२८) और आ० हेमचन्द्र (प्र० मी० पू० ४७) सभी ने हष्टान्त को अनुमानाङ्ग नहीं माना है और विकल्प द्वारा अनुमान में उसकी उपयोगिता का लगहन भी किया है, फिर भी उन सभी ने केवल मन्दमति शिष्यों के लिए परार्थानुमान में (प्रमाणान० १.४२, परी० ३.४६) उसे व्याप्तिस्मारक वतलाया है तब प्रश्न होता है कि उनके अनुमानाङ्गत्व के लगहन का अर्थ क्या है? इसका जवाब वही है कि इन्होंने जो हष्टान्त की अनुमानाङ्गता का प्रतिषेध किया है वह सकलानुमान की हिट से अर्थात् अनुमान मात्र में हष्टान्त को वे अङ्ग नहीं मानते । सिद्धसेन ने भी यही भाव संवित्त रूप में सुचित किया है (न्याया० २०)। अतएव विचार करने पर बीद और जैन तात्पर्य में कोई सास अन्तर नजर नहीं अता।

२— इष्टान्त का सामान्य लज्ञण न्यायसूत्र (१.१.२५) में है पर बौद प्रन्यों में वह नहीं देखा जाता। माणिक्यनन्दी ने भी सामान्य स्वत्वरा नहीं कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर देवस्रि (प्रमाणन० १.४०) और आ० हेमचन्द्र ने सामान्य लज्ज्य भी बतला दिया है। न्यायसूत्र का दृष्टान्तलज्ज्य इतना व्यापक है कि अनुमान से भिन्न सामान्य व्यवहार में भी वह लागू पड़ जाता है जब कि जैनों का सामान्य दृष्टान्तलज्ज्ज्य मात्र अनुमानोग्योगी है। सावम्य वैश्वस्य क्रम से दृष्टान्त के दो भेद और उनके अलग-अलग लज्ज्य न्यायमवेश (पू० १, २), म्यायायतार (का० १७, १८) में वैसे ही देखे जाते हैं जैसे परीज्ञासुख (३.४७ से) आदि (प्रमाणन० १.४१ से) पिछले प्रन्यों में।

३—हष्टान्त के उपयोग के संबन्ध में जैन विचारसरणी ऐकान्तिक नहीं। जैन तार्किक परार्थानुमान में जहाँ श्रोता ऋखुत्पन्न हो वहीं दृष्टान्त का सार्थक्य मानते हैं। स्वार्थानुमान स्थल में भी जो प्रमाता अ्थाति संबन्ध को भूल गया हो उसी को उसकी याद दिलाने के वास्ते दृष्टान्त को चारतार्थता मानते हैं— (स्वादादर० ३, ४२)।

I sale if an Fabruary or everything it its in-

April marine in regar State of the own in the Association of the Association in the Assoc

for the property was five to the death and the

[ 3531 0\$

[ प्रमाण् मीमांसा

हेत्वाभास

184

हेत्वामास सामान्य के विभाग में तार्किकों की विप्रतिपत्ति है। अवपाद पाँच हेत्वामासों को मानते व वर्णन करते हैं। कणाद के सूत्र में श्वेष्टतया तीन हेत्वामासों का निर्देश है, तथापि प्रशस्तपाद उस सूत्र का आश्य बतलाते हुए चार हेत्वामासों का वर्णन करते हैं। अधिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक यह तीन तो अवपादकायत पाँच हेत्वामासों में मी आते ही हैं। प्रशस्तपाद में अनव्यवसित नामक चौया हेत्वामास बतलाया है को न्यायसूत्र में नहीं है। अव्याद और क्याद उभव के अनुगामी मासर्वत्र में छः हेत्वामास वर्णित किये हैं जो न्याय और वैशेषिक दोनों प्राचीन परम्पराक्षों का दुख जोड़ मात्र है।

दिङ्नाग कर्नु क माने जानेवाले न्यायप्रवेश में श्रिष्ठद, विरद्ध श्रीर श्रमं कान्वक इन तीनो का ही संग्रह है। उत्तरक्ती धर्मकीचि श्रादि सभी बौद्ध तार्किकों ने भी न्यायप्रवेश की ही मान्यता को दोइराया श्रीर स्पष्ट किया है। पुराने साख्याचार्य माठर ने भी उक्त तीन ही हैत्वामासी का सूचन व संग्रह किया है। जान पड़ता है मूल में साख्य श्रीर क्याद की हैत्वामाससंख्या विषयक परम्परा एक ही रही है।

जैन परम्परा वरततः क्याद, साख्य श्रीर बीद परम्परा के श्रनुसार तीन ही हैत्याभासों को मानती है। सिद्धसेन श्रीर वादिदेव ने (प्रमाणन ६. ४७)

१ न्यायस्० १. २. ४।

२ 'अमितिडोऽनपदेशोऽसन् संदिग्धरचानपदेशः।'-वै० स्० १.१. १५।

३ 'एतेनासिद्धविरद्धसन्दिग्धान्यवसितवचनानाम् अनपदेशत्वमुक्तं भवति ।' ~मशु० पु० २१८।

४ 'असिद्धविदद्धानैकान्तिकानस्यवसितकाकात्वयापदिष्टप्रकरण्समाः।' -न्यायसार पुरु ७ ।

५ 'श्रसिदानैकान्तिकविकदा हेत्वामासाः।'-न्यायप्र० ५० ३।

६ 'अन्ये देखामासाः चतुर्दश असिद्धानैकान्तिकविदद्धादयः ।'-माठर ५ ।

७ 'अतिबस्त्वप्रतीतो यो योऽन्यसैयोपपद्यते । विरुद्धो योऽन्यसाप्यत्र युक्ती-ऽमैकान्तिकः स द्व ॥'-न्याया० का० २३ ॥

अतिब आदि तीनों का ही वर्णन किया है। आ॰ हेमचन्द्र भी उसी मार्ग के अनुगामी हैं। आ॰ देमचन्द्र ने न्यायस्त्रीक कालातीत आदि दो देत्वामासी का निरास किया है पर प्रशस्तपाद और भासर्वश्रकथित अन्यवसित हेत्वाभास का निरास नहीं किया है। जैन परम्परा में भी इस जगह एक मतमेद है-वह वह कि अक्लक्ष और उनके अनुगामी माणिक्यनन्दी आदि दिगम्बर तार्किको ने चार इत्वामास वतलाए हैं श्रिनमे तीन तो श्रासिद श्रादि साधारण ही है पर चौथा श्रकिञ्चित्कर नामक हेलामास विलक्कत नया है जिसका उल्लेख अन्यत्र कही नहीं देखा जाता । परन्तु यहाँ समरण रखना चाहिए कि जयन्त मह ने अपनी न्यायमञ्जरी में अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभास की मानने का पूर्वपद्ध किया है जो वस्तुतः जयन्त के पहिले कमी से चला आता हुआ जान पढ़ता है। अप्रयोजक और अिकक्कित इन दो शब्दों में सप्ट मेद होने पर भी श्रापाततः उनके अर्थ में एकता का भास होता है। परन्तु जयन्त ने अपयोजक का जो अर्थ बतलाया है और अकिजिल्कर का जो अर्थ माणिक्य-नन्दी के अनुयायी प्रभाचन्द्र ने विकार है उनमें विलकुल अन्तर है, इससे यह कहना कठिन है कि श्रमयोजक और श्रकिञ्चिकर का विचार मूल में एक है; फिर भी यह प्रश्न हो ही जाता है कि पूर्ववर्ती बीद या जैन न्यायप्रन्थों में अकिञ्चितकर का नाम निर्देश नहीं तब अकताङ्क ने उसे स्थान कैसे दिया, अतएव यह सम्भव है कि अपयोजक या अन्ययासिद माननेवाले किसी पूर्ववर्ती सार्किक ग्रन्थ के आधार पर ही श्रकलङ्क ने श्रकिञ्चित्कर हैत्वामास की श्रपने दंग से नई सृष्टि की हो। इस अकिश्चित्कर हैत्यामास का खरडन केवल बादिदेव के सूत्र की ब्याख्या ( स्याद्वादर० पृ० १२३० ) में देला जाता है।

१ 'श्रमिदश्चात्तुपत्वादिः शब्दामित्यत्वसाधने । श्रन्यथासम्भवाभावभेदात् स बहुषा स्मृतः ॥ विषदासिदसंदिग्धैरविश्चित्वरविस्तरैः ।'-न्यायवि० २. १९५-६ । परी० ६. २१ ।

२ 'श्रन्ये द्व श्रन्यथासिद्धत्वं नाम तद्भेदमुदाहरन्ति यस्य हेतीर्थिर्मिण् वृत्तिर्भवन्त्यपि साध्यवर्मप्रयुक्ता भवति न, सोऽन्यथासिद्धो यथा नित्या मनःपर-भाणवो मूर्तत्वाद् षटवदिति ......स चात्र प्रयोज्यप्रयोजकमावो नास्तीत्यत एवायमन्यथासिद्धोऽप्रयोजक इति कथ्यते । कथं पुनरस्याप्रयोजकत्वमवगतम् !?— न्यायम० पृ० ६०७ ।

३ 'सिद्धे निर्धाते प्रमाणान्तरात्साच्ये प्रत्यद्मादिवाधिते च हेर्दुर्न किञ्चित्करोति इति अकिञ्चित्करोऽनर्थकः ।'-प्रमेयक० पु० १६३ A ।

ऊपर जो देखामाससंख्या विषयक नाना परस्पराएँ दिखाई गई हैं उन सब का मतमेद सुख्यतया संख्याविषयक है, तत्वविषयक नहीं। ऐसा नहीं है कि एक परस्परा जिसे अमुक देखामास रूप दोष कहती है अगर वह सचमुच दोप हो तो उसे दूसरी परस्परा स्वीकार न करती हो। ऐसे स्थल में दूसरी परस्परा या तो उस दोष को अपने अभिग्रेत किसी देखामास में अन्तर्मावित कर देती है या पद्मामास आदि अन्य किसी दोष में या अपने अभिग्रेत देखामास के किसी न किसी प्रकार में।

आ॰ हैमचन्द्र ने हेत्वामास (प्र॰ मी॰ २. १. १६) शब्द के प्रयोग का अनीचित्य वतलाते हुए भी साधनामास अर्थ में उस शब्द के प्रयोग का समर्थन करने में एक तीर से हो पत्नी का वेध किया है—पूर्वाचायों की परम्परा के अनुसरण का विवेक भी बतलाया और उनकी गलती भी दशाई। इसी तरह का विवेक माखिवयनन्दी ने भी दशांया है। उन्होंने अपने पून्य अकतङ्कवित अकिजित्कर हेत्वामास का वर्णन तो किया; पर उन्हें जब उस हेत्वामास के अलग स्वीकार का औचित्य न दिखाई दिया तब उन्होंने एक सूत्र में इस दल से उसका समर्थन किया कि समर्थन भी हो और उसके अलग स्वीकार का अनीचित्य भी व्यक्त हो-'लच्चण एवासी दोषो व्यव्यक्रमयोगस्य पच्चरोपेशीय हुहत्वात्'-(परी॰ ६. ३६)।

### असिद्ध हेत्वाभास

न्यायस्त्र (१.२.८) में श्रासिद का नाम साध्यसम है। कैवल नाम के ही विषय में न्यायसूत्र का श्रान्य प्रत्यों से वैलद्यय नहीं है किन्तु श्रान्य विषय में भी। वह श्रान्य विषय यह है कि जब श्रान्य सभी ग्रान्य श्रासिद के कम या श्राविक प्रकारों का लद्याय उदाहरण सहित वर्णन करते हैं तब न्यायसूत्र और उसका माध्य ऐसा कुछ भी न करके केवल श्रासिद का सामान्य स्वरूप बतलाते हैं।

WHEN STREET, S

प्रशस्तपाद और न्यायप्रवेश में श्रसिद्ध के चार प्रकारों का स्पष्ट और समान्याय वर्णन है। माठर (का॰ ५) भी उसके चार मेदों का निर्देश करते हैं जो सम्भवतः उनकी दृष्टि में वे ही रहे होंगे। न्यायविन्दु में धर्म्मकीर्चि

१ 'वमयासिद्धोऽन्यतसिद्धः सद्भावासिद्धोऽनुमेयासिद्धश्चेति ।'-प्रशस्त० १० २२८। 'ढमयासिद्धोऽन्यतसिद्धः संदिग्धासिद्धः आश्रयासिद्धश्चेति ।' -न्यायप० पु० ३।

ने प्रशस्तपादादिकथित चार प्रकारों का तो वर्णन किया ही है पर उन्होंने प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह आश्रयासिंह का एक उदाहरण न देकर उसके दो उदाहरण दिये हैं और इस तरह असिंह के चौथे प्रकार आश्रयासिंह के भी प्रभेद कर दिये हैं। धर्मकीर्ति का वर्णन वस्तुतः प्रशस्तपाद और न्याय-प्रवेशगत प्रस्तुत वर्णन का थोड़ा सा संशोधन मात्र है (न्यायवि० ३. ५६-६७)।

न्यायकार (पृ० ८) में असिद के चौदह प्रकार सोदाहरण बतलाए गए हैं। न्यायमञ्जरी (पृ० ६०६) में भी उसी हंग पर अनेक मेदों की सृष्टि का वर्णन है। माणिक्यनन्दी शब्द-रचना बदलते हैं (परी० ६. २२-२८) पर वस्तुतः वे असिद के वर्णन में धर्मकीचि के ही अनुगामी है। प्रभाचन्द्र ने परीचामुख की टीका मार्तपड में (पृ० १६१ ते) मूल सूत्र में न पाए आने-धाले असिद के अनेक मेदों के नाम तथा उदाहरण दिये हैं जो न्यायसारगत ही है। आ० हेमचन्द्र के असिद्धविषयक सूत्रों की सृष्टि न्यायिक्द और परीचामुख का अनुसरण करनेवाली है। उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दशः न्यायसार का अनुसरण करनेवाली है। उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दशः न्यायसार का अनुसरण है। धर्मकीचि और माणिक्यनन्दी का अद्यरण अनुसरण न करने के कारण वादिदेव के असिद्धविषयक सामान्य सच्चण (प्रमाणन० ६.४६) में आ० हेमचन्द्र के सामान्य सच्चण की अपेद्धा विशेष परिष्कृतता जान पड़ती है। वादिदेव के प्रस्तुत सूत्रों की व्याख्या रत्नाकरावतारिका में जो असिद्ध के मेदों की उदाहरणमाला है वह न्यायसार और न्यायमञ्जरी के उदाहरणों का अद्यरशः सङ्कलन मात्र है। इतना अन्तर अवश्य है कि कुळ उदाहरणों में बस्तुविन्यास वादी देवत्रि का अपना है।

#### विरुद्ध हेत्वामास

जैसा प्रशस्तपाद में विरुद्ध के सामान्य स्वरूप का वर्णन है विशेष भेदों का नहीं, वैसे ही न्यायसूत्र और उसके भाष्य में भी विरुद्ध का सामान्य रूप से वर्णन है, विशेष रूप से नहीं। इतना सान्य होते हुए भी समाध्य-न्यायसूत्र और प्रशस्तपाद में उदाहरण एवं प्रतिपादन का भेद' स्पष्ट है।

१ 'तिबात्तमम्युपैत्य तहिरोधी विरुद्धः।'-म्यावस्० १. २. ६ । 'प्या सोऽयं विकारो व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेचात् , अपेतोऽप्यस्ति विकाशप्रतिषेचात् , न नित्यो विकार उपपद्यते इत्येवं हेतुः-'व्यक्तेरपेतोपि विकारोस्ति' इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विषयते । यदस्ति न तदात्मस्तामात् प्रच्यवते, अस्तित्वं चात्मस्तामात्

जान पड़ता है न्यायसूत्र की झौर प्रशस्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहीं है।

न्यायप्रवेश (पू॰ ५) में विरुद्ध के चार भेद सोदाहरण बतलाए हैं। सम्भवतः माठर (का॰ ५) को मी वे ही अभिग्रेत हैं। न्यायविन्तु (३.८३-८८) में विरुद्ध के प्रकार दो ही उदाहरणों में समाप्त किये गए हैं और तीसरे इप्रविधातकृत् नामक अधिक भेद होने को आशङ्का (३. ८६-६४) करके उसका समावेश अभियेत दो भेदों में ही कर दिया गया है। इष्टविधातकृत् नाम न्यायप्रवेश में नहीं है पर उस नाम से जो उदाहरण न्यायबिन्द ( ३.६० ) में दिया गया है वह न्यायप्रवेश ( ए० ५ ) में वर्तमान है। जान पड़ता है न्यायप्रवेश में जो 'परार्थाः चत्तुरादयः' यह धर्म्म विशेषविरुद्ध का उदाहरण है उसी को कोई इष्टविधातकृत् नाम से व्यवहृत करते होंगे जिसका निर्देश करके धर्मकीत्ति ने अन्तर्माव किया है। जयन्त ने (न्यायम० ए० ६००-६०१) गीतमसूत्र की ही व्याख्या करते हुए धर्माविशेषविरुद श्रीर धर्मिनिशेषविरुद इन दो तीयांन्तरीय विरुद्ध मेदों का स्पष्ट खरडन किया है जो न्यायप्रवेशवाली परम्परा का ही खरडन जान पड़ता है। न्यायसार (पू॰ ६) में विचंद्र के भेदों का वर्णन सबसे अधिक और जटिल भी है। उसमें सपन्न के आस्तत्ववाले चार, नाश्तित्ववाले चार ऐसे विरुद्ध के ब्राठ भेद जिन उदाहरणों के साथ है, उन उदाहरगों के साथ वही आठ मेद प्रमाणनयतत्त्वालोक की व्याख्या में भी है (प्रमाशन ६५२-५३)। यद्यपि परीवामुख की व्याख्या मार्तरह में (पू॰ १६२ A) न्यायसारवाले वे ही आठ मेद हैं तथापि किसी-किसी उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। आ॰ हमचन्द्र ने तो प्रमाणनयतत्त्वालोक की अ्याख्या की तरह श्रयनी वृत्ति में शब्दशः न्यायसार के आठ भेद सोदाहरण बतलाकर उनमें से चार विरुद्धों को असिद एवं विरुद्ध दोनो नाम से व्यवद्वत करने की न्यायमञ्जरी झौर न्यायसार की दलीलों को श्रपना लिया है। to the man and the sky man art was a few and a

and the state of the state of the state of

प्रच्युतिसिति विकटावेती धर्मी न सह सम्भवत इति । सोऽवं हेतुर्ये सिदान्तमाश्रित्व प्रवर्तते तमेव व्याहन्ति इति ।'—स्ययमा॰ १, २, ६ । 'यो सनुमेयेऽविद्यमानोऽपि तत्समान वातीये सर्वस्मित्रास्ति तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसावनाद्विकद्वः यथा परमाद्विपाणी तस्मादश्व इति ।'—प्रशस्ति पु० २३८ ।

#### अनैकान्तिक हेत्वाभास

अनैकान्तिक हेत्वाभास के नाम के विषय में मुख्य दो परम्पराएँ प्राचीन हैं। पहली गौतम की श्रीर दूसरी कणाद की । गौतम अपने न्यायसूत्र में जिसे सव्यक्षिचार (१. २. ५.) कहते हैं उसी की कणाद अपने सूत्रों (३. १. १५) में सन्दिग्ध कहते हैं। इस नाममेद की परम्परा भी छख अर्थ रखती है और वह अर्थ अगले सब व्यास्थाप्रन्यों से स्पष्ट हो जाता है। वह अर्थ यह है कि एक परम्परा अनैकान्तिकता को अर्थात् साध्य और उसके अभाव के साथ हेतु के साहचर्य को, सन्यभिचार हेत्वामास का नियामक रूप मानती है संशयजनकत्व को नहीं अब दूसरी परम्परा संशयजनकत्व को तो अनैकान्तिक हेत्वाभासता का नियामक हर मानतो है साध्य-तदमावसाइचर्य को नहीं। पहली परम्परा के अनुसार जो हेतु साध्य-तदभावसहचरित है चाहे वह संशयजनक हो या नहीं-वही सब्यमिचार या अनैकान्तिक कहलाता है। दूसरी परम्परा के अनुसार जो हेतु संशयननक है - चाहे वह साध्य-तदमावसहचरित हो या नहीं-वही अनैकान्तिक या सन्ध-मिचार कहलाता है। अनैकान्तिकता के इस नियामकमेदवाली दो उक्त परम्परास्त्रों के अनुसार उदाहरणों में भी ऋतर पड़ जाता है। श्रतएव गीतम की परम्परा में असाधारण या विरुद्धाव्यभिचारी का अनेकान्तिक देखामास में स्थान सम्भव ही नहीं क्योंकि वे दोनों साध्यामावसहचरित नहीं । उक्त सार्थक-नाममेंद बाली दोनों परम्पराश्चों के परस्पर मित्र ऐसे दो दृष्टिकीए आगे भी चालू रहे पर उत्तरवर्ती सभी तर्कशास्त्री में-चाहे वे वैदिक हो, बौद्ध हो, या जैन-नाम तो केवल गौतमीय परम्परा का अनेकान्तिक ही जारी रहा। कगादीय परम्परा का सन्दिग्ध नाम व्यवहार में नहीं रहा ।

प्रशास्तपाद श्रीर न्यायप्रवेश इन दोनों का पौर्वापर्य ग्रामी सुनिश्चित नहीं श्रतएव यह निश्चित कप से कहना किन है कि अपुक एक का प्रभाव दूसरे पर है तथापि न्यायप्रवेश श्रीर प्रशास्तपाद इन दोनों की विचारसरणी का श्रामिन्नत श्रीर पारस्परिक महत्त्व का भेद खास प्यान देने थोग्य है। न्यायप्रवेश में यद्यपि नाम तो अनैकान्तिक है सन्दिग्ध नहीं, फिर भी उसमें अनैकान्तिकता का नियामक कप प्रशास्तपाद की तरह संशयननकत्व की ही माना है। श्रतएव न्यायप्रवेशकार ने अनैकान्तिक के छः मेद बतलाते हुए उनके सभी उदाहरणों में संशयननकत्व स्पष्ट बतलाया है। प्रशास्तपाद न्यायप्रवेश की तरह संशयन

१ 'तत्र साधारणः-शब्दः प्रमेयत्यात्रित्य इति । तदि नित्यानित्यवस्योः

जनकत्व को तो अनैकान्तिकता का नियामक रूप मानते हैं सही, पर वे न्याय-प्रवेश में अनैकान्तिक रूप से उदाहत किये गए असाधारण और विकदा-व्यमिचारी इन दो मेदों को अनैकाश्तिक या सन्दिग्ध हेत्वाभास में नहीं गिनते बल्कि न्यायप्रवेशसम्भत उक्त दोनों हेत्यामासी की सन्दिग्धता का यह कह करके खरडन करते हैं कि ग्रसाधारण और विरुद्धान्यमिचारी संशयजनक ही नहीं। प्रशासकाद के खरहनीय भागवाला कोई पूर्ववर्ती वैशेषिक अन्य या न्यायप्रवेश-मिल बौद्धग्रन्थ न मिले तब तक यह बहा जा सकता है कि शायद प्रशस्तपाद ने न्यायप्रवेश का ही खरडन किया है। जो कुछ हो, यह तो निश्चित ही है कि प्रशस्तपाद ने ग्रसाधारण और विषदाव्यमिचारी को सन्दिग्ध या अनैकात्तिक मानने से इन्कार किया है। प्रशास्त्रपाद ने इस प्रश्न का, कि क्या तब असा-धारण और विरुद्धाव्यमित्रारी कोई हेत्वामास ही नहीं है, जबाब भी वहीं बुद्धिमानी से दिया है। प्रशस्तवाद कहते हैं कि असाबारण हेल्याभास है सही पर वह संश्याजनक न होने से अनैकान्तिक नहीं, किन्तु उसे अनध्यवसित कहना चाहिए। इसी तरह वे विरुद्धाव्यमिचारी को संशायवनक न मानकर या तो असाधारगुरूप अन्यवसित में गिनते हैं या उसे विरुद्धविशेष ही बहते ( अपं तु विरुद्धमेद एव प्रश्च पूर्व २३६ ) हैं। कुछ भी हो पर वे किसी सरह असाधारण और विवदाव्यभिचारी को न्यायप्रवेश की तरह संशयजनक मानने को वैयार नहीं हैं फिर भी वे उन दोनों को किसी न किसी हेरवाभास में समिविष्ट करते ही हैं। इस चर्चा के सम्बन्ध में प्रशस्तपाद की ग्रीर भी दो बाते खास ध्यान देने योग्य हैं। पहली तो यह है कि श्रनध्यवसित नामक

साधारणत्यादनैकान्तिकम् । किम् घटवत् प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः आहोस्विदाकाश-क्त्ममेयत्याजित्य इति ।!-इत्यादि-स्यायप्र० ए० ३ ।

१ 'श्रमानारणः-श्रावणत्वाज्ञित्व इति । तदि नित्यानित्वपद्मान्वां व्यावृत्त-त्वाजित्यानित्वविनिर्मुक्तस्य चान्यस्यासम्भवात् संशयदेतुः किम्भृतस्यास्य श्रावस्-त्वमिति ।..... विरुद्धाव्यभिचारी यया श्रानित्यः शब्दः इतकत्वात् घटवत्; नित्यशब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति । उमयोः संश्यदेतुत्वात् द्वायप्येतोवे-कोऽनैकान्तिकः समुदितावेव ।' न्यायप्र० पृ० ३, ४ । 'एक्तिमश्च द्वयोहेत्वोर्य-योक्तत्वज्ञ्ययोविद्वयोः सन्तिपाते सति संशयदर्शनादयमस्यः सन्दिग्व इति केचित् यया मूर्तत्वामूर्तत्वं प्रति मनसः क्रियावत्वास्यर्शवत्वयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाश्रुपत्वपत्यद्वत्ववत् संहतयोरन्यतरपञ्चासम्भवात् ततश्चानथ्यवत्तित इति वद्यामः ।'-प्रशस्त० पृ० २३६ ।

हैत्वामास की कल्पना और दूसरी यह कि न्यायप्रवेशगत विरुद्धान्यभिचारी के उदाहरण से विभिन्न उदाहरण को लेकर विरुद्धान्यभिचारी को संशयनक मानने न मानने का ग्राखार्थ । यह कहा नहीं जा सकता कि कणादस्त्र में ख्रविद्यमान अनव्यवसित पद पहिले पहल प्रशास्त्रपाद ने ही प्रयुक्त किया या उसके पहिले भी इसका प्रयोग खलग हेत्वाभास अर्थ में रहा । न्यायप्रवेश में विरुद्धान्यभिचारी का उदाहरण—'नित्यः शब्दः आवणत्वात् शब्दत्यवतः अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् धरवत् यह है, जब कि प्रशास्त्रपाद में उदाहरण—'मनः मूर्चम् क्रियावस्वातः मनः अमूर्चम् खरपशंवस्वातः'-यह है । प्रशास्त्रपाद का उदाहरण तो वैशोधक प्रक्रिया अनुसार है ही, पर आश्चर्य की बात यह है कि बौद्ध न्यायप्रवेश का उदाहरण खुद बौद्ध प्रक्रिया के अनुसार न होकर एक तरह से वैदिक प्रक्रिया के अनुसार ही है क्योंकि जैसे वैशेषिक आदि वैदिक तार्किक शब्दत्व को जातिरूप मानते हैं वैसे बौद्ध तार्किक व्यति को नित्य नहीं मानते । अस्तु, यह विवाद आगे भी चला ।

तार्किकप्रवर धर्मकीति ने हेत्वामास की प्रक्रपत्ता बौद्धसम्मत हेतुनैरूप के श्राधार पर की, जो उनके पूर्ववर्ती बौद्ध प्रन्थों में श्रमी तक देखने में नहीं आई। जान पड़ता है प्रशस्तपाद का अनैकान्तिक हेत्वामास विषयक बौद्ध मन्तन्य का खरडन बराबर धर्मकीति के ध्यान में रहा। उन्होंने प्रशस्तपाद को जवाब देकर न्यायप्रवेश का बचाव किया। धर्मकीति ने व्यभिचार को अनैकान्तिकता का नियामकरूप न्यायप्रत्र की तरह माना फिर भी उन्होंने न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद की तरह संशयजनकत्व को भी उसका नियामक रूप मान लिया। प्रशस्तपाद ने न्यायप्रवेशसम्मत असाधारस्य को अनैकान्तिक मानने वा यह कड़कर के खरडन किया था कि वह संशयजनक नहीं हैं। इसका जवाब धर्मकीति ने असाधारस्य का न्यायप्रवेश की अपेद्धा बुदा उदाहरस्य रचकर और उसकी संशयजनकता दिखावर, दिया और बतलाया कि असाधारस्य अनेकान्तिक हेत्वामास ही हैं। इतना करके ही धर्मकीति सन्तुष्ट न रहे पर अपने मान्य

१ वित्र त्रवायां रूपायामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ साधनामासः। उक्तावप्य-सिदौ सन्देहे वा प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः। एकस्य रूपस्य'.... इत्यादि —न्याववि॰ ३. ५७ से।

२ 'श्रमयोरेव द्वयो रूपयोः संदेहेऽनैकान्तिकः । वया सात्मकं जीवच्छ्रीरं प्रायादिमस्वादिति ।..... श्रत एवाम्ययव्यत्तिरेक्योः संदेहादनैकान्तिकः । सान्येतर-योरतो निश्चयामावात् ।'-न्यायवि० ३, ६८-११० ।

श्राचार्य दिङ्नाम की परम्परा को प्रतिष्ठित बनाए रखने का और भी प्रयत्न किया। प्रशास्त्रपाद ने विरुद्धान्यभिचारों के खरडन में जो द्वील दी भी उसकी स्वीक्षर करके भी प्रशास्त्रपाद के खरडन के विरुद्ध उन्होंने विरुद्धान्यभिचारी का समर्थन किया और वह भी इस दंग से कि दिङ्नाम की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और प्रशास्त्रपाद का जवाब भी हो। ऐसा करते समय धर्म्मकीर्ति ने विरुद्धान्यभिचारी का जो उदाहरण दिया है वह न्यायप्रवेश और प्रशास्त्रपाद के उदाहरण से जुदा है फिर भी वह उदाहरण वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार होने से प्रशास्त्रपाद को अप्रतास नहीं हो सकता ।। इस तरह बीद और वैदिक तार्किकों की इस विषय में यहाँ तक चर्चा आई जिसका अन्त न्यायमञ्जरी में हुआ जान पड़ता है। जयन्त फिर अपने पूर्वाचारों का प्रकृतिकर न्यायमञ्जरी में हुआ जान पड़ता है। जयन्त फिर अपने पूर्वाचारों का प्रकृतिकर न्यायमवेश और धर्म्मकीर्ति के न्यायविन्दु का सामना करते हैं। वे असावारण और विरुद्धान्यभिचारी को अनैकान्तिक न मानने का प्रशास्त्रपादनत मत का बढ़े विस्तार से समर्यन करते हैं पर साम ही वे संश्वनकरूत को अनैकान्तिकता का नियामक रूप मानने से भी इन्कार करते हैं ।

भासवंत ने भौड, बैदिक तार्किकों के प्रस्तुत विवाद का स्पर्श न कर अनैकान्तिक हेत्वाभास के आठ उदाहरण दिये हैं (स्वायसार प्र०१०), और कहीं संशयजनकता का उल्लेख नहीं किया है। जान पड़ता है वह गौतमीय परम्परा का अनुगामी है।।

१ 'विरुद्धान्यभिचार्यपि संरायहेतुरुकः । स इह करनालोकः ।...... अती-दाहरणं यत्सर्वदेशावरियतैः स्वसम्बन्धिमिर्युगपदिभसम्बन्धये तत्सर्वगतं यथाऽकाराम्, अभिसम्बन्ध्यते सर्वदेशावरियतैः स्वसम्बन्धिमिर्युगपत् सामान्यभिति ।..... द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपलन्बिलच्याप्राप्तं सलोपलम्यते नःतत् तत्रास्ति । तद्यया क्वचिद्विद्यमानो घटः । नोपलम्यते चोपलन्बिलच्याप्राप्तं सामान्यं व्यक्त्यन्तरा-लोध्विति । अपमनुपलम्मप्रयोगः स्वभावश्च परस्परिवदद्यार्थसायनादेकत्र संशयं जनयतः ।'-न्यायवि ३, ११२-१२१ ।

२ 'श्रसाधारणविषद्माव्यमिचारिणौ तु न संस्त एव हेत्वाभासाविति न व्याख्यायेते ।......श्रपि च संशयजननमनैकान्तिकलद्मणसुच्यते चेत् कामम-साधारणस्य विषद्माव्यमिचारिणो वा यथा तथा संशयहेतुतामिथरोप्य कथ्यतामनै-कान्तिकता न तु संशयजनकःचं तल्लद्मणम्...श्रपि तु पद्मद्मयद्गतित्वमनैकान्तिक-बद्मणम् .....'-न्यायम० पृ० ५६८-५६६ ।

जैन परम्परा में श्रनेकान्तिक और सिन्दिण्य यह दोनों हो नाम मिलते हैं।

श्रक्ताइ (न्यायिव २.१६६) सिन्दिण्य शब्द का प्रयोग करते हैं जब कि

सिद्धसेन (न्याया ११) आदि अन्य जैन तार्किक अनैकान्तिक पद का प्रयोग

करते हैं। माशिक्यनन्दी की अनैकान्तिक निरूपण विषयक स्वरचना आक

हेमचन्द्र की स्वरचना की तरह हो वस्तुतः न्यायविन्दु की स्वरचना की संचित्त

मितन्छाया है। इस विषय में वादिदेव की स्वरचना वैसी परिमार्थित नहीं

जैनी माशिक्यनन्दी और हेमचन्द्र बी है, क्योंकि वादिदेव ने अनैकान्तिक के

सामान्य सच्या में ही जो 'सिन्दिसते' का प्रयोग किया है वह जकरी नहीं जान

पहता। जो कुछ हो पर इस बारे में प्रमाचन्द्र, वादिदेव और हेमचन्द्र इन

तीनों का एक ही मार्ग है कि वे सभी अपने-अपने प्रत्यों में भासवंत्र के बाठ

प्रकार के अनैकान्तिक को लेकर अपने-अपने लच्छा में समाविष्ट करते हैं।

प्रमाचन्द्र के (प्रमेयक ए०१६२) सिवाय औरों के प्रन्यों में तो आठ

उदाहरण मी वे ही हैं जो न्यायसार में हैं। प्रमाचन्द्र ने कुछ उदाहरण बदले हैं।

यहाँ यह स्परण रहे कि किसी जैनाचार्य ने साध्यसंदेहजनकत्त्र की या साध्यस्थितियार को अनैकान्तिकता का निवासक रूप मानने न मानने की शैद-

THE ALL COMMENTS IN A SECURITION OF THE PARTY OF T

वैशे पिकप्रत्यगत चर्चा को नहीं लिया है।

कुं १६३६ ]

्रिमाया मीमांसा

IN RESIDENCE OF THE PARTY OF TH

streets as were a supply

#### pas de puid s'ens nome not à tem est résult mai le (e.en) sens 1 à sé et **EU-AINIH**Où montes de més

mass. If their verses and to love this if the pure life.

परार्ध अनुमान प्रसन्न में हेत्वामास का निरूपण बहुत प्राचीन है। क्यादसूत (३.१.१५) और त्यायसूत (१.१.४-१) में वह सफट एवं विस्तृत है। पर दृष्टात्वामास का निरूपण उतना प्राचीन नहीं जान पड़ता। अगर दृष्टात्वामास का विचार भी देत्वामास जितना ही पुरातन होता तो उसका सूजन कणाद या न्यायसूत्र में थोड़ा बहुत जरूर पाया जाता। जो कुछ हो इतना तो निश्चित है कि देत्वामास की कल्पना के ऊपर से ही पीछे से कमी दृष्टात्वामास, प्रज्ञाभास आदि की कल्पना हुई और उनका निरूपण होने लगा। यह निरूपण पहिले वैदिक तार्किकों ने शुरू किया या बीद तार्किकों ने, इस विषय में अभी कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता।

दिङ्नाग के माने जानेवाले न्यायप्रवेश में पाँच सावम्य और पाँच वैधम्य ऐसे दस इष्टान्तामास हैं। यद्यपि मुख्यतया पाँच-पाँच ऐसे दो विमाग उसमें हैं तयापि उभयासिद नामक इष्टान्तामास के अवान्तर दो प्रकार भी उसमें किये गए हैं विससे बरततः न्यायप्रवेश के अनुसार कुः साथम्य द्यान्तामास और कुः वैधम्य द्यान्तामास फलित होते हैं। प्रशस्तपाद ने भी इन्हों कुः-छुः साथम्य एवं वैधम्य द्यान्तामासों का निरूपण किया हैं । न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद के निरूपण में उदाहरण और भाव एक से ही हैं अजबता दोनों के नामकरण में अन्तर अवश्य है। प्रशस्तपाद द्यान्तामास शब्द के बदले निदर्शनामास शब्द का

२ 'श्रमेन निदर्शनामासा निरस्ता भवन्ति । तद्यथा नित्यः शब्दोऽमूर्तस्वात् यदमूर्तं दृष्टं तम्नित्यम् यथा परमासुर्यथा कर्म यथा स्थाली यथा तमः श्रम्बरवदिति यद् द्रव्यं तत् क्रियावद् दृष्टमिति च चिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साथम्येनिदर्शनामासाः । वदनित्य तन्त्र्तं दृष्टं यथा कर्मं यथा परमासुर्यथाकाशं यथा तमः घटवत् यन्निष्क्रियं तदद्रव्य चेति चिङ्गानुमेथोभयाव्यावृत्ताश्रयासिद्धाव्या-वृत्तविपरीतव्यावृत्ता वैषम्येनिदर्शनाभासा दृति ।'-प्रश्नस्त० पृ० २४७ ।

प्रयोग पसन्द करते हैं क्योंकि उनकी अमिमत न्यायनाक्य परिपाटी में उदाहरण का बोधक निदर्शन शब्द आता है। इस सामान्य नाम के सिवाय भी न्याय-प्रवेश और प्रशस्तपादगत विशेष नामों में मात्र पर्याय मेंद है। माठर (का॰ ६) भी निदर्शनामास शब्द ही पसन्द करते हैं। जान पड़ता है वे प्रशस्तपाद के अनुमामी हैं। यद्यपि प्रशस्तपाद के अनुसार निदर्शनामास की कुल संख्या बारह ही होती हैं और माठर दस संख्या का उल्लेख करते हैं, पर जान पड़ता है कि इस संख्यामेंद का कारण-आअयासिक नामक दो साधम्य-वैधम्य हशन्तामास की माठर ने विवदा नहीं की—यही है।

जयन्त ने ( न्यायम् ० पृ॰ ५८० ) न्यायसूत्र की त्याख्या करते हुए पूर्ववर्ती बौद्ध-वैशेषिक ग्रादि प्रन्थगत इध्यन्तमास का निरूपण देखकर न्यायसूत्र में इस निरूपण की कमी का अनुभव किया और उन्होंने न्यायप्रवेश वाले सभी दृष्टान्तामासो को लेकर अपनाया एवं अपने मान्य ऋषि की निरूपण कमी को भारतीय टीकाकार शिध्यों के दङ्ग से मक्त के तौर पर दूर किया। न्यायसार में (पू॰ १३) उदाहरसामास नाम से छः साथम्य के और छः वैधर्म के इस तरह जरह आमास वही हैं जो प्रशस्तपाद में हैं। इसके सिवाय न्यायसार में झन्य के नाम से चार साधर्म्य के विषय में सन्दिग्ध श्रीर चार वैधर्म्य के विषय में सन्दिग्ध ऐसे श्राठ सन्दिग्ध उदाइरगामास भी दिये 🐉 । सन्दिग्व उदाहरगाभासी की सुष्टि न्यायप्रवेश और पशस्तपाद के बाद की जान पड़ती है। धर्मकीति ने साधर्म्य के नव और वैधर्म्य के नव ऐसे स्रठारह हष्टान्तामास सविस्तर वर्णन किये हैं। जान पड़ता है न्यायसार में श्रम्य के नाम से जो साधम्यं श्रीर वैश्वम्यं के चार-चार सन्दिग्ध उदाहरगामास दिये हैं उन आठ सन्दिग्ध भेदों की किसी पूर्ववर्गी परम्परा का संशोधन करके बर्मकीर्नि ने साधर्म्य और वैधर्म्य के तीन-तीन ही सन्दिग्ध हप्टान्तामास रखे। दृष्टान्तामासी की संख्या, उदाइरण श्रीर उनके पीछे के साम्प्रदायिक भाव इन सब बातों में उत्तरोत्तर विकास होता गया जो धर्मकीर्ति के बाद भी बालू रहा ।

जैन परम्परा में जहाँ वक मालूम है सबसे पहिलो हष्टान्तामास के निरूपक सिद्धसेन ही हैं: उन्होंने बीद परम्परा के ह्यान्तामास शब्द को ही चुना न कि

१ 'श्रन्ये तु संदेहद्वारेगापरानष्टाबुदाहरग्रमासान्वर्ग्यन्ति । सन्दिग्यसाध्यः .... सन्दिग्यसाधनः .... सन्दिग्यसाधनः .... सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः ....सन्दिग्योभयाञ्यावृत्तः ....सन्दिग्योभयाञ्यावृत्तः ....सन्दिग्योभयाः ....।'—न्यायसार पृक्ष १३-१४ ।

बैदिक बरम्परा के निदर्शनामास श्रीर उदाहरणामास शब्द को। सिद्धान ने श्रेष्य में संस्था का निर्देश तो नहीं किया परन्त जान पहता है कि वे इस विषय में धर्मकार्ति के समान ही नव-नव इद्यान्तामासों को मानमेवाले हैं। माणिक्यनन्दी ने तो पूर्ववर्ती सभी के विस्तार को कम करके सावमर्थ और वैवर्म्य के चार-चार ऐसे कुल श्राठ ही द्यान्तामास दिखलाए हैं और (परी॰ ६, ४०-४५) कुछ उदाहरण भी बदलकर नए रचे हैं। वादी देवसूरि ने तो उदाहरण देने में माणिक्यनन्दी का श्रमुकरण किया, पर मेदों की संख्या, नाम श्रादि में श्रमुखरशः धर्मकीर्ति का ही श्रमुकरण किया है। इस स्थल में वादी देवसूरि ने एक बात नई जरूर की। वह यह कि धर्मकीर्ति ने उदाहरण देने में जो वैदिक ऋषि एवं जैन तीर्थंकरों का समुत्व दिखाया या उसका बदला वादी देवसूरि ने सम्भवित उदाहरणों में तथागत बुछ का लक्ष्य दिखाकर पूर्ण रूप से चुकाया। धर्मकीर्ति के द्वारा श्रमने पूक्य पुक्षों के ऊपर तक्षेणास्त्र में की गई चोट को वादिदेव सह न सके, श्रीर उसका बदला सर्कशास्त्र में ही प्रतिबन्दी रूप से चुकाया?।

१ 'सामर्ग्वेगात्र द्रष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । अपस्यस्य प्रदेत्याः साध्यादि-विकसादयः ॥ वैधर्म्येगात्र द्रष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । साध्यसाधनसुगमाना-मनिवृत्तेश्च संशयात् ॥'-न्याय० २४-२५ ।

र 'यथा नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्, कर्मवत् परमाणुवद् घटवदिति साध्यसाधनः वर्मोमयविकताः। तथा सन्दिग्धसाच्यश्मांद्वश्च, यथा रागादिमानवं वचनाद्रय्यापुरुवत्, मरण्धमांऽयं पुरुषो रागादिमत्वाद्रय्यापुरुवत्, सरण्धमांऽयं पुरुषो रागादिमत्वाद्रय्यापुरुवत्, श्रस्वंत्रोऽयं रागादिमत्वाद्रय्यापुरुवत्, श्रस्वंत्रोऽयं रागादिमत्वाद्रय्यापुरुवत्, श्रम्तत्यः शब्दः इतकत्वाद् धटवत् इति । तथा विपरीतान्वयः, यदानस्यं तत् इतकमिति । साध्यम्येण । वैधम्येणापि, परमाणुवत् कर्मवदाकार-वदिति साध्याद्यव्यतिरेकिणः । तथा सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः, ययाऽसर्वत्राः कित्ताद्योऽनाता वा, श्रविद्यमानसर्वश्चतात्रतिकृत्वस्याद्यस्यादिति, अत्र वैधम्योदाहरण्यं, यः सर्वत्रः आसो वा स स्योतिर्ज्ञादिकमुपदिष्टवान् , तद्यभ्यंभवर्षमानादिरिति, तत्रासर्वश्चतात्रत्योः साध्यधमयोः सन्दिग्धो व्यतिरेकः । सन्दिग्वसायनव्यतिरेको यथा न वर्धविद्या बाध्ययेन भाव्यवचनः कश्चित्यद्वर्षो रागादिमत्वः तद्यथा गौतमाद्यो धर्मशास्त्राणां प्रयोतार इति गौतमादिस्यो रागादिमत्वस्य साधनधर्मस्य व्याद्वतिः सन्दिग्धा । सन्दिग्धोभयस्यतिरेको यथा, श्रवीतरागाः कपिलादयः व्याद्वतिः सन्दिग्धा । सन्दिग्धोभयस्यतिरेको यथा, श्रवीतरागाः कपिलादयः व्याद्वतिः सन्दिग्धा । सन्दिग्धोभयस्यतिरेको यथा, श्रवीतरागाः कपिलादयः

परिव्रहाब्रह्योगादिति, अत्र वैधम्याँदाहरणम्, यो वीतरागो न तस्य परिव्रहाब्रह्यो यथर्षभावेरिति, अस्यभादेरवीतरागत्वरिव्रहाब्रह्योगयोः साध्यसाधनधर्मयोः सन्दिग्यो व्यतिरेकः । अव्यतिरेको यथा, अवीतरागो वक्त्यात्, वैधम्याँदाहरणम्, यत्रावीतरागत्वं नास्ति न स वक्ता, यथोपल्लण्ड इति, यद्यप्पल्लस्डादुम्यं व्यावृत्तं यो सर्वां वीतरागो न वक्तेति व्याप्या व्यतिरेकातिस्वेरव्यतिरेकः । अपदर्शितव्यतिरेको यथा, अनित्यः सन्दः कृतकत्वादाकाशयदिति । विपरीतव्यतिरेको यथा, यदकृतकं तिव्रत्यं भवतीति ।'-न्यायवि० ३, १२५-१३६ ।

'तत्रापीरुपेयः शब्दोऽमूर्तत्वाद् दुःखबदिति साध्यवमैविकत इति । तस्यामेव प्रतिशापा तस्मिन्नेव हेती परमासुवदिति साधनधर्मविकल इति । कलरावदिति उभयधर्मविकल इति । रागादिभानयं वकत्वात् देवदनवदिति सन्दिग्बसाच्य-धर्मेति । मरग्धमांऽवं रागादिमत्वान्मै त्रवदिति सन्दिग्वसाधनधर्मेति । नाऽयं सर्वदर्शी सरागत्वाःमुनिविशेषवदिति सन्दिग्दोभयवर्मेति । रागादिमान् विविज्ञतः पुरुषो वस्तृत्वादिष्टपुरुपवदिति ग्रनन्वयः । ग्रानित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदित्य-प्रदर्शितान्वय इति । ग्रानित्यः शब्दः कृतकत्वात् यदनित्यं तत्कृतकं घटवदिति विपरीतात्वय इति । वैधम्येंगापि ....। तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमाग्त्वात् यत्पुनभ्रान्तं न भवति न तस्प्रमासम्, यथा स्वप्नज्ञानित्यसिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वप्नज्ञानात् भ्रान्तत्वस्यानिवृत्तेरिति । निर्विकल्पकं प्रत्यचं प्रमागात्वात्, यत्त सविकल्पकं न तत् प्रमाराम् यथा लैक्किमित्यसिद्धसाधनध्यतिरेकः स्वैक्किसम-मागात्वस्यानिवृत्तेः । नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वात् यस्तु न नित्यानित्यः स न सन् तद्यया स्तम्म इत्यसिद्धोभयन्यतिरेकः, स्तम्भान्नित्यानित्यत्वस्य चान्यावृत्तेरिति । श्रसवंशोऽनाप्तो वा कपिताः श्रवणिकैकान्तवादित्वात्, यः सर्वत आसो वा स च्यिकेकान्तवादी यथा सुगत इति सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकः सुगतेऽसर्वज्ञतानासतयोः साध्यधर्मयोल्यांवृत्तेः सन्देहादिति । श्रनादेयवचनः कश्चिद्विविद्वतः पुरुषो समादि-मन्त्रात् यः पुनरादेयवचनः स बीतरागः तद्यथा शौढोदनिविति सन्दिग्वसाधनः व्यतिरेकः शौद्धोदने रागादिमत्वस्य निवृत्तेः संशयादिति । न वीतरागः किपताः करुगास्पदेष्वपि परमक्रपयाऽनर्पितनिविपिशितशकतत्वात्, यस्तु वीतरागः स कवणास्यदेषु परमक्त्यमा समर्पितनिजिपिशितशकतस्तवया तपनवन्धुरिति सन्दिन्धी-मयस्यतिरेक इति तपनवन्त्री वीतरागत्वामावस्य करुगास्यदेष्वपि परमक्रपयानपित-निविधितराकतलस्य च व्यावृत्तेः सन्देशदिति । न वीतरागः कश्चिद्वियन्तिः पुरुषो वस्तुत्वात्, यः पुनर्वतिरागो न स वका यथोपलखराड इत्यव्यतिरेक इति । भास के स्थान में क्यों पसन्द किया इसका युक्तिसिख खुलासा भी कर देते हैं"। हष्टान्तामास के निरूपण में आ० हेमचन्द्र की ध्यान देने योग्य महत्त्व की तीन विशेषताएँ हैं जो उनकी प्रतिमा की सूचक हैं-१-उन्होंने सूत्ररचना, उदाहरण द्यादि में बचपि धर्मकीति को आदर्श रखा है तथापि बादिदेव की तरह पूरा अनकरण न करके धम्मैकीर्त्त के निरूपण में थोड़ा सा बुढिसिख संशोधन भी किया है। धर्मकीचिं ने अनन्वय और अव्यतिरेक ऐसे जो दो भेद दिखाए हैं उनको आ। हेमचन्द्र श्रलग न मानकर कहते हैं कि बाक्षी के आठ-आठ मेद ही अनन्वय और अव्वतिरेक रूप होने से उन दोनों का पार्थक्य अनावश्यक है (प्र॰ मी २. १. २७)। आ़ हेमचन्द्र की यह दृष्टि ठीक है। २-ग्रा॰ हेमचन्द्र ने धर्मकीत्ति के ही शब्दों में ग्रप्रदर्शितान्वय और अप्रदर्शित-व्यविरेक ऐसे दो मेद अपने सोलह मेदी में दिखाए हैं (२.१.२७), पर इन दो भेदों के उदाहरकों में धर्मकीर्ति की अपेदा विचारपूर्वक संशोधन किया है। धर्मकीर्त्ति ने पर्ववर्ती अनन्वय स्त्रीर अध्यतिरेक दृष्टान्तामास जो न्यायप्रवेश आदि में रहे? उनका निरूपण तो अप्रदर्शितान्यय और अप्रदर्शित व्यतिरेक पेसे नए दो अन्दर्थ स्पष्ट नाम रखकर किया<sup>3</sup> श्रीर न्यायप्रवेश आदि के अन वय श्रीर श्रव्यतिरेक शब्द को रख भी लिया तथा उन नामों से नये उदाहरण दिलाए को उन नामों के साथ मेल खा सके और को न्यायप्रवेश आदि में

श्रानित्यः शब्दः कृतकरबादाकाशवदित्यप्रदर्शितस्यतिरेक इति । श्रानित्यः शब्दः कृतकत्वात् यदकृतकं तक्षित्यं यथाकाशमिति विपरीतव्यतिरेक इति ।'— प्रमाग्नन ६. ६०-७६ ।

१ 'परार्थानुमानमस्ताबादुदाहरस्दोषा एवैते इष्टान्तप्रमक्त्वान् इष्टान्तदोषा इत्युच्यन्ते ।'—प्र० मी० २. १. २२ ।

२ 'श्रानन्वयो यत्र विनान्वयेन साध्यसाधनयोः सहमावः प्रदश्येते । यया घटे इतकत्वमन्तियत्वं च दृष्टमिति । श्रव्यतिरेको यत्र विना साध्यसाधननिवृत्त्या तिद्विपद्ममावो निदश्येते । यथा घटे मूर्तन्वमनित्यत्वं च दृष्टमिति ।''-न्यायप्र० पृ० ६-७ । 'नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्....श्रम्बरवदिति.....श्रम्बनुगत....

३ 'ग्राप्रदर्शिता वयः .......ग्रानित्यशब्दः कृतकत्वात् घटवत् इति । ग्रापद-शितव्यतिरेको यथा ग्रानित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति ।'—न्यायवि० ३. १२७, १३५ ।

४ 'अन-वयो..... , यथा यो वक्ता स रागादिमान् इष्टपुरुववत् । अव्य-

नहीं भी थे। आ॰ हैमचद्र ने घम्मैकीचि की ही संगोधित हिंह का उपयोग करके पूर्ववर्ती दिङ्नाग, प्रशस्तपाद और घम्मैकीचि तक के सामने कहा कि अपदिशितान्वय या अपदिशितव्यितिरेक हृष्टान्तामास तभी कहा जा सकता है जब उसमें प्रमाण अर्थात् हृष्टान्त ही न रहे. वीप्ता आदि पदों का अपयोग हृन दोषों का नियामक ही नहीं केवल हृष्टान्त का अपदर्शन ही हन दोषों का नियामक है। पूर्ववर्ती सभी आचार्य हन दो हृष्टान्तामासों के उदाहर थे। में कम से कम-अम्बरवत् घटवत् —िजतना प्रयोग अनिवार्य कर से मानते थे। आ॰ हेमचद्र के अनुपार ऐसे हृष्टान्त्वोधक 'वत्' प्रत्ययान्त किसी शब्दप्रयोग की जलरत ही नहीं—इसी अपने भाव को उन्होंने प्रमाणुमीमांना (२.१.२७) सूत्र की खित में निम्निखित्तत शब्दों से स्पष्ट किया है—'यती च प्रमाणस्य अनुपदर्शनाइस्वतों न तु वीप्सासवांवधारणपदानामप्रयोगात्, सस्विप तेषु, असित प्रमाणे तयोर सिदिति।'

३ — आ ॰ हेमचन्द्र की तीसरी विशेषता अनेक दृष्टियों से वह मार्के की है। उस साम्प्रदायिकता के समय में जब कि घम्में की वि ने वैदिक और जैन सम्प्रदाय पर प्रवल चीट की और जब कि अपने ही पूज्य वादी देवसूरि तक ने 'शाल्यं कुर्यात् राठं प्रति' इस नीति का आश्रय करके घम्में कीर्ति का चरला चुकाया तब आ ॰ हेमचन्द्र ने इस स्थल में बुद्धिपूर्वक उदारता दिखाकर साम्प्रदायिक माव के विच की कम करने की चेष्टा की। जान पड़ता है अपने व्याकरण की तरहें अपने प्रसासक्त्र की निष्ट में स्थल प्रतिकृत्य की उदार इच्छा का ही यह परिणाम है। धमें कीर्ति के द्वारा अध्यम, वर्धमान आदि पर किये गए कटाच और वादिदेव के द्वारा सुगत पर किये गए प्रतिकृत्य का तक्त्राक्त में कितना अनीचित्य है, उससे कितना यिक्षमा होता है, यह सब सोचकर आ ॰ हेमचन्द्र ने ऐसे उदाहरण रे रचे जिनसे सबका मतलव सिद्ध हो पर किसी को आधात न हो।

यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की है । धर्म्मकीर्ति ने श्रपने उदाहरणों में कपिल आदि में असर्वज्ञल और

तिरेको यथा श्रवीतरागो वक्तृत्वात्, वैधनवीदाहरगाम्, वजावीतरागत्वं नास्ति न स वक्ता वयोगललयड इति ।'-न्यायवि० ३. १२७, १३४ ।

१ 'सर्वपार्यदत्वाच शन्दानुसासनत्य सकतदर्शनसमूहात्मकत्याद्वादसमाक्षय-यमविरमणीयम् ।'-हैमश० १. १. २ ।

र प्र॰ मी॰ २. १. २५ ।

अनासत्व साधक जो अनुमान प्रयोग रखे हैं उनका स्वरूप तथा तदासर्रत हेतु का स्वरूप विचारते हुए जान पड़ता है कि छिडसेन के सन्मांत वैसे और समन्तमद्र के आप्तमीमांसा जैसे कोई दूसरे अन्य धर्मकीति के सामने श्रवश्य रहे हैं जिनमें जैन तार्किकों ने अन्य सांख्य आदि दर्शनमान्य कपितां आदि की सर्वश्रता का और आसता का निराकरण किया होगा।

दें १६३६ ]

[[प्रमाच\_मीभीसा

# दूषण दूषणाभास

manner was series for a bear all

परामांनुमान का एक प्रकार कथा ' भी है, जो पद्ध-प्रतिपद्धभाव के सिवास कभी शुरू नहीं होती। इस कथा से संबन्ध रखनेवाले अनेक पदायों का निरूपण करनेवाला साहित्य विशाल परिमाण में इस देश में निर्मित हुआ है। यह साहित्य मुख्यतया दो परम्पराओं में विमालित है—बाह्मण्—वैदिक परम्परा और अमण्—वैदिकेतर परम्परा । वैदिक परम्परा में न्याय तथा वैद्यक सम्प्रदाय का समावेश है। अमण् परम्परा में बीद तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश है। अमण् परम्परा में बीद तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश है। वैदिक परम्परा के कथा संबन्धी इस वक्त उपलब्ध साहित्य में अद्युपद के न्यायस्त्र तथा चरक का एक प्रकरण्—विमानस्थान मुख्य एवं प्राचीन हैं। न्यायमाध्य, न्यायवार्तिक, ताल्पर्यटीका, न्यायमाध्य, व्याद उनके टीकाग्रन्थ तथा न्यायकालिका भी उतने ही महत्त्व के हैं।

बीड सम्प्रदाय के प्रस्तुत विषयक साहित्य में उपायहृदय, तर्कशास्त्र, प्रमाणसमुख्यय, न्यायमुख, न्यायकिहु, बादन्याय इत्यादि मन्य मुख्य एवं प्रतिष्ठित हैं।

जैन सन्प्रदाय के प्रस्तुत साहित्य में न्यायावतार, सिब्धिविनिश्चयटीका, न्यायिविनिश्चय, तत्वार्थश्चोकवात्तिक, प्रमेयकमलमार्चरह, प्रमाश्चनयत्वालोक इत्यादि प्रस्थ विशेष महत्त्व के हैं। उक्त सब परस्पराश्चों के अपर निर्दिष्ट साहित्य के श्चाधार से यहाँ कथासम्बन्धी कतिपय पदायों के बारे में कुछ मुद्दों

र पुरातस्य पु॰ ३. श्रह्ण ३२ में मेरा लिखा 'क्यापद्धतिनु' स्वरूप अने तेना साहित्यनु दिन्दर्शनः नामक लेख देखें।

पर लिखा जाता है जिनमें से सबसे पहले दूपण और दूपणामांस को लेकर विचार किया जाता है। दूपण और दूपणामांस के नीचे जिले मुद्दों पर यहाँ विचार प्रस्तुत है—१. इतिहास, २. पर्याय—समानार्यक शब्द, ३. निरूपण-प्रयोजन, ४. प्रयोग की अनुमति सा विदेश, ४. मेद-प्रभेद।

१-- दूपगा और दूपगामां का शासीय निरूपग तथा क्या का इतिहास कितना पुराना है यह निश्यपूर्वक कहा नहीं जा सकता, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवहार में तथा शास्त्र में कथा का स्वरूप निश्चित हो जाने के बाद बहुत ही जल्दी दूषरा श्रीर दूषरामास का स्वरूप तथा वर्गीकरण शास्त्रव्य हुआ होगा। दूपण और दूपगामास के कमोवेश निरूपण का प्राथमिक यरा बाह्मण परम्परा को है। बीद परम्परा में उसका निरूपण बाह्मण परम्परा द्वारा ही दालिल हुआ है। जैन परम्परा में उस निरूपण का प्रथम प्रवेश साझात् तो बीद साहित्य के द्वारा ही हुआ जान पढ़ता है। परम्परवा न्याय साहित्य का मी इस पर प्रमान अवस्य है। फिर भी इस बारे में वैद्यक साहित्य का जैन निरूपण पर कुछ भी प्रभाव पड़ा नहीं है जैसा कि इस विषय के बीद साहित्य पर कुछ पड़ा हुआ जान पड़ता है। प्रस्तुत विषयक साहित्य का निर्माण बासना परम्परा में ई॰ स॰ पूर्व दो या चार शताब्दियों में कमी प्रारम्म हुआ जान पड़ता है जब कि बीद परम्परा में वह ईसवी सन् के बाद ही शुरू हुआ श्रीर जैनपहरूपरा में तो श्रीर भी पीछे से शुरू हुआ है। बौद परम्परा का वह बारम्भ ईसवी के बाद वीसरी शवाब्दी से पुराना शायद ही हो ख्रीर जैन परम्परा का वह पारम्म ईसवी सन् के बाद पाँचवी छुठी शताब्दी से पुराना शायद ही हो।

र—उपालम्म, प्रतिपेच, दूपमा, सरहन, उत्तर इत्यादि पर्याय राज्य हैं।
इनमें से उपालम्म, प्रतिपेत ब्रादि शब्द न्यायसूत्र (१.२.१) में प्रमुक्त
है, जब कि दूपमा ब्रादि शब्द उसके भाष्य में ब्राते हैं। प्रस्तुतविषयक बीद
साहत्य में से तर्कशास्त्र, जो प्रो॰ दुयची द्वारा प्रतिसंस्कृत हुआ है उसमें सरहन
शब्द का वार-वार प्रयोग है जब कि दिल्लाग, शक्करस्वामी, पर्मकीर्ति ब्रादि ने
दूषमा शब्द का ही प्रयोग किया है। (देली — स्थायमुल का॰ १६, न्यायप्रवेश
पु॰ द, त्यायविन्दु॰ १.११द )। जैन साहत्य में मिल-मिल ग्रन्थों में उपालम्म,
दूषमा ब्रादि सभी ययांव शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जाति, ब्रावहुत्तर, ब्रायम्यक्
स्वरहन, दूषमाभास ब्रादि शब्द पर्यावभूत हैं जिनमें से जाति शब्द न्याय परम्परा
के साहत्य में प्रधानतया प्रयुक्त देला जाता है। बीद साहित्य में ब्रायम्यक्
स्वरहन तथा आहे शब्द का प्रयोग कुछ प्राचीन ग्रन्थों में है, पर दिल्लाग से
सेकर सभी बीदतार्किकों के तर्कप्रन्थों में दुषग्रामास शब्द के प्रयोग का प्राधान्य

हो गया है। जैन तकंप्रन्यों में मिथ्योत्तर, जाति और दूषगाभास आदि सन्द प्रमुक्त पाये जाते हैं।

३—उद्देश विभाग और लख्या आदि द्वारा दोषों तथा दोषामासों के निरूपण का प्रयोजन सभी परम्पराओं में एक ही माना गया है और वह यह कि उनका यथार्थ जान किया जाए जिससे बादी स्वयं अपने स्थापनावास्य में उन दोषों से बच जाय और प्रतिवादी के द्वारा उद्भावित दोषामास का दोषा-मासत्व दिखाकर अपने प्रयोग को निदीय साबित कर सके। हसी सुख्य प्रयोजन से प्रेरित होकर किसी ने अपने अंथ में संख्ये से तो किसी ने किस्तार से, किसी ने अनुक एक प्रकार के वर्गांकरण से तो किसी ने दूसरे प्रकार के वर्गांकरण से, उनका निरूपण किया है।

४-उक्त प्रयोजन के बारे में सब का ऐकमत्य होने पर भी एक निशिष्ट प्रयोजन के विषय में मतमेद ऋषरय है जो खास ज्ञातस्य है। यह विशिष्ट प्रयोजन है-जाति, छुल ब्रादि रूप से ब्रसस्य उत्तर का भी प्रयोग करना। न्याय (न्यायस्० ४,२,५० ) हो या वैद्यक ( चरक-विमानस्थान ए० २६४ ) दोनों ब्राह्मना परम्परार्ए ब्राह्मत्व उत्तर के प्रयोग का भी समर्थन पहले से क्षभी तक बस्ती आई हैं। भीद परम्परा के भी प्राचीन उपायहृदय आदि कुछ प्रस्थ वात्युत्तर के प्रयोग वा समर्थन बादाग परम्परा के अन्यों की तरह हो साफ-साफ करते हैं, जब कि उस परम्परा के पिछले बन्धों में जात्युकरों का वर्धन होते हुए भी उनके प्रयोग का स्पष्ट व सवल निपेच है-बाइन्याय पुरु ७०। जैन परम्परा के प्रन्यों में तो प्रथम से ही लेकर मिष्णा उत्तरी के प्रयोग का सर्वथा निषेत्र किया गया है-तत्त्वार्यश्लो० ५० २७३ । उनके प्रयोग या समयन कभी नहीं किया गया । खल-जाति खक कथा करांव्य है या नहीं इस प्रश्न पर जब दव जैन शाकिको ने जैनेतर शाकिको के साथ चर्चा की तब तब उन्होंने खपनी एक मात्र राय यही प्रकट की कि वैसी कथा वर्तस्य नहीं स्थान्य है। बाह्य मीद और जैन सभी मारतीय दर्शनों का अन्तिम व मुख्य उद्देश मीच बतलाया गया है और मोज की सिंदि असत्य या मिध्याज्ञान से शक्य ही नहीं जो जात्युत्तरों में अपस्य गर्मित है। तय केवल जैनदर्शन के अनुसार ही क्यो. बल्कि ब्राह्मण और बीट दर्शन के अनुसार भी जात्युत्तरों का प्रवीग अर्थगत है। ऐसा होते हुए भी बाह्यण और बीद वार्किक उनके प्रयोग का समर्थन करते हैं और जैन तार्किक नहीं बरते इस अन्तर का बीज क्या है, यह प्रश्न अवस्य

१ देखी सिद्धसेनकृत बाददात्रिशिका ; बादाष्ट्रक ; न्यायवि० २. ९१४।

पैदा होता है। इसका जवाब जैन स्प्रीर जैनेतर दशनों के अधिकारियों की प्रकृति में है । जैन दर्शन मुख्यतथा त्यागप्रधान होने से उसके अधिकारियों में हुमुद्ध ही मुख्य हैं, राहस्य नहीं। जब कि ब्राह्मण परम्परा चातुराश्रमिक होने से उसके श्रविकारियों में गृहस्थों का, खासकर विद्वान बायाग गृहस्थों का, यही दर्जा है जो त्यागियों का होता है। गाहरूच्य की प्रधानता होने के कारण बाह्मण विद्वानों ने व्यावहारिक जीवन में सत्य, अहिंसा आदि नियमी पर उत्तना भार नहीं दिया जितना कि जैन त्यागियों ने उन पर दिया । गाईस्थ्य के साथ अर्थलाम, जयतृष्णा आदि का, त्यागणीवन की अपेचा अधिक सम्बन्ध है। इन कारणों से बाह्यण परम्परा में मोख का उद्देश होते हुए मी छल, जाति ब्रादि के प्रयोग का समर्थन होना सहज था, जब कि जैन परम्परा के लिए वैसा करना सहज न था। क्या करना यह एक बार प्रकृति के अनुसार तय हो जाता है तब विद्वान उसी कर्तव्य का सयुक्तिक समर्थन भी कर खेते हैं। कुशामीयबुद्धि बाह्मण तार्किको ने यही किया। उन्होंने कहा कि तन्यनिर्णय की रचा के वास्ते कमी-कमी छल, जाति आदि का प्रयोग भी अपकारक होने से उपादेय है, जैसा कि ब्राह्मररद्या के बास्ते सक्सरक बाद का उपयोग । इस हिष्ट से उन्होंने छल, जाति ब्रादि के प्रयोग की भी मोल के साथ सङ्गति बतलाई । उन्होंने अपने समर्थन में एक बात स्पष्ट कह दी कि खुल, जाति आदि का प्रयोग भी तत्त्वरान की रहा के सिवाय जाम, स्याति त्रादि ग्रस्य किसी भीतिक उद्देश से कर्तव्य नहीं है। इस तरह अवस्थाविशेय में छल, जाति आदि के प्रयोग का समर्थन करके उसकी मोछ के साथ को सङ्गति बाह्यण तार्किकों ने दिखाई वही बौद तार्किकों ने अवस्य: स्वीकार करके अपने पच में भी लागू की। उपायहृदय के लेखक बीद सार्किक ने-छल जाति ब्रादि के प्रयोग की मोज के साथ कैसी असङ्गति है—यह आराजा करके उसका समाधान अखपाद के ही राव्दों। में किया है कि आम्रफल की रज्ञा आदि के वास्ते करहिकल बाड़ की तरह सवर्म की रवा के लिए छलादि भी प्रयोगयोग्य है। बादसम्बन्धी पदार्थों के प्रथम चिन्तन, वर्गीकरण और सङ्कलन वा अव बाह्यया परम्परा को है या बीद परम्परा की, इस प्रश्न का सुनिनिश्त जवाब

र 'वस्त्राध्यवसायसंरक्षणार्थ' जल्पवित्रवे बीजपरोहसंरक्षणार्थं करटकरात्वा-बरखवत् ।'--साय स्० ४.२.५० । 'वशास्त्रक्षपिषुद्धिकामेन तत्(५क)परिरक्षणार्थं बहिबंहुतीक्षाक्षण्यं निकर्षित्यासः क्रियते, बादारःमोऽपि तथैवाधुना सद्धर्मरक्षणे-ब्ह्या न ह स्वातिकाभाव ।'--जवाबहृद्य पृ० ४ ।

छुलादि के प्रयोग के उस समान समर्थन में से मिल जाता है। बौद्ध परम्परा मूल से ही जैन परम्परा की तरह त्यागिभिच्यवान रही है ग्रीर उसने एकमात्र ृतिबांच तथा उसके उपाय पर भार दिया है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार शुरू में कभी छुव आदि के प्रयोग को सङ्गत मान नहीं सकती जैसा कि बाह्यया परम्परा मान सकती है। ऋतएव इसमें सन्देह नहीं रहता कि सुद्ध के शान्त श्मीर अवलेश धर्म की परम्परा के स्थापन व प्रचार में पड़ जाने के बाद भिच्छुको को जब ब्राह्मण विद्वानों से लोहा लेना पड़ा तभी उन्होंने उनकी बादपद्धति का विशेष श्रम्यास, प्रयोग व समर्थन शुरू किया। श्रीर जो जो बाह्मण्, कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीखकर बौद्ध परम्परा में दीचित हुए वे सभी अपने साथ कुलधर्म की वे ही दलीलें से आए को न्याय परम्परा में थीं । उन्होंने नवस्वीकृत बौद्ध परम्परा में उन्हों बादपदायों के अभ्यास और प्रयोग स्नादि का उचार किया जो त्याय वा वैद्यक स्नादि ब्राह्मण परम्परा में प्रसिद्ध रहे । इस तरह प्रकृति में जैन और भीद्य परम्पराएँ तुल्य होने पर मी ब्राह्मण विद्वानों के प्रथम सम्पर्क और संघर्ष की प्रधानता के कारण से शी भौद परम्परा में ब्राह्मण परम्परानुसारी छुल ब्रादि का समर्थन प्रथम किया पया । अगर इस बारे में बाह्मण परम्परा पर बीद परम्परा का ही प्रथम प्रभाव होता तो किसी न किसी अति प्राचीन ब्राह्मण प्रत्य में तथा बीह प्रत्य में बीह प्रकृति के अनुसार छुलादि के वर्जन का ही ऐकान्तिक उपदेश होता। यद्यपि बीद वार्किको ने ग्ररू में छलादि के समर्थन को बाह्यल परम्परा में से अपनाया पर आगे जाकर उनको इस समर्थन की अपने धर्म की प्रकृति के साथ विशेष असंगति दिखाई दी, जिससे उन्होंने उनके प्रयोग का स्पष्ट व संयुक्तिक निषेष ही किया। परन्तु इस बारे में जैन परम्परा की स्थिति निराली रही। एक तो वह बीद परम्परा की अपेद्धा त्याग और उदासीनता में विशेष प्रसिद्ध रही, दूसरे इसके निर्मन्य भिन्नुक शुरू में बाह्मण तार्किकों के सम्पर्क व संवर्ष में उतने न ग्रामे वितने बीद भिच्क, तीसरे उस परम्परा में संस्कृत भाषा तथा तदाक्षित विद्यात्रों का प्रवेश बहुत घीरे से और पीछे से हुआ। जब यह हुआ तब भी जैन परम्परा की उत्कट त्याग की प्रकृति ने उसके विद्वानी को छूल आदि के प्रयोग के समर्थन से विलक्त ही रोका। वहीं कारण है कि, सब से प्राचीन और प्राथमिक जैन तर्क ग्रन्थों में छत्नादि के प्रयोग का स्पष्ट निधेश व परिद्वास मात्र है। ऐसा होते हुए भी आयो जाकर जैन परम्परा को जब

१ देखो सिद्धसेनकृत बाददात्रिशिका ।

दूसरी परम्पराश्ची से बार बार वाद में भिड़ना पड़ा तब उसे श्रमुभव हुआ कि छल आदि के प्रयोग का ऐकान्तिक निषेच व्यवहार्य नहीं। इसी अनुभव के के कारण कुछ जैन तार्किकों ने छल आदि के प्रयोग का आपवादिक रूप से श्रवस्थाविशेष में समर्थन भी किया । इस तरह अन्त में बौद और जैन दोनों परम्पराएँ एक या दूसरे रूप से समान भूमिका पर श्रा गईं। बौद विद्वानों ने पहले छलादि के प्रयोग का समर्थन करके पित उसका निषेध किया, जब कि जैन विद्वान पहले आत्यन्तिक विरोध करके अन्त में अंशतः उससे सहमत हुए। यह थ्यान में रहे कि छलादि के श्रापवादिक प्रयोग का भी समर्थन श्वेताम्बर तार्किकों ने किया है पर ऐसा समर्थन दिगम्बर तार्किकों के द्वारा किया हुआ देखने में नहीं श्राता। इस अन्तर के दो कारण मालूम होते हैं। एक तो दिगम्बर परम्परा में औत्सर्गिक त्याग अंश का ही मुख्य विचान है और दूसरा म्यारहर्श शताब्दि के बाद भी जैसा श्वेताम्बर परम्परा में विविध प्रकृतिगामी साहित्य बना वैसा दिगम्बर परम्परा में नहीं हुआ। बाहण परम्परा का छलादि के प्रयोग का समर्थन तथा निषेध प्रथम से ही अधिकारीविशेषानुसार वैकल्पक होने से उसको अपनी हिण्ट बदलने की बहरत ही न हुई।

५ - अनुमान प्रयोग के पद्म, हेतु, हप्टान्त आदि अवसव हैं। उसमें आनेवाले वास्तविक दोषों का उद्वाटन करना दूषण है और उस अवस्वों के निर्दाष होने पर भी उनमें असत् दोषों का आरोपण करना दूषणामास है। बाइन परम्पर के मौलिक प्रत्यों में दोषों का, खासकर हेतु दोषों का ही वर्णन है। पद्म, हप्टान्त आदि के दोषों का राष्ट्र वैसा वर्णन नहीं है जैता बौद परम्परा के प्रत्यों में दिख्नाग से लेकर वर्णन है। दूषणाभास के छुल, जाति रूप से भेद तथा उनके प्रमेदों का जितना विस्तृत व स्पष्ट वर्णन प्राचीन बाइन प्रत्यों में है जतना प्राचीन बीद अन्थों में नहीं है और पिछले बौद प्रत्यों में तो वह नाम-शोष मात्र हो गया है। जैन तर्कप्रयों में जो दूषणामास का वर्णन है वह भी बीद परम्परा से साजात सम्बन्ध रखता है। इसमें जो बाइन परम्परानुसारी वर्णन खण्डनीयरूप से आवा है वह स्वासकर न्यायसूत्र और उसके टीका, उप-टीका प्रन्यों से आवा है। यह अवस्था की बात है कि बाइनण परम्परा के वैद्यक

१ 'श्रयमेव विधेयस्तत् तत्त्वज्ञेन तपस्विना । देशायपेच्नयाऽन्योऽपि विज्ञाय गुरुलायवम् ॥'–यशो० वादद्वा० श्लो० द ।

२ मिलाञ्रो-यावमुल, न्यायप्रवेश श्रीर न्यायावतार ।

प्रत्य में आनेवाले दूषणामास का निर्देश जैन प्रत्यों में लएडनीय रूप से भी कहीं देखा नहीं जाता ।

आ। हमचन्द्र ने दो स्त्रों में कम से जो दूपता और दूपतामास का लवा परचा है उसका अन्य अन्यों की अपेदा न्यायप्रवेश (ए० ८) की शब्दरचना के साथ अधिक साहश्य है। परन्तु उन्होंने सूत्र की अ्याख्या में जो जात्युतर शब्द का अर्थप्रदर्शन किया है वह न्यायिवन्दु (३,१४०) की धर्मोत्तरीय व्याख्या से शब्दश: मिलता है। हमचन्द्र ने दूपतामासरूप से चौबीस जातियों का तथा तीन छक्षों का जो वर्णन किया है वह अद्युरश: जयन की न्यायक्षिका (ए० १६-२१) का अवतरणमात्र है।

आ। हमचन्द्र ने छुल को भी जाति की तरह असदुत्तर होने के कारण जात्युत्तर ही माना है। जाति हो या छुल सबका प्रतिसमाधान सच्चे उत्तर से ही करने को कहा है, परन्तु प्रत्येक जाति का अलग अलग उत्तर जैसा अद्याद ने स्वयं दिया है, वैसा उन्होंने नहीं दिया—प्र० मी० २. १. २८. २६।

कुछ प्रत्यों के आधार पर जातिविषयग एक कोष्ठक नीचे दिया जाता है-

| स्यायसूत्र ।    | बादविधि, प्रमाणसमुचय,   | उपायहृदय । |
|-----------------|-------------------------|------------|
| A.H.J. W. J. J. | न्यायमुख, तर्कशास्त्र । |            |
| साधभ्यसम        | 3,7                     | 23         |
| वैवर्ग्यसम      | 27                      | 1>         |
| उत्कर्षकम       | ***                     | 23         |
| श्रपकर्षसम      | +44                     | 22         |
| वर्षसम          |                         | ***        |
| श्चवर्यसम       | ***                     |            |
| विकल्पसम        | "                       | 4.00       |
| साध्यसम         | +44                     | 222        |
| प्राप्तिसम      | 33                      | 32         |
| अपातिसम         | 27                      | 33         |
| प्रसङ्गरम       |                         | ***        |
| प्रतिदृश-तसम    | 37                      | >3         |
| अनुत्पत्तिसम    | 27                      | 22         |
| संश्वसम         | "                       | 31         |

100

| प्रकरणसम          | Eggin A. Page 18-201 18-2 | more things   |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| श्रहेतुसम         | 33                        | कांखसम        |
| अर्थापसिसम        | "                         | THE PARTY     |
| श्रविशेषसम        | The state of              | THE WE HAVE T |
| <b>उ</b> पपत्तिसम | THE RESERVE               | 1             |
| उपलब्धिसम         | the parties               | m I mil sonie |
| श्चनुपलन्धिसम     | William Property          | The same      |
| नित्यसम           | 39.                       |               |
| श्रानित्यसम्      | ***                       | Error In.     |
| कार्यसम           | कार्यमेद 🗎 🗎              | ***           |
| THE REPORTED      | <b>ब्र</b> नुकि           |               |
| THE PER LINE AN   | स्वाथविरुद                | pm dime       |

भेदाभेद, प्रश्नबाहुल्योत्तराल्यता, प्रश्नाल्यतोत्तरबाहुल्य, हेतुसम, व्याप्ति, श्रद्धाप्तिसम, विश्वद, श्रविश्वद, श्रवंशय, श्रुतिसम, श्रुतिभिन्न।

ि अहे अहे |

ि प्रमाण मीमांसा

# वादवित्रार

प्रश्नोत्तर रूप से और खगडन-मगडन रूप से चर्चा दो प्रकार की है। खरडन-मरडन रूप चर्चा अर्थ में सम्मापा, कया, बाद, आदि शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। सम्मापा शब्द चरक ब्रादि वैद्यकीय प्रन्थों में प्रसिद्ध है, जब कि कथा शब्द न्याय परम्परा में प्रसिद्ध है। वैद्यक परम्परा में सम्भाषा के सन्धा-यसम्भाषा और विश्वसम्भाषा ऐसे दो मेद किए हैं ( चरकसंब पुरु २६३ ); जब कि न्याय परम्परा ने कथा के बाद, जल्प, वितरहा ये तीन भेद किए हैं (न्यायवा० पृ० १४६)। वैद्यक परभ्यरा की सन्धायसम्भाषा ही न्याय परभ्यरा की बाद कया है। क्यं कि वैद्यक परम्परा में सन्धायसम्मापा के जो ग्रीर जैसे ग्राध-कारी बताए गए हैं ( चरकसं॰ पृ॰ २६३ ) वे और वैसे ही अधिकारी वाद कथा के न्याय परम्परा (न्यायस्० ४. २. ४८) में माने गए हैं। सन्धाय-सम्भाषा और बाद कथा का प्रयोजन भी दोनों परम्परास्त्रों में एक ही-वत्व-निर्णय है। वैद्यक परम्परा जिस चर्चा को विरुद्धसम्मापा कहती है उसी को न्याय परम्परा जला और वितएड कथा कहती है। चरक ने विग्रह्मसम्मापा ऐसा सामान्य नाम रखकर फिर उसी के जला और वितरहा ये दो मेद बताए हैं-(पु॰ २६५)। न्याय परम्परा में इन दो मेदों के बास्ते 'विग्रवासम्मापा' शब्द प्रसिद्ध नहीं है, पर उसमें उक्त दोनों मेद विजिगीपुनवा शब्द से व्यवहृत होते हैं ( न्यायवा । पू० १४६ ) । श्रतएव वैद्यक परम्परा का 'विरुग्धसम्माषा' श्रीर म्याय परम्परा का 'विजिगीपुकया' ये दो शब्द विजक्क समानायंक हैं। स्याय परम्परा में बदापि विश्वसारम्भाषा इस शब्द का खास व्यवहार नहीं है, तथापि उसका प्रतिविश्वपाय 'विष्ह्यकथन' शब्द मूल न्यावसूत्र (४. २. ५१) में ही प्रयुक्त है। इस शाब्दिक और आर्थिक संवित तुलना से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि मूल में स्थाय और वैद्यक दोनों परस्पराएँ एक ही विचार के दो भिन्न प्रवाह मात्र हैं । बौद परम्परा में खास तौर से कथा ऋर्थ में बाद सब्द के प्रयोग को प्रधानता रही है। क्या के बाद, जल्म आदि अवान्तर मेदों के वास्ते उस परम्परा में प्रायः सद्-धर्मवाद, विवाद आदि शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। जैन परम्परा में कथा श्रर्थ में क्वचित् । जल्प शब्द का प्रयोग है पर सामान्य

१ 'कि तत् जल्पं विदुः ? इत्याह-समर्थवचनम्' ।-सिदिवि॰ टी॰ पृ॰ २५४ B।

रूप से सर्वत्र उस ऋषें में बाद शब्द का ही प्रयोग देखा जाता है। जन पर-म्परा कथा के जल्म और वितरहा दो प्रकारों को प्रयोगपोग्य नहीं मानती। अतएव उसके मत से बाद शब्द का वही ऋषें है जो वैश्वक परम्परा में सन्धायसम्मापा शब्द का और न्याप परम्परा में बादकथा का है। बीद तार्किकों ने भी आगे जाकर जल्म और वितरहा कथा को त्याच्य बतलाकर केवल बादकथा को है। कर्त्तव्य रूप कहा है। अतएव इस पिछली बीद मान्यता और जैन परम्परा के बीच बाद शब्द के ऋषें में कोई अन्तर नहीं रहता।

वैद्यकीय सन्धायसम्मापा के अधिकारी को बतलाते हुए चरक ने महत्त्व का एक अनस्यक विशेषणा दिया है, विसका अर्थ है कि वह अधिकारी अस्या-दोपमुक्त हो। अद्याद ने भी वादकथा के अधिकारियों के वर्णन में 'अनुसूर्य' विशेषण दिया है। इससे सिद्ध है कि चरक और अद्याद दोनों के भत से वादकथा के अधिकारियों में कोई अन्तर नहीं। इसी भाव को पिछले नैयांवकों ने बाद का लच्चण करते हुए एक ही शब्द में अ्थक कर दिया है कि—तत्व-वुमुत्मुक्तया बाद है (केश्चव के तर्कभाषा एक १२६)। चरक के कथनानुसार विश्वससम्भाषा के अधिकारी अध-पराजयेच्छु और छल्जबलसम्बन्ध सिद्ध होते हैं, न्यायगरम्या के अनुसार जल्प-वितरहा के वैसे हो अधिकारी माने जाते हैं। इसी भाव को नैयायिक 'विजिनीयुक्या—जल्प-वितरहा' इस लच्चण्याक्य से व्यक्त करते हैं। बाद के अधिकारी तत्त्वनुभृत्मु किस-किस गुण से युक्त होने व्यक्ति और वे किस तरह अपना वाद च्छाएँ इसका बहुत ही मनोहर व समान वर्णन चरक तथा न्यायमाध्य आदि में है।

न्याय परम्परा में जल्यजितरहा कथा करनेवाले को विजिनीयु माना है जैसा कि चरक ने; पर वैसी कथा करते समय वह विजिनीयु प्रतिवादी और अपने बीच किन-किन गुरा-दोषों की तुलना करें, अपने अंध, किस्य वा वरावरी-वाले प्रतिवादी से किस-किस प्रकार की सभा और कैसे सम्यों के बीच किस-किस प्रकार का वर्ताव करें, प्रतिवादी से आटोप के साथ कैसे चेलें, कभी कैसा फिड़ के इत्यदि वालों का जैसा विस्तृत व आंखों देखा वर्गन चरक (पृ० २६४) ने किया है वैसा त्याय परम्परा के प्रत्यों में नहीं है। चरक के इस वर्गन से छुछ भिलता जुलता वर्गन जैनाचार्य सिद्धसेन ने अपनी एक बादोपनिषद्दा-विशिका में किया है, जिसे चरक के वर्गन के साथ पदना चाहिए। बीद परम्परा जब तक त्याय परम्परा की तरह जल्यकथा को भी मानती रही तब तक उसके अनुसार भी बाद के अधिकारी तत्वजुनुतमु और जल्यादि के अधिकारी विजिनीय ही परिवात होते हैं, जैसा कि त्यायपरम्परा में। उस प्राचीन समय का

वौद्ध विजिमीषु, नैयायिक विजिमीषु से मिन्न प्रकार का सम्भव नहीं, पर जब से बौद्ध परम्परा में छल आदि के प्रयोग का निषेव होने के कारण जल्मकथा नाम-शोप हो गई और वादकथा ही अवशिष्ठ रही तब से उसमें अधिकारिद्धैविष्य का प्रश्न ही नहीं रहा, जैता कि जैन परम्परा में।

जैन परम्परा के अनुसार चतुरङ्गनाइ के अधिकारी विजिमीपु हैं। पर न्याय-वैद्यक परम्परासम्मत विजमीपु और जैनपरम्परासम्मत विजमीपु के अर्थ में बड़ा अन्तर है। क्योंकि न्याय-वैद्यक परम्परा के अनुसार विजिमीपु वही है जो न्याय से या अन्याय से, लुल आदि का प्रयोग करके भी प्रतिवादी को परास्त करना चाहे, जब कि जैनपरम्परा विजिमीपु उसी को मानती है जो अपने पद्म की सिद्धि करना चाहे, पर न्याय से; अन्याय से खुलादि का प्रयोग करके कभी नहीं। इस दृष्टि से जैनपरम्परासम्मत विजिमीपु अस्यावान होकर भी न्यायमार्ग से ही अपना पद्म सिद्ध करने का इच्छुक होने से करीव करीव न्याय-परम्परासम्मत ताचलुमुत्स की कोटि का हो जाता है। जैन परम्परा ने विजय का अर्थ-अपने पद्म की न्याय्य सिद्ध ही किया है, न्याय-वैद्यक परम्परा की तरह, किसी भी तरह से प्रतिवादी को मक करना नहीं।

जैन परम्परा के प्राथमिक तार्किकों ने, जो विजिगीपु नहीं हैं ऐसे वीतराग व्यक्तियों का भी बाद माना है। पर वह बाद चतुरङ्ग नहीं है। क्यों कि उसके अधिकारी भले ही पद-प्रतिपद्म लेकर प्रवृत्त हो पर वे अस्त्यामुक्त होने के कारण किसी समापति या सम्यों के शासन की अपेद्मा नहीं रखते। वे आपस में ही तत्त्वबंध का विनिमय या स्वीकार कर लेते हैं। जैन परम्परा के विजिगीपु में और उसके पूर्वोक्त तत्त्वनिर्णिनीपु में अम्तर इतना ही है कि विजिगीपु न्यायमार्ग से चलनेवाले होने पर भी ऐसे अस्यामुक्त नहीं होते विससे वे बिना किसी के शासन के किसी बात को स्वतः मान लें जब कि तत्त्वनिर्णिनीपु न्यायमार्ग से चलनेवाले होने के अखावा तत्त्वनिर्ण्य के स्वीकार में अन्य के शासन से निर्यन्त होते हैं। इस प्रकार चतुरङ्गवाद के बादी प्रतिवादी दोनो विजिगीपु होने की पूर्व प्रथा रही है, इसमें बादि देवस्रि ने (प्रमाणन का १२-१४)

१ 'परार्थाधिनमस्तत्रानुद्भवद्रागगोचरः । जिगीपुगोचरश्चेति द्विधा शुद्धधियो विदुः ॥ सत्यवारिमः विधातन्यः प्रथमस्तत्त्ववेदिमिः । यथाकयञ्चिदित्येष चतुरङ्गो न सम्मतः ॥'-तत्त्वार्यश्चो० ५० २७७ ।

२ 'बादः सोऽयं विगीपतोः ।'-न्यापवि॰ २. २१२ । 'समर्थवचनं बादः प्रकृतार्यप्रत्यायनपरं साविसमवं विगीपतोरेकत्र साधनदूषण्यवचनं वादः ।'-

योड़ा विचारमेंद प्रकट किया कि, एकमात्र विजिमीषु वादी या प्रतिवादी के होने पर भी चतुरङ्ग कथा का सम्भव है। उन्होंने यह विचारमेंद सम्भवतः अक्बाङ्क या विद्यानन्द आदि पूर्ववर्ती तार्किकों के सामने रखा है। इस विषय में आचार्य हैमचन्द्र का मानना अक्बाङ्क और विद्यानन्द के अनुसार ही जान पड़ता है—प्र० मी० प्र० ६३।

ब्राह्मण बौद, श्रीर जैन सभी परम्पराश्चों के श्रमुसार कथा का सुख्य प्रयोजन तत्वशान की प्राप्ति या प्राप्त तत्वशान की रहा ही है। साध्य में किसी का भतमेद न होने पर भी उसकी साधनप्रणाली में श्रम्तर श्रवश्य है, जो पहिले भी बताया जा चुका है। संद्येप में वह श्रम्तर इतना ही है कि जैन श्रीर उत्तरवर्तों बौद तार्किक छुल, बाति श्रादि के प्रयोग को कभी उपादेय नहीं मानते।

वादी, प्रतिवादी, सम्य और समापति इन चारों अङ्गों के वर्णन में तीनों । परम्पराश्रों में कोई मतमेद नहीं है। आचार्य हेमचन्द्र ने जो चारों अङ्गों के स्वरूप का संज्ञित निदर्शन किया है वह पूर्ववर्ती प्रन्थों का सार मात्र है।

जैन परम्परा ने जब छुलादि के प्रयोग का निपंच ही किया तब उसके 
अनुसार जल्म या वितरहा नामक क्या बाद से मिन्न कोई न रही। इस तत्त्व को 
जैन तार्किकों ने विस्तृत चर्चा के द्वारा सिद्ध किया। इस विषय का सबसे पुराना 
ग्रस्थ शायद क्यात्रवमना हो, जिसका निर्देश सिद्धिविन्श्चियरीका (पृ॰ 
२०३ A) में है। उन्होंने अन्त में अपना मन्तव्य हियर किया कि—जल्म 
और वितरहा नामक कोई बाद से मिन्न कथा ही नहीं, वह तो कथामास मान 
है। इसी मन्तव्य के अनुसार आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपनी चर्चा में बतलाया 
कि बाद से मिन्न कोई जल्प नामक कथान्तर नहीं, जो ग्राह्म हो।

इं० १६३६ ]

[ प्रमास मीमांसा

प्रभागासं । परि ६ । 'सिडी जिगीपतो बाद: चतुरङ्गस्तया सित ।'-तत्त्वार्थश्लो० पृ० २७७ ।

१ देखो-चरकरं ० पु॰ २६४। त्यायप ० पु॰ १४। तत्त्वार्यरुखो ० पु॰ २८०।

## निष्रहस्थान

safe wants of his face then makes

WERR OF STREET OF SHAPE AND STREET, SEE S. S. S.

AND SELECTION.

Will

भारतीय तक साहित्य में निग्रहस्थान की प्राचीन विचारधारा बाह्यण परम्परा की ही है, जो न्याय तथा वैद्यक के प्रन्यों में देखी जाती है। न्याय परमारा में अवपाद ने जो संबोध में विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति रूप से द्विविध निमह स्थान को बतलावा और विस्तार से उसके बाईस मेद बतलाए वही वर्यान आजतक के सैकड़ों वर्षों में अनेक प्रकारड नैयायिकों के होनेपर भी निर्विवाद रूप से स्वीकृत रहा है। चरक का निमहत्थानवर्णन श्रद्धरद्यः तो श्रद्धपाद के वर्णन जैसा नहीं है फिर भी उन दोनों के वर्णन की भित्ति एक ही है। बौद परम्परा का निम्नहस्थानवर्शन दो प्रकार का है। एक ब्राह्मखपरम्परान्सारी और दूसरा स्वतन्त्र । पहिला वर्णन प्राचीन बौद्ध वर्कप्रन्थों में है, जो लज्ज्य, संख्या, उदाहरण आदि अनेक वातों में बहुधा अल्पाद के और कभी कभी चरक ( ए० २६६ ) के वर्गन से मिळता र है। ब्राह्मण परम्परा का विरोधी स्वतंत्र निमहस्थाननिक्तरण बीद परस्परा में सबसे पहिले किसने शुरू किया यह अभी निश्चित नहीं। तथापि इतना तो निश्चित ही है कि इस समय ऐसे स्वतन्त्र निरुपणवासा पूर्ण और श्रांति महत्त्व का जो 'वादस्थाय' मन्य हमारे सामने मौजूद है वह धर्मकोर्ति का होने से इस स्वतन्त्र निरूपण का श्रेय धर्मकीर्ति को अवस्य है। सम्मव है इसका कुछ बीजारोपस तार्किकप्रवर दिङ्नाग ने भी किया हो। जैन परम्परा में निग्रहस्थान के निरूपण का प्रारम्भ करनेवाले शायद पात्रकेंसरी स्वामी हों । पर उनका कोई अन्य श्रमी लम्य नहीं । अतएव मौजूदा साहित्य के अधार से तो महारक अकलक्षु को ही इसका प्रारम्भक कहना होगा । पिछुतो समी जैन वार्किकी ने खपने-अपने निम्रहस्थाननिरूपण में महारक अकताङ्क के ही वचन<sup>3</sup> को उद्धृत किया है, जो हमारी उक्त सम्मायना का समर्थक है।

१ तक्शास्त्र पु॰ ३३ । उपायहृद्य पु॰ १८ ।

Re. Dignag Buddhist Logic P. XXII.

३ 'श्रास्तो तावदलाभादिरयमेव हि निग्रहः । न्यायेन विजिगीयूगो स्वामि-ग्रायनिवर्त्त नम् । '-न्यायवि० २, २१३ । 'कथं तर्हि वादपरिसमाप्तिः ! निराकृ-तावस्थापितविभक्तस्यपद्योरेव अयैतरव्यस्था नान्यथा । तदुक्तम्-स्वपद्यसिद्धिरेकस्य

पहिले तो बीद परम्परा ने न्याय परम्परा के ही निम्नहस्थानों को अपनाया। इसलिए उसके सामने कोई ऐसी निग्रहस्थानविषयक दूसरी विरोधी परम्परा न भी जिसका बीद तार्किक खगडन करते पर एक या दूसरे कारण से जब बीद तार्किको ने निम्नइस्थान का स्वतन्त्र निरूपस्य शुरू किया तर्व उनके सामने न्याय परम्परा वाले निमहस्यानी के लाएडन का प्रश्न स्वयं ही आ खड़ा हुआ। उन्होंने इस प्रश्न को महे विस्तार व बड़ी सूच्मता से मुलमाया । धर्मकीर्ति ने बादन्याय नामक एक सारा ब्रन्थ इस विषय पर लिख डाला जिस पर शान्तरद्वित ने रफ़र व्याख्या भी तिखी । चादन्याय में धर्मनीर्ति ने निग्रहस्थान का सक्ता एक कारिका में स्वतन्त्र भाव से बॉबकर उस पर विस्तृत चर्चा की ख्रीर अस्-पादसम्मत एवं वाल्यायन तथा उद्योतकर के द्वारा व्याख्यात निग्रहस्थानी के लद्यां का एक एक शब्द लेकर विस्तार से खरडन किया। इस धर्मकीति की कृति से निम्नहस्थान की निरूपण्परम्परा स्पष्टतया विरोधी दो प्रवाहों में वेंट गई। करीव-करीव धर्मकीर्ति के समय में या कुछ ही आगे पीछे जैन तार्किको के सामने भी निप्रहस्थान के निरूपण का प्रश्न आया। किसी भी जैन तार्किक ने ब्राह्मण परम्परा के निग्रहस्थानों को ऋपनाया हो या स्वतन्त्र बौद्ध परम्परा के निम्नइस्थाननिरूपण को अपनाया हो ऐसा मालूम नहीं होता। ग्रतएव जैन परम्परा के सामने निप्रहस्थान का स्वतन्त्र भाव से निरूपण करने का ही प्रश्न रहा जिसको भट्टारक व्यक्तब्रु ने मुलभावा । उन्होंने निग्रहस्थान का लंबना स्वतंत्र भाव से ही रचा और उसकी व्यवस्था बाँधी जिसका अवस्थाः अनुसरण उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर श्वेताम्बर तार्किको ने किया है। अकलहुकत स्वतन्त्र लच्चण का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन तार्किको का कराँच्य प्रसाहो नहीं सकता था जब तक कि वे ऋपनी पूर्ववर्ती और ऋपने सामने उपस्थित बाह्य होर बीद दोनों परम्पराझों के निग्रहस्थान के विचार का खरडन न करें । इसी दृष्टि से अफलह के अनुसामा विवानन्द, प्रभाचन्द्र आदि ने विरोधी परम्पराख्नों के खरहन का कार्य विशेष कर से शुरू किया। हम उनके प्रन्यों में

निप्रहोऽन्यस्य वादिनः नाऽसाधनाङ्गवचनं नादोषोद्धावनं द्वयोः ॥ तथा तन्त्रार्थ-श्लोकेऽपि (पु॰ २८१)-स्वपद्धसिदिपर्यस्ता शास्त्रीयार्थिक्सैरणा । बस्त्वाश्रयस्त्रतो पद्दवल्लोकिकार्थविचारणा ।'-श्रष्टस॰ पु॰ ८० ॥-प्रमेपक॰ पु॰ २०३ A

१ दिगम्बर परम्परा में कुमारनन्दी आचार्य का भी एक वादन्याय प्रत्य रहा । 'कुमारनन्दिमङारकैरपि स्ववादन्याये निगदितस्वात्'-पत्रपरीदा प्र० ३ ।

गाते हैं कि पहिले तो उन्होंने न्याय परस्परा के निम्नहस्थानों का लयहन किया और पीछे बौद्ध परस्परा के निम्नहस्थान सद्या का । जहाँ तक देखने में खाया है उसले मालूम होता है कि धर्मवीचि के लखण का संस्थे में स्वतन्त्र खरडन करनेवाले सर्वप्रथम अकलाइ है और विस्तत खरडन करनेवाले विद्यानन्त्र और ततुपजीबी प्रभाचन्द्र हैं।

आवार्य हैमचल्द्र ने निम्नहस्थाननिक्षपण के मलङ्क में मुख्यतथा तीन बार्वे पाँच सूत्रों में निवद की हैं। पहिलें हो सूत्र (प्र० मी० २. १. ३१, ३२) में जब खीर पराजब की कमशा व्याख्या है और तीसरे २.१.३३ में निम्नह की व्यवस्था है जो अकताहर वित है और जो अव्य सभी दिगन्वर स्वेतास्वर तार्किक सम्मत भी है। चीचे २.१.३४ सूत्र में त्यावपर स्थात के निम्नहस्थान जन्मण का स्वयदन किया है, जिसकी व्याख्या प्रमाचन्द्र के प्रमेचक मलमार्त्यह का प्रविकाश मितिवस्य मात्र है। इसके बाद अभितम २.१.३६ सूत्र में हेमचन्द्र ने वर्मकीर्ति के स्वतन्त्र निम्नहस्थान लन्मण का स्वयदन किया है जो अतरत: प्रमाचन्द्र के प्रमेचक मलमार्त्यह (पृ० २०३ A) की ही नकता है।

इस तरह निग्रहस्थान की तीन परम्पराओं में से न्याय व बीदसम्मत दी परम्पराओं का खग्रहन करके आचार्य हैमचन्द्र ने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया है।

श्रन्त में जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धी तीनों परम्पराश्चों के मन्तन्त्र का रहस्य संसेप में लिख देना जरूरी है। जो इस प्रकार है—ब्राह्मण परम्परा में छल, जाति खादि का प्रयोग किसी इद तक सम्मत होने के कारण हुला खादि के द्वारा किसी को पराजित करने मात्र से भी छल खादि का प्रयोक्ता खाने पह की सिद्धि बिना किए ही जयपास माना जाता है। श्र्यांत् ब्राह्मण परम्परा के अनुसार यह नियम नहीं कि जयलाम के बास्ते प्रसुसिद्धि करना अनिवार्य ही हो।

धर्मकीति ने उक्त ब्राह्मण परम्परा के आधार पर ही कुटाराधात करके सत्यमूजक नियम बाँच दिया कि कोई छुल आदि के प्रयोग से किसी को खुप करा देने मात्र से जीत नहीं सकता । क्योंकि छुल आदि का प्रयोग सत्यमूलक न होने से कर्य हैं। अतएव धर्मकीचि के कथनानुसार यह नियम नहीं कि किसी

१ 'तत्त्वरद्यणार्थं सद्भिरपहर्त्तव्यमेव छुलादि विजिगीषुभिरिति चेत् नलचपेटराक्तपहारादीयनादिभिरपोति वक्तव्यम् । तस्माच ज्याथायानयं तत्त्वरद्य-योगायः । चादन्याय पृ० ७१ ।

२ 'सदोपवरवेऽपि अतिवादिनोऽकानात् अतिपादनासामध्यांद्वा । न हि

एक का पराजय ही दूसरे का अवश्यन्मावी जय हो। ऐसा भी सम्भव है कि पतिवादी का पराजय माना जाए पर वादी का जय न माना जाए-उदाहरगार्थ बादों ने दृष्ट सावन का प्रयोग किया हो, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित दोषों का कथन न करके मिध्यादीपों का कथन किया, तदनन्तर बादी ने प्रतिवादी के मिष्यादेखों का उद्भावन किया-ऐसी दशा में प्रक्तिवादी का पराजय ऋवश्य माना जायगा । क्योंकि उसने अपने कर्तव्य रूप से यथाये होगी का उद्भावन न करके मिथ्यादीयों का ही कथन किया जिसे वादी ने प्रकड़ लिया। इतना होने पर भी बादी का जय नहीं माना जाता क्योंकि बादी ने दृष्ट साधन का ही प्रयोग किया है। जब कि जप के वास्ते वादी का कर्तव्य है कि साधन के यथार्थ ज्ञान द्वारा निर्दोध साधन का ही प्रयोग करे। इस तरह धर्मकीचि ने जय-पराजय की बाह्य सम्मत व्यवस्था में संशोधन किया। पर उन्होंने जो श्रताधनाङ्गवचन तथा श्रदोषोद्भावन द्वारा अय-पराजय की व्यवस्था की इसमें इतनी जटिलता और दुरूहता आ गई कि अनेक प्रसङ्घों में यह सरसता से निर्णय करना ही असम्भव हो। गया कि असाधनाङ्गवचन तथा अदोशोद्रावन है या नहीं। इस अध्वता और दुरुइता से बचने एवं सरवता से निर्णय करने की दृष्टि से महारक अकलाकु ने वर्मकीर्तिकृत जय-परावय व्यवस्था का मी संशोधन किया। अकला के संशोधन में धर्मकीचिसम्मत सत्य का तत्व तो निहित है ही, पर जान पड़ता है अकलक्क की दृष्टि में इसके अलावा अहिंसा-समभाव का जैनप्रकृतिसुत्तम भाव भी निहित है। ख्रतएव अकताङ्क ने कह दिया कि किसी एक पन्न की तिदि ही उसका जय है और दूसरे पन्न की असिबि ही उसका पराजय है। अकलङ्क का यह सुनिश्चित मत है कि किसी एक पद्म की सिद्धि दूसरे पद्म की असिद्धि के विना हो ही नहीं सकती । अतएव अकलक्ष के मतानुसार यह फलित हुआ कि जहाँ एक की सिद्धि होगी वहाँ दूसरे की असिद्धे अनिवार्य है, और जिस पद्ध की सिद्धि हो उसी की

बुष्टसाबनामिचानेऽपि वादिनः प्रतिवादिनोऽपतिपादिते दोषे पराजपञ्यवस्थापना बुक्ता । वयोरेव परस्परसामध्योपचातापेवया जयपराजयञ्यवस्थापनात् किवेतं देत्वामासाद् भृतपतिपत्तेरमावादप्रतिपादकस्य जयोऽपि नास्त्येव । नवादन्याय पृ०७० ।

१ 'निराकृताबस्थापितविपद्यस्यपद्यपोरे व जयेतरव्यवस्था नान्यथा । तदुक्तम्-स्वपद्यक्षिदिरेकस्य निम्रहोऽन्यस्य वादिनः । नासाधनाञ्चवचनं नाऽदोषोद्भावनं इयोः ॥'-ऋष्टरा ० ऋष्टसः पुरु ८० । 'तत्रेह् तान्विके वादेऽकलङ्कैः कथितो चवः । स्वपद्यक्षिदिरेकस्य निम्रहोऽन्यस्य बादिनः ।'--तत्वार्थश्लो ० पूरु २८१ ।

जय। खतएव सिद्धि और असिद्धि अथवा दूसरे शब्दों में जय और पराजय समन्यासिक हैं। कोई पराजय जयशुन्य नहीं और कोई जय पराजयशुन्य नहीं। धर्मकीर्तिकृत व्यवस्था में अकलंक की सदम अहिंसा प्रकृति ने एक ब्रुटि देख ली जान पढ़ती है। वह यह कि पूर्वीक उदाहरण में कर्तज्य पालन न करने मात्र से अगर प्रतिवादी को पराजित समका जाए तो दृष्टसाधन के प्रयोग में सम्यक् साधन के प्रयोग रूप कर्चध्य का पाळन न होने से बादी भी पराजित क्यों न समक्ता जाए ! श्रमर धर्मकीति वादी को पराजित नहीं मानते तो फिर उन्हें प्रतिवादी को भी पराजित नहीं मानना चाहिए। इस तरह अकलक्क ने पूर्वोक्त उदाहरण में केवल प्रतिवादी की पराजित मान लेने की व्यवस्था की एकदेशीय एवं अन्यायमूलक मानकर पूर्ण सममाव मूलक सीधा मार्ग बाँच दिया कि अपने पच की सिद्धि करना ही जय है। और ऐसी सिद्धि में दूसरे पच का निराकरण ग्रवश्य गर्मित है। अकलक्कोपरा यह जय-पराजय व्यवस्था का मार्ग अन्तिम है, क्योंकि इसके ऊपर किसी बीदाचार्य ने या ब्राह्मण विद्वानों ने आपत्ति नहीं उठाई । जैन परम्परा में जय-पराजय व्यवस्था का यह एक ही मार्ग प्रचलित है, जिसका स्वीकार सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने किया है और जिसके समर्थन में विद्यानन्द (तत्वार्यश्को० प्र० २८१), प्रभाचन्द्र (प्रमेयक० प्र० १६४), बादिराज (न्यायवि० टी० पु० ५२७ B) आदि ने वर्षे विस्तार से पूर्वकालीन श्रीर समकालीन मतान्तरों का निरास भी किया है। ब्राचार्य हेमचन्द्र भी इस विषय में भहारक अकलक के ही अनुमामी है।

सूत्र ३४ की इति में आचार्य हेमचन्द्र ने न्यायदर्शनानुसारी निवहस्थानी का पूर्वपद्यरूप से जो वर्णन किया है वह अद्धरशः जयन्त की न्यायक्रलिका ( पु॰ २१-२७ ) के अनुसार है और उन्हीं निप्रहस्थानों का जो खरहन किया है वह अन्तरशः प्रमेक्कमलमार्नग्रहानुसारी (पु० २०० B.-२०३ A) है। इसी तरह धर्मकीर्तिसम्मत (वादन्याय) निग्रहस्थानों का वर्णन और उसका लरहन भी अन्तरशः प्रमेयकमन्त्रमार्चगढ के अनुसार है। यदापि न्यायसम्मत निग्रहस्थानों का निर्देश तथा खरहन तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ( पू॰ २८३ से ) में भी है तथा धर्मकीतिसम्मत निग्रहस्थानों का वर्णन तथा लंडन वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्यटीका (७०३ से ) में, जयन्त ने न्यायमंत्ररी (पु॰ ६४६ ) और विद्यानंद ने अष्टसहस्री ( पु० ८१ ) में किया है, पर हेमचन्द्रीय वर्णन और लंडन प्रमेयकमल-मार्त्तरह से हो शब्दशः मिलता है। प्रमास मीमांसा

Ta 88 38 0\$

## योगविद्या

contract the descript owner.

IF III A

alone wis seria filos for sono ribiler efe abel sono cipe-THE PERSON OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN CO. OF PERSONS NAMED IN CO., NAM WHEN THE REPORT WHEN AND WELFARD REPORT FOR THE PARTY AND THE PARTY AND

ing:

OF RESERVED IN STREET, SALES AND PARTY. NAME OF TAXABLE PARTY.

प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियों के तेजका पुत्र है, जैसा कि सूर्य । अतएव राष्ट्र तो मानों अनेक स्योंका मराडल है। फिर मी जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र ग्रासफलता या नैराज्यके भैवर में पडता है तब यह प्रजन होना सहब है कि इसका कारण क्या है। बहुत विचार कर देखने से मालूम पड़ता है कि अनमज़ता व नैराश्यका कारण योगका (स्थिरताका) अमाव है, क्योंकि योग न होनेसे बुद्धि संदेहशील बनी रहती है, और इससे प्रयत्नकी गति श्रनिश्चित हो जाने के कारण शक्तियां इचर उचर टकराकर ब्रादमीकी करवाद कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियोंको एक केन्द्रगामी बनाने तथा साध्यतक पहुँचाने के लिये ऋनिवार्य रूप से समीको योगकी जरूरत है। यही कारग है कि प्रस्तुत व्याख्यानमालामें योगका विषय रखा गया है।

इस विषयकी शास्त्रीय मीमांसा करनेका उद्देश यह है कि हमें अपने पूर्वजीकी तथा अपनी सम्यताकी प्रकृति ठीक मालूम हो, और तद्द्वारा आर्य-संस्कृतिके एक ग्रंश का योडा, पर निश्चित रहस्य विदित हो। योगशब्दार्थ-

योगदर्शन यह सामासिक शब्द है । इसमें योग श्रीर दर्शन ये दो शब्द मीलिक हैं।

योग राज्य युज् धातु स्त्रीर धज प्रत्यय से सिक्क हुआ है। युज् भातु दी हैं। एक का अर्थ है जोड़ना । और दूसरे का अर्थ है समाधि - मनःस्थिरता। सामान्य रीति से बीग का ऋर्य संबंध करना तथा मानतिक स्थिरता करना इतना ही है, परंतु प्रसंग व प्रकरण के अनुसार उसके अनेक अर्थ ही जाने से वह बहुहरी वन जाता है। इसी बहुहरिता के कारण क्रोकमान्यको अपने गीवारहस्य में गीवा का वात्यवं दिखान के लिए योगशब्दार्थनियाँय की विस्तृत

र गुजरात पुरातत्व मंदिर की श्रोर से होनेवाली आर्यविद्या व्याख्यानमाला में यह व्याख्यान पदा गया या।

२ युजंपी थोगे गरा ७ हेमचंद्र घातुपाठ।

३ युक्तिच् समाधी गगा ४ "

भूमिका रचनी पड़ी है । परंतु योगदर्शन में योग राज्य का अर्थ क्या है यह वतलाने के लिए उतनी गहराई में उतरने की कोई खावस्यकता नहीं है, क्योंकि योगदर्शनविषयक सभी प्रन्थों में जहाँ कहीं योग शब्द आया है वहाँ उसका एक ही अर्थ है, और उस अर्थ का लाहीकरण उस-उस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने स्वयं ही कर दिया है । भगवान पतंजिलाने अपने योगसूत्र में रे चित्तपृति निरोध को ही योग कहा है, और उस प्रन्य में सर्वत्र योग शब्द का वही एकमात्र अर्थ विवक्ति है। श्रीमान् इरिमद्र सुरिने ग्रापने योग विषयक सभी ग्रन्थों में मोच प्राप्त कराने वाले धर्मञ्यापार को ही योग कहा है। और उनके उक्त सभी ग्रम्थों में योग शब्द का वही एकमात्र श्रर्थ विवक्तित है। चित्तवृत्तिनिरोध और मोस्रापक चर्मव्यापार इन दो वाक्यों के श्रर्थ में स्थल दृष्टि से देखने पर वडी मिलता मालूम होती है, पर खूचम इप्टि से देखने पर उनके अर्थ की अभिजता सप्ट मालूम हो जाती है, नयोंकि 'चित्तहत्तिनिरोध' इस शब्द से वही किया या व्यापार विविद्यत है की मीच के लिए अनुकृत हो और जिससे चिसकी संसाराभिमख इतियां कर जाती हो। 'मोसप्रापक धर्मन्यापार' इस शब्द से मी वही किया विविद्धत है। श्रतएव प्रस्तुत विषयमें योग शब्द का अर्थ स्वामाविक समस्त आत्मशक्तियोका पूर्ण विकास करानेवासी क्रिया अर्थात अप्रात्मोत्मुख चेष्ठा इतना ही समक्षना भाहिए । योगविषयक वैदिक, जैन और बीड प्रन्थों में योग, ब्यान, समाधि ये शब्द बहुधा समानार्थक देखे जाते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ-

नेत्रजन्यज्ञान<sup>७</sup>, निर्विकल्प ( निराकार ) बोध<sup>द</sup>, अदा<sup>७</sup>,

र<del>ाज्य कर देशों पुड ४५ से ६०</del> लाम गुरू तहार मार्गक क्रिक्ट क्रिक्टी एक अरोग हैं देशों पुड ४५ से ६० लाम गुरू तहार में अरोग क्रिक्ट केंद्रामानीक

२ वा. १ स्. २—योगश्चित्रवृत्तिनिरोधः।

३ ऋष्यातम् भावनाऽऽज्यानं समता प्रतिसंद्यः । भोद्येय बोजनायोग एष श्रेष्ठो वयोत्तरम् ॥ योगबिन्दु स्वोक ३१ । योगविशिका गाया १ ।

है—'Education is the harmonious development of all our faculties.'

५ हर्गः प्रेवर्गे – गण् १ हेमचन्द्र धाष्ट्रपाठ ।

६ तत्वार्थ रलोकवातिक अध्याय २ सूत्र ह ।

७ तत्वार्थ इलोक्यार्तिक अध्याय १ सङ्ग २ ।

मत शादि अनेक अर्थ दर्शन शब्द के देखे जाते हैं। पर प्रस्तुत विषय में दर्शन शब्द का अर्थ मत यह एक ही विविद्यति है। योग के खाविष्कार का अय—

जितने देश और जितनी जातियों के आध्यात्मिक महान्
पुरुषों की जीवन कथा तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको
देखने वाला कोई भी यह नहीं कह सकता है कि आध्यात्मिक विकास अनुक
देश और अमुक जाति की ही वर्गीती है, क्योंकि सभी देश और सभी जातियों
में न्यूनाधिक रूप से आध्यात्मिक विकास वाले महात्माओं के पाये जाने के
प्रमाण मिलते हैं । योगका संबन्ध आध्यात्मिक विकास से है। अतएव यह
त्यष्ट है कि वोगका अस्तित्व सभी देश और सभी जातियों में रहा है। तथापि
कोई भी विचारशील मनुष्य इस बात को इनकार नहीं कर सकता है कि योग के
आविष्कारका या योगको पराकाष्टा तक पहुँचाने का अय भारतवर्ष और आर्यलातिको ही है। इसके सब्तुतमें सुरुयतवा तीन बातें पेश की जा सकती हैं—
१ योगी, ज्ञानी, तपस्ती आदि आध्यात्मिक महायुख्यों की बहुलता; २ साहित्य के
आदर्श की एकरूपता; ३ लोकरुवि।

१. पहिले से आज तक मारतवर्ष में आष्यात्मिक व्यक्तियों की संख्या इतनी बड़ी रही है कि उसके सामने अन्य सब देश और जातियों के आष्यात्मिक व्यक्तियों की कुल संख्या इतनी अल्प जान पड़ती है जितनी कि संगा के सामने एक छोटी सी नदी।

२. तत्वज्ञान, श्राचार, इतिहास, काव्य, नाटक खादि साहित्य का कोई मी
भाग लीजिए उसका श्रान्तम श्रादर्श बहुधा मोद्ध ही होगा। प्राकृतिक हरूप और
कर्मकारह के वर्णन ने वेद का बहुत बड़ा माग रोका है सही, पर इसमें संदेद
नहीं कि वह वर्णन नेद का शरीर मात्र है। उसकी खाल्मा कुछ और ही है—वह
है परमात्मचितन या श्राच्यात्मिक भावों का खाविष्करण। उपनिषदीका प्रासाद
तो ब्रह्मचित्तन की बुन्याद पर ही खड़ा है। प्रमाण्यविषयक, प्रमेयविषयक कोई भी
तत्त्वज्ञान संबन्धी सुत्रग्रन्थ हो उसमें भी तत्त्वज्ञान के साध्यरूपमें भोद्यका ही वर्णन
भिक्षेना । श्राचारविषयक सुत्र स्मृति खादि सभी ग्रन्थों में ब्राचार पाखन का

१ 'दर्शनानि पडेवात्र' पड्दर्शन समुख्य-- रक्षोक २-इत्पादि ।

२ उदाहरगार्थं जरयोस्त, इसु, महम्मद ब्रादि ।

३ वेशेपिकदर्शन अ० १ स्० ४—

<sup>&#</sup>x27;धर्मविश्वेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधनवेषेषम्यांन्यां तत्वज्ञानाञ्ज्ञिःश्रेयसन्'।

युक्त उह रा मोख ही माना गया है। रामायण, महाभारत आदि के मुख्य पात्रों की महिमा सिर्फ इसलिए नहीं कि वे एक वहें राज्यके स्वामी थे पर वह इसलिए है कि अंतमें वे संन्यास या तपस्या के हारा मोद के अनुहान में ही लग जाते हैं। रामचन्द्रजी प्रथम ही अवस्थामें वसिष्ठ से योग और मोद्य की शिद्या पा लेते हैं। युधिष्ठिर भी सुद रस लेकर वाण-श्रम्थापर सोये हुए मीध्मितामह से शान्ति का ही पाठ पवते हैं। गीता तो रणांगण में भी मोद्य के एकतम सादन वोग का ही उपदेश देती है। कालिदास जैसे श्रांगाप्रिय कहलाने वाले कि भी अपने मुख्य पात्रोंकी महत्ता मोद्य की ओर सुकते में ही देखते हैं। जैन आगम और श्रेद पिटक तो निवृत्ति प्रधान होने से मुख्यतम

न्यायदर्शन ग्र० १ सू० १ — प्रमाणप्रमेशमंशासप्रकोजन स्थानस्थितान्यस्थ

प्रमास्प्रमेयसंशयप्रयोजन इप्रान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्स्यवाद्वस्पवितस्हादेत्वा-भारुव्हलजातिनिप्रहत्यानानां तत्वशानान्तिःश्रेयसम् ॥

सांख्यदर्शन श्र० १-

श्रथ त्रिविधदुःसात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्यः ॥

वेदान्तदर्शन २० ४ पा० ४ स्० २२ -

अनावृतिः राज्यादनावृत्तिः राज्यात् ॥

वैनदर्शन-तत्त्वार्यं ग्र० १ स्० १ — सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोचमार्गः ॥

- १ याजवल्बयरमृति श्र० ३ यतिधर्मनिरूपग्रामः मनुस्मृति श्र० १२ श्लोक ८३
- २ देखो योगवासिष्ठ ।
- ३ देखों महामारत-शान्तिपर्व ।
- प्रकुमारसंगव—सर्ग ३ तथा ५ तपस्या वर्णनम् ।

  शाकुन्तल नाटक श्रंक ४ करवोक्ति—

  मृत्वा चिराय चतुरन्तमहासपत्नी,

  दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनर्थं निवेश्य ।

  मन्नां तदर्पितकुदुम्बमरेख सार्थं,
  शान्ते करिष्यसि पदं पुनराक्षमेऽस्मिन् ॥

  शैशवेऽम्यत्विद्यानाम् यौवने विषयैपिकाम् ।

  वार्थके मुनिवृत्तीनां थेगेगानते ततुरपञ्जम् ॥ रख्वंश १. ५

  द्याय स विषयस्यावृत्तातम् यथाविषि सूनवे,

  न्यतिककुदं दस्या यूने सितातपवारसम् ।

  मुनिवनतवच्छायां देव्या तथा सह शिक्षिये,

  गलितवयसामिच्चाकुगामिटं हि कुक्तम्मम् ॥ रख्वंश १, ७०

मोस के सिवाय अन्य विषयों का वर्णन करने में बहुत ही सकुचाते हैं। सब्दे शास्त्र में भी शब्द शुद्धि को तत्वज्ञान का द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही माना? है। विशेष क्या िकामशास्त्र तक का मी आखिरी उद्देश्य मोद्य है । इस प्रकार भारतवर्णीय साहित्यका कोई भी लोत देखिए, उसकी गति समुद्र जैसे अपरिमेय एक चतुर्य पुक्रपार्थ की श्रोर ही होगी।

३. श्राच्यात्मिक विषय की चर्चावाला श्रीर खासकर बीगविषयक कोई भी प्रत्य किसी ने भी खिखा कि लोगों से उसे अपनाया । बंगाल ग्रीर दोन हीन श्रवस्या में भी भारतवर्षीय लोगों की उक्त श्रमिश वि वह सुवित करती है कि बोग का संबन्ध उनके देश व उनकी जाति में पहले से ही चला आठा है। इसी कारण से भारतवर्ष की सभ्यता अरएय में उत्पन्न हुई कही जाती है3 । इस पैतुक स्वभाव के कारण जब कभी मारतीय लोग तीर्थवात्रा या सफर के लिए पहाड़ी, जंगलों और अन्य तीर्थस्थानों में जाते हैं तम वे डेरा-रांबू डाखने से पहले ही योगियों की, उनके मठों की और उनके चिहतक की भी हूँ वा करते हैं। योग की श्रदा का उद्रेक यहाँ तक देखा जाता है कि किसी नंगे वावेकी गांजे की चिलम फूंकते या जटा बढ़ाते देखा कि उसके मुंह के धुंप में या उसकी कटा व मस्मलेप में थोग का गन्ध आने लगता है । भारतवर्ष के पहाड़ जंगल और तीर्थस्थान भी बिलकुल बोगिशस्य मिलना दःसंभव है। ऐसी स्थिति श्रन्य देश और श्रन्य जाति में दुर्लंभ है । इससे यह श्रनुमान करना सहज है कि योग को आविष्कृत करने का तथा पराकाश तक पहुँचाने का श्रेय बहुधा भारतवर्ष को स्रीर स्रार्थजाति को हो है। इस बात की पुष्टि मेक्समूलर जैसे विदेशी और मिल संस्कारी विद्वान के कथन से भी अच्छी तरह होती है ।

१ हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगब्द्धति ॥ व्याकरणात्पदसिद्धिः पदसिद्धैरर्श्वनिर्णायो भवति । श्रयांत्त्वद्यानं तत्त्वद्यानात्परं श्रेयः ॥ श्राहैमशब्दानुशासनम् श्रव् १ पाव १ त्व २ त्वधुत्यात । २ 'स्थाविरे धर्म' मोद्धं च' कामसूत्र श्रव् २ पुव् ११ वम्बई संस्करण् ।

३ देखों कविवर टैगोर कृत 'साचना' पृष्ठ ४—
'Thus in India it was in the forests that our civilisation had its birth .... etc.'

४ 'This concentration of thought ( एकावता ) or one-

आर्यसंस्कृति की जड़ और आर्यजाति का लच्छ-

अपर के कथन से आवसंस्कृति का मूल आवार क्या है यह स्पष्ट मालून हो जाता है। शाश्वत जीवन की उपादेवता ही आर्यसंस्कृति की मिति है। इसी पर आर्यसंस्कृति के चित्रों का चित्रण किया गया है। वर्णविमाग जैसा सामाजिक संगठन और श्राश्रमञ्ज्यवस्था जैसा वैयक्तिक जीवनविभाग उस चित्रण का अनुपम उदाहरण है। विद्या, रहण, विनिमय श्रीर सेवा वे चार की वर्णविभाग के उद्देश्य हैं, उनके प्रवाह गाईस्थ्य जीवनरूप मैदान में आलग असम बह कर भी वानप्रस्थ के मुद्दाने में मिलकर अंत में संस्थासाक्षम के अपरिमेय समुद्र में एकरूप हो जाते हैं। सारांश पह है कि सामाजिक, राज-नैतिक, चार्निक स्नादि सभी संस्कृतियों का निर्माण, स्यूलजीवन की परियाम-विरसता और श्राध्वात्मक जीवन की परिशामसुन्दरता के ऊपर ही किया गया है। अवएव को विदेशी विद्वान् आर्थवाति का सदया स्थूबशरीर, उसके डीलडील, व्यापार-व्यवसाय, भाषा, आदि में देखते हैं वे एकदेशीय मात्र हैं। खेतीवारी, जहाजखेना पशुक्रों को चराना आदि बो-को अर्थ आर्थ शब्द से निकाले गए हैं। व आर्यजाति के अश्वाधारण जन्नण नहीं है। आर्यजाति का असावारण तक्कण परलोकमात्र की कल्पना भी नहीं है क्योंकि उसकी दृष्टि में वह सोक भी त्याव्ये है । उसका सचा और अन्तरंग लच्य स्थूल जगत के 3स पार वर्तमान परमात्म तल्व की एकाम्बुद्धि से उपासना करना थ ही³ है। इस सर्वन्यापक उद्देश्य के कारण आर्यजाति अपने को अन्य सङ जातियों से अंद्र समभती आई है।

ज्ञान और योग का संबंध तथा योग का दरजा-

व्यवहार हो या परमार्थ, किसी भी विषयका ज्ञान तभी परिषक समका जा सकता है जब कि जानानुसार आचरण किया जाए। असल में यह आचरण

Riographies of Words & the Home of the Aryans

by Max Muller page 50.

pointedness as the Hindus called it, is something to us almost unknown'. इत्यादि देखो पृष्ठ २३-माग १-सेन्डेड बुक्स स्रोक वि इंस्ट, मेक्समूबर-प्रस्तावना ।

२ ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं झीयो पुराये मृत्युकोकं विशान्ति । एवं वयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागर्व कामकामा लगन्ते ॥ गीता अ ० ६ श्लोक २१ । ३ देखो Apte's Sanskrit to English Dictionary.

ही योग है। अवएव ज्ञान योग का कारण है। परन्तु योग के पूर्ववर्ते जो ज्ञान होता है वह अस्पष्ट होता है। और योग के बाद होनेवाला अनुभवातनक ज्ञान स्पष्ट तथा परिपक्ष होता है। इसीसे यह समक्त लेना चाहिए कि स्पष्ट तथा परिपक्ष ज्ञान की एकमात्र कुंजी योग ही है। आधिमौतिक या आप्यातिनक कोई भी योग हो, पर वह जिस देश या जिस जाति में जितने प्रमाण में पुष्ट पाया बाता है उस देश या उस वाति का विकास उतना ही अधिक प्रमाण में होता है। सचा ज्ञानी वही है जो योगी है। जिसमें योग या एकाप्रता नहीं होती वह योगवासिए को परिमाण में ज्ञानकन्छ है। योग के सिवाय किसी मी मनुष्य की उत्कान्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मानसिक चंचलता के कारण उसकी सब शक्तियों एक ओर न वह कर मिज मिज विषयों में टकराती हैं, और चीब होकर यो ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए क्या किसान, क्या कारीगर, क्या लेकक, क्या शोधक, क्या त्यागी सभी को अपनी नाना शक्तियों को केन्द्रस्य करने के लिए योग ही परम साधन है।

व्यावहारिक और पारमाधिक योग-

बोग का कलेवर एकामता है, और उसकी आत्मा आहंत्व ममत्वका त्याग है। जिसमें सिर्फ एकामताका ही संबन्ध हो वह व्यावहारिक योग, और विसमें एकामता के साथ साथ आहंत्व ममत्वके त्यागका भी संबन्ध हो वह पारमार्थिक योग है। यदि योग का उक्त आत्मा किसी भी प्रवृत्ति में—चाहे वह दुनिया की हिंह में बाबा ही क्यों न समम्बी जाती हो-वर्तमान हो तो उसे पारमार्थिक योग ही

१ इसी अभिपाय से गीता योगी को ज्ञानी से ऋषिक बहती है। गीता ऋ॰ ६. श्लोक ४६— तवस्विन्योऽधिको योगी ज्ञानिन्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिन्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी मवार्जुन!

२ गीता अ० ५ रखोक ५-यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैर्सप गम्यते । एवं संख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

३ योगवासिष्ठ निवांग् प्रकरण उत्तरार्घ सर्ग २१ व्याच्छे यः पठति च शास्त्रं मोगाय शिल्पिवत् ।
 यतते न त्वनुष्ठाने ज्ञानकन्तुः स उत्यते ॥
 श्वात्मशानमनासार्थ ज्ञानान्तरत्ववेन ये ।
 सन्तुष्ठाः कष्टचेष्टं ते ते स्मृता ज्ञानकम्बदः ॥ इत्यादि

समझना चाहिए। इसके विपरीत स्थूल इष्टिवाले जिस प्रवृत्तिको आध्यारिमक समझते हो, उसमें भी यदि योग का उक्त आत्मा न हो तो उसे व्यावहारिक योग ही कहना चाहिए। यही बात गीता के साम्यगर्मित कर्मयोग में कही गई है।

योग की दो धारायें-

व्यवहार में किसी भी वस्तु को परिपूर्ण स्वरूप में तैयार करने के लिए पहले दो बातों की श्रावश्यकता होती है। जिनमें एक शान और दूसरी किया है। चितरे को चित्र तैयार करने से पहले उसके स्वरूप का, उसके साधनों का और सावनों के उपयोग का ज्ञान होता है, और फिर वह ज्ञान के अनुसार किया भी करता है तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। वैसे ही आध्यात्मिक चेत्र में भी मोच के जिलामु के लिए बात्माके बन्धमोच, खीर बन्धमोच के कारणों का तथा उनके परिहार-उपादान का ज्ञान होना जरूरी है। एवं ज्ञानानुसार प्रवृत्ति भी आवश्यक है। इसी से संदोप में यह कहा गया है कि 'शानिक यान्याम् मोद्धाः।' योग कियामार्ग का नाम है। इस मार्ग में प्रवृत्त होने से पहले अधिकारी. ब्रात्मा ब्रादि ब्राप्यात्मिक विषयों का ब्रारंभिक शान शास्त्र से, सत्संग से, वा स्वयं प्रतिभा द्वारा कर लेता है। यह तत्वविषयक प्राथमिक हान प्रवर्तक हान कहलाता है। प्रवर्तक ज्ञान प्रायमिक दशा का ज्ञान होने से सबको एकाकार और एकमा नहीं हो सकता । इसीसे योगमार्ग में तथा उसके परिशामस्वरूप मोद्ध-स्वरूप में तास्विक मिल्लता न होने पर भी योगमार्ग के प्रवर्तक प्राथमिक झान में कुछ भिज्ञता अनिवार्य है । इस प्रवर्तक ज्ञान का मुख्य विषय आत्माका अस्तित्व है। आत्माका स्वतन्त्र अस्तित्व मानने वालोंमें भी मुख्य दो मत हैं-पहला एकात्मवादी और दूसरा नानात्मवादी। नानात्मवादमें मी आत्मा की व्यापकता, अञ्चापकता, परिवामिता, अ।रिवामिता माननेवाले अनेक पद्ध है। पर इन वादी को एक तरफ रख कर मुख्य जो आतमा की एकता और अनेकताके दो वाद हैं उनके आधार पर योगमार्ग की दो धाराएँ हो गई हैं। अतएव योग-विषयक साहित्य भी दो मागों में विमक हो जाता है। कुछ उपनिषदें , वोगवानिष्ठ, हठवोगप्रदीपिका आदि प्रत्य एकात्मवाद को तक्य में रख कर रचे

१ योगस्यः कुर कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनञ्जय ! सिद्धधिद्धयोः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ अ० २ १कोक ४८ । २ अक्षविद्या, चुरिका, चूलिका, नादविन्दु, अक्षविन्दु, ध्यान-विन्दु, तेजोविन्दु, शिखा, योगतस्य, इंस ।

गए हैं। महामारतगत योग प्रकरण, योगसूत्र तथा जैन और बीद्ध योगप्रन्थ नानात्मवादके आधार पर रचे गए हैं।

योग और उसके साहित्य के विकास का दिग्दर्शन-

श्रार्यसाहित्य का भारतागार मुख्यतया तीन भागों में विभक्त है-वैदिक, जैन श्रीर बौद । बैदिक साहित्य का प्राचीनतम् प्रत्य ऋग्वेद है । उसमें ब्राविमीतिक और ब्राधिदैविक वर्णन ही मुख्य है। तथापि उसमें आध्यात्मक माव अर्थात् परमात्म चिन्तन का अमाव नहीं है'। परमारमचिन्तन का भाग उसमें योड़ा है सही पर वह इतना ऋषिक स्पष्ट. मुन्दर और भावपूर्ण है कि उसकी ध्यान पूर्वक देखने से यह साफ मालून पढ़ जाता है कि तरकालीन लोगों की हाँछ केवल बाह्य नर

२ उदाहरगार्थ कुछ स्क दिये जाते हैं— क्रावेव मं १ स्० १६४-४६--

इन्द्रं मित्रं वरु समिनाहुरथे। दिव्यः स सुपर्शी गरुरमान् । एकं सिद्धमा बहुन्स वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

माणांतर - लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण या श्राम्न कहते हैं। वह मुंदर पालवाला दिव्य पत्नी है। एक ही सत् का विद्वान लोग अनेक प्रकार से वर्गान करते हैं। कोई उसे अगिन यम या बायु मी कहते हैं। E STEEL SELECTION OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

ऋगोद मं० ६ स्० ६ —

वि में कर्णों पत्तवती वि चचुवादं ज्योतिहृदय आहितं वत्। वि में मनश्चरति दूर ऋषीः किस्विद् वस्थामि किमु नु मनिष्ये ॥६॥ विश्वे देवा अनमस्यन् भियानास्त्वामन्ते ! तमसि तस्थिवसम् । विश्वानरोऽवत्तये नोऽमत्याँऽवत्तये नः ॥ ७ ॥

भाषांतर-मेरे कान विविध प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। मेरे नेव, मेरे हृदय में स्थित ज्योति और मेरा दूरवर्ती मन ( भी ) विविध प्रवृत्ति कर रहा है। में क्या कहूँ और क्या विचार करूँ । ६ । अध्वकारियत हे अन्ति ! तुमको श्रंधकार से भय पानेवाले देव नमस्कार करते हैं। वैश्वानर हमारा रक्कण करे। श्चमत्वे हमारा रह्नव करें । अभूतिक विकास कि विवास कर विकास

पुरुषस्क मरहल १० स् ६० ऋग्वेद— सहस्राणि पुरुषः सहस्राचः सहस्रपत् । स मूर्मि विश्वतो इत्वात्यतिष्ठद्शाङ्गुलम् ॥ १ ॥

१ देखों 'भागवताचा उपसंहार' पृष्ठ २५२।

थी इसके सिवा उसमें शान', अदा', उदास्ता', ब्रह्मचर्य' आदि

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भृतं यच भव्यम् । उतामृतत्वत्येशानो यद्श्रेनातिरोहति ॥ २ ॥ एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पृत्यः । पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥

भाषांतर—(जो) इजार सिरवाला, इजार ऋषिताला, इजार पाँववाला पुरुष (है) वह भूमिको चारो ग्रोर से वेर कर । फिर भी) दस ऋगुल वद कर रहा है। १। पुरुष ही वह सब कुछ है—जो भूत और जो मावि। (वह) अभृतत्व का इंश ऋज से बदता है। २। इतनी इसकी महिमा—इससे मो वह पुरुष ऋषिकतर है। सारे भूत उसके एक पाद मात्र है—उसके ऋमर तीन पाद स्वर्ग में हैं। ३।

श्चरवेद मं० १० स्० १२१ — हिरयवर्गमं समवर्ततामे भृतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं बाधुतेमां कस्मै देवाय इविधा विधेम ॥१॥ अस्य श्वराम विश्व उपासते प्रशिषं बस्य देवाः । सस्य व्हायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय इविधा विधेम ॥१॥

भाषांतर — पहले हिरएयगर्भ था। वही एक भूत मात्रका गति बना था। उसने पृथ्वी और इस आकारा को धारण किया। किस देवको इस इति से पृथ्वी । १। जो आत्मा और सबको देने वाजा है। जिसका विश्व है। जिसके शासन की देव उपासना करते हैं। अभृत और मृत्यु जिसकी छाना है। किस देव को इस इवि से पूर्वे १। २।

श्रामेद मं० १०-१२६-६ तथा ७— को ग्रदा नेद क इह प्रवीचत कुत झा जाता कुत इयं विस्रृष्टिः। श्रदींग्देश श्रास्य विसर्वनेनाया को वेद यत श्रा बभूव ॥ इयं विस्रृष्टियत श्रा बभूव यदि वा दये यदि वा न । यो श्रस्यांच्यद्ध परमे ज्योमनतो श्रङ्क वेद यदि वा न वेद ॥

भाषांतर—कीन जानता है—कीन कह सकता है कि यह विविध सृष्टि कहीं से उत्पन्न हुई? देन इसके विविध सर्जन के बाद (हुए) हैं। कीन जान सकता है कि यह कहां से आई श्रीर स्थित में है या नहीं है? यह बात परम ज्योग में जी इसका अध्यव है वही जाने—कदाजित वह भी न जानता हो।

१ ऋग्वेद में० १० स्० ७१। २ ऋग्वेद में० १० स्० १५१। ३ ऋग्वेद में० १० स्० ११७। ४ ऋग्वेद में० १० स्० १०। आध्यात्मक उच्च मानसिक भावों के चित्र भी बड़ी खूबीवाले मिलते हैं। इससे यह अनुमान करना सहज है कि उस जमाने के लोगों का मुकाव आध्यात्मक अवश्य था। वद्यपि अन्वेद में योगशब्द अनेक स्थानों में आया है, पर सर्वत्र उसका अर्थ प्रायः जोड़ना इतना ही है, ध्यान पा समाधि अर्थ नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले योग विषयक साहित्य में ध्यान, वैराग्य, प्राथायाम, प्रत्याहार आदि जो योगप्रक्रिया प्रसिद्ध राब्द पाये जाते हैं वे अन्वेद में विकक्त नहीं है। ऐसा होने का कारण जो कुछ हो, पर यह निर्धित है कि सत्कालीन लोगों में ध्यान की भी कि थी। अन्वेद का बहारफुरण जैसे-जैसे विकसित होता गया और उपनिषद के जमाने में उसने जैसे ही विरुद्ध कर बारण किया वैसे वैसे ध्यानमार्ग भी अधिक पुष्ट और साझोपाझ होता चला। यही कारण है कि प्राचीन उपनिषदों में भी समाधि अर्थ में योग, ध्यान आदि सब्द पाये जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो स्वष्ट रूप से योग तथा योगोचित स्थान, प्रत्याहार, धारणा आदि योगाञ्चों का वर्णन है है। प्रध्यकालीन और अर्वाचीन अनेक उपनिषदें तो सिर्फ योगविषयक ही है, जिनमें योगशास्त्र को तरह सांगोपांच योगप्रक्रिया का वर्णन है। अथवा यह कहना चाहिए कि

ा हत्यादिः

१ मंडल १ सूक्त २४ मंत्र ६ । मं. १० सू. १६६ मं. ५ । मं. १ सू. १८ मं. ७ । मं. १ सू. ५ मं. ३ । मं. २ सू. ८ मं. १ । मं. ६ सू. ५८ मं. ३ । २ (क) तैसिरिय २-४ । कठ २-६-११ । स्वेतास्थतर २-११, ६-३ ।

<sup>(</sup>का) छान्दोग्य ७-६-१, ७-६-२, ७-७-१, ७-२६-१। श्वेताश्वतः १-१४। कौशीतकि ३-२, ३-३, ३-४, ३६।

१ श्वेताश्वतरोपनिषद् ऋष्याय २—

त्रिरुवर्तं स्थाप्य समं तरीरं हृदीन्द्रियाशि मनसा संनिरुख ।
अभोडुपेन प्रतरेत विद्वान्त्रोतांति सर्वाशि मयावहानि ॥ ६ ॥
प्राणान्यपीक्षेह स्युक्तचेष्टः द्वीशे प्राणे नातिक्ष्योख्वति ।
दुष्टाश्ययुक्तमिव बाहमेनं विद्वान्मनो भारयेताप्रमत्तः ॥ ६ ॥
समे शुचौ ग्रकराविद्वालुकाविविद्वते राज्यक्राश्रयादिमिः ।
मनोतुक्तो न त चद्धपीडने गुहानिवाताश्रयशे प्रयोजयेत् ॥१०॥

४ ब्रह्मविद्योपनिषद्, धुरिकोपनिषद्, चूलिकोपनिषद्, नादविन्तु, ब्रह्मविन्तु, ब्रम्तविन्तु, ध्यानविन्तु, तेजोबिन्तु, योगशिखा, योगतस्व, इंस । देखो खुसेनकृत-'Philosophy of the Upanishad's.'

क्रम्बेद में जो परमात्मचिन्तन अंकुरायमाण या वही उपनिषदों में पल्लवित पुष्पित होकर नाना शाखा प्रशाखाओं के साथ फल अवस्थाको प्राप्त हुआ। इससे उपनिषदकाल में योग मार्ग का पुष्ट रूपमें पाया जाना स्वामाविक ही है।

उपनिषदों में जगत, जीव और परमाहमसंबन्धी जो तात्विक विचार है, उसको भिन्न-भिन्न ऋषियों ने अपनी दृष्टि से स्वां में प्रियंत किया, और इस तरह उस विचार को दर्शन का रूप मिला। सभी दर्शनकारोंका आलिरो उद्देश्य मोल ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टि से तत्व विचार करने के बाद भी संसार से लुट कर मोल पाने के साधनों का निर्देश किया है। तत्वविचारणामें मतभेद हो सकता है, पर आवरण पानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी विचारशील एकमत हो जाते हैं। जिना चारित्रका तत्वज्ञान कोरी बातें हैं। चारित्र यह योग का किया योगांगों का संवित्र नाम है। अत्यय्व सभी दर्शनकारों ने अपने अपने सत्र पत्र पत्र प्रस्थों में साधनरूपसे योगकी उपयोगिता अवस्य बत्तवाई है। यहाँ तक कि —त्याय दर्शन जिसमें प्रमाण पद्यतिका ही विचार मुख्य है उसमें भी महर्षि गीतम ने थोग को स्थान दिया है । महर्षि कणाद ने तो अपने वैशेषिक दर्शन में यम, नियम, शीच आदि योगांगों का भी महस्व गाया है । सांख्यस्त्र में यम, नियम, शीच आदि योगांगों का भी महस्व गाया है । सांख्यस्त्र में योग प्रक्रिया के वर्णन वाले कई

१ प्रमाण्यमेयसंशयपयोजनहृष्टान्तसिद्धान्तावयवतः किर्णयवादकल्यवित्यहा-देत्वामासञ्ज्ञज्ञातिनिग्रहृत्यानानां तत्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः । गौ० स्०१-१-१ । धर्मविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसम्वायानां पदार्थानां साध्यम्वैधर्मान्यां तत्वज्ञानान्निः श्रेयसम् ॥ वै० स्०१-१-४॥ द्यय विविधद्वः स्वात्यन्तिनृत्तिः स्यन्तपुष्त्यार्थः सां० द०१-१। पुष्त्रप्रार्थग्रस्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । यो० स्०४-३३॥ अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ४-४-१२ व्र० स्०।

सम्यन्दर्शनशानचारित्राणि मोद्यमार्गः । तत्त्वार्थं १-१ जैन० द० । बीद दर्शन का तीसरा निरोध नामक त्रार्थंसत्य ही मोद्ध है ।

२ समाधिविशेषाम्यासात् ४-२-३८। ऋरणयगुहापुलिनादिषु योगाम्या-सोपदेशः ४-२-४२। तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्मविष्युपावैः ४-२-४६॥

श्रमिपेचनोपवासनसन्धंगुरकुलवासवानप्रत्ययत्रदानप्रोद्यवि ङ्नद्वमन्त्र-कालनियमाश्रादयाय । ६-२-२ । श्रयतस्य श्रुचिमोजनादम्युदयो न विद्यते, नियमामावाद्, विद्यते वाऽधांन्तरत्वाद् यमस्य । ६-२

सूत्र हैं । ब्रह्मसूत्र में महर्षि बादरायण ने तो तीसरे ब्रध्यायका नाम ही साधन ब्रध्याय रक्षा है, और उसमें ब्रासन ध्यान ब्रादि योगांगों का वर्णन किया है । योगदर्शन तो मुख्यतया योगिविचार का ही प्रत्य उहरा, ब्रतप्य उसमें सांगोपांग योगप्रक्रिया की मीमांसा का पाया जाना सहत्र ही है । योग के स्वरूप के संबन्ध में मतमेद न होने के कारण ब्रीर उसके पतिपादन का उत्तरदायित खासकर योगदर्शन के जपर होने के कारण ब्रान्य दर्शनकारों ने ब्रपने ब्रपने स्वर्ध न्यों में योहा सा योग विचार करके विशेष जानकारी के लिए जिलामुखों को योगदर्शन देखने की स्वना दे दी है। पूर्व मीमांसा में महिष्य जैमिनि ने योग का निर्देश तक नहीं किया है सो ठीक ही है, क्योंकि उसमें सकाम कर्मकायह ब्रयांत धूममार्ग की ही मीमांसा है। कर्मकायह की पहुँच स्वर्ग तक ही है, मोच उसका साध्य नहीं। ब्रीर योग का उपयोग तो मोच के लिये ही होता है।

तो योग उपनिषदों में सूचित और सूत्रों में सूत्रित है, उसी की महिमा गीता में अनेक रूप से गाई गई है। उसमें योग की तान कभी कमें के साथ, कभी भिक्त के साथ और कभी जान के साथ सुनाई देती है । उसके छुठे और तेरहवें अध्याय में तो योग के मौलिक सब सिद्धान्त और योगकी सारी प्रक्रिया आ जाती है । कृष्ण के द्वारा अर्जुन की गीता के रूप में योगशिया

192

१ समोपहतिर्धानम् ३-३० । वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः ३-३१ । धारणा-सनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ३-३२ । निरोधश्कुर्दिविधारखाम्याम् ३-३३ । स्थिरसुख-मासनन् ३-३४ ।

२ श्रासीनः संमवात् ४-१-७ । ध्यानाच ४-१-८ । श्रचकत्वं चापैदप ४-१-६ । स्मरन्ति च ४-१-१० । यत्रैकाप्रता तत्राविशेषात् ४-१-११ ।

३ योगशास्त्राचाच्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । ४-२-४६ न्यायदर्शन भाष्य ।

४ गीता के अठारह अध्याय में पहले छुइ अध्याय कर्मयोगप्रधान, बीच के छुइ अध्याय भक्तियोगप्रधान और अंतिम छुइ अध्याय ज्ञानयोग प्रधान है।

ध् योगी युद्धीत सततमात्मानं रहिसे स्थितः । एकाकी यतिचत्तात्मा निराशीरपरिप्रहः ॥१०॥ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनोचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥११॥ तत्रकागं मनः कृत्वा यतिचत्तेन्द्रिपकियः । उपविश्वासने युज्ज्यात् योगमात्मविशुद्धवे ॥१२॥

दिला कर ही महाभारत " सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसके अयक स्वर को देखते हुए कहना पड़ता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अतएव शान्तिपवं और अनुशासनपवं में योगविषयक अनेक सर्ग वर्तमान हैं, जिनमें योग की अयेति प्रक्रिया का वर्णन पुनरुक्ति की परवा न करके किया गया है। उसमें बाग्रशस्या पर लेटे हुए भीष्म से बार बार पूछने में न तो युद्धिष्ठर को ही कंटाला आता है, और न उस सुपात्र धार्मिक राजा को शिक्षा देने में भीष्म को ही यकावट मालूम होती है।

योगवासिष्ठ का विस्तृत महत्त तो योग की भूमिका पर खड़ा किया गया है।
उसके छुट् प्रकरण मानों उसके सुदीर्ध कमरे हैं, जिनमें योग से संबन्ध
रखनेवाले समी विषय रोचकतापूर्वक वर्णन किये गए हैं। योग की जो-जो
बातें योगदर्शन में संबोप में कही गई हैं, उन्हीं का विविधरूप में विस्तार करके
प्रन्यकार ने योगवासिष्ठका कलेवर बहुत बढ़ा दिया है, जिससे यही कहना पड़ता
है कि योगवासिष्ठ योग का प्रन्यराज है।

पुराय में सिर्फ पुरायशिरोमणि भागवतको ही देखिए, उसमें बोग का मुमबुर पद्यों में पूरा वर्णन 3 है।

योगविषयक विविध साहित्य से लोगों की किंच इतनी परिमार्जित हो गई थी कि तान्त्रिक संपदायवालों ने भी तन्त्रप्रन्थों में योग को जगह दी, यहाँ तक कि योग तन्त्र का एक खासा अंग वन गया। अनेक तान्त्रिक ग्रन्थों में योग की चर्चा है, पर उन सब में महानिवांग्रतन्त्र, धट्चक्रनिरूपण आदि मुख्य हैं ।

> समं कायशिरोधीयं धारयज्ञचत्तं स्थिरः। संप्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशक्षानयज्ञोकयन् ॥१३॥ प्रशान्तातमा विगतमीर्वेद्यचारिवते स्थितः। मनः संयम्य मिन्नतो युक्त आसीत मत्परः॥१४॥ अ०६ •

ऐक्यं जीवात्मनोराहुवॉगं योगविशारदाः। विवातमनोरमेदेन प्रतिपत्ति परे विदुः॥ पृष्ट ८१

१ शान्तिपर्व १६३, २१७, २४६, २५४ इत्यादि । श्रनुशासनपर्व ३६, २४६ इत्यादि ।

२ वैराम्य, मुमुद्धुव्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निवांग ।

रे स्कन्च रे क्रथ्याय २८। स्कन्च ११. झ० १५, १६, २० आदि।

४ देखो महानिर्वाचतन्त्र ३ ऋष्याय । देखो Tantrik Texts में खुपा हुआ पट्चकनिरूपण—

जब नदी में बाद आती है तब वह चारों आर से बहने जगती है। योग का यही हाल हुआ, और वह आसन, मुद्रा, प्राचायाम आदि बाह्य अंगों में प्रवाहित होने लगा। बाह्य अंगों का भेद प्रभेद पूर्वक इतना अधिक वर्णन किया गया और उस पर इतना अधिक जोर दिया गया कि जिससे वह योग की एक शाला ही अजग वन गई, जो इठयोग के नाम से प्रसिद्ध है।

हठयोग के अनेक अन्यों में इठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता, घेरएडसंहिता, गोरच्यदित, गोरच्यतक आदि अन्य प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, बन्ध, मुद्रा, पर्कर्म, कुंसक, रेचक प्रक आदि बाह्य योगांगों का मेट भर भर के वर्णन किया है, और घेरएडने तो चौरासी आसनों को चौरासी लाख तक पहुँचा दिया है।

उक्त हठयोगप्रधान प्रत्यों में हठयोगप्रदीषिका ही मुख्य है, क्योंकि उसी का विषय अन्य प्रत्यों में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। योगविषयक साहित्य के जिज्ञामुओं को योगतारावली, बिन्दुयोग, योगवीज और योगकल्पदुम का नाम भी भूलना न चाहिए। विक्रम की सबहवीं शताब्दी में मैंयिल पिखत भवदेवद्वारा रचित योगनिकन्य नामक इस्तलिखित प्रन्य भी देखने में आया है, जिसमें विष्णुपुराण आदि अनेक प्रत्यों के हवाले देकर योगसंबन्धी प्रत्येक विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है।

संस्कृत भाषा में योग का वर्णन होने से सबैं साधारण की जिज्ञासा को शान्त न देख कर लोकमाण के योगियों ने भी अपनी अपनी जवान में योग का आलाप करना शुरू कर दिया।

महाराष्ट्रीय भाषा में गीता की ज्ञानदेवकृत ज्ञानेश्वरी टीका प्रसिद्ध है, जिसके

समत्वमावनां नित्यं जीवातमपरमात्मनोः ।

समाधिमाहुर्मुनयः प्रोक्तमप्टाङ्गलक्ष्मम् ॥ पृ॰ ६१

यदत्र नृत्र निर्मासः स्तिमितोदधिवत् स्मृतम् ।

स्वरूपसून्यं यद् ध्यानं तत्समाधिविधीयते ॥ पृ॰ ६०

त्रिकोशां तत्यान्तः स्कृरति च सत्ततं विद्युदाकाररूपं ।

तदन्तः स्त्यं तत् सक्जसुरगर्थैः सेवितं चातिगृतम् ॥ पृ॰ ६०

'श्राह्यरनिर्हार्यविद्यारयोगाः सुत्तंद्वता धर्मविदा त कार्याः'

30 ES

ध्ये विन्तायाम् समृतो धातुश्चिन्ता तत्त्रेन निश्चला । वह पतद् ध्यानमिह प्रोक्तं सगुर्व निर्गुर्यं दिया । सगुर्वं वर्षमिदेन निर्गुर्यं केवलं तथा ॥ पृ० १३४ ह खुठे ख्रध्याय का भाग बड़ा ही हृदयहारी है। निःसन्देह शानेश्वरी द्वारा शानदेव ने अपने अनुभव और वाणी को ख्रवन्थ्य कर दिया है। सुहीरोबा अंबिये रचित नायसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्तसंहिता भी योग के जिशासुओं के लिए देखने की वस्तु है।

क्वीर का बीजक प्रत्य योगसंबन्धी भाषासाहित्यका एक सुन्दर मणका है। अन्य योगी सन्तों ने भी भाषा में अपने अपने योगानुभव की प्रसादी कोगी को चलाई है, जिससे जनता का बहुत बड़ा भाग योग के नाम मात्र से सुन्ध बन जाता है।

अतएव हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि प्रसिद्ध प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में पातजल योगशास्त्र का अनुवाद तथा विवेचन आदि अनेक स्त्रोटे बढ़े प्रन्य बन गये हैं। अप्रेज़ी आदि विदेशी भाषामें भी योगशास्त्र पर अनुवाद आदि बहुत कुछ यन गया है, जिसमें बूडका माष्यटीका सहित मूल पातजल योगशास्त्र का अनुवाद ही विशिष्ट है।

जैन सम्प्रदाय निष्टत्तिप्रधान है। उसके प्रवर्तक भगवान महावीर ने बारह साल से अधिक समय तक मौन धारण करके सिर्फ श्रात्मिन्तन द्वारा थोगा-म्यास में ही मुख्यतया जीवन विताया। उनके हजारो<sup>ड</sup> शिष्य तो ऐसे वे जिन्होंने परबार छोड़ कर योगाम्यास द्वारा साधु जीवन विताना ही पमंद किया था।

जैन सम्प्रदाय के मौलिक अन्य आगम कहलाते हैं। उनमें साधुचर्या का जो वर्ग्यन है, उसको देखने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पांच यम; तप, स्वाध्याय आदि नियम; इन्द्रियजयरूप प्रत्याहार इत्यादि जो योग के खास "अब्ब हैं, उन्हींको साधु जीवन का एक मात्र प्राया माना है।

जैन शाखमें योग पर यहां तक भार दिया गया है कि पहले तो वह मुमुद्धुओं को आत्म चिन्तन के सिवाय दूसरे कार्यों में प्रवृत्ति करने की संमित हो नहीं देता, और आनिवार्य रूपसे प्रवृत्ति करनी आवश्यक हो तो वह निवृत्तिमय प्रवृत्ति करने को कहता है। इसी निवृत्तिमय प्रवृत्ति का नाम उसमें अष्टप्रवचन-

१ मो॰ राजेन्द्रसाल मित्र, स्वामी विवेकानन्द, श्रीयुत् रामप्रसाद ऋदि कृत।

२ 'चउइसहि समक्साहरसीहि ख्रीसाहि खिल्खासाहरसीहिं' उववाइस्त्र।

३ देखी बाचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, उत्तराज्ययन, दरानैकाकिक, मूलाचार, बादि ।

माता है। साधु जीवन की दैनिक और रात्रिक चर्या में तीसरे प्रहर के सिवाय अप्य तीनों प्रहरों में मुख्यतया स्वाध्याय और व्यान करने को ही कहा गया है?।

यह गत भूलनी न चाहिए कि जैन आगमों में योगअर्थ में प्रधानतथा स्थान शब्द प्रयुक्त है। ध्यान के लच्चण, मेद, प्रमेद, श्रालम्बन श्रादिका विस्तृत वर्णन श्रानेक जैन आगमों में है। आगम के बाद निर्युक्ति का नम्बर है। उसमें भी आगमगत ध्यान का ही स्पष्टीकरण है। वाचक उमास्वाति इत तत्वार्थ सूत्र में भी ध्यान का वर्णन है, पर उसमें आगम और निर्युक्ति की अपेचा कोई अधिक बात नहीं है। जिनभद्रगणी ज्माअभण कर ध्यानशतक आगमादि उक्त प्रत्यों में विणित ध्यान का स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तक के योगविषक जैन विचारों में आगमोक्त वर्णन की श्रीली ही प्रवान रही है। पर इस शैली को श्रीमान हरिमद्र स्तरि ने एकदम बदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोककि के अनुसार नवीन परिभाषा देकर और वर्णन शैली अपूर्वती बनाकर जैन योगसाहत्य में नया युग उपस्थित किया। इसके सब्द में उनके बनाये हुए योगविन्द्र, योगहृष्ट समुच्चय, योगविश्वक, योगशतक और घोडशक ये प्रत्य प्रसिद्ध है। इन प्रत्यों में उन्होंने तिर्फ जैन—मागानुसार योग का वर्णन

उत्तराध्ययन ऋ० २६।

१ देलो उत्तराध्ययन अ० २४।

२ दिवसस्य चउरो भाए, कुन्जा भिक्खु विश्वक्तायां।
तश्रो उत्तरगुणे कुन्जा, दिख्मागेमु चउसु वि।। ११ ॥
पढमं पोरिसि सन्भायं, विद्श्यं भाणं भिन्नायह ।
तहस्राए गोस्नरकालं, पुणो चउत्थिए सन्भायं ॥ १२ ॥
रचि पि चउरो भाए भिक्खु कुन्जा विश्वक्तायो।
तश्रो उत्तरगुणे कुन्जा गई भागेमु चउसु वि ॥ १७ ॥
पढमं पोरिसि सन्भायं विद्श्यं भागां भिन्नायह ।
तहस्राए निहमोक्लं तु चउत्थिए मुख्जो वि सन्भायं ॥ १८ ॥

रे देखो स्थानाङ्ग अ० ४ उद्देश्य १ । समवायाङ्ग स० ४ । भगवती रातक-२४, उद्देश्य ७ । उत्तराध्ययन अ० २०, श्लोक २५ ।

४ देखो आवश्यकनियुं कि कायोत्सर्ग अध्ययन गा॰ १४६२-१४८६।

५ देखो अ० ६ स्० २७ से आगे।

६ देलो हारिमद्रीय आवश्यक वृत्ति मतिक्रमगाध्ययन ५० ५८१।

७ यह प्रत्य जैन प्रत्यावित में उल्लिखित है ए० ११३।

हरके ही संतोष नहीं माना है, किन्तु पातजल योगस्त्रमें वर्णित योग प्रक्रिया और उसकी खास परिमाधाओं के साथ जैन संकेतों का मिलान मी किया है। । योगहष्टिसमुच्य में योग की आठ दृष्टियों का जो वर्णन है, वह सारे योग साहित्य में एक नवीन दिशा है।

इन आठ दृष्टियों का स्वरूप, दृष्टान्त आदि विषय, योग जिज्ञासुओं के लिये देखने योग्य है। इसी विषय पर यशोविजयजीने २१, २२, २३, ४४ ये चार द्वात्रिशिकार्ये लिखी हैं। साथ ही उन्होंने संस्कृत न जानने वालोंके हितार्य आठ दृष्टियों की सज्काय भी गुजराती भाषा में बनाई है।

श्रीमान् हरिमद्रस्रि के योगविषयक प्रन्य उनकी योगामिकचि श्रीर योग

विषयक व्यापक बुद्धि के खासे नमूने ईं।

इसके बाद श्रीमाम् हेमचन्द्र स्रिकृत थोग शास्त्र का नंबर श्राता है। उसमें पातल्लल योगशास्त्र निर्देष्ट आठ योगांगों के कम से साधु श्रीर गृहस्य जीवन की श्राचार-प्रक्रिया का जैन शैली के अनुसार वर्णन है, जिसमें आसन तथा प्राणायाम से संबन्ध रखने वाली श्रनेक बातों का विस्तृत स्वरूप है; जिसको देखने से यह जान पड़ता है कि तत्कालीन लोगों में हठयोग-प्रक्रिया का कितना अधिक प्रचार था। हेमचन्द्राचार्य ने श्रपने योगशास्त्र में हरिमद्र स्रि के योगविषयक अन्यों की नवीन परिभाषा श्रीर रोचक शैली का कहीं मी उल्लेख नहीं किया है, पर श्रुभचन्द्राचार्य के ज्ञानार्यावगत पदस्य, पिग्डस्य, रूपस्य और रूपातीत ध्यान का विस्तृत व स्पष्ट वर्यान किया है। श्रन्त में उन्होंने स्यानुभव से विद्यास, वातायात, रिल्ड श्रीर सुलीन ऐसे मनके चार मेदों का वर्यान करके नवीनता लाने का भी खास कौशल दिखाया है। निस्सन्देह उनका थोग शास्त्र जैन त्राचान और जैन श्राचार का एक पाट्य अन्य है।

THE TANK OF THE GRAN

१ समाधिरेष एवान्यैः संप्रजातोऽभिषीयते । सम्बङ्गकर्षरूपेग् इत्यर्थज्ञानतस्त्रथा ।।४१८।। असंप्रजात एषोऽपि समाधिगीयते परैः । निरुद्धारोपज्ञस्यादितस्वरूपानुवेषतः ।।४२०।। इत्यादि । योगमिन्दु ।

२ भित्रा तारा बला दीमा स्थिरा कान्ता प्रमा परा। नामानि योगदृष्टीनां लह्नगं च नियोधत ॥ १३ ॥

३ देखो प्रकाश ७-१० तक।

v १२ वॉ प्रकाश श्लोक २-४।

इसके बाद उपाच्याय-श्रीयशोविजयकृत योग अन्यो पर नजर ठहरती है।
उपाच्यायजी का शास्त्र ज्ञान, तर्क कीशल श्रीर योगानुभव बहुत गम्भीर था।
इससे उन्होंने श्रव्यात्मसार, श्रव्यात्ममोपनिपद् तथा सटीक बचीस बचीसीयाँ
योग संबन्धी विषयों पर जिली हैं, जिनमें जैन मन्तव्यों की सूद्म श्रीर रोचक
मीमांसा करने के उपरान्त श्रन्य दर्शन श्रीर जैन दर्शन का मिलान भी किया है।
इसके सिवा उन्होंने हरिमद्र सुरिकृत योग विशिक्त तथा घोडशक पर टीका
जिल कर माचीन गृद तन्त्रोंका स्वष्ट उद्घाटन भी किया है। इतना ही करके वे
सन्तर्ष्ट नहीं हुए, उन्होंने महर्षि पतञ्जलिकृत योग स्वां के उपर एक छोटी सी
इचि जैन प्रक्रिया के श्रनुसार जिली है, इसजिये उसमें ययासंभव योग
दर्शन की भित्तिस्तरूप सांख्य-प्रक्रिया का जैन प्रक्रिया के साथ मिलान भी
किया है, श्रीर श्रनेक स्थलों में उसका समुक्तिक प्रतिवाद भी किया है।
उपाच्यायजी ने श्रयनी विवेचना में जो मध्यस्थता, गुग्रवाहकृता, सद्दम समन्वय
शक्ति श्रीर स्वष्टमायिता दिलाई है ऐसी दूसरे श्राचार्यों में बहुत कम
नजर श्राती है।

एक योगसार नामक प्रत्य भी श्वेताम्बर साहित्य में है। कर्ताका उल्लेख उसमें नहीं है, पर उसके दृष्टान्त आदि वर्णन से बान पड़ता है कि देमचन्त्रा-चार्य के योगशास्त्र के आधार पर किसी श्वेताम्बर आचार्य के द्वारा वह रचा गया है। दिगम्बर साहित्य में शानावर्ण्य तो प्रसिद्ध ही है, पर ध्यानसार

रै अध्यातमसार के योगाधिकार और ध्यानाधिकार में प्रधानतया भगवद्-गीता तथा पातज्ञल सूत्र का उपयोग करके अनेक जैनप्रक्रियाप्रसिद्ध ध्यान विषयों का उक्त दोनों प्रस्थों के साथ समन्वय किया है, जो बहुत ध्यान पूर्वक देखने योग्य है। अध्यातमोपनिषद् के शास्त्र, ज्ञान, किया और साम्य इन चारों योगों में प्रधानतया योगवासिष्ठ तथा तैतिरीय उपनिषद् के वाक्यों का अवतरण दे कर तात्यिक ऐक्य बतलाया है। योगावतार बत्तीसी में खास कर पातज्ञल योग के पदायों का जैन प्रक्रिया के अनुसार स्पष्टीकरण किया है।

र इसके लिये उनका शानसार जो उन्होंने श्रांतिम जीवन में लिखा मालूम होता है वह ध्यान पूर्वक देखना चाहिये। शास्त्रवार्तासमुख्य को उनकी टीका (ए० १०) भी देखनी श्रावश्यक है।

र इसके लिये उनके शास्त्रवातां मनुबंधादि प्रत्य व्यानपूर्वक देखने चाहिये, श्रीर खास कर उनकी पातञ्जल स्त्रवृत्ति मनन पूर्वक देखने से हमारा कयन श्रव्याः विश्वसनीय माजूम प्रवेगा ।

और बोगप्रदीप ये दो इस्तिलिखित प्रन्थ भी इमारे देखने में आये हैं, जो पद्मबन्ध और प्रमाण में छोटे हैं। इसके िस्त्राय स्वेताम्बर संप्रदाय के योगविषयक प्रन्थों का कुछ विशेष परिचय जैन प्रन्थाविले ए० १०६ से भी मिल सकता है। यस यहाँ तक ही में जैन योगसाहित्य समाप्त हो जाता है।

बीद सम्प्रदाय में जैन सम्प्रदाय की तरह निवृत्ति प्रधान है। भगवान्
गीतम बुद ने बुदत्वं प्राप्त होने से पहले छुट वर्ष तक मुख्यतया व्यानद्वारा
योगाभ्यास ही किया। उनके हजारों शिष्य भी उसी मार्ग पर चलें। मौलिक
बीद्यम्थों में जैन ह्यागमों के समान योग हम में बहुचा व्यान शब्द ही मिलता
है, और उसमें व्यान के चार मेद नजर झाते हैं। उक्त चार मेद के नाम
तथा माव प्राय: वहीं हैं, जो जैनदर्शन तथा योगदर्शन की प्रक्रिया में हैं।
बीद सम्प्रदाय में समाधिराज नामक प्रत्य भी है। वैदिक जैन और बीदसंप्रदाय के योग विषयक साहित्य का हमने बहुत संद्येप में ह्यत्यावश्यक परिचव

इन्हीं चार ब्नानों का वर्णन दीवनिकाय सामञ्ज्ञकप्रवासुत्त में है। देखी प्रो. सि. वि. राजवादे कृत मराठी श्रमुवाद ए. ७२।

वही विचार प्रो. धर्मानंद कीशाम्बीलिखित बुदलीलासार संग्रह में है। देखो पु. १२८।

जैनस्त्र में ग्रुक्तस्थान के मेदों का विचार है, उसमें उक्त सक्तिक ब्रादि चार ध्यान जैसा ही वर्णन है। देखों तत्वार्थ अ०६ स्०४१-४४।

योगशास्त्र में संप्रहात समाधि तथा समापतिश्रों का वर्णन है। उसमें भी उक्त सवितर्क निर्वितर्क श्रादि ध्यान जैसा ही विचार है। पा. सू. पा. १-१७, ४२, ४३, ४४।

१. सो लो आहं ब्राह्मण विविच्चेव कामेहि विविच अकुसलोहि घम्मेहि सिवितकं सविचारं विवेकजं योतिसुलं पदमण्यानं उपसंपत्र विद्यातिः; वितक्कित्रातां वृपसमा अन्यत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिमानं अवितकं अविचारं समाधिजं पीतिसुलं दुतियन्यानं उपसंपत्र विद्यातिः; पीतिया च विरागा उपेक्लको च विद्यातिः; सतो च संपत्रानो सुलं च कायेन पटिसंवेदेशि, यं तं अरिया आविक्लिन-उपेक्लको सतिमा सुलविद्यारी ति ततियन्यानं उपसंपत्र विद्याति ; सुलस्स च पहाना पुक्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं अर्थगमा अदुक्लिमसुलं उपेक्लासित पारिसुद्धं चत्रत्यन्यन्यानं उपसंपत्र विद्यासि-मण्यानेकाये भवभेरवसुतं।

कराया है, पर इसके विशेष परिचय के लिये— कॅट्लोगस् कॅट्लॉगॉरम् , बो॰ १ पृ० ४७७ से ४⊏१ पर जो योगविषयक प्रन्थों की नामाविल है वह देखने योग्य है।

यहां एक बात खास ध्यान देने के योग्य है, वह यह कि यद्यपि बैदिक साहित्य में अनेक जगह इठयोग की प्रथा को अप्राह्म कहा है, तथापि उसमें इठयोग की प्रधानतावाले अनेक प्रम्यों का श्रीर मागों का निर्माण हुआ है। इसके विपरीत जैन और बौद्ध साहित्य में इठयोगने स्थान नहीं पाया है, इतना ही नहीं, मिल्क उसमें इठयोग का स्पष्ट निषेध भी किया है।

## योगशास्त्र—

ऊपर के वर्णन से मालूम हो जाता है कि-योगप्रकिया का वर्णन करने-वाले छोटे वह अनेक अन्य है। इन सब उपलब्ध अन्यों में महर्षि पतजालिकृत

१ यिश्राडोरे आउफटकृत लिप्सिंग में प्रकाशित १८६१ की आवृत्ति । २ उदाहरसार्थः —

सतीपु युक्तिष्वेतासु इठान्नियमयन्ति ये । चेतस्ते दीपमुत्सुक्य विनिष्नन्ति तमोऽज्ञनैः ॥३७॥ विमूदाः कर्तुमुयुक्ता ये इठाचेतसो जयम् । ते निवध्नन्ति नागेन्द्रसुम्मतं विसतन्तुमिः ॥३८॥ चित्तं चितस्य वाऽदूरं संस्थितं स्वरारीरकम् । सावयन्ति समुत्सुक्य युक्ति ये तान्हतान् विदुः ॥३९॥ योगवासिष्ठ-उपशम प्र० सर्गं ६२.

१ इसके उदाहरण में बौद धर्म में बुद भगवान् ने तो शुरू में कष्टप्रधान सपस्या का आरंभ करके अंत में मध्यमप्रतिपदा मार्ग का स्वीकार किया है— देखो बुद्धशीक्षाहारसंग्रह ।

जैनशास्त्र में श्रीमद्रवाहुस्वामिने आवश्यकितयुँकि में 'ऊसासं स्व सिसंमई'
१५२० इत्यादि उक्ति से इठयोगका ही निराकरण किया है। श्रीहेमचन्द्राचार्य
ने भी अपने योगशास्त्र में 'तक्षाप्नोति मन स्वास्थ्यं प्राणायामैं: कदिवतं।
प्रास्त्रस्यमने पीडा तस्यां स्थात् चित्तविष्त्रवः ॥' इत्यादि उक्ति से उसी बात
को दोहराया है। श्रीयशोविजयजी ने भी पातज्ञलयोगसूत्र की अपनी इति में
(१-१४) प्रास्त्रायाम को योग का अनिश्चित माधन कह कर इठयोग का ही
निरसन किया है।

योगशास्त्र का आसन अंचा है। इसके तीन कारण हैं-१ प्रत्य की संवित्तता तथा सरस्ता, २ विषय की स्पष्टता तथा पूर्णता, ३ मध्यस्यमाव तथा अनुमद-सिद्धता । यही करण है कि योगदर्शन यह नाम सुनते ही सहसा पावजल योग-सूत्र का स्मरण हो ब्राता है। श्रीशंकराचार्य ने व्यपने ब्रह्मसूत्रभाष्य में योग-दर्शन का प्रतिवाद करते हुए जो 'श्रय सम्यन्दर्शनाम्युपायो योगः' ऐसा उल्लेख किया है, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पातज्ञत योगशास से मिन्न दूसरा कोई योगशास रहा है क्यों कि पातखल योगशास का श्रारम्भ 'श्रय योगानुरासनम्' इस सूत्र से होता है, श्रीर उक्त भाष्योखिखित बाक्य में भी प्रत्यारम्भसूचक ग्रथशब्द है, यद्यपि उक्त भाष्य में श्रत्यत्र श्रीर भी योगसम्बन्धी दो<sup>व</sup> उल्लेख हैं. जिनमें एक तो पातलन योगगाल का संपूर्ण सूत्र ही है, 3 और दूसरा उसका अधिकल सूत्र नहीं, किन्तु उसके सूत्र से मिलता जुलता है। तथापि 'श्रय सम्यग्दर्शनाम्युपायो योगः' इस उल्लेख की शब्द-रचना और स्वतन्त्रता की जोर च्यान देनेसे यही कहना पड़ता है कि पिछले दो उल्लेख भी उसी भिन्न योगशास्त्र के डोने चाहिये, जिसका कि संश 'स्रथ सम्यग्दर्शनाम्यपायो योगः' यह वाक्य माना जाय । अस्त, जो कुछ हो, आज इमारे सामने तो पतञ्जलि का ही योगशास्त्र उपस्थित है, और वह सर्वप्रिय है। इसिलये बहुत संद्येप में भी उसका बाह्य तथा आन्तरिक परिचय कराना श्रनुपयुक्त न होगा ।

इस योगराजि के चार पाद और कुल सूत्र १६५ हैं। पहले पादका नाम समाधि, दूसरे का साधन, तीसरे का विभूति, और चौथे का कैवल्यपाद है। प्रथमपाद में मुख्यतया योग का स्वरूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरता के

१ ब्रह्मसूत्र २-१-३ माध्यगत ।

२ "स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः" ब्रह्मसूत्र १-१-११ माध्यगत । योगशास्त्र-प्रक्षिद्धाः मनसः पञ्च वृत्तयः परियह्मन्ते, 'प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः नाम' २-४-१२ माध्यगत ।

पं वासुदेव शास्त्री श्रम्थंकरने श्रपने ब्रह्मसूत्र के मराठी श्रमुवाद के परिशिष्ट में उक्त दो उल्लेखों का योगसूत्ररूप से निर्देश किया है, पर 'श्रम सम्यग्दर्शनाम्युपायो योगः' इस उल्लेख के संबंध में कहीं भी ऊहापोइ नहीं किया है।

३ मिलाक्रो पा. २ स. ४।

४ मिलाको पा. १ सु. ६ ।

उपायों का वर्शन है। दूसरे पाद में क्रियायोग, श्राठ योगाङ्ग, उनके फल तथा

चतुव्यह भा मुख्य वर्णन है।

तीसरे पादमें योगजन्य विम्तियों के वर्शन की प्रधानता है। और चीने बाद में परिशामवाद के स्थापन, विज्ञानवाद के निराकरण तथा कैवल्य अवस्था के स्वरूप का वर्शन मुख्य है। महर्षि पतछांत्र ने अपने योगशास्त्र की नीन सांख्यसिद्धान्त पर डाली है। इसलिये उसके प्रत्येक पाद के अन्त में 'योगशास्त्र सांख्यप्रवचने' इत्यादि उल्लेख मिलता है। 'सांख्यप्रवचने' इस विशेषण से यह त्यष्ट ध्वनित होता है कि सांख्य के सिवाय अन्यदर्शन के तिद्धांतों के आधार पर भी रचे हुए योगशास्त्र उस समय मौजुद ये या रचे जाते थे। इस योगशास्त्र के ऊपर अनेक छोटे वह टीका अन्य र हैं, पर व्यासकृत भाष्य और वाचरयतिकृत टीका से उसकी उपादेयता बहुत वह गई है।

सव दर्शनों के अत्तिम साध्य के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो उसके दो पच दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम पच का अत्तिम साध्य शाश्वत सुख नहीं है। उसका मानना है कि मुक्ति में शाश्वत सुख नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, उसमें को कुछ है वह दु:ख को आत्यन्तिक निष्टृत्ति ही। दूसरा पच शाश्वनिक सुखलाभको ही मोच कहता है। ऐसा मोच हो जानेपर दु:ख की आत्यन्तिक निष्टृत्ति आप ही आप हो जाती है। वैशेषिक, नैपायिक<sup>3</sup>, सांख्य भे, मोग और बौददर्शन प्रथम पच के अनुगामी हैं। वेदान्त अौर बैनदर्शन , दूसरे पचके अनुगामी हैं।

र हेम, हेमहेतु, हान, हानोपाय में चतुन्यूँह कहलाते हैं। इनका वर्णन सूत्र १६-२६ तक में है।

२ व्यासञ्जत भाष्य, बाचस्पतिञ्चत तत्ववैद्यारदी टीका, मोनदैवञ्चत राजमार्वेड, नागोबीमङ इत वृत्ति, विज्ञानभिचु कृत वार्तिक, योगचन्द्रिका, मिष्रिममा, बालरामोदासीन इत टिप्पण आदि ।

३ 'तदत्यम्तविमोचोपवर्गः' न्यायदर्शन १-१-२२।

४ इंश्वरकृष्णकारिका १ ।

५ उसमें हानतत्व मान कर दु:ख के ब्रात्यन्तिक नाराको ही हान कहा है।

६ बुद भगवान् के तीसरे निरोध नामक आर्थसत्य का मतलब दुःख नाय से हैं।

७ वेदान्त दर्शन में ब्रह्म की सिद्धरानंदस्वरूप माना है, इसीलिये उसमें नित्यसुल की अभिव्यक्ति का नाम ही मोल है।

द जैन दर्शनमें भी आत्मा को सुलस्तरूप माना है, इसलिये मोद में स्वामाविक सुख की बामित्यक्ति ही उस दर्शन को पान्य है।

योगशास्त्र का विषय-विभाग उसके अन्तिम सान्यानुसार ही है। उसमें गीगा मुख्य रूप से अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, पर उन सबका संखेप में वर्गाकरण किया जाय तो उसके चार विभाग हो जाते हैं। १ हेय २ हेय-हेतु है हान ४ हानोपाय। यह वर्गाकरण स्वयं सूत्रकार ने किया है। और इसीसे माध्यकार ने योगशास्त्र को चारश्यूहात्मक कहा है। सोख्यसूत्र में भी यही वर्गाकरण है। बुद्ध भगवान् ने इसी चतुब्यू है को आर्यस्त्य नाम से प्रसिद्ध किया है। और योगशास्त्र के आठ योगाङ्गो की तरह उन्होंने चौथे आर्य-सत्य के सायनरूप से आर्य अष्टाङ्गमार्ग का उपदेश किया है।

दुःख हेय<sup>3</sup> है, श्रविद्या हेय<sup>3</sup> का कारण है, दुःख का श्रात्यन्तिक नाश

हान है, और विवेक्छ्याति हान का उपाय है।

उक्त वर्गीकरण की अपेदा दूसरी रीति से भी योग शास्त्र का विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके मन्तव्यों का ज्ञान विशेष स्पष्ट हो। यह विभाग इस प्रकार है-१ हाता २ ईश्वर ३ जगत् ४ संसार-मोद्यका स्वरूप, और उसके कारण।

१ हाता दुःख से खुटकारा पानेवाले द्रष्टा अर्थात् चेतन का नाम है। योग:शास्त्र में सांख्य वैशेषिक , नेयायिक, बीद, जैन और पूर्णप्रज

१ यथा चिकिसाशास्त्रं च चतुर्व्यू इम्—रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषन्यमिति पविमदमि शास्त्रं चतुर्व्यू इमेव । तद्यया—संसारः संसारहेतुर्मोद्यो मोद्योगाय इति । तत्र दुःसबहुत्तः संसारो हेयः । प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोग-स्पात्यन्तिकी निवृत्तिर्ह्शांनम् । हानोपायः सम्यन्दर्शनम् । पा० २ स्०१५ माप्य ।

२ सम्यक् इष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्यृति श्रीर सम्यक् समावि । दुदलीलासार संग्रह, पु॰ १५० ।

३ 'दु:सं देवमनागतम्' २-१६ थो. स्।

४ 'द्रष्ट्रस्ययोः संयोगो हेबहेतुः २-१७ । 'तस्य हेतुरविद्या' २-२४ यो. स्.।

५ 'तदमावात् संयोगामावो हानं तद् हशेः कैवल्यम्' २-२६ यो. स्.।

६ 'विवेकख्यातिरविप्तवा हानोपायः' २-२६. यो. स्।

<sup>&#</sup>x27;पुरुषबहुत्वं सिद्धं' ईश्वरकृष्ण् कारिका १८ ।

८ 'व्यवस्थाती नाना'-३-२-२० वैशेषिक दर्शन ।

६ 'पुद्गताबीवास्त्रनेकप्रव्याखि' १-५-५ तत्त्वार्यं सूत्र-भाष्य ।

(मध्व<sup>1</sup>) दर्शन के समान दैतवाद अर्थात् अनेक चेनत माने गये<sup>२</sup> हैं।

योग शास्त्र चेतन को जैन दर्शन की तरह<sup>3</sup> देह प्रमाण अर्थात् मध्यम-परिमाण वाला नहीं मानता, और मध्यसम्प्रदायको तरह अशु प्रमाण मो नहीं मानता<sup>8</sup>, किन्तु सांख्य<sup>8</sup>, वैशेषिक<sup>8</sup>, नैयायिक और शांकर वेदान्तकी तरह वह उसको व्यापक मानता है<sup>6</sup>।

इसी प्रकार वह चेतन को जैन दर्शनकी तरह परिशामी नित्य नहीं मानता, और न बौद दर्शन की तरह उकको स्थिक-अतित्य ही मानता है, किन्तु सांख्य आदि उक्त श्रेष दर्शनों की तरह " वह उसे कूटस्थ-नितन मानता " है।

१ जीवेश्वरिमदा चैव बडेश्वरिमदा तथा । जीवमेदो मिथक्षेव जडजीविभदा तथा ॥ मिथक्ष जडमेदो यः प्रपक्षो मेदपञ्चकः । सोऽयं सत्योऽप्यनादिक्ष सादिक्षेत्राशमाप्नुयात् ॥ सर्वदर्शन संप्रद पूर्णभन्न दर्शन ॥

२ 'कृतायें' प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण्त्यात्' २-२२ यो स् ।

३ 'ग्रसंस्थेयभागादिषु जीवानाम्' । १५ । 'प्रदेशसंहारविसर्गान्यां प्रदोपवत्' १६ । तत्वार्यं सुत्र ऋ० ५ ।

४ देखों ॄ्रं उत्कान्तिगत्यागतीनाम्'। ब्रह्मसूत्र २-३-१८ पूर्णंपञ्च भाष्य। तथा मिलान करो अम्पंकर शाकी कृत मराठी शांकरमाष्य अनुवाद मा० ४ पु० १५३ टिप्पण ४६।

५ 'निष्कियस्य तदसम्भवात्' सां० स्० १-४६ निष्कियस्य-विमोः पुरुषत्व गरवसम्भवात्-माध्य विज्ञानभिद्ध ।

६ 'विमवात्महानाकारास्तथा चातमा । ७-१-२२- वै द ।

७ देखी बर सु २-३-२६ माध्य ।

इसिलिये कि योगशास्त्र आत्मस्त्रक्रप के विषय में सांख्य सिद्धान्ता-नुसारी है।

६ 'मित्यावस्थितान्यरूपाणि' ३ । 'उत्पादव्यवधीव्ययुक्तं सत्।' २६ । 'तज्ञानाव्ययं नित्यम्' ३०-तत्वार्थं सूत्र ऋ० ५ भाष्य सहित ।

१० देखो ई० कु० कारिका ६३ सांख्यतन्त कीमुदी । देखो न्यायदर्शन ४-१-१० । देखो ब्रह्मसूत्र २-१-१४ । कु.१-२७ । शांकरमाध्य सहित ।

११ देखो योगसूत्र 'सदाशाताश्चित्तृत्त्वस्तत्मभोः पुरुषस्य स्परिकामित्वात्' ४-र⊂। 'चितेरमतिसंकमायास्तदाऽकारापची स्वतृद्धिसंवेदनम्' ४,२२। तया २ ईश्वर के सम्बन्ध में योगशास्त्र का मत सांख्य दर्शन से मिन्न है। सांख्य दर्शन नाना चेतनों के अतिरिक ईश्वर को नहीं मानता, पर योगशास्त्र मानता है। योगशास्त्र—सम्मत ईश्वर का स्वरूप नैयायिक, वैशेषिक आदि दर्शनों में माने गये ईश्वर स्वरूप से कुछ मिन्न है। योगशास्त्र ने ईश्वर को एक असुग व्यक्ति तथा शास्त्रोपदेशक माना है सही, पर उसने नैयायिक आदि की तरह ईश्वर में नित्यशान, नित्य इच्छा और नित्यकृतिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थान में सन्त्रशुण का परमप्रकर्ष मान कर तद्द्रास जगत् उद्धारादि की सब व्यवस्था वदा ही है।

३ योगग्रास्त्र इश्य जगत् को न तो जैन, वैशेषिक, नैयायिक दर्शनों की तरह परमाग्रु का परिणाम मानता है, न शांकरवेदान्त दर्शन की तरह ब्रह्मका विवर्त या ब्रह्म का परिणाम ही मानता है, और न बीद दर्शन की तरह शत्य या विज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु सांस्थ दर्शन की तरह वह उसकी प्रकृतिका परिणाम तथा श्रनादि-श्रानन्त-प्रवाह स्वरूप मानता है।

४ योगशास्त्र में वासना, क्लेश और कर्मका नाम ही संसार तथा वासनादि का अमान अर्थात् चेतन के स्वरूपावस्थान का नाम ही मोच है। उसमें संसार का मूल कारण अविद्या और मोच का मुख्य हेतु सम्बग्दर्शन अर्थात् योग-जन्य निवेकस्थाति माना गया है।

## महर्षि पतञ्जलिकी दृष्टिविशालता

यह पहले कहा जा चुका है कि सांख्य सिदांत और उसकी प्रक्रिया को ले कर पतज्जिति ने अपना योगशाल रचा है, तथापि उनमें एक ऐसी विशेषता अर्थात् दृष्टिविशालता नजर आती है जो अन्य दार्शनिक विद्वानों में बहुत कम पाई जाती है। इसी विशेषता के कारण उनका योगशास्त्र मानों सर्वदर्शन-

<sup>&#</sup>x27;द्वयी चेयं नित्यता, कूटस्थनित्यता, परिणामिनित्यता च । तत्र कूटस्यनित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गुणानाम्' इत्यादि ४-३३ माध्य ।

१ देलो सांख्य सूत्र १-६२ आदि।

२ यद्यपि यह व्यवस्था मूल योग सूत्र में नहीं है, परन्तु भाष्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादन किया है। देखो पातज्ञल योग स्॰ पा १ स्२४ भाष्य तथा टीका।

३ तदा द्रष्टुः स्वरूपावस्थानम् । १-३ योग सूत्र ।

समन्वय बन गया है। उदाहरगार्थ सांख्य का निरीश्वरवाद जब वैशेषिक, नैयायिक ब्रादि दशँनों के द्वारा श्रन्छी तरह निरस्त हो गया श्रीर सावारण स्तोकस्वभावका मुकाव भी ईश्वरोपासना की श्रोर विशेष मालूम पड़ा, तब ब्राधिकारिमेद तथा कविविचित्रता का विचार करके पतछाति ने श्रपने योगमार्ग में ईश्वरोपासना को भी स्थान दिया, श्रीर ईश्वर के स्वरूप का उन्होंने निष्पद्व भाव से ऐसा निरूपण्ड किया है जा सबको मान्य हो सके।

पत्त जिले ने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगों का साध्य एक ही है, फिर भी वे उपासना की भिलता और उपासना में उपयोगी होनेवाली प्रतीकों की भिलता के व्यामोह में अज्ञानवश आपस आपस में लड़ मरते हैं, और इस धार्मिक कलह में अपने साध्य को लोक भूल जाते हैं। लोगों को इस अज्ञान से हटा कर सत्प्रथ पर लाने के लिये उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मन जिलमें लगे उली का ध्यान करो। जैसी प्रतीक तुम्हें पसन्द आवे वैसी प्रतीक की ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एकाअ व स्थिर करो। और तद्बारा परमात्मिवन्तन के सच्चे पात्र बनों। इस उदारता की मूर्तिस्वरूप मतमेदसिहम्सु आदेश के द्वारा पत्जाले ने सभी उपासकों को योगमार्ग में स्थान दिया, और ऐसा करके धर्म के नामसे होनेवाले कलहको कम करनेका उन्होंने सचा मार्ग लोगों को वतलाया। उनको इस हिए विशासता

१ 'ईश्वरप्रशिधानादा' १-३३ ।

२ 'क्लोशकर्मविपाकाराबैरपरामृष्टः पुरुषविशोप ईश्वरः' 'तत्र निरतिरायं सर्वेज्ञवीषम्' । पूर्वेषामपि गुरुः कालेनाऽनवच्छेदात्' । १-२४, २५, २६ ।

इ 'यथाऽभिमतध्यानाहा' १-३६ इसो माव की स्वक महामारत में यह उक्ति है— ध्यानमुत्पादयत्यत्र, संहिताबलसंश्रयात् । यथाभिमतमन्त्रेण, प्रस्वायं जपेत्कृती ॥ शान्तिपर्व प्र०१६४ श्लोक. २०

श्रीर योगवासिष्ठ में कहा है— ययाभिवाञ्चित्रच्यानाचिरमेकतयोदितात्। एकतत्त्वधनाभ्यासात्प्राग्यस्पन्दो निक्च्यते। उपश्रम प्रकरण सर्गं ७८ हलो. १६।

का असर अस्य गुण्धाही आचार्यों पर भी पड़ा, और वे उस मतमेद-सहिष्णुता के तत्व का मर्म समक्त गये।

१. पुष्पेश्च वर्ताना चैव वस्त्रैः स्तोत्रैश्च शोमनैः ।
देवानां पूजनं शेवं शोचश्रदासमन्वितम् ॥
श्चविशेषेण सर्वेषानविमुक्तिवशेन वा ।
एहिंगां माननीया यत्सर्वे देवा महात्मनाम् ॥
सर्वान्देवाञ्चमस्यन्ति नैकं देवं समाश्रिताः ।
जितेन्द्रिया जितक्रोषा दुर्गांग्यतितरन्ति ते ॥
चारिसंजीवनीचारन्याय एप सतां मतः ।
नान्ययात्रेष्टसिद्धिः स्याद्विशेषेण्योदिकर्मणाम् ॥
गुणाधिक्यपरिज्ञानाद्विशेषेऽप्येतदिष्यते ।
श्चद्वेषेण तदन्येषां वृत्ताधिक्ये तथात्मनः ॥

योगिवन्द्र श्लो १६-२०

जो विशेषदर्शी होते हैं, वे तो किसी प्रतीक विशेष या उपासना विशेष को स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकार की प्रतीक मानने वालों या अन्य प्रकार की उपासना करने वालों से द्रेष नहीं रखते, पर जो धर्माभिमानी प्रथमाधिकारी होते हैं वे प्रतीकमेद या उपासना मेद के व्यामोह से ही आपस में लड़ मरते हैं। इस अनिष्ठ तत्त्वको हूर करने के लिये ही श्रीमान् हरिमद्र सूरिने उक्त पद्यों में प्रथमाधिकारी के लिये सब देवों की उपासना को लाभदायक बतलाने का उदार प्रयत्न किया है। इस प्रयत्नका अनुकरण श्री यशोविजयजीने भी अपनी 'पूर्व-सेवाहाविज्ञिका' 'आठ दृष्टियों की संस्काय' आदि अन्यों में किया है। एकदेशीय-सम्प्रदायाभिनिवेशी लोगों को समजाने के लिये 'चारिसंजीवनीचार' न्याय का उपयोग उक्त दोनों आचायों ने किया है। यह न्याय बड़ा मनोरखक और शिकापद है।

इस सममावस्चक इष्टान्त का उपनय श्रीतानविमताने आठ दृष्टि की सब्भाय पर किये हुए अपने गूजराती ट्ये में बहुत अच्छी तरह पटाया है, जो देखने योग्य है। इसका भाव संदोप में इस प्रकार है। किसी छी ने अपनी सखी से कहा कि मेरा पति मेरे अधीन न होने से मुक्ते बड़ा कट है, यह सुन कर उस आगन्तुक सखी ने कोई जड़ी खिला कर उस पुरुषको बैल बना दिया, और यह अपने स्थान को चली गई। पतिके बैल बन जाने से उसकी पत्नी दु:खित हुई, पर फिर वह पुरुष रूप बनाने का उपाय न जानने के कारण उस बैल रूप पतिको चराया

वैशोधिक, नैयायिक आदि वी ईश्वर विषयक मान्यता का तथा साधारण स्रोगों की ईश्वर विषयक श्रद्धा का योगमार्ग में उपयोग करके ही पतज्ञिल चुप न रहे, पर उन्होंने वैदिकेतर दर्शनों के सिदान्त तथा प्रक्रिया जो योगमार्ग के लिये सर्वधा उपयोगी जान पड़ी उसका भी अपने योगशास्त्र में बड़ी उदारता से संग्रह किया । यदापि बौद विद्वान् नागार्जुन के विज्ञानवाद तथा ब्राह्मपरिगामि-स्ववाद को युक्तिहीन समझ कर या योगमार्ग में अनुपर्योगी समझ कर उसका निरसन चीये पादमें किया है, तथापि उन्होंने बुद मगवान् के परमधिय चार आयंसत्यो का हेय, हेयहेतु, हान और होनोपाय रूपसे स्थीकार नि.संकोच भाव से अपने योगशास्त्र में किया है।

जैन दर्शन के साथ योगाशास्त्र का साहर्य तो ख्रन्य सब दर्शनी की श्रपेदा अधिक ही देखने में आता है। यह बात स्पष्ट होने पर भी बहुतों को विदित ही नहीं है, इसका स्थव यह है कि जैन दर्शन के खास अभ्यासी ऐसे बहुत कम हैं जो उदारत। पूर्वक योगशास्त्र का अवलोकन करनेवाले हो, श्रीर योगशास्त्र के जास अम्यामी भी ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने जैनदर्शन का वारीकों से ठीक टीक अयलोकन किया हो । इसलिये इस विषय का विशेष खुलासा करना यहाँ श्राप्रसम्बद्ध न होगा।

करती थी, श्रीर उसकी सेवा किया करती थी। किसी समय श्रवानक एक विदाधर के मुख से ऐसा मुना कि अगर बैठ रूप पुरुष को संबीवनी नामक जड़ी चराई काय तो वह फिर असली रूप धारण कर सकता है। विधायर से यह भी मुना कि वह जड़ी अमुक इस के नीचे है, पर उस इस के नीचे अनेक प्रकार की बनस्पति होने के कारण यह स्त्री संजीवनी को पहचानने में आसमर्थ थी । इससे उस दु:खित स्त्री ने ऋपने वैतास्यवारी पतिको सब बनस्पतियाँ चरा दों । जिनमें संजीवनी को भी वह वैता चर गया, श्रीर वैता रूप छोड़कर फिर मनुष्य बन गणा। जैसे विशेष परीचा न दोने के कारण उस स्त्री ने सब यनस्पतियों के साथ संजीवनी खिलाकर अपने पतिका कृतिम बैल रूप छुड़ाया, और असली मनुष्यत्व की प्राप्त कराया, यैसे ही विशेष परीद्याविकत प्रथमाविकारी भी सब देवों की सममाव से उपासना करते करते योगनार्ग में विकास करके इष्ट लाम कर सकता है। DESCRIPTION OF THE PARTY AND THE

201

१ देखों स० १५, १८। २ दुःख, समुदय, निरोध श्रीर मार्ग ।

योगसाल श्रीर जैनदर्शन का साहश्य मुख्यतया तीन प्रकार का है। १ शब्द का, २ विषय का और ३ प्रक्रिया का।

१ मूल योगसूत्र में भी नहीं किन्तु उसके माध्यतक में ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दर्शनों में प्रसिद्ध नहीं हैं, या बहुत कम प्रसिद्ध हैं, किन्तु जैन शास्त्र में खास प्रसिद्ध हैं। जैसे-भवपत्यव, 'सदितक सविचार निर्विचार', महात्रत, कत कारित अनुमोदित', प्रकाशावरण', सोपकम निष्पकम<sup>6</sup>, वज्रसंहनन', केवलीं , कुराल, , ज्ञानावरणीयकमें '', सम्पंग्यान '',

१ "मनप्रत्यमो निदेइपकृततिज्ञयानाम्" योगस्. १-१६ । 'मनप्रत्यमे

नारकदेवानाम्' तत्त्रार्थं आ. १-२२।

र स्पानविरोधरूर अर्थ में ही बैनशास्त्र में ये शब्द इस प्रकार हैं 'एकाअये सिवितर्के पूर्वे' (तत्वार्थ आ. ६-४३) 'तत्र सिविचार प्रथमम्' माध्य 'अविचार दितीयम्' तत्वा-अ ६-४४। योगसूत्र में ये शब्द इस प्रकार आये हैं—'तत्र शब्दार्थकानविकत्ये: संकोणों सिवितर्का समापत्तिः' 'स्मृतिपरिशु दी स्वरूपसून्ये वार्थ-मात्रनिर्माता निर्वितर्का' 'एतयेव सिवचारा निर्विचारा च सून्यविषया व्यास्थाता' १-४२, ४३, ४४।

रे जैनशास्त्र में मुनिसम्बन्धी पाँच यमी के विषये यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है | 'सर्वती विरतिमेंहाबतभिति' तत्वार्थ ग्र० ७-२ भाष्य । यही शब्द उसी

श्रर्थं में वोगत्त्र २-३१ में है।

४ ये राज्य विस मान के लिये योगसूत्र २-३१ में प्रमुक्त हैं, उसी मान में जैनशास्त्र में भी आते हैं, सम्तर सिर्फ इतना है कि जैनग्रन्थों में अनुपोदित के स्थान में बहुवा अनुमतराब्द प्रमुक्त होता है। देखो-तत्त्वार्थ, अ. ६-६।

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है। इसके स्थान में जैन-शास्त्र में 'शानावरस' शब्द प्रसिद्ध है। देखो तस्त्रार्थ झ. ६-११ झादि।

६ ये राज्य योगसूत्र ३-२२ में हैं। जैन कर्मनियमक साहित्य में ये राज्य बहुत प्रक्षित्र हैं। तत्त्वार्थ में भी इनका प्रयोग हुआ है, देलो-२-५२ माध्य।।

७ यह शब्द योगसूत्र (३-४६) में प्रयुक्त है। इसके स्थान में जैन अन्यों में 'बज्र क्षप्रमनाराचसंहनन' ऐसा शब्द मिज्रता है। देखो तत्वार्थ ( ग्रब्ध ८-१२ ) माध्य।

द्य योगस्त्र ( २-२७ ) भाष्य, तत्वार्थ ( छ० ६-१४ )।

६ देखो योगसूत्र (२-२७) माध्य, तथा दरावैकालिकनियुक्ति गाया १८६। १० देखो योगसूत्र (२-५१) माध्य तथा आवश्यकनियुक्त गाया ८६३।

११ योगसूत्र ( २-२= ) भाष्य, तत्वार्थ ( 🛪 ० १-१ )।

सम्यदर्शन , सर्वत्र , इतिएक्लेश , चरमदेह आदि । २ प्रमुत, तनु आदि क्लेशावस्या , वाँच यम , योगजन्य विभृति, सोपकम निरूपकम कर्म का खरूप, तथा उसके दृशन्त, अनेक

१ योगसूत्र (४-१५) माध्य, तस्त्रार्थ ( ग्र० १-२ )।

२ योगमुत्र (३-४६) माध्य, तत्त्वार्य (३-४६)।

३ योगसूत्र (१-४) भाष्य । जैन शाल में बहुधा 'द्वीयामोह' 'द्वीयाक्याय' शब्द मिलते हैं । देखो तत्वार्य ( ग्र० ६-३८ )।

४ योगसूत्र ( २-४ ) भाष्य, तस्वार्थ ( ग्र॰ २-५२ )।

५. प्रमुत, तनु, विन्त्रिन्न और उदार इन चार खबस्याओं का योग (२-४) में वर्णन है। जैनराल में वही माव मोहनीयकर्म की सत्ता, उपराम चयोपराम, विरोधिप्रकृति के उदयादिकृत व्यवधान श्रीर उदयायस्था के वर्णनक्ष्म से वर्तमान है। देखो योगसूत्र (२-४) की यशोधिजयकृत इति ।

६ पाँच यमोका वर्णन महामारत आदि मन्यो में है सही, पर उसकी परिपूर्णता ''आतिदेशकालसमयाऽनविक्रुन्नाः सावैमीमा महावतम्' ( योगसूत्र २-३१) में तथा दशवैकालिक अध्ययन ४ आदि जैनशास्त्रमतिपादित महावती

में देखने में आती है।

७ योगसूत्र के तीसरे पाद में विभृतियों का वर्णन है, वे विभृतियों दो प्रकार की हैं। १ वैज्ञानिक २ शारीरिक । श्रातीताऽनागतज्ञान, सर्वन्तवज्ञान, पूर्वजातिशान, परिचतज्ञान, भुवनज्ञान, ताराव्यूहज्ञान, श्रादि ज्ञानविभृतियों हैं। श्रान्तवान, हितवल, परकायप्रवेश, श्रांसमादि ऐरवर्ष तथा रूपकावयपादि कायसंपत्, इत्यादि शारीरिक विभृतियों हैं। जैनशास्त्र में भी श्रविद्यान, मनः-पर्यायज्ञान, जातित्वरण, पूर्वज्ञान श्रादि ज्ञानलव्या हैं, और श्रामीपिव, विभृतीयवि, श्लोपिव, सर्वीयिव, जंबाचारण, विद्यानारण, वैकिय, श्राहारक श्रादि शारीरिक लव्या है। देखो श्रावश्यकनिर्युक (गा० ६६, ७०) लव्यि यह विभृतिका नामान्तर है।

द्रियोगमाध्य और जैनवन्धों में सोरकम निकयकम आयुष्कमं का स्वरूप विल्कुल एकसा है, इतना ही नहीं विल्क उस स्वरूप को दिखाते हुए माध्यकार ने थो. सू, ३-२२ के माध्य में आर्द्र बला और तृग्याशि के जो दो दृष्टान्त लिखे हैं, वे आवश्यकनिर्युक्ति (गाया-१५६) तथा विशेषावश्यक भाष्य (गाया-२०६१) आदि जैनसास्त्र में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, पर तत्त्वार्थ (अ०-२. ५२) के माध्य में दो दृष्टान्तों के उपरान्त एक तीसरा गणितविषयक दृष्टान्त भी लिखा कार्योका निर्माण आदि।

३ परिगामि-नित्यता सर्थात् उत्पाद्, व्यम, श्रीव्यरूप से त्रिरूप वस्तु मान कर तदनुसार धर्मधर्मा का चिवेचन र इत्यादि ।

है। इस विषय में उक्त व्यासमाध्य और तत्वार्यमाध्यका शाब्दिक साहरूप मी बहुत श्रिषक और श्रथंसूचक है—

"ययाऽऽद्रवस्तं वितानितं लवीयसा कालेन शुप्येत् तथा सोपक्रमम्। यथा च तदेव संपिरिडतं चिरेण संशुप्येद् एवं निरुपक्तमम्। यथा चान्निः शुप्के कत्तं मुक्तो वातेन वा समन्ततो युक्तः स्पेयसा कालेन दहेत् तथा सोपक्रमम्। यथा वा "म एवाऽन्निस्तृण्यशौ क्रमशोऽनयनेषु न्यस्तिश्चरेण दहेत् तथा निरुपक्रमम्" (योग. २-२२) माध्य । "यथा हि संहतस्य शुष्कस्यापि तृण्यशोरस्वयवशः क्रमेण दक्षमानस्य चिरेण दाहो भवति, तस्यैव शिथिलप्रकीणाँपचितस्य मर्वतो युग्पदादीपितस्य पवनोपक्रमामिहतस्याशु दाहो भवति, तद्वत् । यथा वा संख्यानाचार्यः करण्लाचवार्यः गुणकारभागहारान्यां राशि छेदावेनापवर्तयति न च संख्येयस्यार्थस्यामावो भवति, तद्वतुपक्रमामिहतो मरणसमुद्रधातदुःखार्तः कर्मप्रस्ययमनाभोगवोगपूर्वकं करण्विशेषमुत्पाच पत्लोपभोगलाचवार्यं कर्मापवर्त्वति न चास्य फलामाव हति ॥ कि चान्यत् । यथा वा धौतपयो जलाई एव संहतश्चरेण शोपमुप्याति । स एव च वितानितः सूर्यरिमवास्विमहतः विग्रं शोपमुप्याति ।" श्र० २-५२ माध्य ।

र योगवल से योगी जो अनेक शरीरों का निर्माण करता है, उसका वर्णन योगसूत्र (४-४) में है, यही विषय वैकिक-आहारक-लब्बिरूप से जैनमन्यों में वर्कित है।

र जैनशास्त्र में वस्तु को द्रव्यपर्यायस्त्ररूप माना है। इसीलिये उसका सद्मण क्वार्य ( श्र.० ५-२६ ) में "उत्पादस्यप्रमौक्ययुक्तं सत्" ऐसा किया है। योगसूत्र ( १-१३, १४ ) में जो धर्मधर्मों का विचार है वह उक्त द्रव्यपर्याय-उमयस्पता किंवा उत्पाद, व्यय, श्रौव्य इस त्रिस्पता का ही वित्रण है। मिस्रता सिफ् दोनों में इतनी ही है कि-योगसूत्र सांख्यसिद्धान्तानुसारी होने से "ऋते चितिराक्तेः परिणामिनो मावाः" यह सिद्धान्त मानकर परिणामवाद का स्त्रयांत् धर्मजस्थापरिणाम का उपयोग सिर्फ बडमाग में स्त्रयांत् प्रकृति में करता है, चेतन में नहीं। श्रौर जैनदर्शन तो "सर्वे भावाः परिणामिनः" ऐसा सिद्धान्त मानकर परिणामवाद स्त्रयांत् उत्पादव्ययस्य पर्यायका उपयोग जड़ चेतन

इसी विचारसमता के कारण श्रीमान हरिमद्र जैसे जैनाचार्यों ने महर्षि पत्रकृति के प्रति अपना हार्दिक आदर प्रकट करके अपने योगनिषयक अल्गों में गराबाहबसा का निर्माक परिचय परे तौर से दिया है। श्रीर जगह जगह वस्त्रक्षि के बोगशास्त्रगत खास साङ्केतिक शब्दों का जैन सङ्केतों के साथ मिसान करके मुखीर्ण-हृष्टिवालों के लिये एकताका मार्ग खोल? दिया है । जैन विद्वान बशोविजयवाचकने हरिमद्रस्रिस्चित एकता के मार्ग को विशेष विशाल बनाकर पठलांस के योगसूत्र को जैन प्रक्रिया के अनुसार समकाने का योहा किन्तु मार्मिक प्रयास किया वे है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी बतीसियों में उन्होंने पत्रज्ञित के शेगसूत्रगत कुछ विषयों पर खास वतीतियाँ भी रची हैं। इन सब बातों को संस्तेप में बतलाने का उद्देश्य पढ़ी है कि महर्षि पतव्यक्ति की दृष्टिविशासता इतनी श्रविक यी कि सभी दार्शनिक व साम्बदाबिक विद्वान योगग्रास्त्र के पास त्राते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिवेश भूता गये और एकस्पताका अनुमव करने खगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि-महर्षि पतापनि की दृष्टिविद्यानता उनके विशिष्ट योगानुभव का ही पन है, बयोकि-वब कोई भी मनुष्य शब्दज्ञान की प्राथमिक भूमिका से खाने बढ़ता है तन वह शब्द की एंछ न खींचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाज्ञान" के उत्तरोत्तर अधिकाधिक एकता वाले प्रदेश में अभेद आनन्द का अनुभव करता है।

दोनों में करता है। इतनी भिन्नता होने पर भी परिशासवाद की प्रक्रिया दोनों में एक सी है।

१ उक्तं च योगमार्गशैस्तपोनिधृतकलमपैः ।

मावियोगहितायोवचैमीहदीयसमं वचः ॥ योगः वि. श्लोः ६६ ।

टीका—'उक्तं च निरूपितं पुनः योगमार्गजैरच्यातमविद्धिः पतञ्जिति प्रसृतिभिः' ॥ "पतत्प्रधानः सञ्झदः शीलवान् योगतत्पः जानात्वती-द्धियानयात्वया चाए महामतिः" ॥ योगद्दष्टिसमुद्धिप श्लोः १०० ॥ टीका 'तथा चाह महामतिः पतञ्जितः' । ऐसा ही भाव गुण्याही श्रीयरोविजयजी ने अपनी योगादतारद्वाजिशिका में प्रकृषित किया है । देखो-श्लो. २० टीका ।

२ देखो योगभिन्तु एलोक ४१८, ४२० ।

३ देखो उनकी बनाई हुई पातजनस्वद्वति ।

४ देखो पाठललयोगलल्लाक्वाकिचार, योगावतार, क्लेशहानोपाय श्रीर योगमा-हात्म्य द्वात्रिशिका ।

५ शब्द, चिन्ता तथा भावनागन का स्वरूप श्रीवशोविष्यपत्री ने अध्यासी-

आ० हरिभद्र की योगमर्ग में नवीन दिशा-

शीहरिभद्र प्रसिद्ध जैनाचायों में एक हुए । उनकी बहुअसता, सर्वेद्योमुखी प्रतिभा, मध्यस्थता श्रीर समन्वयशक्ति का पूरा परिचय कराने का वहाँ प्रसंग नहीं है। इसके लिये जिज्ञास महाराय उनकी कृतियों को देख लेवें। हरिभदसरि की शतप्रक्षी प्रतिमा के खोत उनके बनाये हुए चार खनवोगविषयक । ग्रन्थों में ही नहीं बहिक जैन न्याय तथा भारतवर्णीय तत्कालीन समय दार्शनिक सिद्धान्ती की चर्चावाले अन्यों में भी वहे हुए हैं। इतना करके ही उनकी प्रतिभा भीन न हुई, उसने योगमार्ग में एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल जैन योगसाहित्य में ही मही बल्कि धार्यकातीय संवृश् योगविषयक साहित्य में एक नई वस्त है। नैनशास्त्र में ग्राध्यात्मिक विकास के क्रम का प्राचीन वर्णन चौदह ग्रणस्थानरूप से, चार ध्यान रूप से और बहिरात्म आदि तीन अवस्थाओं के रूप से मिलता है। हरिमदसरि ने उसी धाष्पारिमक विकास के कम का योगरूप से वर्णन किया है। यर उसमें उन्होंने को शैली रक्ली है वह अभीतक उपक्षक योगविषयक साब्तिय में से किसी भी अंथ में कम से कम हमारे देखने में तो नहीं खाई है। हरिमद्रसुरि खपने प्रत्यों में श्रानेव है योगियों का नामनिर्देश करते हैं। एवं योग-विषयक<sup>४</sup> मन्थी का उल्लेख करते हैं जो छमी शास नहीं हैं। संभव है उन अप्राप्य बन्धों में उनके वर्णन की सी शैबी रही हो, पर हमारे लिये तो यह वर्णनशीली और योग विवयक वस्तु विलक्कत अपूर्व है। इस समय हारभद्रसूरि के योगविषयक चार अन्य प्रसिद्ध हैं जो हमारे देखने में बाये हैं। उनमें से पोडराक श्रोर योगविशिका के योमवर्णन की शैली श्रीर योगवरत एक ही है। योगिकन्द की विचारसरकी और वस्तु योगविधिका से जदा है। योगटिधिसमुचय की विचार-

पनिषद् में लिखा है, जो ब्राध्यासिक लोगों को देखने योग्य है—ब्रध्यात्मीपनि-पद् रुखो॰ ६६, ७४।

१ द्रव्यानुयोगविषयक-धर्मसंग्रहणी आदि १, गणितानुयोगविषयक-स्त्रेत्र-समास दीका आदि २, चरलकरणानुयोगविषयक-पञ्चवस्तु, धर्मविन्तु आदि ३, धर्मकथानुयोगविषयक-समराहणकहा आदि ४ मन्य मुख्य है।

२ अनेकान्तजयपताका, षहदर्शनसमुख्य, शास्त्रवातांसमुख्य आदि ।

३ गोपेन्द्र (योगविन्दु श्लोक, २००) कालातीत (योगविन्दु श्लोक ३००) पतञ्जलि, भदन्तभास्करवन्तु, भगवदन्त (च) वार्वो (योगद्दाष्ट० श्लोक १६ टीका)।

४ योगनिर्ण्य बादि (योगडहि॰ श्लोक १ टीका )।

भारा धीर वस्तु योगविंदु से भी शुदा है। इस प्रकार देखने से यह कहना पड़वा है कि हरिमद्रसूरि ने एक ही खप्यात्मिक विकास के कम का चित्र मिल्ल ग्रन्थों में भिन्न मिल्ल वस्तु का उपयोग करके तीन प्रकार से खींचा है।

काल को अपरिमित लंबी नदी में वासनारूप संसार का गहरा प्रवाह वहता है, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो जनादि है, पर द्सरा ( उत्तर ) छोर सान्त है। इस लिये मुमुद्धश्रों के वास्ते सब से पहले यह प्रश्न वह महत्व का है कि उक्त अनादि प्रवाह में आध्यात्मिक विकास का आरम्म कव से होता है ! और उस आरंभ के समय आत्मा के लच्या कैते हो जाते हैं। जिनसे कि आरंभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके। इस प्रश्न का उत्तर श्राचार्य ने योगविद् में दिया है। वे कहते हैं कि-"जब ब्रात्मा के ऊपर मीह का प्रमाव घटने का आर्भ होता है, तभी से श्राच्यात्मिक विकास का सूत्रपात हो जाता है। इस स्त्रपात का पूर्ववर्ती समय जो आव्याहिमकविकासरहित होता है, वह जैनशास्त्र में श्रचरमपुद्गलपरावर्त के नाम से प्रसिद्ध है । श्रीर उत्तरवर्ती समय जो आध्या-त्मिक विकास के कमवाला होता है, वह चरम पुद्गलपरावर्त के नाम से प्रसिद्ध है। अचरमपुद्गलपरावर्त और चरमपुद्गलपरावर्तनकाल के परिमाल के मीच सिंधु और बिंदु का सा अन्तर होता है। जिन आत्मा का संसारप्रवाह चरम-पुद्गलपरावर्त्तपरिमाण शेप रहता है उसको जैन परिमापा में 'ब्रापुनगँवक' श्रीर सांख्यपरिभाषा में 'निवृत्ताधिकार प्रकृति' कहते हैं? । अपुनर्यन्वक या निवृत्ता-विकारप्रकृति आत्मा का आन्तरिक परिचव इतना ही है कि उसके ऊपर मोह का दबाव कम होकर उलटे मीह के ऊपर उस झाल्मा का दबाव शुरू होता है। यही ब्राप्यात्मिक विकास का बीजारोपख है। यहीं से योगमार्ग का ब्रारम्म हो वाने के कारण उस क्रात्मा की प्रत्येक प्रवृत्ति में सरलता, नम्रता, उदारता, परो-पकारपरायगाता त्रादि सदाचार वास्तविकरूप में दिखाई देते हैं। जो उस निका-सोन्मुख ब्रात्मा का बाह्य परिचय है"। इतना उत्तर देकर ब्राचार्य ने योग के आरंभ से लेकर योग की पराकाष्टा तक के छाध्यात्मिक विकास की क्रमिक वृद्धि को स्पष्ट समभाने के लिये उसको पाँच भूमिकाओं में विमक्त करके हर एक भूमिका के लक्ष्य बहुत स्पष्ट दिखाये 3 हैं। और जगह जगह जैन परिभाषा के

१ देखो मुक्त्यद्वेषद्वात्रिशिका २८।

२ देखो योगबिन्दु १७८, २०१।

२ योगविन्द्व, ३१, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३६५ ।

साय बौद्ध तथा योगदर्शन की परिमापा का मिलान कर के परिमापामेद की दिवार की तोड़कर उसकी छोट में छिपी हुई योगवस्त की मिलमिलदर्शनसम्मत एक अपताका स्कट प्रदर्शन कराया है। श्रव्यातम, भावना, ध्यान, समता और इत्तिसंज्ञय ये योगमार्ग की पाँच मूमिकार्य है। इनमें से पहली चार को पतंजिल संप्रतात, और अन्तिम भूमिका को असंप्रज्ञात कहते हैं । यही संज्ञेप में योगविद् की यस्तु है।

योगदृष्टिसमुख्य में श्रव्यात्मिक विकास के कमका वर्यान योगविन्दु की अपेद्धा दूसरे दंग से है। उसमें श्राव्यात्मिक विकास के प्रारंभ के पहले की वियतिको श्रयांत् श्रवरम्पुन्दलपरावर्त्यरिमाण संसारकालीन श्रात्मा की स्थिति की श्रीवदृष्टि कहकर उसके तरतममाव को श्रमेक दृष्टांत द्वारा समस्ताया है , श्रीर पीछे श्राव्यातिमक विकास के श्रारंभ से लेकर उसके श्रंत तक में पाई जानेवाली योगावस्था को योगदृष्टि कहा है। इस योगावस्था की कमिक दृद्धि को समस्ताने के लिये संदोप में उसे श्राठ भूमिकाश्रों में बाँट दिया है। वे श्राठ भूमिकायें उस अन्य में श्राठ योगदृष्टि के नाम से प्रतिद्ध है । इन श्राठ दृष्टिश्रों का विभाग पातंजलयोगदर्शनप्रसिद्ध यम, नियम, श्रासन, प्रायायाम श्रादि योगांगों के श्रावार पर किया गया है, श्रयांत् एक एक दृष्टि में एक एक योगांगका सम्बन्ध मुख्यत्या बतलाया है। पहली चार दृष्टियों योग की प्रारम्भिक श्रवस्था रूप होने से उनमें श्रविद्या का श्रव्य श्रंग रहता है। जिसको प्रस्तुत में श्रवेद्या रूप कहा है । श्राव्या चार दृष्टिश्रों में श्रविद्या का श्रंग विरक्तक नहीं रहता। इस माव को श्राचार्य ने वेद्यसंवेद्यपद शब्द से बताया है। इसके सिवाय प्रस्तुत ग्रंथ में पिछली चार दृष्टिश्रों के स्थय पाये जानेवाले विशिष्ट

१ "यत्सम्बन्दर्शनं बोधिस्तस्त्रधानो महोदयः । सन्त्रोऽन्तु बोधिसन्त्रस्तद्वन्तैषोऽन्वर्थतोऽपि हि ॥ १७३ ॥ वरबोधिसमेतो वा तीर्थकुचो मविष्यति । तथामञ्चत्वतोऽसौ वा बोधिसन्त्रः सतां मतः" ॥ २७४ ॥—योगबिन्दु ।

२ देखो योगविंदु ४२=, ४२०।

३ देखो-योगहष्टिसमुचय १४।

૪,, ,, ₹₹1

<sup>4 ,, ,,</sup> 

आव्यातिमक विकास को इच्छायोग, शाख्योग और सामध्ययोग ऐसी तीन योगमूपिकाओं में विभाजित करके उक्त तीनों योगभूमिकाओं का बहुत रोचक वर्णन किया है।

ग्राचार्य ने ग्रन्त में चार प्रकार के योगियों का वर्णन करके योगशास्त्र के अविकारी कीन हो सकते हैं, यह भी वतला दिया है। यही योगहहिसमुख्य की

बहुत संदिस वस्तु है।

योगविंशिका में आप्यात्निक विकास को प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन नहीं है, किन्तु उसकी पुष्ट अवस्थाओं का हो वर्णन है। इसी से उसमें मुख्यतथा बोग के अविकारी त्यांनी ही माने गए हैं। प्रस्तुत प्रनय में त्यांनी गृहत्य और साधुकी ग्रावरपक किया को ही योगरूप बतला कर उसके द्वारा ग्राप्यात्मिक विकास की कमिक इदिका वर्णन किया है। और उस आवरवक किया के द्वारा योग को पाँच भूभिकाओं में विमाजित किया गया है । ये पाँच भूमिकाएँ उसमें स्थान, राब्द, अर्थ, सालंबन और निरालंबन नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पाँच भूमिकाश्रों में कर्मवीग श्रीर शानवीग की घटना करते हुए श्राचार्य ने पहली दो भूमिकाओं को कर्मश्रीम कहा है। इसके विवास प्रत्येक भूमिकाओं में इच्छा, प्रवृत्ति, स्थैयं ग्रीर विदिक्षयं से आध्यात्मिक विकास के तस्तममात्र का प्रदर्शन कराया है। और उस प्रत्येक भूभिका तथा इच्छा, प्रवृत्ति आदि अवान्तर त्यिति का लच्या बहुत स्वष्ट कर से वर्णन किया है? । इस प्रकार उक्त पाँच भूमिकाओं की अन्तर्गत भिन्न भिन्न स्थितियों का वर्णन करके योग के असी मेद किए हैं। और उन सबके खद्मण बतलाए हैं, जिनको ध्यान-पूर्वक देखनेवाला यह जान सकता है कि मैं विकास की किस सीड़ी पर खड़ा हैं । यहाँ योगविधिका की संजित वस्त है ।

उपसंहार—
विषय की गहराई और अपनी अपूर्णता का लयात होते हुए भी यह प्रयास इस लिए किया गया है कि अवतक का अवलोकन और स्मरण संदों में भी लिपिक हो जाय, जिससे भविष्य में विशेष प्रगति करना हो तो इस विषय का प्रथम सोपान तैयार रहे। इस प्रवृत्ति में कई नित्र मेरे सहायक हुए है जिनके नामोल्लेख मात्र से कृततता प्रकाशित करना नहीं चाहता। उनको आदरणीय समृति मेरे हृदय में अस्पह रहेगी।

१ देखो योगडप्टिसमुखय २-१२।

२ योगविशिका गा० ५, ६।

पाठकों के प्रति एक मेरी स्चना है। यह यह कि इस निवन्ध में अनेक शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द आए हैं। खास कर अन्तिम भाग में जैन पारिभाषिक शब्द अधिक हैं, जो बहुतों को कम विदित होंगे। उनका मैंने विशेष खुलासा नहीं किया है। पर खुलामा वाले उन ग्रंथों के उपयोगी स्थल का निर्देश कर दिया है। जिससे विशेष जिज्ञासु मूलग्रंथ हारा ही ऐसे कठिन शब्दों का खुलासा कर सकेंगे। अगर यह संविध निवन्ध न होकर खास पुस्तक होती तो इसमें विशेष खुलासों का भी अवकारा रहता।

इस प्रकृति के लिए मुक्त को उत्साहित करने वाले गुजरात पुरातत्व संशो-धन मन्दिर के मंत्री परील रसिकलाल छोटाखाल हैं जिनके विद्याप्रेम को मैं भूल नहीं सकता।

ई० १६२२ ]

[ योगदर्शन-योगबिंदु भूमिका

An area to the first of the part of the pa

ray plantage

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## प्रतिभामृतिं सिद्धसेन दिवाकर

भारतीय दर्शन अध्यात्मलक्ष्य हैं। पश्चिमीय दर्शनों की तरह के मात्र बुढि प्रधान नहीं हैं। उनका उद्गम ही श्रात्मशुद्धि की दृष्टि से हुआ है। वे आत्म-तन्त्व की और उसकी शुद्धि को लक्ष्य में रख कर ही बाह्य जगत का भी विचार करते हैं। इसलिए सभी आस्तिक भारतीय दर्शनों के भौतिक तन्त्व एक से ही हैं।

जैन दर्शन का लोत भगवान् महावीर और पारवेनाय के पहले से ही किसी न किसी रूप में चला आ रहा है यह वस्तु इतिहाससिद्ध है। जैन दर्शन की दिशा चारित्र प्रचान है जो कि मूल आधार आत्म शुद्धि की दृष्टि से विशेष संगत है। उसमें आन, भक्ति आदि तत्वों का स्थान अवश्य है पर वे सभी तत्व चारित्र प्रवंदसायी हो तभी जैनत्व के साथ संगत है। केवल जैन परंपरा में हो नहीं बल्कि वैदिक, बौद्ध आदि सभी परंपराओं में चन तक आप्पार्तिकता का प्राधान्य रहा या वस्तुतः उनमें आप्यार्त्मकता चीवित रही तब तक उन दर्शनों में तर्क और बाद का स्थान होते हुए भी उसका प्राधान्य न रहा। इसीलिए हम सभी परम्पराओं के प्राचीन प्रत्यों में उतना तर्क और बादतायंडव नहीं पाते हैं जितना उत्तरकालीन प्रत्यों में ।

श्राप्यात्मिकता श्रीर त्याग की सर्वसाघारण में निःसीम प्रतिष्ठा जम जुकी थी। अतएव उस उस श्राप्यात्मिक पुरुष के श्रास्पास सम्प्रदाय भी श्रपने श्राप्य जमने लगते थे। जहाँ सम्प्रदाय जने कि पिर उनमें मूल तन्त्र में भेद न होने पर भी छोटी छोटी वातों में श्रीर श्रवान्तर प्रश्नों में मतमेद श्रीर तन्जन्य विवादों का होता रहना स्वामाविक है। जैसे जैसे सम्प्रदायों की नींव गहरी होता गई श्रीर वे पेलने लगे वैसे वैसे उनमें परस्पर विचार संघर्ष भी बढ़ता बला। जैसे छनेक छोटे वह राज्यों के बीच चढ़ा-ऊतरी का संघर्ष होता रहता है। राजकीय संघर्ष ने यदि लोकजीवन में होम किया है तो उतना ही खोम बल्कि उससे भी अधिक होम साम्प्रदायिक संघर्ष ने विया है। इस संघर्ष में पढ़ने के कारण सभी आध्यात्मिक दर्शन तर्कप्रधान वनने लगे। कोई आगे तो कोई पछो पर सभी दर्शनों में तर्क श्रीर न्याय का बोलवाण शुरु हुआ। प्राचीन समय में जो श्रान्वीद्यिकी एक सर्वसाधारण लास विद्या थी उसका श्राघार लेकर धीरे बीरे सभी सम्प्रदायों ने श्रपने दर्शन के श्रवुक्त श्रान्वीद्यिकी की रचना की। मूल श्रान्वीद्यिकी विद्या वैशेषिक दर्शन के साथ धुल मिल गई पर उसके श्राधार से कभी बीद-परम्परा ने तो कभी मीमांसको ने, कभी सांख्य ने तो कभी श्राधार से कभी बीद-परम्परा ने तो कभी मीमांसको ने, कभी सांख्य ने तो कभी

केनो ने, कभी श्रद्धेत वेदान्त ने तो कभी श्रम्य वेदान्त प्रस्मासश्चों ने श्रपनी स्वतन्त्र श्रान्वीतिकी की रचना शुरू कर दी। इस तरह इस देश में प्रत्येक प्रधान दर्शन के साथ एक या दूसरे रूप में तर्कविद्या का सम्बन्ध श्रानिवार्य हो गया।

जब प्राचीन आन्तीविकी का विशेष बत देखा तब बीडो ने संभवतः सर्व प्रथम अलग स्वानुकूल आन्दीविकी का खाका तैभार करना शुरू किया। संभवतः किर मीमांसक ऐसा करने लगे। जैन सम्प्रदाय अपनी मूल प्रकृति के अनुसार अधिकतर संयम, त्याग, तपस्या आदि पर विशेष भार देता आ रहा था; पर आसपास के बातावरण ने उसे भी तकविद्या की और सुझ्या। वहाँ तक इन बान पाये हैं, उससे मालूम पड़ता है कि विकम की ५ वी शताब्दी तक जैन दर्शन का खास मुकाव स्वतंत्र तर्क विद्या की ओर न था। उसमें जैसे जैसे संस्कृत माणा का अध्ययन प्रवल होता गया वैसे वैसे तर्क विद्या का आकर्षण भी बढ़ता गया। पांचवीं सताब्दी के पहले के जैन बाङ्मय और इसके बाद के जैन बाङ्मय में इम स्पष्ट भेद देखते हैं। अब देखना यह है कि जैन बाङ्मय के इस परिवर्तन का आदि स्वयाद कीन है! और उसका स्थान भारतीय विद्यानों में कैसा है!

आदि जैन तार्किक-

जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैन परमारा में तर्क विद्या का खीर तर्क प्रधान संस्कृत वार्मय का छादि प्रश्तेता है सिद्धसेन दिवाकर । मैंने दिवाकर के जीवन और कायों के सम्बन्ध में श्रम्यक विस्तृत उद्यापीह किया है, यहाँ तो क्यामंभव संत्रेष में उनके व्यक्तिय का सोदाहरण परिचय कराना है।

सिद्धसेन का सम्बन्ध उनके जीवनकथानको के अनुसार उज्जैनी श्रीर उसके अधिप विकास के साथ अवश्य रहा है, पर वह विकास कौन सा यह एक विचारणीय प्रश्न है। श्रमी तक के निश्चित प्रमाणों से जो सिद्धसेन का समय विकास की पाँचवी और छुट्ठी शताब्दी का मध्य जान पहला है, उसे देखते हुए अधिक संभव यह है कि उज्जैनी का वह राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय या उसका पीत स्वन्द्रगप्त होगा। जो कि विकामदित्य रूप से प्रसिद्ध रहे।

सभी नवे पुराने उल्लेख वही कहते हैं कि सिदसेन जन्म से ब्राह्मण से । यह कथन किन्दुल सत्य कान पड़ता है, क्योंकि उन्होंने प्राकृत जैन वाङ्मणको

१ देखिए गुजरात विदापीठ द्वारा प्रकाशित सन्मतितः का गुजराती माणान्तर, माग ६, तथा उसेवा शेंकश माणान्तर, श्वेतास्वर केन कोन्फ्रन्स, धान्युनी, बोस्वे, द्वारा प्रकाशित ।

संस्कृत में स्पान्तांसत करने का जो विचार निर्मयता से सर्व अयम अकट किया वह बाह्यण मुलम शांकि और कांच का ही द्योतक है। उन्होंने उस युग में जैन दर्शन तथा दूसरे दर्शनों को लद्ध करके जो अत्यन्त चमस्कार पूर्ण संस्कृत पद्मबद्ध कृतियों की देन दी है वह भी जन्मसिद्ध बाह्य एक एक पद और वात्य उनकी जो कुछ थोड़ी बहुत कृतियाँ आप्य है उनका एक एक पद और वात्य उनकी कवित्व विषयक, तक विषयक, और समय भारतीय दर्शन विषयक तलस्थाँ प्रतिमा को व्यक्त करता है।

आदि जैन कवि एवं आदि जैन खुतिकार-

इम जब उनका कवित्व देखते हैं तब ऋश्यघोष, काबिदास आदि याद आते हैं। ब्राह्मण-धर्म में प्रतिष्ठित आश्रम व्यवस्था के अनुगामी कालदास में लग्नमावना का औचित्य बठलाने के लिए लग्नकालीन नगर प्रवेश का असंग लेकर उस प्रसंग से हर्षोत्मुक खियों के अवलोकन कौतुक का जो मार्मिक शब्द-चित्र खींचा है वैसा चित्र अश्वघोष के काव्य में और सिद्धसेन की स्तुति में भी है। अन्तर केवल इतना ही है कि अश्वघोष और सिद्धसेन दोनों अमण्यम में प्रतिष्ठित एकमात्र त्यांगाश्रम के अनुगामी है इसलिए उनका वह चित्र वैराप्य और एहत्यांग के साथ मेल खाए ऐसा है। अतः उसमें बुद्ध और महाबीर के एहत्यांग से लिल और उदास कियों की शोकजनित चेष्टाओं का वर्णन है नहीं कि हर्षोत्मुक खियों की चेष्टाओं का। मुलना के लिए नीचे के पद्यों की देखिए—

श्रपूर्वशोकोषतनकलमानि नेत्रोदकिकज्ञविशेषकाणि । विविक्तशोभान्यवलाननानि विलापदाविश्यपरायगानि ॥ मुग्बोन्मुखाचायश्रुपदिष्टवाक्यसंदिग्धजल्पानि पुरःसराणि । आलानि मार्गाचरगिक्रयाथि प्रलंबब्खान्तविकर्षणानि ॥ अङ्गिमस्नेहमयपदीचदोनेच्चगाः साशुमुखाश्च पीराः । संसारसात्म्यज्ञजनैकवन्थो न भावशुद्धं जयहुर्मनस्ते ॥

—सिंद्र० ५-१०, ११, १२।

श्रांतप्रह्वांदय शोकमूर्छिताः कुमारसदर्शनलोललोचनाः । यहाद्विनश्रकमुराशया स्त्रियः शरत्ययोताद्व वियुत्रश्रलाः ॥ विलम्बकेरयो मस्त्रिनाशुकान्त्रस्य निरजनैर्वाध्यहतेद्वर्गोर्मुलैः । स्त्रियो न रेजुर्मृजया विनाकृता दिवीव तास रजनीद्वयावस्थाः ॥ अरक्तताम्रीक्षरस्परम् पुरस्कुरङ्कराज्यकन्यरम् स्तिः । स्वमावसीनैज्यमेरमेललेस्हास्थान्त्रम् स्तिदि स्तनैः ॥

-- ब्रश्व० बुद्ध० सर्ग ८-२०, २१, २२

वांस्मन् मुहुते पुरसुन्दरीगामीशानतंदर्शनकाखसानाम् ।

प्रासादमावासु बन्दुरिशं त्यकाम्यकायांणि निचेष्टितानि ॥ ५६ ॥

विजीचनं दिच्चमञ्जनेन संमान्य तद्वश्चितवामनेत्रा ।

तयैव वातायनसंनिकर्षं ययी राजाकामपरा वहन्ती ॥ ५६ ॥

तासां मुखैरासवगन्त्रगर्मेन्यांसान्तराः सान्द्रकृत्रज्ञानाम् ।

विजीजनेत्रभ्रमरेर्गवादाः सहस्रपात्रामरका इवासन् ॥ ६२ ॥

(कालि॰ कुमार॰ सर्ग ७.)

सिदसेन ने गद्य में कुछ लिखा हो तो पता नहीं है। उन्होंने संस्कृत में बत्तीस बत्तीसियाँ रची थीं, जिनमें से इक्कोस अभी लम्य हैं। उनका प्राकृत में रचा 'सम्मति प्रकरण' जैनहिं और जैन मन्तव्यों को तर्क रौली से स्पष्ट करने तथा स्थापित करनेवाला जैन बाङ्भय में सर्व प्रथम प्रन्थ है। जिसका आश्रय

उत्तरवर्ती सभी श्वेताम्बर दिगम्बर विद्वानी ने लिया है।

संस्कृत बत्तीसियों में शुरू की पांच श्रीर ग्यारहवीं स्तुतिकार है। प्रथम की पांच में महावीर की स्तुति है जब कि ग्याहरवों में किसी पराक्रमी श्रीर विजेता राजा की स्तुति है। ये स्तुतियाँ अश्वयोग समकातीन बोद स्तुतिकार मातृबेट के 'श्रस्यपंशतक,' 'चतुः रातक' तथा पश्राहतीं श्रामंदेव के चतुः रातक की श्रीली की पाद दिलाती हैं। विद्रतेन ही जैन परम्परा का श्राद्य संकृत स्तुतिकार है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने जो कहा है 'क सिद्धसेनस्तुतयो महायां श्रीरोद्धिता-लापकला क चैपा' वह विलक्तल सही है। स्वामी समन्तमद्र का 'स्वयंभूस्तोत्र' जो एक हृदयहारियों स्तुति है श्रीर 'युक्त्यनुशासन' नामक दो दार्योनेक स्तुतियाँ ये सिद्धसेन की कृतियों का अनुकरण जान पड़ती हैं। हेमचन्द्र ने भी उन दोनों का अपनी दो वत्तीसियों के द्वारा अनुकरण किया है।

बारहवीं सदी के आचार्य हैमचन्द्र ने अपने अ्याकरण में उदाहरणरूप में लिखा है कि 'अनुसिद्धसेनं कवयः'। इसका भाव यदि यह हो कि जैन पर-अपरा के संस्कृत कवियों में सिद्धसेन का स्थान सर्व प्रथम है (समय को दृष्टि से और गुगावचा की दृष्टि से अन्य सभी जैन कवियों का स्थान सिद्धसेन के बाद आता है) तो वह कथन आज तक के जैनवाङ्मय की दृष्टि से अव्हरशः सत्य

है। उनकी स्तृति और कविता के कुछ नमूने देखिये —

स्वयंत्रवं मृतसहस्तनेत्रमनेकमेकावरमावसिङ्गम् । श्रन्यकमञ्याहतविश्वतोकमनादिमध्यान्तमपुर्यपापम् ॥ समन्तमवांबगुर्यं निरद्धं स्वयंत्रमं सर्वगतावभासम् । श्रतीतसंख्यानमनंतकल्पमचि त्यमाहातस्यमतोकतोकम् ॥ कुदेतुतकोपरतप्रपञ्चसन्द्रावशुद्धाप्रतिबादवादम् । प्रयाग्य सच्छासनवर्धमानं स्तोध्ये यतीन्द्रं जिनवर्धमानम् ॥

स्तुति का यह प्रारम्भ उपनिषद् की भाषा और परिभाषा में विरोधालङ्कार-गर्भित है।

एकान्तनिर्गुणभवान्तमुपेत्य सन्तो यत्नाजितानपि गुणान् बहति द्वर्णेन । क्वीबादरस्त्विय पुनर्व्यसनोत्त्रणानि भुंके चिरं गुण्यस्तानि हितापनष्टः ॥ इसमें सांख्य परिभाषा के द्वारा विरोधाभास गर्मित स्तुति है । कविज्ञियतिपद्धपातगुरु गम्यते ते वचः

स्वभावनियताः ऽजाः समयतंत्रवृत्ताः कचित् । स्वयं कृतभुजः कचित् परकृतोपमोगाः पुन-नेषा विषदवाददोषमञ्जिनोऽस्यहो विस्मयः ॥

इसमें श्वेताश्वर उपनिषद् के भिन्न भिन्न कारणवाद के समन्वय द्वारा वीर के लोकोस्तरवद्या सूचन है।

कुलिशेन सहस्रलोचनः सविता चांशुसहस्रलोचनः । न विदारियतुं यदीश्वरो जगतस्त्रज्ञवता हुनं तमः ॥

इसमें इन्द्र और सूर्य से उत्कश्रत दिखाकर बीर के सोकोत्तरत्व का अर्जन किया है।

> न सदःसु वदस्रशिक्तितो लगते वक्तृविशेषगौरवम् । अनुपास्य गुरुं त्वया पुनर्जगदाचार्यकमेव निर्वितम् ॥

इसमें व्यतिरेक के द्वारा स्तृति की है कि हे भगवन् ! आपने गुक्सेवा के विना किये भी जगत का आचार्य पद पाया है जो दूसरों के जिए संभव नहीं।

उदघाविव सर्वेसिन्धवः समुदीगांस्विय सर्वेद्रष्टयः । न च तासु मवानुदीद्वते प्रविभक्तासु सरिहिस्ववोदधिः ॥

इसमें सरिता और समुद्र की उपमा के हारा भगवान में सब हाप्टियों के अस्तित्व का कथन है जो अनेकान्तवाद की जड़ है।

गतिमानय चाकियः पुमान् कुरुते कर्म फलैर्न युज्यते । फलसुक् च न चार्जनद्मो निदितो वैविदितोऽसि तैर्मुने ॥ इसमें विभावना, विशेषोक्ति के द्वारा ब्राल्म-विषयक वैन मन्तव्य प्रकट किया है।

किसी पराकमी और विजेता उपति के गुणों की समग्र म्तुति लोकोत्तर कवित्वपूर्ण है। एक हो उदाहरण देखिए— एकां दिशं अजित यद्गतिमद्गतं च तत्रस्थमेव च विभाति दिगन्तरेषु । यातं कथं दशदिगन्तविभक्तमूर्ति युज्येत वक्तुमुत वा न गर्त यशस्ते ॥

आदा जैन वादी—
दिवावर छाद्य जैन वादों हैं। वे वादिवद्या के संपूर्ण विशासद जान पहते हैं;
क्यों कि एक तस्क से उन्होंने सातवीं वादोपनिषद् बत्तीसों में वादकालीन सव नियमोपनियमों का वर्णन करके कैसे विजय पाना यह बतलाया है तो दूसरी तरफ से आठवीं बत्तीसों में वाद का पुरा परिहाम भी किया है।

दिवाकर ब्राध्यात्मिक पथ के त्यागी पियक ये ब्रौर बाद क्या के भी रिक्ति ये। इसिल्ड उन्हें ब्रपने ब्रानुमव से जो ब्राध्यात्मिकता ब्रौर बाद-विवाद में ब्रासंगति दिल पड़ी उसका मार्मिक चित्रगा खींचा है। वे एक मोस-पिग्रह में लुका ब्रौर लड़नेवाले दो दुनों में तो कभी मैत्री की संभावना कहते हैं; पर दो सहोदर भी बादियों में कभी सख्य का संभव नहीं देखते। इस भाव का उनका चमत्कारी उदगार देखिए —

आमान्तरोपगतयोरेकामिषसंगणातमत्मरयोः ।
स्यात् सक्यमपि शुनोभ्रांत्रोरपि वादिनोर्न स्यात् ॥ ८, १.
वे साष्ट बहते हैं कि कल्याचा का मार्ग अन्य है और वादीका मार्ग अन्य ;
वयों कि किसी मुनि ने वाग्युद को शिव का उपाय नहीं कहा है —
अन्यत एवं श्रेयोस्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवृषाः ।

ब्रन्थत एव श्रेयांस्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृधाः । वावसंरभं कचिद्पि न जगाद मुनिः शियोपायम् ॥

आहा जैन दार्शनिक व आहा सर्वदर्शनसंपाहक-

दिवाकर आय जैन दार्शनिक तो है ही, पर साय ही वे आद सर्व भारतीय दर्शनों के संग्राहक भी हैं। सिदसेन के पहले किसी भी अन्य भारतीय विद्वान ने संदोप में सभी भारतीय दर्शनों का वास्तांवक निरूपण पाँद किया हो तो उसका पता अभोतक इतिहास को नहीं है। एक बार सिदसेन के द्वारा सव दर्शनों के वर्णन की प्रया प्रारम्भ हुई कि किर आगे उसका अनुकरण किया जाने लगा। आठवीं सदी के हरिभद्र ने 'यब्दर्शनसमुख्यय' लिखा, चौदहवीं सदी के माधवाचार्य ने 'सर्वदर्शनसंग्रह' खिखा; वो सिदसेन के द्वारा प्रारम्भ की हुई प्रया का विकास है। जान पड़ता है सिदसेन ने चार्वाक, मीमांसक आदि प्रत्येक दर्शन का वर्गन किया होगा, परन्तु अभी जो बत्तीसियां लम्य है उनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, औद, आजीवक और जैन दर्शन की निरूपक बत्तीसियां ही है। जैन दर्शन का निरूपण तो एकाधिक बत्तीसियों में हुआ है। पर किसी

मी जैन जैनेतर विद्वान की ब्राक्ष्य चित करने वाली सिडसेन की प्रतिमा का स्पष्ट दर्शन तब होता है जब हम उनकी प्रातनत्व समालोकना विषयक श्रीर वेदान्त विश्वस्क हो बत्तीसियों को पड़ते हैं। यदि स्थान होता तो उन दोनों ही बत्तीसियों को में यहाँ पूर्ण रूपेश देता । मैं नहीं जानता कि भारत में पेसा कोई विद्वान हुआ हो जिसने प्रातनत्व और नवीनत्व की इतनी कात्तिकारिसी तथा हृदयहारिणी एवं तलस्पर्शिनी निर्मय समाजोचना की हो । मैं ऐसे विद्वान को भी नहीं जानता कि जिस खकेले ने एक बत्तीसी में प्राचीन सब उपनिपदी तथा गीता का सार वैदिक और श्रीपनिषद भाषा में ही शाब्दिक और ग्राधिक ग्रलङ्कार युक्त चमत्कारकारियों सरगी से वर्शित किया हो । जैन परम्परा में तो सिडसेन के पहले और पीछे आज तक ऐसा कोई विद्वान हुआ हों नहीं है जो इतना गहरा उपनिपदों का अन्यासी रहा हो और औपनिपद भाषा में हो श्रीपनिषद तत्व का वर्णन भी कर सके। पर जिस परम्परा में सदा एक मात्र उपनिषदों की तथा गीता की प्रतिष्ठा है उस बेदाना परम्परा के बिद्वान भी यदि सिद्धसेन की उक्त बसीसी को देखेंगे तब उनकी प्रतिमा के कायल होकर वहीं कह उठेंगें कि आज तक यह अन्धरत्न इष्टिपय में आने से क्यों रह गया । मेरा विश्वास है कि प्रस्तत बचीसी की ह्योर किसी भी तीइया-प्रश बैदिक बिद्धान का ध्यान जाता तो वह उस पर कुछ न कुछ विना लिखे न रहता। मेरा यह भी विश्वास है कि यदि कोई मूख उपनिपदों का साम्नाय अध्येता जैन विद्वान होता तो भी उस पर कुछ न कुछ जिसता। जो कुछ हो, मैं तो यहाँ सिद्धसेन की प्रतिमा के निदर्शक रूप से प्रथम के कुछ पद्म माव सहित देता हैं।

कभी कभी सम्प्रदायाभिनिवेश वश ग्रपड़ व्यक्ति भी, श्रावदी की तरह उस समय भी विद्वानों के सम्भुल नचां करने की धृष्टता करते होंगे। इस स्थिति का भवाक करते हुए सिद्धसेन कहते हैं कि विना ही पढ़े पिश्वतंभन्य व्यक्ति विद्वानों के सामने बोलने की इच्छा करता है फिर भी उसी चला वह नहीं फट पड़ता तो परन होता है कि क्या कोई देवताएँ दुनियाँ पर शासन करने वाली हैं भी सही ! अर्थात् विद्व कोई न्यायकारी देव होता तो ऐसे व्यक्तिको तरवारा ही सीधा क्यों नहीं करता—

यदशिक्तिपशिडतो जनो विद्वपामिश्कृति वक्तमग्रतः।
न च तत्क्षणमेव शीर्यते जगतः कि प्रमवन्ति देवताः॥ (६.१)
विरोधी वद जाने के मय से सच्ची बात भी कहने में बहुत समालोचक
दिचकिचाते हैं। इस भीर मनोदशा का जबाब देते हुए दिशकर कहते हैं कि

पुराने पुरुषों ने जो व्यवस्था स्थिर की है क्या वह सोचने पर वैसी ही सिंह होगी ? अर्थात् सोचने पर उसमें भी तृटि दिखेगी तब चेवल उन मृत पुरुखों की कमी मितश के कारण हाँ में हाँ मिलाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। यदि विदेषी बहते हो तो बढ़ें —

पुरातनैयाँ नियता व्यवस्थितिस्तन्नैय सा कि परिचित्त्व सेत्यिति ।
तथित वक्तुं मृतक्दगौरवाददृत्न जातः प्रथयन्तु विद्विषः ॥ (६.३)
हमेशा पुरातन प्रेमी, परस्पर विरुद्ध अनेक व्यवदारों को देखते हुए मी
अपने इष्ट किसी एक को यथार्थ और बाकी को अयथार्थ करार देते हैं। इस
दशा से ऊन कर दिवाकर कहते हैं कि—सिद्धान्त और व्यवदार अनेक प्रकार
के हैं, वे परस्पर विरुद्ध भी देखें जाते हैं। किर उनमें से किसी एक की सिद्धि
का निर्माय जल्दी कैसे हो सकता है। तथापि यही मर्यादा है दूसरी नहीं—ऐसा
एक तरफ निर्माय कर लोना यह तो पुरातन प्रेम से जड़ बने हुए व्यक्ति को ही
होमा देता है, मुक्त जैसे को नहीं—

बहुपकाराः स्थितयः परस्परं विरोधयुक्ताः कथमाशु निश्चयः ।
विशेषसिद्धाविषमेव नेति वा पुरातनप्रेमजलस्य युज्यते ॥ (६.४)
जब कोई नई चीज ब्राई तो चट से सनातन संस्कारी कह देते हैं कि, यह
तो पुराना नहीं है । इसी तरह किसी पुरातन बात की कोई योग्य समीद्धा करे
तब भी वे कह देते हैं कि यह तो बहुत पुराना है, इसकी टीका न कीजिए ।
इस ख्रविवेकी मानस को देख कर माल्विकाग्निमित्र में कालिदास को कहना
पडता है कि-

पुरासामित्येव न साधु सबै न चापि काव्यं नवमित्यवदाम् । सन्तः परीच्यान्यतस्य भजन्ते मृदः परप्रत्यदनेयबुद्धिः ॥

ठीक इसी तरह दिवाकर ने भी भाष्यरूप से कहा है कि—यह वीवित वर्तमान अविक भी मरने पर आगे की पिड़ो की दृष्टि से पुराना होगा; तब वह भी पुरातनों की ही गिनती में आ जायगा। जब इस तरह पुरातनता अनवस्थित है आयांत् नवीन भी कभी पुरातन है और पुराने भी कभी नवीन रहे; तब फिर अमुक वचन पुरातन कथित है ऐसा मान कर परीदा विना किए उस पर कीन विश्वास करेगा?

अनोऽवमन्यस्य मृतः पुरातनः पुरातनैरेव समो भविष्यति । पुरातनेष्वत्यनवस्थितेषु कः पुरातनोतः न्यपरीक्य रोचयेत् ॥ (६. ५) पुरातन प्रेम के कारण परीक्ष करने में झालसी वन कर कई लोग क्यों क्यों सम्यग् निश्चय कर नहीं पाते हैं त्यों त्यों वे उलटे मानो सम्यग् निश्चय कर लिया हो इतने प्रसन्न होते हैं त्रीर कहते हैं कि पुराने गुब जन मिथ्याभाषी योहे हो सकते हैं? मैं खुद मन्दमति हूँ उनका आशय नहीं समस्ता तो क्या हुआ । ऐसा सोचने वालों को लच्च में रख कर दिवाकर कहते हैं कि वैसे लोग आत्मनाश की ओर ही दौड़ ते हैं —

विनिश्चयं नैति यथा यथात्तसस्तथा तथा निश्चितवस्प्रसीदिति । स्रवन्थ्यवाक्या गुरवोऽहमल्यवीरिति व्यवस्यन् स्ववधाय वावति ॥

शास्त्र और पुराणों में देवी चनत्कारों और श्रमन्बद्ध घटनाओं को देख कर जब कोई उनकी समीदा करता है तब अन्धश्रद्धालु कह देते हैं, कि माई! इम ठहरे मनुष्य, और शास्त्र तो देव रिचत हैं; किर उनमें हमारी गति हो क्या ? इस सब सम्प्रदाय सावारण अनुभव को लच्च में रख कर दिवाकर कहते हैं, कि हम जैसे मनुष्यरुग्धारियों ने ही मनुष्यों के ही चरित, मनुष्य अविकारों के ही निमित्त अधित किये हैं। वे परीजा में असमर्थ पुरुषों के लिए अधार और गहन मले ही हो पर कोई हृदयधान् विद्धान् उन्हें अगाच मान कर कैसे मान लेगा ? वह तो परीद्यापूर्वक ही उनका स्वीकार अस्वीकार करेगा—

मनुष्यहत्तानि मनुष्यलक्षणैर्मनुष्यहेतीर्नियतानि तैः स्वयम् । ऋत्वव्यपाराययलसेषु कर्णवानगावपाराणि कथं बहीष्यति ॥ (६. ७)

इम सभी का यह अनुभव है कि कोई मुसंगत अध्यतन मानवकृति हुई तो उसे पुरावाग्रेमी नहीं छुते जब कि वे किसी अध्यान्यका और असंबद तथा समक्त में न आ सके ऐसे विचारवाले शास्त्र के प्राचीनों के द्वारा कहे जाने के कारण प्रशास करते नहीं अधाते। इस अनुभव के लिए दिवाकर इतना ही कहते हैं कि वह मात्र स्मृतिमोह है, उसमें कोई विवेकपदुता नहीं—

यदेव किचिद्विषमप्रकल्पितं पुरातनैकक्तिति प्रशस्यते । विनिश्चिताऽप्यद्यमनुष्यवाक्कृतिने प्रश्यते बस्सृतिमोह एव सः ॥ ६-)

इम श्रंत में इस परीज्ञा प्रवान वजीसीका एक ही पद्य भावसहित देते हैं-न गौरवाकान्तमतिर्विगाहते किमन युक्ते किमनुक्तमर्थतः।

गुणाववीयप्रभवं हि गौरवं कुलांगनाइत्तमतोऽन्यथा भवेत् ॥ (६-२८)
भाव यह है कि लोग किसो न किसी प्रकार के बहुष्यन के आवेश से, प्रस्तुत
में क्या युक्त है और क्या अयुक्त है, इसे तस्त्रतः नहीं देखते । परन्तु सत्य वात
तो यह है कि बहुष्यन गुण्डाह में ही है। इसके सिवाय का बहुष्यन निरा कुलांगना का चरित है। कोई अञ्चना मात्र अपने खानदान के नाम पर बद्इत्त सिद्ध
नहीं हो सकती।

श्रम्त में यहां में सारी उस बेदान्त विषयक दाविशिका की मूल माव दिए देता हूँ। यहारि इसका अर्थ देशलांख्य और वेदान्त उभय दृष्टि से होता है तथापि इसकी खूबी मुक्ते यह भी जान पड़ती है कि उसमें ओगनितर भाषा जैन तत्वज्ञान भी अयाचित कर से कहा गया है। सन्दों का सेत्र पार करके यदि कोई सूचममज अर्थ गाम्भीय का स्पर्श करेगा तो इसमें से बीद दर्शन का भाव भी पकड़ सकेगा। अत्रप्य इसके अर्थ का विचार में स्थान संकोच के कारण पाठकों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। मान्य उपनितरों के तथा गीता के विचारों और वाक्यों के साथ इसकी द्वाना करने की मेरी इक्क्रा है, पर इसके क्रिए अन्य स्थान उपयुक्त दोगा।

ग्रावः पतंगः शवतो विश्वमयो धत्ते गर्मम्बरं चरं च । क्षेत्रस्थाच्याचमकलं सर्वेवान्यं वेदातीतं वेद वेदां स वेद ॥ १ ॥ स एवेत्रहरूबम्चितिष्ठत्येकसामेवैनं विश्वमधितिष्ठत्येकम् । स प्रवैतद्वेद यदिहास्ति वेद्यं तमेथेतद्वेद यदिहास्ति वेद्यम् ॥ २ ॥ स एवेतदसवनं सुवति विश्वकास्तमेवैतत्सुवति भुवनं विश्वकरम् । न नैवैनं स्वति कश्चिवियवातं न चाती स्वति भ्वनं नित्यवातम् ॥ एकायनशतात्मानमेकं विश्वात्मानममृतं जायमानम् । वस्तं न वेद किम् वा करिष्यति यस्तं च वेद किम् वा करिष्यति ॥४॥ सर्वद्वारा निभृत(ता) मृत्युपारीः स्वयंप्रमानेकसहस्रपवा । यत्वा वेदाः शरते यज्ञगर्भाः सैपा गृहा गृहते सबमेतत् ॥५॥ माबोमाबो निःसतस्वो [ सतस्वो ] नारंजनो [ रंजनो ] वः प्रकारः । गुणात्मको निर्मुखो निष्यमायो विश्वेश्वरः सर्वनयो न सर्वे: ॥ ६ ॥ सप्ता सप्ता स्वयमेवोपमुंके सर्वधायं भ्तसगी वतश्च । न चास्यान्यत्कारणं सर्गतिद्धौ न चात्पान सूजते नापि चान्यान् ॥ ७ ॥ निरिन्द्रियचन्तुपा वेति शब्दान् श्रोत्रेग् रूपं विव्रति जिल्लया च । पार्वेजवीति शिरसा याति तिष्ठम् सर्वेण सर्वे कुरुते पन्यते च ॥ द ॥ शब्दातीतः कृष्यते बावद्कैशांनातीतो स्वयते सानवद्भिः। बन्धातीतो बब्बते बजेशपाशैमीवातीतो मुच्यते निर्विकल्पः II ६ II नावं ब्रह्मा न कपदी न किंगुब्रह्मा चापं शंकरबाच्युतबं। अस्मिन् मुद्दाः प्रतिमाः कल्पवन्तो(न्ते) ज्ञानआयं न च भूपो नमोऽस्ति ॥ आपो बहिमांतरिश्या हताराः सत्यं निय्या बसुधा मेचवानम् । नशा कीट: शंकरस्तार्च(इये)केतु: सर्वे सर्वेवा सर्वेतोऽयम् ॥११॥

स एवायं निमृता येन सत्वाः सर्वदुःसा दुःखनेवापियन्ति । स एवायमृषयो यं विदित्वा व्यतीत्य नाकममृतं स्वादयन्ति ॥१२॥ विद्याविद्ये यत्र नी संभवेते बजासकं नो दवीयो न गम्यम्। यस्मिन्मृत्युनेंहते नो तु कामा(कामः) स सोऽचरः परमं ब्रह्म वेद्यम् ॥१३॥ त्रोतप्रोताः परादो यन सर्वे स्रोतप्रोतः पशुभिक्षेप सर्वैः। सर्वे चेमे पश्चवस्तस्य होम्यं तेषां चायमीश्वरः संवरेषणः ॥१४॥ तस्यैयेता रष्ट्रमयः कामधेनोर्याः पाप्मानमदुहानाः चरन्ति । बेनाध्याताः पंच जनाः स्वपन्ति [प्रोह्नुबास्ते] स्वं परिवर्तमानाः ॥१५ ॥ तमेवार्वत्यमृषयो वामनन्ति हिररमयं व्यस्तसहस्रशीर्थम् । मनः शयं शतशाखप्रशाखं यस्मिन् बीजं विश्वमीतं प्रजानाम् ॥१६॥ स गीयते बीयते चाध्वरेषु मन्त्रान्तरातमा ऋस्यज्ञःसामशासाः । ग्रथःशयो विततांगो गृहाध्यक्षः स विश्वयोनिः पुरुषो नैकवर्गाः ॥१७ ॥ तेनैवैतांब्रटतं ब्रह्मचालं दुराचरं दृष्यपसर्गपाशम्। श्चरिमन्मग्ना मानवा मानशल्यैविवेध्यन्ते पश्चो जायमानाः ॥१८॥ अयमेवान्तश्चरति देवतानामस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। श्रयसुद्रगढः प्राराभुक् प्रेतयानैरेष विधा बढो वृषमी रोरवीति ॥१६॥ श्रवां गर्भ: सविता विहरेष हिरशमयश्रान्तरात्मा देवयानः। एतेन स्तंभिता सुभगा चौर्नभक्ष हुर्वी चोधी सप्त च भीमयादसः ॥२०॥ मनः सोमः सविता चत्तुरस्य वार्णः प्राणो मुखमस्याज्यपिवः । दिशः ओत्रं नाभिरंधमञ्दयानं पादाविकाः सुरसाः सर्वमापः ॥२१॥ विष्णुर्वीजमंभोजगर्मः शंभुश्चायं कारणं खोकस्ष्टी । नैनं देवा विद्वते नो मनुष्या देवाधीनं विद्वरितरेतराधा ॥ २२ ॥ श्राहेमन्तुदेति सविता लोकचक्राहमन्तरतं गच्छति चांशुगर्भः एषोऽजसं वर्तते कालचकमेतेनायं जीवते जीवलोकः ॥२३॥ ग्रस्मिन् प्रागाः प्रतिबद्धाः प्रवानामस्मिनस्ता रथनामाविवासः । अस्मिन् धीते शीर्णमूलाः पतन्ति प्राणाशंसाः फलमिन मुकतृत्तम् ॥२४॥ अस्मिन्नेकशतं निहितं मस्तकानामस्मिन् सर्वा भूतवधेतयथ । महान्तमेनं पुरुषं वेद वेदां ब्यादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥२५॥ विद्वानक्रश्चेतनोऽचेतनो वा सद्या निरीहः स इ पुमानात्मतन्त्रः । चुराकारः सततं चाच्रसत्मा विशीयन्ते वाची युक्तयोऽस्मिन् ॥२६॥ बुद्धिबोद्धा बोधनीयोऽन्तरात्मा बाह्यश्राय स परात्मा दुरात्मा । नासादेकं नापृथक् नामि नोभी सर्वे चैतत्वशको य द्विपन्ति ॥२७॥

सर्वातमकं सर्वगतं परीतमनादिमध्यान्तमपुगयपापम् ।

वातं कुमारमकरं च वृद्धं य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२८॥

नाहिमन् शाते ब्रह्मशि ब्रह्मचर्यं नेच्या जापः स्वस्तयो नो पवित्रम् ।

नाहं नान्यो नो महान्नो वनीयाजिःसामान्यो जायते निविशेषः ॥२६॥

नैनं मस्ता शोचते नाम्युपैति नाप्याशास्ते स्रियते वायते वा ।

नाहिमक्षोके एसते नो परिस्मक्षोकातीतो वर्तते स्रोक एव ॥३०॥

यस्मात्परं नापरमास्त किचिद् यस्मान्नाणीयो न व्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृद्ध इस स्तव्यो दिवि तिष्ठस्यैकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥३१॥

नानाकत्यं पश्यतो जीवलोकं नित्यासका व्याषयश्चावयश्च ।

यस्मिन्नेतं सर्वतः सर्वतन्तं दृष्ठं देवे नो पुनस्तापमेति ॥१२॥।

उपसंहार— उपसंहार में सिद्धसेन का एक पद्म उद्भुत करता हूँ जिसमें उन्होंने घाष्टर्य-एको बक्तुल या पारिहत्य का उपहास किया है—

देक्लातं च वदनं आत्मायतं च बाङ्मयम् । श्रोतारः सन्ति चोकस्य निलंजः को न परिष्ठतः ॥

सारांश यह है, कि मुख का गड़ा तो दैवने ही खोद रखा है, प्रकल यह अपने हाय की बात है और सुननेवाले सर्वत्र सुलभ हैं; इसलिए क्का या प्रस्टित बनने के निमित्त यदि जरूरत है तो केवल निर्वाचताकी है। एक बार पृष्ट बन कर बोलिए पिर सब कुछ सरल है।

E 1839 07

[ भारतीय विद्या

BETWEEN BUTTER OF THE PERSON IN

१ इस बचीसी का विवेचन श्री पंडित मुखलाल जी ने ही किया है, जो भारतीय विद्यास्त्रन बंबई के द्वारा ई० १६४५ में प्रकाशित है। — संव

## सुची

श्रकवरमाई ३१ E1, 65, 118, 122, গ্রহতক १४४, १४५, १४६, १५०, १५६, 148, 148,, 147, 144, 144, 107, 103, 100, 154, 955, १८६, १६८,२०६, २२५-२२९ श्रकिजित्कर १६८ अकियावादी १०१ अक्षपाद ९५, १०६, ११७, १२०, 141, 146, 180, 792, 799, २२५, २२६ अञ्चातल १६५ अज्ञाननिवृत्ति १५४ प्रज्ञानबादी १२५ भ्रज्ञानविनाश 943 1938 अणु श्रतध्यता अदोपोद्भावन २२८ ध्यम व्यस्यातम 2.8 व्यव्यासमसार २४८ बाच्यात्मोपनिवद् २४८, २६२, २६३ 190, 158 धनधिगत श्रनधिगताधंक ११६ श्चनध्यवसित १९७, ११८,२०३,२०४ E4, 969, 168 धनन्तर्वायं 255, 252 श्चनस्वय श्चनाकार उपयोग ७२

383 श्चनित्यवाद ग्रनिन्द्रिय 903 अनिन्द्रियाधिपस्य १०१ श्चनुपलव्ध 955 श्रनुपलम्भ 355 अनुभव 3 अनुभूति 110, 168 धनुसान १७१, १८१, १८४, १९०, २०७, २१८ परार्थ २०७ दाशंनिकों के मत १७४-१७६ अनुमिति १७४ करण 308 श्रनुयो[गद्वारसूत्र] १७६ धनेकान्त १०७, १३२ श्रानेकान्तजयपताका २६३ धनेकान्तदृष्टि १८३ भनेकान्तिक १६१, १९७, २०२, २०६ ध्रस्तः करण 280 श्रन्यथा नुपपञ्चत्व कारिका 3=5 ग्रन्थथासिद 985 120, 129 स्रम्बय 145, 149 व्यपरोक्ष धपूर्व 115, 120, 144 ग्रप्वीर्थत 100, 174, 174 बाबद्शितब्यतिरेक २११

अप्रदर्शितान्वय 211 श्रप्रयोजक 185 खबाधितविषयस्व अभयचन्द्र 197 श्रमयदेव 04, 00, 54, 520 157, 105, 105 व्यभिवर्मकोष २८, १३७,१३१, १७१, अभ्यंकरशास्त्री १०१ ग्रभ्रान्त श्रमस्त्ववृत्ति असृतचन्द्र 984 श्रयोग[स्यवच्छेर्द्वात्रिशिका] 133 ग्राचंट EO, 154, 150, 151, 328, 324 अज़ुन २४२ अर्थिकवाकारी १४८ अधिकियाकारित्व १४२ द्यर्थशास 909 अथसारूप्य 235 अर्थापति 908 थपंजन्ति 353 श्रजीकिकप्रत्यक्ष १५६ बाद १७१ सबग्रह ७७ व्यावहारिक-मेश्चयिक ७७ अवधिवर्शन १५७ श्रवधृत १७ व्यवसास श्चवयव श्चववर्वा 500 क्रम्पस्था। श्रविनासाव १८०, १८१, १८५ व्यविसंवादि ११६

श्रविसंवादित्व ११८ **घ**ल्यतिरेक 233 यशोक 24 सम[घोपकृत] बुद्ध[चरित] २७१ अष्टसहस्री मा, ८६, ११६, १५१, १५३, २२६, २२६ धसङ्ग असटातिपक्षत्व १८४ असद् तर 538 यसांप्रवायिक ५३ असाधनाजवचन २२८ २०२, २०३, २०५ असाधारस असिद 380-988 व्यस्पष्टता श्चागमप्रकाश आगमप्रामाण्य ११३ धागमाधिपत्य १०१ बाचार 3 बाचा[रांग] १२१, १७२, २२५ याचार्य 82 स्राजीवक ४१, ४१, २७५ धात्मज्ञान १३० श्रात्मतस्व 320 श्रासमबादी १६० ब्रात्मा १०७, ११३, ११५, १२५, १४७, २३७ का स्वपरप्रकाश ११२-११६ धारमीयभाव ५ खाध्यासम्मिकता ४४ धार्यात्मकवाद १४८ धाध्यात्मिकविकास २६४ ग्रान्वंक्षिकी 3 5 5 Apte's Sanskrit Diction ary 235

944 ग्राप्त बाप्तमी[मांसा] ११६, १२६, १३३, 143, 213 श्रायंजाति का लक्षमा २३५ **बायदेव** 707 आयरक्षित १७६ **धार्यसंस्कृति** की जब 234 धालम्बन १०७ यालोक 9 15 श्रास्त्रोचन ७२ आव[रयक]नि[यंकि] १२६, २५०, २५३, २६० बाश्रयासिख २००, २०८ इच्छायोग 253 इन्द्रिय 942 विषयक दार्शनिक सत १३४-१३८ इन्द्रियाधिपस्य १०१ इप्रविधातकृत् 209 94 इस्खाम Indian Psychology : Perception 03, 190 ईश्वर १२८,१५५,१५८,२५४, २५८ ई[श्वर] इ[ध्यक्त] कारिका १०६, 164, 248 ईश्वरदर्शन २५ ईश्वरवादी १२२, १२३, १२६ इंसाईधर्म १५ इस 232 303 250 538

उत्तरमोमांसा ३ उत्तराध्ययन १४५,१५१,२४५,२४६ 110, 148, 145 उदयनाचाय उदारता . 33.8 उदासीन उदाहरख उदाहरगाभास २०६-२१० उद्योतकर ६६, १६०, १६२, १६३, 100, 158, 224 उपनिषद् ५२, २३७, २७५ उपमान १०१, १७४ उपलब्धि ११७, १८६ उपायहृद्य १७६,२१३,२१६, २१६. 254 उपालम्म २१४ उभवासिद २०७ उमास्वाति ७६, १४४, १४५, १७३, 588 उववाइस्त २४५ १७२, १७३ अस्य [बेद] १४१, १७२, २३८, २४० ऋञसत्र 124, 717 1年1月3日 एवस्मृत 80 कठो[पनिषद्] ११३, १७२, २४० क्णाद ११७, १८४, १६७, २०२, कणाइसूत्र १५७, २०४, २०७ २१३, २२१ कथा बाद, जस्प, वितण्डा ६२ क्यापद्वति २१३ 'कथापद्वतिनुं स्वरूप' ६२ कन्दली ७५,१२३,१२६,१५१,१६०, 141, 148, 145, 158, 140

कम्याशिचा ३ १ कपिल 120, 212 कवीर 584 कमत्त्रशील १८९, १५२, १६० क्तब्यकर्म कमकाण्ड 585 क्रमफल 180 कमयोग २६६ कर्मसिद्धान्त १४= कला करपना 100 कल्पनापोढ 191 कामशास 855 कारग 155 भीर कार्यलिङ 1३० कारिकावली 225 कार्य 944 कार्यंतिङ 190 कालातीत ११म, २६३ काखापहाद २७ कालिदास २३३, २५६ कालिदासकृत कुमार[संभव] 202 काव्यनुशा[सन] ११ कारपाटकार १६० कुण्डलप्राम 43 कन्दकन्द 384 कुमारिक E4, E4, 94, 904-100, 112, 112, 172, 174, 125-121, 188, 184, 142, 141, 142, 148, 145

कृष्णमृति ४० केटेलॉगस केटेलोगोरम २५० केवलदर्शन १५७ केशव [ मिश्रकृत ] तक मापा २२२ कैवस्य 900 कौपीतकी २४० 事ぼせ Ę किया 184 कयामाग २३ ७ क्लेशावरण १३२ क्षसम्ब 300 क्षांबिक १४८, १४९ क्षत्रियकुण्ड ५१ क्षेत्रसमास टीका २६३ सण्डन[सण्डलाख] १७, १८, १०३, 218 खण्डनमण्डन २२१ खानपान 38 गंगेश ७५, ६६, १७३, १७८, १८०, 159, 198, 184 गया ५८ गर्गा 45 गदाधर १८५ गमक 350 रास्य 350 गमकमाव 150 गावाधरमामाण्यवाद १२४ गांधीजी २४, ५० मरे, २३३, २३५, २७२, 288, 204 गीतारहस्य २३० १४३, १४५, १४६ सन्दाव १४४

समुदाय 188 गृहस्थाश्रम 35 गृहीतप्राहि 155 गोपेन्द्र 283 गोभिलगृह्यसूत्र ३३ गोरक्षपद्धति 358 गोरक्षशतक 588 गोशालक 80 गीतम 202, 281 गीतमसूत्र 503 श्रीस ६= धेरण्डसंहिता २४४ चतुराधम ३८ चतुब्युंह २५२, २५३ चतुःशतक २७२ चन्द्रगुप्त ६५,२७० चरकसं[हिता] १५५, १७६, २१३, २१५, २२१, २२२, २२४, २२५ चाग्रक्य 909 चारविटस्की ३८४ चारित्र 583 चारिसंजीवनीचार २५७ चार्वोक ७१, ८२, ८३, १००, १०१, 124, 144, 708 दशनका इतिहास १०० चित्तवृत्तिनिरोध २३१ चित्सुद्धी 8 9 विन्तामिं १८०, १९४ चिन्ता[मस्ति] गादा[धरी] १८०,१८। चेतन 548 चेतना का स्वरूप २२

व्या २१५-२१७

हाम्दोग्य २४० जगन्नाथ २७, ६६ जयंत १३७, १४६, १६०, १६२, १६४, १६८, १७१, १७२, १८५, 196, २०१, २०६, २१६, २२९ जय २२७, २२६ जयराशिमह ७३, म१, म५, १०३ जस्योस्त 535 जलप हर-६७ जल्पकल्पलता ६८ जवायदेही के अनेक प्रकार १६ जाति १०७, २१४-२१६, २१६, 253, 550 नुजनात्मक कोष्ठक २१३ जिजीविया ३, ४ मृतक अमस्ववृत्ति जिन १३० जिनभद्र १४४, २४६ जिनविजयजी 60 जीवनदृष्टि - २६ में मीक्षिक परिवर्तन २६ जीवनशक्ति २० का स्वरूप २२ के तीन अंश २३ जैन ३, १५, ३८, ४१, ४२, ४५, 88, 46, 08, 04, 61, 56,

१६७, १९८, २०२, २०६, २०८, 202, 212-228, 224, 280, २२१-२२३, २२५, २२६, २३३, २३८, २४५-२४८, २५२, २५३, 200, 208 वैनग्रन्थावति २१६, २४९ वैनतर्कवातिक मध जैनदशंन 233 जैनपरंपरा 5 जैनेतर १६७ वैभिनी 787 जैमिनीय १५०, १५५, १७२ जैमिनीयन्या[यमाला] १७२ जीम[नीय] स[त्र] १२२, १६२ ज्ञान ११०, १५१,१३५, २३६,२४२ की स्वपरवकाशकता ११० चीर योग २३५ ज्ञानदेव २४४, २४५ ञ्चानवन्धु २३६ ज्ञानबिन्द् ७६, ७७ ज्ञानमाग २७, २८ ज्ञानयोग २६६ ज्ञानविमल २५७ ज्ञानाणंव २४७ ज्ञानी 254 ज्ञानेरवरी २४४, २४५ ज्ञेयावस्या १३२ टैगोर ३१, २३४ 3 तस्व तस्वचिन्तम का विकासक्रम ६ तस्वचि[न्तामिथ] १२३, १२४, १७८ तस्वनियाय

तत्त्ववै[शारदी] १६७ तत्त्वसं ब्रह्म६, ११६, १२३, १२४, १२६, १२म-१३३, १३४, १४२, १४८, १४६, १५३, १५४, १६०, 141, 144, 144, 100, 158, तस्वाधंभा व्य १३४, १३५, १३७, १४३, १७३ तस्वार्थभा[व्य] टी[का] ७२, ७६ तस्वार्थश्लो कवार्तिक 1२०, १५४, 162, 162, 164, 100, 272, २१५, २२३, २२६, २२८, २२६, २३१ तत्त्वार्थम् च ७३, ७४, ६८, १२०, १४५, १५६, २३३, २४६, २५३, 335-3845 तत्त्वो पप्तवसिंह ७६, ८२, ८३, द्व, द७, १६, १०४, १०७ पश्चिय ७६, ८६ विषय परिचय १०४ ६०, मद तथागत तथागत बुद्ध ३८, २०३ सध्यता 500 583 तस्त्र तन्त्रवा[तिंक] १३०, १५६, १६७ त्तप के विविध प्रकार ४३ याद्य 83 तपोवन तक १७१, १७२, १८० तकमापा ७७, १५१, १७८, १७६ सकवाद १४८ तकंशास २१३,२१४,२१६, २३५

तहत्ति 80 तालयं[टीका] १९७, १२२, १३६, १६१-१६४, १६८, १७१, १७३, 100, 154, 158, 180, 213, 355 तीर्थंकर 198, 208 **तुकाराम** 30 तेरापंथ 82 तैचिरीय २४०, २४८ **बिपिटक** 44 दर्शन ६३, ६७, ७२, १०१, २३१ और संप्रदाय शब्द का विशेषार्थ \$2-50 के चार पक्ष 301 का ग्रंथ 233 दशवैकालिक २४५, २४६, २६० निविक्ति 1मर, १८३ वाशंनिक साहित्य शैंखी के ५ प्रकार दिगम्बर-स्वेताम्बर मम, १म२, १म६, १९२, १८८, २२६, २२७, २२६ विगम्बरीय १८७ दिङ्नाग ९६, १०५, १०६, ११म, १५२, १६०, १६२, १६३, १७६, 100, 180, 204, 200, 212, २१४, २१८, २२५ दिनकरी १२६ दोक्षा बालदीक्षा ३१, ४३ उद्देश्य दीवनिकास १००, १०१, २४६ द्वस्यद्वसामास २१३, २१४, २१८, 334

359, 359, 384 द्रष्टान्ताभास २०७, २०८,२१०,२११ द्रष्टि डेवसरि ७७, इस, १२०, १४५, 142, 148, 10=, 1=1, 1=4, १८८, १६३-१६५, २०६,२२३ चसेन फिलॉसॉफी ब्रॉफ उपनिपद २४० द्रवय-गुक्त-पर्याय १४३-१४६ इस्यपयाँयास्मक 385 इब्यपर्यायवाद द्रव्यपयोगात्मकवाद १४८ द्रस्यार्थिक द्विरूपता 940 धर्म 31, 588 की व्याक्याच्ये ३ का बीज और विस्तार 2 का बीज जिलोविपामें की श्राह्मा और देह और संस्कृति भीर बुद्धि 93 के दो रूप 93 ईसाई 24 इस्लाम 214 94 तारिवक-ध्यावहारिक 94 सत्यादि 34 धीर विद्या का तीर्थ 'वैशाली' ४३ धीर धन 25 धर्मकीति मप, मर, ९६, ३०५, 304, 316, 338, १२८, 342, 160, 163, 100, 155, 180, 193, 193-184, 190, 199-

२०१, २०४, २१३, २१४, २२५-228 धमंज्ञवाद धर्मविन्दु २६३ धर्मधील का स्वरूप धर्मस्यापार 231 धमसंप्रह्यो 283 धर्माधर्म 196 धर्मानन्द कौशास्त्री धर्मोत्तर १५२, १५४, १६५, १८६, 288 चर्मोत्तरीय 350 50 चवला धाराबाहिकज्ञान १६३-१६६ धामिक 34, 88 धोलका Ec ध्यान ४३, २३१, २४६,२४७,२४६, 288 ध्यानशतक ध्यानसार 382 नन्दी 94, 708 नय नैगमादि 38 नयवाद 45 नरपाल 50 नस्यम्याय 264 नव्यस्थाययुग 905 नागाजुन १५, १७, १७६, २५७ मागोजी नायसंप्रदाय २४५ नानक 813 नास्तिक १०१ निचेप 183 निगम ५९

निग्रह 230 निग्रहस्थान २२५-२२७ नित्यवाद ५४५ निदर्शन २०५ निदर्शनाभास २०७, २०६ नियतसाहचयं 253 निरीश्वरवाद निग्रंस्थनाथ महावीर ३८ निखंय 350 निर्गीति 920 निर्वाधत्व 135 १८२, १८३ निविकत्पक ७३, ७५, ३५७, २३३ निहें तुकविनाश १०७ निषेधसाधक 156 नेत्रजन्यज्ञान २३१ नैयायिक १०७, १२२, १३६, १५५, 162, 909-102, 100, 152, १=४, १९०, १९५, २२२, २२३, २२५, २५२, २५६, २५८ नैरासम्बदर्शन १३२ म्याय ७२, १०५,१०६, १७०,१७५, इंडक, २१२, २२४, २२५, २२७, 208 न्यायकलिका २१३, २१९, २२८ न्यायक्म दचन्द्र] ६७, ७०, ११७, 368, 34= म्यायकु[सुमाञ्जर्जा] १२३ न्यायवृश्नं १७६, १७६, २३३,२४१ न्यायदर्शनमा[प्य] २४२ न्यायप्रविश ह=, १६०, १७७,६=४, \$27-984, 195, 980, 98E, ₹01, ₹04, ₹05, ₹05, ₹11, २१४, २१८, २१६, २२४

स्यामिक स्तु पर, क्षम, १९१, 148, 144, 140, 144, 100, 1E8, 1E4, 1EE-161, 199-२०१, २०४-२०६, २१०, २१२, 413 दी का १५३ न्यायमा व्यो ३३, १६६,३१७, ३२२ 180, 141, 152, 188, 212, न्यायम[अरी] १२३, १२७, १३६, 388, 380-388, 385, 300-103, 154, 180, 185, 700, २०१, २०५, २१३, २२६ न्यायमुख २१३, २१४, २१८, २१६ 205 न्यायवाश्य न्यायया तिक ११६, १६०-१६३, 100, 958, 212, 221 न्यायवि[निश्चय] १२०, १६३, १७७, क्रम, अम्ब, असम, २०६, २१३, 234 रीका १११, २२६ न्यायवृत्ति] १७२ न्यामवैशेषिक ७४, ७५, १०२,११६, ११७, १२२, १२५, १२६, १३७, 181, 188, 188, 141-142, 144-144, 148, 140 न्यायसार १२०, १५७, १५८ १७८, 140, 200, 202, 204, 204,

न्यायसार १२०, १५७, १५६ १०६, १६७, २००, २०१, २०५, २०६, २०६ न्यायसूत्र ६०, ६६, १०६, १२०, १३७, १३६, १५१, १५५, १६१, १७२, १७६, १७६, १६५-१६७, २००, २०२, २०७, २०६, २३३,

न्याया बतारे ११४, ११६, १५६, 140, 141, 100, 100, 154, 184-190, 204, 204, 212, ? # 7-984 पक्ष पच्चमंता १म्प रमञ् पश्चसस्व 288, 200 पक्षामास 242 पञ्चवस्त 223 पञ्चाशक पतलित १३४, १४४, २३१, २४८ की इष्टि विशालता २५५ पतज्ञली 243 वश्रपरीचा 225 200 पद पवमावती रम्ब 250 परप्रकाश 250 प्रश्निक्ष परप्रत्यक्षवादी ११६ 828 परमाण् परमात्मतस्य २३% 250, 358 पराजय परार्थानुसान १९५, २०७, २१३ के प्रवयव १८१ परियाम 588 परिणामवाद २६१ परियामनित्यवाद १४१ परिवर्तनीय बात 東英 परी[झामुख] ७७, ११५, १२४,१५३, १७८, १८१, १८२, १८८, १८६, ११३, १९५, १९६, ११%-२०१ 505 परीस रसिक्बाल ७९, ६१

परोक्ष ७४, १५६, १५६ परोक्षज्ञानवादी ११३ पर्याय \$88-588 पर्यायाधिक पहनावा 38 पाश्चिनि स वि १००, १३३, १४३ पार्वाञ्चल महाभाष्यो ६९, १४४, 288 पातञ्जलयोगसञ्च २४७ पातक्षलयोगसम्बद्धि २५० पात्रकेसरो १८७, २२५ 244, 754 पानस्वामी वारजीकिक 40 पार्थसार्थि १५२, १६४, १८१ वादवंनाय 989 प्रवासम म, ६७ पुरातस्य ६२, ९७, २१३, २७५ प्रस्थार्थ 25 १३७, १४५ पुस्पपाद प्रसंपन 243 प्वमीमांसा ३, १०३, १३७, २४२ प्रवेमीमांसक ७४, ७५, १२५, १३३ पर्वसेवाद्वात्रिशिका २५७ यौराशिक ₹04, ₹05 प्रकरवाप जिका १११, १३९, १५१, १4m, १६०, १६४, १६m, १m? अजापति प्रतिज्ञा 935 ,833 प्रतियेव 518 प्रवाति 385 अस्यक्ष १५५, १७४, १८४ सांक्ष्यवहारिक 93 बौद्धों का सक्षया 240 मीमांसक खलवा १६२

सांक्य का लक्षक १६६ प्रत्यभिज्ञा १७० प्रसाकर मप, १०६, १०७, ११६. रेरेक, १५८, १६२, १६४ प्रभाचनद्र ६१, १४६, १५४, १६६, १मर, १म६, १६८, २००, २०६, 224, 220, 228 प्रभावकचरित ९१ प्रमाण १५२, १६४, १६७ बचवां की ताकिक परंपरा ११७ का विषय 292 प्रमाण्चेतन्य १५७ प्रमाणन[यतत्त्वालोक] ७२, ७७, १२०, १२४, १४५, १५३, १८९, १६५-१९७, २००, २०१, २११, २१३, प्रमासप रोचा १२०, १५४, १७८, रमद, रमह प्रसामायल १५१-१५३ म मार्च मी मांसा ०८,१३४,१५८, १६१, १७१, १८०, १६०, १९९, ₹११, ₹१२, ₹₹७ श्रमाख्वा तिंक हिन, ११८, १२८, ₹37, १४२, १६8, १5 ₹ 284 प्रमाणसंबिही १८८, २२३ प्रमाणस मुचयो ११८, १५१,१६०-१६३, १७६, १७७, १८४, २१३, \$5\$ त्रमास्तस[मुक्चय दी का ११८ प्रमाणोपव्यव १०३ प्रमेषक[मलमातंब्द्व] ७७,१६१,१६५, 200, 258, 255, 285, 205.

२१३, २२६, २२७, २२९

प्रमेयर लिमाला १८१ प्रवतंकज्ञान प्रशस्तिपाद १६८, १८३, १९३, १९७, १६८, २०१-२०५, २०७. २०५, २१२ प्रशास्त्रपादभाष्य हम, १२६, १५७, 204, 268, 299, 283, 285-१88, २०१-२०५, २०७, २०K, प्रश्लोत्तर 375 प्राचादिमस्य १९० प्रामाण्य स्वतः या परतः १२२-१२४ प्री दीङनाग बुद्धिस्ट खॉजिक २२५ ग्रेम वित्तवार विवजी २७ वसीसी २४म, २७२, २७४ पदलगा 30 बन्ध-मोच 683 बल 23 बाइवल 215 बाउल बाद्रायस २४२ बाधविवर्जित ११९ बाधित Biographies of the words and the home of the Arvans ?34 बालदीचा ३८ के उद्देश्यों का विचार ४२ की असामविकता बाद्धार्थविकोप 200 बिन्द्योग 488

बहार ५५

का सहस्व (५५ बीजक २६% बुद्ध २४, १३०, १३५, १७२. २४६ बुद्धलीनासारसंग्रह २४९, २५३ विव 580 विवस्ट जॉ जिक 239, 208, 268 बृहती 288, 277, 252 बृहतीप[जिका] 528 बृहदार व्यक 200, 233 ब्हद्द्र व्यसंग्रहरीका बहस्पति मरे, मरे, ६६, १०१ वृहित् स्वयं भ्रस्तोत्र ११९ बेचरदास ७१ बोध २३१ बीद ६, १५, २२, ४०-४२, ४७, 88, 48, 98, 99, 95, 57, EE, 304-100,11E, 121-123. १२५-१२८, १३१, १३४, १३५, 120, 128, 189, 187, 180, 185, १५०-१५५, 140, 150, १६२, १६३, १६५-१७१, १७३-१७८, १८२, १८४, १८६, १८६, ₹80, 182, 184, ₹80, 185, २०२, २०४, २०५, २०७, २०≡. ₹5₹, ₹98, ₹\$b, ₹₹**b**, ₹₹\$. २२३, २२५-२२७, २३३, २३८, २४१, २५३, २६६, २७४ नध त्रह्मचर्य 385 23, 907, 782 मसम्ब बहास् त्रभाष्य 543 ब्रह्मवादी 585 ब्राधित शास्करमा प्यो

१२८, १३० आहारा ४२, ६१,१३०, १३१,२१३, २१४, २१४, २१६, २२५, २२७ भवित 585 भग[बतीस्त्र] ११३, १२३, १४२, 184, 288 भगवद्गीता 582 भवन्तभास्करबन्धु २६३ भहबाह 157, 750 भतहरि Se. 105 भवदेव 588 भागवत 283 भागवताचा उपसंहार २३० भागह 180 भारतीय विद्या = 0, 10% भासवंज १५७,३५८, ३०७, १३७, १९म, २०५ भीवम २३६, २४३ स्तवादी १०१ 80 मविश्वम[निकाय] 125, 162, 288 सतिज्ञान १७३ 23 सम्ब 231, 280 विशेष विचारसा १३३ मनापयंच १५७ मनस्मृति २३३ मनोस्थ 158 संसत्व u. मिल्रिपेश महपिरमण ४७ महानिवांखतन्त्र २४३ महाभारत ३९, २३३, २३८, २७३ महाभाष्य 33.8

महायान महाचीर २४, ४०, ४३, ४६, ५२, 112, 124, 120, 180, 109, २४५, २६६ महेन्द्रकुमार ६७, ७०, ६७ माठर[कृत सांख्यकारिकावृत्ति] १३५. 122, 104, 122, 122, 120, 188, 209, 205 माशिक्यनंदी ७७,११९,१२०,१५३, 144, 141-142, 144, 144, १६३-१९५, १९म, २००, २०६, 208 साण्डक्यकारिका ६= माधवाचार्य १०३, १२३, २७४ माध्यमिककारिका ९५, ९९ मानवजीवन के चार संबन्ध ४६ मानसञ्चान १७१ मालविख्या दलसुखभाई ६० मालविकारिनमित्र मिलि[न्दपण्हो] 358 मीमांसक १०२, ११७, १२२, १२३, 124, 124, 121, 141-142. 144-140, 152, 158, 154, 144, 100, 101, 102, 104. 104, 121, 122, 124, 198. २६६, २७४ मीमांसा १०५, १०६, १६७ मीमांसादशंन ३७५ मीमांसारलो[कवार्तिक] = ५, ९८, 525 225 मीरांबाई ४७ सुनता[नली] १३७, १५८, १८५

मुक्त्यद्वेषद्वाजिशिका २६४ सुण्डको (पनिषद्) 541 3, 223 सहस्मद 284 मुलाचार मेक्समूलर २३४, २३५ २२३, २३७, २४३, २४२ मोच मोह ५,२१ यजट १३१ यशोबित्रम ७७, ९६, १५९, ३७८, १७६, २४७, २४८, २५०, २५७, 248. 242 यशो विजयकृत वादद्वा श्रिशिका ₹95

याज्ञबद्धयस्मृति युक्त्य[नुशासन] १४८ विधिष्ठिर २३३, २४३ 88, 120, 140, 931, २४६, २५२ योगकल्पइम २४४ योगतारावर्ता २४४ योगदर्शन २३१, २४२ योगद्रष्टिसमुख्यय २४६, २४७, २६२-528 योगनिर्णय 535 योगनियन्ध 588 योगप्रवीप २४६ योगविन्द २३३, २४६, ३४७, २५७, ₹६३-२६% योगवीज २४४ योगमा[व्य] १२७, १५५ योगवासिष्ठ २३३, २३६,२३७,२४३, 584 योगविद्या २३०

योगशब्दार्थ २३० योग के साविष्कार का क्षेत्र २३२ क्यावहारिक और पारमार्थिक २३६ दो धाराण २३७ का साहित्य २३ म ज्ञान एवं योग का संबंध २३५ ग्रा० हरिभद्र की देन २५३ योगविशिका २३१, २४६, २४८, 283, 284 योगशतक २४६ योगशास्त्र २४५, २४७ विशेष परिचय २५० की टीकाएँ २५२ जैन से तुलना २५६ योगसार 582 बोगस्बि १२७, १४४, १५६,२३१ २३८, २४१, २५६-२६१ योगसेन १४६ योगांग २४१, २४४, २४७ योगाचार ११३, १५२, १५४ योगावतारदाविशिका २६२ PME. योगिप्रत्यक्ष योगी 236 रघुवंश 533 रत्नमण्डन रत्नाकरायतारिका २०० रविशंकर महाराज ३१ रसगंगावर ६६ सक्फेलर २८ राजकीय ३५, ४६ श्रीर धर्मसंघ ५२ रामकृष्ण 80 रामचन्द्रजी २३३ रामतीर्थ १७

रामदास . 88 रामानुज == == १५७ रामायण १७२, २३३ बक्षसंसर ५७ सदीय[स्य] ७२, ७७, १४१, १५३, 148, 198 शिच्छवी ५१ लिच्छ्याड ५१ 158, 154, 155 लोकमान्य तिसक २३० खोकायतिक -101 लोहं प्वेवरी 239 खोड मोर्ज 3 लोकिक प्रस्यक्ष १५६ वर्धमान १३२, २१२ पण १०७ 二章 वल्लम वसिष्ठ २३३ 117, 100 वस्वन्ध वस्त वस्तत्व को कसीटी १४७, १५० वस्तुपान्न Eo · बाक्यपदीय = ९, १०६ वाचस्पति १३७, १४९, १५२,१६०, 142, 144, 148, 144, 100, 101, 102, 100, 128, 128, 375 वारस्यायन १६,११७,१८३,११४,२२६ वास्त्यायन माध्य ९८, १७७ करे-९५, २१६, २२१-253, 580 बादकशा ३६ वाद्द्वात्रिशिका १६, २१५, २१७

वायुन्याय १४८, ११३, २१५, २१५-355 वादविधि 212 294 वादाष्टक बाहिदेव ८५, १८२, १८३, १६७, १९६, २००, २०६, देखो देवसुरि वादिसाज 202 वादोपनिषद्द्वात्रिशिका २२२ वार्षगयय 704, 944 वासुदेव शास्त्री अस्यंकर २५१ विकल्प १६५ विकश्पनान १६६, १७३ विकल्पसिख १६४ विकास का मुख्य साधन विक्रमादिस्य २७० विगृह्यकथन २२1 विग्रहासंभाषा २२१ विग्रहच्याचतिनी ३५ विजिगीपुक्या २२१-२२३ विज्ञानवाद १०२, ११६, १२१ विज्ञानवादी =३ वितण्डा ६२-९६, २२१ विदेश 88 विद्यामृति ५५ विद्या ४६, ५० विद्याकेन्द्र ५६ विद्यानंद = ५५, ६६, १२०, १४%, 148, 164, 100, 154, 155, १८६, २२६, २२७, २२६ विधवा विवाह ३४ विधिसाधक १८५ विनिवयमहासात्य ५१ विश्यवासी १६३

विमृतियाँ विरुद्ध १३७, २००, २०३ विरुद्धाव्यभिचारी २०२-२ विरोधी विवाद 221 945 विशद विज्ञादिमार्ग १३४, १५७, १५१ विशेषा[वश्यकभाष्य] १४४, १७४ विश्वनाध 1914 विश्वास विषयचैतस्य 940 विषयद्वेविष्व 900 विषयाधिगम विषण् 330 विद्युपरास् 309 बीतराग 223 चीर्यं 53 584 田田 वेद ३, २६, ३६, १२२,१२३,१२५, 120, 144 वेदप्रामाण्य १२२ वेदान्त ७५, १०३, १२५, १२७, १३ह, १४१, १४६, १५६, २३३, २५२, २७०, २७५, २७६ बेदान्सपरिभाषा १५७ 325 वेदाप्रामाख्य वैदिक १५, ४७, १४६, १५१, १५३, 140, 100, 104, 100-108, २०२, २०५-२०१, २१२, २१३ वैवाक २१३, २१४, २२१, १२५ वैधार्य १६६, २०७, २०० वैवाक्त्या १०५, १०६

वंशस्य चैशाली मानवमात्र का तीर्थ ४६ वैशेषिक १०७, ११६, १३६, १५५, 144, 145, 108-104, 158, 140, 140, 208, 204, 222, २५२, २५६, २५८, २६६, २७४ वैशेषिक दर्शन २४१ वैशिषिक स [व] १२६, १३३, १३३, 141, 144, 146 169, 781 वय्याव 80 व्यक्ति ब्यतिरेक १९०, १९१ व्यक्तिचार २०४ इससमाय १२० व्यवसायास्मक १२० ब्यवसिति 148 48 ब्यवहार व्यापक्षम 950 व्याप्ति १७३, १७६, १८०, १८५ ध्याप्यधर्म १६० ब्यावहारिक पर ब्यासभाष्य १४४ शंकर ७८, ८३ शंकर दिग्विजय ३९ शंकर स्वामी 518 शंकराचार्य EE, 96, 749 शतपथ बाह्यस ३९ पह, १८२ शब्दशास २३४ शब्देन्द्रशेखर ६६ शंकरभाष्य श्म शंकरवेदान्त १०२, १५७ शाकद्वीपी २८

शास्त्रवल २३३ शान्तरक्षित मद, ११८, १२३, १२४, १२म, १२२, १३१, १३२, १५२-148, 140-143 शान्तिस्रि ४५, ६३ बादि वेसाल ९१ शाबर आध्य हद, १२२, २२५, १३०, 162, 102, 104 बार्ख १७४ शालिकनाथ १५८, १६०, १६४,१८१ शासदी[पिका] 194, 148 शासयोग - 255 शास्त्रवा[र्तासमुखय] २४८, २६३ मास्मास्यास ४२ शासीय परिमापा और लोकजीवन ५८ शिवसंहिता 588 28 शक्तान 580 श्रभचन्द्र श्चन्यवाद १०२ 52 जन्मवादी शैव 20 अदा २३१,२३६ अञ्चान ७२ श्रमण २१३ 140, 148, 144, 148 श्रीहर्ष धति 有有功 श्लोक [वार्तिक] न्याय [रवाकर टीका] 114, 115, 127, 122, 124, 1२६, १३०, १४४, १४६, १५१-१५३, १६२, १६८, १७३ श्वेतास्वर दिशस्यर ७२, ७६, ७७, 118, 120, 154, 105, 108,

२१= देखी दिशम्बर-स्वेतास्वर श्वेताश्वतर २४०, २७३ पटचक निरूपमा २४३ षटद दशैनसमुद्रयो ८४, १०, १०३. स्ट्र, २७४ गुणस्वटीका ६० योडशक २४६, २४८, २६३ संकलनात्मक 103 संकल्पशक्ति संबंह ५९ संघराज्य ५३ संघमंस्था ४० संन्यास 3= सप्रदाय **₹**= संबंध चार ४९ संयोग १८० संयोगी १८८ संस्कृति ३९ श्रीर धर्म ६ सन्त संस्कृति ३६ सत्ता ७४ सत्तायोग १४२ सत्त्व १४२ सद्धमंबाद २२३ सम्तवाल सन्तान 203 सन्दिख २०२, २०६ सन्धायसंभाषा २२१, २२२ सक्रिकपं १०७, १५२ सन्मति ७९, ८५, १२०, १४८, २१३ सम्मति दोका ७६, ७७, १२०, १४६, 149, 100, 150 सपक्षसम्ब १८४

समन्तमद् ६६, ११६-१२१, १३२. १४६, १५३, १५४, २१३, २७२ समभिक्द ५९ समराईख कडा २६६ समवाय समवायांग 228 समवायी 355 समाज ३०, ३३ 'समाज को वदली' ३० समाधि 230 समाधिराज 388 समालोचक 6.9 समाजोचना 53 सरमापा 23.1 सर्वजवाद 124-132 सर्वदर्शनसंप्रह = १, १०१, १०६. १२३, १४०, २५४, २७४ सर्वपार्थेद २१२ सर्वार्थ[सिब्रि] १३५, १३७, १५८ सविकल्पक ७४, १५७ सम्बंभिचारी २०२ सांच्य ४१,७२,७२,७५, १०५ इ०७, १२६, १२७, १३२, १३७, 185, 188, 152, 150, 104, 148, 148, 840, 758, 248, २५५, २६५, २७४ सांक्ष्यकारिका ६८, १३३, १५१, १५५ 944, 942, 964, 982 सांस्यत[स्वकीमदी] १५१ सांख्यवर्शन २३३, २७१ सांख्यपरिवाजक ४० सांख्यप्रकिया २४८ सांख्ययोग ७२,७५,१०२,१२५,१३३, 281,148,140

सांख्यस् 🗐 १५५, १६३, २४१ सांप्रदायिकता अने तेना प्रावाओने दिग्दर्शन ९७ सांच्यवहारिक १५६ ₹७, ७२, साक्षास्कार साधना 238 साधनाभास १९६ साधस्य १६६, २०७, २०= साध श्रीर सेवा ४६ स्राध्य 960 साध्यसम 128 सामद 989 सामध्ययोग २६६ सामाजिक 20 सामान्यावबोध विशेष विचार ७२ सामदायिक वृत्ति ६ सारनाथ ₹5 सि[दान्त]चन्द्रो[दय] ११म सिवसेन १६, ११४, ११६-१२१, 137, 184, 184, 143, 148, 14E-160, 100, 1E4, 184-१९७, २०६, २०८, २०९, २१३, २६५, २९७, २२२, २६६ श्रीर जैन दार्शनिक २०४ श्रीर सर्वदर्शनसंग्रह २०४ शादि जैन तार्किक २७० आदि जैन कवि २७० श्चादि जैन स्तुतिकार २७० श्राद्य जैन वादी २७४ सिद्धसेनगन्बहस्ति ७६ सिद्धान्त संहिता २४% सिवि विनिधय ५५

सिद्धि निश्वय टी का म०, २१३, २२१ सि वि राजवाडे २४३ सीमन्बर १८७ सुवारक ३३ स्रगह १०१ सहीरोबा खंबिये २४५ सब्द्रतांस १००, १४१, २४५ सूत्रधार ५९ सेकेड बुक्स ऑफ भी इष्ट २३५ सेरवरवादी सोकेटीस २४ सीमान्तिक ८३, १५४ स्कन्द्रम्स २७० स्थानांग २४६ स्पष्ट १५६ स्पष्टता १०७ रफटा घाँमिधमंकोपञ्यास्या] 130. 128, 110 स्काद ३०७ स्यति १६३, १६५, १६९ स्मृतिव्रमोष ५५, १०७ स्मृतियामाण्य १६६, १६० स्याद्वादम[आरी] ३० E4, 86, 14E, स्याद्वादर् स्नाकर 149, 149, 148, 100, 101. 152, 154, 144, 145 स्वपस्प्रकाशकता ११०-११२ स्वयस्थनासक ११६ स्वमकाश ११०, ११५ स्वमत्यका ११० स्वयंभस्तीय २७२ स्वग 585

स्वसंवित्ति ११८, १५२ स्वसंवेदन ११६, १५३ 355 स्वासासी ११५ स्वार्थव्यवसायात्मक १२० हंसविजयजी ७६ हठयोग २४४, २५० इठयोग प्रदीपिका २३७, २४४ हरिसद मह. १०३, १४५, २३१, २४६-२४८, २५७, २६३, २७४ की योगमार्गर्में नयी दिशा २६३ हिन्द्धमं १५ हेत १७४, १८०-१८५, १८६, १६६ के सप १८४ के प्रकार १८८ हेत्रफलभाव १०७ हेतुबिन्द्र =०, १६५; १=४ विवरस ६० हेत्वि[न्द्र हो[का] १६५, १७३, १७५ हेनुविडम्बनोपाय १७, १८ हेरबामास १६०, १६७ २०६ हेसचन्त्र ७७, ११३-११५,१२०, १२३, १३२, १३७, १३०, १४२-184, 140, 128, 141-144, १६५, १६९, १७३, १७८-१८२, 164-187, 184-194, 186-200, 201, 204, 280, 291, २१म, २२७, २२९, २४७, २५०, 505 हेमचन्द्र-धातुपाठ २३० हेमश ब्दानुशासनस् १३५, २१२, 电影器

## द्वितीय खगड



## जैन धर्म ग्रौर दर्शन

लिंग मीर वर्ग कि

# भगवान् पार्श्वनाथ की विरासत ।

manufacture to the part of the property of the party of t

[ एक ऐतिहासिक अध्ययन ]

वर्तमान जैन परंपरा भगवान महाबीर की विरासत है। उनके खाचार-विचार की छाप इसमें अनेक रूप से प्रकट होती है, इस बारे में तो किसी ऐतिहासिक को सन्देह था ही नहीं। पर महाबीर की श्राचार विचार की परंपरा उनकी निजी निर्मित है-जैसे कि बौद्ध परंपरा तथागत बुद्ध की निजी निर्मित है-या वह पूर्ववर्ती किसी तपस्वी की परंपरागत विरासत है ! इस विषय में पाञ्चात्व ऐति-हासिक बुद्धि चुप न थी । जैन परंपरा के लिये अद्धा के कारण जो बात असन्दिग्ध थी उसी के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि से एवं ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करनेवाले तटस्य पाश्चात्व विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया कि, पारवनाथ आदि पूर्ववर्ती तीर्थकरों के अस्तित्व में क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ? इस प्रश्न का माकल जवाब तो देना चाहिए था जैन विद्वानों को, पर वे वैसा कर न सके। श्रास्तिर को डॉ॰ याकोबी जैसे पाञ्चात्य ऐतिहासिक ही आगे आए, और उन्होंने ऐति-इासिक दृष्टि से छानबीन करके अकाट्य प्रमाशों के आधार पर बतलाया कि, कम से कम पारवनाथ तो ऐतिहासिक हैं ही । इस विषय में याकोशी महाशय ने जो प्रमाण बतलाए उनमें जैन जागमों के जातिरिक्त बीद पिटक का भी समावेश होता है । बौद्ध पिटकगत उल्लेखों से जैन ग्रागमगत वर्णनों मा मेल बिठावा गया तम ऐतिहासिकों की प्रतीति हदतर हुई कि, महाबीर के पूर्व पार्श्वनाथ अवस्य हुए हैं। जैन श्रागमों में पार्श्वनाथ के पूर्ववर्ती बाईस तीर्थकरों का वर्शन श्राता है। पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा मात्र पौराणिक है। उसमें ऐतिहासिक प्रमाखौ की कोई गति अभी वो नहीं दिखती।

१. डॉ॰ याकोबी : "That Parsva was a historical person, is now admitted by all as very probable."

<sup>-</sup>Sacred Books of the East, Vol. XLV, Introduction, pp. XXI-XXXIII

याकोशी द्वारा पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता स्थापित होते ही विचारक और गवेषक को उपलब्ध जैन आगम अनेक वातों के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महस्व के जॉन पड़े और वैसे लोग इस दृष्टि से भी आगमों का अध्ययन-विवेचन करने लगे। फलतः कतिपय भारतीय विचारकों ने और विशेषतः पाश्चात्य विद्वानों ने उपलब्ध जैन आगम के आधार पर अनेकिषध ऐतिहासिक सामग्री इकड़ी की और उसका यत्र-तत्र प्रकारान भी होने लगा। अब तो धीरे-धीरे खढ़ और अद्याल जैन वर्ग का भी ध्यान ऐतिहासिक दृष्टि से श्रुत का अध्ययन करने की ओर जाने सगा है। यह एक सन्तोष की बात है।

प्रस्तुत लेख में उसी ऐतिहासिक दृष्टि का आअय लेकर विचार करना है कि, भगवान महावीर को जो आचार-विचार की आप्यात्मिक विरासत मिली वह किस-किस रूप में मिली और किस परंपरा से मिली १ इस प्रश्न का संद्येप में निश्चित उत्तर देने के बाद उसका स्पष्टीकरण कमशः किया जाएगा। उत्तर यह है कि, महावीर को जो आप्यात्मिक विरासत मिली है, वह पार्श्वनाय की परंपरागत देन है। यह विरासत मुख्यतया तीन प्रकार की है—(१) संघ (२) आचार और (३) अत।

बद्यि उपलब्ध आगमों में कई आगम ऐसे हैं कि जिनमें किसी न किसी रूप में पारवनाथ या उनकी परंपरा का सूचन हुआ है। परन्तु इस लेख में मुख्यतया पाँच र आगम, जो कि इस विषय में अधिक महस्व रखते हैं, और जिनमें अनेक पुरानी वार्त किसी न किसी प्रकार से यथार्थ रूप में सुरिह्तुत रह गई हैं, उनका उपयोग किया जाएगा। साथ ही वौद्ध पिटक में पाए जानेवाले संवादी उल्लेखों का तथा नई खोज करनेवालों के द्वारा उपस्थित की गई सामग्री में से उपयोगी अंश का भी उपयोग किया जाएगा।

दिगंबर-श्वेतांवर दोनों के अंयों में वर्णित है कि, पाश्वेनाथ का जन्म काशी—वनारस में हुआ और उनका निर्माण सम्मेतशिखर वर्तमान पाश्वेनाथ पहाड़—पर हुआ। दोनों के चरित्र-विषयक साहित्य से इतना तो निर्विवाद मालूम होता है कि पाश्वेनाथ का धर्म-प्रचार-चेत्र पूर्व मारत—खास कर गंगा के उत्तर और दिवाण भाग—में रहा। खुद पाश्वेनाथ को विहार भूमि को सोमा का निश्चित निर्देश करना अभी संभव नहीं, परन्तु उनकी शिष्य परंपरा, जो पाश्वापित्यक कहलाती है, उसके विहार चेत्र की सीमा जैन और वीद अंथों के आधार पर, अस्पष्ट रूप में भी निर्दिष्ट की जा सकती है। अंगुत्तरनिकाय नामक

२- श्राचारांग, स्वकृतांग, स्थानांग, मगवती ग्रीर उत्तराध्ययन।

बौद प्रस्थ में बतलाया है कि, क्प नाम का शाक्य निर्प्रस्थावक था। 3 इसी मूल मुत्त की ग्रष्टकथा में बप्प को गीतम बुद का चाचा कहा है। बप्प बुद का समकालीन कपिलवस्त का निवासी शाक्य था। कपिलवस्त नेपाल की तराई में है। नीचे की श्रोर रावती नदी-जो बौद बत्यों में अचिरावती नाम से प्रसिद्ध है, जो इरावती भी कहलाती है - उसके तट पर आवस्ती नामक प्रसिद्ध राहर था, जो आजकल सहटमहट कहलाता है। आवस्ती में पारमंनाय की परंपरा का एक निर्मन्य केशी था, जो महावीर के मुख्य शिष्य गौतम से मिला था? । उसी केशी ने पएसी नामक राजा को और उसके सारिथ की धर्म प्राप्त कराया था । जैन अग्रागमगत सेयविया ही बीद पिटकों की सेतव्या जान पड़ती है, जो आवस्ती से दूर नहीं । वैशाली, जो मुजफरपुर जिले का त्राजकल का बसाद है, और स्त्रियकुएड जो वासुकुएड कहलाता है तथा वाणिज्य-प्राम, १° जो बनिया कहलाता है, उसमें भी पार्श्वापत्यिक मौजूद थे, जब कि महावीर का जीवनकाल श्राता है। महावीर के माता-पिता मी पाश्वांपत्यिक कहे गए हैं 1 उनके नाना चेटक तथा वह भाई नन्दीवर्धन आदि पारवापत्यिक रहे हों तो ब्राह्मर्य नहीं । गंगा के दक्किए राजयही था, जो ब्राजकल का राजगिर है । उसमें जब महाबीर धर्मीपदेश करते हुए स्राते हैं तब तुंगियानिवासी पारवांपत्यिक आवकों और पार्श्वापत्यिक थेरों के बीच हुई धर्म चर्चा की बात गौतम के द्वारा

The Dictionary of Pali Proper Names, Vol II, P. 832.

एकं समयं भगवा सक्केमुं विहरति कपिलवर्श्वस्मि श्रथ स्त्रो वप्पो सक्को निगरठसावगो इ० ॥—श्रंगुत्तरनिकाय, चतुक्कनिपात, वग्ग ५ ।

४. श्री नन्दलाल हे : The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, P. 189.

५. उत्तराध्ययनस्त्र, ग्र० २३ ।

६. रायपसेगृह्य ( पं० वेचरदासजी संपादित ), पृ० ३३० आदि ।

७. देखो उपर्युक्त ग्रन्थ, ए० २७४।

इ. १० देखो—वैशाली अभिनन्दन प्रत्य, पू० ६२; आ० विजय-कल्याणसूरि कृत अमण्मगयानमहावीर में विहारस्थलनामकोष; The Geographical Dictionary of Ancient and Medineval India.

११. समग्रस्स गां भगवत्रो महावीरस्स ग्रम्मापिवरी पासावविज्ञसमग्रोवासगा वावि होत्था ।—श्राचारांग, २, भावचूलिका ३, सूत्र ४०१ ।

सुनते हैं 1 तुंगिया राजग्रह के नजदीक में ही कोई नगर होना चाहिये, जिसकी पहचान ख्राचार्य विजयकल्या ग्यहरि आधुनिक तुंगी गाम से कराते हैं 7 3 ।

बचे-खुचे ऊपर के ब्रिति ब्रह्म वर्णनों से भी इतना तो निष्कर्ष इम निर्विवाद रूप से निकाल सकते हैं कि, महावार के अमण ब्रीर धर्मापदेश के वर्णन में पाए जाने वाले गंगा के उत्तर दिख्य के कई गाँव-नगर पार्श्वनाय की परम्परा के निर्विधों के भी विहार दोन एवं धर्मप्रचार-दोन रहे। इसी से हम जैन ब्रागमों में यनतन यह भी पाते हैं कि, राजयही ब्रादि में महावीर की पार्श्वापत्यिकों से भेंट हुई।

खुद बुद अपनी बुद्धत्व के पहले की तपक्षयां और चर्या का जो वर्ग्यन करते हैं उसके साथ तत्कालीन निर्मय आचार " का हम जब मिलान करते हैं, किपिलवस्त के निर्मय आवक यूप शाक्य का निर्देश सामने रखते हैं तथा बौद्ध पिटकों में पाए जाने वाले लास आचार और तत्वज्ञान संबन्धी कुळ पारिमाधिक शब्द ", जो केवल निर्मय प्रवचन में हो पाए जाते हैं — इन सब पर विचार करते हैं तो ऐसा मानने में कोई लास सन्देह नहीं रहता कि, बुद्ध ने भले थोड़े

१५. पुर्गल, श्रासव, संवर, उपोसथ, सावक, उपासग इत्यादि ।

'पुग्गल' शब्द बीद पिटक में पहले ही से जीव-व्यक्ति का बोधक रहा है।

(मिक्सिमिनिकाय ११४)। जैन परम्परा में वह शब्द सामान्य रूप से जह
परमासुत्रों के अर्थ में रूद हो गया है। तो भी भगवती, दशवैकालिक के प्राचीन
स्तरों में उसका बीद पिटक स्वीकृत अर्थ भी सुरक्ति रहा है। भगवती के
द-१०-३६१ में गौतम के प्रश्न के उत्तर में महाबोर के मुख से कहलावा है

कि, जीव 'पोग्गली' भी है और 'पोग्गल' भी। इसी तरह भगवती के २०-२

में जीवतन्त्र के अभिवचन—पर्यायरूप से 'पुग्गल' पद आवा है। दशवैकालिक
५-१-७३ में 'पोग्गल' शब्द 'मांस' अर्थ में प्रयुक्त है, जो जीवनधारी के
शरीर से संबंध रखता है। ध्यान देने पोग्य बात यह है कि वह शब्द जैनबौद्ध
अत से मिन्न किसी भी प्राचीन उपलब्ध अत में देखा नहीं जाता।

'श्रासव' और 'संवर' ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्धार्यक हैं। श्रासव चित्त या ख्रात्मा के स्लेश का बोधक है, जब कि संवर उसके निवारण एवं निवारणोपायका। ये दोनों शब्द पहले से बैन-खागम और बीद पिटक में समान

१२. भगवती, २, ५ ।

१३. अमराभगवान्महावीर, पु० ३७१।

१४. तुलना—दरावैकालिक, अ० ३, ५-१ और मिल्फिमनिकाय, महासिंहनादसुत्त ।

ही समय के लिये हो, पार्श्वनाथ की परंपरा को स्वीकार किया था। अल्यापक धर्मा-नन्द कौशाम्त्री ने भी अपनी अस्तिम पुस्तक 'पार्श्वनाथाचा चातुर्वाम धर्मे'

( पुरु २४, २६ ) में ऐसी ही मान्यता स्चित की है।

बुद्ध महायीर से प्रथम पैदा हुए और प्रथम ही नियांग प्राप्त किया। बुद्ध ने निर्मंथों के तपःप्रधान ग्राचारों की अवहेलना की है, और पूर्व पूर्व गुरुओं की वयां तया तत्वज्ञान का मार्ग छोड़ कर अपने अनुभव से एक नए विशिष्ट मार्ग की स्थापना की है, गृहस्य और त्यांगी संघ का नया निर्माग किया है; जब कि महावीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। महावीर का पितृषमं पाश्रांपत्यिक निर्मंथों का है। उन्होंने कहीं भी उन निर्मंथों के मौलिक ग्राचार एवं तत्वज्ञान की जरा भी अवहेलना नहीं की है; प्रत्युत निर्मंथों के परम्परागत उन्हीं ग्राचार विचारों को ग्रापनाकर ग्रापने जीवन के द्वारा उनका संशोधन, परिवर्षन एवं प्रचार किया है। इससे हमें मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि, महावीर पार्श्वनाय की

ग्रर्थं में ही प्रयुक्त देखे जाते हैं (तत्वार्याधिगम सूत्र ६-१, २,; ८-१ ; ६-१ ; त्यानांगसूत्र १ त्यान ; समवायांगसूत्र ५ समवाय ; मण्भिमनिकाय २ ।

'उपोसय' शब्द गृहस्थों के उपवत-विशेष का बोधक है, जो पिटकों में आता है ( दीधनिकाय २६ )। उसी का एक रूप पोसड़ या पोसध भी है, जो आगमी

में पहले ही से प्रयुक्त देखा जाता है ( उवासगदसास्रो )।

'सावग' तथा 'उवासग' ये दोनों शब्द किसी-न किसी रूप में पिटक ( दीवनिकाय ४ ) तथा आगमों में पहले ही से प्रचलित रहे हैं। यदापि बौद परम्परा में 'सावग' का अर्थ है 'बुद के साखात भिद्ध शिष्य' (मिन्सिमनिकाय ३ ), जब कि जैन परम्परा में वह 'उपासक' की तरह गृहस्य अनुयायी अर्थ में ही प्रचलित रहा है।

कोई व्यक्ति ग्रहस्थाश्रम का त्याग कर मिन्नु बनता है तब उस अर्थ में एक बाक्य रूट है, जो पिटक तथा आगम दोनों में पाया जाता है। वह बाक्य है ''श्रगारस्मा अनगारियं पव्यजनित'' (महावस्मा), तथा ''श्रगाराओं अस्मगारियं

पञ्चइत्तप्" ( भगवती ११-१२-४३१ )।

यहाँ केवल नमूने के तीर पर थोड़े से शब्दों की तुलना की है, पर इसके विस्तार के लिए और भी पर्याप्त गुजाइश है। ऊपर सचित शब्द और अर्थ का साहश्य खासा पुराना है। वह अकरमात् हो ही नहीं सकता। अतएव इसके मूल में कहीं नकहीं जाकर एकता खोजनी होगी, जो संमवतः पार्श्वनाथ की परम्परा का ही संकेत करती है।

१६. मन्भिमनिकाय, महासिंहनादसुत्त ।

परम्परा में ही दीक्षित हुए—फिर मले ही वे एक विशिष्ट नेता बने । महाबीर तत्कालीन पार्श्वापत्मिक परंपरा में ही हुए, इसी कारण से उनको पार्श्वनाथ के परंपरागत संघ, पार्श्वनाथ के परंपरागत आचार-विचार तथा पार्श्वनाथ का परम्परागत श्रुत विरासत में मिले, जिसका समर्थन नीचे लिखे प्रमाणों से होता है। संघ—

भगवती १-६-७६ में कालासवेसी नामक पाश्वांपत्यिक का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि, वह किन्हीं स्थिवरों से मिला और उसने सामायिक, संयम, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, विवेक आदि चरित्र संवन्धी मुद्दों पर प्रश्न किए। स्थिवरों ने उन प्रश्नों का जो जवाब दिया, जिस परिभाषा में दिया, और कालासवेसी ने जो प्रश्न जिस परिभाषा में किए है, इस पर विचार करें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, वे प्रश्न और परिभाषाएँ सब जैन परिभाषा से ही सम्बद्ध हैं। येरों के उत्तर से कालासवेसी का समाधान होता है तब वह महावीर के द्वारा नवसशोधित पंचमहाबत और प्रतिक्रमखर्थमें को स्वीकार करता है। अर्थात् वह महावीर के संय का एक सम्य बनता है।

भगवती ५-६-२२६ में कतिपय थेरों का वर्णन है। वे राजगृही में महावीर के पास मर्यादा के साथ जाते हैं, उनसे इस परिमित लोक में अनन्त रात-दिन और परिमित रात-दिन के बारे में प्रश्न पूछते हैं। महावीर पार्श्वनाथ का हवाला देते हुए जवाब देते हैं कि, पुरिसादाखीय पार्श्व ने लोक का स्वरूप परिमित ही कहा है। फिर वे अपेदामेद से रात-दिन की अनन्त और परिमित संख्या का खुलासा करते हैं। खुलासा सुनकर थेरों को महावीर को सर्वज्ञता के विषय में मतीति होती है, तब वे बन्दन-नमस्कारपूर्वक उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, अर्थात् पंच महावतों और समितिकमणवर्म के अंगोकार द्वारा महावीर के संघ के अंग बनते हैं।

समयती ६-३२-३७८, ३७६ में गांगेय नामक पाश्वांपत्पिक का वर्गान है। वह वाणिज्यमाम में महावीर के पास जाकर उनसे जीवों की उत्पक्तिच्युति आदि के बारे में प्रश्न करता है। महाबीर जवाब देते हुए प्रथम ही कहते हैं कि, पुरिसादाणीय पाश्वं ने लोक का स्वरूप शाश्वत कहा है। इसी से में उत्पक्तिच्युति आदि का खुलासा अमुक प्रकार से करता हूँ। गांगेय पुनः प्रश्न करता है कि, आप जो कहते हैं वह किसी से मुनकर या स्वयं जानकर १ महावीर के मुख से यहाँ कहलाया गया है कि, में केवली हूँ, स्वयं ही जानता हूँ। गांगेय को सर्वहता की प्रतीति हुई, फिर वह चातुर्योगिक धर्म से पंचमहावत स्वीकारने की अपनी

इच्छा प्रकट करता है श्रीर यह श्रन्त में सप्रतिक्रमण पंच महावत स्वीकार करके महाबीर के संघ का श्रंग बनता है।

सूत्रकृतांग के नालंदीया अध्ययन (२-७-७१, ७२, ८१) में पारवांगत्यिक उदक पेदाल का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि, नालंदा के एक आवक लेप की उदकशाला में जब गीतम थे तब उनके पास वह पारवांपत्यिक आया और उसने गीतम से कई प्रश्न पुछे। एक प्रश्न यह था कि, तुम्हारे कुनार-पुत्र आदि निर्मय जब गृहस्थों को स्थूल वत स्वीकार कराते हैं तो यह क्या सिद नहीं होता कि निर्मय जब गृहस्थों को स्थूल वत स्वीकार कराते हैं तो यह क्या सिद नहीं होता कि निर्मय कि सिवाय अन्य हिंसक प्रवृत्तियों में स्थूल वत देनेवाले निर्मयों की अनुमति है ? अमुक हिंसा न करो, ऐसी प्रतिश्चा कराने से यह अपने आप फलित होता है कि, वाकी की हिंसा में हम अनुमत हैं—इत्यादि प्रश्नों का जवाब गौतम ने विस्तार से दिया है। जब उदक पेदाल को प्रतीति हुई कि गौतम का उत्तर स्थुक्तिक है तब उसने चतुर्यामधर्म से पंचमहावत स्वीकारने की इच्छा प्रकट की। किर गौतम उसको अपने नायक शातपुत्र महावीर के पास ले जाते हैं। वहीं उदक पेदाल पंचमहावत सप्रतिक्रमस्थार्थ को अंगीकार करके महावीर के संय में सम्मिलित होता है। गौतम और उदक पेदाल के बीच हुई विस्तृत चर्चा मनोरंजक है।

उत्तराच्ययन के २३ वें ब्राध्ययन में पाश्वांपत्थिक निर्माध केशी और महावीर के मुख्य शिष्य इन्द्रभृति—दोनों के भावस्ती में मिलने की और ब्राचार-विचार के कुछ मुद्दों पर संबाद होने की बात कही गई है । केशी पाश्वांपत्थिक प्रभाव-याली निर्माध रूप से निर्दिष्ट हैं; इन्द्रभृति तो महावीर के प्रधान और साद्मात् शिष्य ही हैं । उनके बीच की चर्चा के विषय कई हैं, पर यहाँ प्रस्तुत दो हैं । केशी गौतम से पूछते हैं कि, पाश्वंनाथ ने चार याम का उपदेश दिया, जब कि वर्धमान—महावीर ने पाँच याम—महावत का, सो क्यों शहसी तरह पाश्वंनाथ ने सचेल—सवल धर्म वतलाया, जब कि महावीर ने ब्रचेल—अवसन धर्म, सो क्यों शहसके जवाब में इन्द्रभृति ने कहा कि, 'क तत्वहाध से चार याम और पाँच महावत में कोई ब्रन्तर नहीं है, केवल वर्तमान युग की कम और उलटी समक्त देखकर ही महावीर ने विशेष शुद्धि की हिष्ट से चार के स्थान में पाँच महावत का उपदेश किया है । और मोच का वास्तविक कारण तो ब्रान्तर जान, दर्शन और शुद्ध चारित्र ही है, वस्त्र का होना, न होना, यह तो लोकहाध है । इन्द्रभृति के मूलगामी जवाब की सथार्थता देखकर केशी वंचमहावत स्वीकार करते हैं; और इस तरह महावीर के संघ के एक ब्रंग बनते हैं । कपर के थों में उद्धरण इतना सममने के लिए पर्याप्त हैं कि महाबीर और उनके शिष्य इन्द्रभृति का कई स्थानों में पाश्वांपत्यिकों से मिलन होता है। इन्द्रभृति के खलावा ख्रन्य भी महावीर शिष्य पाश्वांपत्यिकों से मिलने हैं। मिलाप के समय ख्रापस में चर्चा होती है। चर्चा मुख्य रूप से संयम के जुदे-जुदे खंग के खर्थ के बारे में एवं तत्वज्ञान के कुछ मन्तव्यों के बारे में होती है। महाबोर बवाब देते समय पाश्वांनाय के मन्तव्य का खाधार भी लेते हैं और पाश्वंनाय को 'पुरिसादागीय' ख्रयांत् 'पुरुषों में ख्रादेय' जैसा सम्मानसूचक विशेषण देकर उनके प्रति हार्दिक सम्मान स्चित करते हैं। ख्रीर पाश्वं के प्रति निद्या रखनेवाले उनकी परंपरा के निर्धायों को ख्रयनी ख्रीर ख्राक्ट करते हैं। पाश्वंपत्यिक भी महाबीर को ख्रयनी परीक्षा में खरे उतरे देखकर उनके संघ में दालिख होते हैं ख्रयांत् वे पाश्वंनाय के परंपरागत संघ ख्रीर महाबीर के नवस्थापित संघ—दोनों के संघान में एक कड़ी बनते हैं। इससे यह मानना पड़ता है कि, महाबीर ने जो संघ रचा उसकी भित्ति पाश्वंनाय की संघ-परंपरा है।

बचापि कई पारवापित्वक महाबीर के संघ में प्रविष्ट हुए, तो भी कुछ पाश्वांपत्यिक ऐसे भी देखे जाते हैं. जिनका महावीर के संघ में सम्मिखित होना निर्दिष्ट नहीं है। इसका एक उदाहरण भगवती २-५ में यो है-तुंगीया नामक नगर में ५०० पार्खांपत्यिक श्रमण प्रधारते हैं । वहाँ के तत्त्वज्ञ श्रमणोपासक उनसे उपदेश मनते हैं। पाश्वांपत्यिक स्थविर उनको चार याम श्रादिका उपदेश करते हैं । आवक उपदेश से प्रसन्न होते हैं श्रीर धर्म में स्थिर होते हैं । बे स्थिविरों से संबम, तप ब्राहि के विषय में तथा उसके पल के विषय में प्रश्न करते हैं। पार्श्वापत्यिक स्थविरों में से कालियपत्त, मेहिल, ग्रानन्दरक्खिय ग्रीर कासव ये - चार स्थविर अपनी-अपनी हाष्टि से जवाब देते हैं। पाश्वांपत्पिक स्थविर और पारवांपत्यिक अमगोपासक के बीच तंगीया में हए इस प्रश्नोत्तर का हाल इन्द्रभृति राजग्रही में सुनते हैं श्रीर फिर महाबीर से पूछते हैं कि - "क्या ये पार्वापत्यिक स्थविर प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं ?" महावीर स्पष्टतया कहते हैं कि - 'वे समर्थ हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वह सच है; मैं भी वही जवाब देता।" इस संवादकथा में ऐसा कोई निर्देश नहीं कि, तुंगीयावाले पार्वांपरियक निर्मय या श्रमगोपासक महाबीर के संघ में प्रविष्ट हए । यदि वें प्रविष्ट होते तो इतने वर्षे पार्श्वांपत्थिक संघ के महाबीर के संघ में सम्मिलित होने की बात समकालीन या उत्तरकालीन आचार्य शायद ही भूलते।

यहाँ एक बात खास ध्यान देने योग्य है कि, पार्श्वापत्यिक अमग्र न तो

महावीर के पास ऋाए हैं, न उनके संघ में प्रविष्ट हुए हैं, फिर भी महावीर उनके उत्तर की सचाई थीर चमता को स्पष्ट स्वीकार ही करते हैं।

दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि, जो पार्श्वापत्यिक महाबीर के संघ में आए, वे भी महाबोर की सर्वज्ञता के बारे में पूरी प्रतीति कर लेने के प्रधात ही उनको विधिवत् बन्दन-नमत्कार - 'तिक्लुचे। आयाहिंग् प्रयाहिंग् वन्दामिं — करते हैं; उसके पहले तो वे केवल उनके पास शिष्टता के साथ आते हैं— 'श्वदर-मामंते टिक्का'।

पाइवैनाय की परंपरा के त्यागी और ग्रहस्थ व्यक्तियों से संक्रिय रखने वाली, उपलब्ध आममों में जो कुछ सामग्री है, उसको योग्य रूप में सकलित एवं व्यवस्थित करके पाइवैनाय के महावीर-कालीन संघ का सारा चित्र पं० दलसुख मालविग्या ने अपने एक अम्यासपूर्ण लेख में, बीस वर्ष पहले खींचा है जो इस प्रसंग में खास द्रष्टव्य है। यह लेख 'जैन प्रकाश' के 'उत्यान महावीरोक' से ख्या है।

#### आचार-

श्रव हम श्राचार की विरासत के प्रश्न पर श्राते हैं। पाश्वीपत्थिक निर्प्रथों का श्राचार वाह्य-श्राम्यन्तर दो रूप में देखने में श्राता है। श्रानगारत्व, निर्प्रथल, सचेलत्व, शीत, श्रातप श्रादि परिषह-सहन, नाना प्रकार के उपवास तर श्रीर मिद्याविधि के कठोर नियम इत्यादि बाह्य श्राचार हैं। सामायिक समत्व या सममाव, पचक्त्वाग् —त्याग, संयम—इन्द्रियनियमन, संवर—कपायनिरोध, विवेक - श्रालिसता या सदसद्विवेक, व्युत्सर्ग-ममत्वत्याग, हिंसा श्रसत्य श्रदत्तादान श्रीर बहिद्यादाग् से विराति इत्यादि श्राम्यन्तर श्राचार में सम्मिलित हैं।

पहले कहा जा चुका है कि, बुद्ध ने ग्रहत्याग के बाद निर्मंथ आचारों का भी पालन किया था। बुद्ध ने अपने द्वारा आचरण किए गए निर्मंथ आचारों का जो संदोष में संकेत किया है उसका पाश्वांपत्यिक निर्मंथों की चर्या के उपलब्ध वर्णन के साथ मिलान करते हैं । एवं महाबीर के द्वारा आचरित वाग्र चर्या के साथ मिलान करते हैं । सन्देह नहीं रहता कि, महाबीर को निर्मंथ या अनगार धर्म की बाह्य चर्या पाश्वांपत्यिक परंपरा से मिली है— भले ही उन्होंने उसमें देशकालानुसारी थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया हो। आध्यन्तर आचार भी भगवान महाबीर का वहीं है जो पाश्वांपत्यिकों में भचलित था। कालासवेसीपुत्त

१= देखो-नोट नं० १४।

१६. ग्राचारांग, ग्र॰ ६ ।

जैसे पारवांपत्यिक आम्यन्तर चरित्र से संबद पारिभाषिक राज्दों का जब अर्थ पृद्धते हैं तब महावीर के अनुयायी स्थविर वही जवाब देते हैं, जो पारवांपत्यिक परंपरा में भी प्रचलित था।

निग्रंथों के बाह्य-ब्राम्यंतर ब्राचार-चारित्र के पाश्वपरंपरा से विरासत में मिलने पर भी महाबीर ने उसमें जो सुधार किया है वह भी खागमों के विश्वसनीय प्राचीन स्तर में सुरक्ति है। पहले संघ की विरासतवाले वर्णन में हमने सचित किया हो है कि, जिन जिन पारवांपत्विक निर्प्रयों ने महावीर का नेतृत्व माना उन्होंने संप्रतिक्रम्या पाँच महावत स्वीकार किए । पार्श्वनाथ की परंपरा में चार याम थे, इसलिए पारवेनाथ का निर्प्रथम चातुर्याम कहलाता था। इस बात का समर्थन बौद्ध पिटक दीवनिकाय के सामञ्ज्ञकलसत्त में आए हुए निर्मय के 'चात-याम-संबर-संबतो' इस विशेषण से होता है। यदापि उस सूत्र में शावपुत्र महाबीर के मुख से चातुर्याम धर्म का वर्णन भीद्र पिटक-संप्राहकों ने कराया है, पर इस अंश में वे भ्रान्त जान पडते हैं। पाश्वापत्यिक परंपरा बुद्ध के समय में विद्यमान भी थी और उससे बुद्ध का तथा उनके कुछ ग्रनुवायियों का परिचय भी था. इसलिये वे चात्यांम के बारे में ही जानते थे। चात्यांम के स्थान में पाँच यम या पाँच महाबत का परिवर्तन महाबीर ने किया, जो पारवापित्यकों में से ही एक थे। यह परिवर्तन पारवांपत्यिक परंपरा की हाष्टि से भले ही विशेष महत्त्व रखता हो, पर निर्धन्य मिछ्न इतर समकालीन बीद जैसी अमण परंपराख्ये के लिए कोई खास प्यान देने योग्य वात न थी। जो परिवर्तन किसी एक फिरके की आन्तरिक वस्तु होती है उसकी जानकारी इतर परम्पराश्रों में वहधा तुस्त नहीं होती । बुद के सामने समर्थ पार्श्वापत्यिक निग्रंथ ज्ञातपत्र महावीर ही रहे, इसलिए बौद्ध ग्रंथ में पार्श्वापत्यिक परंपरा का चात्र्याम धर्म महावीर के मुख से कहलाया जाए तो वह स्वाभाविक है। परस्त इस वर्णन के ऊपर से इतनी बात निर्विवाद साबित होती है कि, पार्श्वापत्थिक निर्मन्य पहले चातुर्याम धर्म के अतु-बायी थे, श्रीर महावीर के संबन्ध से उस परंपरा में पंच बम दाखिल हुए । दूसरा मुधार महावीर ने सप्रतिक्रमण धर्म दाखिल करके किया है, जो एक निर्मत्य परम्परा का ज्ञान्तरिक सुधार है। सम्भवतः इसीलिए बौद ग्रन्थों में इसका कोई निदेश नहीं।

बौद प्रत्यों में "प्रमुकाश्यप के द्वारा कराए गए निर्प्रत्य के वर्णन में 'एकशाटक' विशेषण आता है; 'अचेल' विशेषण आजीवक के साथ आता है। निर्प्रत्य का 'एकशाटक' विशेषण मुख्यतया पाश्योपत्यिक निर्प्रत्य की और

२०. श्रंगुत्तरनिकाय, छक्कनिपात, २-१।

ही संकेत करता है। हम आचारांग में वर्शित और सबसे अधिक विश्वसनीय महाबीर के जीवन-ग्रंश से यह तो जानते ही हैं कि महाबीर ने गृहत्याग किया तत्र एक वस्त्र चेत घारण किया था। क्रमशः उन्होंने उसका हमेशा के वास्ते त्याग किया, और पूर्णतया अचेताल स्वीकार किया 1 उनकी यह अचेताल भावना मूलगत रूप से हो या पारिपार्श्विक परिस्थिति में से ब्रह्स कर आत्मसात् की हो, यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत नहीं ; प्रस्तुत इतना ही है कि, महाबीर ने सचेलत में से अचेलत्व की ओर कदम बढ़ाया। इस प्रकाश में हम बौदयन्यों में आए हुए निर्प्रन्थ के विशेषण 'एकशाटक' का तात्पर्य सरलता से निकाल सकते हैं। वह यह कि, पारवांपत्यिक परंपरा में निर्मन्यों के लिये मर्यादित वस्त्रवारण वर्जित न था, जब कि महावीर ने बल्लघारण के बारे में अनेकान्तदृष्टि से काम लिया। उन्होंने सचेखत्व ग्रीर ग्रचेखत्व दोनों को निर्यन्य संघ के लिए यथाराकि ग्रीर वयादचि स्थान दिया । स्राध्यापक धर्मानन्द कौशाम्त्री ने भी स्रपने 'पार्श्वनाथाचा चातुर्वाम धर्म' (पू॰ २०) में ऐसा ही मत दरसाया है। इसी से हम उत्तराध्ययन के केशी-गौतम-संवाद में ऋचेल और सचेल धर्म के बीच समन्वय पाते हैं। उसमें लास तौर से कहा गया है कि, मोच के लिये तो मुख्य और पारमार्थिक लिंग-साधन शान दर्शन-चारित्ररूप श्राध्यात्मिक सम्पत्ति ही है। श्रयेतत्व या सचेतत्व यह तो सौकिक-वास लिंगमात्र है, पारमार्थिक नहीं।

इस तात्पर्य का समर्थन भगवती आदि में वर्णित पाश्वांपत्यिकों के परिवर्तन से त्यष्ट होता है। महाबीर के संघ में दाखिल होनेवाले किसी भी पाश्वांपत्यिक निर्मंच के परिवर्तन के बारे में यह उल्लेख नहीं है कि, उसने सचेलत्व के स्थान में अचेलत्व स्वीकार किया; जब कि उन सभी परिवर्तन करनेवाले निर्मंधों के लिए निश्चित रूप से कहा गया है कि उन्होंने चार याम के स्थान में पाँच महात्रत और प्रतिक्रमण पर्म स्वीकार किया।

महाबीर के व्यक्तित्व, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और अनेकान्त दृति को देखते हुए ऊपर वर्णन की हुई सारी घटना का मेल मुसंगत बैठ जाता है। महाबद और प्रतिक्रमण का मुधार, वह अन्ताशुद्धि का मुधार है इसलिए महाबीर ने उस पर पूरा भार दिया, जब कि स्वयं स्वीकार किए हुए अवेलत्व पर एकान्त भार

११. गो चेविमेण वत्येग पिहिस्सामि तीस हेमते। से पारए आवकहाए एवं लु अग्रुपमिमयं तस्त ॥२॥ संवच्छरं साहियं मासं जं न रिकासि वत्यमं भगवं। अचेलए तन्नो चाइ तं वोसिन वत्यमग्रारे॥४॥ —आचारांग, १-६-१।

नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगा कि, आखिर अचेलत्व या सचेलत्व, यह कोई जीवन-शुद्धि की अन्तिम कसौटी नहीं है। इसीलिए उनके निर्मय संघ में सचेल और अचेल दोनों निर्मय अपनी-अपनी किच एवं शक्ति का विचार करके ईमानदारी के साथ परस्पर उदार माव से रहे होंगे। उत्तराज्ययन का वह संवाद उस समय की सूचना देता है, जब कि कमी निर्मन्यों के बीच सचेलत्व के बारे में सारासार के तारतम्य की विचारणा चली होगी। पर उस समन्यय के मूल में अनेकान्त हिंगे का जो यथाये प्राण स्यन्दित होता है वह महाबार के विचार की देन है।

पार्श्वापित्यक परंपरा में जो चार बाम थे उनके नाम स्थानांगसूत्र में याँ आते हैं; (१) सर्वप्राणातिपात—(२) सर्वमृषावाद—(३) सर्वप्रदत्तादान—ग्रीर (४) सर्वश्रह बादाग्—से विरमण २१। इनमें से 'बहि बादाग्य' का अर्थ जानना यहाँ प्राप्त है। नवांगीटीकाकार अभयदेव ने 'बहि बादाग्य' शब्द का अर्थ 'परिग्रह' स्चित किया है। 'परिग्रह से विरति' यह पाश्वांपत्यिकों का चौथा याम था, जिसमें अन्न का वर्जन अवश्य अभिमेत था २३। पर जब मनुष्यसुलम दुवंजता के कारण अन्न बादिरमण में शिथिलता आई और परिग्रह-विरित के अर्थ में रपष्टता करने की जरूरत मालूम हुई तब महावीर ने अन्न बादिरमण को परिग्रह विरमण से अलग स्वतंत्र यम रूप में स्वीकार कर के पाँच महावतों की भीध्मप्रतिज्ञा निर्मयों के लिए रखी और स्वयं उस प्रतिज्ञ-पालन के पुरस्कर्ता हुए। इतना ही नर्शों बल्कि चल-चला के जीवनकम में बदलनेवाली मनोवृत्तियों के कारण होनेवाले मानसिक, वाचिक, कायिक दोष भी महावीर को निर्मय-जीवन के लिए अत्यन्त अन्न को निर्मय को निर्मय चीवन में सतत वार्यित रखने की दृष्टि से प्रतिक्रमण धर्म को नियत स्थान दिया, जिससे कि प्रत्येक निर्मय सार्य-प्रातः अपने जीवन की शुटियों का निरीद्याण करे और लगे

२२. मिर्फिममा वावीसं अरहंता भगवंता चाउजामं धम्मं परण्वेति, तंरु— सञ्चातो पागातिवायात्रो वेरमग्रं, एवं मुसावायात्रो वेरमग्रं, सञ्चातो अदिआदागात्रो वेरमग्रं, सञ्चात्रो बहिद्धादागात्रो वेरमण् १।—स्थानाग, सूत्र २६६, पत्र २०१ आ।

२३. "बहिद्वादाणात्रो" ति बहिद्वा—मैधुनं पहित्रहविशेषः आदानं च परित्रहस्तयोर्द्वन्द्रैकत्वमथवा आदीयत इत्यादानं परिप्राक्षं वस्तु तच धर्मोपकर-ग्रामपि मयतीत्यत आह—बहिस्तात्-धर्मोपकरगाद् बहिर्यदिति । इह च मैधुनं परित्रहेऽन्तर्मवति, न सपरिग्रहीता योषिद् भुन्यत इति ।—स्थानांग, २६६ सूत्रहति, पत्र २०१ च ।

दोषों की आलोचनापूर्वक आयंदा दोषों से बचने के लिए शुद्ध संकल्प को हद करे। महावीर की जीवनचर्या और उनके उपदेशों से यह भली-मौति जान पड़ता है कि, उन्होंने स्वीकृत प्रतिशा की शुद्धि और अन्तर्जागृति पर जितना भार दिया है उतना अन्य चीजों पर नहीं। यही कारण है कि तत्कालीन अनेक पाथांपत्पिकों के रहते हुए भी उन्हों में से एक आतपुत्र महावीर ही निर्मय संघ के अगुवा रूप से या तीर्थंकर रूप से माने जाने लगे। महावीर के उपदेशों में जितना भार क्यायविजय पर है—जो कि निर्मय-जीवन का मुख्य साध्य है—उतना भार अन्य किसी विषय पर नहीं है। उनके इस कठोर प्रयक्ष के कारण ही चार याम का नाम स्मृतिशेष बन गया व पाँच महाजत संयमधर्म के जीवित अंग बने।

महाबीर के द्वारा पंच महाबत-धर्म के नए सुधार के बारे में तो श्वेताम्बर-दिगम्बर एकमत हैं, पर पाँच महाबत से क्या अभियेत है, इस बारे में विचारमेड अवश्य है। दिगंबराचार्य वटकेर का एक 'मृलाचार' नामक अन्य है-जो संप्रहातमक है—उसमें उन्होंने पाँच महामत का ध्यर्थ पाँच यम न बतलाकर केवल जैन-परंपरा परिचित पाँच चारित्र बतलाया है। उनका कहना है कि, महाबीर के पहले मात्र सामायिक चारित्र था, पर महावीर ने छेदीपस्थापन दाखिल करके सामायिक के ही विस्तार रूप से ग्रन्य चार चारित्र क्तलाए, जिससे महावीर पंच महात्रत-धर्म के उपदेशक माने जाते हैं। स्त्राचार्य वटकेर की तरह पुज्यपाद, अकलंक, आशाधर आदि सगमग सभी दिगवराचार्य और दिगंबर विद्वानों का वह एक ही अभिप्राय है " । निःसन्देह खेतांबर-परंपरा के पंच महाव्रतधर्म के खुलासे से दिगंबर परंपरा का तत्संबन्धी खुलासा जुदा पड़ता है। भद्रबाहकर्तृक मानी जानेवाली निर्युक्ति में मी छेदोपस्थापना चारित्र की दाखिल करके पाँच चारित्र महावीरशासन में प्रचलित किए जाने की कथा निर्दिष्ट है, पर यह कथा केवल चारित्रपरिगाम की तीवता, तीवतरता और तीवतमता के तारतम्य पर एवं भिन्न-भिन्न दीवित व्यक्ति के अधिकार पर प्रकारा बालती है, न कि समप्र निर्प्रथों के लिए श्रवश्य स्वीकार्य पंच महावतों के ऊपर। जब कि महाबीर का पंच महाबत-धर्म-विषयक सुधार निर्मय दीखा लेनेवाले सभी के लिए एक सा रहा, ऐसा भगवती ब्रादि अंथों से तथा बौद पिटक निर्दिष्ट 'सात-याम-संवर-संबुतो' र प्र हस विशेषण से फलित होता है । इसके समर्थन में प्रति-क्रमण धर्म का उदाहरण पर्याप्त है । महावीर ने प्रतिक्रमण धर्म भी सभी निर्मन्था

२४. देखो-पं॰ जुगल किशोर जी मुख्तार इत-जैनाचायों का शासनमेद, परिशिष्ट 'क'।

२५. "चातु-पाम-संवर-संवृती" इस विशेषण के बाद 'सब्ब-वारि-वारिती' इत्यादि

के लिए समान रूप से अनुशासित किया । इस प्रकाश में पंच महावत धर्म का अनुशासन भी सभी निर्धन्यों के लिये रहा हो, यही मानना पड़ता है । मूलाचार आदि दिगंबर परंपरा में जो विचारमेंद सुरचित है वह साधार अवश्य है, क्योंकि, खेतांबरीय सभी अन्य छेदोपस्थान सहित पाँच चारित्र का प्रवेश महावीर के शासन में बतलाते हैं । पाँच महावत और पाँच चारित्र ये एक नहीं । दोनों में पाँच की संख्या समान होने से मूलाचार आदि अन्यों में एक विचार सुरचित रहा तो खेतान्वर अन्यों में दूसरा भी विचार सुरचित है । कुछ भी हो, दोनों परंपराएँ पंच महावत धर्म के सुधार के बारे में एक-सी सम्मत हैं ।

वस्तुतः पाँच महाव्रत यह पाश्वांपत्यिक चातुर्याम का स्पष्टीकरण ही है। इससे यह कहने में कोई वाधा नहीं कि, महावीर की संयम या चारित्र की विरासत भी पाश्वंनाय की परंपरा से मिली है।

हम योगपरंपरा के खाठ योगांग से परिचित हैं। उनमें से प्रथम खंग यम है। पातंजल योगशास्त्र (२-३०, ३१ में ख्राहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अप्रिव्रह ये पाँच यम गिनाए हैं; साथ ही इन्हीं पाँच यमों को महावत भी कहा है—जब कि वे पाँच यम परिपूर्ण या जाति-देश-काल-समयानविच्छित्र हों। मेरा खयाल है कि, महावीर के द्वारा पाँच यमों पर अत्यन्त भार देने एवं उनको महावत के रूप से मान लेने के कारण ही 'महावत' शब्द पाँच यमों के लिए विशेष प्रसिद्धि में आया। आज तो यम या याम शब्द पुराने जैनशृत में, बौद्ध पिटकों में और उपलब्ध योगसूत्र में मुख्यतया सुरिचत है। 'यम' शब्द का उतना प्रचार अब नहीं है, जितना प्रचार 'महावत' शब्द का।

विशेषण ज्ञातपुत्र महावीर के लिए ज्ञाते हैं। इनमें से 'सव्य-वारि-वारितो' का अर्थ अहकथा के अनुसार श्री राहुल जी आदि ने किया है कि—'निगरुठ (निर्मन्थ) जल के व्यवहार का वारण करता है (जिससे जल के जीव न मारे जाएँ)।" (दीधनिकाय, हिन्दी अनुवाद, पृ० २१ । पर यह अर्थ अमपूर्ण है। जलवोधक "वारि" शब्द होने से तथा निर्मन्थ सचित्त जल का उपयोग नहीं करते. इस वस्तुरिधित के दर्शन से भम हुआ जान पड़ता है। यस्तुत: "सव्य-वारि-वारितों का अर्थ वही है कि—सब अर्थात् हिंसा आदि चारों पापकर्म के बारि अर्थात् वारस याने निषेध के कारण वारित अर्थात् विरत; याने हिंसा आदि सब पापकर्मों के निवारण के कारण उन दोषों से विरत । यही अर्थ अगले 'सव्य-वारि-युतो', 'सव्य-वारि-युतो' इत्यादि विशेषण में स्पष्ट किया गया है। वस्तुत: सभी विशेषण एक हो अर्थ को मिन्न-भिन्न मंगी से दरसाते हैं।

जब चार याम में से महावीर के पाँच महाबत और बुद्ध के पाँच शांख के विकास पर विचार करते हैं तब कहना पड़ता है कि, पार्श्वनाथ के चार याम की परंपरा का जातपुत्र ने अपनी दृष्टि के अनुसार और शाक्यपुत्र ने अपनी दृष्टि के अनुसार विकास किया है 25, जो अभी जैन और बौद्ध परंपरा में विरास्तक्त से विद्यमान है।

श्रत—

श्चव हम श्चन्तिम विरासत—अतसम्पत्ति—पर श्चाते हैं। श्वेतांवर-दिगंबर दोनों के वाङ्मय में जैन अत का द्वादशांगी रूप से निर्देश है। के श्चाचारांग श्चादि ग्वारह श्चंग श्चीर वारहवें दृष्टिवाद श्चंग का एक भाग चौदह पूर्व, ये विशेष प्रसिद्ध हैं। श्चागमों के प्राचीन समके जाने वाले भागों में जहाँ-जहाँ किसी के श्चनगार धर्म स्वीकार करने की क्या है वहाँ या तो ऐसा कहा गया है कि वह सामायिक श्चादि ग्यारह श्चंग पढ़ता है या वह चतुर्दश पूर्व पढ़ता है। के हमें इन उल्लेखों के ऊपर से विचार यह करना है कि, महावोर के पूर्व पार्श्वनाय या उनकी परंपरा की श्वत-सम्पत्ति क्या थी है श्चीर इसमें से महावीर की विरासत मिली वा नहीं है एवं मिली तो किस रूप में है

शास्त्रों में यह तो स्पष्ट ही कहा गया है कि, आचारांग आदि स्पारह अंगों

२६. अध्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी ने अन्त में जो "पार्श्वनाय चा चातुर्याम धर्म" नामक पुस्तक लिखी है उसका मुख्य उद्देश ही यह है कि, शाक्य-पुत्र ने पार्श्वनाथ के चातुर्यामधर्म की परंपरा का विकास किस किस तरह से किया, यह बतलाना।

२७. षट्खरडागम ( घवला टीका ), खरड १, पृष्ठ ६ : बारह अंगिगिनमा । समवायांग, पत्र १०६, सूत्र १३६ : दुवालसंगे गणिपिडगे । नन्दीसूत्र ( विजयदानसूरि संशोधित ) पत्र ६४ : अंगपविष्ठं दुवालसविद्दं परस्मुलं ।

२८ स्यारह श्रंग पहने का उल्लेख - भगवती २ १; ११-६ ज्ञाता धर्मकथा, श्रु० १२ । चौदह पूर्व पढ़ने का उल्लेख-भगवती ११-११-४३२, १७-२-६१७ ; ज्ञाताभर्मकथा, श्रु० ५ । ज्ञाता० श्रु० १६ में पासडवी के चौदह पूर्व पढ़ने का व द्रीपदी के स्यारह श्रंग पढ़ने का उल्लेख है । इसी तरह ज्ञाता० २-१ में काली साच्ची वन कर स्यारह श्रंग पढ़ती है, ऐसा वर्णन हैं।

की रचना महाबीर के अनुगामी गण्धरों ने की। ३६ यद्यपि नन्दीमूत्र की पुरानी व्याख्या—चर्शि—जो विक्रम की श्राटवीं सदी से श्रवीचीन नहीं—उसमें 'पर्व' शब्द का छार्थ बतलाते हुए कहा गया है कि, महावीर ने प्रथम उपदेश दिया इसलिए, 'पूर्व' कहलाए <sup>3</sup> , इसी तरह विकम की नवी शताब्दी के प्रसिद्ध स्प्राचार्य वीरसेन ने धवला में 'पूर्वगत' का स्पर्थ बतलाते हुए कहा कि जो पूर्वी को प्राप्त हो या जो पूर्व स्वरूप प्राप्त हो वह 'पूर्वगत' व ; परन्तु चुर्गिकार एवं उत्तरकालीन वीरसेन, इरिमद्र, मलयगिरि ग्रादि व्याख्याकारी का वह कथन केवल 'पूर्व' और 'पूर्वगत' शब्द का अर्थ घटन करने के अभिप्राय से हुन्ना जान पढ़ता है। जब भगवती में कई जगह महावीर के मुख से यह बहुआया गया है कि, अमुक वस्तु पुरुषादानीय पार्श्वनाथ ने वही कही है जिसको में भी कहता हूँ, और जब हम सारे श्रेतांबर-दिगंबर श्रत के द्वारा यह भी देखते हैं कि, महाबीर का तत्वज्ञान वही है जो पार्खापत्यक परम्परा से चला ब्राता है, तब हमें 'पूर्व' शब्द का अर्थ समझने में कोई दिकत नहीं होती। पूर्व अत का अर्थ स्पष्टतः यही है कि, जो अत महाबीर के पूर्व से पार्वापत्विक परम्परा द्वारा चला त्राता था, त्रौर जो किसी न किसी रूप में महाबीर की भी प्राप्त हुआ । प्रो॰ याकोची ख्रादि का भी ऐसा ही मत है । ३३ जैन अत के मुख्य विषय नवतत्त्व, पंच अस्तिकाय, जात्मा और कर्म का संबन्ध, उसके कारण, उनकी निवृत्ति के उपाय, कर्म का स्वरूप इत्यादि हैं । इन्हीं विषयों को महावीर और उनके रिप्यों ने संक्षेप से विस्तार और विस्तार से संक्षेप कर भले ही कहा हो. पर वे सब विषय पारवांपत्मिक परम्परा के पूर्ववर्ती अत में किसी-न-किसी रूप

२६-३०. जम्हा तित्थकरो तित्थपवत्तग्काले गराधरागां सव्यमुताधारत्तग्तो पुर्व्य पुव्यगतमुत्तत्यं भासति तम्हा पुर्व्यं ति भणिता, गराधरा पुरा मुत्तरयगं करेन्ता आयाराहकमेगा रएति ठवेति य ।

<sup>—</sup> नन्दीसूत्र (विजयदानस्रिसंशोधित ) चूर्गि, पृ० १११ छ I

३१. पुव्वासं गर्व पत्त पुव्वसरूर्व वा पुव्वगयमिदि गस्सामं ।

<sup>—</sup> पट्लंडागम ( धवला टीका ), पुस्तक १, ए० ११४ ।

<sup>-</sup>Sacred Books of the East, Vol XXII Introduction, P. XLIV

में निरूपित थे, इस विषय में कोई सन्देह नहीं। एक भी त्थान में महाबार या उनके शिष्यों में से किसी ने ऐसा नहीं कहा कि, जो महाबीर का श्रुत है वह अपूर्व अर्थात् सर्वया नवोत्पन्न है। चीदह पूर्व के विषयों की एवं उनके भेद प्रभेदों की जो इटी-फूटी यादी नन्दी सूत्र अं में तथा घवला अं में मिलती है उसका आचारांग आदि स्पारह अंगों में तथा अन्य उपांग आदि शास्त्रों में प्रतिपादित विषयों के साथ मिलान करते हैं तो, इसमें सन्देह ही नहीं रहता कि, जैन परंपरा के आचार विषयक मुख्य मुद्दों की चर्चा, पाश्वांपत्यिक परंपरा के पूर्वश्रुत और महावीर की परंपरा के अंगोशंग श्रुत में समान ही है। इससे में अभी तक निम्नलिखित निष्कर्ष पर आवा हैं—

- (१) पार्श्वनाथीय परंपरा का पूर्वश्रुत महावीर को किसी-न किसी रूप में प्राप्त हुआ । उसी में प्रतिपादित विषयों पर ही अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार आचारांग आदि प्रयों की जुदे जुदे हाथों से रचना हुई है।
- (२) महावीरशासित संघ में पूर्वश्रुत और आचारांग आदि श्रुत—दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा रहो। फिर भी पूर्वश्रुत की महिमा अधिक ही की जाती रही है। इसी से हम दिगम्बर-श्वेतांवर दोनों परम्परा के साहित्य में आचार्यों का ऐसा प्रवक्त पाते हैं, जिसमें वे अपने अपने कमें विषयक तथा ज्ञान आदि विषयक इतर पुरातन प्रन्थों का संबन्ध उस विषय के पूर्वनामक प्रन्थ से जोड़ते हैं, इतना ही नहीं पर दोनों परम्परा में पूर्वश्रुत का क्रांमिक हास लगभग एक सा वर्शित होने पर भी कमीवेश प्रमाण में पूर्वश्रुत को धारण करनेवाले आचार्यों के प्रति विशेष बहुमान दरसाया गया है। दोनों परंपरा के वर्णन से इतना निश्चित मालूम पड़ता है कि, सारी निर्धन्य परम्परा अपने वर्तमान श्रुत का मूल पूर्व में मानतीं आई है।
- (१) पूर्वभूत में जिस-जिस देश-काल का एवं जिन जिन व्यक्तियों के जीवन का प्रतिविंव था उससे आचारांग आदि अंगों में भिन्न देशकाल एवं भिन्न व्यक्तियों के जीवन का प्रतिविंव पड़ा यह स्वामाविक है; फिर भी आचार एवं तत्वज्ञान के मुख्य मुद्दों के स्वरूप में दोनों में कोई खास अन्तर नहीं पड़ा। उपसंहार—

महावीर के जीवन तथा धर्मशासन से सम्बद्ध ऋनेक प्रश्न ऐसे हैं, जिनकी गवेषगा आवश्यक है; जैसे कि आर्जीयक परंपरा से महावीर का संबन्ध तथा

३३. चन्दीसूत्र, पत्र १०६ ऋ से।

१४ पट्लंडामम ( धवला टीका ), पुस्तक १, ए० ११४ से ।

इतर समकालीन तापस, परित्राजक और बीद आदि परंपराओं से उनका संबन्ध— ऐसे संबन्ध जिन्होंने महावीर के प्रवृत्ति चेत्र पर कुछ असर डाला हो या महावीर की वर्म प्रवृत्ति ने उन परम्पराओं पर कुछ-न-कुछ असर डाला हो।

इसी तरह पार्श्वनाथ की जो परम्परा महावीर के संघ में सम्मिलित होने से तटस्थ रही उसका अस्तित्व कब तक, किस-किस रूप में और कहाँ-कहाँ रहा अर्थात् उसका मावी क्या हुआ—यह प्रश्न भी विचारणीय है। खारवेल, जो अर्थात् उसका मावी क्या हुआ — यह प्रश्न भी विचारणीय है। खारवेल, जो अर्थात्न संशोधन के अनुसार जैन परम्परा का अनुगामी समभा जाता है, उसका दिगम्बर या क्षेताम्बर अृत में कहीं भी निर्देश नहीं इसका क्या कारण ! क्या महावीर की परम्परा में सम्मिलित नहीं हुए ऐसे पाश्वांपत्यिकों की परम्परा के साथ तो उसका सम्बन्ध रहा न हो ! इत्यादि प्रश्न भी विचारणीय हैं।

प्रो॰ याकोबी ने कल्पसूत्र की प्रस्तावना में गौतम और बौधावन धर्मसूत्र के साथ निर्मन्थों के वत-उपवत की तुलना करते हुए सूचित किया है कि, निर्मन्थों के सामने वैदिक संन्यासी धर्म का आदर्श रहा है इत्यादि । परन्तु इस प्रश्न को भी अब नए दृष्टिकोया से विचारना होगा कि, वैदिक परम्परा, जो मूल में एकमात्र रहस्थाश्रम प्रधान रही जान पढ़ती है, उसमें संन्यास धर्म का प्रवेश कव कैसे और किन बलों से हुआ और अन्त में वह संन्यास धर्म वैदिक परंपरा का एक आवश्यक अंग कैसे बन गया ! इस प्रश्न की मीमांसा से महावीर पूर्ववर्ती निर्मन्य परम्परा और परिवाजक परम्परा के संबन्ध पर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ सकता है।

परन्तु उन सब प्रश्नों को भावी विचारकों पर छोड़कर प्रस्तुत लेख में भाव पार्श्वनाय और महावीर के धार्मिक संबन्ध का ही संसेप में विचार किया है।

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

### परिशिष्ट ।

तेणं काले णं तेणं समए णं पासावश्चिकं कात्वासवेसियपुत्ते णामं अर्णगारे विणेव येरा मगवंतो तेणेव उवागच्छति २ ता येरे मगवंते एवं वयासी—येरा सामाइयं ण जाणंति येरा सामाइयस्स अट्ठं ण याणंति येरा पचक्ताणं ण याणंति येरा पचक्ताणस्स अट्ठं ण याणंति, येरा संजमं ण याणंति येरा पचक्ताणस्स अट्ठं ण याणंति, येरा संजमं ण याणंति येरा पंजमस्त अट्ठं ण याणंति, येरा विवेगस्स अट्ठं ण याणंति, येरा विवेशसम्मां ण याणंति येरा विवेगस्स अट्ठं ण याणंति, येरा विवेशसम्मां ण याणंति येरा विवेशसम्मां स्व याणंति येरा विवेशसम्मास्स अट्ठं ण याणंति ६ । तए णं ते येरा भगवंतो कात्वासवेसियपुत्तं अण्यारं एवं वयासी—जाणामो णं अजो ! सामाइयं जाणामो णं अजो ! सामाइयं जाणामो णं अजो ! सामाइयं जाणामो ग्रं अजो ! सामाइयं जाण्डं सामाइयस्स अट्ठं जाव जाण्डं विवेरसम्मास्स अट्ठं, के में अजो ! सामाइयं जाण्डं सामाइयस्स अट्ठं जाव के में विवेरसम्मास्स अट्ठं । तए णं ते याणा ये येरा मगवंतो कात्वासवेसियपुत्तं अण्यारं एवं वयासी—आया णे अज्जो ! सामाइयः आया णे अज्जो ! सामाइयः अव्हे जाव विवेशसम्मास्स अट्ठे ।

एत्य ग्रं से कालासवेसियपुत्ते अग्रगारे संबुद्धे थेरे भगवंते वंदति ग्रामंसति २ ता एवं वयासी—एएसि ग्रं भंते ! प्याग्रं पुत्रि अग्रगाग्यपाए असवग्रयाए अवोहियाए...

को रोइए इवाकि भंते ! एतेसि प्याक् जाक्याए...

रोएमि एवमेयं से जहेयं तुब्से बदह,

तए गां से कालासवेसियपुत्ते असागारे घेरे भगवंते वदह नमंसह, वंदिता नमंसिता चाउजामात्रो धम्मात्रो पंचमहत्वहयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपव्जिता यां विहरह ।

व्याख्याप्रजीत शतक १ उद्देश ६ । स्० ७६

तेगां कालेगां २ पासाविष्या थेरा भगवंतो जेग्रेव समग्रे भगवं महावीरे तेग्रेव उवागच्छेति २ समग्रस्स भगवश्रो महावीरस्स अदूरसामंते ठिच्चा एवं बदासी से नूग् मंते ! असंखेक्त्रे लोए अग्रंता रातिदिया उप्पर्केनस् वा उप्पर्केति या उप्पर्कितस्ति वा विगच्छिस् वा विगच्छेति वा विगच्छित्संति वा परिचा रातिदिया उप्परिजमु बा३ विगन्छिमु वा ३ १ इंता ऋज्जो ! ऋसंखेज्जे लोए ऋगंता रातिदिया तं चेव । से केण्डरेणं जाय विगन्छिस्संति वा १ से नूणं भंते ऋन्जो पासेणं ऋरहया पुरिसादायीएणं सासए लोए वुइए'''

जे लोकह से लोए ? हंता भगवं ! से तेगाडे गं अञ्जो ! एवं वुचह असंखेडजे तं चेव । तप्पमिति च गां ते पासावच्चेच्जा थेरा भगवंतो समग्रं भगवं महावीर पश्चिमजागंति सञ्चन्त्र सञ्चदरिसी तए गां ते थेरा भगवंतो समग्रं भगवं महावीर वंदति नमंसति २, एवं वदाति — हच्छामि गां भते ! तुम्मे अंतिए चाउच्जामाओ धम्माओ पंचमहच्चह्यं सप्पडिकमणं धम्मं उवसंपिजिता शि विहरित्तए । अहासुहं देवागुणिया ! मा पडिवंचं करेह ।

व्याख्याप्रजीते शतक ५ उद्देश ६ । स्० २२७

तेयां कालेगां तेयां समए यां वाशियगामे नगरे होत्या ।""

तेयां कालेयां तेयां समप्त्यां पासाविक्ष्णे गंगेए नामं आणगारे जेयांव समयो मगवं महावीरे तेयांव उवागच्छह, तेयांव उवागच्छहता समयास्य भगवंश्री महावीरस्य अदूरसामंते ठिचा समयां मगवं महावीरं एवं वयासी—संतरं भंते ! नेरह्या उववव्यति निरन्तरं नेरह्या उववव्यति ? गंगेया ! संतरं पि नेरह्या उववव्यति निरंतरं पि नेरह्या उववव्यति । (स्० ३०१)

से केण्डेस भंते ! एवं बुबह सतो नेरहया उववज्जीत ने। असतो नेरहया उववज्जीत जाव सन्नो वेमाशिया चयति नो असन्नो वेमाशिया चयति ! से पूर्ण भंते ! गंगेया ! पासेसां अरहया परिसादासीएस सासए लोए बुहए'''।

सर्व भते ! एवं जागह उदाहु ग्रसवं ग्रसोचा एते एवं जागह उदाहु सोचा सतो नेरहवा उववकांति नो श्रसतो नेरहवा उववकांति\*\*\*।

संगेवा ! सयं एते एवं जणामि नो श्रसयं, (स्०३७८) तप्यभिद्दं च एां से संगेथे श्रणमारे समर्गं भगवं महाबीरं प्रचमिजाग्रह सञ्चल सञ्चदरिसी।

इच्छामि सां भंते ! तुल्भं श्रांतियं चाउजामाओ धम्मको पचमहव्यइयं स्थाख्याप्रजाति शतक ६ उद्देश ३२ । स्० ३७६

तेयां कालेयां २ तुंगिया नाम नगरी होत्था'''' (स्० १०७) तेयां कालेयां २ पासावक्षिजा थेरा भगवंतो जातिसंपन्ना'''वहरंति ॥ (सूत्र १०८)

तप् यां ते येस भगवतो तेसिं समगोवासवागं तीसे य महतिमहालियाप् चाउजामं धम्मं परिकहेति'''''

तप गां ते समग्रोवासवा थेरे भगवंते एवं बदासी-वति गां मंते ! संजमे

अग्रवह्यकते तवे बोदाग्रफले कि पत्तियं गां भेते! देवा देवलोएस उवयव्जिति !
तत्य गां कालियपुत्ते नामं थेरे ते समग्रोवासए एवं बदासी—पुव्वतवेगां अजो!
देवा देवलोएस उवयव्जिति । तत्य गां मेहिले नामं थेरे ते समग्रोवासए एवं
बदासी—पुव्यसंजमेगां अजो! देवा देवलोएस उवयव्जिति । तत्य गां आग्रांदरिक्षण
गाम थेरे ते समग्रोवासए एवं बदासी—किम्मयाए अन्जो! देवा देवलोएस
उवयव्जिति । तत्य गां कासवे गामं थेरे ते समग्रोवासए एवं बदासी—संगिवाए
अन्जो! देवा देवलोएस उवयव्जिति । पुञ्चतवेगां पुञ्चसंजमेगां किम्मयाए सगिवाए
अन्जो! देवा देवलोएस उवयव्जिति । सब्ये गां एस अहे नो चेव गां आपनाववत्तव्याए । ताए गां ते समग्रोवासया थेरेहिं भगवंतिहिं हमाइं एयाकवाई वागरगाइ
बागरिया समाग्रा हहतुहा थेरे भगवंते गंदित नमंसितः……(स्० ११०)

तए गाँ से भगवं गोवमे रायगिह नगरे जाव श्रद्धमागो बहुजग्रसहं निसामेह— एवं ललु देवागुण्या! तुंगियाए नगरीए बहिया पुण्यवतीए चेहए पासाविष्णा प्रेस भगवंतो समगोवासपहि इमाइ एयास्वाइं वागरगाई पुण्डिया—संजमे गां भंते! किंफले ? तवे गां भंते ? किंफले ? तए गां ते थेरा भगवंतो ते समगोवासए एवं बदासी—संबमे गां श्रद्ध्यो—श्रग्यह्यफले तवे बोदाग्रफले तं चेव जाव पुष्वतंत्रेगां पुष्वसंजमेगां कम्मियाए संगियाए श्रद्ध्यो ! देवा देवलोएस उववरजंति, सखे गां एसमहे गों चेव गां श्रायमावयत्तव्याए ॥ से कहमेगं मस्गों एवं ? तए गां समगों गोंयमे इमीसे कहाए लढहे समागों """

समण् म० महावीर वाव एवं वयासी—एवं खलु मंते ! ऋहं तुन्मेहिं अन्म-णुरणाए समाणें रायगिहे नगरे उच्चनीयमिक्समाणि कुलाणि घरसमुदाणस्य मिक्तायरियाए ऋडमाणे बहुजणसहं निसामिमि एवं खलु देवा० तंगियाये नगरीए बहिया पुष्पवदेए चेहए पासाविद्यजा थेरा भगवंतो समणोवासएहिं ह्याइं एयास्त-बाइं वागरणाई पुच्छिया—संजए एं भंते ! किसले ? तवे किसले ? तं चेव जाव सचेरां एसमछे गो चेव गां आयमाववत्तव्ययाए । तं प्रभू गां भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासपार्थ इमाइं एयास्त्वाई वागरणाई वागरितए उदाहु अप्पभू ?

पभू यां गोवमा ! ते वेरा मगवंती तेसि समयोवासवायां इमाई एयारुवाई वागरखाई वागरेतए,

 लेवस्स गाहावहस्स नालंदाए बाहिरियाए" उदगसाला तिसं च गां गिहपदेसीम भगवं गोयमे विहरह, भगवं च गां छहे आरामंसि । अहे गां उदए पेढालपुत्ते भगवं पासाविक्यते नियंठे मेयन्त्रे गोतेणं जेपोन भगवं गोयमे तेग्रेव उवागच्छह, उवागच्छहत्ता भगवं गोयमं एवं वयासी—आउसंतो ! गोयमा अत्य खलु मे केइ पदेसे पुच्छियन्त्रे, तं च आउसो ! अहासुयं अहादिसुयं मे वियागरेहि सवायं, भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्ते एवं वयासी—अवियाह आउसो ! सोबा निसम्म जागिस्सामो सवायं, उदए पेढालपुत्ते एवं वयासी गोयमं एवं वयासी ।। (सूरु ७१)

श्राउसो ! गोयमा श्रात्य खलु कुमारपुत्तिया नाम समगा निग्गंथा तुम्हाणं प्रथमां प्रवसाया गाहावहं समगोवासगं उवसंपन्नं एवं प्रचन्खावेति - ग्राण्त्य श्रामश्रोएसां गाहावहं, चोरग्गहरुविमोक्खण्याए तसेहि पारोहि गिहाय दंडं, एवं रहं प्रचन्खावेमाणां दुपचन्खावियव्यं भवहं, एवं रहं प्रचन्खावेमाणां दुपचन्खावियव्यं भवहं, एवं ते परं प्रचन्खावेमाणां श्रातियरित सयं प्रतिगणें। (स्० ७२)

एतेर्सि यां भेते ! पदासां एविंह जानिएयाए सवस्पयाए बोहिए जाव उवहारस-याए एयमळं सहहामि...

तए गां से उदए पेटालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी—इच्छामि गां भंते ! दुव्मं ख्रांतिए चाउज्जांमात्रो धम्मात्रो पंचमहव्वइयं रापडिवकमगां धम्मं उवसंप-विजता गां विहरितए॥ (स्० ८१)

श्रुत्रस्कंघ २ श्रुस ७ नालंदीयाच्ययन ७ I

चाउउममो झ जो धम्मो जो इमो पंच सिक्खिओ ।
देसिओ वढमार्ग्या पासेग्य य महासुर्गी ! ॥ २३ ॥
ए गक्रज्जपवन्नाग्यं विसेसे कि तु कारंग्यं ।
धम्मे दुविहे मेहावी ! कहं विष्पचन्नो न ते !॥ २४ ॥
सन्नो केसि बुवंतं तु गोवमो इन्यमञ्जवी ।
पन्ना सिक्खिए धम्मं तस्तं तत्त्विग्यिच्छ्यं ॥ २५ ॥
पुरिमा उच्छ जड्डा उ वक्कजड्डा य पन्छिमा ।
मिक्किमा उच्छपन्ना उ तेन धम्मे दुहा कए ॥ २६ ॥
पुरिमाग्यं दुव्विमुक्को उ चरिमाग्यं दुरगुपाल्लो ।
कप्पो मिल्किमगाग्यं तु मुविमुक्को सुपाल्लो ॥ २७ ॥
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्ना मे संसञ्जो इमो ।
अन्नोऽवि संसन्नो मन्नां, तं मे कहमु गोयमा ! ॥ २० ॥

श्रवेलग्रो श्र जो धम्मो, जो इमो संतरत्तरो ।
देसिग्रो वदमारोग्यं: पासेगा य महानुणी ॥ २६ ॥
एगकःजपवन्नाग्यं, विसेसे कि नु कारग्यं ? ।
लिंगे दुविहे मेहावी ! कई विप्यच्चग्रो न ते ? ॥ ३० ॥
केसि एजं बुवाग्यं दु, गोयमो इग्यम्ब्ववी ।
विन्नाग्येग्य समागम्म, धम्मसाहग्यमिन्छियं ॥ ३१ ॥
पच्चयत्यं च लोगस्स, नागाविहविकप्यग्यं ॥
जत्तर्थं गहग्रत्थं च, लोगे लिंगपश्रोद्यग्यं । ३२ ॥
उत्तराध्ययन केशीगौतमीयाध्ययन २३ ॥

THE PERSON NAMED IN COLUMN

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.

# दीर्घ तपस्वी महावीर

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहिली जब भगवान महाबीर का जन्म नहीं हुआ था, भारत की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति ऐसी थी जो एक विशिष्ट आदर्श की अपेद्धा रखती थी। देश में ऐसे अनेक मठ थे, जहाँ आजकल के वात्रात्रों की तरह मुरुड के मुरुड रहते ये और तरह-तरह की वामसिक तपस्पाएँ करते थे। ग्रानेक ऐसे ग्राश्रम थे, जहाँ दुनिवादार ग्रादमी की तरह मासव रखकर आजकल के महन्तों के सहरा अड़े-वड़े धर्मगुरु रहते थे। कितनीही संस्थाएँ ऐसीथीं जहाँ विद्या की अपेद्या कर्मकाएड की, खास करके यह की प्रधानता थी आर उन कर्मकायडों में पशुत्रों का वितिदान धर्म माना जाता था। समाज में एक ऐसा बड़ा दल था, जो पूर्वज के परिश्रमपूर्वक उपार्जित गुरुपद को अपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्थापित करता था। उस वर्ग में पवित्रता की, उच्चता की ग्रीर विद्या की ऐसी कृत्रिम ग्रारिमता रूढ़ हो गई थी कि जिसकी बदौलत वह दूसरे कितने ही लोगों को अपवित्र मानकर अपने से नीच समसता और उन्हें वृत्तायोग्य सप्तमता, उनकी छाया के स्पर्श तक को पाप मानता, तथा प्रन्यों के श्चर्यहीन पठनमात्र में पासिडत्व मानकर दूसरों पर श्रपनी गुरुसत्ता चलाता। शास्त्र श्रीर उसकी ब्याख्याएँ विद्वद्गम्य भाषा में होती थीं, इससे जनसाधारण उस समय उन शास्त्रों से वयेष्ट लाभ न उठा पाता था। स्त्रियों, शुद्दी श्रीर खास करके अतिशृद्धों को किसी भी बात में आगे बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिलता था। उनकी त्राध्यात्मक महत्त्वाकांचात्रों के जागत होने का, त्रायवा जागत होने के बाद उनके पुष्ट रखने का कोई खास आलंबन न था। पहिले से प्रचलित जैन गुरुश्रों की परम्परा में भी बड़ी शिथिलता आ गई थी। राजनैतिक स्थित में किसी प्रकार की एकता नहीं थी। गण-सत्ताक श्रथवा राज-सत्ताक राज्य इघर-उघर विखरे हुए थे। यह सब कलह में जितना अनुसम रखते, उतना मेल मिलाप में नहीं। हर एक दूसरे को कुचलकर अपने राज्य के विस्तार करने का प्रयत्न करता था।

ऐसी परिस्थित को देखकर उस काल के कितने ही विचारशील और दयालु व्यक्तियों का व्याकुल होना स्वामाविक है। उस दशा को मुधारने की इच्छा कितने ही लोगों को होती है। वह सुधारने का प्रयत्न भी करते हैं और ऐसे साधारण प्रयत्न कर सकने वाले नेता की अपेद्धा रखते हैं। ऐसे समय में बुद और महा-वीर बैसों का जन्म होता है। महाबीर के वर्षमान, विवेहदिल और अमस भगवान यह तीन नाम और हैं। विवेहदिल नाम मातृ पद्ध का सूचक है, वर्षमान नाम सबसे पहिले पड़ा । त्यांगी जीवन में उत्कट तप के कारस महाबीर नाम से प्रसिद्ध हुए और उपवेशक जीवन में अमस भगवान कहलाए। इससे हम भी एह जीवन, साथक जीवन और उपवेशक जीवन इन तीन भागों में कमशाः वर्षमान, महाबीर और अमस मगवान इन तीन नामों का प्रयोग करेंगे।

महाबीर की जन्मभूमि गंगा के दक्षिण विदेह (वर्तमान विहार-प्रान्त ) है, वहाँ इक्षियबुरुड नाम का एक करवा था । जैन कोग उसे महाबीर के जन्मस्थान के कारण तीर्थभूमि मानते हैं।

जाति और वंश-

श्री महावीर की जाति स्रिय थी और उनका वंशा नाथ (जात) नाम से प्रसिद्ध था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उन्हें श्रेथांस और यशांस भी कहते थे। जात्वा का नाम स्पार्श था और माता के त्रिशक्ता, विदेहदिन्ना तथा प्रियक्तिरिशी यह तीन नाम थे। महावीर के एक बढ़ा माई और एक बढ़ी बहिन थी। वहें भाई नन्दीवर्धन का विवाह उनके मामा तथा वैशाली नगरी के अधिपति महाराज चेटक की पुत्री के साथ हुआ था। बढ़ी बहिन सुनन्दा की शादी स्त्रियकुर्ध में हुई थी और उसके जमाली नाम का एक पुत्र था। महावीर खामी की प्रियदर्शना नामक पुत्री से उसका विवाह हुआ था। आगे चलकर जमाली ने अपनी स्त्री-सहित मगवान महावीर से दीसा भी अंगीकार कर ली थी। श्लेताम्बरों की धारणा के अनुसार महावीर ने विवाह किया था, उनके एक ही पत्नी थी और उनका नाम था यशोदा। इनके सिर्फ एक ही कत्या होने का उल्लेख मिलता है।

ज्ञात इतिय सिद्धार्थ की राजकीय सत्ता साधारण ही होगी, परन्तु वैभव और कुलीनता ऊँचे दर्जे की होनी चाहिए। क्योंकि उसके विना वैशाली के अधिपति चेटक को वहिन के साथ वैवाहिक संबन्ध होना संभव नहीं था। गृह-जीवन—

वर्षमान का बाल्यकाल बहुतांश में कीड़ाओं में व्यतीत होता है। परन्तु जब वह अपनी उम्र में आते हैं और विवाहकाल प्राप्त होता है तव वह वैवाहिक जीवन को ओर अवचि प्रकट करते हैं। इससे तथा भावी तीत्र वैराम्यमय जीवन से यह स्पष्ट दिखलाई देता है कि उनके हृदय में त्याग के बीज जन्मसिद्ध थे। उनके माता-पिता भगवान पार्श्वनाथ की शिष्य परम्परा के अनुपावी थे। यह परम्परा निर्म्नत्य के नाम से प्रसिद्ध थी और साधारण तीर पर इस परम्परा में त्याग और तप की भावना प्रवत्त थी । भगवान् का ऋपने कुलघर्म के परिचय में स्नाना और उस धर्म के ब्रादशों का उसके मुसंस्कृत मन को ब्राकर्षित करना सर्वथा संभव है। एक श्रोर जन्मसिद वैराग्य के बीच श्रीर दूसरी श्रोर कुलधर्म के त्याग श्रीर तपस्या के ब्रादशों का प्रभाव, इन दोनों कारणों से योग्य अवस्था को प्राप्त होते ही वर्षमान ने अपने जीवन का कुछ तो ध्येय निश्चित किया ही होगा। श्रीर वह ब्येय भी कौनसा १ 'धार्मिक जीवन' । इस कारण यदि विवाह की छोर ऋरुचि हुई हो तो वह साहजिक है। फिर भी जब माता-पिता विवाह के खिए, बहुत ऋाअह करते हैं, तब वर्षमान अपना निश्चय शिथिल कर देते हैं और केवल माता-पिता के चित्त को सन्तोष देने के लिए वैवाहिक संबन्ध को स्वीकार कर लेते हैं। इस घटना से तथा वह भाई को प्रसन्न रखने के लिए गृहवास की अवधि बड़ा देने की घटना से वर्धमान के स्वभाव के दो तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो बड़े-बूढ़ों के प्रति बहुमान और दूसरे मौके को देखकर मूल सिद्धान्त में बाघा न पड़ने देते हुए, समस्तीता कर लेने का औदार्घ्य । यह दूसरा तत्त्व साधक और उपदेशक जीवन में किस प्रकार काम करता है, यह इम आगे चलकर देखेंगे। जब माता-पिता का त्वर्गवास हुन्ना, तब वर्षमान की उम्र २८ वर्ष की यी । विवाह के समय की ऋवस्था का उल्लेख नहीं मिलता । माता-पिता के स्वर्गवास के बाद वर्षमान ने ग्रहत्याग की पूरी तैयारी कर ली थी, परन्तु इससे ज्येष्ठ बन्धु को कष्ट होते देख गृहजीवन को दो वर्ष और वड़ा दिया । परन्तु इसलिए कि त्याग का निश्चय कायम रहे, ग्रहवासी होते हुए भी श्रापने दो वर्ष तक त्यागियों की भौति ही जीवन व्यतीत किया ।

साधक जीव न

तीस वर्ष का तक्या इत्रिय-पुत्र वर्षमान जब ग्रह त्याग करता है, तब उसके आन्तर और बाह्य दोनों जीवन एकदम बदल जाते हैं। वह सुकुमार राजपुत्र अपने हाथों केश का लुंचन करता है और तमाम वैभवों को छोड़कर एकाकी जीवन और तप्ता स्वीकार करता है। उसके साथ ही यावण्जीवन सामायिक चारित्र (आजीवन सममाय से रहने का नियम) अंगीकार करता है; और इसका सोलहों आने पालन करने के लिए मीषण प्रतिश्वा करता है—

"चाहे दैविक, मानुषिक अथवा तिर्यक् जातीय, किसी भी प्रकार की विध्न-वाधाएं क्यों न आएँ, मैं सबको विना किसी दूसरे की मदद लिए, समभाव से सहन कहाँगा।"

इस मतिज्ञा से कुमार के वीरत्व और उसके परिपूर्ण निवांह से उसके महान् वीरत्व का परिचय मिलता है। इसी से वह साधक जीवन में 'महावीर' की ख्याति को प्राप्त करता है। महावीर के साधना विषयक ग्राचारांग के प्राचीन श्रीर प्रामाशिक वर्शन से, उनके जीवन की मिख-मिन घटनाश्रों से तथा अब तक उनके नाम से प्रचलित सम्प्रदाय की विशेषता से, यह जानना कठिन नहीं है कि महावीर को किस तत्त्व की साधना करनी थी, श्रीर उस साधना के लिए उन्होंने मुख्यतः कौन से साधन पसन्द किए थे। महावीर ऋहिंसा-तत्त्व की साधनाः करना चाहते थे, उसके लिए संयम और तप यह दो साधन उन्होंने पसन्द किए। उन्होंने यह विचार किया कि संसार में जो बलवान् होता है, वह निर्वल के सुख और साधन, एक डाकृ की तरह छीन लेता है। यह अपहरगा करने की वृत्ति श्रपने माने हुए मुख के राग से, खास करके कायिक मुख-शीलता से पैदा होती है। यह वृत्ति ही ऐसी है कि इससे शान्ति और समभाव का वायु-मरडल कलु-पित हुए बिना नहीं रहता है। प्रत्येक मनुष्य को अपना मुख और अपनी मुविधा इतने कीमती मालूम होते हैं कि उसकी दृष्टि में दूसरे अनेक जीवधारियों की मुविधा का कुछ मूल्य ही नहीं होता । इसलिए प्रत्येक मनुष्य यह प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि जीव, जीव का भद्मगा है 'जीवो जीवस्य जीवनम्।' निर्वेत को वलवान का पोषण करके अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। मुख के राग से ही बलवान लोग निर्वल प्राणियों के जीवन की आहुति देकर उसके द्वारा अपने परलोक का उत्कृष्ट मार्ग तैयार करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार सुख की मिथ्या भावना और संकुचित इति के ही कारण व्यक्तियों और समुद्दों में अन्तर बढ़ता है, शत्रुता की नींव पड़ती है और इसके फलस्वरूप निर्वेल बलवान होकर बदला लेने का निश्चय तथा प्रयत्न करते हैं और बदला लेते भी हैं। इस तरह हिंसा और प्रतिहिंसा का ऐसा मलीन वायुमरहल तैयार हो जाता है कि लोग संसार के सुख को स्वयं ही नर्क बना देते हैं। हिंसा के इस भयानक स्वरूप के विचार से महावीर ने ऋहिंसा-तत्त्व में ही समस्त धर्मी का, समस्त कर्तव्यों का, प्राणीमात्र की शान्ति का मूल देखा। उन्हें सप्ट रूप से दिखाई दिया कि यदि ऋहिंसा तत्त्व सिद्ध किया जा सके, तो ही जगत् में सच्ची शान्ति फैलाई जा सकती है। यह विचार कर उन्होंने कायिक मुख की समता से वैर-भाव को रोकने के लिए तप प्रारम्म किया, श्रौर श्रवैर्य जैसे मानसिक दोष से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए संयम का अवलम्बन किया।

संयम का संबन्ध मुख्यतः मन श्रीर बचन के साथ होने के कारण उसमें ध्यान श्रीर मीन का समावेश होता है। महाबीर के समस्त साधक जीवन में संयम श्रीर तप यही दो वार्ते मुख्य है श्रीर उन्हें सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई १२ वर्षों तक जो प्रयस्न किया और उसमें जिस तत्परता श्रीर श्रप्रमाद का परि-

चय दिया, वैसा ध्यान तक की तपस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिया ही वह नहीं दिलाई देता। कितने लोग महावीर के तप को देह-दुःल और देह-दमन कह कर उसकी अवहेलना करते हैं। परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के लिए महावीर के जीवन पर गहरा विचार करेंगे तो यह मालूम हुए विना न रहेगा कि, महावीर का तप शुष्क देह-दमन नहीं था। वह संयम और तप दोनी पर समान रूप से जार देते थे। वह जानते थे कि यदि तप के अमाव से सहन-शीलता कम हुई तो दूसरों की मुख सुविधा की आहुति देकर अपनी मुख सुविधा कड़ाने की लालसा बढ़ेगी और उसका फल वह होगा कि संयम न रह पाएगा। इसी प्रकार संयम के अमाव में कोरा तप भी, पराधीन प्राणी पर आंनच्छापूर्वक आ पढ़े देह-कथ की तरह निरर्थक है।

व्यों-व्यों संयम और तप की उत्कटता से महाबीर श्राहिंसा तत्त्व के अधिका-विक निकट पहुँचते गए, त्यों-त्यों उनकी गम्भीर शान्ति बढ़ने लगी और उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर अपने-आप होने लगा। मानस-शास्त्र के नियम के अनुसार एक व्यक्ति के अन्दर बलवान् होने वाली वृत्ति का प्रभाव आस-पास के लोगों पर जान-अनजान में हुए बिना नहीं रहता।

इस साधक जीवन में एक उल्लेख-योग्य ऐतिहासिक घटना घटती है। वह यह है कि महावीर की साधना के साथ गोशाखक नामक एक व्यक्ति प्रायः ६ वर्ष व्यतीत करता है और फिर उनसे अलग हो जाता है। आगे चल कर यह उनका अतिपद्मी होता है और आजीवक सम्प्रदाय का नायक बनता है। आज यह कहना कठिन है कि दोनों किस हेतु से साथ हुए और क्यों अलग हुए, परन्तु एक प्रसिद्ध आजीवक सम्प्रदाय के नायक और तपस्वी महावीर का दीर्घ काल तक साहचर्य सत्यशोधकों के लिए अर्थस्चक अवश्य है। १२ वर्ष को कटोर और दीर्घ साधना के पश्चात् जब उन्हें अपने अहिंसा तच्च के सिद्ध हो जाने को पूर्ण प्रतीति हुई, तब वे अपना जीवन कम बदलते हैं। अहिंसा का सार्वभीम धर्म उस दीर्घ-तपस्वी में परिप्तृत हो गया था, अब उनके सार्वजनिक जीवन से कितनी ही मध्य आत्माओं में परिचत्त हो जाने की पूर्ण सम्मावना थी। मगध और विदेह देश का पूर्वकालीन मलीन वासु-मयडल धीर-धीर शुद्ध होने लगा था, क्योंकि उसमें उस समय अनेक तपस्वी और विचारक लोक हित की आकांद्या से प्रकाश में आने लगे थे। इसी समय दीर्घ तपस्वी भी प्रकाश में आए।

### चपदेशक जीवन-

अमर्ग भगवान का ४३ से ७२ वर्ष तक का यह दीवें जीवन सार्वजनिक

सेवा में व्यर्तित होता है। इस समय में उनके द्वारा किए गए मुख्य कामों की नामावली इस प्रकार है —

- (१) जाति-पाँति का तनिक भी भेद रखे विना हर एक के लिए, शुद्धी के लिए भी, मिद्धु-पद और गुच-पद का रास्ता खुला करना। अष्ठता का आधार जन्म नहीं बल्कि गुल, और गुलों में भी पवित्र जीवन की महत्ता स्यापित करना।
- (२) पुरुषों की तरह खियों के विकास के लिए भी पूरी स्वतन्त्रता श्रीर विद्या तथा आचार दोनों में रित्रयों की पूर्ण योग्यता को मानना। उनके लिए युद्ध यह का श्राध्यात्मिक मार्ग खोल देना।
- (३) लोक-भाषा में तत्वज्ञान और ग्राचार का उपदेश करके केवल विद्व-द्रगम्य संस्कृत भाषा का मोह घटाना और योग्य श्रविकारी के लिए ज्ञान-प्राप्ति में माषा का अन्तराय दूर करना।
- (४) ऐहिक और पारलीकिक मुख के लिए होने वाले यह आदि कर्म-कारडों को अपेक्षा संयम तथा तपस्या के स्वावलंगी तथा पुरुषार्थ-प्रधान मार्ग की महत्ता स्थापित करना और अहिंसा-चर्म में प्रीति उत्पन्न करना।
- (५) त्याग और तपस्वा के नाम पर रूद शिथिलाचार के स्थान पर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोग की जगह योग के महत्व का वायु-मंडल चारों और उत्पन्न करना।

अमण मगवान् के शिष्यों के त्यागी और ग्रहस्य यह दो माग ये। उनके त्यागी मित्तुक शिष्य १४००० और मित्तुक शिष्याएँ ३६००० होने का उल्लेख मिलता है। इसके सिवाय लाखों की संख्या में ग्रहस्य शिष्यों के होने का भी उल्लेख है। त्यागी और ग्रहस्य इन दोनों वर्गों में चारों वर्गों के स्त्री-पुरुष सम्मितित थे। इन्द्रभृति आदि ११ गणघर ब्राह्मण थे। उदायी, मेचकुमार आदि अनेक चित्रम भी मगवान् के शिष्य हुए थे। शालिभद्र इत्वादि वैश्व और महतारज तथा हरिकेशी जैसे अतिश्रद्ध भी मगवान् की पवित्र दीचा का पालन कर उच्च पथ को पहुँचे थे। साध्ययों में चन्दनवाला चित्रय-पुत्री थी, देवानन्दा ब्राह्मणी थी। ग्रहस्थों में उनके मामा वैशालांपति चेटक, ग्राव्यशी के महाराजा श्रेणिक (विम्वसार) और उनका पुत्र कोलिक (ब्राजातशत्रु) आदि अनेक चित्रम भूपति थे। आनन्द, कामदेव आदि प्रधान दस आवकों में शकडाल कुम्हार जाति का था और शेष ६ वैश्य खेती और पशु-पालन पर निवाह करने वाले थे। देव कुम्हार होते हुए भी मगवान का समस्तदार और इद उपासक था। खन्दक, अम्बद्ध आदि अनेक परिवाजक तथा सोमील आदि अनेक विद्रान् ब्राह्मणी ने अमण भगवान् का अनुसरण किया था। ग्रहस्थ उपासिकाओं में

रेक्ती, मुलसा श्रीर जयन्ती के नाम प्रख्यात हैं । जयन्ती जैसी भक्त भी देसी ही विदुर्पी भी थी। ब्राज़ादी के साथ भगवान से प्रश्न करती ब्रीर उत्तर सुनती थी। सरावान ने उस समय रित्रयों की योग्यता किस प्रकार आँकी, उसका यह उदाहरण है । महावीर के समकालीन धर्म-प्रवर्तकों में आजकल कुछ थोड़े ही लोगों के नाम मिलते हैं - तथागत गौतमञ्जद, पूर्ण करवप, संजय वेलहिपुत्त, पक्रव कञ्चायन, अजित केसकम्बलि और मंखली गोशालक । समभौता-

अमरा भगवान् के पूर्व से ही जैन-सम्प्रदाय चला आ रहा था, जो निर्मन्य के नाम से विशेष प्रसिद्ध था उस समय प्रधान निर्मन्य केशीकुमार ऋदि ये। वे सब ग्रपने को श्री पार्श्वनाथ की परम्परा के ग्रन्थायी मानते थे। वे कपहे पहिनते वे और सो भी तरह-तरह के रंग के। इस प्रकार वह चातुर्याम घम अर्थात् श्रविंसा, सत्य, श्रस्तेय श्रीर श्रपरिश्रह इन चार महावतों का पालन करते थे। श्रमण भगवान ने इस परम्परा के खिलाफ श्रपने व्यवहार से दो वार्ते नई प्रच-लित की -एक अचेल धर्म, दूसरी ब्रह्मचर्य (स्त्री-विरमण )। पहिले की परम्परा में वस्त्र ग्रीर स्त्री के संबन्ध में अवश्य शिथिलता ग्रा गई होगी ग्रीर उसे दर करने के लिये अचेल धर्म और स्त्री-विरमण को निर्मन्यत्व में स्थान दिया गया। क्रपरिप्रह बत से स्वी-विरमण को अलग करके चार के बदले पाँच महाबतों के पालन करने का नियम बनाया । श्री पार्श्वनाथ की परम्परा के सुवीस्य नेताओं ने इस संशोधन को स्वीकृत किया और प्राचीन तथा नवीन दोनों मिलुओं का सम्मे-लन हुआ। कितने ही विद्वानों का यह मत है कि इस समकौते में वस्त्र रखने सया न रखने का जो मतमेद शान्त हुन्ना या वह न्नागे चलकर फिर पद्धपात का रूप धारण करके श्वेताम्बर, दिगम्बर सम्प्रदाय के रूप में धधक उठा। यदापि सूक्त दृष्टि से देखने वाले विद्वानों को श्वेताम्बर, दिगम्बर में कोई महत्त्वपूर्ण मेद नहीं जान पड़ता : परन्त ग्राजकल तो सम्प्रदाय भेद की ग्रहिमता ने दोनों शाखाओं में नाराकारिए। अग्नि उत्पन्न कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि थोबे-थोड़े अभिनिवेश के कारण ब्राज दूसरे भी ब्रानेक छोटे-वर्ग भेद भगवान के अनेकान्तवाद (स्यादाद) के नीचे खड़े हो गए हैं।

उपदेश का रहस्य-

अमण मगवान् के समग्र जीवन ध्रीर उपदेश का संचित रहस्य दो वातों में आ जाता है। आचार में पूर्ण अहिंसा और तत्वज्ञान में अनेकान्त । उनके संपदाय के ब्राचार को ब्रौर शास्त्र के विचार को इन तत्वों का ही भाष्य सम-क्तिए । वर्तमानकाल के विद्वानों का यही निष्पन्न मत है ।

### विपन्ती---

अमण भगवान् के शिष्यों में उनसे श्रलग होकर उनके खिलाफ विरोधी पत्थ प्रचलित करने वाले उनके जामाता चित्रय-पुत्र जमाली थे। इस समय तो उनकी स्मृतिमात्र जैन अत्यों में है। दूसरे प्रतिपद्मी उनके पूर्व सहचर गोशालक थे। उनका श्राजीवक पत्थ रूपात्तर पाकर श्राज भी हिन्दुस्तान में मौजूद है। भगवान् महावीर के जीवन का मुख्य माग विदेह और मगध में व्यतीत हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि वे श्रधिक से श्रधिक यमुना के किनारे तक श्राए होंगे। आवस्ती, कोशांबी, ताम्रालिस, चम्या और राजग्रही इन शहरों में वह बार-बार श्राते-जाते और रहते थे।

#### उपसंडार-

अमण भगवान् महाबीर की तपस्या श्रीर उनके शान्तिपूर्ण दीर्घ-जीवन श्रीर उपदेश से उस समय मगध, विदेह, काशी कोशल श्रीर दूसरे कितने ही प्रदेशों के धार्मिक श्रीर सामाजिक जीवन में बड़ी कान्ति हो गई थी। उसका प्रमाण केवल शास्त्र के पत्रों में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के मानसिक जगत् में अब तक जायत श्रहिंसा श्रीर तप का स्वामाविक श्रनुराग है। श्राज से २४५६ वर्ष पूर्व राजरही के पास पावापुरी नामक पवित्र स्थान में कार्तिक कृष्णा श्रमावस की रात को इस तपत्थी का ऐहिक जीवन पूरा हुआ। (निवांण हुआ) श्रीर उनके स्थापित संघ का मार उनके प्रधान श्रिष्य सुधर्मा स्वामी पर आ पड़ा। है, स. १६३३ ]

## भगवान् महावीर का जीवन

55

[ एक ऐतिहासिक द्रष्टिपात ]

वीर-जयंती और निर्वासितिय हर साल आती है। इसके उपलक्ष्य में लगभग सभी जैन-पत्र भगवान के जीवन पर कुछ न कुछ लिखने का प्रयत्न करते हैं। कोई-कोई पत्र महावीराङ्क रूप से विशेष श्रञ्ज निकालने की भी योजना करते हैं। यह सिलसिला पिछले अनेक वर्षों से श्रन्य सम्प्रदायों की देखादेखी जैन पर-भ्यरा में भी चालू है और संभवतः आगे भी चालू रहेगा।

सामिविक पत्र प्रतिकाओं के अलावा भी भगवान् के जीवन के बारे में छोटी बड़ी पुस्तकें लिखने का कम वैसा ही जारी है जैसे कि उसकी माँग है। पुराने समय से इस विषय पर लिखा जाता रहा है। प्राफ़त और संस्कृत माना में जुदे- जुदे समय में जुदे- जुदे स्थानों पर जुदी- जुदी हिंछ वाले जुदे- जुदे अनेक लेखकों के द्वारा भगवान् का जीवन लिखा गया है और वह बहुतायत से उपलब्ध भी है। नए सुग की पिछली एक शताब्दी में तो यह जीवन अनेक भाषाओं में देशी- विदेशी, साम्प्रदायिक असाम्प्रदायिक लेखकों के द्वारा लिखा गया है। जर्मन- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, बंगला और भराठी आदि भाषाओं में इस जीवन विषयक छोटी बड़ी अनेक पुस्तकें प्रसिद्ध हुई हैं और मिलती भी हैं। यह सब-होते हुए भी नए वर्ष की नई जयंती या निवांग्रितिथ के उपलक्ष्य में महावीर जीवन पर कुछ नया लिखने की भारपूर्वक माँग हो रही है। इसका क्या कारगा है है सो सासकर सममने की वात है। इस कारगा को सममने से यह इस टीक-टीक समम सकेंगे कि पुराने समय से आज तक की महाबीर जीवन विषयक उपलब्ध इतनी लिखित मुद्रित सामग्री हमारी जिज्ञासा को तुस करने में समध क्यों नहीं होती है

भगवान् महावीर एक हो थे। उनका जीवन जैसा कुछ रहा हो सुनिश्चित अमुक रूप का ही रहा होगा। तद्विपयक जो सामग्री श्रमी शेष है उससे अधिक समर्थ समकालीन सामग्री श्रमी मिलने की कोई संभावना नहीं। जो सामग्री उप-लब्ध है उसका उपयोग आज तक के लिखित जीवनों में हुआ ही है तो फिर नया क्या बाकी है जिसकी माँग हर साल जयंतो या निर्वाणितिष के श्रवसर पर वनी रहती है और खास तीर से संपूर्ण महावीर जीवन विपयक पुस्तक की माँग तो हमेशा बनी हुई रहती ही है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका वालविक उत्तर किना समके महावीर बीवन पर कुछ सोचना, जिल्ला या ऐसे जीवन की लेखकों से माँग करना यह निस वार्षिक जवंती कालीन व्यसन मात्र सिद्ध होगा या पुनसकृति का चक्र मात्र होगा जिससे हमें बचना चाहिए।

पुराने समय से आज तक की जीवन विषयक सब पुस्तक और छोटे-बहे सब लेख प्रायः साम्प्रदायिक भक्तों के द्वारा ही लिखे गए हैं। जैसे राम, कृष्ण, काइस्ट, मुहम्मद आदि महाने पुरुषों के बारे में उस सम्प्रदाय के विद्वानों और भक्तों ने लिखा है। हाँ, कुछ थोड़े लेख और विरत्त पुस्तकें असाम्प्रदायिक जैनेतर विद्वानों द्वारा भी लिखी हुई हैं। इन दोनों प्रकार के जीवन-लेखों में एक खास गुगा है तो दूसरी खास शुट भी है। खास गुगा तो यह है कि साम्प्रदायिक विद्वानों और भक्तों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसमें परम्परागत अनेक यथार्थ बातें भी सरखता से आ गई हैं, जैसी असाम्प्रदायिक और दूरवर्ती विद्वानों के द्वारा लिखे गए जीवन-लेखों में कभी-कभी आ नहीं पातीं। परन्तु शुट और बड़ी भारी शुटि यह है कि साम्प्रदायिक विद्वानों और भक्तों का हांडकोरा हमेशा ऐसा रहा है कि यन केन प्रकारेग अपने इस्ट देव को सबसे कँचा और असाधारण दिखाई वेने वाला चित्रित किया जाए। सभी सम्प्रदायों में पाई जाने वाली इस अतिरंकक साम्प्रदायिक हांड के कारण महाबीर, मानव महाबीर न रहकर कल्पत देव से बन गए हैं जैसा कि वीद परम्परा में शुद और पीराणिक परम्परा में राम-कृष्ण तथा किश्वानिटी में काइस्ट मानव मिट कर देव या देवांश वन गए हैं।

इस युग की खास विशेषता बैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोश है। विज्ञान और इतिहास सत्य के उपासक हैं। वे सत्य के सामने और सव बातों को दृशा समझते हैं। यह सत्यावेषक दृति ही विज्ञान और इतिहास की प्रतिष्ठा का आधार है। इसिलाए इन दोनों की लोगों के मन के ऊपर इतिहास की प्रतिष्ठा का आधार है। इसिलाए इन दोनों की लोगों के मन के ऊपर इतिहास से अधिक प्रमावशाली छाप पड़ी है कि वे बैज्ञानिक दृष्टि से छप्रमाणित और इतिहास से असिद ऐसी किसी वस्तु को मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि इजारों क्यों से चली खाने वाली और मानस में स्थिर बनी हुई प्रायापिय मान्यताओं को भी (यदि वे विज्ञान और इतिहास से विकद हैं तो) छोड़ने में नहीं हिचकिचाते, प्रत्युत वे ऐसा करने में खपनो कतार्थता समझते हैं। वर्तमान युग भूतकालीन ज्ञान की विरासत की योद्या भी वर्जाद करना नहीं चाहता। उसके एक झंश को वह प्रमाश से भी अधिक मानता है; पर साथ ही वह उस विरासत के विज्ञान और इतिहास से असित अंश को एक चल भर के लिए भी मानने को तैयार नहीं। नए युग के इस लच्चण के कारण वस्तु-स्थिति बदल गई है। महानीर

बीवन विषयक खेल पुस्तक आदि कितनी ही सामग्री प्रस्तुत क्यों न हो पर आज का जिज्ञासु उस सामग्री के बढ़े देर मात्र से सन्तुष्ट नहीं। वह तो यह देखना चाहता है कि इसमें कितना तर्क बुद्धि-सिद्ध और कितना इतिहास-सिद्ध है? जब इस बृत्ति से वह आज तक के महावीर-जीवनविषयक लेखों को पढ़ता है, सोचता है तक उसे पूरा संतोप नहीं होता। वह देखता है कि इसमें सत्य के साथ कल्पित भी चहुत मिला है। वह यदि भक्त हो तो किसी तरह से अपने मन को मना लें सकता है; पर वह दूसरे तटस्य जिज्ञासुओं का पूरा समाधान कर नहीं पाता। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ग्रमाव इतना अधिक गहरा पड़ा है कि खुद महावीर के परम्परागत अनुयायियों को भी अपनी नई पीढ़ी का हर बात में समाधान करना मुश्किल हो गया है। यही एक मात्र वजह है कि चारों ओर से महावीर के ऐतिहासिक जीवन लिखे जाने की मांग हो रही है और कहीं कहीं तहरी तैयारियों भी हो रही हैं।

श्राज का कोई तटस्थ लेखक ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर जीवन लिखेगा तो उसी सामग्री के आधार से लिख सकता है कि जिस सामग्री के आधार से पहले से आज तक के लेखकों ने लिखा है। फर्क यदि है या हो सकता है तो दृष्टिकोसा का। इष्टिकीगा ही सवाई या गैर-सवाई का एक मात्र प्राणा है ख्रीर प्रतिष्ठा का आधार है। उदाहरखार्थ महाबीर का दो माता और दो पिता के पुत्र रूप से प्राचीन ग्रन्थों में वर्णन है। इसे साध्यदायिक दृष्टि वाला भी लेता है और ऐतिहासिक दृष्टि वाला भी । पर इस ऋसंगत और ऋमानवीय दिखाई देने वाली घटना का खुलासा साम्प्रदायिक व्यक्ति एक तरह से करता है स्त्रीर ऐतिहासिक व्यक्ति दूसरो तरह से । इजारी वर्ष से माना जाने वाला उस ग्रसंगति का साम्प्रदायिक खुलासा लोक-मानस में इतना घर कर गया है कि दूसरा खुलासा मुनते ही वह मानस भड़क उठता है। फिर भी नई ऐतिहासिक दृष्टि ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि उस चिर परिचित खुलासे से लोक-मन का अन्तरतल जरा भी सन्तुष्ट नहीं । वह तो कोई नया बुद्धिगम्य खुलासा पाना चाहता है या उस दो माता, दो पिता की घटना को ही असंगत कह कर जीवन में से सर्वथा निकास देना चाइता है। यही बात तत्कालवात शिशु महावीर के अंगुष्ठ के द्वारा मेर-कम्पन के बारे में है या पद्यद् पर महावीर के आसपास उपस्थित होने वाले लाखों करोड़ों देव देतियों के वर्णन के बारे में है। कोई भी तर्क श्रीर बुद्धि से मानव-जीवन पर विचार करने वाला ऐसा नहीं होगा जो यह मानने को तैयार हो कि एक तत्काल पैदा हुआ वालक या मझकुत्ती किया हुआ जवान अपने ब्रॅंगूठे से पर्वत तो क्या एक महती शिला को भी कँगा सके ! कोई भी ऐतिहासिक यह मान नहीं सकता और सावित नहीं कर सकता कि देवस् हि कहीं दूर है और उसके दिव्य सन्व किसी तपस्वी की सेवा में सदा हाजिर रहते हैं। ये और इनकी कैसी दूसरी अनेक घटनाएँ महावीर जीवन में वैसे हो आती हैं जैसे अन्य महापुरुषों के जीवन में। साम्प्रदायिक व्यक्ति उन घटनाओं को जीवनी जिखते समय न तो छोड़ सकता है और न उनका चालू अर्थ से दूसरा अर्थ ही लगा सकता है। इस कारण से वह महावोर की जीवनी को नई पीढ़ी के लिए प्रतिविकर नहीं बना सकता। जब कि ऐतिहासिक व्यक्ति कितनी ही असंगत दिखाई देने वाली पुरानी घटनाओं को या तो जीवनी में स्थान ही नहीं देगा या उनका अतंतिकर अर्थ लगाएगा जिसे सामान्य बुद्धि भी समभ और मान सके। इतनी चर्चा से यह मलीभांति जाना जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण असंगत दिखाई देने वाली जीवन घटनाओं को ज्यों का त्यों मानने को तैयार नहीं, पर वह उन्हें बुद्धिगाख कसीटी से कस कर सबाई की भूमिका पर लाने का प्रयत्न करेगा। यही सबब है कि वर्तमान युग उसी पुरानी सामग्री के आधार से, पर ऐतिहासिक दृष्टि से जिस्से गए महावीर जीवन को हो पड़ना सुनना चाहता है। यही समय की माँग है।

महावीर की जीवनी में ब्रानेवाली जिन ब्रसंगत तीन वातों का उल्लेख मैंने किया है उनका ऐतिहासिक खुलासा किस प्रकार किया जा सकता है इसे यहाँ बतला देना भी जरूरी है—

मानव-वंश के तो क्या पर समग्र प्रास्ति-वंश के इतिहास में भी आज तक ऐसी कोई घटना बनी हुई विदित नहीं है जिसमें एक संतान को दो जनक माताएँ हो। एक सन्तान के जनक दो-दो पिताओं की घटना कल्पनातीत नहीं है पर दो जनक माताओं की घटना का तो कल्पना में भी खाना मुश्किल है। तिस पर भी जैन खानमों में महावीर की जनक रूप से दो माधाओं का वर्सन है। एक तो चित्रयाणी सिद्धार्थपत्नी त्रिशाला और दूसरी ब्राक्क्यी क्ष्यमदत्त्वपत्नी देवानन्दा। पहिले तो एक बालक की दो जननियाँ ही असम्भव तिस पर दोनों जननियों का भिन्न-भिन्न पुरुषों की पत्नियों के रूप से होना तो और भी असम्भव है। आगम के पुराने मानों में महावीर के जो नाम मिलते हैं उनमें ऐसा एक भी नाम नहीं है जो देवानन्दा के साथ उनके माता-पुत्र के संबन्ध का सूचक हो फिर भी भगवती के से महत्त्वपूर्ण आगम में ही अपने मुख्य गयावर इन्द्रभूति को संबोधित करके खुद भगवान के द्वारा ऐसा कहलाया गया है कि—यह

१. भगवती शतक ६ उद्देश ६।

देवानन्दा मेरी जननी है इसी से मुक्ते देखकर उसके यन दूध से भर गए हैं श्लीर हर्य-रोमाञ्च हो श्लाए हैं। भगवती में दूसरी जगह देवों की गर्मापहरए साकि का महावीर ने इन्द्रभृति को लिखत करके वर्णन किया है। पर उस जगह उन्होंने अपने गर्मापहरए का कोई निरंश तक नहीं किया है। हाँ, महावीर के गर्मापहरए का वर्णन श्लाचारांग के श्लान्तम भाग में है पर वह भाग श्लाचार हे स्वन्द्र के कथनानुसार हो कम से कम महावीर के श्लान्तर दो सौ वर्ण के बाद का तो है ही। ऐसी स्थिति में किसी भी समस्त्रार के मन में यह प्रश्न हुए विना रह नहीं सकतों कि जब एक सन्तान की एक ही माता सम्भव है तब जननी रूप से महावीर की दो माताश्लो का वर्णन शास्त्र में श्लाव कैसे? श्लीर इस श्लान्त दिखाई देने वाली घटना को रंगत बनाने के गर्म-संक्रमण—जैसे विल्कुल श्लरास्य कार्य को देव के हस्तदोप से शब्द बनाने की कल्पना तक को शास्त्र में स्थान क्यों दिया गया? इस प्रश्न के श्लीर भी उत्तर या खुलासे हो सकते हैं पर सुक्ते वो खुलासे संभवनीय दिखते हैं उनमें से मुख्य ये हैं—

१ — महाबीर की जननी तो ब्राह्मणी देवानन्दा हो है, स्वित्राणी त्रिसला नहीं।

२—त्रिशला जननी तो नहीं है पर वह भगवान को गीद लेने वाली या अपने घर पर एव कर संवर्धन करने वाली माता अवश्य है।

श्चगर वास्तव में ऐसा ही हो तो परम्परा में उस बात का विपयांस क्यों हुआ और शास्त्र में श्चन्यथा बात क्यों लिखी गई!—यह प्रश्न होना स्वा-माविक है।

में इस प्रश्न के दो खुलासे सुचित करता हूँ -

१—पहिला तो यह कि त्रिशला सिदार्थ की अन्यतम पत्नी होगी जिसे अपना कोई औरस पुत्र न था । त्र्रोमुलम पुत्रवासना की पूर्ति उसने देवानन्दा के औरस पुत्र को अपना बना कर की होगी । महावोर का रूप, शील और स्वमाव ऐसा आकर्षक होना चाहिए कि जिसके कारण त्रिशला ने अपने जीते जी उन्हें उनकी सहज वृत्ति के अनुसार दोखा लेने की अनुमति दी न होगी । मगवान् ने भी त्रिशला का अनुसरण करना ही कर्त्व समसा होगा ।

र—दूसरा यह भी संभव है कि महाबीर छोटी उम्र से ही उस समय ब्राह्म एरंपरा में खतिरूद हिसक यह और दूसरे निर्यंक किया कायडों वाले कुलधर्म से विषद संस्कार वाले—त्याग प्रकृति के थे। उनको छोटी उम्र में ही किसी निर्धन्य-

१. भगवती शतक ५ उद्देश ४ । के गुक्र म कालाविकास अ

परम्परा के त्यांगी भिन्न के संसर्ग में ब्राने का मौका मिला होगा श्रीर उस निर्धत्य

संस्कार से साइजिक त्यागद्वति की पृष्टि हुई होगी। महावीर के त्यागाभिमुख संस्कार, होनहार के योग्य शुम बच्चण और निर्मयता आदि गुरा देखकर उस निर्मन्य गुरु ने श्रपने पक्के अनुपायी सिदार्थ और त्रिशला के यहाँ उनको संवर्धन के लिए रखा होगा वैसा कि आचार्य हेमचन्द्र को छोटी उम्र से ही गुरु देवचन्द्र ने अपने भक्त उदयन मन्त्री के यहाँ संवर्धन के लिए रखा या । महाबीर के सद्गुलों से त्रिश्रला इतनी ब्राक्टर हुई होगी कि उसने श्रपना ही पुत्र मानकर उनका संवर्धन किया। महाबीर भी त्रिशका के सदुमाय और प्रेम के इतने अधिक कायल होंगे कि वे उसे अपनी माता ही सम-भते और कहते थे। यह संबन्ध ऐसा पनपा कि त्रिशला ने महाबीर के त्याग-संस्कार की पुष्टि की पर उन्हें अपने जीते जी निर्मन्थ जनने की अनुमति न दी। भगवान ने भी माता की इच्छा का अनुसरण किया होगा। खुलासा कोई भी हो- हर हालत में महाबीर, त्रिराला श्रीर देवानन्दा श्रपना पारस्परिक संक्रव तो जानते ही थे । कुछ दूसरे लोग भी इस जानकारी से वंचित न थे । आगे जाकर जब महाबीर उम्र-साधना के द्वारा महापुरुष बने तब त्रिशाला का स्वर्गवास हो जुका था । महाबीर खयं सत्यवादी सन्त थे इसलिए प्रसंग ग्राने पर मूल बात की नहीं जाननेवाले अपने शिष्यों को अपनी असली माता कीन है इसका हाल वतला दिया । हाल बतलाने का निमित्त इसलिए उपस्थित हुन्ना होगा कि ऋब मगयान एक मामूली व्यक्ति न रहकर वहें मारी धर्मसंघ के मुखिया वन गए थे और स्नास-पास के लोगों में बहुतायत से यही बात प्रसिद्ध थी कि महाबीर तो विशवापुत्र हैं। जब इसे-गिने लोग कहते थे कि नहीं, महाबीर तो देवानन्दा ब्राह्मणी के पुत्र हैं। यह विरोधी चर्चा जब मगवान् के कानों तक पहुँची तब उन्होंने सच्ची वात कह दी कि मैं तो देवानन्दा का पुत्र हूँ। भगवान का यही कथन भगवती के नवम शतक में मुरद्धित है। और त्रिशलापुत्र रूप से उनकी जो लोकप्रसिद्धि थीं वह ग्राचारांग के प्रथम अवस्कर्य में सरद्वित है। उस समय तो विरोध का समाधान भी ठोकठीक हो गया-दोनों अचलित बातें परम्परा में सुरक्षित रहीं और एक बात एक आगम में तो दूसरी दूसरे आगम में निर्दिष्ट भी हुई। महाबीर के निवांग के बाद सी चार सी वर्ष में जब साधु-संघ में एक या दूसरे कारण से श्चनेक मतान्तर और पद्ममेद हुए तब ग्रागम-प्रामाएव का प्रश्न उपस्थित हुन्ना । जिसने श्राचारांग के प्रथम अतस्त्रंथ को तो पूरा प्रमाण मान लिया पर दूसरे श्रागमी के बारे में संशय उपस्थित किया, उस परम्परा में तो भगवान् की एक मात्र त्रिशलापत्र रूप से प्रसिद्धि रह गई श्रीर श्रागे वाकर उसने देवानन्दा के

पुत्र होने की बात को बिल्कुल काल्पनिक कह कर छोड़ दिया । यही परम्परा आगे जाकर दिगम्बर परम्परा में समा गई। परन्तु जिस परम्परा ने श्राचारांग के प्रथम अतस्कन्ध की तरह दूसरे श्रागमों को भी श्रक्तरशः सत्य मान कर प्रमाख रूप से मान रखा था उसके सामने विरोध उपस्थित हुआ, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भगवान् की माता का त्रिशला रूप से तो कहीं देवानन्दा के रूप से सूचन था। उस परम्परा के लिए एक बात की स्वीकार और दूसरे को इन्कार करना तो शक्य ही न रह गया था। समाधान कैसे किया जाए १ यह प्रश्न श्राचार्यों के सामने श्राया। श्रसली रहस्य तो श्रनेक शताब्दियों के गर्भ में छिप ही गया था।

वसदेव की पत्नों देवकी के गर्भ को सातवें महीने में दिव्यशक्ति के द्वारा दूसरी पत्नी रोहिसी के गर्भ में रखे जाने की जो बात साधारस लोगों में व पौरा-खिंक आख्यानों में प्रचलित थी उसने तथा देवसृष्टि की पुरानी मान्यता ने किसी विचच्च ब्राचार्य को नई कल्पना करने को पेरित किया जिसने गर्भापहरण की अद्मुत घटना को एक आश्चर्य कह कर शास्त्र में स्थान दे दिया। फिर तो अस्-रशः शास्त्र के प्रामाएय को मानने वाले अनुयायियों के लिए कोई शंका या तर्क के लिए गुञ्जाइश ही न रह गई कि वे असली बात जानने का प्रयस्न करें। देव के इसाचेप के द्वारा गर्भापहरण की जो कल्पना शास्त्रारूढ़ हो गई उसकी असंगति तो महाविदेह के सीमंधर स्वामी के साथ संबन्ध जोड़कर टाली गई किर भी कर्म-बाद के श्रमुसार यह तो प्रश्न था ही कि जब जैन सिद्धान्त जन्मगत जातिमेद वा जातिगत ऊँच-नीच माव को नहीं मानता और केवल गुगा-कर्मानुसार ही जातिमेद को कल्पना को मान्य रखता है तो उसे महाबीर के ब्राह्मखल पर चुनियत्व स्थापित करने का ग्रामह क्यों रखना चाहिए ? ग्रमर ब्राइए कुल तुच्छ ग्रीर ग्रनधि-कारी ही होता तो इन्द्रभृति ब्रादि सभी ब्राह्मस् गस्थर वन कर केवली कैसे हुए ! अगर इतिय ही उच्च कुल के हों तो फिर महाबीर के अनत्य भक्त श्रेणिक आदि बनिय नरक में क्यों कर गए ! स्वष्ट है कि जैनसिद्धान्त ऐसी वातिगत कोई ऊँच-नीचता की कल्पना की नहीं मानता पर जब गर्मापहरण के द्वारा त्रिशलापुत्ररूप से महावीर की फैली हुई प्रसिद्धि के समाधान का प्रयत्न हुआ तब बाहरण-कुल के तुष्डत्वादि दोषों की असंगत कल्पना को भी शास्त्र में स्थान मिला और उस असं-गति को संगत बनाने के काल्पनिक प्रयत्न में से मरीचि के जन्म में नीचगीत्र बाँधने तक को कल्पना कथा-शास्त्र में आ गई। किसी ने यह नहीं सोचा कि ये मिष्या कल्पनाएँ उत्तरोत्तर कितनी असंगतियाँ पैदा करती जाती हैं और कर्म-सिद्धान्त का ही खुन करती हैं ! मेरी उपर्युक्त धारणा के विरुद्ध यह भी दसील हो

सकती है कि भगवान की जननी त्रिशला ही क्यों न हो और देवानन्दा उनकी धातुमाता हो। इस पर मेरा जवाब यह है कि देवानन्दा धातुमाता होती तो उसका उस रूप से कथन करना कोई लाघव की बात न थी। जित्रय के घर पर धातुमाता कोई भी हो सकती है। देवानन्दा का धातुमाता रूप से स्वामाविक उल्लेख न करके उसे मात्र माता रूप से निर्दिष्ट किया है और गर्माग्रहरण की असत् कल्पना तक जाना पड़ा है सो धातुपद्ध में कुछ भी करना न पड़ता और सहज वर्णन आ जाता।

श्रव हम मुमेरकम्पन की बटना पर विचार करें। उसकी श्रासंगति तो स्पष्ट है फिर भी इस घटना को पढ़ने वाले के मन में वह प्रश्न उठ सकता है कि यदि श्रागमों में गर्मापहरण जैसी घटना ने महावीर की जीवनी में स्थान पाया है तो जन्म-काल में श्रंगुष्ट मात्र से किए गए मुमेर के कम्पन जैसी श्रद्भुत घटना को श्रागमों में ही स्थान क्यों नहीं दिया है ? इतना ही नहीं बिल्क श्रागमकाल के श्रानेक श्रताब्दियों के बाद रची गई निर्मुत्ति व चूर्णि जिसमें कि मगवान का जीवन निर्दिष्ट है उसमें भी उस घटना का कोई जिक नहीं है। महावीर के पश्चात् कम से कम हजार बारह सी वर्ष तक में रचे गए श्रोर संग्रह किए गए बाह्म्य में जिस घटना का कोई जिक नहीं है वह एक।एक सबसे पहिले 'पउम चरियं' में कैसे श्रागई ? यह प्रश्न कम कुत्हलवर्षक नहीं है । हम जब इसके खुक्कारे के लिए श्रास-पास के साहित्य को देखते हैं तो हमें किसी हद तक सच्चा जवाव भी मिल जाता है।

वाल्मीिक रामायण में हो प्रसङ्ग हैं—पिंद्रला प्रसङ्ग युद्धकांड में श्रीर दूसरा उत्तरकांड में श्राता है। युद्धकांड में हनुमान के द्वारा समूचा कैलास-शिलर उठा-कर रणाङ्गण में—जहाँ कि भायल लक्ष्मण पड़ा था—ले जाकर रखने का वर्णन है जब कि उत्तर-कांड में रावण के द्वारा समूचे हिमालय की हाथ में तौलने का तथा महादेव के द्वारा श्रङ्गष्ठ मात्र से रावण के हाथ में तौले हुए, उस हिमालय को दवाने का वर्णन है। इस तरह हरिवंश श्रादि प्राचीन पुराणों में कृष्ण के द्वारा सात रोज तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखने का भी वर्णन है। पौराणिक व्यास राम श्रीर कृष्ण जैसे श्रवतारी पुरुषों की कथा सुननेवालों का मनोरञ्जन उक्त प्रकार की श्रद्भुत कल्पनाओं के द्वारा कर रहे हों तब उस वातावरण के बीच रहनेवाले श्रीर महावीर का जीवन सुनानेवाले जैन-श्रव्यक्त स्थूल भूमिका वाले अपने साधारण मक्तों का मनोरञ्जन पौराणिक व्यास की तरह हो किल्पत चमत्कारों से करें तो यह मनुष्य-स्वमाव के श्रनुकूल ही है। मैं समकता हूँ कि अपने-श्रपने पूल्य पुरुषों की महत्त्वासूचक श्रदनाओं के वर्णन की होड़ा होड़ी में

(सर्घा में) पड़कर सभी महापुरुषों की जीवनी लिखने वालों ने सत्वासत्व का विवेक कमोवेश रूप से खो दिया है। इसी दोप के कारण सुमेरकणन का प्रसङ्ग महावीर की जीवनी में आ गया है।

तीसरी बात देवस्रष्टि की है। अमण-परम्परा में मानवीय चरित्र और पुरुषार्थं का हो महत्त्व है। बुद्ध की तरह महाबीर का महत्त्व अपने चरित्र-शुद्धि के असा-वारण पुरुषार्थं में है। पर जब शुद्ध आव्यात्मिक धर्म ने समाज का रूप धारण किया और उसमें देव-देवियों की मान्यता रखनेवाली जातियाँ दाखिल हुई तब उनके देविवययक वहमों की तुष्टि और पुष्टि के लिए किसी-न-किसी प्रकार से मानवीय जीवन में देवकृत चमत्कारों का वर्णन अनिवाय हो। गया। यही कारण है कि महावक्त और लिलितिवित्तर जैसे प्रन्थों में बुद्ध को गर्मावस्था में उनकी कृति करने देवगण आते हैं और लुम्बिनी-वन में (जहाँ कि बुद्ध का जन्म हुआ ) देव बेलियाँ जाकर पृष्टिले से सब तैयारियाँ करती हैं। ऐसे देवी चमत्कारों से भरे अन्यों का प्रचार जिस स्थान में हो उस स्थान में रहनेवाले महावीर के अनुयायो उनकी जीवनी को बिना देवी चमत्कारों के मुनना पसंद करें यह संभव ही नहीं है। में समकता हूँ इसी कारण से महावीर की सारी सहज जीवनी में देवसृष्टि की कल्पित और आ गई है।

पुरानी जीवन-सामग्री का उपयोग करने में साम्प्रदायिक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टिकीय में दूसरा भी एक महान फर्क है, जिसके कारण साम्प्रदायिक भाव से लिखी गई कोई भी जीवनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा पा नहीं सकती । वह फर्क यह है कि महावीर जैसे आध्यात्मिक पुरुष के नाम पर चलने वाला सम्प्रदाय अनेक छोटे वह फिरको में स्वृत और मामूली मतमेदों को तान्विक और वहा तृत देकर बॅट गया है। प्रत्येक फिरका ग्रपनी मान्यता को पुरानी ग्रीर मीलिक सावित करने के लिए उसका संत्रेव किसी भी तरह महावीर से जोड़ना चाहता है। फल यह होता है कि अपनी कोई मान्यता यदि किसी भी तरह से महाबीर के जीवन से संबद नहीं होती तो वह फिरका ग्रमनी मान्यता के विरुद्ध जानेवाले महावीर जीवन के उस भाग के निरूपक अन्थों तक को (चाहे वह कितने ही पुराने क्यों न हों ) छोड़ देता है, जब कि दूसरे फिरके भी अपनी अपनी मान्यता के लिए वैसी ही खींचातानी करते हैं। फल यह होता है कि जीवनी की पुरानी सामग्री का उपयोग करने में भी सारा बैन-संप्रदाय एकमत नहीं । ऐतिहासिक का प्रश्न वैसा नहीं है । उसे किसी फिरके से कोई खास नाता या बेनाता नहीं होता है। यह तटस्थ भाव से सारी जीवन-सामग्री का जीवनी लिखने में विवेक-इष्टि से उपयोग करता है। वह न तो किसी फिरके की खुराामद करता है और न किसी को नाराज करने की कोशिश करता है। चाहे कोई फिरका उसकी बात माने या न माने वह अपनी बात विवेक, निष्पच्चता और निर्मयता से कहेगा व लिखेगा। इस बरह ऐतिहासिक का प्रयत्न सत्यमुखी और व्यापक बन जाता है। यही कारण है कि नवयुग उसी का आदर करता है।

अब हम संदोग में यह देखेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर-जीवन खिखने की क्या क्या सामग्री है ?

सामग्री के मुख्य तीन स्रोत हैं। साहित्यिक, मीगोलिक तथा परंपरागत आचार व जीवन। साहित्य में बैदिक, बौद्ध और जैन प्राचीन वाङ्मय का समावेश होता है। भीगोलिक में उपलब्ध वे ग्राम, नदी, नगर, पर्वत आदि प्रदेश हैं जिनका संबंध महाबीर के जीवन में प्रसङ्घ-प्रसङ्घ पर आता है। परंपरा से प्राप्त वह आचार और जीवन भी जीवनी लिखने में उपयोगी हैं जिनका एक या दूसरे रूप से महाबीर के जीवन तथा उपदेश के साथ एवं महाबीर की पूर्व परंपरा के और समकालीन परंपरा के साथ संबन्ध है, चाहे वह उस पुराने रूप में मले ही आज न हो और परिवर्तित एवं विकृत हो गया हो। ऐतिहासिक हान्दि उक्त सामग्री के किसी भी अंश की उपेद्धा नहीं कर सकती और इसके अलावा भी कोई अन्य स्रोत मालूम हो जाए तो वह उसका भी स्वागत करेगी।

कपर जिस सामग्री का निर्देश किया है, उसका उपयोग ऐतिहासिक हाँहें से वीवनी क्लियने में किस किस तरह किया जा सकता है इस पर भी पहाँ थोड़े में प्रकाश डालना जरूरी है। किसी भी महान् पुरुष की जीवनी को जय हम पढ़ते हैं तब उसके लेखक बहुबा इष्ट पुरुषों की लोगों के मन पर पड़ी हुई महत्ता की छाप को कायम रखने और उसे और भी पुष्ट करने के लिए सामान्य जन-समाज में प्रचलित ऐसी महत्तास्चक कसीटियों पर अधिकतर भार देते हैं और वे महत्ता की असली जड़ को निल्कुल भूला न दें तो भी उसे भीए तो कर ही देते हैं अथात उस पुरुष की महत्ता की असली चार्च पर उतना भार वे नहीं देते जितना भार साधारण लोगों की मानी हुई महत्ता को कसीटियों का वर्णन करने पर देते हैं। इसका फल यह होता है कि जहाँ एक तरफ से महत्ता का मायदएड बनावटी हो जाता है वहीं दूसरी तरफ से उस पुरुष की महत्ता की असली चार्च का मूल्योंकन भी धीरे चीरे लोगों की हिंछ में ओभला हो जाता है। सभी महान् पुरुषों की जीवनियों में यह दोष कमोबेश देखा जाता है। भगवान् महावीर की जीवनी को उस दोष से बचाना हो तो हमें साधारण लोगों की रूढ़ विच की पुष्टि का विचार विना किए ही असली वस्तु का विचार करना होगा।

मगवान् के जीवन के मुख्य दो अंश हैं—एक तो आत्मलखी —जिसमें

श्रपनी श्रात्मशुद्धि के लिए किए गए भगवान् के समग्र पुरुषार्थं का समावेश होता है। दूसरा श्रंश वह है जिसमें भगवान् ने परलची श्राप्यात्मिक प्रवृत्ति की है। जीवनी के पहिले अश का पूरा वर्णन तो कहां भी लिखा नहीं मिलता किर भी उसका थोड़ान्सा पर प्रामाणिक श्रीर श्रतिरंजनरहित प्राचीन वर्णन भाग्यवश श्राचारांस प्रथम श्रुत रकंघ के नवम श्रव्ययन में श्रभी तक सुरिह्ति है। इससे श्रिवक प्राना और श्रिवक प्रामाणिक कोई वर्णन श्रमर किसी ने लिखा होगा तो वह श्राज सुरिह्ति नहीं है। इसलिए प्रत्येक ऐतिहासिक लेखक को भगवान् की साधनाकालीन स्थिति का चित्रण करने में मुख्य रूप से वह एक ही श्रध्ययन उपयोगी हो सकता है। भले ही वह लेखक इस श्रध्ययन में वर्णित साधना की पृष्टि के लिए अन्य-श्रन्य श्रागमिक भागों से सहारा ले; पर उसे, भगवान् की साधना कैसी थी इसका वर्णन करने के लिए उक्त श्रध्ययन को ही केन्द्रस्थान में रखना होगा।

यदापि वैदिक परम्परा के किसी भी अन्य में भगवान् के नाम तक का निर्देश नहीं है फिर भी जब तक हम प्राचीन शतपथ आदि ब्राह्मण अन्य और आपस्तम्ब, कात्यायन आदि औत-सूत्र न देखें तब तक हम भगवान् की धार्मिक प्रवृत्ति का न तो ठीक-ठीक मूल्य आँक सकते हैं और न ऐसी प्रवृत्ति का वर्णन करने वाले आगमिक भागों की प्राचीनता आर महत्ता को ही समक सकते हैं।

ब्राह्मण, इतिय ब्रौर वैश्य के जीवन में विविध यहाँ का धर्मरूप से कैसा स्थान था ब्रौर उनमें से ब्रनेक यहाँ में गाय, घोड़े, मेड, वकरे ब्रादि पशुब्रों का तथा मनुष्य तक का कैसा धार्मिक वध होता था एवं ब्रातिथि के लिए भी प्राणियों का वध कैसा धर्म्य माना जाता था—इस बात की ब्राज हमें कोई कल्पना तक नहीं हो सकती है जब कि हजारों वर्ष से देश के एक छोर से दूसरे ब्रोर तक पुरानी यहप्रथा ही बंद हो गई है ब्रौर कहीं-कहीं व कमी-कभी कोई यह करते भी है तो वे यह बिल्कुल हो ब्रोहिसक होते हैं।

धर्मरूप से अवश्य कर्तव्य माने जानेवाले पशुवध का विरोध करके उसे आम तौर से रोकने का काम उस समय उतना कठिन तो अवश्य या जितना

शतपथ ब्राह्मया का० ३ ; अ० ७, ८, ६ । का० ४ ; अ० ६ । का० ६ ;
 अ० १, २, ६ । का० ६ ; अ० २ । का० ११ ; अ० ७, ८ । का० १२ ;
 अ० ७ । का० १३ ; अ० १, २, ५ इत्यादि ।
 कात्यायन औतसूत्र — अञ्युत अन्थमाला भूमिकागत यशै का न्यान ।

कठिन आज के कत्सलानों में होने वाले पशुवध को बन्द कराना है। मगवान् ने अपने पूर्ववर्ता और समकालीन महान् सन्तों की तरह इस कठिन कार्य को करने में कोर-कसर उठा रखी न थी। उत्तराख्यन के वजीय अध्ययन में जो पजीय हिंसा का आत्यन्तिक विरोध है वह भगवान् की धार्मिक प्रवृत्ति का सूचक है। यजीय हिंसा का निषेध करने वाली भगवान् की धार्मिक प्रवृत्ति का महत्त्व और अगले जमाने पर पढ़े हुए उसके असर को समअने के लिए जीवनी लिखने वाले को जपर सुचित वैदिक अन्यों का अध्ययन करना ही होगा।

धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मण ब्रादि तीन वर्णों का श्रादर तो एक सा ही था। तीनो वर्ण वाले यह के अधिकारी थे। इसलिए वर्श की जुदाई होते हुए भी इनमें बुआबुत का भाव न था पर विकट सवाल तो सूदों का था। धर्महोत्र में प्रवेश की बात तो दूर रही पर उनका दर्शन तक कैसा अमंगल माना जाता था, इसका वर्णन हमें पुराने ब्राह्मण-प्रन्थों में स्पष्ट मिलता है। सुद्रों को अस्पूर्य मानने का भाव वैदिक परम्परा में इतना गहरा था कि घार्मिक पशुवध का भाव इतना गहरा न था। यही कारण है कि बुद-महावीर जैसे सन्तों के प्रथकों से धार्मिक प्रशावध तो बन्द हुआ पर उनके हजार प्रथक करने पर भी अस्प्रश्यता का भाव उसी पराने युग की तरह आज भी मीजूद है। इतना ही नहीं बल्कि बाह्मण्यरम्परा में रूढ़ हुए उस जातिगत ब्रस्पृश्यता के भाव का खुद महाबीर के श्रनुयायियों पर भी ऐसा असर पड़ा है कि वे भगवान महावीर की महत्ता को तो अस्प्रथ्यता निवारण के घार्मिक प्रयत्न से आँकते और गाते हैं फिर-भी वे खुद ही ब्राह्मण्-परम्परा के प्रमान में त्राकर शुद्धों की ग्रस्पुरयता की ग्रपने जीवन व्यवहार में स्थान दिए हुए हैं। ऐसी गहरी जड़वाले खुआ खुत के भाव को दूर करने के लिए भगवान ने निन्दा-स्तुति की परवाह विना किए प्रवल प्रवार्थ किया या और वह भी धार्मिक-चेत्र में । ब्राह्मण्यरम्परा अपने सर्वेश्रेष्ठ यज्ञ-धर्म में शहीं का दर्शन तक सहन करती न थी तब बुद श्रादि ग्रन्य सन्तों की तरह महाबीर चारडाल बैसे ऋति शुद्रों को भी ऋपने साधुसंघ में वैसा ही स्थान देते वे बैसा कि ब्राह्मण ऋगिद ऋन्य वर्गों की । जैसे गोधीजी ने ऋस्प्रस्थता की जडमूल से उखाड फेंकने के लिए शहों को धर्ममन्दिर में स्थान दिलाने का प्रयक्ष किया है वैसे ही महावीर ने अस्प्रथता को उलाड़ पेंकने के लिए शुद्रों की मूर्घन्यरूप अपने साधुसंघ में स्थान दिया था। महावीर के बाद ऐसे किसी जैन आचार्य वा ग्रहस्थ का इतिहास नहीं मिलता कि जिसमें उसके द्वारा श्रांते शृद्धों को साध-संध

१ शतपथ बाह्यसा का० ३, छ० १ जा० १।

में स्थान दिए जाने के सबूत हो। दूसरी तरफ से सारा जैन समाज अस्पृश्यता के बारे में बाबाग्-परम्परा के प्रमाव से मुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तराध्ययन जैसे प्राचीन प्रन्य में एक चांडाल को जैन दीला दिए जाने की जो घटना वर्णित है श्लीर अगले जैन तर्क-प्रन्यों में जातिवाद का जो प्रवल खबड़न है उसका क्या अर्थ है शेरसा प्रश्न हुए बिना नहीं रहता। इस प्रश्न का इसके सिवाय दूसरा कोई खुलासा ही नहीं है कि मगवान महावीर ने जातिवाद का जो प्रवल विरोध किया था वह किसी न किसी रूप में पुराने आगमों में सुरिहात रह गया है। भगवान के डारा किए गए इस जातिवाद के विरोध के तथा उस विरोध के स्वक आगमिक भागों के महत्त्व का मृल्यांकन टीक-टीक करना हो तो भगवान की जीवनी लिखने वाले को जातिवाद के समर्थक प्राचीन ब्राह्मण-अंथों को देखना ही होगा।

महावीर ने बिल्कुल नई धर्म-परम्परा को चलाया नहीं है किन्तु उन्होंने पूर्ववर्ती पार्वनाय की धर्म-परम्परा को ही पुनक्ज्जीवित किया है। वह पार्वनाध की परम्परा कैती थी, उसका क्या नाम था इसमें महावीर ने क्या सुधार या परिवर्तन किया, पुरानी परम्परावालों के साथ संघर्ष होने के बाद उनके साथ महावीर के मुधार का कैते समन्वय हुआ, महावीर का निज व्यक्तित्व सुख्यतया किस बात पर अवलित्व सुख्यतया किस बात पर अवलित्व साथ, महावीर के प्रतिस्पर्धों सुख्य कीन कीन थे, उनके साथ महावीर का मतमेद किस-किस बात में था, महावीर आचार के किस अँश पर अधिक मार देते थे, कौन-कौन राज-महाराजे आदि महावीर को मानते थे, महावीर किछ कुल में हुए इत्यादि प्रश्नों का जवाब किसी न किसी रूप में मिन्न-मिन्न जैन-आगम-भागों में सुरिह्नत है। परन्तु वह जवाच ऐतिहासिक जीवनी का आधार तभी वन सकता है जब कि उसकी सच्चाई और प्राचीनता वाहरी सबूतों से मी सावित हो। इस बारे में बौद-पिटक के पुराने अंश सीधे तौर से बहुत मदद करते हैं क्योंकि जैसा जैनागमों में पार्श्वनाथ के चातुवाम धर्म का वर्षान है उोक वैसा ही चातुवाम निर्मय धर्म का निर्देश बौद्ध पिटकों में भी है । इस बौद उल्लेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की जैन शास्त्र में इस बौद उल्लेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की जैन शास्त्र में इस बौद उल्लेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की जैन शास्त्र में

१. झध्ययन १२ ।

२. सन्मतिटीका पु० ६९७ । न्यायकुमुदचन्द्र पृ० ७६७, इत्यादि ।

३. उत्तराध्ययन छ० २५ गाथा ३३।

४. उत्तराध्ययन ग्र० २३ । भगवती श० २. उ० ५ इत्यादि ।

५. दीवनिकाय-सामञ्जपतासुत्त ।

वर्षित घटना की ऐतिहासिकता सावित हो जाती है । महावीर खुद नग्न-ग्राचेल थे फिर भी परिमित व जीर्श वस्त्र रखनेवाले साधुत्रों को त्रापने संघ में स्थान देते थे ऐसा जो वर्णन ब्राचारांग-उत्तराध्ययन में है उसकी ऐतिहासिकता भी बौद अन्थों से साबित हो जाती है क्योंकि बौद अन्थों में अचेल और एकसाटकघर <sup>9</sup> अमर्गों का जो वर्णन है वह महावीर के ख़बेल और सचेल साधुओं को लाग होता है। बैन आगमों में महाबीर का कुल बात कहा गया है, बीद पिटकों में भी उनका वही कुल १ निर्दिष्ट है । महाबीर के नाम के साथ निर्प्रन्थ विशेषण बौद्ध ग्रन्थों में आता है जो जैन वर्णन की सबाई को साचित करता है। श्रेशिक-कोशिकादि राजे महाबीर को मानते थे या उनका श्रादर करते थे ऐसा जैनागम में को वर्णन है वह बौद पिटकों के वर्णन से भी खरा उतरता है। महाबीर के व्यक्तित्व का सूचक दीर्घतपस्याका वर्णन जैनागमों में है उसकी ऐतिहासिकता भी बौद्ध प्रन्थों से साबित होती है। क्योंकि भगवान महाबीर के शिष्यों का दीर्घतपत्वी रूप से निर्देश उनमें आता है । जैनागमों में महावीर के विहारत्तेत्र का जो आभास मिलता है वह बाँख पिटकों के साथ मिलान करने से खरा ही उतरता है। जैनागमों में महाबीर के वह प्रतिस्पदों गौशालक का जो वर्गान है वह भी बीद पिटकों के संवाद से सबा ही साबित होता है। इस तरह महावीर की जीवनी के महत्त्व के ग्रंशों को ऐतिहासिक बतलाने के लिए लेखक की चौद पिटकों का सहारा लेना ही होगा ।

बुद श्रीर महावीर समकालीन श्रीर समान दोत्रविहारी तो थे ही पर ऐतिहासिकों के सामने एक सवाल यह पड़ा है कि दोनों में पहिले किसका निवांख हुआ ! प्रोफेसर पाकोशी ने बौद श्रीर जैन अन्यों की ऐतिहासिक हाँछ से तुलना करके श्रान्तम निष्कर्ष निकाला है कि महावीर का निवांख बुद्ध-निवांख के पीछे ही श्रमुक समय के बाद ही हुआ है " । याकोबी ने श्रमनी गहरी छानशीन से यह रपष्ट कर दिया है कि विज्ञ-लिच्छिवियों का कोखिक के साथ जो सुद्ध हुआ वा वह बुद्ध-निवांख के बाद और महाबीर के जीवनकाल में ही हुआ। विज्ञ-

१. अंगुचर भाग. १. १५१ । भाग. २, १६८ । सुमङ्गलाविलासिनी ए० १४४

२. दीवनिकाय-सामञ्जयस्त्रमुत्त इत्यादि इत्यादि ।

कैसी तपस्या स्वयं उन्होंने की वैसी ही तपस्या का उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। अतएव उनके शिष्यों को बौद प्रन्य में जो दीर्घ-तपस्वी विशेषण दिया गया है उससे भगवान् भी दीर्घतपस्वी थे ऐसा स्वित होता है। देखों मिल्कमिनकाय-उपालिस्त ५६।

४. 'भारतीय विद्या' सिंधी स्नारक ब्रङ्क पृ० १७७।

खिच्छित्री गए का वर्णन तो बौद और जैन दोनों प्रत्यों में आता है पर इनके युद्ध का वर्णन बौद्ध प्रत्यों में नहीं आता है जब कि जैन प्रत्यों में आता है। याकोत्री का यह ऐतिहासिक निष्कर्य महादीर की जीवनी खिखने में जैसा तैसा उपयोगी नहीं है। इससे ऐतिहासिक लेखक का ध्यान इस तत्व की ओर मी अपने आप जाता है कि मगवान की जीवनी खिखने में आगमवर्णित छोटी बड़ी सब घटनाओं की बड़ी सावधानी से जाँच करके उनका उपयोग करना चाहिए।

महावीर की जीवनी का निक्षण करने वाले कल्पसूत्र आदि अनेक दूसरे भी अन्य हैं जिन्हें श्रदालु लोग अवरशः सच्चा मान कर मुनते आए हैं पर इनकी भी ऐतिहासिक दृष्टि से छानशीन करने पर मालूम हो जाता है कि उनमें कई बात पीछे से औरों की देखादेखी लोकपित की पृष्टि के लिए जोड़ी गई हैं। बौद महायान परम्परा के महावख्त, लिलतिवित्तर जैसे अन्थों के साथ कल्पसूत्र की वुलना बिना किए, ऐतिहासिक लेखक अपना काम दीक तौर से नहीं कर सकता। यह जब ऐसी वुलना करता है तब उसे मालूम पढ़ जाता है कि मंगवान् की जीवनों में आनेवाले चौदह स्वपनी का विरुद्धत वर्णन तथा जनमकाल में और कुमारावस्था में अनेक देवों के गमनागमनं का वर्णन क्यों और कैसे काल्पनिक तथा पीराणिक है।

मगवान् पार्श्वनाथ का जन्मस्थान तो वाराणसो था, पर उनका भ्रमण श्रीर उपदेश-चेत्र दूर-दूर तक विस्तीर्ण था। इसी चेत्र में वैशाली नामक सुप्रसिद्ध शहर भी आता है जहाँ भगवान् महावीर जन्मे । जन्म से निवांग् तक में भगवान् की पादचर्या से अनेक छोटे-वह शहर, करवे, गाँव, नदी, नाले, पर्वत, उपवन आदि पवित्र हुए, जिनमें से अनेकों के नाम व वर्णन आगमिक साहित्य में मुरिच्चत हैं। अगर ऐतिहासिक जीवनों जिलानी हो तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उन सभी स्थानों का आँखों से निरीक्षण करें । महाबीर के बाद ऐसे कोई स्त्रसाधारण और मौलिक परिवर्तन नहीं हुए है जिनसे उन सब स्थानी का नामोनिशान मिट गया हो । दाई हजार वर्षों के परिवर्तनों के वावजूद भी अमेक शहर, गाँव, नदी, नाले, पर्वत आदि आज तक उन्हीं नामों से या थोड़े बहुत श्रपभ्रष्ट नामों से पुकारे जाते हैं। जब इम महावीर की जीवनचर्या में श्राने वाले उन स्थानों का प्रत्यक्त निरीवृत्ता करेंने तब हमें आगमिक वर्गनों की सच्चाई के तारतम्य की भी एक बहुमूल्य कसौंटी मिल जाएगी, जिससे हम न केवल ऐति-हासिक अधिन को ही ताहरा चित्रित कर सकेंगे बल्कि अनेक उलभी गुल्यियों को भी मुलम्य सकेंगे। इसलिए मेरी सप में ऐतिहासिक लेखक के लिए कम से कम भौगोलिक भाग का प्रत्यक्ष्य परिचय घूम-बूम कर करना जरूरी है।

ऐतिहासिक जीवनी खिखने का तीसरा महत्त्वपूर्ण साघन परम्परागत आचार-विचार है। भारत की जनता पर खास कर जैनधर्म के प्रचारवाले भागों की जनता पर महावीर के जीवन का सहम-सहमतर प्रभाव देखा जा सकता है; पर उसकी श्रमिट श्रीर स्पष्ट छाप तो जैन-परम्परा के अनुयायी ग्रहस्थ श्रीर त्यांगी के श्राचार-विचारों में देखी जा सकती है। समय के हेर-मेर से, बाहरी प्रमावों से श्रीर श्रिधिकार-मेद से श्राज के जैन-समाज का श्राचार-विचार कितना ही क्यों न बदला हो; पर यह अपने उपास्य देव महाबीर के श्राचार-विचार के वास्तविक रूप की श्राज भी काँकी करा सकता है। श्रव्यक्ता इसमें छानवीन करने की शांक श्रावश्यक है। इस तरह हम ऊपर सचित किए हुए तीनों साधनों का गहराई के साथ श्रव्यक्त करके महावीर की ऐतिहासिक जीवनी तैयार कर सकते हैं, जो समय की माँग है।

No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t

the company to the last first parties of the last will stop a

and the property of the second of the second

\$6 8886]

# निम्र न्थ-सम्प्रदाय

श्रमण निर्मन्थ धर्म का परिचय

ब्राह्मण या वैदिक धर्मान्यायी संप्रदाय का विरोधी संप्रदाय श्रमण संप्रदाय कहलाता है, जो भारत में सम्भवतः वैदिक संप्रदाय का प्रवेश होनेके पहले ही किसी न किसी रूप में और किसी न किसी प्रदेश में अवश्य मौजूद था। अमरा सम्प-दाय को शाखाएँ और प्रतिशाखाएँ ग्रानेक थीं, जिनमें सांख्य, जैन, वीद, **ब्राजीवक ब्रादि नाम सुविदित** हैं। पुरानी ब्रानेक श्रमण संप्रदाय की शाखाएँ एवं प्रतिशाखाएँ जो पहले तो बैदिक संप्रदाय की विरोधिनी रही पर वे एक या दसरे कारण से धीरे घीरे विलक्त वैदिक-संप्रदाय में ब्रलमिल गयी हैं। उदाहरण के तीर पर हम वैष्णव श्रीर शैव-संप्रदाय का सूचन कर सकते हैं। पराने वैष्णव श्रीर शैव श्रागम केवल वैदिक-संप्रदाय से भिन्न ही न थे पर उसका विरोध भी करते ये। और इस कारण से वैदिक संप्रदाय के समर्थक आचार्य भी पुराने वैष्णय और शैव ग्रागमों को वेदविरोधी मानकर उन्हें वेदबाह्य मानते थे। पर ग्राज हम देख सकते हैं कि वे ही बैप्शव और शैव संप्रदाय तथा उनकी खनेक शाखाएँ विलक्क वैदिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गई हैं। यही स्थिति सांख्य संप्रदाय की है जो पहले अवैदिक माना जाता था, पर आज वैदिक माना जाता है। ऐसा होते हुए भी कुछ अमना संप्रदाय अभी ऐसे हैं जो खुद अपने की अनीटिक ही मानते मनवाते हैं और वैदिक विद्वान भी उन सम्प्रदायों को अवैदिक ही मानते आए हैं। ऐसा क्यों हुआ ? यह प्रश्न वह महत्त्व का है। पर इसकी विशेष चर्चा का यह स्थान नहीं है। यहाँ तो इतना ही प्रस्तुत है कि पहले से अभी तक बिलकुल अवैदिक रहने और कहलाने वाले संपदाय अभी जीवित हैं। इन सम्प्र-दायों में जैन और बौद मुख्य है। यदापि इस जगह आजीवक संपदाय का भी नाम दिया जा सकता है, पर उसका साहित्य और इतिहास स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध न

होने के कारण तथा सातवीं सदी से इचर उसका प्रवाह ऋन्य नामों और स्वरूप में बदल जाने के कारण इम यहाँ उसका निर्देश नहीं करते हैं।

जैन और बौद्ध संप्रदाय अनेक परिवर्तनशील परिस्थितियों में से गुजरते हुए भी वैसे ही जीवित हैं जैसे वैदिक संप्रदाय तथा जरशोरतृ, यहूदी, किश्चियन आदि धर्ममत जीवित हैं। जैन-मत का पूरा इतिहास तो अनेक पुस्तकों में ही लिखा जा सकता है। इस जगह इमारा उद्देश्य जैन-संप्रदाय के प्राचीन स्वरूप पर धोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालना मात्र है। प्राचीन से इमारा अभिग्राय स्वृत्तरूप में म॰ पाश्वनाथ (ई० स० पूर्व =००) के समय से लेकर करीव-करीव अशोक के समय तक का है।

प्राचीन शब्द से ऊपर सूचित करीब पांच सौ वर्ष दरम्यान भी निझंन्थ पर-म्परा के इतिहास में समावेश पाने वाली सब बातों पर विचार करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है क्योंकि यह काम भी इस छोटे से लेख के द्वारा पूरा नहीं हो सकता। यहाँ हम जैन-संप्रदाय से संबन्ध रखनेवाली इनी-गिनी उन्हीं बातों पर विचार करेंगे जो बौद पिटकों में एक या दूसरे रूप में मिलती हैं, और जिनका समर्थन किसी न किसी रूप में प्राचीन निझंन्थ आगमों से भी होता है।

श्रमण संप्रदाय की सामान्य श्रीर संद्धिप्त पहचान यह है कि वह न तो अपीर-पेय-श्रनादिरूप से या ईश्वर रचितरूप से बेदों का प्रामाण्य ही मानता है श्रीर न श्राह्मण्यमं का जातीय या पुरोहित के नाते गुरुपद स्वीकार करता है, जैसा कि वैदिक-संप्रदाय बेदों श्रीर श्राह्मण पुरोहितों के बारे में मानता व स्वीकार करता है। सभी श्रमण-संप्रदाय श्रपने-श्रपने सम्प्रदाय के पुरस्कर्तारूप से किसी न किसी योग्यतम पुरुष को मानकर उसके वचनों को ही श्रन्तिम प्रमाण मानते हैं श्रीर जाति की श्रपेचा गुण की प्रतिष्ठा करते हुए संन्यासी या ग्रहत्यागी वर्ग का ही गुरुपद स्वीकार करते हैं।

प्राचीनकाल से अमरा-सम्प्रदायकी सभी शाखा-प्रतिशालाओं में गुर या त्यागी वर्ग के लिए निम्निलित शब्द साधारण रूप से प्रयुक्त होते थे। अमरा, भिच्च, अनगार, गति, साधु, तपत्वी, परिवाजक, अहंत्, जिन, तीर्यंकर आदि। बीद और आजीवक आदि संप्रदायों की तरह जैन-संप्रदाय भी अपने गुरुवर्ग के लिए उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग पहले से ही करता आया है तथापि एक शब्द ऐसा है कि जिसका प्रयोग जैन संप्रदाय ही अपने सारे इतिहास में पहले से आज तक अपने गुरुवर्ग के लिए करता आया है। यह शब्द है "निग्रंत्य" (निग्रंत्य)। जैन आगमों के

अनुसार निग्मन्थ और बौद्धपिटकों के अनुसार निग्मंट । जहाँ तक हम जानते हैं, ऐतिहासिक साधनों के आधार पर कह सकते हैं, कि जैन-परंपरा को छोड़कर और किसी परंपरा में गुरुवर्ग के लिए निर्मन्थ शब्द सुप्रचलित और रूद हुआ नहीं मिलता । इसी कारण से जैन शास्त्र ''निग्मंथ पाववरण'' अथांत् 'निर्मन्थ पवचन' कहा गया है । किसी अन्य-संप्रदाय का शास्त्र निर्मन्थ पचचन नहीं कहा जाता । स्व पर मान्यनाएँ और ऐतिहासिक दृष्टि

प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय वाले भिन्न-भिन्न प्रश्नों और विषयों के सम्बन्ध में अमुक अमुक मान्यताएँ रखते हुए देखे बाते हैं । वे मान्यताएँ उनके दिलों में इतनी गहरी जड़ जमाए हुए होती हैं कि उन्हें अपनी वैसी मान्यताओं के बारे में कोई सन्देह तक नहीं होता । अगर कोई सन्देह प्रकट करें तो उन्हें जान जाने से भी श्रधिक चोट आती है। सचमुच उन मान्यताओं में अनेक मान्यताएँ विज्ञुल सही होती हैं, मले बैसी मान्यताओं के धारण करनेवाले लोग उनका समर्थन कर भी न सके और समयन के साधन मीज़द होते हुए भी उनका उपयोग करना न जाने । ऐसी मान्यतास्त्रों को हम अञ्चरशः मानकर ऋपने तई संतोप धारण कर सकते हैं, तथा उनके द्वारा हम अपना जीवनविकास भी शायद कर सकते हैं। उदाहरगाय जैन सोग जातपुत्र महाबीर के जारे में और बीद लोग तथागत बुद के बारे में अपने-अपने परंपरागत संस्कारों के तथा मान्यताओं के आधार पर विसक्त ऐतिहासिक तथ्योंकी जाँच विना किए भी उनकी भक्ति-उपासना तथा उनकी जीवन-उत्क्रांति के अनुसरण के द्वारा अपना आप्यात्मिक विकास साथ सकते हैं। फिर भी जब दूसरों के सामने अपनी मान्यताओं के रखने का तथा अपने विचारों को सही साबित करने का प्रश्न उपस्थित होता है तब मात्र इतना कहने से काम नहीं चलता कि 'श्राप मेरे कथन को मान लीजिए, मुक्तरर भरोसा रिलए'। इमें दसरी के सम्मुल ग्रपनी वार्ते या मान्यताएँ प्रतीतिकर रूप से या विश्वस्त रूप से रखना हो तो इसका सीपा सादा छौर सर्वमान्य तरीका यही है कि इस ऐतिहासिक इप्रि के द्वारा उनके सम्मुख ग्रंपनी याती का तथ्य सावित करें। कोई भी भिन्न अभिप्राय रसनेपाला ऐतिहासिक व्यक्ति तथ्य का कायल हो ही जाता है । यही न्याय खुद हमारे अपने विषय में भी लागू होता है। दूसरों के बारे में हमारा कैसा भी पूर्वप्रह क्यों न हो पर जब इस ऐतिहासिक हि से अपने पूर्वप्रह की जाँच करेंगे तो हम सत्य-पथ पर सरखता से आ सकेंगे । अज्ञान, अम और वहम जी भिन्न-भिन्न वातियों और सम्प्रदायों में लम्बी बीडी खाई पैदा करते हैं अर्थात् उनके

२. भगवती ६. ६ ३८३

दिलों को एक दूसरे से दूर रखते हैं उनका सरलता से नारा करके दिलों की खाई पाटने का एक मात्र साथन ऐतिहासिक हाँग्रे का उपयोग है। इस कारण से यहाँ इस निर्मन्थ संप्रदाय से संबंध रखने वाली कुछ बातों की ऐतिहासिक हाँग्रे से बांच करके उनका ऐतिहासिक मूल्य प्रकट करना चाहते हैं।

जिन इने-गिने मुद्दों और प्रश्नों के बारे में जैन-सम्प्रदाय की पहले कभी संदेह न था उन प्रश्नों के बारे में विदेशी विद्वानों की रायने केवल ग्रीरों के दिल में ही नहीं बल्कि परंपरागत जैन संस्कारवालों के दिल में भी थोड़ा बहुत संदेह पैदा कर दिया था। यहाँ हमें यह विचार करना चाहिए कि श्रास्तिर में ऐसा होता क्यों है ? विदेशी विद्वान एक श्रंत पर ये तो हम दसरे श्रंत पर ये । विदेशी विद्वानों की संशोधक वृत्ति और सत्य दृष्टि ने नवयुग पर इतना प्रभाव जमा दिया या कि कोई उनकी राय के खिलाफ बलपूर्वक और दलील के साथ अपना मत प्रतिपादित नहीं कर सकता था । इसारे पास अपनी मान्यता के पोषक खकाट्य ऐतिहासिक साधन होते हुए भी इम न सावनों का अपने पद्म में यथार्थ रूप से पूरा उपयोग करना जानते न ये । इसलिए हमारे सामने शुरू में दो ही यस्ते ये । या तो हम विदेशी विद्वानों की राय को विना दलील किए फुठ कह कर अमान्य करें, या अपने पन्न की दलील के अभाव से ऐतिहासिकों की वैज्ञानिक दृष्टि के प्रभाव में आकर इस ऋपनी सत्य बात को भी नासमभी से छोडकर विदेशी विद्वानों की खोजों को मान लें। हमारे पास परम्परा के संस्कारों के श्रालावा श्रपनी श्रपनी मान्यता के समर्थक अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद थे। हम केवल उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। जब कि विदेशी विद्वान ऐतिहासिक साधनी का उपयोग करना तो जानते थे पर शुरू-शुरू में उनके पास ऐतिहासिक साधन पूरे न थे। इसलिए अधुरे साधनों से वे किसी वात पर एक निर्णाय प्रकट करते थे तो हम साधनों के होते हुए भी उनका उपयोग बिना किए ही बिलकुल उस बात पर विरोधी निर्शाय रखते थे। इस तरह एक ही बात पर या एक ही मुद्दे पर दो परस्पर विरोधी निर्णयों के सामने खाने से नवयुग का व्यक्ति अपने खाप संदेहशील हो आए सी इसमें कोई ब्राएचर्य की बात नहीं है। हम उपर्वक्त विचार को एक ब्राव उदाहरण से समसाने की चेप्टा करते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि का मूल्याङ्कन

जैन-परम्परा, बौद परम्परा से पुरानी है और उसके अंतिम पुरस्कतां महावीर बुद से भिन्न व्यक्ति हैं इस विषय में किसी भी जैन व्यक्ति को कभी संदेह न था। ऐसी सत्य और असंदिग्ध वस्तु के खिलाफ भी विदेशी विद्वानों की रायें प्रकट होने लगी। ग्रुरू में प्रो॰ लासेन ने बला कि 'बुद और महावीर एक ही व्यक्ति हैं। क्वोंकि जैन और बुद्ध-परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है।' थोडे वर्षों के बाद अधिक सावनों की उपलब्धि तथा अध्ययन के बस पर प्रो० वेदर आदि विद्वानों ने यह मत प्रकट किया कि 'जैनधर्म बीवधर्म की एक शासा है। वह उससे स्वतंत्र नहीं है। श्रागे जाकर विशेष साधनों की उपलब्धि और विशेष परीबा के बल पर पो० याकोची ने र उपर्यंक दोनों मतों का निराकरण करके यह स्थापित किया कि 'जैन श्रीर बीढ सम्प्रदाय दोनों स्वतन्त्र हैं इतना ही नहीं बल्कि जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पराना भी है और शातपत्र महाबीर तो उस सम्प्रदाय के ब्रांतिम पुरस्कतां मात्र हैं। करीव सवा सौ वर्ष जितने परिमित काल में एक ही मुद्दे पर ऐतिहासिकों की राय बदलती रही। पर इस बीच में किसी वैन ने अपनी यथार्थ बात को भी उस ऐतिहासिक दंग से दनिया के समज्ञ न रखा जिस दंग से प्रो॰ याकोबी ने श्रंत में रखा । याकोबी के निकट श्रिविकतर सायन वे ही ये जो प्रत्येक जैन विद्वान के पास अनायास ही उपलब्ध रहते हैं। याकोबी ने केवल यही किया कि जैन प्रत्यों में ज्याने वाली हकीकतों का बौद श्रादि बाङ्मय में वर्शित हकीकतों के साथ मिलान करके ऐतिहासिक दृष्टि से परीचा की और अंत में जैनसम्प्रदाय की मान्यता की सचाई पर मुहर लगा दीं। जो बात हम जैन लोग मानते थे उसमें याकोबी ने कोई कृति नहीं की फिर भी जैन सम्प्रदाय की बौद्ध सम्प्रदाय से प्रान्वोनता और भगवान महावीर का तमागत बुद की अपेद्धा स्वतन्त्र व्यक्तित्व इन दो मुहो पर हमारे साम्प्रदायिक जैन विद्वानों के अभिप्राय का वह सार्वजनिक मृल्य नहीं है जो याकोबी के अभि-भाय का है। पाठक इस खांतर का रहस्य स्वयमेव समभ सकते हैं कि याकोबी टपलब्ध ऐतिहासिक साधनों के बलाबल को परीचा करके कहते हैं जब कि साम्प्र-दायिक जैन विद्वान् केवल साम्प्रदायिक मान्यता को किसी भी प्रकार की परीचा बिना किए ही प्रकट करते हैं। इससे त्याट हो जाता है कि सार्वजनिक मानस परीक्षित सत्य को जितना मानता है उतना ग्रपरीक्षित सत्य की नहीं मानता। इसलिए हम इस लेख में निर्मन्य सम्प्रदाय से संबन्ध रखने वाली कुछ बातों पर ऐतिहासिक परीचा के द्वारा प्रकाश डालना चाहते हैं, जिससे पाठक वह जान सकेंगे कि निर्मन्य सम्प्रदाय के बारे में जो मन्तव्य जैन सम्प्रदाय में प्रचलित हैं वे कहाँ तक सत्य हैं और उन्हें कितना ऐतिहासिक आधार है।

<sup>3.</sup> S. B. E. Vol. 22 Introduction P. 19

४. वही P. 18

Fire M. 40 training of the first the fire of the part of the

### आगमिक साहित्य का ऐतिहासिक स्थान

निर्धन्य सम्प्रदाय के श्राचार श्रीर तत्वज्ञान से संबन्ध रखने वाले जिन मुद्दी पर हम ऐतिहासिक हांष्ट्र से विचार करना चाहते हैं वे मुद्दे जैन श्रागमिक साहित्य में ज्यों के त्यों मिल जाते हैं तो फिर उसी आगिमक साहित्य के आधार पर उन्हें यथार्थ मानकर क्यों संतोप धारण न किया जाए ? यह प्रश्न किसी भी अदाल जैन के दिल में पैदा हो सकता है। इसलिये यहाँ यह भी बतलाना जरूरी हो जाता है कि हम जैन ग्रागमिक साहित्य में कही हुई वातों की जाँच-पड़ताल क्यों करते हैं ? हमारे सम्मुख मुख्यतया दो वर्ग मीजूद हैं-एक तो ऐसा है जो मात्र प्राचीन आगमों को ही नहीं पर उनकी टीका-अनुटीका आदि बाद के साहित्य को मी ग्रज्ञरशः सर्वत्रप्रजीत या तत्सहरा मानकर ही ग्रपनी राय को बनाता है। दूसरा बर्ग वह है जो या तो ह्यागमों को और बाद की ब्याख्याओं को श्रंशतः मानता है या निलकुल नहीं मानता है। ऐसी दशा में आगमिक साहित्य के आधार पर निर्विवाद रूप से सब के सम्मुख कोई बात रखनी हो तो यह जरूरी हो जाता है कि प्राचीन आगमों और उनकी व्याख्याओं में कही हुई वातों की यथार्थता बाहरी साधनों से जाँची जाए । अगर बाहरी साधन आगम-वर्शित वस्तुओं का समर्थन करता है तो भानना पहेगा कि आगममाग अवश्य प्रमाणभूत है। बाहरी साधनों से पूरा समर्थन पानेवाले आगमभागों को फिर इम एक या दूसरे कारण से क्रात्रिम कहकर फेंक नहीं दे सकते । इस तरह ऐतिहासिक परीचा जहाँ एक श्रोर आगमिक साहित्य को श्रवांचीन या कृत्रिम कहकर विलकुल नहीं मानने वाते को उसका सापेद्ध प्रामाएय मानने के लिए बाधित करती है वहाँ दूसरी श्रोर वह परीक्षा श्रागम साहित्य को विलकुल सर्वश्रप्रसीत मान कर ज्यों का त्वां मानने वाले को उसका प्रामास्य विवेकपूर्वक मानने की भी शिक्षा देती है। अब हम देखेंगे कि ऐसा बाहरी साधन कीन है जो निर्मन्य सम्प्रदाय के आगम कथित प्राचीन स्वरूप का सीधा प्रवल समर्थन करता हो।

### जैनागम और बोद्धागम का संबन्ध

यवापि प्राचीन बौद्धपिटक श्रौर प्राचीन वैदिक-पौराणिक साहित्य ये दोनों प्रस्तुत परीद्धा में सहायकारी हैं, तो भी श्रागम कथित निग्नंन्य सम्प्रदाय के साम जितना और जैसा सीधा संबन्ध बौद्ध पिटकों का है उतना श्रौर वैसा संबंध वैदिक या पौराणिक साहित्य का नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

एक तो—वैन संप्रदाय और बौद्ध सम्प्रदाय—दोनों ही अम्या संप्रदाय है। अतएव इनका संबंध आत्माव बैसा है। दूसरा—बौद्ध संप्रदाय के स्थापक गौतम बुद्ध तथा निर्मन्य संप्रदाय के अन्तिमपुरस्कर्ता ज्ञातपुत्र महाचीर दोनों समकालीन थे। वे केवल समकालीन ही नहीं
बिल्क समान या एक ही चेत्र में जीवन-यापन करनेवाले रहें। दोनों की प्रवृत्ति का
धाम एक प्रदेश ही नहीं बिल्क एक ही शहर, एक ही मुहल्ला, और एक ही
कुदुम्ब भी रहा। दोनों के अनुवायी भी आपस में मिलते और अपने-अपने पूज्य
पुरुष के उपदेशों तथा आचारों पर मित्रभाव से या प्रतिस्पर्दिमाव से चर्चा भी करते
थे। इतना ही नहीं बिल्क अनेक अनुयायी ऐसे भी हुए जो दोनों महापुरुषों को
समान भाव से मानते थे। कुछ ऐसे भी अनुयायी थे जो पहले किसी एक के अनुवायी
ऐसे पड़ौसी या ऐसे कुदुम्बी थे जिनका सामाजिक संबन्ध बहुत निकट का था।
कहना तो ऐसा चाहिए कि मानों एक ही कुदुम्ब के अनेक सदस्य मिन्न-भिन्न
मान्यताएँ रखते थे जैसे आज भी देखे जाते हैं।

तीसरा - निर्मान्य संप्रदाय की अनेक वातों का बुद ने तथा उनके समकालीन शिष्यों ने आँखों देखा सा वर्णन किया है, भले ही वह खरडनहाँट से किया हो

या प्रासंगिक रूप से ।°

बौद्ध पिटकों के जिस-जिस माग में निर्ध न्य संप्रदाय से संबन्ध रखनेवाली बातों का निर्देश है वह सब भाग खुद बुद का साज्ञात शब्द है ऐसा माना नहीं जा सकता, फिर भी ऐसे भागों में अमुक अंश ऐसा अवस्य है जो बुद के या उनके समकालीन शिष्यों के या तो शब्द हैं या उनके निजी मांबों के संबहमात हैं। आगे बौद भिद्धुआ ने जो निर्ध न्य संप्रदाय के भिन्न भिन्न आचारों या मंतव्यों पर टीका या समालोचना जारी रखी है वह दर असल कोई नई वस्तु न होकर तथागत बुद की निर्ध न्य आचार-विचार के प्रति जो होंट थी उसका नाना रूप में विस्तार मात्र है। खुद बुद द्वारा की हुई निर्ध न्य सम्प्रदाय की समालोचना समझालीन और उत्तर-कालीन भिद्धुओं के सामने न होती तो वे निर्ध न्य संप्रदाय के मिन्न-भिन्न पहलुओं के ऊपर पुनर्शक का आर पिटपंपण का मय विना रखे हतना अधिक विस्तार चालू न रखते। उपलब्ध बौद पिटक का बहुत बड़ा हिस्सा अशोक के समय तक में सुनिश्चित और स्थिर हो गया माना जाता है। बुद के जीवन से लेकर अशोक के समय तक के करीब डाई सी वर्ष में बौद्ध पिटकों का उपलब्ध स्वरूप और परिमाण रचित, अधित और संकलित हुआ है। इन डाई सी वर्षों के दरम्यान नए-नए

६ उपासकदशांग अ० ८। इत्यादि

मिक्समिनकाय—मुत्तं १४, ५६ । दीवनिकाय मुत्तं २६, ३३ ।

स्तर ब्राते गए हैं। पर उनमें बुद के समकालीन पुराने स्तर—वाहे भाषा खौर रचना के परिवर्तन के साथ ही सही—मी अवश्य हैं। ब्रागे के स्तर बहुधा पुराने स्तरों के दाँचे और पुराने स्तरों के विषयों पर ही बनते और बढ़ते गए हैं। इसिल्ए बौद पिटकों में पाया जानेवाला निर्मन्थ संप्रदाय के ब्राचार विचार का निर्देश ऐतिहासिक हफ्टि से बहुत मूल्यवान है। फिर हम जब बौद फिरकागत निर्मन्य संप्रदाय के निर्देशों को खुद निर्मन्य म्वचन रूप से उपलब्ध आगमिक साहित्य के निर्देशों के साथ शब्द और भाव की हप्टि से मिलाते हैं तो इसमें सदेह नहीं रह जाता कि दोनों निर्देश भमायानूत हैं; भले ही दोनों बाबुओं में वादि-प्रतिवादि माय रहा हो। जैसे बौद पिटकों की रचना और संकलना की स्थिति है करीब-करीब वैसी ही स्थिति प्राचीन निर्मन्य ब्रागमों की है।

# बुद्ध और महाबीर

बुद श्रीर महाबीर समकालीन थे। दोनी अमण संप्रदाय के समर्थक थे, फिर भी दोनों का श्रंतर विना जाने हम किसी नतीजे पर पहुँच नहीं सकते । पहला श्रंतर तो यह है कि बुदने महाभिनिष्क्रमण से लेकर श्रवना नया मार्ग -वर्मचक प्रवर्तन किया, तब तक के छः वर्षों में उस समय प्रचलित मिन्न-भिन्न तपस्वी ग्रीर योगी संप्रदायों को एक-एक करके स्वीकार-परित्याग किया। और अन्त में अपने त्रनुभव के बल पर नवा ही मार्ग प्रस्थापित किया । जब कि महाबीर को कुल परं-परा से जो बर्ममार्ग धाम था उसको स्वीकार करके वे आगे वहे और उस कुल-धर्म में अपनी सुक और शक्ति के अनुसार सुधार या शुद्धि की। एक का मार्ग पुराने पंथों के त्याग के बाद नया धर्म-स्थापन था तो दूसरे का सार्ग कुलधर्म का संसोधन मात्र था । इसोलिए इम देखते हैं कि बुद्ध जगह-जगह पूर्व स्वीकृत खोर अस्वीकृत ग्रानेक पंथा की समालोचना करते हैं और कहते हैं कि ग्रामुक पंथा का ग्रामुक नायक श्रमुक मानता है, दूसरा श्रमुक मानता है पर मैं इसमें सम्मत नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ इत्यादि में बुद ने पिटक भर में ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ वह मात्र पुराना है, मैं तो उसका प्रचारक मात्र हूँ। बुद्ध के सारे कथन के पीछे एक ही मान है ग्रीर वह यह है कि मेरा मार्ग खुद ग्रपनी खोज का पता है। जब कि महावीर ऐसा नहीं कहते । क्योंकि एक बार पाश्वांपत्यिकों ने महावीर से कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने पारवांपत्यिको को पारवंनाथ के ही वचन की सादी देकर अपने पन में किया है। ध्यही सबब है कि बद्ध ने अपने मत के साथ दूसरे

द महिम्मन प्र । अंगुत्तर Vol. I. P. 206 Vol. III P. 383

भगवती ५. ६. २२५

किसी समकालीन या पूर्वकालीन मत का समन्वय नहीं किया है। उन्होंने केवल अपने मत की विशेषताओं को दिखाया है। जबकि महावीर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पार्वनाथ के तत्कालीन संप्रदाय के अनुयायियों के साथ अपने मुधार का या परिवर्तनी का समन्वय किया है।"। इसलिए महावीर का मार्ग पार्वनाथ के संप्रदाय के साथ उनको समन्वयहति का सूचक है।

निमन्ध-परंपरा का बुद्ध पर प्रभाव

बुद और महाबीर के बीच लक्ष्य देने योग्य दूसरा अंतर जीवनकाल का है।
बुद ८० वर्ष के होकर निवांगा को प्राप्त हुए जब कि महावीर ७२ वर्ष के होकर।
अब तो यह साबित-सा हो गया है कि बुद का निवांगा पहले और महावीर का पीछे
हुआ है। " इस तरह महावीर को अपेन्ना बुद कुछ बुद अवश्य थे। इतना ही
नहीं पर महाबीर ने स्वतंत्र रूप से धर्मोपदेश देना प्रारम्म किया इसके पहले ही बुद ने अपना मार्ग स्थापित करना शुरू कर दिया था। बुद को अपने मार्ग में नए-नए
अनुयायियों को बुटा कर ही बल बढ़ाना था, जब कि महाबीर को नए अनुयायियों को
बनाने के सिवाय पाश्व के पुराने अनुयायियों को भी अपने प्रभाव में और आसपास
विमाद स्वना था। तत्कालीन अन्य सब पन्यों के मंतव्यों की पूरी चिकित्सा या
स्वंडन बिना किए बुद अपनी संघ-रचना में सफल नहीं हो सकते थे। जब कि महा वीर का प्रश्न कुछ निराला था। क्योंकि अपने चारित्र व तेजोबल से पाश्वनाथ के
तत्कालीन अनुयायियों का मन जीत लेने मात्र से वे महाबीरके अनुवायों वन ही जाते
थे, इसलिए नए-नए अनुवायियों को भरती का सवाल उनके सामने इतना तीव न
था जितना बुद के सामने था। इसलिए हम देखते हैं कि बुद का सारा उपदेश
दूसरों की आलोचनापूर्वक ही देखा जाता है।

बुद ने अपना मार्ग शुरू करने के पहले जिन पन्थों को एक एक करके छोड़ा उनमें एक निर्मन्य पंथ भी आता है। बुद ने अपनी पूर्व-जीवनी का जो एल कहा है दे उसको पड़ने और उसका बैन आगमों में विश्वित आचारों के लाय मिलान करने से यह निःसंदेह रूप से जान पड़ता है कि बुद ने अन्य पन्थों की तरह निर्मन्य पन्थ में भी ठीक ठीक जीवन विताया था, मले ही वह स्वल्यकालीन हो रहा हो। बुद के साधनाकालीन आरम्भिक वर्षों में महावीर ने तो अपना मार्ग शुरू किया ही न था और उस समय पूर्व प्रदेश में पाश्वेनाथ के सिवाय दूसरा कोई

१०. उत्तराध्ययन ग्र० २३.

११. वीरसंवत् और बैन कालगणना । 'भारतीय विद्या' तृतीय भाग प्०१७७ ।

१२. मन्सिम० सु० २६ । प्रो० कोशांबीकृत बुद्धचरित (गुजराती)

1 1 1 1 2

निर्मान्य पत्य न था। अतएव सिंद है कि बुद्ध ने थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो पर पार्श्वनाथ के निर्मान्य-संप्रदाय का जीवन व्यतीत किया था। यही सबब है कि बुद्ध जब निर्मान्य संप्रदाय के आचार-विचारों की समालोचना करते हैं तब निर्मान्य संप्रदाय में प्रतिष्ठित ऐसे तप के ऊपर तीज प्रहार करते हैं। और यही सबब है कि निर्मान्य सम्प्रदाय के आचार और विचार का ठीक-ठीक उसी सम्प्रदाय की परिभाषा में वर्णन करके वे उसका प्रतिथाद करते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों का उपदेश काल अमुक समय तक अवश्य ही एक पहला है। इतना ही नहीं पर वे दोनों अनेक स्थानों में बिना मिले भी साथ-साथ विचरते हैं, इसलिए हम यह भी देखते हैं कि पिटकों में 'नातपुत्त निम्मंठ' रूप से महावीर का निर्देश आता है। 3

# प्राचीन आचार-विचार के कुछ मुद्दे

जपर की विचार भूमिका को ज्यान में रखने से हो आगे की चर्चा का वास्तविकत्व सरलता से समक्त में आ सकता है। बीद पिटकों में आई हुई चर्चाओं के जपर से निग्रंत्य सम्प्रदाय के बाहरी और मीतरी स्वरूप के बारे में नीचे लिखे मुद्दे सुख्यतवा फलित होते हैं—

१ - सामिप-निरामिप-स्राहार-[खाद्याखाद्य-विवेक]

२--- ग्रचेलत्व-सचेलत्व

३ - तप

४--श्राचार-विचार

५-चत्रवाम

६-उपोसय-पौपध

७-भाषा-विचार

**८**—त्रिद्रह

६--लेख्या-विचार

१० सवज्ञत्व

इन्हीं पर यहाँ इम ऐतिहासिक दृष्टि से ऊहापोह करना चाहते हैं।

# सामिष-निरामिष-श्राहार

## [ खाद्याखाद्यविवेक

सब से पहले इम बौद्ध, बैदिक श्रीर जैन अन्थों के तुलनात्मक श्रञ्ययन के श्राधार पर निर्धन्य परम्परा के लाद्यालाद्य-विवेक के विषय में कुछ विचार करना चाहते हैं। लायालाद्य से इमारा मुख्य मतलब यहाँ माँस-मत्स्यादि वस्तुश्रों से है।

# वैन-समाज में जोभ व आन्दोलन

थोड़े ही दिन हुए जब कि जैन-समाज में इस विषय पर उम्र ऊहापोह शुरू हुआ था। अञ्चापक कीसांबीजों ने बुद चित में लिखा है कि प्राचीन जैन अमर्थ मी मौंस-मत्त्यादि ग्रहण करते थे। उनके इस लेख ने सारे जैन समाज में एक ज्यापक चीम और आन्दोलन पैदा किया था जो आभी शायद ही पूरा शान्त हुआ हो। करीवन् ५० वर्ष हुए इसी विषय को लेकर एक महान होम व आन्दोलन शुरू हुआ था जब कि जर्मन विद्वान याकोची ने आचाराङ्ग के अंग्रेजी अनुसाद में अमुक सूत्रों का अर्थ माँस-मत्त्यादि परक किया था। हमें वह नहीं सम्भाना चाहिए कि अमुक सूत्रों का ऐसा अर्थ करने से जैन समाज में जो चीम व आन्दोलन हुआ वह इस नए अ्स की पाआत्य-शिक्स का ही परिगाम है।

जब हम १२००-१३०० वर्ष के पहले खुद बैनाचारों के द्वारा लिखी हुई प्राकृत-संस्कृत टीकाओं को देखते हैं तब भी पाते हैं कि उन्होंने अमुक सूत्रों का स्त्रर्थ माँस-मत्स्यादि भी लिखा है। उस जमाने में भी कुछ होन व आन्दोलन हुआ होगा इसकी प्रतीति भी हमें अन्य साधनों से हो जाती है।

प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य पूज्यपाद देवनन्दी ने उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र के ऊपर 'सर्वार्यसिद्धि' नामक टीका लिखी है उसमें उन्होंने आगमों को लक्ष्य करके जो बात कही है वह स्वित करती है कि उस छठी सदी में भी अपुक सूत्रों का माँस-मत्स्यादि परक अर्थ करने के कारण जैन-समाज का एक बड़ा भाग चुन्च हो उठा था।

पुज्यपाद ने कर्मबन्ध के कारणों के विवेचन में लिखा है कि मौसादि का प्रति-पादन करना यह श्रुतावर्णवाद है १४ । निःसन्देह पूज्यपादकृत श्रुतावर्णवाद का श्राचेर उपलब्ध आचारांगादि आगमों को लक्ष्य करके ही है; क्योंकि माँसादि के ब्रह्स का प्रतिपादन करने वाले जैनेतर अत को तो भगवान् महावीर के पहले से ही निर्मन्य-परम्परा ने छोड़ ही दिया था । इतने अवलोकन से हम इतना निर्दि-बाद कह सकते हैं कि ब्राचाराङ्गादि ब्रागमों के कुछ सूत्रों का माँस-मत्स्यादि परक ऋर्य है - यह मान्यता कोई नई नहीं है और ऐसी मान्यता प्रगट करने पर जैन-समाज में स्रोभ पैदा होने की बात भी कोई नई नहीं है । यहाँ प्रसंगवश एक बात पर ध्यान देना भी योग्य है । वह यह कि तत्त्वार्थसूत्र के जिस श्रंश का अ्यारुयान करते समय प्रथमाद देवनन्दों ने श्वेताम्बरीय आगमों को लक्ष्य करके अतावर्णवाद-दोष वतलाया है उसी अंश का व्याख्यान करते समय सूत्रकार उमास्वातिने अपने स्वोपज्ञ भाष्य में पूज्यपाद की तरह श्रुतावर्ण्याद-दोष का निरूपण नहीं किया है। इससे सफ्ट है कि जिन आगमों के अर्थ को लक्ष्य करके पुज्यपाद ने अतावर्णवाद दोष का लाञ्जन लगाया है उन आगमों के उस अर्थ के बारे में उमाखाति का कोई ब्राह्मेप न या । यदि वे उस माँसादि परक ब्रार्थ से पूच्यपाद की तरह सर्वथा ग्रसहमत या विरुद्ध होते तो वे भी अतावर्णवाद का अर्थ पूज्यपाद जैसा करते और आगमों के विरुद्ध कुछ-न-कुछ जरूर कहते।

माँस मतस्यादि की अत्यादाता और पश्चभेद

आज का सारा जैन-समाज, जिसमें श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी समी छोटे-वहें फिरके आ जाते हैं, जैसा नख से शिखा तक माँस-मत्स्य आदि से परहेज करने वाजा है और हो सके यहाँ तक माँस-मत्स्य आदि वस्तुओं को अलाद सिद्ध करके दूसरों से ऐसी चीजों का त्याग कराने में धर्म पालन मानता है और तदर्थ समाज के त्यागी रहस्य समी यथासम्भव अयत्न करते हैं वैसा ही उस समय का जैन-समाज भी था और माँस-मत्स्य आदि के त्याग का प्रचार करने में दत्तिचित्त था जब कि चूर्गिकार, आचार्य हिरेसद्र और आचार्य अमयदेव ने आगम्भत अवक् वाक्यों का माँस-मत्स्यादि परक अर्थ भी अपनी-अपनी आगमिक व्याख्याओं में तिखा। इसी तरह पूज्यपाद देवनन्दी और उमास्वाति के समय का जैन-समाज भी ऐसा ही था, उसमें मले ही श्वेताम्बर-दिगम्बर जैसे फिरके मीजूद हो पर माँस-मत्स्य आदि को अखाद्य मान कर चालू जीवन-व्यवहार में से

१४. सर्वार्थसिदि ६. १३.

उसका सर्वथा त्याग करने के विषय में तो सभी फिरके वाले एक ही भूमिका पर थे। कहना तो यह चाहिए कि श्वाताम्बर-दिगम्बर वैसा फिरकामेद उत्पन्न होने के पहले ही से मॉस-मत्स्थादि वस्तुओं को अलाद्य मानकर उनका त्याग करने की पक्की भूमिका जैन-समाज की सिद्ध हो चुकी थी। जब ऐसा था तब सहज ही में प्रश्न होता है कि आगमगत अमुक सूत्रों का मॉस-मत्स्थादि अर्थ करने वाला एक पद्म और उस अर्थ का विरोध करने वाला दूसरा पद्म ऐसे परस्पर विरोधी दो पद्म वैन-समाज में क्यों पैदा हुए ! क्योंकि दोनों के वर्तमान जीवन-बोरण में तो कोई लाद्यालाद्य के बारे में अंतर था ही नहीं। यह प्रश्न हमें इतिहास के सदा परिवर्त्तनशील चक्र की गति तथा मानव-स्वमाव के विविध पहलुओं को देखने का संकेत करता है।

# इतिहास का अंगुलिनिर्देश

इतिहास पदयद पर अंगुलि उठा कर हमें कहता रहता है कि तुम भले ही अपने को पूर्वजों के साथ सर्वथा एक रूप बने रहने का दावा करो, या डोंग करो पर मैं तमको या किसी को एक रूप न रहने देता हूँ श्रौर न किसी को एक रूप देखता भी हैं। इतिहास की स्नादि से मानव-जाति का कोई भी दत्त एक ही प्रकार के देशकाल, संयोगों या वातावरण में न रहा, न रहता है । एक दल एक ही स्थान में रहता हुआ भी कभी कालकृत और अन्य संयोगकृत विविध परिस्थितियों में से गुजरता है, तो कभी एक ही समय में मौजूद ऐसे जुदे-जुदे मानवदल देशकृत तथा श्चन्य संयोग-कृत विविध परिस्थितियों में से गुजरते देखे जाते हैं । यह स्थिति जैसी आज है वैसी ही पहले भी थी। इस तरह परिवर्त्तन के अनेक ऐतिहासिक सोपानी में से गुजरता हुआ बैन समाज भी आज तक चला आ रहा है । उसके अनेक आचार-विचार जो आज देखे जाते हैं वे सदा वैसे ही ये ऐसा मानने का कोई श्राधार जैन वाङ्मय में नहीं है। मामूली फर्क होते रहने पर भी जब तक आचार-विचार की समता बहुतायत से रहती है तब तक सामान्य व्यक्ति वही समभता है कि इम और इमारे पूर्वव एक हो ग्राचार-विचार के पालक-पोषक हैं। पर यह फर्क जन एक या दूसरे कारण से वहुत बड़ा हो जाता है तब वह सामान्य मनुष्य के थोड़ा सा ध्यान में आता है, ख्रोर वह सोचने लग जाताहै कि हमारे अमुक आचार-विचार खुद इमारे पूर्वजों से ही भिन्न हो गए हैं । ब्राचार-विचार का सामान्य अंतर साधारण व्यक्ति के व्यान पर नहीं खाता, पर विशेषज्ञ के व्यानसे वह ख्रोमल नहीं होता । जैन समाज के आचार-विचार के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो जपर कही हुई सभी बार्ते जानने को मिलती हैं।

# मानव-स्वभाव के दो विरोधी पहलू

मनुष्य स्वभाव का एक पहलू तो यह है कि वर्तमान समय में जिस आचार-विचार की प्रतिष्ठा वैंघी हो छौर जिसका वह छात्यंतिक समर्थन करता हो उसके ही खिलाफ उसी के पूर्वजों के आचार-विचार यदि वह सुनता है या अपने इतिहास में से वैसी बात पाता है तो पुराने आचार-विचार के सूचक ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे शास्त्रीय वाक्यों को भी तोड़-मरोड़ कर उनका अर्थ वर्तमान काल में प्रतिष्ठित ऐसे आचार-विचार की भूमिका पर करने का प्रयक्ष करता है। वह चारों ओर उच्च और प्रतिष्ठित समभे जानेवाले अपने मौजूदा आचार-विचार से विलक्ष्त विरुद्ध ऐसे पूर्वजों के आचार-विचार को सुनकर या जानकर उन्हें च्यों-का-त्यों मानकर उनके और अपने बीच में आचार-विचार की खाई का अंतर समभने में तथा उनका वास्तविक समन्वय करने में असमर्थ होता है। यही कारण है कि वह पुराने आचार-विचार सूचक वाक्यों को अपने ही आचार-विचार के दाँचे में दालने का प्रयक्ष पूरे वल से करता है। यह हुआ मानव स्वमाव के पहलू का एक अन्त।

अब हम उसका दूसरा अन्त भी देखें। दूसरा अन्त ऐसा है कि वह वर्तमान आचार-विचार की भूमिका पर कायम रहते हुए भी उससे जुदी पड़नेवाली और कभी-कभी विलक्कल विरुद्ध जानेवाली पूर्वजों की आचार-विचार विषयक भूमिका को मान लोने में नहीं हिचकिचाता। हतिहास में पूर्वजों के भिन्न और विरुद्ध ऐसे आचार-विचारों की बाद नींव रही तो उस नींध को वह बफादारी से चिपके रहता है। ऐसा करने में वह अपने विरोधी पद्म के द्वारा की जानेवाली निन्दा वा आदोप की लेश भी परवाह नहीं करता। वह शास्त्र-वाक्यों के पुराने, प्रचलित और कभी सम्मावित ऐसे अर्थों का, प्रतिष्ठा जाने के डर से त्याग नहीं करता। वह भले ही कभी-कभी वर्तमान लोकमत के वश होकर उन वाक्यों का नया भी अर्थ करें तब भी वह अन्ततः विरुद्ध स्थ से पुराने प्रचलित और कभी सम्मावित अर्थ को भी ब्याख्याओं में सुरद्धित रखता है। यह हुआ मानव-स्वभाव के पहलू का दूसरा अन्त।

# ऐतिहासिक तुलना

उपयुक्त दोनों अन्त विलकुल आमने-सामने व परस्पर विरोधी हैं। इन दोनों अन्तों में से केवल जैन समाज ही नहीं बिल्क बीद और वैदिक समाज भी गुजरे हुए देखे जाते हैं। जब भारत में अहिंसामूलक खान-पान की व्यापक और प्रवल प्रतिष्ठा जमी तब मांस-मत्स्य बैसी वस्तुओं का आत्मन्तिक विरोध न करनेवाले बौद सम्प्रदाय में भी एक पद्म ऐसा पैदा हुन्ना कि जिसने बौद्ध सम्प्रदाय में मांसमत्त्वादि के त्याग का यहाँ तक समर्थन किया कि ऐसा मांस त्याग तो खुद इद्ध
के समय में न्नीर बुद्ध के जीवन में भी था। " इस पद्म ने न्नपने समय में नमी
हुई खाद्याखाद्य विवेक की प्रतिष्ठा के न्नाचार पर ही पुराने बौद्ध सुन्नों के न्नर्थ
करने का प्रयास किया है जब कि बौद्ध सम्प्रदाय में पहले ही से एक सनातनमानस दूसरा पद्म भी चला न्नाता रहा है जो खाद्याखाद्य विषयक पुराने सुन्नों को
तोड़-मरोड़ कर उनके न्नथीं को वर्तमान दाँचे में बैठाने का न्नामह नहीं रखता।
यही स्थित बैदिक सम्प्रदाय के इतिहास में भी रही है। बैध्याव, न्नायं समान
न्नादि न्नानेक शाखान्नों ने पुराने बैदिक विधानों के न्नर्थ बदलने की कोशिश की
हे तब भी सनातन-मानस मीमांसक सम्प्रदाय ज्यों का त्यों स्थिर रहकर न्नाने
पुराने न्नामों से दस से मस नहीं होता हार्जी कि जीवन-व्यवहार में मीमांसक भी
मांसादि को बैसा ही न्नखाद्य समम्प्रते हैं जैसे बैध्याव न्नीर न्नाय समान न्नादि
बैदिक फिरके। इस विषय में बौद्ध न्नीर बैदिक सम्प्रदाय का ऐतिहासिक
न्नावलोकन हम न्नान में करेंगे जिससे नेन सम्प्रदाय की स्थित बरावर समम्प्री
जा सके।

#### विरोध-ताण्डब

ऊपर स्चित दो पहलुओं के अन्तो का परस्वर विरोध-तांडव जैन-समाज की राम्मूमि पर भी हजारों क्यों से खेला जाता रहा है। प्रव्याद जैसे दिगंबराचार्य अमुक सूत्रों का मांस मत्स्वादि अर्थ करने के कारण ऐसे स्ववाले सारे अन्यों को छोड़ देने की या तो स्वना करते हैं या ऐसा अर्थ करनेवालों को अतिनन्दक कह कर अपने पक्ष को उनसे ऊँचा सावित करने की स्वना करते हैं। दिगंबर संप्रदाय द्वारा स्वेताम्बर स्वीकृत आगमों को छोड़ देने का असली कारण तो और ही था और वह असली कारण आगमों में मर्यादित बस्त के विचान करनेवाले वाक्यों का भी होना है। पर जब आगमों को छोड़ना ही हो तब सम्भव हो इतने दूसरे दोप लोगों के समझ रखे जाएँ तो पुराने प्रचलित आगमों को छोड़ देने की बात ज्यादा न्यायसंगत सावित की जा सकती है। इसी मनोदशा के वशीमृत होकर जानते या अनजानते ऐतिहासिक स्थित का विचार विना किए, एक सम्पदाय ने सारे आगमों को एक साथ छोड़ तो दिया पर उसने आलिर को यह भी नहीं सोचा कि जो संप्रदाय आगमों को मान्य रखने का आग्रह रखता है वह भी तो उसके समान माँस-मत्स्य आदि की अखाराता को जीवन-व्यवहार में

एक सा स्थान देता है। इतना ही नहीं बल्कि वह श्वेताम्बरीय सम्प्रदाय भी दिसंबर संप्रदाय के जितना ही मांस-मत्स्यादि की ग्राखाद्यता का प्रचार व समर्थन करता है। श्रीर श्रहिंसा सिदान्त की प्ररूपणा व प्रचार में वह दिगम्बर परम्परा से आगे नहीं तो समकन्न तो अवस्य है। ऐसा होते हुए भी स्वेताम्बर परम्परा के व्याख्याकार त्रागमों के अमुक सूत्रों का माँस मत्स्वादि परक अर्थ करते हैं सो क्या केवल अन्य परम्परा को चिदाने के लिए ? या श्रपने पूर्वजी के ऊपर अलाय खाने का आहोप जैनेतर संप्रदायों के द्वारा तथा समानतंत्री संप्रदाय के ब्रारा कराने के लिए ?

प्राचीन अर्थ की रहा-पूज्यपाद के करीब आठ सी वर्ष के बाद एक नया फिरका जैन संप्रदाय में

पैदा हुन्ना, जो श्राज स्थानकवासी नाम से प्रसिद्ध है। उस फिरके के व्याख्या-कारों ने आगमगत मांस-मल्यादिस्चक सूत्रों का अर्थ अपनी वर्तमान जीवन प्रगाली के अनुसार वनस्पतिपरक करने का आग्रह किया और स्वेताम्बरीय ब्रागमों को मानते हुए भी उनकी पुरानी श्वेताम्बरीय व्याख्याच्यों की मानने का आग्रह न रखा। इस तरह स्थानकवासी सम्प्रदाय ने यह सचित किया कि आगमों में जड़ाँ कहीं मांस मत्त्यादि सूचक सूत्र हैं वहाँ सबीत वनस्पति परक ही अर्थ विविद्यति है श्रीर मांस-मत्त्यादिरूप अर्थ को पुराने टीकाकारों ने किया है वह ब्रहिंसा सिदान्त के साथ ब्रसंगत होने के कारण गलत है। स्थानकवासी भिरके और दिगम्बर फिरके के दृष्टिकोण में इतनी तो समानता है ही कि मांस-मत्स्यादिपरक श्रर्थ करना यह मात्र काल्यनिक है और श्रहिंसक सिदान्त के साथ बेमेल है, पर दोनों में एक बड़ा फर्क भी है। दिगम्बर संप्रदाय को ख्रन्य कारगी से ही सही श्वेताम्बर आगमों का संपरिवार बहिष्कार करना था अब कि त्यानक-वासी परंपरा को आगमों का आत्यन्तिक बहिष्कार इष्ट न था; उसकी वे ही श्चागम सर्वथा प्रमाण इष्ट नहीं हैं जिनमें मृर्ति का संकेत स्पष्ट हो। इसलिए स्थानकवासी संप्रदाय के सामने आगमगत खाद्याखाद्य विषयक सूत्र के अर्थ बदलने का एक ही मार्ग खुला था जिसको उसने अपनाया भी । इस तरह हम सारे इतिहास काल में देखते हैं कि ग्रहिंसा की व्याख्या और उसकी प्रतिष्ठा व प्रचार में तथा वर्तमान जीवन घोरण में दिगंबर एवं स्थानकवासी फिरके से किसी भी तरह नहीं ऊतरते हुए भी श्वेताम्बर संप्रदाव के व्याख्याकारों ने खादाखादा विषयक सूत्रों का मांस-मत्स्यपरक पुराना ग्रथं ग्रपनाए रखने में ग्रपना गौरव ही समका । भले ही ऐसा करने में उनको जैनेतर समाज को तरफ से तथा समान-वन्त्र फोरकों की तरफ से हजार-हजार आखेप सनने व सहने परे।

अवभेद की मीमांसा

पहले हम दो प्रश्नों पर कुछ विचार कर लें तो अच्छा होगा। एक तो यह कि अखाद्यस्वक समके जानेवाले स्त्रों के वनस्पति और मांस-मत्स्वादि ऐसे जो दो अर्थ पुराने समय से व्याख्याओं में देखे जाते हैं उनमें से कीन-सा अर्थ है जो पौछे से किया जाने लगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि किसी भी पहले अर्थ के रहते हुए क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जिससे दूसरा अर्थ करने की आवश्यकता पड़ी या ऐसा अर्थ करने की ओर तत्कालीन व्याख्याकारों को ध्यान देना पड़ा ?

कोई भी बुद्धिमान यह तो सोच ही नहीं सकता कि सूत्रों की रचना के समय रचनाकार को चनस्पति श्रीर मांस श्रादि दोनों श्रर्थ श्रिमेप्रेत होने चाहिए। निश्चित अर्थ के बोधक सूत्र परस्पर विरोधों ऐसे दो अर्थों का बोध कराएँ और जिज्ञासत्रों को संराय या भ्रम में डालें यह संमन हो नहीं है तम वही मानना पड़ता है कि रचना के समय उन सुत्रों का कोई एक ही अर्थ सुत्रकार की अभिग्रेत था। कीन-सा ऋर्य भ्रभिप्रेत या इतना विचारना भर वाकी रहता है। ऋगर इस मान लें कि रचना के समय सूत्रों का वनस्पतिपरक अर्थ था तो हमें यह अगत्पा मानना पड़ता है कि मांस-मल्त्यादिरूप अर्थ पीछे से किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में निर्धन्य-संघ के विषय में यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी अवस्था आई यी जब कि आपति-वरा निर्मन्य-संघ मांस-मत्स्यादि का भी महरा करने लगा हो और उसका समर्थन उन्हों सूत्रों से करता हो। इतिहास कहता है कि निर्मन्थ-संघ में कोई भी ऐसा छोटा-बड़ा दल नहीं हुन्ना जिसने न्नापत्ति काल में किये गए मांस-मत्स्यादि के प्रदृश का समर्थन यनस्पतिशेषक सूत्रों का मांस-मत्स्यादि स्त्रर्थं करके किया हो । श्रजवता निर्मन्य संघ के लम्बे इतिहास में श्रापत्ति और श्रपवाद के इजारों मसङ्ग आए हैं पर किसी निर्मन्य-इल ने श्रापवादिक स्थिति का समर्थन करने के लिए ऋपने मूल सिद्धान्त — ऋहिंसा से दूर जाकर सूतों का विलकुल विरुद्ध अर्थ नहीं किया है। समी निग्रन्थ अपवाद का अपवादरूप से जुदा ही वर्णन करते रहे हैं। जिसकी साझी छेदसूत्रों में पद-पद पर है। निमन्थ-संघ का बंधारण भी ऐसा रहा है कि कोई ऐसे विकृत अर्थ को सूत्रों की व्याख्या में पीछे स्थान दे तो वह निवन्य सङ्घ का अङ्ग रह ही नहीं सकता। तब यही मानना पड़ता है कि रचनाकाल में सूत्रों का असली अर्थ तो मांस-मत्स्य ही या ग्रीर पीछे से वनस्पति अर्थ भी किया जाने लगा। देसा क्यों किया जाने स्था ? यही दूसरा प्रश्न अत्र हमारे सामने आता है। संघ की निर्माण-प्रक्रिया

निर्मन्य-संघ के निर्माण की प्रक्रिया तो अनेक शताब्दी पहले से भारतव

में बीरे-धीरे पर सतत चालु थी। इस प्रक्रिया का मुख्य ख्राधार ख्रहिंसा, संबम श्रीर तप ही पहले से रहा है । अनेक छोटी-वड़ी जातियाँ श्रीर ख्रिटपुट व्यक्तियाँ उसी श्राचार से श्राकृष्ट होकर निर्मन्य-संघ में सम्मिलित होती रही है। जब कोई नया दल या नई व्यक्ति संघमें प्रवेश करते हैं तब उसके लिए वह संक्रम-काल होता है । संघ में स्थिर हुए दल तथा व्यक्ति श्रीर संघ में नवा प्रवेश करने वाले दल तथा व्यक्ति के बीच अमुक समय तक आहार-विद्यापृद्धि में थोड़ा-बहुत अंतर रहना अनिवार्य है। माँस-मल्य आदि का व्यवहार करने वाली जातियाँ या व्यक्तियाँ पकायक निर्मन्य-संघ में शामिल होते ही श्चारना सारा पुराना संस्कार बदल दें यह सर्वत्र संमव नहीं । प्रचारक निर्म्नय तपस्थी भी संघ में भर्ती होने वाली नई जातियों तथा व्यक्तियों का संस्कार उनकी रुचि और शक्ति के अनुसार ही बदलना ठोक समस्तते थे जैसे आजस्त के प्रचारक भी अपने-अपने उद्देश्य के लिए वैसा ही करते हैं। एक बार निर्मन्य संघ में दाखिल हुए श्रीर- उसके सिदान्तानुसार वीवन-व्यवहार बना लेने वालों की जो संतित होती है उसको तो निर्मन्य संवानकल संस्कार जन्मसिद होता है पर संघ में नए मतों होने वालों के निग्र<sup>°</sup>त्य संवानुकूल संस्कार जन्मसिद्ध न होकर प्रयत्नसाध्य होते हैं। जन्मसिद श्रीर प्रयत्नसाध्य संस्कारों के बीच श्रांतर यह होता है कि एक तो बिना प्रयत्न श्रीर बिना विशेष तालीप के ही जन्म से चला त्राता है जब कि दूसरा बुद्धिपूर्वंक प्रयत्न से घारे धीरे ज्ञाता है। दूसरे संस्कार की अवस्था ही संक्रम-काल है। कोई यह न समके कि निर्मन्य-संघ के सभी श्रमुपायी श्रनादि-कालसे अन्मसिद संस्कार लेकर ही चलते श्रा रहे हैं।

निर्मन्य-संघ का इतिहास कहता है कि इस संघ ने अनेक जातियां और व्यक्तियों की निर्मन्य सन्ध की दोन्ना दो। यही कारण है कि मध्य काल की तरह प्राचीन काल में हम एक ही कुदुम्ब में निर्मन्य संघ के अनुपायी और इतर बौद आदि असण तथा ब्राह्मण-संप्रदाय के अनुपायी पाते हैं। विशेष क्या हम इतिहास से यह मो जानते हैं कि पति निर्मन्य संघ का अंग है तो पत्नी इतर धर्म को अनुवायिनों हैं । वैसा आज का निर्मन्य-संघ मात्र जन्मसिद्ध देखा जाता है वैसा मध्यकाल और प्राचीन काल में न था। उस समय प्रचारक निर्मन्य अपने संघ की इन्दि और विस्तार में लगे ये इससे उस समय यह संभव था कि एक ही कुदुम्ब में कोई निरामियमोजी निर्मन्य उपासक ही तो सामियमोजी अन्य

धर्मानुयावी भी हो। एक ही कुटुम्ब की ऐसी निरामिष-सामिष-भोजन की मिश्रित व्यवस्था में भी निर्मन्थों को भिद्धा के लिए जाना पड़ता था। आपचादिक स्थिति

इसके सिवाय कोई कोई साहसिक निर्मन्य प्रचारक नए-नए प्रदेश में अपना निरामिष-भोजन का तथा अहिंसा-प्रचार का ध्येय लेकर जाते वे जहाँ कि उनको पक्के अनुवायी मिलने के पहले मौजूदा खान-पान की व्यवस्था में से भिद्धा लेकर गुजर-वसर करना पढ़ता था। कभी-कभी ऐसे भी रोगादि सक्कट उपस्थिति होते थे जब कि मुबेदों की सलाह के अनुसार निर्मन्थों की खान-पान में अपवाद मार्ग का भी अवलंबन करना पड़ता था। ये और इनके जैसी अनेक परिस्थितियाँ पुराने निर्मन्य-सक्क के इतिहास में वर्शित हैं। इन परिस्थितियों में निरामिष-भोजन और अहिंसा-प्रचार के ध्येय का आत्यन्तिक ध्यान रखते हुए भी कभी-कभी निर्मन्य अपनी एपण्यीय और कल्प्य आहार की मर्यादा को सखत स्था से पालते हुए मौस-मत्स्यादि का ग्रहण करते हो तो कोई अचरण की बात नहीं। हम जब आचारांग और दशवैकालिकादि आगमों के सामिप-आहार-मुक्क सुन्न के देखते हैं और उन सुन्नों में वर्शित मर्यादाओं पर विचार करते हैं तब स्था प्रतीत होता है कि सामिष आहार का विचान विलक्त आपचादिक और अपरिहार्य स्थिति का है।

'बहिंसा-संयम-तप' का मुद्रालेख

कपर मूचित आपवादिक स्थिति का ठीक ठीक समय और देश विषयक निर्माय करना सरल नहीं है फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि जब निर्मन्य संघ प्रधानतपा विहार में था और अंग वंग किलग आदि में नए प्रचार के लिए जाने लगा थां तब की यह स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि उन दिनों में आज से भी कहीं अधिक सामिय-भोजन उक्त प्रदेशों में प्रचलित था। कुछ भी हो पर एक बात तो निश्चित है कि निर्मन्य संघ अपने अहिंसा-संयम-तप के मूल मुद्रालेख के आधार पर निराभिय भोजन और अन्य व्यसन-त्याग के प्रचार कार्य में उत्तरोक्तर आगे ही बढ़ता और सफल होता गया है। इस संघ ने अनेक सामियभोजी राजों-महाराजों को तथा अनेक दूसरे चृत्रियादि गर्यों को अपने संघ में मिलाकर धीर-धीर उनको निरामिय भोजन की ओर अपसर किया है। संघ निर्माण की यह प्रक्रिया पिछली शताब्दियों में विलक्षल बंद-सो हो। गई है पर पहले यह स्थिति न थी।

१७. त्राचारांग २. १. २७४, २८१, दरावैकालिक ग्र० ५. ७३, ७४

श्रिहिंसा, संयम और तप के उम्र प्रचार का सामान्य जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ इतिहास में देखा जाता है कि जिससे बाधित होकर निरामिय-भोजन का अत्यन्त आग्रह नहीं रखने वाले बौद तथा वैदिक सम्प्रदाय को निर्मन्य संघ का कई अंश में अनुकरण करना पड़ा है। १ म

#### विरोधी प्रश्न और समाधान

निःसंदेह भारत में ऋहिंसा की प्रतिष्ठा जमाने में अनेक पंथी का हाथ रहा है पर उसमें जितना हाथ निर्मान्य संघ का रहा है उतना शायद ही किसी का रहा हो। ऋहिंसा-संयम-तपका आत्यन्तिक आग्रह रखकर प्रचार करने वाले निर्मान्यों के लिए जब जन्म सिद्ध अनुवायी-दल ठीक-ठीक प्रमाण में करीव-करीब चारों और मिल गया तब निर्मान्य-संघ की त्यिति चिलकुल बदल गई। ऋहिंसा की व्यापक प्रतिष्ठा इतनी हुई थो कि निर्मान्यों के सामने बाहर और भीतर से विविध आक्रमण होने लगे। विरोधी पंथ के अनुवायी तो निर्मान्यों को यह कहकर कोसते थे कि अगर तुम त्यागी ऋहिंसा का आत्यन्तिक आग्रह रखते हो तो तुम जीवन ही घारण नहीं कर सकते हो क्योंकि आलिर को जीवन घारण करने में कुछ भी तो हिंसा संमय है ही। इसी तरह वे यह भी उलाइना देते थे कि तुम निर्मान्य-भोजन का इतना आग्रह रखते हो पर तुम्हारे पूर्वज निर्मान्य तो सामिय-आहार भी ग्रहण करते थे। इसी तरह जन्मसिद्ध निर्मानय-भोजन के संस्कार वाले स्थिर निर्मान्य करते थे। इसी तरह जन्मसिद्ध निर्मानय-भोजन के संस्कार वाले स्थिर निर्मान्य करते थे। इसी तरह जन्मसिद्ध निर्मानय-भोजन के संस्कार वाले स्थिर निर्मान्य करते थे। इसी तरह जन्मसिद्ध निर्मानय-भोजन के संस्कार वाले स्थिर निर्मान्य

१८. हम विनयपिटक में देखते हैं कि बीद मिन्नुओं के लिए अनेक प्रकार के मांसों के लाने का स्पष्ट निषेध है और अपने निमित्त से बने माँस लेने का भी विशेष निषेध है। इतना ही नहीं बल्कि बीद मिन्नुओं को जमीन लोदने खुदबाने तथा वनस्पति को काटने-कटवाने का भी निषेध किया है। बास आदि जन्तुओं की हिंसा से बचने के लिए वर्षावास का भी विधान है। पाठक आचारांग में वर्षित निर्मात्यों के आचार के साथ तुलना करेंगे तो कम से कम इतना तो जान सकेंगे कि अमुक अंशों में निर्मात्य आचारों का ही बीद आचार पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्मात्य परम्परा के आचार पहले से स्थिर थे और बहुत सल्त भी के जब कि बीद मिन्नुओं के लिए ऐसे आचारों का विधान सोकर्निंदा के भय से पीछे से किया हुआ है।—विनयपिटक पु० २३, २४, १७०, २३१, २४५ (हिन्दी आवृत्ति)

जहाँ-जहाँ निर्मान्य परंपरा का प्राधान्य रहा है वहाँ के वैष्णाव ही नहीं, सैव साकादि फिरके-जो माँस से परहेज नहीं करते-वे भी माँस-मत्त्यादि लाने से पर-हेज करते हैं। संघ के भीतर से भी आचायों के सामने प्रश्न आए। प्रश्नकर्ता स्वयं तो जन्म से निरामिष-भोजी ओर श्रिहंसा के आत्यन्तिक समर्थक थे पर वे पुराने शास्त्रों में से सामिष-भोजन का प्रसंग भी सुनते थे इसिलए उनके मनमें दुविधा पैदा होती थी कि जब हमारे आचार्य अहिंसा, संयम और तप का इतना उन्च आदर्श हमारे सामने रखते हैं तब इसके साथ पुराने निर्मन्यों के द्वारा सामिष-भोजन लिए जाने के शास्त्रीय वर्णन का मेल कैसे बैठ सकता है! जब किसी तत्त्व का आत्यन्तिक आप्रहपूर्वक प्रचार किया जाता है तब विरोधी पद्मों की ओर से तथा अपने दल के भीतर से भी अनेक विरोधी प्रश्न उपस्थित होते ही हैं। पुराने निर्मन्य-आचार्यों के सामने भी यही स्थिति आई।

उस स्थिति का समाधान विना किए अब जारा नहीं या अतएव कुछ आजायों ने तो आमिषस्वक सूत्रों का अर्थ ही अपनी वर्तमान जीवन स्थिति के अनुकृष बनस्पति किया। पर कुछ निर्मन्य आजाये ऐसे भी हड़ निकले कि उन्होंने ऐसे सूत्रों का अर्थ न बदल करके केवल वही बात कह दी जो इतिहास में कभी घटित हुई थी अर्थात् उन्होंने कह दिया कि ऐसे सूत्रों का अर्थ तो मॉस-मत्स्यादि ही है पर उसका महण निर्मन्यों के लिए औत्सर्गिक नहीं मात्र आपवादिक स्थिति है।

नया श्रयं करने वाला एक सम्प्रदाय श्रीर पुराना श्रयं मानने वाला दूसरा सम्प्रदाय — ये दोनों परस्पर समाधान पूर्वंक निर्मन्थ-संघ में श्रमुक समय तक चलते रहे क्वोंकि दोनों का उद्देश्य श्रपने श्रपने दंग से निर्मन्थों के स्थापित निरा-मिष भोजन का बचाव श्रीर पोषण ही करना था। जब श्रागमों के साथ व्याख्याएँ भी लिखी जाने लगी तब उन विवादास्पद सुत्रों के दोनों श्रर्थ भी लिख लिये गए जिससे दोनों श्रयं करने वालों में वैमनस्य न हो।

पर दुर्देंव से निर्मान्य संघ के तख्ते पर नया ही तायडव होने वाला या। वह ऐसा कि दो दलों में वख्न न स्लने और रखने के मुद्दे पर आत्यंतिक विरोध की नीवत आई। फलतः एक पद्म ने आगमी की यह कहकर छोड़ दिया कि वे तो काल्पनिक हैं जब कि दूसरे पद्म ने उन आगमी को क्यों का ल्यों मान लिया और उनमें आने वाले माँसादि-महस्य विषयक सूत्रों के बनस्पति और माँस—ऐसे दो अर्थों को भी मान्य रखा।

इम जपर की चर्चा से नीचे लिखे परिशाम पर पहुँचते हैं :--

१— निर्मान्य-रांच की निर्माण-प्रक्रिया के जमाने में तथा अन्य आपवादिक प्रक्रमों में निर्मान्य भी सामिष आहार लेते ये जिसका पुराना अवशेष आगमी में रह गया है। २—जन्म से ही निरामिषभोजी निर्धन्थ-संघ के स्थापित हो जाने पर वह आपवादिक स्थिति न रही श्रीर सर्वत्र निरामिष श्राहार सुलम हो गया पर इस काल के निरामिष श्राहार-ग्रहण करने के आत्यन्तिक आग्रह के साथ पुराने सामिष श्राहार सुबक सुत्र बेमेल जँचने लगे।

३—इसी बेमेल का निवारण करने की सदृष्टति में से दूसरा वनस्पति परक सर्थ किया जाने लगा और प्राने तथा नए अर्थ साथ ही साथ स्वीइत हुए।

४—जब इतर कारणों से निर्मन्य दलों में फूट हुई तब एक दल ने आगमी के बहिष्कार में सामिष आहार सूचक सूत्रों की दलील भी दूसरे दल के सामने तथा सामान्य जनता के सामने रखी।

### एक वृत्त में अनेक फल

हम पहले बतला आए हैं कि परिवर्तन व विकासकम के अनुसार समाज में आचार-विचार की भूमिका पुराने आचार-विचारों से बदल जाती है तब नहें परिस्थिति के कुछ व्याख्याकार पुराने आचार-विचारों पर होने वाले आचेपों से बचने के लिए पुराने ही वाक्यों में से अपनी परिस्थिति के अनुकूल अर्थ निकाल कर उन आचेपों के परिहार का प्रयत्न करते हैं जब कि दूसरे व्याख्याकार नई परिस्थिति के आचार-विचारों को अपनाते हुए भी उनसे बिलकुल विरुद्ध पुराने आचार-विचारों के सूचक बाक्यों को तोड़ मरोड़ कर नया अर्थ निकालने के बदले पुराना ही अर्थ कायम रखते हैं और इस तरह प्रत्येक विकासगामी घर्म-समाज में पुराने शास्त्रों के अर्थ करने में दो पद्म पड़ जाते हैं। जैसे वैदिक और बौद समदाय का इतिहास हमारे उक्त कथन का सब्त है बैसे ही निर्मन्थ संप्रदाय का इतिहास मी हमारे मन्तव्य की साची दे रहा है। हम निरामिष और सामिप आहार-पहण के बारे में अपना उक्त विधान स्पष्ट कर चुके हैं पिर भी यहाँ निर्मन्थ-संप्रदाय के बारे में प्रधानतया कुछ वर्णन करना है इसलिए हम उस विधान को दूसरी एक वैसी ही ऐतिहासिक घटना से स्पष्ट करें तो यह उपयुक्त ही होगा।

मारत में मूर्ति पूजा या प्रतीक-उपासना बहुत पुरानी और व्यापक भी है। निर्धान्य परम्परा का इतिहास भी मूर्ति श्रीर प्रतीक की उपासना-पूजा से मरा पड़ा है। पर इस देश में मूर्तिविरोधी श्रीर मूर्तिभंजक इस्लाम के आने के बाद मूर्तिपूजा की विरोधी अनेक परम्पराओं ने जन्म लिया। निर्धन्य-परम्परा भी इस प्रतिक्रिया से न बची। १५ वीं सदी में लींकाशाह नामक एक व्यक्ति गुजरात में पैदा हुए जिन्होंने मूर्तिपूजा और उस निमित्त होनेवाले आडम्बरी का सिक्रय

विरोध शुरू किया जो कमशः एक मूर्तिविरोधी फिरके में परिशत हो गया। नया श्चान्दोलन या विचार कोई भी हो पर सम्प्रदाय में वह तभी स्थान पाता श्रीर सफत होता है जब उसको शास्त्रों का आधार हो। ऐसा आधार जब तक न हो तत्र तक नया फिरका पनप नहीं सकता । तिस पर मी यदि पुराने शास्त्रों में नए आन्दोलन के खिलाफ प्रमाण भरे पड़े हो तब तो नए आन्दोलन की आगे कुच करने में बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पुराने निर्धन्य आगमों में तथा उत्तरकालीन ऋन्य साहित्य में मृतिंपूजा और प्रतीकोपासना के सूचक ऋनेक उल्लेख मीजूद हैं---ऐसी स्थिति में विरुद्ध उल्लेखवाले आगमों को मानकर मूर्तिपूजा के विरोध का समर्थन कैसे किया जा सकता था ? मूर्तिपूजा का विरोध परिन्थिति में आ गया था, आन्दोलन चालू था, पुराने विरुद्ध उल्लेख बाधक हो रहे थे—इस कठिनाई को इल करने के लिए नए मूर्तिपूजा विरोधी फिरके ने उसी ऐतिहासिक मार्ग का ग्रयलम्बन लिया जिसका कि सामिय-निरामिय भोजन के विरोध का परिद्वार करने में पहले भी निर्मात्य मुनि ले चुके थे। अर्थात् मूर्तिपूजा के विरोधियों ने जैत्य, प्रतिमा, जिन-एड ब्रादि मूर्तिसूचक पाठों का श्रय ही बदलना शुरू कर दिया। इस तरह इस निर्धान्य-परम्परा के श्वेताम्बर फिरके में ही देखते हैं कि एक फिरका जिन पाठों का मूर्तिपरक ग्रंथ करता है, दूसरा फिरका उन्हीं पाठों का अन्यान्य अर्थ करके मृतिपूजा के विरोधवाले अपने पच का समर्थन करता है। पाठक सरलता से समक्त सके होंगे कि पुराने पाठरूप एक ही डएठल में - इन्त में परिस्थित भेद से कैसे अनेक फल लगते हैं।

#### आगमों की प्राचीनता

सामिय आहार स्वक पाटों का वनस्पतिपरक श्रर्थं करनेवालों का आराय तो इस न था। हाँ, उत्सर्ग-श्रपवाद के स्वरूप का ज्ञान तथा ऐतिहासिकता को वकादारी उनमें श्रवश्य कम थी। श्रसली श्रर्थ को चिपके रहने वालों का मानस सनातन श्रीर कहिगामी श्रवश्य या पर साथ ही उसमें उत्सर्ग-श्रपवाद के स्वरूप का विस्तृत ज्ञान तथा ऐतिहासिकता की वकादरी दोनों पर्याप्त थे। इस चर्चा पर से यह सरलता से ही जाना जा सकता है कि श्रागमों का कलेवर कितना पुराना है ? अगर श्रागम, मगवान महावीर से श्रनेक शताब्दियों के बाद किसी एक फिरके के हास नए रचे गए होते तो उनमें ऐसे सामिष श्राहार ग्रहण स्वक स्व श्राने का कोई सबब ही न था। क्योंकि उस जमाने के पहले ही से सारी निर्मन्थ-परमय निरपवादक्य से निर्मामप्रोजी बन चुकी थी श्रीर माँस मत्स्वादि का त्याग कुलवर्म

ही हो गया था। मला ऐसा कीन होगा जो वर्तमान निरामिष भोजन की निरपवाद अवस्था में ऐसे सामिष-आहार-स्वक सूत्र बनाकर आगमों में घुसेड़ दे और अपनी परम्परा के आहिंसामूलक जीवन-व्यवहार का मलील कराने की स्थिति जान-बूक्त कर पैदा करें। सारे भारतवर्ष के जुदे-जुदे असली मानवदलों का और समय समय पर आकर वस जानेवाले नए-नए मानवदलों का हतिहास हम देखते हैं तो एक बात निर्ववाद रूप से पाते हैं कि भारतवासी हर-एक धर्म-सम्प्रदाय निरामिष भोजन की ओर कुल-न-कुल अमसर हुआ है। इस हतिहास के पृष्ठ जितने पुराने उतना ही सामिष-आहार और वर्म्य प्रमुवध अधिक देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आगमों में आने वाले सामिष-आहार सूचक सूत्र निर्मन्य परम्परा के पुराने स्तर को ही सूचित करते हैं जो किसी-न-किसी तरह से आगमों में सुरवित रह गया है। केवल इस आधार से भी आगमों की प्राचीनता अनायास ही ध्यान में आती है।

## उत्सर्ग-अपवाद की चर्चा

इम यहाँ प्रसंग वश उत्सर्ग-ग्रथवाद की चर्चा भी संदोप में कर देना चाहते हैं जिससे प्रस्तुत विषय पर कुछ प्रकाश पड़ सके। निर्म्नन्य-परम्परा का मुख्य लक्ष्म श्राध्यात्मिक सुख की प्राप्ति है। उसी को सिद्ध करने के लिए उसने श्रहिंसा का श्राभय लिया है। पूर्ण और उच्च कोटि की श्रहिंसा तभी सिद्ध हो सकती है जब जीवन में काविक-वाचिक-मानसिक ग्रसत् प्रवृत्तियों का नियंत्रण हो श्रीर सत्प्रवृत्तियों को वेग दिया जाए । तथा भौतिक सुख की लालसा घटाने के उद्देश्य से कठीर जीवन-मार्ग या इन्द्रिय-दमन मार्ग का अवलम्बन लिया जाए । इसी दृष्टि से निर्प्रत्य-परम्परा ने समय और तप पर अधिक मार दिया है। अहिंसालची संयम श्रीर तपोमय जीवन ही निर्वात्य परम्परा का श्रीत्सर्गिक विधान है जो श्राच्यात्मिक मुख-प्राप्ति की अनिवार्य गारंग्टी है। पर जब कोई आध्यात्मिक धर्म समुदाय-गामी बनने लगता है तब अपवादों का प्रवेश अनिवार्य कव से आवश्यक बन वाता है। अपवाद वही है जो तत्वतः श्रीतार्गिक मार्ग का पोषक ही हो, कमी धातक न बने । आपचादिक विधान की मदद से ही श्रीत्सर्गिक मार्ग विकास कर सकता है ज़ौर दोनों मिलकर ही मूल ध्येच को सिद्ध कर सकते हैं। इस व्यवहार में देखते हैं कि मोजनपान जीवन की रज्ञा और पुष्टि के लिए ही है, पर हम यह भी देखते हैं कि कभी कभी भोजन-पान का त्याग ही जीवन को बचा लेता है। इसी तरह ऊपर-ऊपर से आपस में विरुद्ध दिखाई देनेवाले भी दो प्रकार के जीवन व्यवहार जब एक लच्चगामी हो तब वे उत्सर्ग-अपबाद की कोटि में आते हैं।

नाय का स्थान है । उनकी जीवनी कह रही है कि उन्होंने ब्राहिसा की भावना को विकसित करने के लिए एक दूसरा ही कदम उठाया । पञ्चारिन जैसी तामस तपस्थात्रों में स्कारखुल प्राणियों का विचार विना किए ही आग जलाने की प्रथा थी जिससे कमी कमी हैंबन के साथ अन्य प्राणी भी जल जाते थे । काशीराज अञ्चयति के पुत्र पार्श्वनाथ ने ऐसी हिंसाजनक तपस्या का धीर विरोध किया श्रीर धर्म दोत्र में श्रविवेक से होने वाली हिंसा के त्याग की श्रोर लोकमत तैयार किया। पार्श्वनाय के द्वारा पुष्ट की गई अहिंसा की भावना निम्न न्थनाथ ज्ञातपुत्र महाबीर को विरासत में मिली। उन्होंने यह यागादि जैसे धर्म के जुदे-जुदे तेत्रों में होने वाली हिंसा का तथागत बुद्ध की तरह ब्रात्यन्तिक विरोध किया और धर्म-के प्रदेश में अहिंसा को इतनी अधिक प्रतिष्ठा की कि इसके बाद तो अहिंसा ही भारतीय धर्मों का प्राण वन गई। भगवान् महावीर की उम्र श्रहिंसा परावण जीवन यात्रा तथा एकाग्र तपस्या ने तत्कालीन अनेक प्रमावशाली ब्राह्मण व स्त्रियों को श्रहिंसा-भावना की श्रोर खींचा। फलतः जनता में सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में अहिंसा की भावना ने जड़ जमाई, जिसके ऊपर आगे की निर्मन्य-परंपरा की अगली पीदियों की कारगुजारी का महल खड़ा हुआ है। अशोक के पौत्र संप्रति ने अपने पितामह के अहिंसक संस्कार की विरासत को आप-सुहस्ति की छत्रछाया में और भी समृद किया। संप्रति ने केवल अपने अधीन राज्य-प्रदेशों में ही नहीं बल्कि अपने राज्य की सीमा के बाहर में,-बहाँ आहिंसा-मूलक जीवन-व्यवहार का नाम भी न या-ऋहिंसा भावना का फैलाव किया। अहिंसा-भावना के उस स्रोत की बाढ़ में अनेक का हाथ अवश्य है पर निर्प्रत्य ग्रनगारों का तो इसके सियाय और कोई ध्येय ही नहीं रहा है। वे भारत में पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जहाँ-जहाँ गए वहाँ उन्होंने श्रहिसा की भावना का ही विस्तार किया और हिंसामूलक अनेक व्यसनों के त्याग की जनता को शिचा देने में ही निर्मन्य धर्म की कृतकृत्यता का अनुभव किया। वैसे शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर मठ स्थापित करके ब्रह्माद्वैत का विजय-स्तम्म रोपा है वैसे ही महावीर के अनुयायी अनगार निर्धन्थों ने भारत वैसे विशाल देश के चारी कोनों में अहिसाद्वेत की भावना के विजय-स्तम्म रोप दिए हैं-ऐसा कहा जाए तो श्रासुक्ति न होगी । लोकमान्य तिलक ने इस वात को यों कहा था कि गुजरात की अहिंसा भावना जैनों की ही देन है पर इतिहास हमें कहता है कि वैष्ण्यादि अनेक बेटिक परम्परास्त्रों को अहिंसामुलक धर्मवृत्ति में निम्न न्य संप्रदाय का थोड़ा बहुत प्रमाव अवश्य काम कर रहा है। उन वैदिक सम्प्रदायों के प्रत्येक जीवन भ्यवहार की छानबीन करने से कोई भी विचारक यह सरताता से जान सकता है

कि इसमें निर्धात्यों की अहिंसा-भावना का पुट अवश्य है। आज भारत में हिंसामूलक यज्ञ-यागादि धर्म-विधि का समर्थक भी यह साइस नहीं कर सकता है कि वह यजमानों को पशुवध के लिए प्रेरित करे।

आचार्व हेमचन्द्र ने गुर्जरपति परम माहेश्वर सिद्धराज तक को बहुत श्रंशो में ऋहिंसा की भावना से प्रभावित किया। इसका फल ऋनेक दिशाओं में श्रव्छा श्राया । श्रनेक देव-देवियों के सामने खास-खास पर्यों पर होने वाली हिंसा रुक गई । और ऐसी हिंसा को रोकने के व्यापक ग्रान्दोलन की एक नीव पड़ गई। सिद्धराज का उत्तराधिकारी गुर्जरपति कुमारपाल तो परमाईत ही था । वह सच्चे अर्थ में परमाइत इसलिए माना गया कि उसने जैसी और जितनी अहिंसा की भाषना पुष्ट की और बैसा उसका विस्तार किया वह इतिहास में वेजोड़ है। कुमारपाल की 'ग्रमारि घोषणा' इतनी लोक-प्रिय बनी कि त्रागे के अनेक निर्मान्थ श्रौर उनके श्रानेक एहस्थ-शिष्य श्रामारि-वोषणा को श्रपने जीवन का ध्येय बनाकर ही काम करने लगे। त्राचार्य हेमचन्द्र के पहले कई निर्मत्यों ने मोंसारी जातियों को ऋहिंसा की दीवा दी थी और निग्रंन्थ-संघ में श्रोसवाल-पोरवाल आदि वर्ग स्थापित किए ये । शक आदि विदेशी जातियाँ भी अहिंसा के चेप से यच न सकीं । हीरविजयस्रि ने ग्रास्त्रवर जैसे भारत-सम्राट से भिन्ना में इतना ही माँगा कि वह हमेशा के लिए नहीं तो कुछ खास-खास तिथियों पर अमारि-शोषणा जारी करे । अकदर के उस पथ पर जहाँगीर आदि उनके वंशज भी चले । जो जन्म से ही माँसाशी ये उन सुगल सम्रादों के द्वारा ऋहिंसा का इतना विस्तार कराना यह आज भी सरता नहीं है।

आज भी हम देखते हैं कि जैन-समाज ही ऐसा है जो जहाँ तक संभव ही विविध चेत्रों में होने वाली पशु-पद्मी आदि की हिंसा को रोकने का सतत प्रयत्न करता है । इस विशाल देश में बुदे-बुदे संस्कार वाली अनेक जातियाँ पड़ोस-पड़ोस में वसती हैं । अनेक जन्म से ही मांटाशी भी है। फिर भी जहाँ देखी वहाँ आहिंसा के प्रति लोक दिन तो है ही । मध्यकाल में ऐसे अनेक सन्त और फकीर हुए जिन्होंने एक मात्र आहिंसा और दया का ही उपदेश दिया है जो मारत की आत्मा में आहिंसा की गहरी जड़ की साझी है।

महात्मा गाँधीओं ने भारत में नव-जीवन का प्राण प्रस्तित करने का संकल्प किया तो वह केवल खर्डिसा की भूमिका के ऊपर ही। यदि उनको खर्डिसा की भावना का ऐसा तैयार चेत्र न मिलता तो वे शायद ही इतने सफल होते।

यहाँ साम्प्रदायिक दृष्टि से केवल यह नहीं कहना है कि ग्रहिंसा इति के पापग का सारा यहा निर्मान्य सम्प्रदाय की ही है पर बक्तव्य इतना ही है है भारतज्यापी ऋहिंसा की भावना में निर्मन्य सम्प्रदाय का बहुत वड़ा हिस्सा हजारों वर्ष से रहा है । इतना बतलाने का उद्देश्य केवल यही है कि निर्मन्य-सम्प्रदाय का ऋहिंसालची मूल ध्येय कहाँ तक एक रूप रहा है और उसने सारे इतिहास काल में कैसा-कैसा काम किया है।

अप्रगर हमारा यह वक्तव्य ठीक है तो सामिप-आहारप्रह्मा सूचक सूत्रों के असली अर्थ के बारे में हमने अपना जो अभिप्राय प्रकट किया है वह ठीक तरह से ध्यान में आ सकेगा और उसके साथ निर्ध न्य-सम्प्रदाय की अहिंसा-भावना का कोई विरोध नहीं है यह बात भी समन्त्र में आ सकेगी।

निव्यं सम्प्रदाय में सामिष-खाहार ब्रह्म ख्रुगर ख्रापवादिक या पुरानी सामाजिक परिश्थिति का परिणाम न होता तो निम्न न्य-सम्प्रदाय श्राहिसा-सिखान्त के ऊपर इतना भार ही न वे सकता और वह भार देता भी तो उसका असर जनता पर न पड़ता । श्रीद्ध मिस्तू ग्राहिंसा के पत्तपाती रहे पर वे जहाँ गए वहाँ की भोजन-व्यवस्था के ऋषीन हो गए श्लीर बहुधा मांस-मत्स्यादि बहुगा से न वच सके । सो क्यों ? जवाब स्पष्ट है-उनके लिए मांस-मत्स्यादि का ग्रहरा निभंन्य-सम्प्रदाय जितना सख्त ग्रापवादिक ग्रीर लाचारी रूप न था । निर्मन्य-ग्रानगार बीद अनगर की तरह धर्म-प्रचार का ही ध्येय रखते वे फिर भी वे बीद्धों की तरह भारत के बाहर जाने में असमर्थ रहे और भारत में भी बौद्धी की तरह हर एक दल को अपने सम्प्रदाय में मिलाने में असमर्थ रहे इसका क्या कारण ? जवाब स्वष्ट है कि निप्रन्य सम्प्रदाय ने पहले ही से माँसादि के त्याग पर इतना अधिक भार दिवा था कि निव्र<sup>°</sup>न्य अनगार न तो सरखता से मांसाशी जाति वाले देश में जा सकते ये श्रीर न मांस-मत्स्यादि का त्याग न करने वाली जातियों को ल्यों की त्यों अपने संघ में बौद भिन्नुओं की तरह ले सकते ये । यही कारण है कि निवन्य-सम्प्रदाय न केवल भारत में ही सीमित है पर उसका कोई मी येसा ग्रहस्य या साध्र अनुयायी नहीं है जो हजार प्रखोमन होने पर भी मांस-मत्स्यादि का अहरा करना पसंद करे। ऐसे हद संस्कार के पीछे हजारा वर्ष से स्थिर कोई पुरानी श्रीत्सर्गिक भावना ही काम कर रही है ऐसा समस्तना चाहिए।

इसी आधार पर इम कहते हैं कि बैन इतिहास में सामिय-शाहार स्वक जो भी उल्लेख हैं और उनका जो भी असली अर्थ हो उससे बैनों को कभी घयड़ाने की या खुब्ध होने की जरूरत नहीं है उल्टे यह तो निम्नंन्य-सम्प्रदाय की एक विजय है कि जिसने उन आपवादिक प्रसंग वातो युग से पार होकर आगे अपने मूज ब्येय को सर्वत्र प्रतिष्ठित और विकसित किया है।

#### बीद-परम्परा में माँस के ग्रहण-अग्रदण का उद्घापोह

बैन-परम्परा ग्रहिंसा-सिद्धान्त का ग्रान्तिम हद तक समर्थन करने वाली है इसलिए उसके प्रमाणभूत प्रन्थों में कहीं भी भिद्धुत्रों के द्वारा मांस-मत्स्यादि के लिये जाने की थीड़ी सी यात श्रा जाए तो उस परम्परा की ग्राहिंसा भावना के विरुद्ध होने के कारण उससे परम्परा में मतमेंद्र या होम हो जाए तो वह कोई अचरज की बात नहीं है। पर अचरज की बात तो वह है कि जिस परम्परा में ग्राहिंसा के ग्राचरण का मर्वादित विधान है और जिसके ग्रानुपार्य ग्राज भी मांस-मत्स्यादि का प्रहण ही नहीं बल्कि समर्थन भी करते हैं उस बौद्ध तथा वैदिक परम्परा के शास्त्रों में भी श्रमुक सूत्र तथा वाक्य मांस-मत्स्यादिपरक है या नहीं इस मुद्दे पर गरमा-गरम चर्चा प्राचीन काल से ग्राज तक चली ग्राती है।

बौद-पिटकों में जहाँ बुद्ध के निर्वाण की चर्चा है वहाँ कहा गया है कि जुन्द नामक एक व्यक्ति ने बुद्ध को मिद्धा में स्कर-मांस दिया था ' शिसके खाने से बुद्ध को उम्र शुद्ध पैदा हुआ और वही मृत्यु का कारण हुआ। बौद-पिटकों में अनेक जगह ऐसा वर्णन आता है जिससे असंदिग्ध रूप से माना जाता है कि बौद्ध मिद्धु अपने निमित्त से मारे नहीं गए ऐसे पशु का मांस महण करते थे शा जब बुद्ध की मीजुद्गी में उन्हीं का मिद्धुसंघ मांस-मत्स्यादि महण करता था तब चुन्द के द्वारा बुद्ध को दी गई स्कर-मांस की मिद्धा के अर्थ के बारे में मतमेद था खींचा-तानी क्यों हुई ? यह एक समस्या है।

बुद्ध की मृत्यु का कारण समक्त कर कोई जुन्द को अप्रमानित या तिरस्कृत न करें इस उदास भावना से जुद बुद्ध ने ही जुन्द का बचाव किया है और संब को कहा है कि कोई जुन्द को दूषित न मानें । बौद्ध पिटक के इस वर्णन से यह तो स्पष्ट ही है कि सूकर मांस जैसी गरिष्ठ वस्तु की भिद्धा देने के कारण बौद्ध-संघ जुन्द का तिरस्कार करने पर उतारू या उसी को बुद्ध ने सावध किया है। जब बुद्ध की मौजूदगी में बौद्धभिन्तु मांस जैसी बस्तु ग्रहण करते ये और खुद बुद्ध के द्वारा भी जुन्द के उपरान्त उम्र गृहपति की दी हुई सूकर-मांस की भिद्धा लिये जाने का अंगुत्तरनिकाय पंचम निपात में साफ कथन है; तब बौद्ध परम्परा में आगे जाकर सूकर-मांस अर्थ के सूचक सूच के अर्थ पर बौद्ध विद्वानों का मतमेद क्यों हुआ ? यह कम कुत्रहल का विषय नहीं है।

१६. दीय॰ महापरिनिव्यागासुत्त १६ २०. ब्रांगुत्तर Vol II, P. 187 मविकामनिकाय सु॰ ५५ विनयपिटक-पृ॰ २४५ (हिन्दी)

बुद के निर्वाण के करीब १००० वर्ष के बाद बुद्ध्योग ने पिटकों के ऊपर क्याख्याएँ लिखी हैं। उसने दीवनिकाय की अहकरा में पाली शब्द 'सुकर सहव' के जुदे बुदे व्याख्याताओं के द्वारा किये जाने वाले तीन अर्थों का निर्देश किया है। उदान की अहकथा में और नए दो अर्थों की चृद्धि देखी जाती है। इतना ही नहीं बिल्क बीनों भाषा में उपलब्ध एक मन्य में 'सुकर महब' का विलक्क नया ही अर्थ किया हुआ मिलता है। सूकर-मांस यह अर्थ तो प्रसिद्ध ही या पर उससे बुदा होकर अनेक व्याख्याकारों ने अपनी अपनी कल्पना से मूल 'सुकर महब' शब्द के नए नए अर्थ किए हैं। इन सब-नए नए अर्थों के र करनेवालों का तारपर्य इतना ही है कि सुकर-महंदव शब्द सुकर-माँस का बोवक नहीं है और सुन्द ने बुद्ध को मिला में सुकर-माँस नहीं दिया था।

२१-संदोप में वे वार्थ इस प्रकार हैं-

१—िस्नम्भ और मृदु सूकर माँस ।

२- पञ्चगोरस में से तैयार किया हुआ एक प्रकार का एक कोमल अल ।

३--एक प्रकार का रसायन।

वे तीन अर्थ महापरिनिर्वाण सूत्र की ऋडकवा में हैं।

४-स्वर के द्वारा मर्दित बाँस का अंकुर।

५-वर्षा में कगनेवाला विली का टोप-श्रहिसन ।

वे दो अर्थ उदान-सहकथा में हैं।

६ - राक्य का बना हुआ सकर के आकार का लिखीना।

यह श्रम किसी चीनी ग्रन्थ में है जिसे मैंने देखा नहीं है पर श्रण्यापक

धर्मानन्द कीरांशीजी के द्वारा शत हुआ है।

ध्यापि की निष्टति के लिए मगवान महावीर के बास्ते आविका रेवती के

द्वारा दी गई मिद्धा का मगवती में शतक १५ में वर्णन है। उस मिद्धावर्ख के मी दो अर्थ पूर्व काल से जले आए हैं। जिनको टीकाकार अभयदेव

ने निर्दिष्ट किया है। एक अर्थ मॉस-यरक है जब कि दूसरा वनस्पतिपरक है।

उपने-अपने सम्प्रदाव के नावक बुद्ध और महावीर के द्वारा ली गई मिद्धा
वस्तु के सुनक सूत्री का मॉसपरक तथा निर्मास परक अर्थ दोनों परम्परा में

किया गया है वह वस्तु वितिहासिकों के लिए विचारप्रेरक है। दोनों में पर्क
वह है कि एक परम्परा में मॉस के अतिरिक्त अनेक अपों की स्तृष्टि हुई है

जब कि दूसरी परम्परा में मॉस के अतिरिक्त मात्र वनस्पति ही अर्थ किया

क्या है।

बुद्रयोग आदि लेखकी ने जिन अनेक अयों की अपने अपने प्रन्यों में नोध की है और जो एक अजीव अर्थ उस पुराने चीनी प्रन्य में भी मिलता है—पह सब केवल उस समय की ही कल्पनास्तृष्टि नहीं है पर जान पड़ता है कि बुद्रयोग आदि के पहले ही कई शताब्दियों से बीद-परम्परा में बुद्ध ने स्कर-मौंस साया या या नहीं, इस मुद्दे पर पबल मतभेद हो गया था और जुदे-जुदे व्याख्याकार अपनी-अपनी कल्पना से अपने-अपने पच का समर्थन करते ये। बुद्धयोप आदि ने तो उन्हीं सब पद्धों की यादी भर की है।

बौद परमारा के ऊपरस्कित दोनों पत्नों का लग्ना इतिहास बौद वाक्समय में है । हम तो यहाँ प्रस्तुतोप्रयोगी कुछ संकेत करना ही उचित समभते हैं । पालि-भिटको पर मदार रखनेवाला बीदः पद्म स्थविरवाद कहलाता है जब कि पालि-पिटकों के कार से बने संस्कृत पिटकों के कपर मदार बाँधनेवाला पद्म महायान कहलाता है । महायान-परम्परा का एक प्रसिद्ध प्रत्य है लंकावतार जो ई० सन् की प्रारम्भिक राताब्दियों में कभी रचा गया है। लंकावतार के आदर्वे भास भवगा परिवर्त नामक प्रकरण में महामति बोधिसन्त ने बुद के प्रति प्रश्न किया है कि आप माँसभक्तम् के गुणदोष का निरूपम् कीकिए। बहुत स्रोग बुद्धशासन पर आद्येप करते हैं कि बुद्ध ने बीद्ध मिचुकों के लिए मॉस-प्रहण की अनुशा दो है श्रीर सुद ने मी माँस भव्दण किया है। भविष्वत में हम कैसा उपदेश करें यह आप कहिए । इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने उस बीधिसन्य की कहा है कि भला, सब प्राणियों में मैत्री-भावना रखनेवाला में किस प्रकार माँस खाने की अनुहा है सकता हूँ और खुद भी जा सकता हूँ ! अजबता मविष्य में ऐसे मॉसलोलुव कुतक्यादी होंगे को मुक्त पर कुठा लाञ्चन लगाकर अपनी मांसलोलपता को तिस करेंने श्रीर विनय-पिटक के कलिनत श्रर्थ करके लोगों को भ्रम में डालेंगे। मैं तो सर्वया सब प्रकार के माँस का त्याग करने को ही कहता हूँ । इस मतलब का जो उपदेश लंकानतारकार ने बुद के मुख से कराया है वह इतना अधिक मुक्तिपूर्ण और मनोरंकड़ है कि जिसको पदकर कोई भी अस्पासी सहज ही में यह जान सकता है कि महायान-परम्परा में माँस-भोजन विरुद्ध कैसा प्रवस खान्दोलन ग्राह्स हुआ था और उसके सामने दूसरा पद्म कितने वल से विनय-पिटकादि शास्त्रों के आधार पर मॉंस-बहुण का समयन करता था।

करीव हैं अन् छंडो राताब्दों में शान्तिदेव नामक बोद विद्वान् हुए, बो महायान-परम्पर के ही अनुगामी थे। उन्होंने 'शिद्धा-समुख्य' नामक अपने अन्य में मौस के लेने-म-लेने की शास्त्रीय चर्चा की है। उनके सामने मौस-अहख

१ देखिए अन्त में परिशिष्ट

का समर्थन करनेवाली स्यविरवादी परम्परा के। श्रालावा कुछ, महायानी अन्यकार भी ऐसे वे जो माँस-महरण का समर्थन करते थे। शान्तिदेव ने श्रपने समय तक के प्रायः सभी पद्म-विपद्म के शास्त्रों की देखकर उनका श्रापसी विरोध दूर करने का तथा श्रपना स्पष्ट श्रामिप्राय प्रगट करने का प्रयक्त किया है। शान्तिदेव का मुकाव तो लंकावतार सूत्रकार की तरह माँसनिधेव की श्रोर ही है, फिर भी लंकावतार सूत्रकार की श्रपेद्मा उनके सामने विपद्म का साहित्य श्रोर विपद्म की दलीलों बहुत श्रिवक थी जिन सबकी वे टाल नहीं सकते थे। इसलिए लंकावतार सूत्र के श्राधार पर माँसनिधेव का समर्थन करते हुए भी शान्तिदेव ने कुछ ऐसे श्रपवाद-स्थान बतलाए है जिनमें मिद्ध माँस भी ले सकता है। उन्होंने कहा है कि श्रपर कोई ऐसा समर्थ मिद्ध हो कि जिसकी मृत्यु से समाधि-मार्ग का लोग हो जाता हो श्रीर श्रीपव के तीर पर माँस महत्या करने से उसका बच जाना संभव हो तो ऐसे मिद्ध के लिये माँस भी भैषक्य के तीर पर कल्प्य है।

यदापि शान्तिदेव ने बुद्ध का नाम लेकर मैथरथ के तौर पर माँसमहर्ग करने की बात नहीं कही है फिर भी जान पड़ता है कि जो माँस-ग्रहर्ग के पद्मपाती बुद्ध के द्वारा लिये गए सुकर माँस की बात आगे करके अपने पद्म का समर्थन करते थे उन्हीं को यह जवाब दिया गया है। शान्तिदेव ने विनय पिटक में विहित त्रिकोटि- शुद्ध माँस और सहज मृत्यु से मृत आशी के माँसस्वक अनेक सूत्रों का तात्पर्य माँस-निषेध की दृष्टि से बतलाया है। शान्तिदेव का अवल माँसनिषेधनामी होने

पर भी अपवादसहिष्णु है।

बुद्धघोष, लंकावतारकार और शान्तिदेव के बीच हुए हैं। और वे स्थविस्वादी भी हैं। इसलिए उन्होंने पालि-पिटकों की तथा विनय की प्राचीन परम्परा को मुरद्धित रखने का भरसक प्रयत्न किया है। इस संदिप्त विवरण से पाटक समभ्त सकेंगे कि माँस के ब्रह्ण और अब्रह्ण के विषय में बीद परम्परा में कैसा कहापोह शरू हुआ था।

## वैदिक शास्त्रों में हिंसा-अहिंसा दृष्टि से अर्थभेद का इतिहास

मुविदित है कि वैदिक-परम्परा माँस-मस्त्वादि को ग्रालाद्य मानने में उतनी सख्त नहीं है जितनी कि बौद्ध और बैन परम्परा। वैदिक यज्ञ-यागों में पशुव्य को धर्म्य माने जाने का विधान ग्राज भी शास्त्रों में है ही। इतना ही नहीं बल्कि भारत-व्यापी वैदिक परम्परा के ग्रमुदायी कहलाने वाले ग्रानेक जाति-दल ऐसे हैं जो ब्राह्मया होते हुए भी माँस-मस्त्यादि को ग्रान्न की तरह साग्र रूप से व्यवहृत करते हैं और वार्मिक कियाओं में तो उसे धर्म्य रूप से स्थापित भी करते हैं।

बैदिक परम्परा की ऐसी स्थिति होने पर भी हम देखते हैं कि उसकी कट्टर अनुयायी अनेक शालाओं और उपशालाओं ने हिंसान्चक शास्त्रीय वाक्यों का अहिंसा-परक अर्थ किया है और धार्मिक अनुहानों में से तथा सामान्य जीवन-व्यवहार में से मॉस-मत्स्यादि को अखादा करार करके बहिष्कृत किया है। किसी ग्रति विस्तृत परम्परा के करोड़ों अनुयायियों में से कोई माँस को अस्ताद्य और अआहा समके-यह स्थामाविक है, पर अचरज तो तब होता है कि जब वे उन्हीं धर्म शास्त्र के वाक्यों का ऋहिंसापरक ऋर्य करते हैं जिनका कि हिंसापरक ऋर्य उसी परम्परा के प्रामाखिक श्रीर पुराने दल करते हैं। सनातन परम्मरा के प्राचीन सभी मीमांसक व्याख्यानकार यज्ञ-यागादि में गो, अज, आदि के वध को धम्यं स्थापित करते हैं जब कि वैष्णुव, आर्य समाज, स्वामी नारायण आदि जैसी अनेक वैदिक परम्पराएँ उन वाक्यों का या तो विलकुल जुदा ऋहिसापरक अर्थ करती है या ऐसा संभव न हो वहाँ ऐसे वाक्यों को प्रविष्ठ कह कर प्रतिष्ठित शास्त्रों में स्थान देना नहीं चाहती। मीमांसक जैसे पुरानी वैदिक परम्परा के अनुगामी श्रीर प्रामाश्विक व्याख्याकार शब्दों का यथावत् अर्थ करके हिंसा-प्रया से वचने के लिए इतना ही कर कर खुड़ी पा लेते हैं कि कलियुग में वैसे यक यागादि विवेय नहीं तब वैध्याव, आर्थ-समाज रे त्रादि वैदिक शालाएँ उन शब्दों का अर्थ ही अहिंसापरक करती हैं या उन्हें प्रविस मानती हैं। सारांश यह है कि अतिविस्तृत और अनेकविध आचार-विचार वाली वैदिक परम्परा भी श्रमेक स्थलों में शास्त्रीय वाक्यों का हिंसा-परक अर्थ करना या अहिंसापरक इस मृद्दे पर पर्यात मतमेद रखती है।

शतपथ, तैतिरीय जैसे पुराने और प्रतिष्ठित ब्राह्मण ग्रन्थों में जहाँ सोमयाग का विस्तृत वर्णन है वहाँ, अज, गो, अरव आदि पशुओं का संज्ञपन—वध करके उनके माँसादि से यजन करने का शास्त्रीय विधान है। इसी तरह पारस्करीय ग्रह्म-

१ एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी दयानन्द ने जो सत्यार्थ प्रकाश में कहा है ज़ौर जो 'दयानन्द सिंदान्त भारकर' ए. ११३ में उद्भुत है उसे हम नीचे देते हैं जिससे यह मलीमौंति जाना जा सकता है कि स्वामीजी ने शब्दों को कैसा तोड़-मरोड़ कर अहिंसा हिंट से नया अर्थ किया है—

<sup>&</sup>quot;राजा त्याय-वर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादिका दान देने वाले यजमान और ऋगिन में, वी आदि का होम करना अश्वमेष; अन्त, इन्द्रियाँ, किरस (और) पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेष, जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विषिपूर्वक दाह करना नरमेष कहाता है।"—सत्यार्थ प्रकाश स० ११

सूत्र आदि में देखते हैं कि जहाँ अप्टका आद, र रालगव कर्म र और अन्त्येष्टि संस्कार का र वर्णन है वहाँ गाय, प्रकरा जैसे पशुओं के माँस-चर्कों आदि द्रव्य से किया सम्पन्न करने का नि.संदेह विधान है। कहना न होगा कि ऐसे माँसादि प्रधान यह और संस्कार उस समय की याद दिलाते हैं जब कि स्त्रिय और वैश्य के ही नहीं बल्कि ब्राह्मण तक के जीवन-व्यवहार में माँस का उपयोग साधारण वस्त थी पर आगे जाकर स्थित बदल जाती है।

वैदिक-परम्परा में ही एक ऐसा प्रवल पद्म पैदा हुआ जिसने यह तथा आद आदि कमीं में घर्म्य रूप से अनिवार्य मानी जाने वाली हिसा का जोरों से प्रतिवाद शुरू किया । अमरा जैसी अवैदिक परंपराएँ तो हिंसक याग-संस्कार आदि का प्रवल विरोध करती हो थी पर जब घर में ही आग लगी तब वैदिक परम्परा की पुरानी शास्त्रीय मान्यताओं की बड़ हिल गई और वैदिक परम्परा में दो पद्म पड़ गए । एक पद्म ने घर्म्य माने जाने वाले हिंसक याग-संस्कार आदि का पुराने शास्त्रीय वाक्यों के आधार पर ही समर्थन जारी रखा जब कि दूसरे पद्म ने उन्हीं वाक्यों का या तो अर्थ बदल दिया या अर्थ बिना बदले ही कह दिया कि ऐसे हिंसा-प्रधान याग तथा संस्कार किल्युग में वर्ध्य हैं । इन दोनो पद्मी की दलील-बाजी एवं विचारसरस्त्री की बोधपद तथा मनोरंजक कुरती हमें महामास्त में जगह-जगह देखने की मिलती है ।

अनुशासन भ और अश्वमेधीय भ पर्व इसके लिए लास देलने योग्य हैं। महाभारत के अलावा मस्य भ और भागवत भ आदि पुराण भी हिंसक माग विरोधी वैदिक पन की विजय की सान्नी देते हैं। कलियुग में बर्ब्य वस्तुओं का वर्णन करने वाले अनेक अन्य हैं जिनमें से आदित्यपुराण, भ बुहत्नारदीय

२२-कागड ३, ग्र० ८-६;

२३-कागड ६ प्रपाटक ३

२४-कारड ३, ४-=

२५-धनुशासन पर्व-११७ श्लो० २३

२६-ग्रश्यमेचीय पर्च-ग्र० ६१ से ६५; नकुलाख्यान ग्र०६४ ग्रगल्यकृत-बीजमय थज

२७-मल्य-पुराग इलो० १२१

२ :- भागवत-पुरास-स्कंध ७, छ० १५, रुलो० ७-११

२६-- ब्रादित्य पुराया जैसा कि हेमाद्रि ने उद्भूत किया है-

स्मृति, " वीर मित्रोदय" तथा ब्रह्मपुरारा " में ख्रन्यान्य वस्तुओं के साथ पत्नीय गोवध, पशुवध तथा ब्राह्मरा के हाथ से किया जाने वाला पशु माररा भी वर्ष्य वतलाया गया है। मनुस्मृति " तथा महामारत " में वह भी कहा गया है कि धृतमय वा पिष्टमय अन आदि पशु से यज्ञ संपन्न करे पर वृथा पशुहिंसा न करे।

हिंसक यागसूचक वाक्यों का पुराना अर्थ ज्यों का त्यों मानकर उनका सम-र्थन करने वाली सनातनमानस मीमांसक परंपरा हो या उन वाक्यों का ऋर्थ बद-लने वाली वैष्णुव, श्रार्यसमाज श्रादि नई परम्परा हो पर वे दोनों परम्पराएँ बहुधा क्रपने जीवन-व्यवहार में माँस-मत्त्य आदि से परहेज करती ही हैं। दोनों का श्चन्तर मुख्यतया पुराने शास्त्रीय बाक्यों के श्चर्य करने ही में है । सनानत-मानस ब्रीर नवमानस ऐसी दो परम्पराश्चों की परस्पर विरोधी चर्चा का श्चापस में एक दूसरे पर भी असर देखा जाता है। उदाहरशार्थ हम वैष्णव परम्परा को लें। बद्यपि यह परम्परा मुख्यतया ऋहिंसक यागका ही पन्न करती रही है फिर भी उसकी बिशिष्टाहैतवादी रामानुजीय शाखा और हैतवादी माध्यशाखा में वहा अन्तर है। माध्यशाखा अन का पिष्टमय अन ऐसा अर्थ करके ही धर्म्य आचारों ना निवांह करती है जब कि रामानुब शाखा एकान्त रूप से वैसा मानने वाली नहीं है। रामानुज शाखा में तेंगलै और वडगलै जैसे दो मेद हैं। द्रविडियन तेंगलै शब्द का अर्थ है दाजिए।त्य विद्या और वडगलै शब्द का अर्थ है संस्कृत विद्या । तेंगलै शाखा वाले रामानुजी किसी भी प्रकार के प्रग्रवध से सम्मत नहीं। इसलिए वे स्वभाव से ही गो, अब आदि का अर्थ बदल देंगे या ऐसे यत्रों को कलियुग बर्ध्य कोटि में डाल देंगे जब कि वडगलै शाखा वाले रामानुजी वैष्ण्य होते हुए भी हिंतक याग से सम्मत हैं। इस तरह इमने संदोप में देखा कि बीद और वैदिक दोनों परम्पराद्यों में ऋहिंसा सिदान्त के ग्राधार पर माँस जैसी वस्तुच्चों की खाद्याखाद्यता का इतिहास अनेक क्रिया-प्रतिक्रियाओं से रंगा हुआ है।

> 'महाप्रस्थानगमनं गोसंत्रप्तिश्च गोसवे । सौत्रामस्थामपि सुराप्रहर्णस्य च संप्रहः ॥'

> > PARTITION OF THE PARTIT

THE PERSON NAMED IN

२० - बृहसारदीय स्मृति ऋ० २२, श्लो० १२-१६

३१—वीरमित्रोदय संस्कार प्रकरना पु० ६६

३२-स्मृतिचन्द्रिका संस्कार-कारड ए० २८

३३-- मनुस्मृति-५,३७

३४-- अनुशासन पर्व १७७ स्त्रो० ५४

# सामिप-निरामिप-आहार का परिशिष्ट

W. Landerson Brown

### हीनयान और महायान

स्यविस्वाद ग्रीर महायान-ये दोनों एक ही तथागत बुद्ध को ग्रीर उनके उपदेशों को मानने वाले हैं फिर भी दोनों के बोच इतना अधिक और तीज विरोध कमी हुन्ना है जैसा दो सपत्नियों में होता है। ऐसी ही मानसिक कटुवा, एक ही मगवान महावीर को और उनके उपदेशों को मानने वाले श्रेताम्बर, दिगम्बर ख्रादि फिरकों के बीच भी इतिहास में पाई जाती है। यो तो भारत बर्मभूमि वहा जाता है और वस्ततः है भी तथापि वह जैसा बर्मभूमि रहा है वैसा धर्मयुद्धमृमि भी रहा है। हम इतिहास में धर्मकलड़ दो प्रकार का पाते हैं। एक तो वह है जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के बीच परस्पर रहा है, दूसरा वह है जो एक ही सम्प्रदाय के अवान्तर-भीतरी फिरकों के बीच परस्पर रहा है। पहले का उदाहरसा है वैदिक ब्रीर ख़बैदिक-अमसों का पारस्परिक संघर्ष जो दोनों के थर्म और दर्शन-शास्त्र में निर्दिष्ट है। दूसरे का उदाहरण है एक ही ग्रीपनिषद परमरा के अवान्तर भेद शाङ्कर, रामानुजीय, माध्व, वज्ञमीय आदि फिरकों के बीच की उप्र मानसिक कटुता। इसी तरह बीद और जैन जैसी दोनों अमग परम्पराश्चों के बीच जो मानसिक कटुता परस्पर उन्न हुई उसने श्चन्त में एक ही सम्प्रदाय के ऋवान्तर फिरकों में भी ऋपना पाँव फैलाया । इसी का फल स्थविरवाद और महायान के बीच का तथा श्वेताम्बर और दिगम्बर के बीच का उम्र विरोध है।

बुद्ध-निर्वाण के सी वर्ष बाद वैशाली में जो संगीति हुई उत्तमें स्थविरवाद और महासंघिक ऐसे दो पद्ध तो पढ़ ही गए थे। आगे तीसरी संगीति के समय अरोक के द्वारा जब दोनों पद्धों के बीज समाधान न हुआ तो विरोध की खाई जोड़ी होने लगी। स्थविरवादियों ने महासंघिकों को 'अवर्मवादी' तथा 'प्रापिख़' कह कर विष्कृत किया। महासंघिकों ने भी इसका बदला खुकाना शुरू किया। कैमशः महासंघिकों में से ही महायान कर विकास हुआ। महायान के प्रवत्न पुरुक्त ने अपने 'दश्मभूमि विभाषां शास्त्र में लिखा है कि जो आवक्ष्यान और प्रत्येक्यान में अर्थात् स्थविरवाद में प्रवेश करता है वह सारे लाम को नष्ट कर देता है किर कभी बोधिसत्त्र हो नहीं पाता। नागाईन का कहना है कि

नरक में जाना भयवद नहीं है पर हीनयान में प्रवेश करना अवस्य भयप्रद है। नागार्जुन के अनुगामी स्थिरमति (ई० सन् २००-३०० के बीच) ने अपने 'महायानावतारक शास्त्र' में लिखा है कि जो महायान की निन्दा करता है वह पापभागी व नरकगामी होता है।

वमुबन्धु ने ( चीथी शताब्दी ) अपने 'घोधि-चित्तोत्पादन-शाख' में लिखा है कि जो महायान के तत्व में दोष देखता है वह चार में से एक महान् अपराध-पाप करता है और जो महायान के ऊपर अद्धा रखता है वह चारों विष्नों को पार करता है। ऊपर जो बौद हीनपान-महायान जैसे फिरकों के बीच हुई मानसिक-करुता का उल्लेख हमने किया है वह जैन फिरकों के बीच हुई वैसी ही मानसिक करुता के साथ तुलनीय है। जब समय, स्थान और वातावरण की समानता का ऐतिहासक हिंछ से विचार करते हैं तब जान पढ़ता है कि धर्म विषयक मानसिक करुता एक चेपी रोग की तरह फैली हुई थी।

१—चन्द्रगुप्त मीर्थ के समय में पार्टलिपुत्र में हुई वाचना के समय जैन संब में पूर्ण ऐकमत्य का अमाव, बीद वैशाली संगीति की याद दिलाता है ।

२—ई० सन् तूसरी शताब्दी के त्रांत में श्वेताम्बर-दिगम्बर फिरकी का पार-स्परिक अन्तर इतना हो गया कि एक ने दूसरे को 'निह्नव' तो दूसरे ने पहले को 'जैनामास' तक कह डाला । यह घटना हमें स्पविरवादी और महासंधिकों के बोच होने वाली परस्पर मर्स्सना की याद दिलाती है जिसमें एक ने दूसरे को अधर्मवादी तथा दूसरे ने पहले को हीनयानी कहा ।

३—हमने पहले (पृ०६१ में) जिस श्रुतावर्णवाद-दोष के लाञ्छन का निर्देश किया है यह हमें ऊपर स्वित स्थिरमति ग्रीर वसुबन्धु ग्रादि के द्वारा हीनयानियों के ऊपर किये गए तीव प्रहारों की याद दिलाता है।

विशेष विवरमा के लिए देखिए---

A Historical study of the terms Hinayana and Mahayana Buddhism: By Prof. Ryukan Kimura, Published by Calcutta University

The second secon

S AND THE REAL PROPERTY.

and the second property of march and for more march and

## अचेलस्य-सचेलस्य

बौद-पिटकों में जगह-जगह किसी न किसी प्रसंग में 'निगंठो नातपुत्ती'' बैसे शब्द आते हैं । तथा 'निगंठा एकसाटका' वैसे शब्द भी आते हैं। बैन आगमों को जानने वालों के लिए उक्त शब्दों का अर्थ किसी भी तरह कठिन नहीं है। म॰ महाबीर ही सूत्रकृतांग वैसे प्राचीन ऋगमों में 'नायपुत्त' रूप से निर्दिष्ट हैं । इसी तरह ब्राचारांग के ब्रति प्राचीन प्रथम श्रुतस्कर्य में अचेलक और एक वस्त्रधारी निग्न न्य-कल्प की भी बात आती है । खुद महाबीर के जीवन की चर्चा करने वाले खाचारांग के नवम अध्ययन में भी महावीर के ग्रहामिनिष्कमगा का वर्गन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने शुरू में एक वस्त्र घारण किया था पर अमुक समय के बाद उसकी उन्होंने छोड़ दिया श्रीर वे श्राचेलक बने । " बौद-ग्रन्थों, में वर्णित 'एक शाटक निग्र'न्य' पार्श्वनाथ या महाबीर की परंपरा के ही हो सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। क्योंकि आज की तरह उस युग में तथा उससे भी पुराने युग में निर्वान्य परंपरा के अलावा भी दूसरी अवधूत आदि अनेक ऐसी परंपराएँ थों, जिनमें नग्न और सबसन त्यागी होते ये । परन्तु जब एक शाटक के साथ 'निगंठ' विशेषरा आता है तब निःसंदेह रूप से बौद प्रत्य निर्वात्य परंपरा के एक शाटक का ही निर्देश करते हैं ऐसा मानना चाहिए। यहाँ विचारगीय प्रश्न यह है कि निग्नैन्थ-परंपरा में अचेलत्व

१. मन्सिम् सुत्त ५६

२. अंगुत्तर Vol. 8. P. 383

रे. सूत्रकृतांग १. २. ३. २२ ।

४. ग्राचारांग-विमोहाध्ययनं

५. श्राचारांग श्र० ६

श्रीर सचेलल ये दोनों महावीर के जीवनकाल में ही विद्यमान ये या उनसे भी पूर्वकाल में प्रचलित पार्श्वापत्यिक परंपरा में भी थे । महाबीर ने पार्श्वापत्यिक परंपरा में ही दीचा ली थी और शुरू में एक वस्त्र घारण किया था। इससे यह तो जान पड़ता है कि पार्श्वापत्यिक परंपरा में सचेत्रत्व चला आता था। पर हमें जानना तो यह है कि अचेलत्व भ० महाबीर ने ही निर्मान्य-परंपरा में पहले पहल दाखिल किया या पूर्ववर्ती पार्खापत्विक-यरंपरा में भी था, जिसको कि महाबीर ने कमशः स्वीकार किया । ग्राचारांग, उत्तराध्ययन जैसे प्राचीन प्रत्यों में भ॰ महाबीर की कुछ ऐसी विशेषताएँ बतलाई है जो पूर्ववर्ती पार्वापत्थिक परंपरा में न थीं, उनको भ० महाबीर ने ही शुरू किया। म० महाबीर की जीवनी में तो इतना ही कहा गया है कि वे स्वीकृत वस्त्र का त्याग करके सर्वथा अचेल बने । पर उत्तराध्ययन सूत्र में केशि-गौतम-संबाद में पार्श्वापत्यिक-परंपरा के प्रतिनिधि केशी के द्वारा महाबीर के मुख्य शिष्य गीतम के सम्मुख यह परन उपस्थित कराया गया है कि म० महाबीर ने तो अचेलक धर्म कहा है और पारवंनाय ने सचेल धर्म कहा है । जब कि दोनों का उद्देश्य एक ही है तब दोनों जिनों के उपदेश में ब्रन्तर क्यों ! इस प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रश्न-कर्चा केशी और उत्तरदाता गौतम दोनों इस बात में एकमत वे कि निम्र न्य-परंपरा में अचेल धर्म म० महावीर ने ही चलाया । जब ऐसा है तब इतिहास भी वहीं कहता है कि मं महावीर के पहले ऐतिहासिक युग में निर्प्रत्य-परंपरा का केवल सचेल स्वरूप था।

भ० महावीर ने अनेलता दाखिल की तो उनके बाह्य आप्यात्मिक व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर अनेक पारवांपत्यिक और नए निर्मन्य अनेलक भी बने। तो भी पार्श्वांपत्यिक-परंपरा में एक वर्ग ऐसा भी था जो महावीर के शासन में आना तो चाहता था पर उसे सर्वथा अनेलत्व अपनी शक्ति के बाहर जैंचता था। उस वर्ग की शक्ति, अशक्ति और प्रामाशिकता का विचार करके भ० महावीर ने अनेलत्व का आदर्श रखते हुए भी सचेलत्व का मर्यादित विधान किया और अपने संघ को पारवांपत्यिक परंपरा के साथ जोड़ने का रस्ता खोल दिया। इसी मर्यादा में भगवान ने तीन से दो और दो से एक वक्त रखने को भी कहा है। एक वस्त्र रखनेवाले के लिए आवारांग में असक शादक ही

१. उत्तर २३ १३.

२. देखो पु० == हि० ४.

३. श्राचारांग ७. ४. २०६

शब्द है जैसा बौद्ध पिटकों में भी है। इस तरह बौद्ध पिटकों के उल्लेखों और जैन आगमों के वर्शनों का मिलान करते हैं तो यह मानना ही पड़ता है कि पिटक और आगमों का वर्शन सचसुच ऐतिहासिक है। यदापि म० महाचीर के बाद उत्तरोत्तर सचेलता की और निर्धन्यों की प्रवृत्ति बढ़ती गई है तो भी उसमें अचेलत्व रहा है और उसी की प्रतिष्ठा मुख्य रही है। इतनी ऐतिहासिक चर्चा से हम निम्नलिखित नतीने पर निर्विवाद रूप से पहुँचते हैं—

१-म० महाबीर के पहले इतिहाससुग में निर्मन्य-परंपरा सचेल ही थी।

१-म० महावीर ने अपने जीवन के द्वारा ही निर्मन्थ-परंपरा में अचेलत्व दालिल किया। और वही निर्मन्थों का आदर्श स्वरूप माना जाने लगा तो भी पार्श्वापत्यिक-परंपरा के निर्मन्थों को अपनी नई परंपरा में मिलाने की दृष्टि से निर्मन्थों के मर्थादित सचेलत्व को भी स्थान दिया गया, जिससे म० महावीर के समय में निर्मन्थ-परंपरा के सचेल और अचेल दोनों रूप स्थिर हुए और मचेल में भी एकशादक ही उत्कृष्ट आचार माना गया।

३— भ० महाबीर के समय में या कुछ समय बाद सचेलत्व और अचेलत्व के पद्मपातियों में कुछ खींचातानी या प्राचीनता-अवांचीनता को लेकर बाद विवाद होने लगा, तब भ० महाबीर ने या उनके समकालीन शिष्यों ने समाधान किया कि अधिकार भेद से दोनों आचार ठींक हैं, यदापि प्राचीनता की दृष्टि से तो सचेलता ही सुख्य है, पर अचेलता नवीन होने पर भी गुग्रदृष्टि से सुख्य है।

सचेलता और अचेलता के बीच जो सामंजस्य हुआ था वह भी महावीर के बाद करीब दो सी-दाई सी साल तक बराबर चलता रहा । आगे दोनों पत्तों के अभिनिवेश और खीचातानी के कारण निर्मन्य-परंपरा में ऐसी विकृतियाँ आई कि जिनके कारण उत्तरकालीन निर्मन्य-बाङ्मय भी उस मुद्दे पर विकृत-सा हो गया है।

the put the state of the last of the last

## to the first of the party of th

बौद-पिटकों में अनेक जगह 'निगंठ' के साथ 'तपरसी', 'दीप तपरसी' ऐसे विशेषण आते हैं, इस तरह कई बौद सुत्तों में राजग्रही आदि जैसे त्यानों में तपत्या करते हुए निर्धन्यों का वर्गान है, और खुद तथागत बुद के द्वारा की गई

YAS A - HARVES

१. देखो पु॰ ८८, टि॰ २

निर्मन्थों की तपस्या की समालोचना भी आती है'। इसी तरह जहाँ बुद्ध ने अपनी पूर्व जीवनी शिष्यों से कही वहाँ भी उन्होंने अपने सावना काल में की गई कुछ ऐसी तपस्याओं का वर्णन किया है जो एक मात्र निर्मन्य परंपरा की ही कही जा सकती हैं और जो इस समय उपलब्ध जैन आगमों में वर्णन की गई निर्मन्य तपस्याओं के साथ अस्त्रसाः मिलती हैं। अब हमें देखना वह है कि बौद्ध पिटकों में आनेवाला निर्मन्य तपस्या का वर्णन कहाँ तक ऐतिहासिक है।

तप ।

खुद जातपुत्र महावीर का जीवन ही केवल उम्र तपस्था का मूर्त स्तरूप है, जो आचारांग के प्रथम अतस्कंच में मिलता है। इसके सिवाय आगमों के सभी पुराने स्तरों में वहाँ कहीं किसी के प्रवस्था लेने का वर्शन खाता है वहाँ शुरू में ही हम देखते हैं कि वह दीवित निर्धन्य तपःकर्म का आचरण करता है। एक तरह से महाबीर के साधुसंघ की सारी चर्या ही तपोमय मिलती है । अनुत्तरोवनाई आदि आगमों में अनेक ऐसे मनियों का वर्णन है जिन्होंने उत्कट तप से अपने वेह को केवल पंजर बना दिया" है। इसके सिवाय आज तक की जैन-परंपरा का शास्त्र तथा साध-गृहस्थों का आचार देखने से भी हम वही कह सकते हैं कि महाबीर के शासन में तप की महिमा अधिक रही है और उनके उत्कट तप का असर संघ पर ऐसा पड़ा है कि जैनत्व तप का दूसरा पर्याप ही बन गया है। महाबीर के विहार के स्थानों में छांग-मगध, काशी-कोशल स्थान मुख्य हैं। जिस राजगृही ज्यादि स्थान में तपस्या करनेवाले निर्मन्थी का निर्देश बीद प्रत्थी में आता है वह राजगृही आदि स्थान तो महावीर के साधना और उपदेश-समय के मुख्य थाम रहे हैं और उन स्थानों में महावीर का निग्रन्थ-संघ प्रधान रूप से खा है। इस तरह इम बीढविटकों और ब्रागमों के मिलान से नीचे लिखे ।रिग्राम पर पहुँचते हैं-

१—खुद महावीर श्रीर उनका निर्धन्य-संघ तपोमय जीवन के ऊपर श्रविक भार देतें ये।

र- अङ्कमगभ के राजग्रही आदि और काशी-कोशल के आवस्ती आदि शहरों में तपस्या करनेवाले निर्धन्य बहुतायत से विचरते और पाए आते थे।

All will play our first of

१- मिल्सिम सु० ५६ और १४।

र देखों १० ५८, टि॰, १२ के कुछ । है के कहा है है

३. भगवती ६. ३३ । २. १. । ६. ६ ।

४. भगवती २. १।

ऊपर के कथन से महावीर के समकालीन और उत्तरकालीन निर्वत्य-परंपरा की तपस्या-प्रधान दृत्ति में तो कोई संदेह रहता ही नहीं, पर अब विचारना यह है कि महावीर के पहले भी निर्वत्य-परंपरा तपस्या-प्रधान थी या नहीं ?

इसका उत्तर हमें 'हाँ' में ही मिल जाता है । क्योंकि मान महाबीर ने पाएवाँ-पत्थिक निर्मन्थ-परंपरा में ही दीचा ली थी। श्रीर दीचा के प्रारम्भ से ही तर की श्रोर भुके ये। इससे पारवांपत्यिक परंपरा का तप की श्रोर कैसा भुकाय था इसका इमें पता चल जाता है। म० पारवनाय का जो जीवन जैन प्रन्थों में वर्णित है उसको देखने से भी इम यही कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ की निर्धन्य-परंपरा तपश्चर्या प्रधान रही । उस परंपरा में भ० महावीर ने शुद्धि या विकास का तत्व अपने जीवन के द्वारा भले ही दाखिल किया हो पर उन्होंने पहले से चली आने वाली पारवांपत्यिक निर्प्रन्य-परंपरा में वपोमार्ग का नया प्रवेश तो नहीं किया । इसका सब्त हमें दूसरी तरह से भी मिल जाता है। जहाँ बुद्ध ने ऋपनी पूर्व-जीवनी का वर्णन करते हुए अनेकविध तपस्याओं की निःसारता श्रपने शिष्यों के सामने कही है वहाँ निर्मन्य तपस्या का भी निर्देश किया है। बुद्ध ने ज्ञातपुत्र महाबीर के पहले ही जन्म खिया था और ग्रहत्यांग करके तपस्वी-मार्ग स्वीकार किया था । उस समय में प्रचलित ऋत्यान्य पंथों की तरह बुद्ध ने निर्धान्य पंथ को भी थोड़े समय के लिए स्वीकार किया या ऋौर अपने समय में प्रचलित निग्र न्थ-तपस्या का ग्राचरण् भी किया था । इसीलिए जब बुद्ध ग्रपनी पूर्वाचरित तपस्याख्रों का वर्णन करते हैं, तब उसमें हुवह निर्म्यन्य-तपस्याख्रों का स्वरूप भी श्राता है जो स्नमी जैन अन्यों श्रीर जैन-परंपरा के सिवाय स्नन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता । महाबीर के पहले जिस निर्धन्थ-तपस्या का बुद्ध ने अनुप्रान किया वह तपस्या पारवांपित्यक निर्गन्य-परंपरा के सिवाय अन्य किसी निर्मन्य-परंपरा की सम्भव नहीं है। क्योंकि महाबीर तो श्रमी मौजूद ही नहीं थे श्रीर बुद्ध के जन्म-स्थान कपिलवस्तु से लेकर उनके साधनास्थल राजग्रही, गया, कासी आदि में पाश्वांपत्यिक निर्मन्य-परंपरा का निर्विवाद ऋस्तित्व ग्रीर प्राधान्य था। जहाँ बुद्ध ने सर्व प्रथम धर्मचक-प्रवर्तन किया वह सारनाथ भी काशी का ही एक भाग है, श्रीर वह काशी पार्श्वनाथ की जन्मभूमि तथा तपस्याभूमि रही है । श्रपनी साधना के समय जो बुद्ध के साथ पाँच दूसरे भिद्ध ये वे बुद्ध को छोड़कर सारनाथ-इसिंग्लन में ही आकर अपना तप करते थे। आक्षयें नहीं कि वे पाँच मिन्न निर्धन्य-परपरा के ही अनुगामी हो । कुछ भी हो, पर बुद्ध ने निर्धन्य तपस्या का,

१. देखो पृ० ५८, दि० १२

भले ही थोड़े समय के लिए, आचरण किया था इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और वह तपस्या पांश्वांपत्यिक निर्धन्य-परंपरा की ही हो सकती है। इससे इम यह मान सकते हैं कि शातपुत्र महावीर के पहले भी निर्धन्य-परंपरा का स्वरूप तपस्या-प्रधान ही था।

उपर की चनों से निर्मन्थ-परंपरा की तपस्या संबंधी ऐतिहासिक स्थिति यह फिलित होती है कि कम से कम पार्श्वनाथ से लेकर निर्मन्थ-परंपरा तपःप्रधान रही है और उसके तप के मुकाब को महाबीर ने और भी बेग दिया है। यहाँ हमारे सामने ऐतिहासिक हिए से दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि बुद्ध ने बार-बार निर्मन्थ-तपस्थाओं का जो प्रतिवाद या लंडन किया है वह कहाँ तक सही है और उसके लंडन का आधार क्या है। और दूसरा यह है कि महाबीर ने पूर्व प्रचिता निर्मन्थ-तपस्था में कोई विशेषता लाने का प्रयक्ष किया है या नहीं और किया है तो क्या ?

 निर्मन्य-तपस्या के खंडन करने के पीछे बुद्ध की दृष्टि मुख्य यही रही है कि तप यह कायक्लेश है, देहदमन मात्र है । उसके द्वारा दु:खसहन का तो अस्यास बढ़ता है लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक सुख या चित्तशुद्धि प्राप्त नहीं। होती। बुद की उस दृष्टि का हम निर्मन्य दृष्टि के साथ मिलान करें तो कहना होगा कि निमन्थ-परंपरा की दृष्टि श्रीर बुद की दृष्टि में तात्विक खंतर कोई नहीं हैं। क्योंकि खुद महाबीर और उनके उपदेश को माननेवाली सारी निर्यन्थ-परंपरा का बाङ्मय दोनों एक स्वर से यही कहते हैं ? कि कितना ही देहदमन या काय-क्लेश उम्र क्यों न हो पर यदि उसका उपयोग ग्राध्यात्मिक शुद्धि ग्रीर चित्रक्लेश के निवारण में नहीं होता तो वह देहदमन या कायक्लेश मिथ्या है। इसका मत-लब तो यही हुआ कि निर्मन्य-परंपरा भी देहदमन या कायक्लेश को तभी तक सार्थक मानती है जब तक उसका संबन्ध ग्राप्यात्मिक शुद्धि के साथ हो । तक बुद्ध ने प्रतिवाद क्यों किया ! यह प्रश्न सहज ही होता है । इसका खुलासा बुद्ध के जीवन के सुकाव से तथा उनके उबदेशों से मिलता है। बुद्ध की प्रकृति विशेष परिवर्तनशील और विशेष तकशील रही है। उनकी प्रकृति को जब उम देहदमन से संतोप नहीं हुआ तब उन्होंने उसे एक अन्त कह कर छोड़ दिया और ध्यानमार्ग, नैतिक जीवन तथा प्रज्ञा पर ही मुख्य भार दिया। उनको इसी के

ef of the E

१. देखो ए० ५८, टि० १२ २. दशदै० ६. ४-४: मग० १-१

द्वारा आध्यात्मिक सुख प्राप्त हुआ श्रीर उसी तत्त्व पर अपना नंपा संघ स्थापित किया नए सब की स्थापित करनेवाले के लिए यह अनिवार्य रूप से जरूरी हो जाता है कि वह अपने आचार-विचार संबन्धी नए मुकाव को अधिक से श्राधिक लोकग्राह्म बनाने के लिए प्रयत्न करे श्रीर पूर्वकालीन तथा समकालीन ग्रत्म सम्प्रदायों के मन्तव्यों की उम्र आलोचना करें । ऐसा किए विना कोई अपने नए संघ में ग्रन्यायियों को न तो एकत्र कर सकता है और न एकत्र हुए - ग्रन्थासियों को स्थिर रख सकता है। बुद्ध के नए संघ की प्रतिस्पद्धीं अनेक परंपराएँ मौजूर थीं जिनमें निर्प्रन्य-परंपरा का प्राधान्य जैसा-तैसा न था । सामान्य जनता स्थूख-दशों होने के कारण बाह्य उन्न तप और देहदमन से सरलता से तपस्वियों की श्रोर ब्राकृष्ट होती है, यह ब्रानुभव सनातन है। एक तो, पारवापित्क निर्मन्य-परं-परा के अनुयायियों को तपस्या-संस्कार जन्मसिद्ध था और वृसरे, महाबीर के तथा उनके निर्प्रत्य संघ के उम्र तपश्चरण के द्वारा साधारण जनता अनावास ही निर्प्रन्थों के प्रति सकती ही थी और तपोतुष्ठान के प्रति बुद का शिथिल रूस देख-कर उनके सामने प्रश्न कर बैठती थी कि श्राप तप को क्यों नहीं मानते " जब कि सब अमगा तप पर भार देते हैं ? तब बुद्ध को अपने पन्न की सफाई भी करनी थी श्रीर साधारण जनता तथा अधिकारी एवं राजा-महाराजाओं को अपने मंतब्यों की ब्रोर खींचना भी था। इसलिए उनके लिए यह श्रनिवार्य हो जाता था कि वह वप की उन्न समानोचना करें । उन्होंने किया भी ऐसा ही । वे तप की समानोचना में सफल तभी हो सकते थे जब वे यह बतलाएँ कि तप केवल कह मात्र है । उस समय अनेक तपस्वी-मार्ग ऐसे भी थे जो केवल बाह्य विविध क्लेशों में ही तप की इतिश्री समभते थे। उन बाह्य तपोमार्गी की निःसारता का जहाँ तक संघन्व है वहाँ तक तो बुद्ध का तपस्या का लंडन यथार्थ है, पर जब आप्यात्मिक सुद्धि के साथ संबन्ध रखनेवाली तपस्यात्रों के प्रतिवाद का सवाल स्त्राता है तब वह प्रति-बाद न्यायपूत नहीं मालूम होता । फिर मी बुद ने निर्मन्य-तपस्वाधी का खुल्लम-खुल्ला श्रनेक बार विरोध किया है तो इसका खर्य इतना ही समसना चाहिए कि बुद्ध ने निर्श्रन्य परम्परा के दृष्टिकोण को पूर्णतया लक्ष्य में न लेकर केवल उनके बाह्य तप की और ध्यान दिया और दूसरी परंपराख्यों के संडन के साथ निर्प्रत्थ परम्परा के तप को भी वसीटा । निर्म्नथ-परम्परा का तात्विक दृष्टिकीया कुछ भी क्यों न रहा हो पर मनुष्य-स्वभाव को देखते हुए तथा बैन प्रन्थों में आनेवाले "

१ श्रंगुक्तर Vol. L. P- 220

२ उत्तरा० अ० १७

कतिपय वर्णनों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि सभी निर्धन्य तपस्वी ऐसे नहीं ये जो अपने तप या देहदमन की केवल आज्यात्मक शुद्धि में ही चरि-तार्थ करते हो। ऐसी स्थिति में यदि बुद्ध ने तथा उनके शिष्यों ने निर्धन्य तपस्या का प्रतिवाद किया तो वह अंशतः सत्य भी कहा जा सकता है।

२-दूसरे प्रश्न का जवाब हमें जैन आगमों से ही मिल जाता है। बुद की तरह महाबीर भी केवल देहदमन को जीवन का लक्ष्य समझते न थे। क्योंकि ऐसे अनेक विष श्रोर देहदमन करनेवाली की भ० महावीर ने तापस वा मिल्या तप करनेवाला कहा है 1 । तपस्या के विषय में भी पार्श्वनाय की दृष्टि मात्र देहदमन या कायक्जेश प्रधान न होकर आध्यात्मक शुद्धिलची थी। पर इसमें तो संदेह ही नहीं है कि निप्रत्य-परम्परा भी काल के प्रवाह में पड़कर और मानव-खमाव की निर्वलता के अचीन होकर आज की महावीर की परंपरा की तरह मुख्यतया देह-दमन की ब्रोर ही मुक गई, यी ब्रीर ब्राप्यात्मिक लक्ष्य एक ब्रोर रह गया था। म॰ महाबीर ने किया सो तो इतना ही है कि उस परंपरागत स्थूल तप का संबंध आप्यात्मिक शुद्धि के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया और कह दिया कि सब मकार के कायक्लेश, उपवास आदि शरीरेन्द्रियदमन तप हैं पर वे बाह्य तप हैं, अतिरिक तप नहीं । आन्तरिक व आन्यात्मिक तप तो अन्य ही हैं, जो आत्म-शुद्धि से अनिवार्य संबन्ध रखते हैं और प्यान-शान आदि रूप हैं। महावीर ने पारवापत्यक निम्न स्थ-परंपरा में चले आनेवाले बाह्य तप को स्वीकार तो किया पर उसे अ्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया बल्कि कुछ खंश में अपने जीवन के द्वारा उसमें उप्रता ला करके भी उस देहदमन का संबन्ध ग्राम्यन्तर तम के साथ जोड़ा और त्यष्ट रूप से कह दिया कि तप की पूर्णता तो आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति से ही हो सकती है। खुद आचरण से आपने कथन को सिद्ध करके जहाँ एक स्रोर महावीर ने निर्मन्य-परंपरा के पूर्व प्रचलित शुक्त देहदमन में मुवार किया वहाँ दूसरी और अन्य अमण्यरंपराची में प्रचलित विविध देहदमनों को भी अपूर्ण तप श्रोर भिष्या तप वतलाया । इसलिए यह कहा जा सकता है कि तपोमार्ग में महाबोर को देन खास है ऋौर वह यह कि केवल शरीर और इन्द्रियदमन में समा जानेवाले तप शब्द के अर्थ को आप्यात्मिक गुद्धि में उपयोगी ऐसे सभी उपायों तंक विस्तृत किया। यही कारण है कि बैन आगमों में पद-पद पर आम्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकार के तपों का साथ-साथ निर्देश आता है।

१. भगवती ३. १ । ११. ६ ।

२ उत्तरा० ३०

बुद्ध को तम की पूर्व परंपरा छोड़कर ध्वान-समाधि की परंपरा पर ही अविक भार देना था जब कि महाबीर को तम की पूर्व परंपरा विना छोड़े भी उसके साथ आव्यात्मिक छुद्धि का संबन्ध जोड़कर ही ध्यान-समाधि के मार्ग पर भार देना था। यही दोनों की प्रवृत्ति और प्ररूपणा का मुख्य अन्तर था। महाबीर के और उनके शिष्यों के तपस्वी-जीवन का जो समकालीन जनता के ऊपर असर पड़ता था उससे बाधित होकर के बुद्ध को अपने भिजुसङ्घ में अनेक कहे नियम दाखिल करने पड़े जो बीद्ध विनय पिटक को देखने से माजूम हो जाता है । तो भी बुद्ध ने कभी बाह्य-तप का पद्धपत नहीं किया बल्कि जहाँ प्रसंग आया वहाँ उसका परिहास ही किया। खुद बुद्ध की इस शैली को उत्तरकालीन सभी बीद्ध लेखकों ने अपनाया है फलतः आज हम यह देखते हैं कि बुद्ध का देहदमन-विरोध बीद्ध संघ में सुकुमा-रता में परिगत हो गया है, जब कि महाबीर का बाह्य तगोजीवन जैन-परंपरा में केवल देहदमन में परिगत हो गया है जो कि दोनो सामुदायिक प्रकृति के स्वा-भाविक दोष है, न कि मूलपुरुषों के आदर्श के दोष।

(8)

#### श्राचार-विचार

तथागत बुद्ध ने अपने पूर्व-जीवन का वर्णन करते हुए अनेकविष आचारों का वर्णन किया है, जिनकों कि उन्होंने खुद पाखा था। उन आचारों में अनेक आचार ऐसे हैं जो केवल 'निर्मन्थ-परंपरा में ही प्रसिद्ध हैं और इस समय भी वे आचार आचारंग, दशवैकालिक आदि प्राचीन सूत्रों में निर्मन्थ के आचार रूप से बर्शित हैं। वे आचार संदोप में ये हैं—नशल—वस्त्रधारण न करना, 'आइए भदन्त!' 'खड़े रहिये भदन्त!' ऐसा कोई कहे तो उसे सुना-अनसुना कर देना, सामने लाकर दी हुई भिद्धा का, अपने उद्देश्य से बनाई हुई भिद्धा का, और दिये गए निमन्त्रण का अस्त्रीकर; जिस वर्तन में रसोई पकी हो उसमें से सीधी दी गई भिद्धा का तथा खल आदि में से दी गई भिद्धा का अस्त्रीकार; जीमते हुए दो में से उठकर एक के द्वारा दी जाने वाली भिद्धा का, गर्मिणी स्त्रों के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों के द्वारा दी जानेवाली भिद्धा का, बच्चों के द्वारा दी वाही से भिद्धा का

रै. उदाहरलार्य-बनस्पति आदि के बन्तुओं की हिंसा से बचने के लिए चतुमांस का नियम-बीद संबनी परिचय पृथ २२।

अस्वीकार; गहाँ वीच में कुत्ता जैंसा आयी खड़ा हो, मक्खियाँ भिनभिनाती हों वहाँ से भिन्ना का अस्वीकार; मत्स्य माँस 'शराव आदि का अस्वीकार; कभी एक घर से एक कोर, कभी दो घर से दो कोर आदि की भिन्ना लेना, तो कभी एक उपवास, कभी दो उपवास आदि करते हुए पन्द्रह उपवास तक भी करना; दाड़ी-मूछों का लुंचन करना, खड़े होकर और उक्कहु आसन पर बैठकर तप करना; स्तान का सर्वया त्याग करके शरीर पर मल धारण करना, हतनी सावधानी से जाना-आना कि जलबिंदुगत या अन्य किसी सूक्ष्म जन्तु का घात न हो, सस्त शीत में खुले रहना अज और अशिष्ट लोगों के बुके जाने, घूल पंकने, कान में सलाई धुसड़ने आदि पर रह न होना ।

बौद बन्धों में विश्वित उक्त श्राचारी के साथ जैन श्रागमों में वर्णन किये गए निर्मन्य श्राचारों का मिलान करते हैं तो इसमें संदेह नहीं रहता कि बुद की समकालीन निर्मन्य-परंपरा के वे ही श्राचार थे जो श्राज भी श्राज्वरशः स्थूल रूप में जैन-परंपरा में देखे जाते हैं। तब क्या श्राध्य है कि महावीर को पूर्वकालीन पारवीपित्यक-परंपरा भी उसी श्राचार का पालन करती हो। श्राचार का कलेकर मले ही निष्पाण हो जाए पर उसे धार्मिक जीवन में से च्युत करना और उसके स्थान में नई श्राचारपणाली स्थापित करना यह काम सर्वथा विकट है। ऐसी स्थिति में में महावीर ने जो बाबाचार निर्मन्य-परंपरा के लिये श्राप्ताचा वह पूर्वकालीन निर्मन्य परंपरा का ही था, ऐसा मानें तो कोई श्रद्युक्ति न होगी; श्रतएव सिंद होता है कि कम से कम पार्श्वनाथ से लेकर सारी निर्मन्य-परंपरा के श्राचार एक से ही चने श्राए हैं।

चतुर्याम राजा जानका विकास

बीद पिटकान्तर्गत 'दीधनिकाय' और 'संयुत्त निकाय' में निर्मन्थों के महा-मत की चर्चा खाती है। व 'दीधनिकाय' के 'सामञ्जयस्त्रसुत्त' में श्रेणिक— विविसार के पुत्र खजातगान — कुणिक ने ज्ञातपुत्र महाचीर के साथ हुई खपनी मुलाकात का वर्णन बुद्ध के समझ किया है, जिसमें ज्ञातपुत्र महाचीर के मुल से

१ - सूत्रकताङ्ग २-२-२३ में निर्मत्य भिक्तु का स्वरूप वर्णित है। उसमें उन्हें 'श्रमहत्र्यमंसासियों'-ऋथात् सद्य-माँस का सेवन न करने वाला-कहा है। निरसदेह निर्मत्य का यह श्रीत्सर्गिक स्वरूप है जो बुद्ध के उक्त कथन से तुलनीय है।

२. दीघ० महासीहनाद मुत्त० ८ । दरावै० ग्र० ५.; ग्राचा० २. १.

३. दीघ० मु० २ । संयुत्तनिकाय Vol 1. p. 66

कहलाया है कि निर्मन्य चतुर्यामसंवर से संयत होता है, ऐसा ही निर्मन्य यतात्मा भ्रौर स्थितात्मा होता है। इसी तरह संयुत्तनिकाय के दिवदत्त संयुत्त में निक नामक व्यक्ति ज्ञातपुत्र महावीर को लक्ष्य में रख कर बुद के सम्मुख कहता है कि वह ज्ञातपुत्र महावीर दयालु, कुराख श्रौर चतुर्यामयुक्त हैं। इन बौद उल्लेखों के श्राचार से हम्महतना जान सकते हैं कि लुद बुद के समय में श्रौर इसके बाद भी (बौद पिटकों ने श्रान्तिम त्यक्त प्राप्त किया तब तक भी) बौद परंपरा महावीर को श्रौर महावीर के श्रम्य निर्मन्यों को चतुर्यामयुक्त समक्तितों रही। पाठक यह बात जान लें कि याम का मतलब महाबत है जो योगशास्त्र (२, ३०) के श्रमुक्तार वम भी कहलाता है। महावीर की निर्मन्य-परंपरा श्राज तक पाँच महाबतचारी रही है श्रौर पाँच महाबती रूप से ही शास्त्र में तथा व्यवहार में प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में बौद अन्यों में महावीर श्रौर श्रम्य निर्मन्यों का चतुर्महाबतवारी रूप से जो कथन है उसका क्या श्र्य है। यह प्रश्न श्रपने श्राप ही पैदा होता है।

इसका उत्तर हमें उपलब्ध बैन आगमी से मिल आता है। उपलब्ध श्रागमों में भाग्यवश श्रानेक ऐसे प्राचीन स्तर सुरक्षित रह गए हैं जो केवल महावीर-समकालीन निर्मन्य-परंपरा की स्थिति पर ही नहीं बल्कि पूर्ववती पास्या-पत्तिक निर्मन्थ-परंपरां की स्थिति पर भी स्पष्ट प्रकाश डालते हैं। 'भगवती' ग्रीर 'उत्तराध्ययन' जैसे श्रागमों में ' वर्णन मिलता है कि पाश्वापत्यिक निर्प्रन्य-जो चार महावतयुक्त वे उनमें से अनेकों ने महावीर का शासन स्वीकार करके उनके द्वारा उपदिष्ट पाँच महावतोंको धारण किया और पुरानी चतुर्महा-कत की परंपराको बदल दिया । जब कि कुछ ऐसे भी पार्श्वापत्यिक निर्मन्य रहे जिन्होंने अपनी चतुर्महावत की परंपरा को ही कायम रखा? । चार के स्थान में पाँच महावर्तों की स्थापना महावीर ने क्यों की-ग्रीर कव की यह भी ऐतिहासिक स्वाल है। क्यों की-इस प्रश्न का जवाब तो जैन प्रन्य देते हैं, पर कब की-इसका जवाब वे नहीं देते । ब्रहिंसा, सत्य, ब्रसत्य, ब्रयरिग्रह इन चार यामी-महावती की प्रतिष्ठा में पार्श्वनाथ के द्वारा हुई थी पर निर्धन्य परंपरा में कमशः ऐसा शैथिल्य ह्या गया कि कुछ निर्मन्य ह्यारिग्रह का ह्यमें संग्रह न करना इतना ही करके स्त्रियों का संध्रह या परिग्रह विना किए भी उनके सम्पर्क से अपरिग्रह का भंग समसते नहीं थे। इस शिथिलता को दूर करने के लिए म० महावीर ने ब्रह्म-चर्य वत को अपरिग्रह से अलग स्थापित किया और चतुर्थ वत में शुद्धि लाने का

१. 'उत्थान' महावीरांक ( स्था० जैन कॉन्फरेन्स, मुंबई ) ए० ४६ । २. वडी

प्रयत्न किया । महावीर ने ब्रह्मचर्यवर्त की अपरिग्रह से पृथक् स्थापना अपने तीस वर्ष के लम्बे उपदेश काल में कब की यह तो कहा नहीं जा सकता पर उन्होंने यह स्थापना ऐसी बलपूर्वक की कि जिसके कारण अगली सारी निर्धन्य-परंपरा पंच महावत की ही प्रतिष्ठा करने लगी, और जो इने-मिने पारवांपत्यिक निर्धन्य महावीर के पंच महावत शासन से अलग रहे उनका आगे कोई अस्तित्व ही न रहा । अगर बौद्ध पिटकों में और जैन-आगमों में चार महावत का निर्देश व वर्णन न आता तो आज यह पता भी न चलता कि पाश्वांपत्यिक निर्धन्य-परंपरा कभी चार महावत वाली भी थी।

ऊपर की चर्चा से यह तो अपने आप विदित हो जाता है कि पाश्वीपत्यिक निर्मन्य परंपरा में दीन्ना लेनेवाले जातपुत्र महावीर ने खुद भी शुरू में चार ही महाबत धारण किये थे, पर साम्प्रदायिक स्थिति देखकर उन्होंने उस विषय में कभी न कभी सुधार किया । इस सुधार के विषय प्रानी निर्मन्य परंपरा में कैसी चर्चा या तक वितर्क होते थे इसका आमास हमें उत्तराध्ययन के केशि गौतम संवाद से मिल जाता है, जिसमें कहा गया है कि कुछ पाश्वीपत्यिक निर्मन्यों में ऐसा वितर्क होने लगा कि जब पाश्वीनाथ और महावीर का च्येय एक मात्र मोन्न ही है तब दोनों के महाबत विषयक उपदेशों में अन्तर क्यों ?' इस उधेड़ बुन को केशी ने गौतम के सामने रखा और गौतम ने इसका खुलासा किया । केशी प्रसन्न हुए और महावीर के शासन को उन्होंने मान लिया । इतनी चर्चा से हम निम्न-लिखित नतीजे पर सरस्तता से आ सकते हैं—

१ - महावीर के पहले, कम से कम पार्श्वनाथ से लेकर निर्मन्थ-परंपरा में चार महावतों की ही प्रथा थी, जिसकों म० महावीर ने कमी न कभी बदला और पाँच महावत रूप में विकसित किया । वही विकसित रूप आज तक के सभी जैन फिरकों में निर्विवादरूप से मान्य है और चार महावत की पुरानी प्रथा केवल प्रन्थों में ही मुरावित है।

रे—खुद बुद और उनके समकालीन या उत्तरकालीन सभी बीद मिंचु निर्मन्य-परंपरा को एक मात्र चतुर्महावतयुक्त ही सममते ये और महाबीर के पंच-महावतसंबन्धी आंतरिक मुधार से वे परिचित न थे। जो एक धार बुद ने कहा और जो सामान्य जनता में प्रसिद्धि थी उसी को वे अपनी रचनाओं में दोहराते गए।

बुद्ध ने ऋपने संघ के लिए पाँच शील या वत मुख्य बतलाए हैं, जो संख्या की दृष्टि से तो निर्मन्थ-परंपरा के यमों के साथ मिलते हैं पर दोनों में थोड़ा

१, उत्तरा० २३, ११-१३, २३-२७, इत्यादि ।

श्चन्तर है। श्चन्तर यह है कि निर्धन्य-परंपरा में श्चपरिग्रह पंचम वत है जब कि बौद परंपरा में मद्यादि का त्याग पाँचवाँ शील है।

यहाँ एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या खुद महाबीर ने ब्रह्मचर्य रूप से नए मत की सृष्टि की या अन्य किसी परंपरा में प्रचलित उस वत को अपनी निर्धन्य-परंपरा में स्वतंत्र स्थान दिया ? सांख्य-योग-परंपरा के पुराने से पुराने स्तरों मे तथा स्मृति आदि प्रत्यों में हम अहिंसा आदि पांच-यमों का ही वर्शन पाते हैं। इसलिए निर्मायपूर्वक तो कहा नहीं जा सकता कि पहले किसने पाँच महावतों में

ब्रह्मचर्य को स्थान दिया !

यद्यपि बीद प्रत्यों में वार-वार चतुर्याम का निर्देश आता है पर मूल पिटकों में तथा उनकी ब्राहकथाओं में चतुर्याम का जो ब्रार्थ किया गया है वह गलत तथा श्चरपृष्ट है। १ ऐसा क्यो हुन्ना होगा ? यह प्रश्न स्त्राए विना नहीं रहता। निर्मन्य-परंपरा बैसी ऋपनी पड़ोसी समकालीन श्रीर ऋति प्रसिद्ध परंपरा के चार यमों के बारे में बीद प्रन्यकार इतने अनजान हो या असाय हो यह देखकर शुरू गुरू ग्राक्षयं होता है पर हम जब साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार करते हैं तब वह श्चनरज गायन हो जाता है। हर एक सम्पदाय ने दूसरे के प्रति पूरा न्याय नहीं किया है। यह भी सम्भव है कि मृत में बुद्ध तथा उनके समकालीन शिष्य चतुर्याम की पूरा और सच्चा ऋर्य जानते हो। वह ऋर्य सर्वत्र प्रसिद्ध भी या इसलिए उन्होंने उसको बतलाने की आवश्यकता समभी न हो पर पिटकी को ज्यों-ज्यों संकलना होती गई त्यों-त्यों चतुर्पाम के अर्थ त्यष्ट करने की आवश्यकता मालूम हुई । किसी बीद भिद्ध ने कल्पना से उसके अर्थ की पूर्ति की, वही आगे क्यों की त्यों पिटकों में चली आई और किसी ने यह नहीं सोचा कि चतुर्योग का यह अर्थ निर्मन्य परंपरा को सम्मत है या नहीं ? पीड़ों के बारे में भी ऐसा विपर्यास जैनों के द्वारा हुन्ना कहीं कहीं देखा जाता है। किसी सम्प्रदाय के मन्तव्य का पूर्ण सच्चा स्वरूप तो उसके प्रत्यों ग्रीर उसकी परंपरा से जाना जा सकता है।

उपोसथ-पोपध

इस समय जैन परंपरा में पीपघ-वत का त्राचरण प्रचलित है। इसका प्राचीन इतिहास जानने के पहले हमें इसका वर्तमान स्वरूप संबोप में जान लेना चाहिए। पीपजनत गृहस्थी का वत है। उसे खी और पुरुष दोनी प्रहुश करते हैं। जो

१ दीवन मुन २ । दीवन सुमेगला पुन १६७

२. स्वकृतांग १ २ २ २४-२८

पौषधवत का ग्रहण करता है वह किसी एकान्त स्थान में या धर्म-स्थान में अपनी शक्ति और रुचि के अनुसार एक, दो या तीन रोज आदि की समय मयांदा बाँध करके दुन्यवी सब प्रवृत्तियों को छोड़कर मात्र धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रतिश्चा करता है। वह चाहे तो दिन में एक बार भिद्धा के तौर पर अशनपान लाकर खा-यो सकता है या सबंधा उपवास भी कर सकता है। वह गृहस्थ-योग्य वेषभूषा का त्याग करके साधु-योग्य परिधान धारण करता है। संद्येप में यो कहना चाहिए कि पौषधवत लेनेवाला उतने समय के लिए साधु-जीवन का उम्मेदबार बन जाता है।

गृहस्थों के अंगीकार करने योग्य बारह बतों में से पीपध यह एक बत है जो ग्यारहवाँ वत कहलाता है। आगम से लेकर अभी तक के समग्र जैनशास्त्र में पीपधवत का निरूपण अवस्य आता है। उसके आचरण व आसेवन की प्रथा भी बहुत प्रचलित है। कुछ भी हो हमें तो यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से पीपधवत के संबन्ध में निम्नलिखित प्रश्नों पर कमशा एक एक करके विचार करना है—

(१) भ० महावीर की समकालीन श्रीर पूर्वकालीन निर्धन्य-परंपरा में पौपध-कर प्रचलित था या नहीं ? श्रीर प्रचलित था तो उसका स्वरूप कैसा रहा ?

(२) बौद्ध ऋौर दूसरी अमण परंपराऋों में पीषघ का स्थान क्या था र ऋौर वे पौषध के विषय में परस्पर क्या सोचते थे ?

(३) पौपधवत की उत्पत्ति का मूल क्या है ? श्रीर मूल में उसका बोधक शब्द कैसा था ?

(१) उपासकदशा नामक श्रंगसूत्र जिसमें महावीर के दस मुख्य आवकों का जीवनवृत्त है उसमें श्रानन्द श्रादि सभी आवकों के द्वारा पौपधशाला में पौपधि लिये जानेका वर्णन है इसी तरह भगवती-शतक १२, उद्देश्य १ में शंख आवक का जीवनवृत्त है। शंख को म० महावीर का पक्का आवक वतलाया है और उसमें कहा है कि शंख ने पौपधशाला में श्रग्रन श्रादि छोड़कर ही पौपध लिया था जब कि शंख के दूसरे साथियों ने श्रग्रन सहित पौपध लिया था। इससे इतना तो स्पष्ट है कि पुराने समय में भी खान-पान सहित और खान-पान रहित पौषध लेने की प्रथा थी। उपर्युक्त वर्णन ठोक म० महावीर के समय का है या बाद का इसका निर्णय करना सहज नहीं है। तो भी इसमें बौद अन्यों से ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बुद के समय में निर्मन्य-परंपरा में पौषध त्रत लेने की प्रया थी और सो श्राज के जैसी श्रीर भगवती श्रादि में वर्णित शंख श्रादि के पीषध जैसी थी क्योंकि श्रंगुक्तर निकाय में बुद ने स्वयं

विद्याला नाम की अपनी परम उपासिका के सम्मुख तीन प्रकार के उपोसय का वर्गान किया है—उपोसय शब्द निर्मन्य-परंपरा के पीषघ शब्द का पर्याय मात्र है—१. गोपालक-उपोसय, र निगंठ उपोसय और ३ आर्य उपोसय।

इनमें से जो दूसरा 'निगंठ उपोसय' है वही निर्मन्य-परम्परा का पौपव है। बद्यपि बुद्ध ने तीन प्रकार के उपोस्तय में से आर्थ उपोस्तय की ही सर्वोत्तम बतलावा है, जो उनको अपने संघ में अभिमत था, तो भी जब 'निगंठ उपोसय' का परि-हास किया है, उसकी बुटि बतलाई है तो इतने मात्र से हम यह बस्तुस्थिति वान सकते हैं कि बुद्ध के समय में निर्यन्य-परंपरा में भी पीपच-उपोपच की प्रया प्रच-लित थी। 'ग्रंगुत्तर निकाय' के उपोत्तय वाले शब्द बुद्ध के मुँह से कहलाये गए हैं वे चाहे बुद के शब्द न भी हों तब भी इतना तो कहा जा सकता है कि 'अंगु त्तर निकाय' को वर्तमान रचना के समय निर्मन्य उपोषय अवश्य प्रचलित या ग्रीर समाज में उसका खासा स्थान था। पिटक की वर्तमान रचना ग्रशोक से श्चवांचीन नहीं है तब यह तो स्वयं सिद्ध है कि निर्धन्य परंपरा का उपोध्य उतना पुराना तो अवश्य है। निर्मन्य-परम्परा के उपोपय की प्रतिष्ठा वार्मिक जगत् में इतनी श्रवश्य जमी हुई थी कि जिसके कारण बौद लेखकी को उसका प्रतिवाद करके अपनी परम्परा में भी उपोपय का श्रास्तित्व है ऐसा बतलाना पड़ा । बौदी ने अपनी परंपरा में उपोषय का मात्र अस्तित्व ही नहीं वतलाया है पर उन्होंने उसे 'आयें उपोसय' कह कर उत्कृष्ट रूप से भी प्रतिपादन किया है और साथ ही निम्न न्य-परंपरा के उपोषयों को त्रुटिपूर्ण भी क्तलाया है। बौद-परंपरा में उपोषय क्त का प्रवेश आकरिमक नहीं है बल्कि उसका आधार पुराना है। महावीर-सम-कालीन श्रीर पूर्वकालीन निर्मन्य-परंपरा में उपोपथ या पौघव वत की बड़ी महिमा थी जिसे बुद ने अपने दंग से अपनी परंपश में भी त्यान दिया और बतलाया कि दूसरे सम्प्रदायवाले जो उपोपय करते हैं वह आर्य नहीं है पर मैं जो उपोपभ कहता हूँ बड़ी आर्थ है। इसलिए 'भगवती' और 'उपासकदशा' की पीपच विषयक इकीकत को किसी तरह अयाँचीन या पीछे की नहीं मान सकते।

(२) यद्यपि आजीवक-परंपरा में भी पीषच का स्थान होने की सम्भावना होती है तो भी उस परंपरा का साहित्य हमारे सामने वैसा नहीं है वैसा बौद्ध और निर्मन्य-परंपरा का साहित्य हमारे सामने हैं। इसकिए पीषच के अस्तित्व के बारे में बौद्ध और निर्मन्य-परम्परा के विषय में ही निरूच-पपूर्वक कुछ कहा जा सकता है। हम जिस 'अंगुक्तर निकाय' का ऊपर निर्देश कर आए हैं उसमें उपोपम के संबन्ध में विस्तृत वर्णन है उसका सिद्धास सार यों है— "आवस्ती नगरी में कमी विशाखा नाम की उपासिका उपोपय लेकर बुद के पास आई और एक ओर बैठ गई तब उस विशाखा को संबोधित करके बुद कहते हैं कि "हे विशाखे ! पहला उपोपय गोपालक कहलाता है । जैसे सार्यकाल में स्वाले गायों को चराकर उनके मालिकों को वापस सौंपते हैं तब कहते हैं कि आज अमुक जगह में गायें चरों, अमुक जगह में पानी पिया और कल अमुक-अमुक स्थान में चरेंगी और पानी पिपँगी इत्यादि । वैसे ही जो लोग उपोपय ले करके खान-पान की चर्चा करते हैं कि आज हमने अमुक लाया, अमुक पिया और कल अमुक चीज खायेंगे, अमुक पान करेंगे इत्यादि । ऐसा कहनेवालों का अर्थात् उपोपय लेकर उस दिन की तथा अगले दिन की खान-पान विषयक चर्चा करने वालों का उपोपय गोपालक उपोपय कहलाता है ।

"निर्मन्य अम्या अपने-अपने आवकों को बुलाकर कहते हैं कि हर एक दिशा में इतने योजन से आगे जो प्राणी हैं उनका दंड-हिंसक व्यापार-खोड़ी तथा सब कपड़ों को त्याग कर कहो कि मैं किसी का नहीं हूँ श्रीर मेरा कोई नहीं है इत्यादि। देखो विशाखे ! वे निर्प्रत्य-आवक अमुक योजन के बाद न जाने का निश्चय करते हैं और उतने योजन के बाद के प्राशियों की हिंसा को त्यागते हैं तब साथ ही वे मर्यादित योजन के अन्दर आनेवाले प्राणियों की हिंसा का त्याग नहीं करते इससे वे प्राणातिपात से नहीं बचते हैं। ब्रतएव हे विशाखे ! मैं उन निर्प्रन्थ-आवको के उपोपथ की प्राणातिपातयक्त कहता हैं । इसी तरह, जब वे श्रावक कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ तब वे यह तो निश्चय ही जानते हैं कि अमुक मेरे माता-पिता हैं, अमुक मेरी स्त्री है, अमुक पुत्र आदि परिवार है। वे जब मन में ऋपने माता-पिता ब्राटि को जानते हैं और साथ ही कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, तब स्पष्ट ही, हे विशासी ! वे उपोपथ में मृपा बोलते हैं। इस तरह गोपालक और निर्मन्थ दोनो उपोपथ कोई विशेष लाभदायक नहीं हैं। परन्तु मैं जिस उपोषय को करने के लिए उपदेश करता हूँ वह आर्थ उपोषध है और अधिक लाभदायक होता है। क्योंकि मैं उपोष्थ में बुद, धर्म श्रीर संघ, शील श्रादि की भावना करने की कहता हूँ जिससे चित्त के क्लोश- चीण होते हैं। उपोपथ करनेवाला अपने सामने ब्रह्त का ब्रादर्श रख करके केवल एक रात, एक दिवस तक परिमित त्याग करता है और महान श्रादशों की स्मृति रखता है। इस प्रयत्न से उसके मन के दोप अपने आप दर हो जाते हैं। इसलिए वह आर्थ उपोध्य है और महाफलदायी भी है।

'श्रंगुत्तर निकाय' के उपर्युक्त सार से हम इतना मतलब तो निकाल ही

सकते हैं कि उसमें बुद्ध के मुख से बीद परंपरा में प्रचलित उपोपस के स्वरूप कों तो प्रशांसा कराई गई है और वाकी के उपीपयों की निन्दा कराई गई है। यहाँ हमें ऐतिहासिक हब्टि से देखना मात्र इतना ही है कि बुद ने जिस गोपालक उपोपय और निर्मन्य उपोपय का परिहास किया है वह उपोपय किस-किस परंपरा के मे १ निर्मन्य उपोपय रूप से तो निःसंदेह निर्मन्य-परंपरा का ही उपोषय लिया गया है पर गोपालक उपोषय रूप से किस परम्परा का उपोषय लिया है ? यही प्रश्न है । इसका उत्तर जैन-परंपरा में प्रचलित पौपध-विधि और पौपध के पकारों को जानने से मिल भाँ ति मिल जाता है। जैन श्रायक पौषध के दिन भीवन करते भी हैं इसी को लक्ष्य में रखकर बुद्ध ने उस सारान पीपध को गोपालक उपोपय कहकर उसका परिहास किया है। जैन आवक ग्रशनत्वाग पूर्वक भी पौषच करते हैं और मयाँदित समय के लिए यस्त्र-अलंकार, कुटुम्ब-संबन्ध श्रादि का त्याम करते हैं तथा श्रमुक हद से श्रामे न वाने का संकल्प भी करते हैं इस बात को लक्ष्य में रखकर बुद्ध ने उसे निर्प्रन्य उपीपय कहकर उसका मखील किया है। कुछ मी हो पर बीद और बैन प्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से एक बात तो निर्चयपूर्वक कही जा सकतो है कि पौपध व उपोपस की प्रया जैसी निर्मन्य-परंपरा में भी वैसी बढ़ के समय में भी बौद्ध परम्परा में थी और यह प्रथा दोनों परम्परा में झाज तक चली झाती है।

मगवती शतक द, उद्शे ५ में गौतम ने महावीर से प्रश्न किया है कि गौशालक के शिष्य आजीवकों ने कुछ स्थिविरों ( जैन-भिन्नुओं) से पूछा कि उपाश्रम में सामयिक लेकर बैठे हुए श्रावक जब अपने वस्तादिका त्याग करते हैं और स्त्री का मी त्याग करते हैं तब उनके वस्तामरण आदिकों कोई उठा ले जाए और उनकी स्त्री से कोई संसर्ग करे फिर सामाविक पूरा होने के बाद वे श्रावक अगर अपने कपड़े-खलंकार आदि को खोजते हैं तो क्या अपनी ही वस्तु खोजते हैं कि औरों की ! इसी तरह जिसने उस सामाविक वाले श्रावकों की त्यक स्त्री का संग किया उसने उन सामायिक वाले श्रावकों की ही स्त्री का संग किया या अन्य की स्त्री का !

इस - इन का महाबीर ने उत्तर यह दिया है कि सामायिक का समय पूरा होने के बाद चुराए बस्त्रादिको खोजनेवाले आवक अपने ही वस्त्र आदि खोजते हैं, दूसरे के नहीं। इसी तरह स्त्री संग करनेवाले ने भी उस सामायिकवारी आवक की ही स्त्री का संग किया है ऐसा मानना चाहिए, नहीं कि अन्य की स्त्री का। क्योंकि आवक ने मर्यादित समय के लिए वस्त्र-आभूपण-आदि का मर्यादित त्याग किया था; मन से बिलकुल ममत्व छोड़ा न था। इस गौतम-महावीर के

प्रश्नोत्तर से इतना तो स्पष्ट है कि निर्प्रत्थ-आवक के सामायिक व्रत के विषय में (जो पीषध वत का ही प्राथमिक रूप है) जो ब्राजीवको के द्वारा परिहासमय पूर्वपद्य भग० श० द. उ० ५ में देखा जाता है वही दूसरे रूप में ऊपर वर्णन किये गए अंगुत्तरनिकाय गत गोपालक और निर्मन्य उपीपथ में प्रति-विवित हुआ जान पहता है। यह भी हो सकता है कि गोशालक के शिष्यों की तरफ से भी निर्मन्य आवकों के सामापिकादि वत के प्रति ज्ञाचेप होता रहा हो और उसका उत्तर भगवती में महाबीर के द्वारा दिलावा गया हो। श्राज इमारे सामने गोशालक की श्राजीवक-परम्परा का साहित्य नहीं है पर बह एक अमग्र-परम्परा थी और अपने समय में प्रवल भी थी तथा इन परस्पराओं के ग्राचार-विचारों में ग्रानेक बातें वितकुत समान थीं। यह सब देखते हुए ऐसा भी मानने का मन हो जाता है कि गोशालक की परम्परा में भी सामायिक-उपोपयादिक वत प्रचलित रहे होंगे । इसीलिए गोशालक ने या उसके अनया-यियों ने बुद के अनुपायियों की तरह निर्धन्य-परम्परा के सामायिक-पौषच आदि बतों को निःसार बताने की दृष्टि से उनका मखील किया होगा। कुछ भी हो पर हम देखते हैं कि महावीर के मख से जो जवाब दिलाया गया है वह विलक्त जैन मंतव्य की यथार्थता को प्रकट करता है। इतनी चर्चा से यह बात सरखता से समक्त में आ जाती है कि अमग्र-परंपरा की मसिद्ध तीनों शाखाओं में पीपच या उपापय का स्थान अवश्य या और वे परंपराएँ आपस में एक दूसरे की प्रथा को कटाच-इंटि से देखती थी और श्रपनी प्रया का श्रेष्ठत्व स्थापित करती थीं ।

(१) संस्कृत राज्य 'उपवसय' है, उसका पालि रूप उपोसय है और प्राकृत रूप पोसह तथा पोसघ है। उपोसय और पोसह दोनों राज्यों का मूल तो उपवसय राज्य है। है। एक में व का उ होने से उपोसय रूप की निष्पत्ति हुई है, जब कि दूसरे में उ का लोग और य का हत्या घ होने से पोसह और पोसघ राज्य को हैं। आगे पालि के उपर से आई संस्कृत जैसा उपोपय राज्य व्यवहार में आया जब कि पोसह तथा पोसघ राज्य संस्कृत के दाँचे में दलकर अनुक्रम से पौषघ और पौषघ रूप से व्यवहार में आये। संस्कृत प्रधान वैदिक-परम्परा में, पद्मिप उपवस्य शब्द शास्त्रों में प्रसिद्ध है तथापि पालि उपोसय के उपर से बना हुआ उपोपय राज्य भी वैदिक लोक-व्यवहार में व्यवहृत होता है। जैन-परम्परा जब तक मात्र प्राकृत का व्यवहार करती थी तब तक पोसह तथा पोसघ राज्य ही व्यवहार में रहे पर संस्कृत में व्याख्याएँ, लिखी जाने के समय से भेताम्बरीय व्याख्याकारों ने पोसह राज्य का मूल विना जाने ही उसे पौषघ रूप से संस्कृत

किया । जो दिगम्बर व्याख्याकार हुए उन्होंने पीषघ ऐसा संस्कृत रूप न ग्रपनाकर पोसब का प्रीषघ ही संस्कृत रूप व्यवद्वत किया । इस तरह हम देखते हैं कि एक ही उपवसय शब्द बुदे बुदे लौकिक प्रवाहों में पड़कर उपोपय, पोसह, पोसघ, पीपव, प्रीपव ऐसे ग्रनेक रूपों को घारण करने लगा । वे समी रूप एक ही कुटुम्ब के हैं ।

पोसह आदि शब्दों का मात्र मुल ही एक नहीं है पर उसके विभिन्न अधी के पीछे रहा हुआ भाव भी एक ही है। इसी भाव में से पोसह या उपोसथ वत की उत्पत्ति हुई है। वैदिक-परंपरा यज्ञ-यागादिको मानने वाली अत्रयस देवों का यजन करने वाली है। ऐसे लास-लास यजनों में यह उपवास वत को भी स्थान देती है। अभावास्या और पौर्णमासी को वह 'उपवसय' शब्द से व्यवहत करती है। क्योंकि उन तिथियों में वह दर्शपीर्शामास नाम के यजी का विधान करती है । तथा उसमें उपवास जैसे बत का भी विधान करती है । सम्भवतः इसलिए वैदिक परंपरा में अमावस्या और पौर्शामासी-उपवस्य कहलाती हैं। अमगु-परंपरा वैदिक परंपरा की तरह यज्ञ-याग या देवयज्ञ को नहीं मानती । जहाँ वैदिक परंपरा यह-पागादि व देवयज्ञ हारा आव्यात्मिक प्रगति बतलाती है, वहाँ अमगा-परंपरा आव्यात्मिक प्रगति के लिए एक मात्र आत्मशोधन तथा स्वरूप-चिन्तन का विधान करती है। इसके लिए अमरा-परंपरा ने भी मास की वे ही तिथियाँ नियत की जो वैदिक-परंपरा में यज के लिए नियत थीं । इस तरह श्रमण-परंपरा ने श्रमावास्या और पौर्णमासी के दिन उपवास करने का विधान किया। जान पड़ता है कि पन्द्रह रोज के ख्रन्तर को धार्मिक दृष्टि से लम्बा समभक्तर उसने बीच में ऋष्टमी को भी उपवास पूर्वक धर्मीचेन्तन करने का विधान किया । इससे अमग-परंपरा में श्रष्टमी तथा पूर्णिमा श्रीर अप्टमी तथा श्रमावास्या में उपवास-पूर्वक श्रात्मचिन्तन करने की प्रथा चल पड़ी र । वहीं प्रथा बौद-परंपरा में 'उपोसय' और जैनधर्म पर-म्परा में 'पोसह' रूप से चली श्राती है। परम्परा कोई भी हो सभी अपनी-श्रपनी दृष्टि से ब्राह्म-शान्ति ब्रीर प्रगति के लिए ही उपवास-वत का विधान करती है। इस तरह हम दर तक सोचते हैं तो जान पड़ता है कि पौपध वत की उत्पत्ति का मूल असल में आध्यात्मक प्रगति मात्र है। उसी मूल से कही एक रूप में तो कहीं दूसरे रूप में उपवसय ने स्थान प्राप्त किया है।

१. कात्यायन श्रीतसूत्र ४. १५. ३५.।

२. उपासकदशांग ऋ० १. 'पोसहोबवासस्स' शब्द की टीकाः

श्रव भी एक प्रश्न तो बाकी रह ही जाता है कि क्या वैदिक-परंपरा में से अमग्र-परंपरा में उपोसथ या पोसह बत आया या अमग्र परंपरा के ऊपर से वैदिक परंपरा ने उपवस्थ का आयोजन किया । इसका उत्तर देना किसी तरह सहज नहीं है। हजारों वर्षों के पहले किस प्रवाह ने किसके ऊपर असर किया इसे निश्चित रूप से जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। फिर भी इम हतना तो कह ही सकते हैं कि वैदिक-परंपरा का उपवस्थ प्रेय का साधन माना गया है, जब कि अमग्र-परंपरा का उपोसथ या पोसह अंब का साधन माना गया है। विकास कम की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य-जाति में प्रेय के बाद अंब की कल्पना आई है। यदि यह सच हो तो अमग्र-परंपरा के उपवास वा पोसह की प्रथा कितनी ही प्राचीन क्यों न हो, पर उसके ऊपर वैदिक परंपरा के उपवस्थ यह की छाप है।

( 9 )

## भाषा-विचार

महावीर समकालीन और पूर्वकालीन निर्मत्य परंपरा से संबन्ध रखनेवाली अनेक वार्तो में भाषा-प्रयोग, त्रिदंड और हिंसा आदि से विरति का भी समावेरा होता है। बौद्ध-पिटकों और जैन-आगमों के तुलनात्मक अध्ययन से उन मुद्दों पर काफी प्रकाश पड़ता है। इस यहाँ उन मुद्दों में से एक-एक लेकर उस पर विचार करते हैं:—

'मिनिसम निकाय के 'श्रमयराज मुत' में भाषा-प्रयोग सम्बन्धी बची है। उसका संदित सार यो है—कभी श्रमयराज कुमार से ज्ञातपुत्र महावीर ने कहा कि तुम तथागत बुद्ध के पास जाओ और प्रश्न करो कि तथागत अप्रिय बचन बोल सकते हैं या नहीं? यदि बुद्ध हाँ कहें तो वह हार जाएँगे, क्योंकि श्रप्रिय-भाषी बुद्ध कैसे हैं यदि ना कहें तो पूछना कि तो किर भदन्त! आपने देवदत्त के बारे में श्रप्रिय कथन क्यों किया है कि देवदत्त दुर्गतिगामी और नहीं सधरने योग्य है ?

शातपुत्र की शिद्धा के अनुसार अभयराज कुमार ने बुद से प्रश्न किया तो बुद ने उस कुमार को उत्तर दिया कि बुद अप्रिय कथन करेंगे या नहीं यह बात एकान्त रूप से नहीं कही जा सकती। बुद ने अपने जवाब में एकान्त रूप से अप्रिय कथन करने का स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते हुए यही बतलाया कि अगर अप्रिय भी हितकर हो तो बुद बोल सकते हैं परन्तु जो अहितकर होगा वह भलें ही सत्य हो उसे बुद नहीं बोलेंगे। बुद ने वचन का विवेक करते हुए बतलाया है कि जो वचन असत्य हो वह प्रिय हो या अप्रिय, बुद नहीं बोलते। जो बचन सत्य हो पर अहितकर हो तो उसे भी नहीं बोलते। परन्तु जो बचन सत्य हो वह प्रिय या अप्रिय होते हुए भी हितहरिं से बोलना हो तो उसे बुद बोलते हैं। ऐसा वचन-विवेक सुन कर अभयराज कुमार बुद का उपासक बनता है।

शातपुत्र महावीर ने श्रमयराज कुमार की बुद्ध के पास चर्चा के लिए मेजा होगा या नहीं यह कहा नहीं जा सकता, पर मिश्ममिनिकाय के उक्त सूत्र के श्राधार पर हम इतना तो निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि जब दैवदन्त बुद्ध का विरोधी वन गया श्रीर चारों श्रोर यह बात फैली कि बुद्ध ने देवदन्त को बहुत कुछ श्राप्तिय कहा है जो कि बुद्ध के लिए शोमा नहीं देता, तब बुद्ध के समकालीन या उत्तरकालीन शिष्यों ने बुद्ध को देवदन्त की निन्दा के श्रपवाद से मुक्त करने के लिए 'श्रमपराज कुमारसुत्त' की रचना की । जो कुछ हो, पर हमारा प्रस्तृत प्रस्त तो निर्वन्थ-परंपरा संबन्धी भाषा-प्रयोग का है ।

निर्मन्थ-परंपरा में साधुक्रों की भाषा समिति सुप्रसिद्ध है। भाषा कैसी और किस दृष्टि से बोलनी चाहिए इसका विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन बैन श्रासमों में भी श्राता है। हम उत्तराध्ययन और दशवैकालिक ग्रादि आगमों में ग्राई हुई मापा-समिति की चर्चा को उपर्युक्त अभयराजकुमारमुक्त की चर्चा के साथ मिसाते हैं तो दोनों में तत्त्वतः कोई ग्रन्तर नहीं पाते । श्रव पश्न यह है कि जैन-आगमों में आनेवाली भाषा-समिति की चर्चा भाव-विचार रूप से महाबीर की समकालीन श्रीर पूर्वकालीन निर्यन्य-परंपरा में थी या नहीं ? हम यह तो जानते ही हैं कि महावीर के सम्मुख एक पुरानी व्यवस्थित निर्मन्थ-परम्परा थी जिसके कि वे नेता हुए । उस निर्मन्थ-परम्परा का अत-साहित्य भी या जो 'पूर्व' के नाम से प्रसिद्ध है । अमगुत्व का मुख्य ग्रंग भाषा-व्यवहारमूलक जीवन-व्यवहार है । इसलिए उसमें मापा के नियम स्थिर हो जाएँ यह स्वामाविक है। इस विषय में महाबीर ने कोई सुधार नहीं किया है। और दशवैकालिक आदि आगमी की रचना महावीर के थोबे समय बाद हुई है। वह सब देखते हुए, इसमें संदेह नहीं रहता कि भाषा-समिति की शाब्दिक रचना मले ही बाद की हो पर उसके नियम-प्रतिनियम निम न्य-परंपरा के लास महत्त्व के श्रांग थे। श्रीर वे सब महावीर के समय में श्रीर उनके पहले भी निर्धन्य-परम्परा में स्थिर हो गए थे। क्रम से कम हम इतना तो कह ही सकते हैं कि जैन-श्रागमी में वर्शित भाषा-समिति का स्वरूप बौदयन्यों से उधार विया हुआ नहीं है। वह पुरानी निर्धन्य-परंपरा के भाषा-समिति विषयक मन्तव्यों का निदर्शक मात्र है।

#### (5)

#### त्रिदण्ड

बुद्ध ने तथा उनके शिष्यों ने कायकर्म, बचन कर्म और मनःकर्म ऐसे त्रिविध कमों का बन्धन रूप से प्रतिपादन किया है। इसी तरह उन्होंने प्राणातिपात, मुपाबाद ख्रादि दोषों को अनर्थ रूप कहकर उनकी विरित को सामसायक प्रति-पादित किया है तथा संवर ऋयांत् पापनिरोध और निर्जरा ऋथांत् कर्मस्रय की भी चारित्र के त्रांगरूप से खीकार किया है। कोई भी चारित्रलक्षी धर्मीपदेशक उपयोक्त मन्तब्बी को विना माने ग्रपना त्राध्यात्मक मन्तब्य लोगो को समभा नहीं सकता । इसलिए श्रन्य अमगों की तरह बुद्ध ने भी उपयुक्त मंतन्यों का स्वीकार न प्रति-पादन किया हो तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु हम देखते हैं कि बीद पिटकों में बुद्ध ने या बौद्ध-भिन्नुत्र्यों ने अपने उपयुक्त मंतव्यों को सीवे तौर से न बतलाकर इविड-प्रांशायाम किया है। क्योंकि उन्होंने ख्रपना मंतव्य क्तलाने के पहले निर्यन्य परंपरा की परिभाषाओं का और परिभाषाओं के पीछे रहे हुए भावीं का प्रतिवाद किया है और उनके स्थान में कहीं तो मात्र नई परिभाषा बतलाई है और कहीं तो निग्नंत्य-परंपरा की अपेस्ना अपने जुदा भाव व्यक्त किया है । उदाहरसार्थ-निर्मस्थ परंपरा त्रिविधकर्म के लिए कायदंड, वचनदंड और मनोदंड ! बैसी परिभाषा का प्रयोग करती थी और ग्राज भी करती है। उस परिभाषा के स्थान में बुद्ध इतना ही कहते हैं कि मैं कायदंड, वचनदंड और मनोदंड के बदले कायकर्म, वचनकर्म और मनःकर्म कहता है। और निर्मन्थों की तरह कायकर्म की नहीं पर मन की प्रधानता मानता हूँ। र इसी तरह बद कहते हैं कि महाप्राचातिपात और मृषावाद आदि दोषों को मैं भी दोष मानता हैं पर उसके कुपल से बचने का रास्ता दो में बतलाता हूँ वह निग्रन्थों के बतलाए रास्ते से बहुत ग्रन्छ। है । बुद्ध संवर ग्रीर निर्जरा को मान्य रखते हुए मात्र इतना ही बहते हैं कि मैं भी उन दोनों तच्चों को मानता हूँ पर मैं निर्मन्त्रों की तरह निर्जय के साधन रूप से तर का स्वीकार न करके उसके साधन रूप से शील, समाधि और प्रज्ञा का विधान करता हैं।

बुदे-बुदे बीद-प्रन्थों में स्राये हुए उपर्युक्त मान के कथनों के ऊपर से यह बात सरलता से समक्त में आ सकती है कि जब कोई नया सुधारक या विचारक

१. स्थानांग नृतीय स्थान स्० २२०

२. महिक्सनिकाय मु० ५६।

अपना स्वतंत्र मार्ग स्थापित करता है तब उसको या तो पुरानी परिभाषाओं के स्थान में कुछ नई-सी परिभाषाएँ गड़नी पड़ती है या पुरानी परिभाषाओं के पिछे रहे हुए पुरानी परंपराओं के मार्थों के स्थान में नया भाव बतलाना पड़ता है। ऐसा करते समय जाने या अनजाने वह कभी-कभी पुराने मतों की समीद्या करता है। उदाहरखार्थ बाह्मण और यह बैसे शब्द वैदिक-परंपरा में अमुक भावों के साथ प्रतिव्व थे। जब बीद, बैन आदि अमण-परपराओं ने अपना मुधार स्वापित किया तब उन्हें बाह्मण और यह बैसे शब्दों को लेकर भी उनका भाव अपने सिद्यान्तानुसार बतलाना पड़ा। इससे ऐतिहासिक तस्य इतना तो निर्विवाद कप से फलित होता है कि जिन परिभाषाओं और मन्तव्यों की समालोचना नया नुधारक या विचारक करता है, वे परिभाषाओं और मन्तव्यों की समालोचना नया नुधारक वा विचारक करता है, वे परिभाषाई और वे मन्तव्य जनता में प्रतिष्ठित और गहरी जड़ जमाए हुए होते हैं, ऐसा विना हुए नये सुधारक या विचारक को उन पुरानी परिमाधाओं का आअप लेने की या उनके अन्दर रहे हुए कड़ पुराने मार्थों की समालोचना करने की कोई जरूरत ही नहीं होती।

यदि यह विचारसरगी ठीक है तो हम इतना अवश्य कह सकते है कि कायदंड आदि त्रिविध दंडों की, महान् प्राचातिपात आदि दोषों से दुर्गतिरूप फल पाने की तथा उन दोषों की विरति से सुफल पाने की और तप के द्वारा निजंस होने की तथा संवर के द्वारा नवा कर्म न आने की मान्यताएँ नियंत्य-परंपरा में चहुत रूढ हो गयी थीं, जिनका कि बीद मिक्क सचा-मूठा प्रतिवाद करते हैं।

निर्प्रन्य परंपरा की उपयुक्त परिभाषाएँ श्रीर मान्यताएँ मात्र महावीर के द्वारा पहले पहल चलाई हुई या स्थापित हुई होती तो बीदों को इतना प्रवल सम्बन्ध्य प्रतिवाद करना न पड़ता। स्वष्ट है कि त्रिदंड की परिभाषा श्रीर सेंबर-निर्वर खादि मंतव्य पूर्वकालीन निर्मन्य-परंपरा में से ही महावीर को विरा-संव में मिले थे।

हम बौद अन्यों के साथ जैन आगमों की तुलनात्मक चर्चा से यहाँ हतना ही कहना चाहते हैं कि जैन आगमों में जो कायदंड आदि तीन दंडों के नाम आते हैं और तीन दंडों की निष्टत्ति का अनुक्रम से कायगुमि, वसनगुमि और मनोगुमि रूप से विधान आता है तथा नवतन्त्रों में संवर-निर्धांग का जो वर्णन है तथा तथ को निर्धांग का साधन माना गया है और महाप्राणातिपात, मुपाबाद आदि दोगों से वह अपाय का कथन आता है वह सब निर्धंन्य-परंपरा की परिभाषा और विचार विभयक प्राचीन सम्मत्ति है।

१ उत्तराज्यपन का० २५; झ० १२. ४१, ४२, ४४; धममपद वर्ग २६ ।

बीद्ध-पिटको तथा जैन-प्रन्थों को पड़नेवाला सामान्य अम्वासी केवल यही जान पाता है कि निर्मन्य-परंपरा ही तन को निर्जरा का साधन माननेवाली है परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। जब हम सांख्य-योग-परंपरा को देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि योग-परंपरा भी निर्जरा के साधन का से तप पर उतना ही भार देती आई है जितना भार निर्मन्य-परंपरा उस पर देती है। यही कारण है कि उपलब्ध योग-सूत्र के स्वायता पतंजलि ने अन्य साधनों के साथ तप को भी किया-योग रूप से गिनाया है (२-१) इतना ही नहीं बल्कि पतन्जलि ने किया-योग में तप को ही प्रथम स्थान दिया है।

इस सूत्र का भाष्य करते हुए, व्यास ने सांच्य-योग्य-परंपरा का पूरा अभिप्राप प्रगट कर दिया है। अपास कहते हैं कि जो योगी तपस्वी नहीं होता वह प्रसानी चित्र-विचित्र कर्म वासानाक्षों के जाल को तोड नहीं सकता। व्यास का पुरानी वासनाओं के मेदक कर से तर का वर्णन और निर्मंथ-परंपरा का परागा कर्मी की निर्जात के साधन रूप से तप का निरूपण-ये दोनों अमण-परंपरा की तप संबन्धी प्राचीनतम मास्पता का वास्तविक त्वरूप प्रगट करते हैं। बुद्ध को छोड़कर समी अमल-परंपराओं ने तप का ऋति महत्त्व स्वीकार किया है। इससे हम यह भी समक सकते हैं कि ये परंपराएँ अमरा क्यों कहलाई ? मुलक में अमरा का अर्थ ही तप करनेवाला है। जर्मन विद्वान विन्टरनित्स टीक कहता है कि आमण्कि साहित्व वैदिक साहित्व से भी पुराना है जो जुदे जुदे रूपों में महा-मारत, जैनागम तथा बौद-पिटकों में सुरक्षित है। मेरा निजी विचार है कि सांख्य-बोग-परंपरा क्रपने विशाल तथा मूल क्रथे में सभी अमरा-शाखाओं का संग्रह कर लेती है। अमरा-परंपरा के तप का भारतीय-जीवन पर इतना श्रिभिक प्रभाव पड़ा हैं कि वह किसी भी प्रान्त में, किसी भी जाति में और किसी भी फिरके में सरजता से देखा जा सकता है। यही कारण है कि बुद्ध तप का प्रतिवाद करते हुए भी 'तप' शब्द की छोड़ न सके। उन्होंने केवल उस शब्द का सर्थ भर अपने श्रमियायानकल किया है।

( 8 )

## लेश्या-विचार

वैदिक-परंपरा में चार वर्गों की मान्यता धीरे-धीरे जन्म के आधार पर स्थिर हो गई थी। जब वह मान्यता इतनी सकत हो गई कि आन्तरिक योग्यता रखता हुआ मी एक वर्गों का व्यक्ति अन्य वर्गों में या अन्य वर्ग्योग्य घर्मकार्य में प्रविष्ट हो नहीं सकता था। तब जन्मसिद चार वर्गों की मान्यता के विरुद्ध गुणकर्मसिद चार वर्ग की मान्यता का उपदेश व प्रचार अमरा वर्ग ने वह जोरों से किया, यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है।

बुद श्रीर महावीर दोनों कहते हैं कि जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न चृत्रिय है, न देश्य है, न शहर है। ब्राह्मणादि चारों कम से ही माने जाने चाहिए हत्यादि । अमण-धर्म के पुरस्कतांश्रों ने ब्राह्मण-परंपरा प्रचलित चतुर्विष वर्ण-विमाग की गुण-कम के श्राधार पर स्थापित तो किया पर वे इतने मात्र से संतुष्ट न हुए। अच्छे-बुरे गुण-कम की भी अनेक कचाएँ होती हैं। इसलिए तदनुसार भी मनुष्य जाति का वर्गांकरण करना श्रावश्यक हो जाता है। अमण-परंपरा के नायकों ने कमी ऐसा वर्गांकरण किया भी है। पहले किसने किया सो तो मालूम नहीं पडता पर बीद-अन्थों में दो नामों के साथ ऐसे वर्गांकरण की चचां आती है। 'दीध-निकाय' में आजीवक मंखिल गोशालक के नाम के साथ ऐसे वर्गांकरण को छः अभिजाति कम से निर्दिश्व किया है, जब कि श्रंगुत्तर निकाय में पुरणकरस्य के मन्तस्य कम से ऐसे वर्गांकरण का छः अभिजाति कम से ऐसे वर्गांकरण का छः अभिजाति कम से ऐसे वर्गांकरण का छः अभिजाति कम से एस वर्गंकरण का छः श्रमिजाति कम से ऐसे वर्गांकरण का छः श्रमिजाति कम से एस वर्गंकरण का छः श्रमिजाति कम से एस वर्गंकरण का छः अभिजाति कम से एस वर्गंकरण का छः श्रमिजाति कम से से से से से साथ मनुष्यजाति के कमानुसार कक्षाएँ इस प्रकार है—इस्था, नील, लोहित-रक्त, हरिज्ञ-पीत, श्रुक्ल, परम श्रुक्ल । इन छः प्रकारों में सारी मनुष्यजाति का अच्छे-बुरे कम की तीव्रता मन्दता के अनुसार समावेश कर दिया है।

आजीवक परंपरा और पुरणकरसप की परंपरा के नाम से उपर्युक्त छुः अभिजातियों का निर्देश तो बौद्ध अन्य में आता है पर उस विषयक निर्धन्य-परंपरा संबन्धी मन्तव्य का कोई निर्देश बौद्ध अन्य में नहीं है जब कि पुराने से पुराने बैन प्रत्यों में विश्व परंपरा का मन्तव्य सुरक्तित है। निर्धन्य-परंपरा छुः अभि-जातियों को लेश्या शब्द से व्यवहृत करती छाई है। यह कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्छ ऐसी छुः लेश्याओं को मान कर उनमें केवल मनुष्यजाति का हो नहीं बल्कि समग्र प्रार्णी जाति का गुगा-कर्मानुसार समावेश करती है। लेश्या का अर्थ है विचार, अध्यवसाय व परिणान। कर और क्रतम विचार कृष्ण लेश्या है और शुभ और शुभतर विचार शुक्ल लेश्या है। बीच की लेश्याएँ विचारनत अशुभता और शुभतर किवार शुक्ल लेश्या है।

१. उत्तराध्ययम २५. ३३ । घम्मपद २६, ११ । मुत्तनिपात ७, २१

२, खंगुचर निकाय voti III p.3881

३) भगवती १, २, २३ । उत्तराध्ययन ब्रा० ३४।

बुद ने पुरस्करसप की छु: श्रामिजातियों का वर्णन श्रानन्द से मुनकर कहा है कि मैं छु: श्रमिजातियों को तो मानता हूँ पर मेरा मन्तव्य दूसरों से जुदा है। ऐसा कह करके उन्होंने कृष्ण श्रीर शुक्ल ऐसे दो मेदों में मनुष्यजाति को विमाजित किया है। कृष्ण श्रयांत् नीच, दिद्र, दुर्मग और शुक्ल श्रयांत् उच्च, सम्पन्न, मुग्ग। श्रीर पीछे कृष्ण प्रकार वाले मनुष्यों को तथा शुक्ल प्रकार वाले मनुष्यों को तीननीन विभागों में कर्मानुसार बांटा है। उन्होंने कहा है कि रंग-वर्ण कृष्ण हो या शुक्ल दोनों में श्रव्छे-बुरे गुण-कर्म वाले पाए जाते हैं। जो विलक्ष्य हो या शुक्ल दोनों में श्रव्छे-बुरे गुण-कर्म वाले पाए जाते हैं। जो विलक्ष्य कृष्ण है, जो श्रव्छे-बुरे गुण-कर्म वाले पाए जाते हैं। जो विलक्ष्य कृष्ण है, जो श्रव्छे-बुरे गुण-कर्म वाले दें श्रीर जो श्रव्छे-बुरे से परे हैं वे श्रश्चक श्रुक्त श्रव्ह प्रतानी परंपरा से श्रव्हा है कैसी कि योगशास्त्र में पर उनकी व्याख्या कुछ प्रतानी परंपरा से श्रव्हा की है जैसी कि योगशास्त्र में पाई जाती है। जैन-अन्यों में ऊपर वर्णित छः लेश्याश्रों का वर्णन तो है ही जो कि श्राजीवक और पुरस्करसप के मन्तव्यों के साथ विशेष साम्य रखता है पर साथ ही बुद्ध के वर्गीकरस्य से मा योग-शास्त्र के वर्गीकरस्य से मिलता-बुलता दूसरा वर्गीकरस्य भी जैन-अन्यों में श्राता है। १

उपर्युक्त चर्चां के कपर से हम निश्चवपूर्वक इस मतीजे पर नहीं आ सकते कि लेश्याओं का मंतव्य निर्मन्य-परंपरा में बहुत पुराना होगा। पर केवल जैन-प्रन्थों के आधार पर विचार करें और उनमें आनेवाली द्रव्य तथा माव लेश्या की आभार पर विचार करें और उनमें आनेवाली द्रव्य तथा माव लेश्या की आभार पर विचार करें और उनमें यह मानने के लिए बाधित होना पड़ता है कि मले ही एक या दूसरे कारण से निर्मन्य-सम्मत लेश्याओं का वर्गीकरण बौद-मन्यों में आया न हो पर निर्मन्य-परंपरा आजीवक और पुरग्-करसप की तरह अपने दंग से गुण कमांनुसार छः प्रकार का वर्गीकरण मानती थी। यह सम्भव है कि निर्मन्य-परम्परा की पुरानी लेश्या विषयक मान्यता का अगले निर्मन्यों ने विशेष विकास व सम्वीकरण किया हो और मूल में गुण-कमें रूप लेश्या जो भाव लेश्या कही जाती है उसका संबन्ध द्रव्यक्तर्या के साथ पीछे से जोड़ा गया हो; जैसा कि भाव-कमें का संबन्ध द्रव्यक्तर्या के साथ जोड़ा जाता है। और यह भी सम्भव है कि आजीवक आदि अन्य पुरानी अमण-परंपराओं की छः अभिजाति विषयक मान्यता को महावीर ने या अन्य निर्मन्यों ने अपना कर लेश्यारूप से प्रतिपादित किया हो और उसका कुछ परिवर्तन और उसका कुछ शाब्दिक परिवर्तन एवं अर्थ विकास भी किया हो।

१ भगवती २६, १, । योगशास्त्र ४, ७,

( 10 )

# सर्वज्ञत्व

तत्त्वज्ञान की विचारधाराश्रों में सर्वशत्व और सर्वदर्शित्व का मी एक प्रश्न है । यह प्रश्न भारतीय सत्वज्ञाने जितना ही पुराना है । इस विषय में निर्मन्य-परम्परा की इतिहासकाल से कैसी घारणा रही है इस वात की जानने के लिए. इमारे पास तीन साधन हैं । एक तो प्राचीन जैन आगम, दूसरा उत्तरकालीन जैन बाङ्मय और तीसरा बौद्ध प्रन्थ । उत्तरकालीन याङ्मय में कमी कोई ऐसा पञ्चकार नहीं हुआ जो सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व की सम्भवनीयता मानता न ही छीर जी महाबीर अप्रदि तीर्घकरों में सर्वभ्रत्व सर्वदर्शित्व का उपचरित या मात्र अद्माननित व्यवहार करता हो । आगमों में भी यही वस्तु स्थापित सी वर्षित है । महावार आदि अरि-इंतों को नैन आगम निःशंकतया सर्वज्ञ-सर्वदशा विग्त करते हैं। । और सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व की शक्यता का स्थापन भी करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जैन आगम उत्तरकालीन वाङ्मय की तरह अन्य सम्प्रदाय के नावकों के सर्वजल्य-सर्वदर्शित्व का विरोध भी करते हैं। उदाहरगार्थ जैन आगमकार महावीर के निजी शिष्य परन्तु उनसे अलग होकर अपनी जमात जमानेवाले जमालि के सर्वज्ञत्व सर्वदर्शि-त्व का परिहास करते हैं । इसी तरह वे महावीर के समकालीन उनके सहसायक गोशालक के सर्वज्ञल-सर्वदर्शित को भी नहीं मानते; जब कि जमालि और गोशालक को उनके अनुपायी जिन, अरिहंत और सर्वत मानते हैं। बीद प्रत्यों में भी अन्यतीर्थिक प्रधान पुरुषों के वर्णन में उनके नाम के साथ सर्वशत्व-सर्वदर्शित्वसूचक विशेषण अवसर पाए जाते हैं । केवल शातपुत्र महावीर के नाम के साथ ही नहीं बल्कि पुरस्कत्सप, गोशालक खादि अन्य तीर्थकरी के नाम के साथ भी सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व स्टबक विशेषण उन अन्धी में देखे जाते हैं। इन सब साधनों के आधार से हम विचार करें तो नीचे लिखे परिलाम पर झाते हैं-

१— जैसे आज हर एक अद्धाल अपने मुख्य गदीशर को जगदगुर, आचार्य, आदि रूप से बिना माने-मनवाए संतुद्ध नहीं होता अपना जैसे आधुनिक शिक्स से ब्रॉक्टर आदि पदिवयों की प्रतिष्ठा है वैसे ही पुराने समय में हर एक सम्प्रदाय अपने मुख्यिया को सर्वज सर्वदशी विना माने-मनवाए संतुष्ट होता न था।

१. भगवती ६, ३२; ३७६; ६. ३३; १५. 1

२. अंगुत्तर • Vol. IV.P. 429

२- जहाँ तक सम्भव हो हर एक सम्प्रदायानुयायी श्रन्य सम्प्रदाय के मुखिबों में सर्वज्ञल-सर्वेदर्शित्व का निषेध करने की कोशिश करता था।

 सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व की मान्यता की पुरानी साम्प्रदायिक कसौटी मुख्य-तथा साम्प्रदायिक श्रदा थी।

उपर्युक्त ऐतिहासिक परिगामों से यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि जुद महावीर के समय में ही महावीर निर्मन्थ-परंपरा में सर्वज्ञ-सर्वदशीं माने जाते थे । परन्तु प्रश्न तो यह है कि महावीर के पहले सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व के विषय में निर्मन्थ-परंपरा की क्या स्थिति, क्या मान्यता रही होगी ? जैन-आगमों में ऐसा वर्णन है कि अमुक पाश्यांपत्यिक निर्मन्थों ने महावीर का शासन तब स्थीकार िया जब उन्हें महावीर की सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता में सन्देह न रहा । इससे स्पष्ट है कि महावीर के पहले भी पाश्यांपत्यिक निर्मन्थ-परंपरा की मनोवृत्ति सर्वज्ञ-सर्वदर्शी को ही तीर्थंकर मानने की थी, जो उत्तरकालीन निर्मन्थ-परंपरा में भी कभी खरिडत नहीं हुई।

सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व का सम्भव है या नहीं इसकी तर्कटिष्ट से परीक्षा करने का कोई उद्देश्य यहाँ नहीं है। यहाँ तो केवल इतना ही वतलाना है कि पुराने ऐतिहासिक युग में उस विषय में साम्प्रदायिकों की खासकर निर्यन्य-परंपरा की मनोहित्त कैसी थी ! हजारों वधों से चली ब्रानेवाली सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व विषयक अबा की मनोहित्त का अगर किसी ने पूरे वल से सामना किया है तो वह बुद ही है।

बुद खुद अपने लिए कभी सर्वज्ञ-सर्वदशों होने का दावा करते न थे। और ऐसा दावा कोई उनके लिये करे तो भी उन्हें वह पसंद न था। अन्य सम्प्रदाय के जो अनुपायी अपने-अपने पुरस्कर्ताओं को सर्वज्ञ-सर्वदशों मानते थे उनकी उस मान्यता का किसी न किसी तार्किक सरगी से बुद खंडन भी करते थे? । बुद्ध के द्वारा किये गए इस प्रतिवाद से भी उस समय को सर्वज्ञन्द सर्वदर्शित्व विषयक मनोवृत्ति का पता चल जाता है।

[इ० १०४७]

१. भगवती ६. ३२. ३७६

२. देखो, पु० ११४, टि० २ । मल्किम० सु० ६३ ।

# जैनधर्म का प्राण

ब्राह्मण और श्रमण परंपरा-

अभी जैनधर्म नाम से जो आचार-विचार पहचाना जाता है वह भगवान् पार्श्वनाथ के समय में खास कर महावीर के समय में निगांठ धम्म—निर्मान्य धर्म नाम से भी पहचाना जाता था, परन्तु वह अमण धर्म भी कहलाता है। अंतर है तो इतना ही है कि एकमात्र जैनधर्म ही अमण धर्म नहीं है, अमण धर्म को और भी अनेक शाखाएँ भ्तकाल में थीं और अब भी बौद आदि कुछ शाखाएँ जीवित हैं। निर्मान्य धर्म या जैनधर्म में अमण धर्म के सामान्य लच्चणों के होते हुए भी आचार-विचार की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो उसको अमण धर्म की अन्य शाखाओं से पृथक् करती हैं। जैन धर्म के आचार-विचार की ऐसी विशेषताओं को जानने के पूर्व अच्छा यह होगा कि इम प्रारंभ में ही अमख धर्म की विशेषता को मलीमाँति जान लें जो उसे आहण धर्म से अलग करती हैं।

प्राचीन भारतीय संस्कृति का पट अनेक व विविधरंगी है, जिसमें अनेक धर्म परंपराओं के रक्ष मिश्रित हैं। इसमें मुख्यतया ध्यान में आनेवाली दो धर्म परम्पराएँ हैं—(१) ब्राह्मण (२) श्रमण । इन दो परम्पराओं के पौर्वापयं तथा स्थान आदि विवादास्पद प्रश्नों को न उठाकर, केवल ऐसे मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा की जाती है, जो सर्व संमत जैसे हैं तथा जिनसे अमग्र धर्म की मूल भित्ती को पहचानना और उसके द्वारा निर्धन्य या जैनवर्म को समक्तना सरल हो जाता है।

# वैपन्य और साम्य दृष्टि-

ब्राह्मस और अमरा परम्पराख्यों के बीच छोटे-वहें छानेक विषयों में मीलिक झंतर है, पर उस झंतर को संदोप में कहना हो तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि ब्राह्मस चैदिक परम्परा वैषम्य पर प्रतिष्ठित है, जब कि अमरा परम्परा साम्य पर प्रतिष्ठित है। यह वैषम्य छीर साम्य मुख्यतया तीन बातों में देखा जाता है—(१) समाजविषयक (२) साध्यविषयक और (३) प्रास्त्री जगत् के प्रति दृष्टि विषयक। समाज विषयक वैषम्य का ऋषे है कि समाज रचना में तथा धर्माधि-

कार में वर्ण का जन्मसिद श्रेष्ठत्व व मुख्यत्व तथा इतर वर्णों का ब्राह्मण की अपेदा कनिष्ठत्व व गौरात्व । ब्राह्मस् धर्म का वास्तविक साध्य है अम्युदय, जो येहिक समृद्धि, राज्य और पुत्र, पशु आदि के नानाविध लामों में तथा इन्द्रपद, स्वर्गीय सख ऋदि नानाविध पारलौकिक फलों के लामों में समाता है। अम्युद्य का साधन मुख्यतया यजधर्म अर्थात् नानाविध यज्ञ है। १ इस धर्म में परा-पत्नी आदि की बील अनिवार्य मानी गई है और कहा गया है कि वेदविहित हिंसा धर्म का ही हेत है। इस विवान में बिल किये आनेवाले निरपराध पश-पद्मी आदि के प्रति स्पष्टतया आत्मसाम्य के ग्रमाव की ग्रयांत् आत्मवैषम्य की दृष्टि है । इसके विपरीत उक्त तीनों बातों में अमरा धर्म का साम्य इस प्रकार है । अमरा धर्म समाज में किसी भी वर्ण का जन्मसिंद श्रेष्ठत्व न मानकर गुण्-कमकृत ही श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व मानता है, इसलिए वह समाज रचना तथा धर्माधिकार में जन्मसिद्ध वर्ण भेंद का आदर न करके गुग कर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था करता है। श्रतएव उसकी दृष्टि में सद्गुणी शूद्र भी दुर्गुणी ब्राह्मण आदि से अंध्य है, और धार्मिक चेत्र में योग्यता के आधार पर हर एक वर्ण का पुरुष या स्त्री समान रूप से उच्च पद का अधिकारी है। अमग् धर्म का अंतिम साध्य ब्राह्मण् धर्म की तरह ग्रम्युदय न होकर निःश्रेयस है । निःश्रेयस का ग्रार्थ है कि ऐहिक पारलीकिक नानाविध सब लामों का त्याग सिद्ध करनेवाली ऐसी स्थिति, जिसमें पूर्ण साम्य प्रकट होता है और कोई किसी से कम योग्य या अधिक योग्य रहने नहीं पाता । जीव जगत् के प्रति अमण् धर्म की दृष्टि पूर्ण आत्म साम्य की है, जिसमें न केवल पशु-पत्ती आदि या कीट-पतंग आदि जन्तु का ही समावेश होता है किन्तु वनस्पति जैसे ख्रति सुद्र जीव वर्ग का भी समावेश होता है। इसमें किसी भी देहचारी का किसी भी निमित्त से किया जानेवाला वध आत्मवघ वैसा हो माना गया है और वघ मात्र को अधर्म का हेतु माना है।

ब्राह्मस्य परम्परा मूल में 'ब्रह्मन्' के आसपास शुरू और विकसित हुई है, जब कि अमरा परम्परा 'सम' साम्य, शम और अम के आसपास शुरू एवं विकसित हुई है। ब्रह्मन् के अनेक अयों में से प्राचीन दो अर्थ इस जगह ध्यान देने योग्य है।

१ "कर्मफलबाहुल्याच्च पुत्रस्वर्गद्रक्षवर्चसादिलच्चणस्य कर्मफलस्यासंख्येयत्वात् तत्मति च पुरुषायां कामबाहुल्यात् तदर्थः श्रुतेरिंप को वत्नः कर्मस्पपयते।"— तैति० १-११ । शांकरमाध्य ( पूना ख्राध्येकर कं० ) पृ० ३५३ । यही बात "परियामतापसंस्कारैः गुणवृत्तिविरोधात्" इत्यादि योगसूत्र तथा उसके भाष्य में कही है । सांख्यतत्त्वकीमुदी में भी है जो मूल कारिका का स्पष्टीकरया मात्र है ।

(१) स्तृति, प्रार्थना, (२) यह यागादि कर्म । वैदिक मंत्रों एवं स्क्तों के द्वारा जो नानाविध स्तुतियाँ और पार्थनाएँ की जाती है वह ब्रह्मन् कहलाता है। इसी तरह वैदिक मंत्रों के विनियोग वाला वह वागादि कर्म भी ब्रह्मन् कहलाता है। वैदिक मंत्रों और सुक्तों का पाठ करनेवाला पुरोहित वर्ग और यह यागादि करानेवाला प्रोहित वर्ग ही ब्राह्मण है। वैदिक मंत्री के द्वारा की जानेवाली स्तुति-प्रार्थना एवं यह यागादि कर्म की अति प्रतिष्ठा के साथ हो साथ पुरोहित वर्ग का समाज में एवं तत्कालीन धर्म में ऐसा प्राधान्य स्थिर हुआ कि जिससे वह ब्राह्मण वर्ग अपने आपको जन्म से ही श्रेष्ठ मानने लगा और समाज में भी बहुवा वही मान्य-ता स्थिर हुई जिसके ब्राधार पर वर्ग भेद की मान्यता रूढ़ हुई ब्रीर कहा गया कि समाजपुरुप का मुख ब्राह्मण है और इतर वर्ग अन्य ब्रंग हैं। इसके विपरीत अमरा धर्म यह मानता मनवाता था कि सभी सामाजिक स्त्री-पुरुष सत्कर्म एवं धर्मपद के समान रूप से ऋषिकारी हैं। जो प्रयत्नपूर्वक योग्यता साम करता है बह वर्ग एवं लिंगमेद के विना ही गुरुपद का अधिकारी वन सकता है। यह सामा-जिक एवं वार्मिक समता को मान्यता विस तरह ब्राह्मण धर्म की मान्यता से विज्ञ-कुल विरुद्ध थी उसी तरह साध्यविषयक दोनों की मान्यता भी परस्पर विरुद्ध रही। अमण धर्म ऐहिक या पारलौकिक ग्रम्युदय को सर्वया हैव मान कर निःश्रेयस की ही एक मात्र उपादेश मानने की स्रोर स्प्रग्नसर था स्त्रीर इसीलिए वह सान्य की तरह साधनगत साम्य पर भी उतना ही भार देने लगा । निःश्रेयस के साधनों में मुख्य है अहिंसा। किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार से हिंसा न करना यही नि:अयस का मुख्य साधन है, जिसमें अन्य सब साधनों का समावेश हो जाता है। बह साधनगत साम्यद्धि हिंसाप्रधान यह यागादि कर्म को दुष्टि से विलक्कत विरुद्ध है । इस तरह ब्राह्मण और अमण धर्म का वैपम्य और साम्यमूलक इतना विरोध है कि जिससे दोनों धर्मों के बीच पद पर संघर्ष की संभावना है, जी सहसों वर्षों के इतिहास में लिपिवद है। यह पुराना विरोध ब्राह्मण काल में भी था श्रीर बुद एवं महावीर के समय में तथा इसके बाद भी। इसी चिरंतन विरोध के प्रवाह की महाभाष्यकार पतंजलि ने श्रपनी वासी में अ्यक्त किया है। वैद्या-करमा पासिनि ने सूत्र में शास्त्रत विरोध का निर्देश किया है। पतनिल शास्त्रते —जन्म सिद्ध विरोध याले ऋहि-नकुल, गोव्याम वैसे इन्द्रों के उदाहरण देते हुए साय-साथ बाह्यमा-अमगा का भी उदाहरण देते हैं। यह ठीक है कि हजार प्रयत्न करने पर भी ब्राहि-नकुल या गो अपन्न का विरोध निर्मृत नहीं हो सकता, जब कि

१. महामाप्य २४. ६।

प्रयत्न करने पर ब्राह्मण और अमण का विरोध निर्मूल हो जाना संभव है और इतिहास में कुछ उदाहरण ऐसे उपलब्ध भी हुए हैं जिनमें ब्राह्मण और अमण के बीच किसी मी प्रकार का वैमनस्य या विरोध देखा नहीं जाता। परन्तु पतंजिल का ब्राह्मण अमण का शाश्वत विरोध विपयक कथन व्यक्तिपरक न होकर वर्गपरक है। कुछ व्यक्तियों ऐसी संभव हैं जो ऐसे विरोध से परे हुई है या हो सकती हैं परन्तु सारा ब्राह्मण वर्ग सा सारा अमण वर्ग मौलिक विरोध से परे नहीं है यही पतंजिल का तात्वर्य है। 'शाश्वत' शब्द का ऋर्य अविचल न होकर प्राथाहिक इतना ही ब्रामियत है। पतंजिल से अनेक शताब्दियों के बाद होनेवाले जैन ब्राह्मण हैं में ब्राह्मण अमण उदाहरण देकर पतंजिल के ब्रनुमव की ययार्थता पर मुहर लगाई है'। ब्राज इस समाजवादी सुग में भी हम यह नहीं कह सकते कि ब्राह्मण और अमण वर्ग के बीच विरोध का बीज निर्मूल हुन्ना है। इस सारे विरोध की जड़ कपर स्वित वैयन्य और साम्य की दृष्टि का पूर्व-पश्चिम जैसा अन्तर ही है।

#### परस्पर प्रभाव और समन्वय-

ब्राह्मण और अमण परंपरा परस्पर एक दूसरे के प्रभाव से विज्ञकुल अञ्चृती नहीं है। छोटो मोटी बातों में एक का प्रभाव दूसरे पर न्यूनाधिक मात्रा में पड़ा हुआ देखा जाता है। उद हरणार्थ अमण धर्म की साम्पद्धिमूलक अहिंसा भावना का ब्राह्मण परम्परा पर कमशाः इतना प्रभाव पड़ा है कि जिससे यजीप हिंसा का समर्थन केवल पुरानी शास्त्रीय चवांओं का विषय मात्र रह गया है, व्यवहार में बजीय हिंसा लुप्त सी हो गई है। अहिंसा व "सर्वभूतहिते रतः" सिद्धांत का पूरा आबह रखनेवाली साख्य, योग, औपनिषद, अवधूत, सात्वत आदि जिन परम्पराओं ने ब्राह्मण परम्परा के प्राण्मत् वेद विषयक प्रामास्य और ब्राह्मण वर्ण के पुरोहित व गुरू पद का आत्वितिक विरोध नहीं किया वे परम्पराएँ कमजाः ब्राह्मण धर्म के सर्वसंब्राहक स्त्रेत्र में एक या दूसरे क्य में मिल गई हैं। इसके विपरीत जैन बौद आदि जिन परम्पराओं ने बैदिक प्रामास्य और ब्राह्मण वर्ण के गुरू पद के विरद्ध आत्वितिक आबह रखा वे परम्पराएँ वयित सदा के लिए ब्राह्मण धर्म से अलग ही रही है किर भी उनके शास्त्र एव निवृत्ति धर्म पर ब्राह्मण परम्परा की लोकसंब्राहक दृत्ति का एक या दूसरे रूप में प्रमाव अवश्य पड़ा है। अमण परपरा के प्रवर्तक मान्त परपरा के प्रवर्तक मान्त परपरा के प्रवर्तक मान्त प्रवर्त के प्रवर्तक मान्त प्रवर्त का पर वा दूसरे रूप में प्रमाव अवश्य पड़ा है।

अमरा धर्म के मूल प्रवर्तक कीन कीन थे, वे कहाँ कहाँ और कब हुए इसका

१. सिंबहैमः ३. १. १४१।

ययार्थ और पूरा इतिहास अद्याविष अज्ञात है पर इस उपलब्ध साहित्य के आधार से इतना तो निःशंक कह सकते हैं कि नाभिपुत ऋपम तथा आदि विद्वान् किंग्स ये साम्य धर्म के पुराने और प्रवल समर्थक थे। यही कारण है कि उनका पूरा इतिहास अधकार-अस्त होने पर भी पीराणिक परम्परा में से उनका नाम लुत नहीं हुआ है। आधरण-पुराण प्रत्यों में ऋपम का उल्लेख उम्र तपस्त्रों के रूप में है सही पर उनकी पूरी प्रतिष्ठा तो केवल जैन परम्परा में ही है, जब कि किंग्स का कार्य रूप से निर्देश जैन कथा साहित्य में है फिर भी उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा तो सांस्य परंपरा में तथा सांस्थ्यमूलक पुराण अथों में ही है। ऋपम और किंग्स आदि द्वारा जिस आत्मीपम्य भावना की और तन्मूलक आहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा जमी थी उस भावना और धर्म की पोषक अनेक शाखा-प्रशास्त्रार्थ थीं जिनमें से कीई बाह्य तप पर, तो कीई ध्यान पर, तो कीई मात्र चित्त-शुद्धि या असंगता पर अधिक भार देती थी। पर साम्य या समता सबका समान ध्येय था।

जिस शाला ने सान्यसिद्धि मूलक श्रिहिंसा को सिद्ध करने के लिए श्रपरिश्रह पर श्रिविक मार दिया और उसी में से श्रमार-एह-प्रन्य या श्रपरिश्रह बंधन के त्याग पर श्रिविक भार दिया और कहा कि जब तक परिवार एवं परिग्रह का बंधन हो तब तक कभी पूर्ण श्रिहिंसा या पूर्ण साम्य सिद्ध नहीं हो सकता, अमण धर्म को वहीं शाला निर्मन्य नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके प्रधान प्रवर्तक नैमिनाय तथा पार्श्वनाय ही जान पड़ते हैं।

#### वीतरागता का आपह-

श्रहिसा को मावना के साथ साथ तप श्रीर त्याग की भावना श्रिनवार्थ रूप से निर्मन्य धर्म में अथित तो हो हो गई थी परन्तु साधकों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बाह्य त्याग पर श्रिषक मार देने से क्या श्राह्मश्रुद्धि या साम्य पूर्णतया सिद्ध होना संभव है ? इसी के उत्तर में से यह विचार फिलित हुआ कि राग द्वेष श्रादि मिलिन इत्तियों पर विजय पाना ही मुख्य साध्य हैं। इस साध्य की सिद्धि जिस श्रिहिसा, जिस तप या जिस त्याग से न हो सके यह श्रिहिसा, तप या त्याग कैसा ही क्यों न हो पर श्राध्यात्मिक हिन्द से श्रनुप्योगी है। इसो विचार के प्रवर्तक 'जिन' कहलाने लगे। ऐसे जिन श्रनेक हुए हैं। सञ्चक, बुद्ध, गोशालक श्रीर महावीर ये सब श्रपनी-श्रपनी परम्परा में जिन रूप से प्रसिद्ध रहे हैं परंतु आज जिनकथित जैनधर्म कहने से मुख्यतया महावीर के धर्म का ही बोध होता है जो राग-द्वेष के विजय पर ही मुख्यतया मार देता है।

धर्म विकास का इतिहास कहता है कि उत्तरोत्तर उदय में आनेवाली नई नई धर्म की अवस्थाओं में उस उस धर्म की पुरानो अविरोधी अवस्थाओं का समावेश अवस्थ रहता है। यही कारण है कि जैनधर्म निर्धन्य धर्म भी है और अमण धर्म भी है।

श्रमण् धर्म की साम्यदृष्टि-

अब हमें देखना यह है कि अमण् धर्म की प्राण्मृत साम्य भावना का जैन परम्परा में क्या स्थान है ! जैन श्रुत रूप से प्रसिद्ध द्वादशांगी या चतुर्दश पूर्व में 'सामाइय'—'सामायिक' का स्थान प्रथम है, जो आचारांग सूत्र कहलाता है। जैनधर्म के श्रांतिम तीर्थंकर महावीर के श्राचार-विचार का सीधा श्रीर स्पष्ट प्रतित्रिम्त मुख्यतया उसी सूत्र में देखने को मिलता है। इसमें जो कुछ कहा गया है उस सब में साम्य, समता वा सम पर ही पूर्णतवा भार दिवा गया है। 'सामाइय' इस प्राकृत या मागधी शब्द का संबंध साम्य, समता या सम से हैं। साम्बद्धिम्बक और साम्यद्धिपोषक जो जो ज्ञाचार-विचार हो वे सब सामाइय-सामायिक रूप से जैन परम्परा में स्थान पाते हैं। जैसे ब्राह्मण परम्परा में संध्या एक आवश्यक कमें है वैसे ही जैन परम्परा में भी रहस्य और त्यागी सब के लिए छः आवश्यक कमें बतलाए हैं जिनमें मुख्य सामाइय है। अगर सामाइय न हो तो और कोई ग्रावश्यक सार्यक नहीं है । ग्रहस्य या त्यागी ग्रपने-अपने अधिकारानुसार जन-जन धार्मिक जीवन को स्वीकार करता है तव-तव वह 'करेमि मंते ! सामाइयं' ऐसी प्रतिज्ञा करता है । इसका अर्थ है कि है मग-वन् ! मैं समता या समभाव को स्वीकार करता हूँ । इस समता का विशेष स्वष्टी-करण आगे के दूसरे पद में किया गया है। उसमें कहा है कि मैं सावदायोग श्रर्थात् पाप व्यापार का यथाराक्ति त्याग करता हूँ । 'सामाइय' की ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण सातवीं सदी के सुप्रसिद्ध विद्वान् जिनमद्रगणी चुमाश्रमण ने उस पर विशेषावश्यकभाष्य नामक श्राति विस्तृत अन्य लिखकर बतलाया है कि धर्म के अंगमूत अबा, ज्ञान और चारित्र वे तीनों ही सामाइव हैं।

सबी बीरता के विषय में जैनधर्म, गीता और गांधीजी-

सांख्य, योग श्रीर भागवत जैसी श्रन्य परंपराश्रों में पूर्वकाल से साम्यदृष्टि की जो प्रतिष्ठा थी उसी का श्राचार लेकर भगवद्गीताकार ने गीता की रचना की है। यही कारण है कि हम गीता में स्थान-स्थान पर समदशीं, साम्य, समता जैसे शब्दों के द्वारा साम्यदृष्टि का ही समर्थन पाते हैं। गीता और श्राचारांग की साम्य भावना मूल में एक ही है, फिर भी वह परंपरामेद से अन्यान्य भावनाओं के साथ मिलकर मिल हो गई है। अर्जुन को साम्य भावना के प्रवल आवंग के समय भी भैक्य जीवन स्वीकार करने से गीता रोकती है और शंखबुद का आदेश करती है, जब कि आचारांग सूत्र अर्जुन को ऐसा आदेश न करके यही कहेगा कि अगर तुम सचमुच स्निय बीर हो तो साम्यहिष्ट स्नाने पर हिंसक शस्त्रयुद नहीं कर सकते बल्कि मैध्यजीवनपूर्वक ब्राध्यात्मिक शत्रु के साथ युद्ध के द्वारा हो सवा चत्रियत्व सिद्ध कर सकते हो ।े इस कथन को वोतक मरत-बाहबलो की कथा जैन साहित्य में प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया है कि सहीदर भरत के द्वारा उन्न प्रहार पाने के बाद बाहबली ने जब प्रतिकार के लिए हाथ उठाया तभी सममाव की बृत्ति प्रकट हुई । उस बृत्ति के आवेग में बाहुजली ने भैक्ष्य जीवन स्वीकार किया पर प्रतिप्रहार करके न तो भरत का बदला चुकाया श्रीर न उससे श्रपना न्यायोचित राज्यभाग तेने का सोचा । गांधीजी ने गांता और आचारांग आदि में प्रतिपादित साम्य भाव की अपने जीवन में यथार्थ रूप से विकसित किया और उसके वस पर कहा कि मानवसंहारक युद्ध तो छोड़ो, पर साम्य या चित्तश्रु दि के वल पर ही अन्याय के पतिकार का मार्ग भी प्रहुण करो । पुराने संन्यास या त्यामी जीवन का ऐसा ऋर्थ विकास गोंधोजी ने समाज में प्रतिष्ठित किया है।

## साम्यद्दष्टि और अनेकान्तवाद

जैन परंपरा का साम्य दृष्टि पर इतना श्रिष्ठिक भार है कि उसने साम्य दृष्टि को हो ब्राह्मण परंपरा में लब्बप्रतिष्ठ ब्रह्म कहकर साम्यदृष्टियोपक सारे आचार विचार को 'ब्रह्मचयं'—'बम्भचेसाई' कहा है, जैसा कि बीद परंपरा ने मैत्रो आदि भावनाओं को ब्रह्मचयं कहा है। इतना हो नहीं पर धम्मपद श्रीर शांति पर्व की तरह जैन ब्रन्थ में भी समस्य धारण करनेवाले अमण को ही ब्राह्मण कहकर अमण और ब्राह्मण के बीच का अंतर मिटाने का प्रयक्त किया है।

साम्यद्दांधे जैन परम्परा में मुख्यतया दो प्रकार से व्यक्त हुई है— १) श्राचार में श्रीर (२) विचार में । जैन धर्म का बाधा-त्राम्यन्तर, स्कूल-सूक्त सब श्राचार साम्य दृष्टि मूलक श्राहिसा के केन्द्र के श्रासपास दी निर्मित हुआ है। जिस श्राचार के द्वारा श्रहिसा की रज्ञा और पुष्टि न होती हो ऐसे किसी भी श्राचार को जैन परमारा मान्य नहीं रखती। यद्यपि सब धार्मिक परम्पराश्ची ने श्राहिसा तत्व पर

१, श्राचारांग १-५-३।

२. बाह्यस् वर्ग २६।

१. उत्तराध्ययन २५ ।

न्यूनाधिक भार दिया है पर जैन परम्परा ने उस तन्त्व पर जितना भार दिया है और उसे जितना अपका बनाया है, उतना भार और उतनी व्यापकता अन्य धर्म परम्परा में देखीं नहीं जाती। मनुष्य, पशु-पद्मी कींट-पतंग, और वनस्पति ही नहीं बल्कि पार्थिव बलीय आदि स्क्मातिस्क्षम जन्तुओं तक की हिंसा से आत्मीपम्य की भावना द्वारा निश्चत होने के लिए कहा गया है।

विचार में साम्य दृष्टि की भावना पर जो भार दिया गया है उसी में से अने-कान्त दृष्टि या विभन्धवाद का जन्म हुन्ना है। केवल अपनी दृष्टि या विचार सरगी को ही पूर्ण ब्रन्तिम सत्य मानकर उस पर ब्राग्नह रखना यह साम्य दृष्टि के लिए घातक है। इसलिए कहा गया है कि दूसरों की दृष्टि का भी उतना ही आदर करना जितना अपनी दृष्टि का । यही साम्य दृष्टि अनेकान्तवाद की मूमिका है। इस भूमिका में से ही भाषा प्रधान स्वादाद और विचारप्रधान नववाद का कमशः विकास हन्ना है। यह नहीं है कि अत्यान्य परम्परान्त्रों में अनेकान्त दृष्टि का स्थान हो न हो । मीमांसक श्रीर कपिल दर्शन के उपरांत त्याय दर्शन में भी अनेकान्तवाद का स्थान है। बुद्ध भगवान का विभव्यवाद श्रोर मध्यममार्ग भी अनेकान्त डप्टि के ही फल हैं; फिर भी जैन परम्परा ने जैसे अहिंसा पर अत्विक भार दिया है वैसे ही उसने श्रमेकान्त दृष्टि पर भी अध्यधिक भार दिया है। इसलिए जैन परम्परा में ब्राचार या विचार का कोई भी विपय ऐसा नहीं है जिस पर अनेकान्त दृष्टि लागू न की गई हो या जो अनेकान्त दृष्टि की मर्वादा से बाहर हो। यही कारण है कि अन्यान्य परम्पराओं के विद्वानों ने अनेकांत दृष्टि की मानते हुए भी उस पर स्वतंत्र साहित्य रचा नहीं है, जब कि जैन परम्परा के विद्वानों ने उसके ग्रंगभूत स्वादाद, नयबाद श्रादि के बोधक ग्रौर समर्थक विपुल स्वतंत्र साहित्य का निर्माण किया है।

#### अहिसा-

हिंसा से निवृत्त होना ही ऋहिंसा है। यह विचार तब तक पूरा समक्ष में आ नहीं सकता जब तक यह न बतलाया जाए, कि हिंसा किस की होती है तथा हिंसा कीन व किस कारण से करता है और उसका परिणाम क्या है। इसी प्रश्न को स्पष्ट समकाने की दृष्टि से मुख्यतया चार विद्याएँ जैन परम्परा में फलित हुई हैं—(१) आत्मविद्या (२) कमेंविद्या (३) चरित्रविद्या और (४) लोकविद्या। इसी तरह अनेकांत दृष्टि के द्वारा मुख्यतया श्रुतविद्या और प्रमाण विद्या का निर्माण व पोषण हुआ है। इस प्रकार श्रृहिंसा, अनेकांत और तन्मूलक विद्याय ही जैनवर्म का प्राण है जिस पर आगे संदोप में विचार किया जाता है।

# आत्मविद्या और उत्क्रान्तिवाद्—

प्रत्येक आत्मा चाहे वह पृथ्वीगत, जलगत या वनस्पतिगत हो या कीध्यतंग पशु-पद्मी रूप हो या मानव रूप हो वह सब तात्विक दृष्टि से समान है। यही जैन आत्मविद्या का सार है। समानता के इस सैद्धान्तिक विचार को अमल में लाना— उसे यथासंभव जीवन के व्यवहार के प्रत्येक द्वेत्र में उतारने का अपमत्त भाव से प्रयत्न करना यही अहिंसा है। आत्मविद्या कहती कि यदि जीवन-व्यवहार में साम्य का अनुभव न हो तो आत्मसाम्य का सिद्धान्त कोरा बाद मात्र है। समानता के सिद्धान्त को अमली बनाने के लिए ही आचारांग सूत्र के अध्ययन में कहा गया है कि जैसे तुम अपने दुःल का अनुभव करते हो वैसा ही पर दुःल का अनुभव करो। अर्थात् अन्य के दुःल का आत्मीय दुःल रूप से संवेदन न हो तो अहिंसा सिद्ध होना संभव नहीं।

जैसे आतम समानता के तात्विक विचार में से अहिंसा के आचार का सम-श्रंन किया गया है वैसे हो उसी विचार में से जैन परम्परा में यह भी आध्यात्मिक मंतव्य पतित हुआ है कि जीवगत शारीरिक, मानसिक आदि वैयम्य कितना ही क्यों न हो पर आगंतुक है—कर्ममूलक है, यास्तविक नहीं है। अत्यय जुद्र से जुद्र अवस्था में पड़ा हुआ जीव भी कभी मानवकोटि में आ सकता है और मानव-कोटिगत जीव भी जुद्रतम वनस्पति अवस्था में जा सकता है, इतना ही नहीं बिक वनस्पति जीव विकास के द्वारा मनुष्य की तरह कभी सर्वथा वंधनमुक्त हो सकता है। किंच-नीच गति या योनि का एवं सर्वथा मुक्ति का आधार एक मात्र कमें है। जैसा कर्म, जैसा संस्कार या जैसी वासना वैसी ही आत्मा की अवस्था, पर तात्विक रूप से सब आत्माओं का स्वरूप सर्वथा एक सा है जो नैष्कर्म्य अवस्था में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यही आत्मसाम्यमूलक उत्कान्तिवाद है।

सांख्य, योग, बौद आदि द्वैतवादी अहिंसा समर्थंक परम्पराश्चों का श्रीर श्रीर वातों में जैन परम्परा के साथ जो कुछ मतमेद हो पर अहिंसाप्रधान श्राचार तथा उत्कान्तिवाद के विषय में सब का पूर्ण पेकमत्य है। श्रात्माद्वैतवादी श्रीपनिषद परम्परा श्रहिंसा का समर्थन समानता के सिद्धान्त पर नहीं पर श्रद्वैत के सिद्धान्त पर करती है। वह कहती है कि तत्व रूप से जैसे तुम वैसे ही श्रन्य समी जीव शुद्ध बद्ध-एक बद्धारूप हैं। जो जीवों का पारस्परिक मेद देखा जाता है वह वास्तवित न होकर श्रविद्यामुलक है। इसलिए श्रन्य जीवों को श्रपने से श्रमिश्न ही समझना चाहिए श्रीर श्रन्य के दुःख को श्रपना दुःख समझ कर हिंसा से निवृत्त होना चाहिए।

द्वेतवादी जैन खादि परम्पराख्रों के ख्रीर ख्रद्वेतवादी परम्परा के बीच खंतर केवल इतना ही है कि पहली परंपराएँ प्रत्येक जीवात्मा का वास्तविक मेद मान कर भी उन सब में तात्विक रूप से समानता स्वीकार करके श्रहिंसा का उद्बोधन करती हैं, जब कि अद्वेत परम्परा जीवात्माओं के पारस्परिक मेद को ही मिथ्या मानकर उनमें तात्विक रूप से पूर्ण अमेद मानकर उसके आधार पर ऋहिंसा का उद्बोधन करती हैं। अद्वैत परम्परा के अनुसार मिन्न-भिन्न योनि और मिन्न-मिन्न गतियाले जीवों में दिलाई देनेवाले मेद का मूल अभिष्ठान एक शुद्ध अखंड बद्धा हैं, जब कि जैन जैसी द्वैतवादी परम्परात्रों के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा तन्त्र रूप से स्वतंत्र और शुद्ध ब्रह्म है। एक परम्परा के अनुसार असंड एक वहा में से नानाजीय की सुष्टि हुई है जब कि दूसरी परम्पराश्चों के श्रनुसार जुदे-बुदे स्वतंत्र और समान अनेक शुद्ध ब्रह्म ही अनेक जीव है। द्वैतमूलक समानता के सिदान्त में से ही अद्वेतमूलक ऐक्य का सिदान्त क्रमशः विकसित हुआ जान पड़ता है परन्तु श्रहिंसा का श्राचार श्रीर श्राध्यात्मिक उत्क्रान्तियाद श्रद्धेतवाद में भी दैतवाद के विचार के अनुसार ही घटाया गया है। वाद कोई भी हो पर अहिंसा की दृष्टि से महत्त्व की बात एक ही है कि अन्य जीवों के साथ समानता या अमेर का वास्तविक संवेदन होना ही अहिंसा की भावना का उद्गम है।

# कर्मविद्या और वंध-मोच्च-

जब तत्वतः सब जीवात्मा समान हैं तो फिर उनमें परस्पर वैषम्य क्यों, तथा एक ही जीवात्मा में काल मेद से वैषम्य क्यों! इस प्रश्न के उत्तर में से ही कर्म-विद्या का जन्म हुआ है। जैसा कर्म वैसी अवस्था यह मान्यता वैषम्य का स्पष्टी-करण तो कर देती है, पर साथ ही साथ यह भी कहती है कि अच्छा या द्वरा कर्म करने एवं न करने में जीव ही स्वतंत्र है, जैसा वह चाहे वैसा सत् या असत् पुरुषार्थ कर सकता है और वही अपने वर्तमान और भावी का निर्माता है। कर्म-वाद कहता है कि वर्तमान का निर्माण भूत के आधार पर और भविष्य का निर्माण वर्तमान के आधार पर होता है। तीनों काल की पारस्परिक संगति कर्म-वाद पर ही अवलंबित है। यही पुनर्जन्म के विचार का आधार है।

वस्तुतः अज्ञान और राग-द्रेप ही कर्म है। अपने पराये की वास्तविक प्रतीति न होना अज्ञान या जैन परम्परा के अनुसार दर्शन मोह है। इसी को सांख्य, बौद्ध आदि अन्य परम्पराओं में अविद्या कहा है। अज्ञान-जनित इच्टानिष्ट की कल्पनाओं के कारण जो-जो इत्तियाँ, या को-जो विकार पैदा होते हैं वहीं संद्येप में राग-द्वेष कहे गए हैं। यद्यपि राग-द्वेष ही हिंसा के प्रेरक हैं पर वस्तुतः सब की

जड़ अज्ञान-दर्शन मोह या अविद्या ही है, इसलिए हिंसा की असली जड़ अज्ञान ही है। इस विषय में आत्मवादी सब परपराएँ एकमत हैं।

कपर जो कमें का स्वरूप बतलाया है वह जैन परिमापा में भाव कमें है और वह ब्रात्मगत संस्कार विशेष है। यह भावकमें ब्रात्मा के इदिगर्द सदा वर्तमान ग्रेसे सहमातिस्हम भौतिक परमासुख्यों को ब्राकुष्ट करता है ख्रीर उसे विशिष्ट रूप श्राप्ति करता है। विशिष्ट रूप मात यह भौतिक परमासु पुंज ही द्रव्यकर्म या कामंगा शारीर कहलाता है जो जन्मान्तर में जीव के साथ जाता है श्रीर स्वृत शरीर के निर्माण की भृमिका बनता है । अपर-अपर से देखने पर मालूम होता है कि द्रव्यकर्म का विचार जैन परंपरा की कर्मविया में है, पर अन्य परंपरा की कर्मविद्या में वह नहीं है, परन्तु स्हमता से देखनेवाला जान सकता है कि वस्तुतः ऐमा नहीं है। सॉंख्य-पोग, वेदान्त ब्रादि परंपराब्रों में जन्मकन्मान्तर-गामी सूहम या लिंग शरीर का वर्शन है । यह शरीर अन्तःकरण, अभिमान मन अपदि प्राकृत या माथिक तत्त्वों का बना हुन्ना माना गया है जो वास्तव में बैन वरंपरासंतत भौतिक कार्मण शरीर के डो स्थान में है । सहन या कार्मण शरीर की मुख कल्पना एक ही है। अन्तर है तो उसके वर्धन प्रकार में और न्युनाधिक विस्तार में एवं वर्गोंकरण में जो हजारी वर्ण से जुदा-जुदा विचार-चितन करने बाली परंपराद्यों में होना स्वामाविक है । इस तरह इस देखते हैं तो आतमवादी सब परंपरात्रों में पुनर्जन्म के कारण रूप से कर्मतन्त्र का स्वीकार है और जन्म-जन्मान्तरगामो भौतिक शरीररूप द्रव्यकर्म का भी स्वीकार है । न्याय वैशेषिक परंपरा जिसमें ऐसे सुक्ष्म शरीर का कोई लास स्वीकार नहीं है उसने भी जन्मजन्मान्तरगामी अगुरूप मन को स्वीकार करके द्रव्य कमें के विचार की ऋपनाया है।

पुनर्जन्म और कर्ग की मान्यता के बाद जब मोल्ल की कल्पना भी तत्वितन
में स्थिर हुई तब से अभी तक की अध-मोल्लवादी भारतीय तत्वितिकों की आस्मस्वरूप-विषयक मान्यताएँ कैसी कैसी हैं और उनमें विकासकम की दृष्टि से जैन
मन्तव्य के स्थरूप का क्या स्थान है इसे समझने के लिए सद्योग में पेक्स ज्वादी
मुख्य-मुख्य सभी परंपराओं के मन्तव्यों को नीचे दिया जाता है। (१) जैन
परंपरा के अनुसार आत्मा प्रत्येक शरीर में बुदा-बुदा है। यह त्वयं अभागुम
कमें का कर्ता और कर्म के फल-मुख-दुःख आदि का मोक्ता है। वह जन्मान्तर
के समय स्थानान्तर की जाता है और स्थूल देह के अनुसार संकोच विकास
धारण करता है। वही मुक्ति पाता है और मुक्तिकाल में सांसारिक मुख-दुःख
बान-अज्ञान आदि अमागुम कर्म आदि भावों से सर्वया सूट जाता है।

(२) सांख्य योग परंतरा के अनुसार आत्मा भिन्न-भिन्न है पर वह कुटस्य एवं व्यापक होने से न कमें का कर्ता भोक्ता, जन्मान्तरगामी, गतिशील है श्रीर न नो मुक्तिगामी ही है। उस परंपरा के अनुसार तो प्राकृत बुद्धि या अन्तः करगा डी कर्म का कर्ती भोक्ता जन्मान्तरग्रामी संबोच विस्तारशील ज्ञान-ग्रज्ञान आदि भावों का ब्राक्षय और मिक काल में उन भावों से रहित है । सांस्व योग परंपरा अन्तःकरण के बंधमील की ही उपचार से पुरुष के मान लेती है। (३) न्यायवेशीपिक परंपरा के अनुसार आत्मा अनेक हैं, वह सांख्य योग की तरह कुटस्थ श्रीर व्यापक माना गया है फिर भी बह जैन परंपरा की तरह वास्तविक रूप से कत्तां, मानता, वह श्रीर मुक्त भी माना गया है। (४) श्रद्धेत-वादी वेदान्त के अनुसार आत्मा वास्तव में नाना नहीं पर एक ही है। वह सांख्य योग की तरह कृदस्य और स्पापक है अतएव न तो वास्तव में वद है और न मुक्त । उसमें अन्तःकरण का वधमोन्न हो उपचार से माना गया है । (४) बीन्समत के अनुसार आत्मा या चित्त नाना है; वही कतों, मोक्ता, बंध और निवांग का आश्रय है। वह न तो कुटस्थ है, न स्थापक, यह केवल ज्ञानस्राग्यरंपरा रूप है जो हृदय इन्द्रिय बैसे अनेक केन्द्रों में एक साथ या कमराः निमित्तानसार उत्तरन व नष्ट होता रहता है।

कार के संज्ञित वर्णन से यह राष्ट्रतया सृचित होता है कि बीन परंपरा समत आत्मस्वरूप बंबमोज्ञ के तत्त्वचितकों की कल्पना का अनुभवमूलक पुराना रूप है। सांख्यपोग संमत आत्मस्वरूप उन तत्त्वचितकों की कल्पना की दूसरी सृमिका है। खद्रैतवाद संमत आत्मस्वरूप सांख्यपोग की यहुत्वविषयक कल्पना का एक-स्वरूप में परिमार्जनमात्र है, जब कि त्यायवैशेषिक संमत आत्मस्वरूप जीन और सांख्यपोग की कल्पना का मिश्रणमात्र है। बीद संमत आत्मस्वरूप जीन कल्पना का ही तर्कशोषित रूप है।

#### एकत्वरूप चारित्रविद्या-

श्रात्मा और कमें के स्वरूप को जानने के बाद ही यह जाना जा सकता है कि
श्राप्पात्मिक उत्कान्त म चारित्र का क्या स्थान है। मोद्युत्व्यितकों के श्रमुसार
चारित्र का उद्देश्य श्रात्मा को कमें से मुक्त करना ही है। चारित्र के द्वारा कमें से
मुक्ति मान लेने पर भी यह प्रश्न रहता ही है कि स्वमाव से शुद्ध ऐसे आतमा के
साथ पहले पहल कमें का संबंध कब श्रीर क्यों हुआ या ऐसा संबंध किसने किया ?
इसी तरह यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वमाव से शुद्ध ऐसे आत्मतत्व के
साथ यदि किसी न किसी तरह से कमें का संबंध हुआ माना जाए तो चारित्र

के द्वारा मुक्ति सिद्ध होने के बाद भी फिर कर्म संबंध क्यों नहीं होगा ? इन दो प्रश्नों का उत्तर आध्यात्मिक सभी चितकों ने सागमग एक सा ही दिया है । सांख्यमोग हो या वेदान्त, न्यायवेदोषिक हो या बौद्ध इन सभी दर्शनों की तरह जैन दर्शन का भी यही मंतव्य है कि कर्म और आत्मा का संबंध अनादि है क्योंकि उस संबंध का आदिख्या सर्वथा अनसीमा के बाहर है। सभी ने यह माना है कि आत्मा के साथ कर्म-अविद्या या माथा का संबंध प्रवाह रूप से अनादि है फिर भी व्यक्ति रूप से वह संबंध सादि है क्योंकि हम सक्का ऐसा अनुभव है कि अज्ञान और राग-द्रेध से ही कर्मवासना की उत्पत्ति जीवन में होती रहती है। सर्वथा कर्म अद्व जाने पर जो आत्मा का पूर्व शुद्ध रूप प्रकट होता है उसमें पुनः कर्म या वासना उत्पन्त क्यों नहीं होती इसका खुतासा तर्कवादी आध्यात्मिक चितकों ने यो किया है कि आत्मा स्वमावतः शुद्धि-पद्मपती है। शुद्धि के द्वारा चेतना आदि स्वामा-विक गुर्यों का पूर्य विकास होने के बाद अज्ञान या राग-देध जैसे दोप जड़ से ही उच्छिन्त हो जाते हैं अर्थात् वे प्रयत्नपूर्वक शुद्धि को प्राप्त ऐसे आत्मतस्व में अपना स्थान पाने के लिए सर्वथा निर्वल हो जाते हैं।

चारित्र का कार्य जीवनगत वैषम्य के कारणों को दूर करना है, जो जैन परि-भाषा में 'संवर' कहलाता है। वैषम्य के मूल कारण अज्ञान का निवारण आल्मा की सम्यक् प्रतीति से होता है और राग-द्रेष जैसे क्लेशों का निवारण माध्यस्य की सिद्धि से। इसलिए आन्तर चारित्र में दो ही बार्वे आती हैं। (१) आल्म-ज्ञान-विवेक-ख्याति (२) माध्यस्य या राग-द्रेष आदि क्लेशों का जय। ध्यान, अत, निवम, तप, आदि जो-जो उपाय आन्तर चारित्र के पोषक होते हैं वे ही बाह्य चारित्र रूप से साधक के लिए उपादेय माने गए हैं।

आप्यात्मिक जीवन की उत्कान्ति आन्तर चारित्र के विकासकम पर अवलंबित है। इस विकासकम का गुर्गस्थान रूप से जैन परम्परा में अत्वंत विशद और विस्तृत वर्गान है। आध्यात्मिक उत्कान्ति कम के जिजामुक्तों के लिए योगशास्त्र-प्रसिद्ध मधुमती आदि भूमिकाओं का, बौदशास्त्रप्रसिद्ध सेतापन्न आदि भूमिकाओं का, योगवासिष्ठप्रसिद्ध खन्नान और ज्ञानम्मिकाओं का, आजीवक-परंपराप्रसिद्ध मद्दम्मि आदि भूमिकाओं का और जैन परंपरा प्रसिद्ध गुर्गस्थानों का तथा योग दृष्टियों का त्रलनात्मक खच्चयन बहुत रसप्रद एवं उपयोगी है, जिसका वर्णन वहाँ संभव नहीं। जिल्लामु अन्यत्र प्रसिद्ध ' लेखों से जान सकता है।

१. "मारतीय दर्शनोमां ख्राध्यात्मिक विकासकम-पुरातस्व १.पृ० १४६।

मैं यहाँ उन चौदह गुण्स्थानों का वर्णन न करके संदोप में तीन भूमिकाओं का ही परिचय दिये देता हूँ, जिनमें गुण्स्थानों का समावेश हो जाता है। पहली भूमिका है बहिरात्म, जिसमें आत्मशान या विवेकस्थाति का उदय हो नहीं होता। दूसरी भूमिका अन्तरात्म है, जिसमें आत्मशान का उदय तो होता है पर राग-देख आदि क्लेश मंद होकर भी अपना प्रभाव दिखलाते रहते हैं। तीसरी भूमिका है परमात्मा। इसमें राग-देख का पूर्ण उच्छेद होकर बीतरागल्य प्रकट होता है।

लोकविद्या-

लोकविद्या में लोक के त्यस्प का वर्णन है। जीव-चेतन और अजीव-अचेतन या जड़ इन दो तत्वों का सहचार ही लोक है। चेतन-अचेतन दोनों तत्व न तो किसी के द्वारा कभी पैटा हुए हैं और न कभी नाश पाते हैं फिर भी स्वभाव से परिखामान्तर पाते रहते हैं। संसार काल में चेतन के ऊपर अधिक प्रभाव डालनेवाला द्वव्य एक मात्र जड़-परमागुपुंज पुद्गल है, जो नानास्त्य से चेतन के संबंध में आता है और उसकी शक्तियों को मयादित भी करता है। चेतन तत्व की साइजिक और मीलिक शक्तियों ऐसी हैं जो पोम्य दिशा पाकर कभी न कभी उन जड़ द्रव्यों के प्रभाव से उसे मुक्त भी कर देती हैं। जड़ और चेतन के पारस्परिक प्रभाव का चेत्र ही लोक है और उस प्रभाव से छुटकारा पाना ही लोकान्त है। जैन परंपरा की लोकचेत्र विपयक कल्पना सांख्य-योग, पुराख़ और बीद आदि परंपराओं की कल्पना से अनेक अंशों में मिलती जुलती है।

कैन परंपरा न्यायवैशोषिक की तरह परमासुनादी है, सांख्यवांग की तरह प्रकृतिनादी नहीं है तथापि जैन परंपरा सम्मत परमासु का स्वरूप सांख्य-परंपरा सम्मत प्रकृति के स्वरूप के साथ जैसा मिलता है वैसा न्यायवैशोषिकसम्मत परमासु स्वरूप के साथ नहीं मिलता, क्योंकि जैन सम्मत परमासु सांख्यसम्मत प्रकृति को तरह परिसामी है, न्यायवैशोषिक सम्मत परमासु की तरह क्ट्रस्थ नहीं है। इसीलिए जैसे एक ही सांख्यसमत प्रकृति पृथ्वी, जल, तेज, बायु ब्रादि अनेक मीतिक स्वाय्यों का उपादान बनती है वैसे ही जैन सम्मत एक ही परमासु पृथ्वी, जल, तेज ब्रादि नानाहए में परिसाद होता है। जैन परंपरा न्यायवैशोषिक की तरह यह नहीं मानती कि पार्थिव, जलीय ब्रादि मीतिक परमासु मूल में ही सदा मिल जातीय हैं। इसके सिवाय ब्रोर मी एक ब्रन्तर ध्यान देने योग्य है। वह यह कि जैनसम्मत परमासु वैशोषिक सम्मत परमासु की ब्रोपेका इतना अधिक सुरूप है कि ब्रन्त में वह सांख्यसम्मत प्रकृति जैसा ही ब्रुव्यक्त बन जाता है। जैन

परंपरा का अनंत परमासुवाद प्राचीन सोख्यसम्मत पुरुषबहुत्वानुरूप प्रकृति-बहुत्ववाद से सूर नहीं है।

#### जैतमत और ईश्वर

जैन परंपरा संख्ययोग मीमांतक आदि परंपराओं की तरह लोक की प्रवाह रूप से अनादि और अनंत ही मानती है। वह पौराणिक या वैशेषिक मत को तरह उसका स्थितंहार नहीं मानती। अतएव जैन परंपरा में कर्ता संहतां रूप से इंश्वर जैसी स्वतंत्र व्यक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। जैन सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव में इंश्वर माव है जो मुक्ति के समय प्रकट होता है। जिसका इंश्वर माव प्रकट हुआ है वही साधारण लोगों के लिए उपास्य बनता है। योग-शास्त्रसंमत इंश्वर भी मात्र उपास्य है, कर्ता संहतां नहीं, पर जैन और योगशास्त्र कर्मा अन्तर है। वह यह कि योगशास्त्र समत इंश्वर सदा मुक्त होने के कारण अन्य पुरुषों से मिन्न कोटि का है; जब कि जैनशास्त्र संमत इंश्वर सपा मही है। जैनशास्त्र कहता है कि प्रयत्न साध्य होने के कारण इर कोई योग्य साधक इंश्वरत्व लाम करता है और सभी मुक्त समान माव से ईश्वर रूप से उपास्य हैं।

# श्रुतविद्या और प्रमाणविद्या-

पुराने और अपने समय तक में जात ऐसे अन्य विचारकों के विचारों का तथा स्वानुभवमूलक अपने विचारों का सत्यलक्षी संग्रह ही अतिवद्या है। अतिवद्या का स्थेय यह है कि सत्यस्पर्शी किसी भी विचार या विचारसरणी की अवगणना या उपेद्या न हो। इसी कारण से जैन परंपरा की अतिविद्या नव-नव विद्याओं के विकास के साथ विकसित होती रही है। यही कारण है कि अतिवद्या में संग्रहनयरूप से जहाँ प्रथम सांस्थ्यसम्भत सदद्वैत लिया गया वहीं ब्रह्मा-द्वैत के विचार विकास के बाद संग्रहनय रूप से ब्रह्माद्वैत विचार ने भी स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह जहाँ ऋजुसूत्र नयरूप से प्राचीन बौद्य च्याकिकार संग्रहीत हुआ है वहीं आगों के महायानी विकास के बाद ऋजुसूत्र नयरूप से

पड्दर्शनसमुख्यय गुण्यत्नदीका-पु०-६६ — "मौतिकसांख्या हि श्रात्मान-मात्मानं प्रति पृथक् प्रधानं वदन्ति । उत्तरे तु सांख्याः सर्वात्मस्विप एकं नित्यं प्रधानमिति प्रपन्नाः ।"

वैभाषिक, सौता त्तिक, विशानवाद और शूत्यवाद इन चारो प्रसिद्ध बौद्ध शास्ताओं का संग्रह हुआ है।

श्रनेकान्त दृष्टि का कार्यप्रदेश इतना श्रिषक व्यापक है कि इसमें मानव-जीवन की हितावह ऐसी सभी लौकिक लोकोत्तर विद्याएँ श्रपना-श्रपना योग्य स्थान प्राप्त कर लेती हैं। यही कारण है कि जैन श्रुतविद्या में लोकोत्तर विद्याओं के अलावा लौकिक विद्याओं ने भी स्थान प्राप्त किया है।

प्रमाणविद्या में प्रत्यच्च, अनुमिति आदि जान के सब प्रकारों का, उनके साधनों का तथा उनके बलाबल का विस्तृत विवरण आता है। इसमें भी अने-कान्त दृष्टि का ऐसा उपयोग किया गया है कि जिससे किसी भी तन्त्रचितक के यथार्थ विचार की अवगणाना या उपेचा नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान और उसके साधन से संबंध रखनेवाले सभी ज्ञान विचारों का यथावत् विनियोग किया गया है।

यहाँ तक का वर्णन जैन परंपरा के प्राचानत ऋहिंसा और अनेकान्त से संबंध रखता है। जैसे शरीर के बिना प्राण् की स्थिति असंभव है वैसे ही धर्मशरीर के सिवाय धर्म प्राण् की स्थिति असंभव है। जैन परंपरा का धर्मशरीर भी संधर्म रचना, साहित्य, तीर्थ, मिन्दर आदि धर्मस्थान, शिल्पस्थापत्य, उपासनाविधि, अंथसंग्राहक मांडार आदि अनेक रूप से विद्यमान है। यद्यपि भारतीय संस्कृति की विरासत के अविकल अध्ययन की दृष्टि से जैनधर्म के ऊपर स्चित अंगों का तात्विक एवं ऐतिहासिक वर्णन आवश्यक एवं रसप्रद भी है तथापि यह प्रस्तुत निवंध की मर्यादा के बाहर है। अत्रप्य जिज्ञासुओं को अन्य साधनों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को तृत करना चाहिए।

-----

ई० १६४६ ]

# जैन-संस्कृति का हृदय

# संस्कृति का स्रोत-

संस्कृति का स्रोत नदी के ऐसे प्रवाह के समान है जो अपने प्रभवस्थान से अन्त तक अपनेक दूसरे छोटे मोटे जल-स्रोतों से मिश्रित, परिवर्धित और परिवर्तित होकर अनेक दूसरे मिश्रगों से मी अकत होता रहता है और उद्गम-स्थान में पाए जानेवाले रूप, स्पर्श, गन्य तथा स्वाद आदि में कुछ-न-कुछ परिवर्तन भी प्राप्त करता रहता है। जैन कहलाने वाली संस्कृति भी उस संस्कृति-सामान्य के नियम का अपवाद नहीं है। जिस संस्कृति को आज हम जैन-संस्कृति के नाम से पहचानते हैं उसके सर्वप्रथम, आविमांवक कीन थे और उनसे यह पहिले-पहल किस स्वरूप में उद्गत हुई इसका पूरा-पूरा सही वर्णन करना हतिहास की सीमा के बाहर है। पिर भी उस पुरातन प्रवाह का जो और जैसा खोत हमारे सामने है तथा वह जिन आवारों के पट पर बहता चला आया है, उस स्रोत तथा उन साबनों के ऊपर विचार करते हुए हम जैन-संस्कृति का हृदय थोड़ा-बहुत पहिचान पाते हैं।

# जैन-संस्कृति के दो रूप-

तैन संस्कृति के भी, दूसरी संस्कृतियों की तरह, दो रूप हैं। एक बाह्य और दूसरा आन्तर। बाह्य रूप वह है जिसे उस संस्कृति के अलावा दूसरे लोग भी आंख, कान आदि बाह्य इन्द्रियों से जान सकते हैं। पर संस्कृति का आन्तर स्वरूप ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी भी संस्कृति के आन्तर स्वरूप का साझात् आकृतन तो सिर्फ उसी को होता है जो उसे अपने जीवन में तन्मय कर ले। दूसरे लोग उसे जानना चाहें तो साझात् दर्शन कर नहीं सकते। पर उस आन्तर संस्कृतिमय जीवन वितानेवाले पुरूप या पुरुषों के जीवन व्यवहारों से तथा आस्पास के बातावरण पर पड़नेवाले उनके असरों से वे किसी भी आन्तर संस्कृति का अन्तरवाला लगा सकते हैं। यहां सुन्मे सुरूपतथा जैन-संस्कृति के उस आन्तर रूप का या हृदय का ही परिचय देना है, जो बहुधा अन्यासजनित कल्पना तथा अमुमान पर ही निर्मर है।

# जैन-संस्कृति का बाह्य स्वरूप—

जैन सस्कृति के बाहरी स्वरूप में, अन्य संस्कृतियों के बाहरी स्वरूप की तरह अनेक वस्तुओं का समावेश होता है। शास्त्र, उसकी भाषा, मन्दिर, उसका स्थापत्य, मूर्ति-विधान, उपासना के प्रकार, उसमें काम ब्रानेवाले उपकरण तथा द्रव्य, समाज के खानपान के नियम, उत्सव, त्यौहार ब्रादि अनेक विषयों का जैन समाज के साथ एक निराला संक्रय है और प्रत्येक विषय स्त्रपना खास इति-हास भी रखता है। ये सभी वार्ते बाह्यसंस्कृति की श्लांग हैं पर यह कोई नियम नहीं है कि जहाँ-नहाँ और जब ये तथा ऐसे दूसरे अंग मौजूद हो वहाँ और तब उसका हृदय भी अवश्य होना ही चाहिए। बाह्य अगी के होते हुए भी कभी हृदय नहीं रहता और बाह्य श्रंगों के अभाव में भी संस्कृति का हृदय संभव है। इस दृष्टि को सामने रखकर विचार करनेवाला कोई भी व्यक्ति मलीमांति समक सकेगा कि जैन-संस्कृति का हृदय, जिसका वर्णन में यहाँ करने जा रहा हूं वह केवल जैन समाजवात और जैन कहलाने वाले व्यक्तियों में ही संमव है ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य लोग जिन्हें जैन समभते हैं, या जो अपने को जैन कहते हैं, उनमें अगर आन्तरिक योग्यता न हो तो वह हृदय संभव नहीं और जैन नहीं कहलाने वाले व्यक्तियों में भी अगर वास्तविक योग्यता हो तो वह हृदय संमव है। इस तरह जब संस्कृति का बाह्य रूप समाज तक ही सीमित होने के कारण अन्य समाज में सुलम नहीं होता तब संस्कृति का हृदय उस समाज के अनुयायियों की तरह इतर समाज के अनुयायियों में भी संभव होता है। सच तो यह है कि संस्कृति का हृदय या उसकी आत्मा इतनी व्यापक और स्वतन्त्र होती है कि उसे देश, काल, जात-पांत, भाषा ग्रीर रीति-रस्म ग्रादि न तो सीमित कर सकते हैं और न अपने साय बांध सकते हैं।

# जैन-संस्कृति का हृदय-निवर्त्तक धर्म-

श्रव प्रश्न यह है कि जैन-संस्कृति का हृदय क्या चीज है ? इसका संचित्र जवाब तो यही है कि निवर्त्तक थर्म जैन संस्कृति की श्रात्मा है । जो धर्म निवृत्ति कराने वाला अर्थात् पुनर्जन्म के चक्र का नाश कराने वाला हो या उस निवृत्ति के साधन रूप से जिस धर्म का आविर्माव, विकास और प्रचार हुआ हो वह निवर्त्तक धर्म कहलाता है । इसका श्रसली अर्थ समस्त्रने के लिए हमें प्राचीन किन्तु समकालीन इतर धर्म-स्वरूपों के बारे में थोड़ा सा विचार करना होगा। धर्मों का बर्गीकरण-

इस समय जितने भी धर्म दुनियां में जीवित हैं या जिनका थोड़ा-बहुत इतिहास मिलता है, उन सब के आन्तरिक स्वरूप का ख्रगर वर्गीकरण किया जाय सो वह मुख्यतया तीन भागों में विभाजित होता है।

- १-पहला वह है, जो मीजूदा जन्म का ही विचार करता है।
- २-- दूसरा वह है जो मौजूदा जन्म के अलावा जन्मान्तर का भी विचार करता है।
- स—तीसर वह है जो जन्म-जन्मान्तर के उपरान्त उसके नाश का या उच्छेद
   का भी विचार करता है।

#### अनात्मवाद—

आज की तरह बहुत पुराने समय में भी ऐसे विचारक लोग ये जो वर्तमान वीवन में प्राप्त होनेवाले सुख से उस पार किसी अन्य सुख की कल्पना से न तो ब्रेरित होते ये और न उसके साधनों की खोज में समय विदाना ठीक समऋते थे। उनका व्येय वर्तमान जीवन का मुख-भोग ही था। और वे इसी व्येय की पूर्ति के लिए सब साधन जुटाते थे। वे समकते थे कि इम जो कुछ है वह इसी जन्म तक हैं और मृत्यु के बाद हम फिर जन्म ले नहीं सकते । बहुत हुआ तो हमारे पुनर्वन्म का अर्थ हमारी सन्तित का चालू रहना है। अतएव हम जो अच्छा करेंगे उसका पता इस जन्म के बाद भोगने के वास्ते हमें उत्पन्न होना नहीं है। हमारे किये का पत्न हमारों सत्तान या हमारा समाज मोग सकता है। इसे पुनर्जन्म कहना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा विचार करनेवाले वर्ग को हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में भी ख्रनात्मवादी या नास्तिक कहा गया है। वही वर्ग कभी आगे जाकर चार्वांक कहलाने लगा । इस वर्ग की हथ्दि में साध्य-प्रकपार्थ एक मात्र काम अर्थात् मुख-मोग ही है । उसके साधन रूप से वह वर्ग धर्म की कल्पना नहीं करता या धर्म नाम से तरह-तरह के विधि-विधानी पर विचार नहीं करता । श्रतएव इस वर्ग को एक मात्र काम-एकपार्थी या वहत हुआ तो काम और श्चर्य उभयपुरुपायां कह सकते हैं। WHEN THE REAL PROPERTY.

#### प्रवर्तक-वर्म-

दूसरा विचारक वर्ग शारीरिक जीवनगत मुख को साध्य तो मानता है पर वह मानता है कि जैसा मीजूदा जन्म में मुख सम्भव है वैसे ही प्रास्ती मर कर फिर पुनर्जन्म प्रहस्त करता है और इस तरह जन्मजन्मान्तर में शारीरिक-मानसिक मुखी

के प्रकर्ष-अपकर्ष को श्रांखला चल रही है। जैसे इस जन्म में बैसे ही जन्मान्तर में भी इसें मुखी होना हो, या अधिक मुख पाना हो, तो इसके वास्ते हमें धर्मां-तुष्टान भी करना होगा । अर्थोपार्शन आदि साधन वर्तमान जन्म में उपकारक भले ही हो पर जन्मान्तर के उच्च ब्रीर उच्चतर मुख के लिए हमें धर्मानुष्ठान श्चवस्य करना होगा । ऐसी विचार-सर**णी वाले लोग तरह-तरह के धमां**नुष्ठान करते ये और उसके द्वारा परलोक तथा लोकान्तर के उच्च मुख पाने की अदा भी रखते थे। यह वर्ग आत्मवादी और पुनर्जन्मवादी तो है ही पर उसकी कल्पना जन्म-जन्मान्तर में त्राविकाविक सुख पाने की तथा माप्त सुल की अधिक से-श्राविक समय तक स्थिर रखने की होने से उसके धर्मानुष्ठानों को प्रवर्तक धर्म कहा गया है। पनर्तक धर्म का संदोप में सार यह है कि जो और वैसी समाज व्यवस्था हो उसे इस तरह नियम और कर्तव्य-बद बनाना कि जिससे समाज का प्रत्येक सम्य अपनी-श्रपनी स्थिति और कज्ञा में मुख लाम करे और साथ ही ऐसे जन्मान्तर को तैयारी करे कि जिससे दूसरे जन्म में भी वह वर्तमान जन्म की अपैद्धा अधिक श्रीर स्थावी मुख पा सके। प्रवर्तक-धर्म का उद्देश्य समाज व्यवस्था के साथ-साथ जन्मान्तर का सुधार करना है, न कि जन्मान्तर का उच्छेद । प्रवर्तक धर्म के अनु-सार काम, अर्थ और धर्म, तीन पुरुषार्थ है। उसमें मोच नामक चौथे पुरुषार्थ की कोई कल्पना नहीं है। पाचीन ईरानी आर्य जो अवस्ता को धर्मप्रन्य मानते थे और प्राचीन वैदिक आर्य जो मन्त्र और ब्राह्मसूरूप वेद भाग को ही मानते थे, वे सब उक्त पवर्तक धर्म के अनुवायी हैं। आगे जाकर वैदिक दर्शनों में जो मीमीसा-दर्शन नाम से कर्मकाएडी दर्शन प्रसिद्ध हुन्ना वह प्रवर्तक धर्म का जीवित रूप है।

#### निवर्तक धर्म-

निवर्तक धर्म ऊपर सुचित प्रवर्तक धर्म का विलक्क विरोधी है। जो विचारक इस लोक के उपरान्त लोकान्तर और जन्मान्तर मानने के साथ-साथ उस जन्मचक को धारण करनेवाली आत्मा को प्रवर्तक धर्म-वादियों की तरह तो मानते ही थे; पर साथ ही वे जन्मान्तर में प्राप्य उच्च, उच्चतर और चिरस्थायों मुख से सन्तुष्ट न थे। उनकी दृष्टि यह थी कि इस जन्म या जन्मान्तर में कितना ही ऊँचा मुख क्यों न मिले, वह कितने ही दीर्घ काल तक क्यों न स्थिर रहे पर अगर वह मुख कभी न कभी नाश पानेवाला है तो फिर वह उच्च और चिरस्थायी मुख मी अंत में निकृष्ट मुख की कोटि का होने से उपादेय हो नहीं सकता। वे लोग ऐसे किसी मुख की खोज में थे जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी नष्ट न हो। इस खोज की

सफ ने उन्हें मोद्ध पुरुषार्थ मानने के लिए बाधित किया । वे मानने लगे कि एक ऐसी भी श्रातमा की स्थिति संभव है जिसे पाने के बाद फिर कभी जन्म-जन्मान्तर या देह-धारण करना नहीं पडता । वे श्रात्मा को उस स्थित की मोख या जन्म-निवृत्ति कहते थे । प्रवर्तक धर्मानयायी जिन उच्च और उच्चतर धार्मिक अनुष्ठानी से इस लोक तथा परलोक के उत्क्रष्ट सखों के लिए प्रयत्न करते थे उन धार्मिक अनुष्ठानों को निवर्तक-धर्मानुयायी अपने साध्य मोस्न या निवृत्ति के लिए न केवल अपर्याप्त ही समस्ति बल्कि वे उन्हें मोल पाने में वाधक समसकर उन सब धार्मिक अनुष्ठानों को आत्यन्तिक हेय बतलाते ये । उद्देश्य और दृष्टि में पूर्व-पश्चिम जितना अन्तर होने से प्रवर्तक-धर्मान्यायियों के लिए जो अपादेय वही निवर्तक धर्मानुयायियों के लिए हेव बन गया । यदापि मोच्च के लिए प्रवर्तक वर्म बाधक माना गया पर साथ ही मोत्तवादियों को ऋपने साध्य मोत्त-पुरुपार्थ के उपाय रूप से किसी सुनिश्चित मार्ग की खोज करना भी ऋनिवार्य रूप से प्राप्त था । इस खोज को सुक्त ने उन्हें एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा उपाय सकाया जो किसी बाहरी साधन पर निर्भर न था। वह एक मात्र साधक की ग्रापनी विचार-श्रदि और वर्तन शरि पर अवलंबित था। वहीं विचार और वर्तन की आपन्तिक शब्दि का मार्ग निवर्तक धर्म के नाम से या मोद्य-मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हम भारतीय संस्कृति के विचित्र और विविधि ताने-वाने की जांच करते हैं तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीय आत्मवादी दर्शनों में कर्मकास्डी मीमांसक के ऋलावा सभी निवर्तक धर्मवादी हैं। ऋषैदिक माने जानेवाले बौढ और जैन दर्शन की संस्कृति तो मूल में निवर्तक धर्म स्वरूप है ही पर बैदिक समक्ते जानेवाले न्याय-वैशेषिक, सांस्व्य-योग तथा औपनिपद दर्शन की आत्मा भी निवर्तक धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। वैदिक हो या ध्वैदिक ये सभी निवर्तक धर्म प्रवर्तक धर्म को या यज्ञयागादि अनुष्ठानों को अन्त में हेव ही बतलाते हैं। और वे सभी सम्बक्तान या आत्म-ज्ञान को तथा आत्म-ज्ञानमूलक अनासक जीवन व्यवहार को उपादेय मानते हैं। एवं उसी के द्वारा पुनर्जन्म के चक्र से खुटी पाना संभव वसलाते हैं।

#### समाजगामी प्रवर्तक-धर्म-

करर सूचित किया जा खुका है कि प्रवर्तक धर्म समाजगामी था । इसका मतलव यह था कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहकर ही सामाजिक कर्तव्य जो ऐडिक जीवन से संबन्ध रखते हैं और धार्मिक कर्तव्य जो पारली किक जीवन से संबन्ध रखते हैं, उनका पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कांध-ऋण

अर्थात् विद्याच्ययन आदि, पितृ-ऋग् अर्थात् संतित-जननादि और देव-ऋग् अर्थात् यश्यागादि बन्धनों से आबद्ध है। व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करके अपनी कृपग्र इच्छा का संशोधन करना इष्ट है। पर उसका निर्मूल नारा करना न राक्य और न इष्ट। प्रवर्तक धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एस्थाअम जरूरों है उसे लांध कर कोई विकास कर नहीं सहता। व्यक्तिगामी निवर्तक-धर्म-

निवर्तक वर्म व्यक्तिगामी है। वह आत्मसाद्धात्कार की उत्कृष्ट इति में से उत्पन्न होने के कारण जिज्ञासु की आत्म तत्व है या नहीं, है तो वह कैसा है, उसका श्रम्य के साथ कैसा संबंध है, उसका साद्धात्कार संमव है तो किन किन उपायों से संमव है, इत्यादि प्रश्नों की और प्रेरित करता है। ये प्रश्न ऐसे नहीं हैं कि जो एकान्त-चिन्तन, ध्यान, तथ और असंगतापूर्ण जीवन के सिवाय सुलक्ष सकें। ऐसा सच्चा जीवन खास व्यक्तियों के लिए ही संभव हो सकता है। उसका समाजगामी होना संभव नहीं। इस कारण प्रवर्तक धर्म की अपेद्धा निवर्तक धर्म का चेत्र शुरू में बहुत परिमित रहा। निवर्तक धर्म के लिए एइ स्थाअम का बंधन था ही नहीं। वह गृहस्थाअम बिना किये भी व्यक्ति को सर्वत्या की अनुमति देता है। क्योंकि उसका आधार इच्छा का संशोधन नहीं पर उसका निरोध है। अतएव प्रवर्तक धर्म समस्त सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से बढ़ होने की वात नहीं मानता। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए मुख्य कर्तव्या एक ही है और वह यह कि जिस तरह हो आत्मसाद्धात्कार का और उसमें स्कावट डालने वाली इच्छा के नाश का प्रयत्न करे।

## निवतंक-धमं का प्रभाव व विकास-

जान पड़ता है इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुयायी बैदिक आर्थ पहले पहल आए तब भी कही न कही इस देश में निवर्तक धर्म एक या दूसरे रूप में प्रचलित था। शुरू में इन दो धर्म संस्थाओं के विचारों में प्यांत संघर्ष रहा पर निवर्तक धर्म के इने-मिने सच्चे अनुगामियों की तपस्या, ध्यान-प्रगाली और असंगचयां का साधारण जनता पर जो प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा था उसने प्रवर्तक धर्म के कुछ अनुगामिओं को मो अपनी और लींचा और निवर्तक धर्म की संस्थाओं का अनेक रूप में विकास होना शुरू हुआ। इसका प्रभावकारी फल अन्त में यह हुआ कि प्रवर्तक धर्म के आधार रूप जो ब्रह्मचर्य और पहरूप दो आअम माने जाते ये उनके स्थान में प्रवर्तक धर्म के पुरस्कतांओं ने पहले तो बानप्रस्थ सहित तीन और पीछे संन्यास सहित चार आअमी को जीवन में

स्थान दिया। निवर्तक-धर्म की अनेक संस्थाओं के बढ़ते हुए जनव्याणी प्रमाव के कारण अन्त में तो वहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुयायी आक्राणों ने विधान मान लिया कि गृहस्थाश्रम के बाद जैसे संन्यास न्यायप्राप्त है वैसे ही अगर तील वैराग्य हो तो गृहस्थाश्रम विना किये भी सीधे ही अक्रचर्याश्रम से प्रवत्यामार्ग न्यायप्राप्त है। इस तरह जो प्रवर्तक-धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर हुआ उसका पता हम दार्शनिक साहित्य और प्रजाजीवन में आज भी देखते हैं।

# समन्वय और संवर्षण-

जो तत्वज्ञ ऋषि प्रवर्तक धर्म के अनुयायी ब्राह्मणों के वंशज होकर मी निवर्तक धर्म को पूरे तौर से अपना चुके थे उन्होंने चिन्तन और जीवन में निवर्तक धर्म का महत्त्व व्यक्त किया। फिर भी उन्होंने अपनी पैत्रिक संपत्ति रूप प्रवर्तक धर्म और उसके आधारभूत वेदों का प्रामायय मान्य रखा। न्यायवैशेषिक दर्शन के और औपनिषद दर्शन के आध द्रष्टा ऐसे ही तत्वज्ञ ऋषि थे। निवर्तक अर्भ के कोई कोई पुरस्कर्ता ऐसे भी हुए कि जिन्होंने तप, व्यान और आत्मसाचात्कार के बाधक किवाकांड का तो आत्यांतिक विरोध किया पर उस कियाकाएड की आधारभूत श्रुति का सबंधा विरोध नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों में सांख्य दर्शन के आदि पुरुष कापिल आदि ऋषि थे। यही कारण है कि मूल में सांख्य योग दर्शन प्रवर्तक धर्म का विरोधी होने पर भी अत्त में बैदिक दर्शनों में समा गया।

समन्त्रय को ऐसी प्रक्रिया इस देश में शताब्दियों तक चली। फिर कुछ ऐसे आत्यन्तिकवादों दोनों धर्मों में होते रहे कि वे अपने-अपने प्रवर्तक या निवर्तक धर्म के खलाया दूसरे पद्म को न मानते थे, और न युक्त क्लालते थे। मगवान महाबीर और बुद्ध के पहले भी ऐसे अनेक निवर्तक धर्म के पुरस्कर्ता हुए हैं। फिर भी महाबीर और बुद्ध के समय में तो इस देश में निवर्तक धर्म की योजक ऐसी अनेक संस्थाएँ थीं और दूसरी अनेक ऐसी नई पैटा हो रही थी कि जो प्रवर्तक धर्म का उप्रता से विरोध करती थीं। अने तक नीच से ऊँच तक के बगों में निवर्तक धर्म की खावा में विकास पानेवाले विविध तथीनुष्ठान, विविध ध्यान-मार्ग और नानाविध त्यागमय आचारों का इतना अधिक प्रभाव पैलने लगा था कि फिर एक बार महाबीर और बुद्ध के समय में प्रवर्तक और निवर्तक धर्म के बीच प्रवल विरोध की लहर उठी जिसका सबूत हम बौन-बौद्ध वाङ्मय तथा समकालीन बाक्क्य वाङ्मय में पाते हैं। तथागत बुद्ध ऐसे पक्ष विचारक और इद्ध थे कि विन्होंने किसी भी तरह से अपने निवर्तक धर्म में प्रवर्तक धर्म के आधारमृत मनत्वयों और शाकों को आश्रय नहीं दिया। दीर्घ तपस्थी महाबीर भी ऐसे ही

कहर निवर्तक वर्मों थे। अतएव इम देखते हैं कि पहिले से आज तक जैन और बौद्ध सम्प्रदाय में अनेक वेदानुवायी विद्वान् ब्राह्मण दीचित हुए फिर भी उन्होंने जैन और बौद्ध वाङ्मय में वेद के मामायय स्थापन का न कोई प्रयत्न किया और न किसी ब्राह्मण्यन्थविहित यज्ञयागादि कर्मकायड को मान्य रखा।

#### निवतक-धर्म के सन्तब्य और आचार-

राताब्दियों ही नहीं बल्कि सहस्राब्दि पहले से लेकर जो धीरे-धीरे निवर्तक धर्म के ब्रह्म-प्रत्यङ्ग रूप से अनेक मन्तव्यों और आचारी का महावीर-बुद तक के समय में विकास हो चुका था वे संदोप में ये हैं:--१-- ग्रात्मशुद्धि ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, न कि ऐहिक या पारलीकिक किसी भी पद का महस्त्र । २ --इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक आध्यात्मिक मोह, अविद्या खोर तज्जन्य तृष्णा का मूलोच्छेद करना । ३ — इसके लिए आध्यत्मिक शान और उसके द्वारा सारे जीवन व्यवहार को पूर्ण निस्तृष्ण बनाना । इसके वास्ते शारीरिक, मानसिक, वाचिक, विविध तपस्यात्र्यों का तथा नाना प्रकार के व्यान, योग-मार्ग का ऋछ सरग् ग्रीर तीन चार या पाँच महावतों का याज्जीवन श्रनुष्ठान । ४—किसी भी श्राप्याभिक श्रनुभव वाले मनुष्य के द्वारा किसी भी भाषा में कहे गये श्राला लिक वर्णन वाले वचनों को ही प्रमाण रूप से मानना, न कि ईरवरीय वा स्प्री-क्षेय रूप से स्वीकृत किसी खास भाषा में रचित ग्रन्थों को । ५—योग्यता स्त्रीर गुरुपद की क्सौटी एक मात्र जीवन की ब्राप्यात्मिक शुद्धि, न कि जन्मसिख क्रणंविरोप । इस दृष्टि से स्त्री और गृह्द तक का धर्माधिकार उतना ही है. जितना एक ब्राह्मण और चन्निय पुरुष का। ६-मद्य-मांस ख्रादि का धार्मिक ख्रीर सामाजिक जीवन में निषेष । ये तथा इनके जैसे लक्ष्य को प्रवर्तक धर्म के श्राचारों श्रीर विचारों से जुदा पड़ते थे वे देश में जड़ जमा चुके थे श्रीर दिन-ब-दिन विशोप वल पकडते जाते थे।

#### निर्प्रेन्य-सम्प्रदाय-

कमोवेश उक्त लच्चणों को धारण करनेवाली अनेक सस्थाओं और सम्प्र-दावों में एक ऐला पुराना निवर्तक धर्मी सम्प्रदाय था जो महाबीर के पहिले बहुत शताब्दियों से श्रपने खास दक्क से विकास कुरता जा रहा था। उसी सम्प्र-दाय में पहिले नामिनन्दन ऋषमदेव, यहुनन्दन नेमिनाथ और काशीराजपुत्र पार्श्वनाथ हो चुके थे, या वे उस सम्प्रदाय में मान्य पुरुष बन चुके थे। उस सम्प्रदाव के समय-समय पर अनेक नाम प्रसिद्ध रहे। यति, भिन्नु, सुनि, अनगार, असण आदि जैसे नाम तो उस सम्प्रदाय के लिए व्यवहृत होते थे पर जब दीर्घ तपस्वी महावीर उस सम्प्रदाय के मुलिया बने तब सम्मवतः वह सम्प्रदाय निर्मन्य नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। यद्मपि निर्मनंक-धर्मानुयायी पत्थों में ऊँची आध्यात्मिक भूमिका पर पहुँचे हुए व्यक्ति के बास्ते 'जिन' शब्द साधारण रूप से प्रयुक्त होता था। फिर भी भगवान महावीर के समय में और उनके कुछ समय बाद तक भी महावीर का अनुवायी साधु या एहस्य वर्ग 'जैन' (जिनानुयायी) नाम से व्यवहृत नहीं होता था। आज जैन शब्द से महावीर-पोषित सम्प्रदाय के 'त्यागी' 'यहस्य' सभी अनुयायियों का जो बोध होता है इसके लिए पहिले 'निग्गंथ' और 'समग्णोवासग' आदि जैसे शब्द व्यवहृत होते थे।

# जैन और बौद्ध सम्प्रदाय-

इस निग्रन्थ या जैन सम्प्रदाय में ऊपर सूचित निश्चति-धर्म के सब लच्चण बहुधा ये ही पर इसमें ऋषभ आदि पूर्वकालीन त्यागी महापुरुषों के द्वारा तथा श्रन्त में ज्ञातपुत्र महावीर के द्वारा विचार और ग्राचारगत ऐसी छोटी-वडी ग्रनेक विशेषताएँ आई थीं व स्थिर हो गई थीं कि जिनसे शातपुत्र-महावीर पीपित यह सम्प्रदाय दूसरे निवृत्तिगामी सम्प्रदायों से खास बुदा रूप धारण किये हुए या । यहाँ तक कि यह जैन सम्प्रदाय बीद सम्प्रदाय से भी खास फर्क रखता था । महावीर और बुद्ध न केवल समकालीन ही थे बल्कि वे बहुधा एक ही प्रदेश में विचरने वाले तथा समान और समकद्म अनुयायिओं को एक ही भाषा में उपदेश करते थे। दोनों के मुख्य उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं था फिर भी महाबीर पोषित और बुदसंचालित सम्प्रदायों में ग्रारू ते ही खास श्रनार रहा जो शातव्य है। बीद सम्प्रदाय बुद को ही ब्रादर्श रूप से पूजता है तथा बुद के ही उपदेशी का श्रादर करता है जब कि जैन सम्प्रदाय महाबीर श्रादि को इन्ट देव मानकर उन्हों के बचनों को मान्य रखता है। बौद चित्तशुद्धि के लिए ध्यान और मानसिक संयम पर जितना जोर देते हैं उतना जोर बाह्य तप और देहदमन पर नहीं । जैन ध्यान और मानसिक संयम के खलावा देहदमन पर भी अधिक जोर देते रहे । बुद्ध का जीवन जितना लोकों में हिलने-मिलनेवाला तथा उनके उपदेश जितने अधिक सीधे आदे लोकसेवागामी हैं वैसा महाबीर का जीवन तथा उपदेश नहीं है। बौद अनगार की बाग्रचर्या उतनी नियन्त्रित नहीं रही जितनी जैन अनगारों की । इसके सिवाय और भी अनेक विशेषताएँ हैं जिनके कारण बीद सम्प्रदाय भारत के समुद्र श्रीर पर्वती की सीमा लांघकर उस पुराने

समय में भी अनेक भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी, सम्य-असम्य जातियों में दूर-दूर तक फैला और करोड़ों अभारतियों ने भी बौद्ध आचार-विचार को अपने-अपने दंग से अपनी-अपनी भाषा में उतारा व अपनाया जब कि जैन सम्प्रदाय के विषय में ऐसा नहीं हुआ।

बद्यपि जैन संप्रदाय ने भारत के बाहर स्थान नहीं जमाया फिर भी वह भारत के दुरवर्ती सब भागों में धीरे-धीरे न केवल फैल ही गया बल्कि उसने ब्रुपनी कुछ खास विशेषतास्त्रों की छाप प्रायः भारत के सभी भागों पर थोडी बहुत जरूर डाली। जैसे-जैसे जैन संप्रदाय पूर्व से उत्तर श्रीर पश्चिम तथा दक्किण की श्रोर फैलता गया वैसे वैसे उस प्रवर्तक वर्म वाले तथा निवृत्ति यंथी अन्य संप्रदायों के साथ थोड़े-बहुत संघर्ष में भी आना पड़ा । इस संघर्ष में कभी तो जैन त्राचार-विचारों का असर दूसरे संप्रदायों पर पड़ा स्त्रीर कमी दसरे संप्रदायों के आचार-विचारों का असर शैन संप्रदाय पर भी पड़ा। यह किया किसी एक ही समय में या एक ही प्रदेश में किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं हुई । बल्कि दृश्य-ग्रदृश्यी रूप में हजारों वर्ष तक चलती रही ग्रीर ग्राज भी चालु है। पर अन्त में जैन संप्रदाय और दूसरे भारतीय-अभारतीय समी धर्म-संप्रदायों का स्थायो, सहिष्णुतापूर्ण समन्वय सिद हो गया है जैसे कि एक कुटुम्ब के भाइयों में होकर रहता है। इस पीड़ियों के समन्वय के कारण साथारण लोग यह जान ही नहीं सकते कि उसके धार्मिक आचार-विचार की कीन-सी बात मौलिक है और कीन-सी दूसरों के संसर्ग का परिगाम है। जैन ग्राचार-विचार का जो असर दूसरों पर पड़ा है उसका दिग्दर्शन कराने के पहिले दसरे संप्रदायों के आचार-विचार का जैन-मार्ग पर जो असर पड़ा है उसे संक्रेप में बतलाना ठीक होगा जिससे कि जैन संस्कृति का हार्ट सरखता से समभा जा सके।

# अन्य संप्रदायों का जैन-संस्कृति पर प्रभाव-

इन्द्र, बक्षण आदि स्वगाँय देव-देवियों की स्वृति, उपासना के स्थान में जैनों का आदर्श है निष्कलंक मनुष्य की उपासना। पर जैन आचार-विचार में बहिष्कृत देव देवियाँ, पुनः गौण रूप से ही सही, ल्वृति-आर्थना द्वारा पुस ही गई, जिसका कि जैन संस्कृति के उद्देश्य के साथ कोई भी मेल नहीं है। जैन-परंपरा ने उपासना में प्रतीक रूप से मनुष्य मूर्ति को स्थान तो दिया, जो कि उसके उद्देश्य के साथ संगत है, पर साथ ही उसके आसपास श्रंगार व आडम्बर का इतना संभार आ गया जो कि निष्टित के लक्ष्य के साथ विलकुल असंगत है।

बी और ग्रंड को आध्यात्मिक समानता के नाते ऊँचा उठाने का तथा समाज में सम्मान व स्थान दिलाने का जो जैन संस्कृति का उद्देश्य रहा वह यहाँ तक लप्त हो गया कि न केवल उसने शहरों को अपनाने की किया ही बन्द कर दी बल्कि उसने ब्राह्म गु-भर्म-प्रसिद्ध जाति की दीवार भी खड़ी की । यहाँ तक कि जहाँ ब्राह्मगु-परंपरा का प्राचान्य रहा वहाँ तो उसने ग्रपने घेरे में से भी शुद्र कहलाने वाले लोगों को अजैन कहकर वाहर कर दिया और ग्रुरू में जैन संकृति जिस जाति-भेंद्र का विरोध करने में गौरव समभती थी उसने दक्किए जैसे देशों में नए जाति-भेद की खरि कर दी तथा स्त्रियों को पूर्ण आध्यात्मिक योग्यता के लिये असमर्थ करार दिया जो कि स्पष्टतः कड्डर ब्राह्मशा-परंपरा का ही असर है। मन्त्र ज्योतिप त्रादि विद्याएँ जिनका जैन संस्कृति के ध्येय के साथ कोई संबन्ध नहीं वे भी जैन संस्कृति में ग्राईं । इतना ही नहीं बल्कि ग्राब्यात्मिक जीवन स्वीकार करनेवाले अनगारी तक ने उन विद्याओं को अपनाया । जिन यज्ञीपवीत आदि संस्कारों का मूल में जैन संस्कृति के साथ कोई संबन्ध न था वे ही दिल्लाए हिन्दुस्तान में मध्यकाल में जैन-संस्कृति का एक ग्रंग वन गए और इसके लिए आक्रम-परंपरा की तरह जैन-परंपरा में भी एक पुरोहित वर्ग कायम है। गया। यज्ञयागादि की ठोक नकल करने वाले कियाकारड प्रतिष्ठा आदि विधियों में आ गए। ये तथा ऐसी दूसरी अनेक छोटी-मोटी वार्ते इसिलए घटी कि जैन-संस्कृति को उन साबारण अनुयायियों की रच्चा करनी थी जो कि दूसरे विरोधी सम्प्रदायों में से ब्राकर उसमें शरीक होते थे, या दूसरे सम्प्रदायों के ब्राचार-विचारों से अपने को बचा न सकते थे। अब हम थोड़े में यह भी देखेंगे कि जैन-संस्कृति का दूसरों पर क्या खास असर पड़ा।

## जैन-संस्कृति का प्रभाव-

वों तो सिद्धान्ततः सर्वभूतदया को सभी मानते हैं पर प्राणिरद्धा के ऊपर जितना जोर भैन-परंपरा ने दिया, जितनी लगन से उसने इस विषय में काम किया उसका नतीजा सारे ऐतिहासिक युग में यह रहा है कि जहाँ-जहाँ और जब-जब जैन लोगों का एक या दूसरे केत्र में प्रमाव रहा सर्वत्र आम जनता पर प्राणिरद्धा का प्रवत्त संस्कार पड़ा है। यहाँ तक कि भारत के अनेक भागों में अपने को अवैन कहने वाले तथा जैन-विरोधी सममन्ते वाले साधारण लोग भी जीव-मात्र की हिंसा से नफरत करने लगे हैं। अहिंसा के इस सामान्य संस्कार के ही कारण अनेक वैष्णव आदि जैनेतर परंपराओं के आचार-विचार पुरानी वैदिक परंपरा से विलक्कल बुदा हो गए हैं। तपस्था के बारे में भी ऐसा

ही हुन्ना है। त्यागी हो वा ग्रहस्य समी जैन तपस्या के उत्पर अधिकाधिक मुकते रहे हैं। इसका फल पड़ोसी समाजों पर इतना अधिक पड़ा है कि उन्होंने भी एक या दसरे रूप से अनेकविध सात्त्रिक तपस्याएँ अपना ली हैं। और सामान्यरूप से साधारण जनता जैनों की तपत्या की श्रोर श्रादरशील रही है। यहाँ तक कि अनेक बार मुसलमान सम्राट तथा दूसरे समर्थ अधिकारियों ने सपस्या से ब्राकुष्ट होकर जैन-सम्प्रदाय का बहुमान ही नहीं किया है बल्कि उसे अनेक सुविधाएँ भी दी हैं, मश-नांस आदि सात अपसनी को रोकने तथा उन्हें घटाने के लिए जैन-वर्ग ने इतना ऋषिक प्रयत्न किया है कि विससे वह व्यसनसेवी श्रनेक वातियों में सुसंस्कार जालने में समर्थ हुन्ना है । यदापि बौद आदि दसरे सम्प्रदाय पूरे बल से इस मुसंस्कार के लिए प्रयत्न करते रहे पर जैनी का प्रयत्न इस दिशा में आज तक जारी है और वहाँ जैनों का प्रभाव ठीक डीक है वहाँ इस स्वैरविहार के स्वतन्त्र युग में भी मुसलमान श्रीर दूसरे मांस-मही लोग भी लुल्लमलुल्ला मास-मद का उपयोग करने में सकचाते हैं। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा या कि गुजरात ख्रादि प्रान्तों से जो प्राणि-रखा और निर्मास भोजन का आजह है वह जैन-परंपरा का ही प्रभाव है। जैन विचारसरशी का एक मौलिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक वस्तु का विचार अधिकाधिक पहलुओं और अधिकाधिक दक्षिकोणों से करना और विवादास्पद विषय में विलक्क अपने विरोधी यह के अभिप्राय को भी उतनी ही सहानुभृति से समभने का प्रयक्ष करना जितनी कि सहानुमृति ऋपने पन्न को ओर हो। श्रीर ब्रन्त में समन्वय पर ही जीवन-व्यवहार का फैसला करना। यो तो यह सिद्धान्त सभी विचारकों के जीवन में एक वा दूसरे रूप से काम करता ही रहता है। इसके सिवाय प्रजाजीवन न तो व्यवस्थित वन सकता है और न शान्तिलाम कर सकता है। पर जैन विचारकों ने उस सिद्धान्त की इतनी ऋधिक चर्चां की है और उस पर इतना अधिक जोर दिया है कि जिससे कहर से कहर विरोधी संप्रदायों को भी कुछ-न-कुछ पेरए। मिलती ही रही है। रामानुज का विशिष्टादैत उपनिषद की भूमिका के ऊपर श्रनेकान्तवाद ही तो है।

## जैन-परंपरा के बादर्श-

जैन-संस्कृति के हृदय को समम्मने के लिए, हमें थोड़े से उन आदशों का परिचय करना होगा जो पहिलों से आज तक जैन-परंपरा में एकसे मान्य हैं और पूजे जाते हैं। सब से पुराना आदर्भ जैन-परंपरा के सामने ऋपमदेव और उनके परिवार का है। ऋपमदेव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग उन जवाबदेहियों

को बुद्धिपूर्वक अदा करने में बिताया जो प्रजा पालन की जिम्मेवारी के साथ उन पर आ पड़ी थीं। उन्होंने उस समय के बिलकुल अपद लोगों को लिखना-पदना सिखाया, कुछ काम-धन्या न जानने वाले बनचरों को उन्होंने खेती-बाड़ी तथा बढ़ई, कुम्हार आदि के जीवनोपयोगी धन्ते सिखाए, आपस में कैसे बरतना, कैसे नियमों का पालन करना यह भी सिखाया। जब उनको महसूस हुआ कि अब बढ़ा पुत्र भरत प्रजाशासन की सब जवाबदेहियों को निवाह लेगा तब उसे राज्य-भार सींप कर गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों की छानबीन के लिए उत्कट तपस्वी होकर घर से निकल पढ़े।

ऋषम देव की दो पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी नाम की थीं। उस जमाने में माई-वहन के बीच शादी की प्रथा प्रचलित थी। सुन्दरी ने इस प्रथा का विरोध करके अपनी सौम्य तपस्या से भाई भरत पर ऐसा प्रभाव डाला कि जिससे भरत ने न केवल सुन्दरी के साथ विचाह करने का विचार ही छोड़ा बल्कि वह उसका मस्त बन गया। ऋग्वेद के यमीस्क्त में माई यम ने भगिनी बभी की लग्न-मांग को अस्वीकार किया जब कि भगिनी सुन्दरी ने भाई भरत की लग्न मांग को तपस्वा में परिखत कर दिया और फलत. माई-बहन के लग्न की प्रतिष्ठित प्रथा नाम-शोध हो गई।

ऋषम के भरत श्रीर बाहुबली नामक पुत्रों में राज्य के निमित्त भयानक युद्ध शुरू हुआ । श्रन्त में इन्द युद्ध का फैसला हुआ । भरत का प्रचएड प्रहार निफल गया । जब बाहुबली की बारी आई और समर्थंतर बाहुबली को जान पड़ा कि मेरे मुख्य प्रहार से भरत की अवश्य दुर्दशा होगी तब उसने उस आतुविजयाभिमुख च्चा को आत्मविजय में बदल दिया । उसने यह सोच कर कि राज्य के निमित्त चहाई में विजय पाने और वैर-प्रति वैर तथा कुद्धम्य कलह के बीज बीने की अपेचा सच्ची विजय श्रहंकार और तृष्णा-जय में ही है । उसने अपने बाहुबल को कोध और अभिमान पर ही जमाया और श्रवैर से वैर के प्रतिकार का जीवन्त-हष्टान्त स्थापित किया । फल यह हुआ कि श्रन्त में भरत का भी लोभ तथा गर्व खर्व हुआ ।

एक समय था जब कि केवल चित्रियों में ही नहीं पर नमी वर्गों में मांस खाने की प्रथा थीं । नित्य प्रति के मोजन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान के अवसरों पर पशु-पिद्यों का वच ऐसा ही प्रचलित और प्रतिष्ठित था जैसा आज नारियलों और फलों का चढ़ाना । उस सुग में यदुनन्दन नेमिकुमार ने एक अजीव कदम उठाया । उन्होंने अपनी शादी पर भोजन के बास्ते कतल किये चानेवाले निर्दोष पशु-पिद्युकों को आतं मुक वासी से सहसा पित्रलकर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करेंगे जिसमें अनावश्यक और निर्दोष पशु-पिद्या का वच होता हो। उस गम्भीर निश्चय के साथ वे सबकी सुनी-अनसुनी करके बारात से शीध वापिस लीट आए। द्वारका से सीधे गिरनार पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्या की। कौमारवय में राजपुत्री का त्याग और ध्यान-तपस्या का मार्ग अपनाकर उन्होंने उस चिर-प्रचलित पशु-पद्यी-वच की प्रया पर आत्मदृष्टान्त से इतना सख्त प्रहार किया कि जिससे गुजरात मर में और गुजरात के प्रभाववाले दूसरे प्रान्तों में भी वह प्रया नाम-शेष हो गई और जगह-जगह आज तक चली आनेवाली पिंजरापोलों की लोकप्रिय संस्थाओं में परिवर्तित हो गई।

पारवंनाथ का जीवन-श्रादर्श कुछ श्रीर ही रहा है। उन्होंने एक बार दुवांसा नैसे सहजकोषी तापस तथा उनके श्रनुपाइयों की नाराजगी का स्वतरा उठाकर भी एक जलते सौंप को गीली लकड़ी से बचाने का प्रयक्त किया। फल यह हुआ है कि श्राज भी बैन प्रभाव वाले खेजों में कोई सौंप तक को नहीं मारता।

दीचं तपसी महावीर ने भी एक बार अपनी अहिंसा-हृति की पूरी साघना का ऐसा ही परिचय दिया। जब जंगल में वे ध्यानस्थ खड़े थे एक प्रचयड़ विषयर ने उन्हें डस लिया, उस समय वे न केवल ध्यान में अचल ही रहें बल्कि उन्होंने मैती-मानना का उस विषयर पर प्रयोग किया जिससे वह "अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधी वैरत्यानः" इस बोगसूत्र का जीवित उदाहरण वन गया। अनेक प्रसंगी पर यस्त्यागादि धार्मिक कार्यों में होनेवाली हिंसा को तो रोकने का भरसक प्रयत्न वे आजन्म करते ही रहे। ऐसे ही आदशों से जैन-संस्कृति उत्प्राणित होती आई है और अनेक कठिनाहयों के बीच भी उसने अपने आदशों के हृदय की किसी न किसी तरह सँमालने का प्रयत्न किया है, जो भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजकीय इतिहास में जीवित है। जब कभी सुयोग मिला तभी तथा राजा, मन्त्री तथा व्यापारी आदि ग्रहस्थों ने जैन-संस्कृति के आहिंसा, तप और संयम के आदशों का अपने उंग से प्रचार किया।

# संस्कृति का उद्देश्य-

संस्कृति मात्र का उद्देश्य है मानवता की भलाई की ओर आगे बढ़ना। यह उद्देश्य वह तभी साथ सकती है जब वह अपने जनक और पोषक राष्ट्र की मलाई में योग देने को ओर सदा अप्रसर रहे। किसी भी संस्कृति के बाह्य अङ्ग केवल अन्युदय के समय ही पनपते हैं और ऐसे ही समय वे आकर्षक लगते हैं। पर संस्कृति के हृदय की बात खुदी है। समय आफ्त का हो या अन्युदय का, उसकी अनिवार्य आवश्यकता सदा एक सी बनी रहती है। कोई भी संस्कृति केवल अपने

White A Cop Add to

इतिहास और पुरानी यशोगायाओं के सहारे न बीवित रह सकती है और न मिता पा सकती है जब तक वह माबी-निर्माण में योग न दे। इस दृष्टान्त से भी जैन-संस्कृति पर विचार करना संगत है। इस ऊपर बतला आए हैं कि यह संस्कृति मूलतः प्रवृत्ति, अर्थात् पुनर्जन्म से खुटकारा पाने की दृष्टि से आधिर्मूत हुई। इसके आचार-विचार का सारा दांचा उसी लक्ष्य के अनुकृत बना है। पर इस यह भी देखते हैं कि आखिर में वह संस्कृति व्यक्ति तक सीमित न रही। उसने एक विशिष्ट समाज का रूप धारण किया।

# निवृत्ति और प्रवृत्ति-

समाज कोई भी हो वह एक माज निवृत्ति की भूलभुलैयों पर न जीवित रह सकता है और न वास्तविक निवृत्ति ही साघ सकता है। यदि किसी तरह निवृत्ति को न माननेवाले और सिर्फ प्रवृत्तिचक का हो महत्त्व माननेवाले आखिर में उस प्रवृत्ति के त्यान और आंतों में ही फंसकर मर सकते हैं तो यह भी उतना ही सच है कि प्रवृत्ति का आअप बिना लिए निवृत्ति हवा का किला ही वन जाता है। ऐतिहासिक और दाशंनिक सत्य वह है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति एक ही मानव-कल्याम के सिक्के के दो पहलू हैं। दोष, गलती, वुराई और अकल्याम से तब तक कोई नहीं बच सकता जब तक वह दोपनिवृत्ति के साथ ही साथ सद्गुणों की और कल्यामम्य प्रवृत्ति में बल न लगावे। कोई भी बीमार केवल अपस्य और पृष्टि कुपस्य से निवृत्त होकर जीवित नहीं रह सकता। उसे साथ-ही-साथ पस्यसेवन करना चाहिए। शरीर से दूषित स्कृत को निकाल डालना जीवन के लिये अगर जरूरी है तो उतना ही जरूरी उसमें नए रुधिर का संचार करना भी है।

# निवृत्तिलची प्रवृत्ति-

क्रथम से लेकर आज तक निवृत्तिगामी कहलाने वाली जैन संस्कृति भी जो किसी न किसी प्रकार जीवित रही है वह एक मात्र निवृत्ति के बल पर नहीं किन्तु कल्यासकारी प्रवृत्ति के सहारे पर । यदि प्रवर्तक धर्मा ब्राह्मसा ने निवृत्ति मार्ग के सुन्दर तत्त्वों को अपनाकर एक व्यापक कल्यासकारी संस्कृति का ऐसा निमास किया है जो गीता में उज्जीवित होकर आज नए उपयोगी स्वरूप में गांधीजी के द्वारा पुनः अपना संस्कृरति को मी कल्यासामिमुख आवश्यक प्रवृत्तियों का सहारा लेकर ही आज की बदली हुई परिस्थिति में जीना होगा । जैन संस्कृति में तत्त्वज्ञान और आजार के जो मूल नियम हैं और वह जिन आदशों को आज तक पूँजी मानती आई है उनके

क्राधार पर वह प्रवृत्ति का ऐसा मंगलमय योग साथ सकती है जो सब के लिए होमंकर हो ।

जैन-परंपरा में प्रथम स्थान है त्यागियों का, दूसरा स्थान है गृहस्थों का । त्यागियों को जो पाँच महावत धारण करने की ब्राज्ञा है वह अधिकाधिक सद्गुलो में प्रवृत्ति करने की या सदगुरण-पोषक-प्रवृत्ति के लिए वल पैदा करने की प्राथमिक शर्त मात्र है। हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह ख्रादि दोषों से बिना बचे सदग्राों में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती श्रीर सद्गुरापोषक प्रवृति को विनाजीवन में स्थान दिये हिंसा ब्रादि से बचे रहना भी सर्वथा ब्रसम्भव है। इस देश में जो लोग दूसरे निवृत्ति-पंथों की तरह जैन-पंथ में भी एक मात्र निवृत्ति की ऐकान्तिक साधना को बात करते हैं वे उक्त सत्य भूल जाते हैं । जो व्यक्ति सार्वभीम महावती को धारम करने की शक्ति नहीं रखता उसके लिए, जैन-परंपरा में ब्राह्मकर्ती को सृष्टि करके घीरे-धीरे निवृत्ति की खोर आगे बढ़ने का मार्ग भी रखा है। ऐसे एहस्यों के लिए हिंसा आदि दोषों से अंशतः बचने का विधान किया है। उसका मतलब यही है कि एहस्य पहले दोषों से बचने का अभ्यास करें । पर साथ ही यह आदेश है कि जिस-जिस दोष को वे दूर करें उस-उस दोष के विरोधी सद्गुर्खों को जीवन में स्थान देते जाएँ। हिंसा को दूर करना हो तो प्रेम और आत्मीयम्य के सद्गुरा को जीवन में व्यक्त करना होगा । सत्य विना बोले और सत्य बोलने का बल बिना पाए ग्रसत्य से निवृत्ति कैसे होगी? परिव्रह और लोम से बचना हो तो सन्तोष और त्याग वैसी गुरा पोएक प्रवृत्तियों में अपने आप को खपाना ही होगा। इस बात को ध्यान में रखकर जैन संस्कृति पर यदि आज दिचार किया जाए तो आजकल की कसीटी के काल में जैनों के लिए नीचे लिखी बातें कर्तव्यरूप फलित होती हैं।

### वैन-वर्ग का कर्त्तव्य-

१—देश में निरस्नरता, वहम श्रीर ग्रालस्य व्यात है। जहाँ देखो वहाँ पूट ही फूट है। शराव श्रीर दूसरी नशीलों चीजें जह पकड़ बैठी है। दुष्काल, ग्राति-बृष्टि, परराक्य श्रीर सुद्ध के कारण मानव-जीवन का एक मात्र ग्राधार पशुधन नामशेष हो रहा है। श्रातएच इस संबन्ध में विवायक प्रवृत्तियों की श्रोर सारे त्यागी वर्ग का ध्यान जाना चाहिए, जो वर्ग कुटुम्ब के बन्धनों से बरी है, महावीर का श्रात्मीपम्य का उद्देश्य लेकर घर से श्रालग हुआ है श्रीर ऋषभदेव तथा नेमिनाय के श्रादशों को जीवित रखना चाहता है।

२-- देश में गरीबी और बेकारी की कोई सीमा नहीं है। खेती-बारी और

उद्योग-अन्ते अपने अस्तित्व के लिए बुदि, चन, परिश्रम और साइस की अपेदा कर रहे हैं। अतएव एहस्यों का यह धर्म हो जाता है कि वे संपत्ति का उपयोग तथा विनियोग राष्ट्र के लिए करें। वे गांधीजी के ट्रस्टीशिप के सिदान्त को अमल में लाएँ। बुदिसंपन्न और साहसिकों का धर्म हैं कि वे नम्र वनकर ऐसे ही कामों में लग जाएँ जो राष्ट्र के लिए विधायक हैं। काँग्रेस का विधायक कार्यक्रम काँग्रेस की ओर से रखा गया है इसलिए वह उपेद्म्सीय नहीं है। असल में वह कार्यक्रम जैन-संस्कृति का जीवन्त अंग है। दिलतों और अस्पृश्यों को भाई की तरह विना अपनाए कौन वह कह सकेगा कि मैं जैन हूँ? खादी और ऐसे दूसरे उद्योग जो अधिक से अधिक अहिंसा के नजदीक हैं और एक मान आत्मीयम्य एवं अपरिग्रह धर्म के पोपक हैं उनको उत्तेजना दिये विना कीन कह सकेगा कि मैं अहिंसा का उपासक हूँ? अतएवं उपसंहार में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैन लोग, निरथंक आडम्बरों और शांकि के अपव्ययकारी प्रसंगों में अपनी संस्कृति सुरवित है, यह भ्रम छोड़कर उसके हृदय की रच्चा का प्रयत्न करें, जिसमें हिन्दू और मुसलमानों का ही क्या, सभी कामों का मेल मी निहित है। संस्कृति का संकृत—

संस्कृति-मात्र का संकेत लोभ श्रीर मोह को घटाने व निर्मूल करने का है, न कि प्रवृत्ति को निर्मूल करने का । वहां प्रवृत्ति त्याच्य है जो श्रासक्ति के बिना कभी संभव ही नहीं, वैसे कामाचार व वैयक्तिक परिष्ठह श्रादि । जो प्रवृत्तियाँ समाज का धारण, पोषणा, विकसन करनेवाली है वे श्रासक्तिपूर्वक श्रीर श्रासक्ति के सिवाय भी संभव हैं । श्रुतएव संस्कृति श्रासक्ति के त्यागमात्र का संकेत करती है । वैन संस्कृति यदि संस्कृति-सामान्य का श्रुपवाद बने तो वह विकृत बनकर श्रंत में मिट जा सकती है ।

THE RESIDENCE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

ई० १६४२ ]

विश्वव्यापी

# अनेकान्तवाद की मर्यादा

many finish products where the said

per territorial from the first first film in

955

## जैनधर्म का मूल-

कोई भी विशिष्ट दर्शन हो या धर्म पन्थ, उसकी आधारमूत—उसके मूल प्रवर्तक पुरुष की—एक खास दृष्टि होती है; जैसे कि-शंकराचार्य की अपने सुति-रूपण में 'अब्रैत दृष्टि' और मगवान इद की अपने धर्म-पन्थ प्रवर्तन में 'मध्यम प्रतिपदा दृष्टि' खास दृष्टि है। जैन दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट दर्शन है और साथ ही एक विशिष्ट धर्म-पन्य भी है, इसलिए उसके प्रवर्तक और प्रचारक मुख्य पुरुषों की एक खास दृष्टि उनके मूल में होनी ही चाहिए और वह है भी। यही दृष्टि अनेकान्तवाद है। वात्विक जैन-विचारणा अथवा आचारव्यवहार जो कुछ भी हो वह सब अनेकान्त दृष्टि के आधार पर किया जाता है। अथवा यो कहिए कि अनेक प्रकार के विचारों तथा आचारों में से जैन विचार और जैना चार क्या हैं। कैसे हो सकते हैं। इन्हें निश्चित करने व कसने को एक मात्र कसीटी भी अनेकान्त दृष्टि ही है।

### अनेकान्त का विकास और उसका श्रेय-

बैन-दर्शन का आधुनिक मूल-रूप मगवान महावीर की तपस्या का फल है। इसलिए सामान्य रूप से वही समका जा सकता है कि जैन-दर्शन की आवार-मूत अनेकान्त-दृष्टि भी भगवान महावीर के द्वारा ही पहले पहल स्थिर की गई या उद्भावित की गई होंगी। परन्तु विचार के विकास कम और पुरातन इतिहास के चिंतन करने से साफ मालूम पड़ जाता है कि अनेकान्त दृष्टि का मूल भगवान महावीर से भी पुराना है। यह ठीक है कि जैन-साहित्य में अनेकान्त दृष्टि का जो स्वरूप आजकल अवस्थित रूप से और विकसित रूप से मिलता है वह स्वरूप मगवान महावीर के पूर्ववर्ती किसी जैन या जैनतर साहित्य में नहीं पाया जाता, तो भी भगवान महावीर के पूर्ववर्ती वैदिक-साहित्य में और उसके समकालीन बौद्ध-साहित्य में अनेकान्त-दृष्टि-गर्मित विखरे हुए विचार थोड़ बहुत मिल ही जाते हैं। इसके सिवाय मगवान महावीर के पूर्ववर्ती मगवान पारव नाथ हुए हैं जिनका विचार आज थवाप उन्हीं के शब्दों में-असल रूप में नहीं पाया जाता

फिर मी उन्होंने अनेकान्त-दृष्टि का स्वरूप स्थिर करने में अथवा उसके विकास
में कुछ न कुछ भाग जरूर लिया है, ऐसा पाया जाता है। यह सब होते हुए
भी उपलब्ध-साहित्य का इतिहास स्पष्ट रूप से यही कहता है कि २५०० वर्ष
के भारतीय साहित्य में जो अनेकान्त-दृष्टि का थोड़ा बहुत असर है या लास
तौर से जैन-वाकाय में अनेकान्त-दृष्टि का उत्थान होकर क्रमशः विकास होता गया
है और जिसे दूसरे समकालीन दार्शनिक विद्वानों ने अपने-अपने प्रन्थों में किसी
न किसी रूप में अपनाया है उसका मुख्य श्रेय तो भगवान् महावीर को ही है;
क्योंकि जब हम आज देखते हैं तो उपलब्ध जैन-प्राचीन प्रन्थों में अनेकान्त-दृष्टि
की विचारवारा जिस स्पष्ट रूप में पाते हैं उस स्पष्ट रूप में उसे और किसी
प्राचीन प्रन्थ में नहीं पाते।

नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विद्यापीठ के ब्राज्यर्थ शान्तरिद्धत अपने 'तत्त्वसंब्रह' अन्य में अनेकान्तवाद का परीक्षण करते हुए कहते हैं कि विप्र-मीमांसक, निर्मय जैन और कापित-सांख्य इन तीनों का अनेकान्तवाद समान रूप से खरिडत हों जाता है। इस कथन से यह पाया जाता है कि सातवीं-ब्राठवीं सदी के बौद श्रादि विद्वान श्रनेकान्तवाद को केवल जैन-दर्शन का ही बाद न समकते वे किन्तु यह मानते ये कि मीमांसक, जैन और सांख्य तीनों दर्शनों में अनेकान्तवाद का आअयण है और ऐसा मानकर ही वे अनेकान्तवाद का खरडन करते थे। इम जब मीमांसक दर्शन के श्लोकवार्तिक आदि श्लीर सांस्य योग दर्शन के परि-गामबाद स्थापक प्राचीन-प्रनथ देखते हैं तो निःसन्देह यह जान पहता है कि उन प्रत्यों में भी जैन-प्रत्यों की तरह खनेकात्त-दृष्टि मुलक विचारणा है। खत-एव शान्तरिवृत जैसे विविध दर्शनाम्यासी विद्वान् के इस कथन में हमें तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि मीमांसक, जैन श्रीर कापिल तीनो दर्शनों में श्रनेकान्त-वाद का श्रवलम्बन है । परन्तु शान्तरिक्त के कथन की मानकर श्रीर मीमांसक तया सांख्य योग दर्शन के प्रन्थों को देखकर भी एक बात तो कहनी ही पड़ती है कि बद्यपि अनेकान्त-दृष्टि मीमांसक और सांख्य योग-दर्शन में भी है तथापि वह बैन-दर्शन के प्रन्थों की तरह ग्रांति सफ्ट रूप और श्रांति व्यापक रूप में उन दर्शनों के प्रत्यों में नहीं पाई जाती। जैन-विचारकों ने जितना जोर ग्रीर जितना पुरुषार्थ अनेकान्त इंग्डि के निरूपण में लगाया है, उसका शतांश भी किसी दर्शन के विद्वानों ने नहीं लगाया। यही कारण है कि आज जब कीई 'अनेकान्तवाद' या 'स्यादाद' शब्द का उच्चारण करता है तब सुननेवाला विद्वान उसमै सहसा जैन-दर्शन का ही भाव प्रहण करता है। आजकल के बढ़े-बढ़े विद्वान् तक भी यही समसते हैं कि 'स्यादाद' यह तो जैनों का ही एक वाद है।

इस समभा का कारण है कि जैन विद्वानों ने स्थादाद के निरूपण और समर्थन में बहुत बहें बहे ग्रन्थ लिख डाले हैं, अनेक युक्तियों का आविर्माव किया है और अनेकान्तवाद के शक्ष के बल से ही उन्होंने दूसरे दाशंनिक विद्वानों के साथ कुश्ती की है।

इस चर्चा से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—एकतो यह कि भगवान् महावीर ने अपने उपदेशों में अनेकान्तवाद का जैसा स्पष्ट आश्रय लिया है बैसा उनके सम-कालीन और पूर्ववर्ता दर्शन प्रवर्तकों में से किसी ने भी नहीं लिया है। दूसरी बात यह कि भगवान् महावीर के अनुवायी जैन आचार्यों ने अनेकान्त दृष्टि के निरूपण और समर्थन करने में जितनी शक्ति लगाई है उतनी और किसी भी दर्शन के अनुगामी आचार्यों ने नहीं लगाई।

# अनेकान्त दृष्टि के मूल तत्त्व —

जब सारे जैन विचार और आचार की मींव अनेकान्त हिण्ट ही है तब पहले यह देखना चाहिए कि अनेकान्त हिण्ट किन तत्वों के आधार पर खड़ी की गई है ? विचार करने और अनेकान्त हिण्ट के साहित्य का अवलोकन करने से मालूम होता है कि अनेकान्त हिण्ट सत्य पर खड़ी है। यदापि सभी महान् पुरुष सत्य को पसन्द करते हैं और सत्य की हो खोज तथा सत्य के ही निरूपण में अपना जीवन व्यतित करते हैं, तथापि सत्य निरूपण की पदित और सत्य की खोज सब की एक सी नहीं होती। बुद्धदेव जिस शैली से सत्य का निरूपण करते हैं या शङ्कराचार्य उपनिपदों के आधार पर जिस दंग से सत्य का मिरुपण करते हैं उससे मुक महाबीर की सत्य प्रकाशन की शैली जुदा है। भ० महाबीर की सत्य प्रकाशन शैली का ही दूसरा नाम 'अनेकान्तवाद' है। उसके मुल में दो तत्व हैं—पूर्णता और यथार्थता। जो पूर्ण है और पूर्ण होकर भी यथार्थ रूप से प्रतित होता है वही सत्य कहलाता है।

## अनेकान्त की स्वोज का उद्देश और उसके प्रकाशन की शर्ते-

वस्तु का पूर्ण क्य में जिकालावाधित-यथार्थ दर्शन होना कठिन है, किसी को वह हो भी जाय तथापि उसका उसी रूप में शब्दों के द्वारा ठीक-ठीक कथन करना उस सत्यद्रष्टा और सत्यवादी के लिए भी बड़ा कठिन है। कोई उस कठिन काम को किसी अंश में करनेवाले निकल भी आएँ तो भी देश, काल, परिस्थित, भाषा और शैली आदि के आनिवार्य भेद के कारण उन सब के कथन में कुछ न कुछ विरोध या भेद का दिलाई देना अनिवार्य है। यह तो हुई उन पूर्णदशी और सत्यवादी हने-गिने मनुष्यों की बात, जिन्हें हम सिर्फ कल्पना या अनुमान से

समक्त या मान सकते हैं। हमारा अनुभव तो साधारण मनुष्यों तक परिमित है और वह कहता है कि साधारण मनुष्यों में भी बहुत से बयार्थवादी होकर मी अपूर्णदर्शों होते हैं। ऐसी स्थिति में यथार्थवादिता होने पर भी अपूर्ण दर्शन के कारण और उसे प्रकाशित करने की अपूर्ण सामग्री के कारण सत्यित्र मनुष्यों की भी समक्त में कभी-कभी मेंद आ जाता है और संस्कार मेद उनमें और भी पारस्परिक टक्कर पैदा कर देता है। इस तरह पूर्णदर्शों और अपूर्णदर्शों सभी सत्यवादियों के हारा अन्त में मेद और विरोध की सामग्री आप ही आप प्रस्तुत ही जाती है या दूसरे लोग उनसे ऐसी सामग्री पैदा कर लेते हैं।

ऐसी वस्तु स्थिति देखकर म० महावीर ने मोचा कि ऐसा कौन सा राखा निकाला जाए जिससे वस्तु का पूर्ण या अपूर्ण सत्व दर्शन करनेवाले के साथ अन्याय न हो। अपूर्ण और अपने से विरोधी होकर भी यदि अपना दर्शन सत्य है, इसी तरह अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी यदि अपना दर्शन सत्य है तो दोनों को ही न्याय मिले इसका भी क्या उपाय है? इसी चितनप्रधान तपस्या ने मगवान को अनेकान्त हांच्य मुमाई, उनका सत्य संशोधन का संकल्प सिद्ध हुआ। उन्होंने उस मिली हुई अनेकान्तहांच्य की चाजी से वैयक्तिक और सामाध्यक जीवन की व्यावहारिक और पारमार्थिक समस्याओं के ताले खोल दिये और समाधान भाग किया। तब उन्होंने जीवनोपयोगी विचार और आचार का निर्माण करते समय उस अनेकान्त हांच्य को निर्मालिखित मुख्य रातों पर प्रकाशित किया और उसके अनुसरण का अपने जीवन द्वारा उन्ही हातों पर उपदेश दिया। वे शर्ते इस प्रकार हैं—

१—राग और द्वेषजन्य संस्कारों के बशीमूत न होना श्रयांत् तेजस्वी मध्यस्य माव स्लमा।

२ जब तक मध्यस्थ भाव का पूर्ण विकास न हो तब तक उस लक्ष्य की स्रोर ध्यान रखकर केवल सत्य की जिज्ञासा रखना।

३—कैसे भी विरोधी भासमान पद्ध से न वबराना और अपने पद्ध की तरह उस पद्ध पर भी श्रादरपूर्वक विचार करना तथा अपने पद्ध पर भी विरोधी पद्ध की तरह तीत्र समालोचक दृष्टि रखना ।

४—अपने तथा दूसरों के अनुभवों में से बो-बों अंश ठीक जैंचें—चाहे वे विरोधी ही प्रतीत क्यों न हों—उन सबका विवेक—प्रशा से समन्वय करने को उदारता का अन्यास करना और अनुभव बढ़ने पर पूर्व के समन्वय में जहाँ गलती मालूम हो वहाँ मिष्याभिमान छोड़ कर सुवार करना और इसी कम से आगे बढ़ना।

अनेकान्त साहित्य का विकास-

मगवान् महावीर ने अनेकान्त दृष्टि को पहले अपने जीवन में उतारा था और उसके बाद ही वृसरों को इसका उपवेश दिया या। इसलिए अनेकान्त-दृष्टि की स्थापना और प्रचार के निमित्त उनके पास काफी अनुभववल श्रीर तपीवल था। अतएव उनके मूल उपदेश में से जो कुछ पाचीन अवशेष आजकल पाए जाते हैं उन आगमग्रन्थों में हम अनेकान्त-हथ्टि को स्पष्ट रूप से पाते हैं सही, पर उसमें तक्वाद या लगडन-मगडन का वह जटिल जाल नहीं पाते जी कि पिछले साहित्य में देखने में आता है। इमें उन आगम ग्रन्थों में अनेकान्त-हिंदि का सरल स्वरूप और संदित विभाग ही नजर त्राता है। परन्तु भगवान् के बाद जब उनकी दृष्टि पर संप्रदायकायम हुआ और उसका अनुगामी समाज स्थिर हुआ तथा बढ़ने लगा, तब चारों और से अनेकान्त-हर्ष्ट पर हमले होने लगे। महावीर के अनुगामी आचार्यों में त्याग और प्रजा होने पर भी, महावीर जैसा स्पष्ट जीवन का अनुमय और तप न था। इसलिए उन्होंने उन हमलों से बचने के लिए नैयायिक गीतम और वास्यायन के कथन की तरह वादकथा के उप-राना जल्प और कड़ी-कड़ी वितस्डा का भी आश्रव लिया है। ग्रनेकान्त-दृष्टि का जो तन्त्र उनको विरासत में मिला था उसके संरद्धण के लिए उन्होंने जैसे वन पड़ा वैसे कमी वाद किया, कमी जल्प और कमी वितयडा। इसके साथ ही साथ उन्होंने श्रनेकान्त दृष्टि को निर्दोध स्थापित करके उसका विद्वानों में प्रचार भी करना चाहा ख्रीर इस चाहजनित प्रयत्न से उन्होंने ख्रनेकान्त हथ्टि के अनेक मर्मों को प्रकट किया और उनकी उपयोगिता स्थापित की । इस खरडन-मरहन, स्थापन और प्रचार के करीब दो हजार वर्षों में महावीर के शिष्यों ने सिर्फ अनेकान्त हथ्टि विषयक इतना बड़ा अन्य समृह बना डाला है कि उसका एक खासा पुस्तकालय बन सकता है। पूर्व-पश्चिम श्रीर दक्खिन उत्तर हिन्दुस्तान के सब मागों में सब समयों में उत्पन्न होनेवाले अनेक छोटे-वर्ड और प्रचरह आचार्यों ने अनेक भाषाओं में केवल अनेकांत-दृष्टि और उसमें से फलित होने वाले वादों पर दराडकारस्य से भी कहीं विस्तृत, सूक्ष्म और अधिल चर्चा की है। शुरू में वो साहित्य अनेकाना-इष्टि के अवलम्बन से निर्मित हुआ था उसके स्थान पर भिज्ञुला साहित्य स्थास कर तार्किक सोहित्य—मुख्यतया ज्ञनेकान्त-हाँच्ट के निरूपरा तथा उसके ऊपर अन्य बादियों के द्वारा किये गए आहोगों के निरा-करण करने के लिए रचा गया। इस तरह संप्रदाय की रचा श्रीर प्रचार की मावना में से जो केवल अनेकान्त विश्वयक साहित्य का विकास हुआ है उसका वर्णन करने के क्षिए एक खासी जुदी पुस्तिका की जरूरत है। तथापि इतना ती

यहाँ निर्देश कर देना ही चाहिए कि समन्तमद्र और सिद्धसेन, हिर्मिद्र और अक्रक्षक्क, विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र, अभयदेव और वादिदेवसूरि तथा हेमचन्द्र और यशोविजयजी जैसे प्रकारड विचारकों ने जो अनेकान्त-दृष्टि के बारे में लिखा है वह भारतीय दर्शन-साहित्य में बड़ा महत्त्व रखता है और विचारकों को उनके प्रन्थों में से मनन करने योग्य बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है।

to the Comments of the last see

#### फलितवाद-

अनेकान्त दृष्टि तो एक मूल है, उसके ऊपर से और उसके आश्रय पर-विविध वादो तथा चर्चात्रों का शाखा-प्रशाखात्रों की तरह बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। उसमें से मुख्य दो बाद यहाँ उल्लिखित किये जाने योग्य हैं-एक नववाद श्रीर दूसरा सप्तमंगीवाद । श्रनेकान्त-इष्टि का श्राविमांव श्राप्यास्मिक साधना श्रीर दार्शनिक प्रदेश में हुन्ना इसलिए, उसका उपयोग भी पहले-पहल वहीं होना अनिवार्य था । भगवान् के इदंगिदं और उनके अनुयायी आचारों के समीप जो-जो विचार धाराएँ चल रही थी उनका समत्वय करना अनेकान्त-हार के लिए आवश्यक था। इसी पास कार्य में से 'नयवाद' की सृष्टि हुई। यदापि किसी-किसी नय के पूर्ववर्ती और उत्तर्वर्ती उदाहरणों में भारतीय दर्शन के विकास के अनुसार विकास होता गया है। तथापि दर्शन प्रदेश में से उत्पन्न होनेवाले नयनाद की उदाहरणमाला भी आज तक दार्शनिक ही रही है। प्रत्येक नय की व्याख्या श्रीर चर्चा का विकास हुआ है। पर उसकी उदाहरणमाला तो दार्शनिक-द्वेत्र के बाहर से आई ही नहीं। यही एक बात समस्त्राने के लिए पर्याप्त है कि सब द्वेत्रों को व्याप्त करने को ताकत रखनेवाले अनेकान्त का प्रथम आविमाँव किस चेत्र में हुआ और हजारों वर्षों के बाद तक भी उसकी चर्चा किस द्वेत्र तक परिमित रही ?

भारतीय दर्शनों में जैन-दर्शन के आतिरिक, उस समय जो दर्शन अति प्रसिद्ध हे और पीछे से भो अति प्रसिद्ध हुए उनमें वैशेषिक, न्याय, सांख्य, श्रीपनिषद-वेदान्त, भोद्ध और शाब्दिक-पे ही दर्शन मुख्य हैं। इन प्रसिद्ध दर्शनों को पूर्ण सत्य मानने में वस्तुतः तान्तिक और व्यावहारिक दोनों आपित्याँ थीं और उन्हें विलक्ष्य अस्त्य कह देने में सत्य का भात था इसलिए उनके भीच में रहकर उन्हों में से सत्य के गवेषण का मार्ग सरल रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित करना था। यही कारण है कि हम उपलब्ध समय जैन-वाङ्मय में नयवाद के भेद-प्रमेद और उनके उदाहरण तक उक्त दर्शनों के रूप में तथा उनकी विकसित शाखाओं के रूप में ही पाते हैं। विचार की जितनी पद्धतियाँ उस समय मौजूद

थीं, उनके समन्वय करने का आदेश-अनेकाना-दृष्टि ने किया और उसमें से नयबाद फलित हुआ जिससे कि दार्शनिक मारा-मारी कम हो; पर दूसरी तरफ एक एक वाक्य पर अर्थेयं और नासमभी के कारण परिवत-गण लड़ा करते ये। एक परिवत यदि किसी चीज को नित्य कहता तो दूसरा सामने खड़ा होकर यह कहता कि वह तो अनित्य है, नित्य नहीं । इसी तरह फिर पहला परिवत दूसरे के विरुद्ध बोल उठता था। सिर्फ नित्यत्व के विषय में ही नहीं किन्तु प्रत्येक ग्रंश में यह भगवा जहाँ तहाँ होता ही रहता या । यह स्थिति देखकर अनेकान्त-दृष्टि वाले तत्कालीन आचार्यों ने उस भागवे का अन्त अनेकान्त इष्टि के द्वारा करना चाहा और उस प्रयत्न के परिलाम स्वरूप 'सममङ्गीवाद' फलित हुआ। अनेकान्त-इष्टि के प्रथम फलस्वरूप नयवाद में तो दर्शनों को स्थान मिला है और उसी के दूसरे फलस्वरूप सप्तमङ्गीवाद में किसी एक ही वस्तु के विषय में प्रचलित विरोधी कथनों को या विचारों को स्थान मिला है। पहले बाद में समूचे सब दशैन संग्रहीत हैं और दूसरे में दर्शन के विशक्तितं मन्तव्यों का समन्त्रव है। प्रत्येक फ़िलतवाद की सूक्ष्म चर्चा और उसके इतिहास के लिए यहाँ स्थान नहीं है श्रीर न उतना अवकाश ही है तथापि इतना कह देना जरूरी है कि अनेकान्त-दृष्टि ही महावीर की मूल इष्टि और स्वतन्त्र इष्टि है। नयवाद तथा सतमङ्गीवाद आदि तो उस रष्टि के ऐतिहासिक परिस्थिति-अनुसारी पासंगिक फल मात्र हैं। अतएव नय तथा सप्तभन्नी आदि बादों का स्वरूप तथा उनके उदाहरस बदलें भी जा सकते हैं, पर अनेकान्त-इष्टि का स्वरूप तो एक ही प्रकार का रह सकता है-भत्ते ही उसके उदाहरण बदल आएँ।

#### श्रनेकान्त-दृष्टि का असर --

जब दूसरे विद्वानों ने श्रनेकान्त-दृष्टि की तत्त्वरूप में ग्रहण करने की जगह सांप्रदायिकवाद रूप में ग्रहण किया तब उसके ऊपर चारों श्रोर से श्राह्मणों के प्रहार होने लगे। बादरायण जैसे सूत्रकारों ने उसके खरडन के लिए सूत्र रच डाले और उन सूत्रों के भाष्यकारों ने उसी विषय में श्रयने माध्यों की रचनाएँ की। वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति श्रीर शांतरिह्मत जैसे बढ़े-बड़े प्रभावशाली बौद विद्वानों ने भी अनेकान्तवाद की पूरी खबर ली। इधर से जैन विचारक विद्वानों ने भी उनका सामना किया। इस प्रचएड संघर्ष का श्रानिवार्य परिणाम यह श्राया कि एक और से अनेकान्त-दृष्टि का तर्कब्द विकास हुआ और दूसरी श्रोर से उसका प्रभाव दूसरे विरोधी सांप्रदायिक विद्वानों पर भी पड़ा। दिह्मण हिन्दुस्तान में प्रचएड दिगम्बराचार्यों श्रीर प्रकारड मीमांसक तथा वेदान्त के विद्वानों के बीच

शालार्थं की कुरती हुई उससे अन्त में अनेकान दृष्टि का ही असर अधिक फैला। वहाँ तक कि रामानुज जैसे बिलकुल जैनत्व विरोधी धलर आचार्य ने शंकराचार्य के मायाबाद के विरुद्ध अपना मत स्थापित करते समय आश्रय तो सामान्य उपनिषदों का लिया पर उनमें से विशिष्टाद्वैत का निरूपण करते समय अनेकान्त-इप्टिका उपयोग किया, अथवा यो किष्ट्रिए कि रामानुज ने अपने दंग से अनेकान्त-इप्टि को विशिष्टाइत की घटना में परिसत किया और औपनिषद तस्त्र का जामा पहना कर अनेकात-दृष्टि में से विशिष्टाद्वेतवाद खड़ा करके अनेकान्त-दृष्टि की और त्राकर्षित जनता को वेदान्त मार्ग पर स्थिर रखा। पुष्टि-मार्ग के पुरस्कतां वक्षम जो दक्षिण हिन्दुस्तान में हुए, उनके शुद्धाइ त-विपयक सब तन्त्र, है तो श्रीपनिय-दिक पर उनकी सारी विचारसरगी अनेकान्त-दक्षि का नया वेदानांग स्वाँग है। इधर उत्तर और पश्चिम हिन्दुस्तान में जो दूसरे विद्वानों के साथ श्वेताम्बरीय महान् विद्वानों का खरडनमरडन-विषयक द्वन्द हुआ उसके फलस्वरूप अनेकान्त-वाद का असर जनता में कैला और सांबदायिक दंग से अमेकातवाद का विरोध करनेवाले भी जानते अनजानते अनेकांत-दृष्टि को अपनाने लगे। इस तरह चाद रूप में अनेकांत दृष्टि आज तक जैनों की ही बनी हुई है तथापि उसका असर किसी न किसी रूप में आहिंसा की तरह विकृत या अर्थविकृत रूप में हिन्दुस्तान के इरएक भाग में फैला हुआ है। इसका सबूत सब भागों के साहित्य में से मिल सकता है।

# व्यवहार में अनेकान्त का उपयोग न होने का नतीजा-

जिस समय राजकीय उलट फेर का श्रानिष्ट परिणाम स्थायी रूप से ध्वान में आया न था, सामाजिक बुराइयाँ आज की तरह असहा रूप में खरकती न थीं, उद्योग श्रीर खेती की श्यित श्राज के जैसी श्रस्तव्यस्त हुई न थीं, समम-पूर्वक या जिना समसे लोग एक तरह से श्रपनी स्थित में संतुष्टपाय वे और असंतोष का दावानल श्राज की तरह व्यास न था, उस समय आज्यात्मिक साधना में से श्राविस्त श्रतेकान्त-इष्टि केवल दाशीनिक प्रदेश में रही श्रीर सिर्फ चर्ची तथा वादविवाद का विषय बनकर जीवन से श्रलग रहकर भी उसने श्रपना अस्तित्य कावम रखा कुछ प्रतिष्ठा भी पाई, यह सब उस समय के योग्य था। परन्त श्राज स्थिति विलक्ष्य बदल गई है: दुनिया के किसी भी धर्म का तस्य कैसा ही गंभीर क्यों न हो, पर श्रव वह यदि उस धर्म की संस्थाओं तक या उसके प्रविद्धतों तथा धर्मगुरुओं के प्रवचनों तक ही परिमित रहेगा तो इस वैशानिक प्रमाव वाले जगत में उसकी कदर पुरानी कब से श्रिधक नहीं होगी। श्रमेकान्त-

इष्टि और ग्राधारमत अहिंसा-ये दोनों तत्व महान् से महान् हैं, उनका प्रभाव तथा प्रतिष्ठा बमाने में जैन सम्प्रदाय का बड़ा भारी हिस्सा भी है पर इस बीसवीं सदी के विपम राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन में उन तच्यों से यदि कोई खास फायदा न पहुँचे तो मंदिर, मठ और उपाश्रयों में हजारी परिवती के द्वारा चिल्लाहर मचाए जाने पर भी उन्हें कोई पृक्षेगा नहीं, यह निःसंशय बात है। जैनलिंगधारी सैकड़ों धर्मगुरु और सैकड़ों पंडित अनेकान्त के बाल की खाल दिन-गत निकालते रहते हैं ग्रीर ग्रहिंसा की सूक्त चर्चा में खून मुखाते तथा सिर तक फोड़ा करते हैं, तथापि लोग अपनी स्थित के समाधान के लिए उनके पास नहीं फटकते । कोई जवान उनके पास पहुँच भी जाता है ती वह तुरन्त उनसे पृत्र बैठता है कि 'श्रापके पास जब समाधानकारी अनेकान्त-इष्टि श्रीर श्राहिंसा तत्त्व मौजूद हैं तब श्राप लोग श्रापस में ही गैरों को तरह बात-बात में क्यों टकराते हैं ? मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए, धार्मिक प्रथाश्रों के लिए, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए-पहाँ तक कि वेश रखना तो कैसा रखना, हाथ में क्या पकड़ना, कैसे पकड़ना इत्यादि मालमुलम मातों के लिए-श्राप लोग क्यों आपस में लड़ते हैं ! क्या आपका अनेकान्तवाद ऐसे विषयों में कोई मार्ग निकाल नहीं सकता ? क्या आपके अनेकान्तवाद में और अहिंसा तत्त्व में प्रिवीकाउन्सिल, हाईकोर्ट अथवा मामूली अदालत जितनी मी समाधानकारक शक्ति नहीं है ! क्या हमारी राजकीय तथा सामाजिक उल्लेशनों की मुलमाने का सामर्व्य आपके इन दोनों तत्त्वों में नहीं है ! यदि इन सब प्रश्नों का अञ्चा समाधानकारक उत्तर आप असली तौर से 'हाँ' में नहीं दे सकते तो आपके पास आकर हम क्या करेंगे ? हमारे जीवन में तो पद-पद पर अनेक कठि-नाइयाँ आती रहती हैं। उन्हें इस किये विना यदि इस हाथ में पोथियाँ लेकर क्यंचित् एकानेक, क्यंचित् भेदाभेद और क्यंचित् नित्यानित्य के खाली नारे लगाया करें तो इससे हमें क्या लाभ पहुँचेगा ! अथवा हमारे व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में क्या 'फर्क पहेगा ?" श्रीर यह सब पूछना है भी ठीक, जिसका उत्तर देना उनके लिए ऋसंभव हो जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि श्राहिंसा श्रीर श्रनेकान्त की चर्चांवाली पीथियों की, उन पोथीवाले मराडारों की, उनके रचनेवालों के नामों को तथा उनके रचने के स्थानों की इतनी श्रिथिक पूजा होती है कि उसमें सिर्फ फूलों का हो नहीं किन्तु सोने-चाँदी तथा जवाहरात तक का देर लग जाता है तो भी उस पूजा के करने तथा करानेवालों का जीवन दूसरों जैसा प्रायः पामर ही नजर श्राता है श्रीर दूसरी तरफ इम देखते हैं तो यह स्पष्ट नजर श्राता है कि गांधीजी के श्राहिंसा तन्त्र की ओर सारी दुनिया देख रही है और उनके समन्वयशील व्यवहार के कायल उनके प्रतिपत्ती तक हो रहे हैं। महावीर की अहिंसा और अनेकान्त हान्ट की डाँडी पीटनेवालों की ओर कोई घीमान् आँख उठाकर देखता तक नहीं और गांधीजी की तरफ सारा विचारक-वर्ग प्यान दे रहा है। इस अन्तर का कारण क्या है ? इस सवाल के उत्तर में सब कुछ आ जाता है

### अब कैसा उपयाग होना चाहिए १

अनेकान्त-हिण्ट यदि आध्यात्मिक मार्ग में सफल हो सकती है और अहिंसा का सिद्धान्त यदि आध्यात्मिक कल्याण साधक हो सकता है तो यह भी मानना चाहिए कि वे दोनों तत्त्व व्यावहारिक जीवन का अय अवश्य कर सकते हैं; क्योंकि जीवन व्यावहारिक हो या आध्यात्मिक-पर उसकी शुद्धि के त्वरूप में भिन्नता हो ही नहीं सकती और हम यह मानते हैं कि जीवन की शुद्धि अनेकान्त दृष्टि और अहिंसा के सिवाय अन्य पकार से हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें जीवन व्यावहारिक या आध्यात्मिक कैसा ही पसंद क्यों न हो पर यदि उसे उन्नत बनाना इप्ट है तो उस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेकान्त दृष्टि को तथा अहिंसा तत्त्व को प्रअपूर्वक लागू करना ही चाहिए। जो लोग व्यावहारिक जीवन में इन दो तत्त्वों का प्रयोग करना शक्य नहीं समस्तते उन्हें सिफं आध्यात्मिक कहलानेवाले जीवन को धारण करना चाहिए। इस दलील के फलस्वरूप अन्तिम प्रश्न यही होता है कि तब इस समय इन दोनों तत्त्वों का उपयोग व्यावहारिक जीवन में कैसे किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना ही अनेकान्त-व्यावहारिक जीवन में कैसे किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना ही अनेकान्त-वाद की मर्यादा है।

जैन समाज के व्यावहारिक जीवन की कुछ समस्याएँ ये हैं-

१—समग्र विश्व के साथ जैन धर्म का असली मेल कितना और किस प्रकार का हो सकता है ?

२—राष्ट्रीय आपत्ति और संपत्ति के समय जैने धर्म कैसा व्यवहार रखने की इजाक्त देता है !

३—सामाजिक और साम्प्रदायिक भेदों तथा पूरों को मिटाने की कितनी शक्ति जैन धर्म में है ?

पदि इन समस्याख्यों को इल करने के लिए अनेकान्त दृष्टि तथा अहिसा का उपयोग हो सकता है तो वहीं उपयोग इन दोनों तत्त्वों की प्राणपूजा है और यदि ऐसा उपयोग न किया जा सके तो इन दोनों की पूजा सिर्फ पापाणपूजा या सब्द पूजा मात्र होगी। परंतु मैंने जहाँ तक गहरा विचार किया है उससे

यह सप्य जान पड़ता है कि उक्त तीनों का ही नहीं किन्तु दूसरी भी वैसी सब समस्याओं का व्यावहारिक समाधान, यदि प्रशा है तो अनेकान्त दृष्टि के द्वारा तथा अहिंसा के सिद्धान्त के द्वारा पूरे तौर से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैनधर्म प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग ! इस प्रश्न का उत्तर, अनेकान्त-दृष्टि की योजना करके, यों, दिया जा सकता है- "जैनधर्म प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति उसय मार्गावलम्बी है। प्रत्येक सेत्र में वहाँ सेवा का प्रसंग हो वहाँ अपंश की प्रवृत्ति का आदेश करने के कारण जैन-धर्म प्रवृत्तिगामी है और जहाँ भोग-वृत्ति का प्रसंग हो वहाँ निवृत्ति का आदेश करने के कारण निवृत्तगामी भी है।" परन्तु जैसा आजकल देखा जाता है, भोग में-अर्थात दूसरों से सुविधा ग्रहण करने में -- प्रवृत्ति करना और योग में -ख्रयांत् इसरों को ग्रपनी मुविधा देने में -- निवृत्ति धारण करना, यह अनेकान्त तथा अहिंसा का विकृत रूप अथवा उनका स्पष्ट भंग है। श्वेताम्बरीय-दिगम्बरीय भत्राहों में से कुछ को लेकर उन पर भी अनेकान्त-दृष्टि लाग करनी चाहिए। नग्नल और वस्त्रधारित्व के विषय में द्रव्यार्थिक पर्या-यार्थिक-इन दो नयों का समन्वय बरावर हो सकता है । जैनत्व अर्थात् वीतरागत्व यह तो द्रव्य (सामान्य ) है और नग्नत्व तथा बळाधारित्व, एवं नग्नत्व तथा वस्त्रवारस के विविधस्वरूप-ये सब पर्वाय (विशेष) है। उक्त द्रव्य शाश्रत है पर उसके उक्त पर्याय सभी अग्राश्वत तथा अव्यापक हैं। प्रत्येक पर्याय यदि द्रव्यसम्बद्ध है-द्रव्य का बावक नहीं है-तो वह सत्य है ग्रस्यथा सभी ग्रसत्य हैं। इसी तरह जीवनशुद्धि यह द्रव्य है और स्त्रीत्व या पुरुपत्व दोनों पर्याय हैं। यही बात तीर्थ के और मन्दिर के इकों के विषय में घटानी चाहिए। न्यात, जात और फिकों के बारे में भेदाभेद मन्नी का उपयोग करके ही भन्यहा निपदाना चाहिए। उत्कर्ष के सभी प्रसंगों में श्रिमिन्न अथांत् एक हो जाना श्रीर अपकर्ष के प्रसंगों में भिन्न रहना श्रर्थात् दलवन्दी न करना । इसी प्रकार इदलग्न, अनेकपत्नीप्रहरा, पुनर्विवाह वैसे विवादास्पद विषयों के लिए भी कथंचित् विधेय-श्रविधेय की भंगी प्रयुक्त किये विना समाज समंजस रूप से जीवित रह नहीं सकता ।

चाहे जिस प्रकार से विचार किया जाए पर आजकल की परिस्थित में तो यह सुनिश्चित है कि जैसे सिखसेन, समंतमद्र आदि पूर्वाचायों ने अपने समय के विवादात्पद पद्म-प्रतिपद्धों पर अनेकान्त का और तस्जनित नय आदि वादों का प्रयोग किया है वैसे ही हमें भी उपस्थित प्रश्नी पर उनका प्रयोग करना ही चाहिए। यदि हम ऐसा करने को तैयार नहीं है तो उत्कर्ष की अभिलाषा रखने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है।

अनेकान्त की मर्यादा इतनी विस्तृत श्रीर व्यापक है कि उसमें से सब विषयों पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसलिए कोई ऐसा भय न रखें कि प्रस्तुत व्यावहारिक विषयों पर पूर्वाचायों ने तो चर्चा नहीं की, फिर यहाँ क्यों की गई है क्या यह कोई उचित समकेगा कि एक तरफ से समाज में अविभक्तता की शक्ति की जरूरत होने पर भी वह छोटी-छोटी जातियों अथवा उपजातियों में विमक्त होकर बरबाद होता रहे, दूसरी तरफ से विद्या और उपयोग की जीवनपद संस्थाओं में बल लगाने के बजाय धन, बुद्धि और समय की सारी शक्ति को समाज तीयाँ के भगड़ों में खर्च करता रहे श्रीर तीसरी तरफ जिस विचवा में संयम पालन का सामध्ये नहीं है उस पर संयम का बोक्त समाज बलपूर्वक जादता रहे तथा जिसमें विद्याग्रहण एवं संयमपालन की शक्ति है उस विधवा को उसके लिए पूर्ण मीका देने का कोई प्रबंध न करके उससे समाज कल्याग की अभिलापा रखें श्रीर इम परिइतगरा सन्मतितक तथा आसमीमांसा के अनेकान्त श्रीर नयवाद विषयक शास्त्राओं पर दिन रात सिरपक्षी किया करें ? जिसमें व्यवहार बुद्धि होगी और प्रशा की जापति होगी वह तो यही कहेगा कि अनेकान्त की मर्यादा में से जैसे कमी ज्ञासमीमांसा का जन्म और सन्मतितक का श्राविमांव हुन्ना था वैसे ही उस मर्यादा में से आजकत 'समाज मीमांसा' और 'समाज तक' का जन्म होना चाहिए तथा उसके द्वारा अनेकांत के इतिहास का उपयोगी पृष्ठ लिला जाना चारिए । and at the same of the same of the

the file time a the similar to the file of the per play you came Some on a Per Sile type NOT THE THIRD PARTY OF THE PART HERE IS A ST. DOWN TO A ST. OF THE PARTY OF with the read from any Selection of March edgl rative

W. F. Aven. Wilderson at the September 1991

. ई० १६३० ] ['अनेकान्त'

## 

and whether a commence have signed many

THE RESERVE OF THE PARTY AND

दो मौलिक विचार-धाराएँ-

विश्व का विचार करनेवाली परस्पर मिल ऐसी मुख्य दो दृष्टियाँ हैं। एक है सामान्यगामिनी और दूसरी है विशेषगामिनी। पहली दृष्टि शुरू में तो सारे विश्व में समानता ही देखती है पर वह धीरे-धीरे अमेद की ओर मुकते-मुकते अन्त में समानता ही देखती है पर वह धीरे-धीरे अमेद की ओर मुकते-मुकते अन्त में सारे विश्व को एक ही मूल में देखती है और फलतः निश्चय करती है कि जो कुछ प्रतीति का विषय है वह तत्त्व वास्तव में एक ही है । इस तरह समानता की प्राथमिक भूमिका से उत्तरकर अन्त में वह दृष्टि तात्त्वक—एकता की भूमिका पर आकर ठहरतो है । उस दृष्टि में जो एक मात्र विषय स्थिर होता है, वही सत् है। सत् तत्व में आत्यन्तिक रूप से निमम होने के कारण वह दृष्टि या तो मेदों को देख ही नहीं पाती या उन्हें देखकर भी वास्तविक न सममने के कारण व्याव दृष्टिक या अपारमार्थिक या वाधित कहकर छोड़ ही देती है। चाहे फिर वे प्रतीतिगोचर होने वाले भेद कालकृत हो अर्थात कालपट पर फैले हुए हो वैसे पूर्वापररूप बीज, अंकुर आदि; या देशकृत हो अर्थात देशपट पर वितत हो जैसे समकालीन घट, पट आदि प्रकृति के परिसाम; या द्रव्यगत अर्थात् देशकाल निरपेत्व साहितक हो जैसे प्रकृति, पुरुष तथा अनेक पुरुष।

इसके विरुद्ध दूसरी इष्टि सारे विश्व में श्रसमानता ही श्रसमानता देखती है श्रीर चीरे-धीरे उस श्रसमानता की जड़ की खोज करते-करते श्रंत में वह विश्लेषण की ऐसी भूमिका पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे एकता की तो बात ही क्या, समानता भी कृतिम मालूम होती है। फलतः वह निश्चय कर लेती है कि विश्व एक दूसरे से श्रस्पन्त मिन्न ऐसे भेदों का पुंच मात्र है। वस्कुः उसमें न कोई वास्तविक एक तन्त्व है श्रीर न साम्य ही । चाहे वह एक तन्त्व समग्र देश-काल व्यापी समस्त्र जाता हो जैसे प्रकृति; या द्रव्यमेंद होने पर भी मात्र कालव्यापी एक समस्त्र जाता हो जैसे परमास्तु।

उपर्युक्त दोनों दृष्टियाँ मूल में ही भिन्न हैं, क्योंकि एक का आधार समन्वय मात्र है और दूसरी का आधार विश्लेषण मात्र । इन मूलभूत दो विचार सरिणयों के कारण अनेक मुद्दों पर अनेक विरोधी बाद आप ही आप खड़े हो जाते हैं । हम देखते हैं कि सामान्यगामिनी पहली हिंदि में से समग्र देश-काल-व्यापी तथा देश-काल विनिर्मुक्त ऐसे एक मात्र सत्तल्य या ब्रह्माहैत का बाद स्थापित हुआ; जिसने एक तरफ से सकल भेदों को और तद्माहक प्रमाणों को मिष्या बतलाया और साथ ही सत् तल्य को वाणी तथा तर्क की प्रवृत्ति से शुन्य कहकर मात्र अनुभवगम्य कहा । दूसरी विशेषगामिनी हिंदि में से भी केवल देश और काल भेद से ही भिन्त नहीं बिल्क स्वरूप से भी मिन्त ऐसे अनंत भेदों का बाद स्थापित हुआ। जिसने एक और से सब प्रकार के अभेदों को मिथ्या बतलाया और दूसरों और से अंतिम भेदों को बागी तथा तर्क की प्रवृत्ति से शुन्य कहकर मात्र अनुभवगम्य बतलाया । ये दोनों वाद अंत में शुन्यता तथा स्थानुमवगम्यता के परिणाम पर पहुँचे सही, पर दोनों का लक्ष्य अत्यन्त मिन्न होने के कारण वे आपस में बिलकुल ही दकराने और परस्पर विश्वद दिखाई पड़ने लगे।

### भेदबाद-अभेदबाद-

उक्त दो मूलभूत विचारधाराश्रो, में से फूटनेवाली या उनसे संबंध रखने वाली भी श्रानेक विचार धाराएँ प्रवाहित हुईं। किसी ने श्रामेद को तो अपनाया, पर उसकी व्याप्ति काल और देश पट तक अयवा मात्र कालपट तक रखी। स्वरूप या द्रव्य तक उसे नहीं बढ़ाया। इस विचारधारा में से अनेक द्रव्यों को मानने पर भी उन द्रव्यों की कालिक नित्यता तथा देशिक व्यापकता के बाद का जन्म हुआ बैसे सांख्य का प्रकृति-पुरुषवाद, दूसरी विचार धारा ने उनकी अपेदा भेद का खेत्र बढ़ाया जिससे उसने कालिक नित्यता तथा देशिक व्यापकता मानकर भी स्वरूपतः जड़ द्रव्यों को अधिक संख्या में स्थान दिया जैसे परमासु, विश्वद्यवाद आदि।

श्रद्धितमात्र या सन्मात्र को स्पर्श करने वाली दृष्टि किसी विषय में मेंद सहन न कर सकते के कारण श्रमेदमूलक अनेकवादों का स्थापन करे, यह स्थामिक ही है, हुआ भी ऐसा हो । इसी दृष्टि में से कार्य-कारण के अमेदमूलक मात्र सत्कार्यवाद का जन्म हुआ। धर्म-धर्मा, गुण-गुणी, आवार-आवेय आदि दृद्धी के अमेदवाद भी उसी में से फलित हुए जब कि द्वैत और भेद को स्वशं करने वाली दृष्टि ने अनेक विषयों में भेदमूलक ही नानावाद स्थापित किये । उसने कार्य-कारण के मेदमूलक मात्र असत्कार्यवाद को जन्म दिया तथा धर्म-धर्मा, गुण-गुणी, आधार-आवेय आदि अनेक दृद्धों के मेदो को भी मान लिया। इस तरह हम भारतीय तत्वितन में देखते हैं कि मौलिक सामान्य और विशेष हिंद तथा उनकी अवान्तर सामान्य और विशेष हिंद तथा उनकी अवान्तर सामान्य और विशेष हिंदरों में से परस्पर विरुद्ध ऐसे अनेक

मतों-दर्शनों का जन्म हुआ; जो श्रपने विरोधीबाद की श्राधारभूत भूमिका की संत्यता की कुछ भी परवाह न करने के कारण एक दूसरे के प्रहार में ही चिर-सार्थता मानने संगे।

#### सद्वाद्-असद्वाद-

सद्वाद ब्राह्मैतगामी हो या हैतगामी जैसा कि संख्यादि का, पर वह कार्य-कारण के अमेदमूलक सत्कार्यवाद को बिना माने अपना मूल लक्ष्य सिद्ध ही नहीं कर सकता; जब कि असद्वाद स्थिकगामी हो जैसे बौद्धों का, स्थिरगामी हो या नित्यगामी हो जैसे वैशेषिक आदि का—पर वह असत्कार्यवाद का स्थापन विना किये अपना लक्ष्य स्थिर कर ही नहीं सकता । अतएव सत्कार्यवाद और असत्कार्य-वाद की पारस्परिक टक्कर हुई । अहैतगामी और हैतगामी सद्वाद में से अन्मी हुई क्टस्थता जो कालिक नित्यता रूप है और विभुता जो दैशिक व्यापकता रूप है उनकी—देश और कालकृत निरंश अंशवाद अर्थात् निरंश स्थावाद के साथ टक्कर हुई, जो कि वस्तुतः सद्दर्शन के विरोधी दर्शन में से फलित होता है। निर्वचनीय-अनिर्वचनीय वाद—

एक तरफ से सारे विश्व को अखरड और एक तस्वरूप माननेवाले और दूसरी तरफ से उसे निरंश अंशपुंज माननेवाले—अपने-अपने लक्ष्य की सिद्धि तमी कर सकते ये जब कि वे अपने अमीष्ट तत्व को अनिर्वचनीय अर्थात् अनिम्लाप्य-शब्दा-गोचर माने, क्योंकि शब्द के द्वारा निर्वचन मानने पर न तो अखरड सत् तत्व की सिद्धि हो सकती है और न निरंश भेद तत्व की । निर्वचन करना ही मानो अखरडता या निरंशता का लोप कर देना है। इस तरह अखरड और निरंशवाद में से अनिर्वचनीयवाद आप ही आप फलित हुआ। पर उस बाद के सामने लच्चणवादी वैशेषिक आदि तार्किक हुए, जो ऐसा मानते हैं कि वस्तु मान का निर्वचन करना या लच्चण बनाना शक्य ही नहीं बल्कि वास्तविक भी हो सकता है। इसमें से निर्वचनीयत्ववाद का जन्म हुआ और तब अनिर्वचनीय तथा निर्वचनीयवाद आपस में टकराने लगे।

## हेतुवाद-अहेतुवाद आदि-

इसी प्रकार कोई मानते से कि प्रमाण चाहे जो हो पर हेतु अर्थात् तर्क के बिना किसी से अन्तिम निश्चय करना भयास्यद है। जब दूसरे कोई मानते थे कि हेतुबाद स्वतन्त्र बल नहीं रखता। ऐसा बल आगम में ही होने से वही मूर्यस्य प्रमाण है। इसी से वे टोमों बाद परस्पर टकराते थे। टैवज कहता था कि सब कुछ दैवाधीन है; पौक्ष स्वतंत्ररूप से कुछ कर नहीं सकता । पौक्षवादी
ठीक इससे उत्तर कहता था कि पौक्ष ही स्वतंत्रभाव से कार्य करता है। ख्रतप्त्र वे दोनों वाद एक दूसरे को असत्य मानते रहे। अर्थनय-पदार्थवादी शब्द की और शब्दनप-शाब्दिक अर्थ की परवाह न करके परस्पर खरहन करने में प्रवृत्त थे। कोई अभाव को भाव से पृथक ही मानता तो दूसरा कोई उसे भाव स्वरूप ही मानता या और वे दोनों भाव से अभाव को पृथक मानने न मानने के बारे में परस्पर प्रतिपद्ध मात्र धारण करते रहे। कोई प्रमाता से प्रमाण और प्रभिति को अस्यन्त भिन्न मानते तो दूसरे कोई उससे उन्हें अभिन्न मानते थे। कोई वर्णाअम विहित कर्म मात्र पर भार देकर उसी से इह प्राप्ति बतलाते तो कोई शान मात्र से आनन्दासि का प्रतिपादन करते जब तीसरे कोई मिक्त को ही परम पद का साधन मानते रहे और वे सभी एक दूसरे का आवेशपूर्वक खरडन करते रहे। इस तख तत्वज्ञान व आवार के छोटे-वर्ष अनेक मुद्दों पर परस्पर विलक्कित विरोधी ऐसे अनेक एकान्त मत प्रवित्ति हुए।

#### अनेकान्त-हाँ से समन्वय-

उन एकान्तो की पारस्परिक बाद-लीला देखकर अनेकान्तद्वप्टि के उत्तरा-विकारी श्राचार्यों को विचार श्राया कि असल में ये सब बाद जो कि अपनी-अपनी सत्यता का दावा करते हैं वे खापस में इतने लड़ते हैं क्यों ? क्या उन सब में कोई तथ्यारा ही नहीं, या सभी में तच्यारा है, या किसी-किसी में तच्यारा है, या सभी पूर्ण सत्य है ? इस प्रश्न के अन्तर्भुख उत्तर में से एक बाबी मिल गई, जिसके द्वारा उन्हें सब विरोधों का समाधान हो गया और पूरे सत्य का दर्शन हुन्ना। वही चाबी ब्रानेकान्तवाद की भूमिका रूप ब्रानेकान्त इंप्टि है । इस इंप्टि के ब्राग उन्होंने देखा कि प्रत्येक संयुक्तिकवाद अमुक-अमुक इंप्टि से अमुक-अमुक सीमा तक सत्य है। फिर भी जब कोई एक बाद दूसरे बाद की भ्राचारभूत विचार-सरशी श्रीर उस वाद की सीमा का विचार नहीं करता प्रख्यत अपनी आचार पत हुप्ट तथा अपने विषय की सीमा में हो सब कुछ मान लेता है. तुव उसे किसी भी तरह दूसरे बाद की सत्यता मालूम ही नहीं हो पाती। यही हालत इसरे विरोधी बाद की भी होती है। ऐसी दशा में न्याम इसी में है कि प्रत्येक बाद को उसी विचार-सरणो से उसी सीमा तक ही जाँचा जाय और इस जाँच में वह ठीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मानकर ऐसे सब सत्याशरूप मणायी को एक पूर्ण सत्यरूप विचार-सूत्र में पिरोकर ऋषिरोधी माला बनाई जाय । इसी विचार ने बैनाचार्यों को अनेकान्तहष्टि के आवार पर तत्कालीन सब वादों का सम-

न्यय करने की श्रोर प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि जब शुद्ध श्रीर निःस्वार्थ चित्त-वासों में से किन्हीं को एकत्वपर्यवसायी साम्यप्रतीति होती है श्रीर किन्हीं को निरंश श्रंश पर्यवसायी मेद प्रतीति होती है तब यह कैसे कहा जाय कि श्रमुक एक ही प्रतीति प्रमाश है श्रीर दूसरी नहीं। किसी एक को श्रप्रमाश मानने पर तुल्ययुक्ति से दोनों प्रतीतियाँ श्रप्रमाश ही सिद्ध होंगी। इसके सिवाय किसी एक प्रतीति को प्रमाश श्रीर दूसरी को श्रप्रमाश मानने वालों को भी श्रन्त में श्रप्रमाश मानी हुई प्रतीति के विषयस्य सामान्य या विशेष के सार्वजनिक व्यवहार की उपपित्त तो किसी न किसी तरह करनी ही पड़ती है। यह नहीं कि श्रपनी इष्ट प्रतीति को प्रमाश कहने मात्र से सब शास्त्रीय लौकिक व्यवहारों की उपपित्त भी हो जाय। यह भी नहीं कि ऐसे व्यवहारों को उपपन्न बिना किये ही छोड़ दिया जाय। बढ़ीकत्यवादी मेदों को य उनकी प्रतीति को श्रविद्यामुलक ही कह कर उसकी उपपत्ति करेगा, जब कि खिशाकत्यवादी साम्य या एकत्व को व उसकी प्रतीति को ही श्रविद्यामुलक कह कर ऐसे व्यवहारों की उपपत्ति करेगा।

ऐसा सोचने पर अनेकान्त के प्रकाश में अनेकान्तवादियों को मालूम हुआ कि प्रतीति अभेदगामिनी हो या भेदगामिनी, हैं तो सभी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता उसके श्रपने विषय तक तो है पर जब वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली इसरी प्रतीति के विषय की ऋयथार्थता दिखाने लगती है तब वह खुद भी अवास्तविक बन जाती है। अमेद और भेद की प्रतीतियाँ विरुद्ध इसी से जान पड़ती हैं कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है । सामान्य और विशेष को प्रत्येक प्रतीति स्वविषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नहीं । यह प्रमास का श्रंश अवस्य है। वस्तु का पूर्य स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि वे विरुद्ध दिखाई देनेवाली प्रतीतियाँ भी अपने स्थान में रहकर उसे अविरोधीमाव से प्रकाशित कर सकें और वे सब मिलकर वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण मानी जा सकें। इस समन्वय या व्यवस्थागर्मित विचार के वल पर उन्होंने समभाया कि सद-द्वेत और सद-खद्वेत के बीच कोई विरोध नहीं, क्योंकि वस्तु का पूर्णस्वरूप ही अमेद और मेद वा सामात्य और विशेषात्मक ही है। जैसे इम स्थान, समय, रंग, रस, परिमाण खादि का विचार किये बिना हो विशाल जलराशि मात्र का विचार करते हैं तब हमें एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है। पर उसी जलराशि के विचार में जब स्थान, समय ऋदि का विचार दाखिल होता है तब हमें एक ऋखगड़ समुद्र के स्थान में अनेक छोटे वर्षे समुद्र नज़र आते हैं; यहाँ तक कि अन्त में हमारे ध्यान में जलकरण तक भी नहीं रहता उसमें केवल कोई श्रविभाज्य रूप या रस श्रादि का श्रंश ही रह जाता

है और अन्त में वह भी सूत्यवत् भासित् होता है। जलराशि में अखरह एक समद्र की बुद्धि भी वास्तविक है और अन्तिम श्रंश की बुद्धि भी। एक इसलिए बास्तविक है कि वह मेदों को अलग-अलग रूप से स्पर्श न करके सब को एक साथ सामान्यरूप से देखती है । स्थान, समय आदि कत भेद जो एक दूसरे से न्यावृत्त हैं उनको खलग-खलग रूप से विषय करनेवाली बुद्धि भी वास्तविक है; क्योंकि वे भेद बैसे ही हैं। जलराशि एक और अनेक-उभय रूप होने के कारण उसमें होनेवाली समुद्रबुद्धि और श्रंशबुद्धि अपने-श्रपने स्थान में यथार्थ होकर भी कोई एक बुद्धि पूर्ण स्वरूप को विषय न करने के कारण पूर्ण प्रमाण नहीं है। किर भी दोनों मिलकर पूर्ण प्रमास है। वैसे ही जब हम सारे विश्व को एक मात्र सत-रूप से देखें अथवा यह कहिए कि जब हम समस्त भेदों के श्रन्तगंत एक मात्र अनुगमक सत्ता त्यरूप का विचार करें तब हम कहते हैं कि एक मात्र सत् ही है; क्योंकि उस सर्वेग्रही सत्ता के विचार के समय कोई ऐसे मेद भासित नहीं होते जो परस्पर में अवाहत हो। उस समय तो बारे भेद समष्टि रूप में वा एक मात्र सत्ता रूप में ही मासित होते हैं; और तभी सद् ख्रद्वैत कहलाता है। एक मात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत् शब्द का अर्थ भी इतना विशाल हो जाता है कि जिसमें कोई शेप नहीं बचता । पर जब हम उस विश्व की-गुस्पूधमें कृत भेदों में जो कि परस्पर व्यावृत्त हैं-विमाजित करते हैं; तब वह विश्व एक सत् रूप से भिटकर अनेक सत् रूप प्रतीत होता है। उस समय सत् शब्द का अर्थ भी उतना ही छोटा हो जाता है। हम कभी कहते हैं कि कोई सत् जड़ भी है और कोई चेतन भी। हम और अधिक मेदों की ओर मुक कर फिर यह भी कहते हैं कि जड़ सत् भी अनेक हैं और चेतन सत् भी अनेक हैं। इस तरह जब सर्वभाही सामान्य को ब्यावर्तक भेदी में विभाजित करके देखते हैं तब हमें नाना सत् मालूम होते हैं और वही सद द्वैत है । इस प्रकार एक विश्व में प्रवृत्त होने वाली सद्-श्रद्धेत बुद्धि श्रीर सद्-द्वेत बुद्धि दोनी श्रपने-श्रपने विषय में यथार्थ होकर मी पूर्ण प्रमाख तमी कही जाएँगी जब वे दोनों सापेखरूप से मिलें। यही सद-ग्रदेत ग्रीर सद-देत बाद जो परस्पर विरुद्ध समक्ते जाते हैं उनका ग्रनेकान्त दृष्टि के जनसार समन्वय हन्ना ।

इसे बृह्म और वन के दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जब असेक परस्पर भिन्न बृह्म व्यक्तियों को उस-उस व्यक्ति रूप से अहुए। न करके सामृहिक या सामान्य रूप में वनरूप से अहुए। करते हैं, तब उन सब विशेषों का अभाव नहीं हो जाता। पर वे सब विशेष सामान्यरूप से सामान्य अहुए। में ही ऐसे लीन हो जाते हैं मानो वे हैं ही नहीं। एक मात्र वन ही वन नज़र आता है यही एक प्रकार का अब्देत हुआ। फिर कमी इम जब एक-एक ब्रुच को विशेष रूप से सममते हैं तब इमें परस्वर मिल्न व्यक्तियाँ हो व्यक्तियाँ नजर आती हैं, उस समय विशेष प्रतीति में सामान्य इतना अन्तलाँन हो जाता है कि मानो वह है नहीं। अब इन दोनों अनुभवों का विश्लेषण करके देखा जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक सत्य है और दूसरा असत्य । अपने-अपने विषय में दोनों अनुभवों का समुचित समन्वय ही है। क्योंकि इसी में सामान्य और विशेषात्मक वन-ब्रचों का अवाधित अनुभव समा सकता है। यही स्थिति विश्व के संबन्ध में सद्अब्देत किंवा सद्-बेत हिए की मी है।

कालिक, दैशिक और देश-कालातीत सामान्य-विशेष के उपर्युक्त अहैत-बैतवाद के आगे बदकर कालिक सामान्य-विशेष के सूचक नित्यत्ववाद ब्रीर इशिकत्वपाद भी हैं। ये दोनों वाद एक दूसरे के विरुद्ध ही जान पड़ते हैं; पर अनेकान्त इष्टि कहती है कि वस्तुतः उनमें कोई विरोध नहीं। जब इम किसी तत्व को तीनो कालों में अवरह रूप से अर्थात् अनादि-अनन्त रूप से देखेंगे तब वह अख़रह प्रवाह रूप में आदि अन्त रहित होने के कारण नित्य ही है। पर इम जब उस अलग्ड-प्रवाह पतित तस्य को छोटे-ववे आपेदिक काल भेटों में विभा-जित कर लेते हैं, तब उस काल पर्यन्त स्थायी ऐसा परिमित रूप ही नजर आता है, जो सादि भी है श्रीर सान्त भी । श्रमर विवक्ति काल इतना छोटा हो जिसका दूसरा हिस्सा बुद्धिशस्त्र कर न सके तो उस काल से परिच्छिन्न वह तत्त्व-गत प्रावाहिक ग्रंश सबसे छोटा होने के कारण स्राणिक कहलाता है। नित्य ग्रीर च्चिक ये दोनों शब्द ठीक एक दूसरे के विरुद्धार्थक है। एक अनादि-अनन्त का और दूसरा सादि-सान्त का भाव दरसाता है। फिर भी हम अनेकान्त-इष्टि के अनुसार समभ्य सकते हैं कि जो तत्त्व अलगड प्रवाह की अपेदा नित्य कहा जा सकता है वही तत्त्व खएड-खएड छए।परिमित परिवर्तनों व पर्यायों की अपेदा से स्रियक भी कहा जा सकता है। एक बाद की आधार-दृष्टि है अनादि-अनन्तता की दृष्टि; जब दूसरे की ब्राधार है सादि-सान्तता की दृष्टि। वस्तु का कालिक पूर्ण स्वरूप अनादि-अनन्तता और सादि-सान्तता इन दो अंशों से बनता है। श्रतएव दोनी हष्टियाँ श्रपने-श्रपने विषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाख तभी बनती है जब वे समन्वित हो।

इस समन्वय को हष्टान्त से भी इस प्रकार राष्ट्र किया जा सकता है। किसी एक वृच का जीवन-व्यापार मूल से लेकर पल तक में काल-कम से दोनेवाली बीज मूल, ब्रॅकुर, स्कन्ध, शाला-प्रतिशाला, पत्र, पुष्प और पल आदि विविध अवस्थाओं में होकर ही प्रवाहित और पूर्ण होता है। जब हम अमुक बल्तु की

इस्रूरप से समस्ते हैं तब उपर्युक्त सब खबस्थाओं में प्रवाहित होनेवाला पूर्ण जीवन-व्यापार ही ऋखरूड रूप से मन में आता है पर जब इस उसी जीवन-व्यापार के परस्पर भिन्न ऐसे कमभावी मृत, श्रंकुर, स्कन्ध श्रादि एक-एक श्रंश को प्रहरा करते हैं तब वे परिमित काल-लखित ग्रंश ही हमारे मन में ग्राते हैं। इस प्रकार इमारा मन कभी तो समृचे जीवन-व्यापार को ऋखराड रूप में स्पर्श करता है और कमी कमी उसे खरिडत रूप में एक-एक ग्रंश के द्वारा। परीद्वारा करके देखने से साफ जान पड़ता है कि न तो अखरह जीवन-व्यापार ही एक मात्र पूर्ण वस्तु है या काल्पनिक मात्र है और न खरिडत ग्रंश ही पूर्ण वस्तु है या काल्पनिक । भले ही उस अलगड में सारे लगड और सारे लगडों में वह एक मात्र अलएड समा जाता हो; फिर मो वस्तु का पूर्ण स्वरूप तो अलएड और खरड दोनों में ही पर्यवसित होने के कारण दोनो पहलुखों से गृहित होता है। बैसे वे दोनों पहलू अपनी अपनी कदा में यथार्थ होकर भी पूर्ण तभी बनते हैं जब समन्वित किये आएँ, वैसे ही अनादि-अनन्त काल-प्रवाह रूप इस् का श्रहण नित्यत्व का व्यञ्जक है और उसके घटक श्रंशों का शहण श्रनित्यत्व या चिंगिकत्व का द्योतक है। आधारभृत नित्य प्रवाह के सिवाय न तो अनित्य घटक संभव है श्रीर न श्रनित्य घटकों के सिवाय वैसा नित्य प्रवाह ही। अतएव एक मात्र नित्यत्व को या एक मात्र स्त्रनित्यत्व को वास्तविक कहकर दूसरे विरोधी स्रंश को अवास्तविक कहना हाँ नित्य-श्रानित्य वादों की टक्कर का बीज है; जिसे श्रानेकान्त दृष्टि हटाती है।

अनेकान्त दृष्टि अनिर्वचनीयत्व और निर्वचनीयत्व वाद की पारस्परिक टक्कर को भी मिटाती है। वह कहतो है कि वस्तु का वही रूप प्रतिपाद्य हो सकता है जो संकेत का विषय वन सके। सुरुपतम बुद्धि के द्वारा किया जानेवाला संकेत भी खूल अंश को हो विषय कर सकता है। वस्तु के ऐसे अपरिमित माव हैं जिन्हें संकेत के द्वारा शब्द से प्रतिपादन करना संभव नहीं। इस अर्थ में अस्तरह सत् या निरंश द्वारा अनिर्वचनीय ही हैं जब कि मध्यवतीं खूल माव निर्वचनीय भी हो सकते हैं। अतएव समग्र विश्व के या उसके किसी एक तन्त्व के बारे में जो अनिर्वचनीयत्व और निर्वचनीयत्व के विरोधी प्रवाद है वे वस्तुतः अपनी-अपनी कद्वा में यथार्थ होने पर भी प्रमाग्य तो समुचे रूप में ही हैं।

एक ही वस्तु की भावरूपता और अभावरूपता भी विरुद्ध नहीं । मात्र विधिमुख से या मात्र निषेधमुख से ही वस्तु प्रतीत नहीं होती दूच, दूध रूप से भी प्रतीत होता है और अदिध या दिधिभन्न रूप से भी । ऐसी दशा में वह भाव-अभाव उभव रूप सिद्ध हो जाता है और एक ही वस्तु में भावत्व या अभा- बत्व का विरोध प्रतीति के खरूप मेद से हट जाता है। इसी तरह धर्म धर्मी, कार्य-कारण, आधार-आधेय आदि इन्हों के अमेद और मेद के विरोध का परि-हार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती है।

जहाँ आसत्व और उसके मूल के प्रामास्य में सन्देह हो वहाँ हेतुबाद के द्वारा परीज्ञापूर्वक ही निर्माय करना ज्ञेमंकर है; पर जहाँ आसत्व में कोई सन्देह नहीं वहाँ हैतुबाद का प्रयोग अनवस्था कारक होने से त्याच्य है । ऐसे स्थान में आगमवाद ही मार्गदर्शक हो सकता है । इस तरह विषय-भेद से या एक ही विषय में प्रतिग्राद्य भेद से हेतुबाद और आगमवाद दोनों को अवकाश है । उनमें कोई विरोध नहीं । यहाँ स्थिति दैव और पौरुषवाद की भी है । उनमें कोई विरोध नहीं । जहाँ बुद्धि-पूर्वक पौरुष नहीं, वहाँ की समस्याओं का हल दैव-वाद कर सकता है; पर पौरुष के बुद्धि पूर्वक प्रयोगस्थल में पौरुषवाद ही स्थान प्राता है । इस तरह बुदे-बुदे पहलू की अपेना एक ही जीवन में दैव और पौरुष वाद समन्वित किये जा सकते हैं ।

कारण में कार्य की केवल सत् या केवल असत् माननेवाले वादी के विरोध का भी परिदार अनेकान्त-दृष्टि सरलता से कर देती है । वह कहती है कि कार्य उपादौन में सत् भी है और असत् भी है । कटक बनने के पहले भी मुवर्ण में कटक बनने की शक्ति है इसलिए उत्पत्ति के पहले भी शक्ति रूप से या कारणा-भेद दृष्टि से कार्य सत् कहा जा सकता है । शक्ति रूप से सत् होने पर भी उत्पा-दक सामग्री के अमाब में वह कार्य आविर्भृत या उत्पन्न न होने के कारण उप-स्था नहीं होता, इसलिए वह असत् भी है । तिरोमाच दशा में जब कि कटक उपलब्ध नहीं होता तब भी कुसडलाकार-धारी मुवर्ण कटक रूप बनने की योग्यता रखता है, इसलिए उस दशा में असत् भी कटक योग्यता की अष्टि से मुवर्ण में सत् कहा जा सकता है।

बौदों का केवल परमाणु-पुञ्जवाद और नैयायिकों का अपूर्वावयवी वाद—ये दोनों आपस में टकराते हैं। पर अनेकान्त-हिं ने स्कन्य का—जो कि न केवल परमाणु-पुछ है और न अनुभव-बाधित अवयवों से भिन्न अपूर्व अवयवी रूप है, स्वीकार करके विरोध का समुचित रूप से परिहार व दोनों वादों का निरोध समन्वय कर दिया है। इसी तरह अनेकान्त हिंट ने अनेक विषयों में प्रवर्तमान विरोध-वादों का समन्वय मध्यस्थ माव से किया है। ऐसा करते समय अनेकान्त बाद के आस-पास नयवाद और मञ्जवाद आप ही आप फलित हो जाते हैं, क्योंकि छुदे-जुदे पहलू या हिंटविन्दु का पृथक्करण, उनकी विषय मवादा का

विभाग और उनका एक विषय में यथोचित विन्यास करने ही से अनेकान्त सिंद होता है।

अपेना या नय-

मकान किसी एक कोने में पूरा नहीं होता । उसके ग्रानेक कोने भी किसी एक ही दिशा में नहीं होते । पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि परूरर विकद दिशा वाले एक-एक कोने पर लड़े रहकर किया जानेवाला उस मकान का अवलोकन पूर्ण तो नहीं होता, पर वह अयथार्थ भी नहीं । बुदे बुदे सम्भवित सभी कोनों पर खड़े रहकर किये जाने वाले सभी सम्भवित श्रवलोकनों का सार समुच्चय ही उस मकान का पूरा अवलोकन है। प्रत्येक कोरासम्मवी प्रत्येक अवलोकन उस पूर्ण अवलोकन का अनिवार्य खड़ है। वैसे ही किसी एक वस्तु या समग्र विश्व का तास्त्रिक चिन्तन-दर्शन भी अनेक अपेदाओं से निधनन होता है। मन की सहज रचना, उस पर पड़नेवाले ब्रायन्तुक संस्कार ब्रीर चिन्त्य वस्तु का स्वरूप इत्यादि के सम्मेलन से ही भ्रपेका बनती है। ऐसी अपेकाएँ श्रनेक होती हैं: जिनका ग्राक्षय लेकर वस्तु का विचार किया जाता है। विचार को सहारा देने के कारण या विचार खोत के उदगन का आधार बनने के कारण वे ही अपेकाएँ दृष्टि-कोग या दृष्टि-बिन्दु भी कही जाती है। सम्मधित सभी अपेदाओं से—चाहे वे विरुद्ध ही क्यों न दिखाई देती ही—किये जानेवाले चिन्तन व दर्शनों का सारसमुख्य ही उस विषय का पूर्ण-ग्रानेकान्त दर्शन है। प्रत्येक अपेद्यासम्मवी दर्शन उस पूर्ण दर्शन का एक-एक अङ्ग है जो परस्पर विरुद्ध होकर भी पर्यो दर्शन में समन्वय पाने के कारण वस्तुतः अविरुद्ध ही है

जब किसी को मनोष्ट्रांच विश्व के श्रान्तर्गत सभी मेदों की—चाहे वे गुण, धर्म था स्वरूप इत हो या व्यक्तित्वकृत हो—मुलाकर श्रयांत् उनकी श्रीर मुके विना ही एक मात्र श्रव्यक्ता का विचार करती है, तब उसे श्रव्यक्ष्य या एक हो विश्व का दर्शन होता है। श्रामेद की उस मूमिका पर से निध्यन्त होनेवाला 'सत्' शब्द के एक मात्र श्रव्यक्ष्य का दर्शन हो संग्रह नय है। गुण धर्म इत या व्यक्तित्व कृत मेदों की श्रीर मुक्तनेवालों मनोक्चित से किया जानेवाला उसी विश्व का दर्शन व्यवहार नय कहलाता है; क्योंकि उसमें लोक सिद व्यवहारों की भूमिका क्या से मेदों का लास स्थान है। इस दर्शन के 'सत्' शब्द की श्र्य मर्यादा श्रव्यक्तित न रह कर श्रवेक लग्नडों में विभाजित हो जाती है। वही मेदगामिनी मनोक्चित या श्रमेद्धा—सिर्फ कालकृत मेदों की श्रोर मुक्कर सिर्फ वर्तमान की ही कार्यस्वम होने के श्रारण जब सत् क्या से देखती है श्रीर श्रातीत श्रवागत की

'सत्' शब्द की श्रर्थ मयीदा में से हटा देती है तब उसके द्वारा फलित होने वाला विश्व का दशन कज़सूत्र नय है। क्योंकि वह अतीत-अनागत के चकव्यूह को छोड़कर सिर्फ वर्तमान की सीधी रेखा पर चलता है।

उपर्युक्त तीनों मनोवृत्तियाँ ऐसी हैं जो शब्द या शब्द के गुण-वर्मों का आश्रय बिना लिये ही किसी भी वस्तु का चिन्तन करती हैं। अतप्त वे तीनों प्रकार के चिन्तन अर्थ नय हैं। पर ऐसी भी मनोवृत्ति होती है जो शब्द के गुण घर्मों का आश्रय लेकर ही अर्थ का विचार करती है। अतएव ऐसी मनोवृत्ति से फलित अर्थचिन्तन शब्द नय कहे जाते हैं। शाब्दिक लोग ही मुख्यतया शब्द नय के अधिकारी हैं; क्योंकि उन्हीं के विविध हिन्दिन्तुओं से शब्दनय में विविधता आई है।

जो शाब्दिक सभी शब्दों को अखरड अथांत् अब्युत्पन्न मानते हैं वे ब्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद न मानने पर भी लिक्क, पुरुष, काल आदि अन्य प्रकार के शब्दिन्नमों के भेद के आधार पर अर्थ का वैविध्य बतलाते हैं। उनका वह अर्थ- मेद का दर्शन शब्द नय या साम्यत नय है। प्रत्येक शब्द को ब्युत्पत्ति सिद्ध ही माननेवाली मनोवृत्ति से विचार करनेवाले शाब्दिक पर्याय अर्थात् एकार्यक समक्ते जानेवाले शब्दों के अर्थ में भी ब्युत्पत्ति मेद से भेद कालाते हैं। उनका वह शक, इन्द्र आदि जैसे पर्याय शब्दों के अर्थ भेद का दर्शन सममिरू नय कहलाता है। ब्युत्पत्ति के भेद से ही नहीं, बल्कि एक ही ब्युत्पत्ति से फलित होनेवाले अर्थ की मीजूदगी और गैर-मीजूदगी के भेद के कारण से भी जो दर्शन अर्थ भेद मानता है वह एवंभूत नय कहलाता है। इन तार्किक छः नयों के अलावा एक नैयम नाम का नव भी है। जिसमें नियम अर्थात् देश रूढ़ि के अनुसार अभेदगामी और भेदगामी सब प्रकार के विचारों का समावेश माना गया है। प्रधानतवा ये ही सात नय हैं। पर किसी एक अंश को अर्थात् हिंश्कोण को अवलम्बित करके प्रवृत्त होनेवाले सब प्रकार के विचार उस-उत्त अपेता के सूचक नय ही हैं।

शास्त्र में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो नय भी प्रसिद्ध हैं पर वे नय उपर्युक्त सात नयों से ख्रलग नहीं हैं किन्तु उन्हीं का संदिस वर्गीकरण या भूमिका मात्र हैं। द्रव्य अर्थात् सामान्य, अन्वय, अमेद या एकत्व को विषय करनेवाला विचार मार्ग द्रव्यार्थिक नय है। नैगम, संग्रह और व्यवहार—ये तीनों द्रव्यार्थिक ही हैं। इनमें से संग्रह तो शुद्ध अमेद का विचारक होने से शुद्ध या मूल ही द्रव्यार्थिक है जब कि व्यवहार और नैगम की प्रवृत्ति मेदगामी होकर भी किसी न किसी प्रकार के अमेद को भी अवलाग्वित करके ही वलती है। इसलिए वे भी द्रव्यार्थिक ही माने गये हैं। अलबत्ता वे संप्रह की तरह शुद्ध न होकर अशुद्ध-मिश्रित ही द्रव्यार्थिक हैं।

पयाँय स्थांत् विशोष, व्यावृत्ति या भेद को ही लक्ष्य करके प्रवृत्त होनेवाला विचार पथ पर्यायाधिक नय है। ऋजुसूत्र झादि वाकी के चारों नय पर्यायाधिक ही माने गये हैं। अमेद को छोड़कर एक मात्र भेद का विचार ऋजुसूत्र से शुरू होता है इसलिए उसी को शास्त्र में पर्यायाधिक नय की प्रकृति या मूलाचार कहा है। पिछले तीन नय उसी मूलभूत पर्यायाधिक के एक प्रकार से विस्तारमात्र हैं।

केवल ज्ञान को उपयोगी मान कर उसके आश्रय से प्रवृत्त होनेवाली विचार घारा ज्ञान नय है तो केवल किया के आश्रय से प्रवृत्त होनेवाली विचारघारा किया नय है। नयरूप आधार-साम्भों के अपरिमित होने के कारण विश्व का पूर्ण दर्शन-श्रनेकान्त भी निस्सीम है।

#### सप्तभंगी-

मिल-भिल्ल ख्रपेताख़ों, दृष्टिकोगों या मनोबृत्तियों से जो एक ही तत्त्व के नाना दर्शन फिलत होते हैं उन्हों के ख्राधार पर भंगवाद की सृष्टि खड़ी होती हैं। जिन दो दर्शनों के विषय ठीक एक दूसरे के विल्कुल विरोधी पढ़ते हों ऐसे दर्शनों का समन्वय बतलाने की दृष्टि से उनके विषयभूत भाव-ख्रभावात्मक दोनों अंशों को लेकर उन पर जो सम्मवित वाक्य-भङ्ग बनाये जाते हैं वही ससमंगी है। ससमंगी का ख्राधार नयवाद है, ख्रीर उसका ध्येय तो समन्वय है ख्रयांत् छनेकान्त्रा कोटि का व्यापक दर्शन कराना है; जैसे किसी भी प्रमाण से जाने हुए पदार्थ का दूसरे को बोच कराने के लिए परार्थ खनुमान ख्रयांत् छनुमान वाक्य की स्वना की जाती है, वैसे ही विरुद्ध खंशों का समन्वय श्रोता को समक्षाने की दृष्टि से मंग वाक्य की रचना भी की जाती है। इस तरह नयवाद और मंगवाद खनेकान्त दृष्टि के क्षेत्र में ख्राप ही ख्राप फिलत हो जाते हैं।

### दर्शनान्तर में अनेकान्तवाद-

यह ठीक है कि बैदिक परम्परा के न्याय, वेदान्त श्रादि दर्शनों में तथा बौद दर्शन में किसी एक वस्तु के विविध किट्यों से निरूपण की पदित तथा अनेक पद्मों के समन्वय की दृष्टिं भी देखी जाती है। किर भी प्रत्येक वस्तु

१—उदाहरणार्थं देखो सांस्वप्रवचनमाप्य पृष्ठ २। सिद्धान्त विन्दु पृ० ११६ से । वेदान्तसार पृ० २५ । तकं संब्रह दीपिका पृ० १७५। महावगा ६. ३१। प्रमासामीमासाटिप्पस पृ० ६१ से ।

श्रीर उसके प्रत्येक पहलू पर संभवित समग्र दृष्टि विन्दुश्रों से विचार करने का आत्यंतिक आग्रह तथा उन समग्र इष्टि विन्दुओं के एक मात्र समन्वय में ही विचार की परिपूर्णता मानने का हुक आग्रह जैन परम्परा के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता । इसी आग्रह में से जैन तार्किकों ने अनेकान्त, नय और सप्त-भंगी वाद का विल्कुल स्वतंत्र ग्रीर व्यवस्थित शास्त्र निर्माण किया जो प्रमाण शास्त्र का एक भाग ही बन गया और जिसकी जोड़ का ऐसा छोटा भी प्रन्य इतर परंपराश्रों में नहीं बना । विमञ्चवाद ग्रीर मध्यम मार्ग होते हुए भी बौद परंपरा किसी भी वस्तु में वास्तविक स्थायी अंश देख न सकी उसे मात्र स्रणमंग ही नजर आया। अनेकान्त शब्द ै से ही अनेकान्त दृष्टि का आश्रय करने पर भी नैपाविक परमासु, आत्मा आदि को सर्वथा अपरिसामी ही मानने मनवाने की धुन से बच न सके। ब्यावहारिक-पारमार्थिक आदि अनेक इंप्टियों का श्चवलम्बन करते हुए भी वेदान्ती खन्य सब हिन्दियों को ब्रह्महिन्द से कम दर्जे की या त्रिल्कुल ही असत्य मानने-मनवाने से बच न सके। इसका एक मात्र कारण यही जान पड़ता है कि उन दशनों में व्यापक रूप से अनेकान्त भावना का त्यान न रहा जैसा कि जैन दर्शन में रहा । इसी कारण से जैन दर्शन सब हृष्टियों का समन्त्रय भी करता है स्त्रीर सभी द्रष्टियों को स्त्रपने-स्त्रपने विषय में तल्य वस व यथार्थ मानता है । भेद-श्रमेंद्र, सामान्य विशेष, नित्यत्व-श्रनित्यत्व श्रादि तत्त्व-ज्ञान के प्राचीन मुद्दी पर ही सीमित रहने के कारण वह अनेकान्त दृष्टि और तन्मूलक अनेकान्त व्यवस्थापक शास्त्र पुनवक्त, चर्वित चर्वण या नवीनता शत्य जान पड़ने का आपाततः सम्भव है फिर भी उस दृष्टि और उस शास्त्र निर्माण के पीछे जो ऋखवड और सजीव सर्वारा सत्य को अपनाने की भावना जैन परम्परा में रही और जो प्रमाश शास्त्र में अवतीर्ख हुई उसका जीवन के समग्र होतों में सफल उपयोग होने की पूर्ण योग्यता होने के कारण ही उसे प्रमाग-शास्त्र की जैनाचायों की देन कहना अनुपयुक्त नहीं।

ई० १३३६ ]

[प्रमाणमोमांसा की प्रस्तावना का अंश]

## ञ्चावश्यक क्रिया

वैदिकसमाज में 'सन्त्या' का, पारसी लोगों में 'स्तोर देह अवस्ता' का, यहूदी तथा ईसाइयों में 'प्रार्थना' का और मुसलमानों में 'नमाज' का जैसा महत्त्व है; जैन समाज में दैसा ही महत्त्व 'आवश्यक' का है।

वैन समाज की मुख्य दो शाखाएँ हैं, (१) श्वेताम्बर और (२) दिगम्बर । दिगम्बर-सम्प्रदाय में मुनि-परंपरा विच्छित्न-प्रायः है । इसखिए उसमें मुनियों के 'श्रावश्यक-विधान' का दर्शन सिर्फ शास्त्र में हो है, व्यवहार में नहीं है । उसके आवक समुदाय में भी 'श्रावश्यक' का प्रचार वैसा नहीं है, जैसा श्वेताम्बर-शाखा में है । दिगम्बर समाज में जो प्रतिमाधारी या ब्रह्मचारी खादि होते हैं, उनमें मुख्यतया सिर्फ 'सामायिक' करने का प्रचार देखा जाता है । श्रृं खुलाबढ रीति से छहीं 'श्रावश्यकों' का नियमित प्रचार वैसा श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में श्रावालच्द प्रसिद्ध है । वैसा दिगम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध नहीं है । श्रृथांत् दिगम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध नहीं है । श्रृथांत् दिगम्बर-सम्प्रदाय में सिलिसिलेबार छहीं 'श्रावश्यक' करने की परम्परा दैवसिक, राजिक, प्राद्धिक, चतुमांसिक श्रीर साम्बत्सरिक-रूप से वैसी प्रचलित नहीं है, जैसी श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में प्रचलित है ।

यानी जिस प्रकार श्वेताम्बर-सम्प्रदाय सांयकाल. प्रातःकाल, प्रत्येक पद्म के अन्त में, चातुमांस के अन्त में और वर्ष के अन्त में खियो का तथा पुरुषों का समुदाय अलग-अलग या एकत्र होकर अथवा अन्त में अकेला व्यक्ति ही सिलसिले से छहीं 'आवश्यक' करता है, उस प्रकार 'आवश्यक' करने की रीति दिगम्बर-सम्प्रदाय में नहीं है।

श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की भी दो प्रधान शाखाएँ हैं—(१) मूर्फ्यूनक और (२) स्थानकवासी। इन दोनों शाखाओं की साध-आवक—दोनों संस्थाओं में दैवसिक, राजिक आदि पाँचों प्रकार के 'आवश्यक' करने का नियमित प्रचार अधिकारानुकल दसवर चला आता है।

मृतिपूजक और स्थानकवासी—दोनों शालाओं के साधुओं को तो मुबह शाम अनिवार्यरूप से 'श्रावरयक' करना ही पड़ता है; क्योंकि शास्त्र में ऐसी आशा है कि अपन और चरम तीर्थंकर के साधु 'आवश्यक' नियम से करें। अतएव यदि वे उस आशा का पालन न करें तो साधु-पद के अधिकारी ही नहीं समके जा सकते। श्रावकों में 'श्रावर्यक' का प्रचार वैकल्पिक है। स्रार्थात् जो भावक स्त्रीर नियमवाले होते हैं, वे श्रावर्य करते हैं श्रीर अन्य श्रावकों की प्रवृत्ति इस विषय में ऐन्छिक है। फिर भी यह देखा जाता है कि जो नित्य 'श्रावर्यक' नहीं करता, वह भी पन्न के बाद, चतुर्मांस के बाद या आखिरकार संवत्सर के बाद, उसको ययासम्भव श्रावक्ष्य करता है। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में 'श्रावर्यक किया' का इतना श्रादर है कि जो व्यक्ति श्राव्य किसी समय धर्मस्थान में न जाता हो, यह तथा छोटे-वह वालक-वालिकाएँ भी बहुवा साम्बरसारिक पर्व के दिन धर्मस्थान में 'श्रावर्थक-किया' करने के लिए एकत्र हो ही जाते हैं श्रीर उस किया को करके सभी श्रापना श्रहोमाग्य समस्त्रते हैं। इस प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि 'श्रावर्थक किया' का महत्त्व श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में कितना श्राधक है। इसी सबब से सभी लोग श्रपनी सन्तित को धार्मिक शिद्धा देते समय सबसे पहिते 'श्रावर्थक किया' सिखातें हैं।

जनसमुदाय की सादर प्रवृत्ति के कारण 'श्रावश्यक-किया' का जो महत्त्व प्रमणित होता है, उसको ठीक-ठीक समकाने के लिए 'श्रावश्यक-किया' किसे कहते हैं! सामायिक श्रादि प्रत्येक 'श्रावश्यक' का क्या स्वरूप है! उनके भेट-कम की उपपत्ति क्या है! 'श्रावश्यक-किया' श्राध्यात्मिक क्यों है! इत्यादि कुछ मुख्य प्रश्नों के ऊपर तथा उनके श्रन्तर्गत श्रन्य प्रश्नों के ऊपर इस जगह विचार करना श्रावश्यक है।

परन्तु इसके पहिले यहाँ एक बात बतला देना जरूरी है। और वह यह है कि 'आयरयक किया' करने की जो विधि चूर्णि के जमाने से भी बहुत प्राचीन थी और जिसका उल्लेख श्रीहरिमद्रस्ट्रि—जैसे प्रतिष्ठित आचार्य ने अपनी आव-र्यक होति ए०, ७६० में किया है। वह विधि बहुत अंशों में अपरिवर्तित रूप से बवों की त्यों जैसी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में चली आती है, वैसीस्थानक वासो-सम्प्रदाय में नहीं है। यह बात तपागच्छ, खरतरगच्छ आदि शच्छों की सामाचारी देखने से स्वष्ट मालूम हो जाती है। स्थानक वासी-सम्प्रदाय की सामाचारी में जिस प्रकार 'आवश्यक किया' में बोले जानेवाले कई प्राचीन तूनों की, जैसे:—पुक्लरवरदाव इटे, सिद्धार्थ झुद्धार्थ, आरहतचेइ वार्थ, आयरिय उल्लेखए, अब्दुद्धियोऽहं, हत्यादि की काट छाँट कर दी गई है, इसी प्रकार उसमें प्राचीन विधि की भी काट छाँट नजर आती है। इसके विपरीत तपागच्छ, खरतरगच्छ आदि की सामाचारी में 'आवश्यक' के प्राचीन सूत्र तथा प्राचीन विधि में कोई परिवर्तन किया हुआ नजर नहीं आद्धा। अर्थात् उसमें 'सामाविक—आवश्यक' से लेकर थानी प्रतिक्रमण की स्थापना से लेकर 'प्रत्याख्यान' पर्यन्त के छहीं

'आवश्यक' के सूत्रों का तथा बीच में विधि करने का सिलसिला बहुधा वहीं है, जिसका उल्लेख भीहरिमद्रसूरि ने किया है।

यदापि प्रतिक्रमण-स्थापन के पहले चैत्य-वन्दन करने की और छुठे 'आव-श्यक' के बाद सब्भाय, लावन, लोत्र आदि पढ़ने की प्रथा पोछे सहारण प्रचलित हो गई है; तथापि मूर्तिपूजक-सम्प्रदाय की 'आवश्यक किया' विषयक सामाचारी मैं यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसमें 'आवश्यकों' के सूत्रों का तथा विधि का सिलसिला अभी तक प्राचीन हो चला आता है।

### 'आवश्यक' किसे कहते हैं ?

वो किया अवश्य करने योग्य है, उसी को ''आवश्यक'' कहते हैं। 'आवश्यक करने योग्य है, उसी को ''आवश्यक'' कहते हैं। 'आवश्यक किया' सब के लिए एक नहीं, वह अधिकारी-मेद से जुदी-जुदी है। एक व्यक्ति जिस किया को आवश्यक कमें समक्तकर नित्यप्रति करता है, दूसरा उसी को आवश्यक नहीं समक्तता। उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति काञ्चन-कामिनी को आवश्यक समक्त कर उसकी प्राप्ति के लिए अपनी सारी शक्ति सब कर डालता है और दूसरा काञ्चन-कामिनी को अनावश्यक समक्तता है और उसके संग से बचने की कोशिश ही में अपने बुद्धि-वल का उपयोग करता है। इसलिए 'आवश्यक-किया' का स्वरूप लिखने के पहले यह बतला देना जरूरी है कि इस जगह किस प्रकार के अधिकारियों का आवश्यक-कमें विचारा जाता है।

सामान्यरूप से शरीर-धारी प्राणियों के दो विभाग हैं:—(१) बहिद्दिट और (२) अन्तर्द्धि । जो अन्तर्द्धि है—जिनकी द्दिट आत्मा की ओर मुकी है अयोत् जो सहन मुख को अ्वक करने के विचार में तथा प्रयत्न में लगे हुए हैं, उन्हों के 'आवश्यककमं' का विचार इस जगह करना है। इस कथन से यह स्पष्ट सिख है कि जो जड़ में अपने को नहीं भूसे हैं—जिनकी द्दिट को किसी भी जड़ वस्तु का सौन्दर्य लुभा नहीं सकता, उनका 'आवश्यककमं' वहीं हो सकता है, जिसके द्वारा उनका आत्मा सहज मुख का अनुभव कर सके। अन्तर्द्धि वासे आत्मा सहज मुख का अनुभव तभी कर सकते हैं, जब कि उनके सम्वक्त, जेतना, चारित्र आदि गुण व्यक हो। इसकिए वे उस किया को अपना 'आवश्यक—कर्म' समभते हैं, जो सम्यक्त आदि गुणों का विकास करने में सहायक हो। अतएव इस जगह संद्धेण में 'आवश्यक की व्याख्या इतनी ही है कि जानादि गुणों को प्रकट करने के लिए जो किया अवश्य करने के वोस्य है, वही 'आवश्यक' है।

ऐसा 'आवश्यक' ज्ञान और किया— अभय परिग्णामरूप अर्थात् उपयोग-पूर्वक की जानेवाली किया है। वहीं कर्म आहमा को गुग्गों से वासित कराने याला होने के कारण 'आवासक' भी कहलाता है। बैदिकदर्शन में 'आवश्यक' समके जानेवाले कमों के लिए 'नित्यकर्म' शब्द प्रसिद्ध है। जैनदर्शन में 'अवश्य-कर्तव्य' अव, निप्रह, विशोधि, अव्ययनपट्क, वर्ग, न्याय, आराधना, मार्ग आदि अनेक शब्द ऐसे हैं, जो कि 'आवश्यक' शब्द के समानार्थक—पर्याय हैं (आवश्यक, पृठ के समानार्थक—पर्याय हैं (आवश्यक, पृठ के समानार्थक—पर्याय

सामायिक आदि प्रत्येक 'आवश्यक' का स्वरूप—स्यूब दृष्टि से 'आव-श्यक किया' के खुह विभाग—भेद किये गए हैं—(१) सामायिक, (२) चतुर्विशति-साव, (३) वन्दन, (४) प्रतिक्रमण, (५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान।

- (१) राग और हें व के वश न होकर सममाव-मध्यस्थ-भाव में रहना अर्थात् सबके साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना 'सामायिक' है (आ० नि०, गा० १०३२)। इसके (१) सम्यक्त्वसामायिक, (२) श्रुतसामायिक और (३) चारित्र सामायिक, ये तीन भेद हैं, क्योंकि सम्यक्त्व द्वारा, श्रुत द्वारा या चारित्र द्वारा ही सममाव में स्थिर रहा जा सकता है। चारित्रसामायिक भी अविकारी की अपेद्धा से (१) येश और (२) सर्व, यों दो प्रकार का है। देश सामायिकचारित्र रहस्थों को और सर्वसामायिकचारित्र साधुओं को होता है (आ० नि०, गा० ७६६)। समता, सम्यक्त्व, शान्ति, सुविहित आदि शब्द सामायिक के पर्याय है (आ० नि०, गा० ५०३३)।
- (२) चतुर्विशतिस्तव—चौबीस तीर्थंकर, जो कि सर्वगुग्-सम्पन्न आदर्श हैं, उनकी स्तृति करने रूप है। इसके (१) द्रव्य और (२) भाव, ये दो भेद हैं। पुष्प आदि सात्विक वस्तुओं के द्वारा तीर्थंकरों की पूजा करना 'द्रव्यस्तव' और उनके वास्तविक गुगों का कीर्तन करना 'मावस्तव' है (आ०, पु० ≚्३)। अधिकारी—विशेष गृहस्य के लिए द्रव्यस्तव कितना लाभदायक है, इस बात की विस्तारपूर्वंक आवश्यक निर्मुक्ति, पु० ४६२—४६३ में दिखाया है।
- (३) वंदन—सन, वचन रारीर का वह व्यापार बंदन है, जिससे पूज्यों के प्रति बहुमान प्रगट किया जाता है। शास्त्र में वंदन के चितिकमें, कृतिकमें, पूजा-कमें ब्रादि पर्याप प्रसिद्ध हैं (ब्रा० नि०, गा० ११०३)। वंदन के यथार्थ स्वरूप जानने के लिए वंदा कैसे होने चाहिए ? वे कितने प्रकार के हैं ? कौन-कौन अवंद्य है ! अवंदा-वंदन से क्या दोष है ! बंदन करने के समय किन-किन दोषों का परिहार करना चाहिए, इत्यादि वार्ते जानने योग्य हैं।

द्रव्य और भाव उभय—चारित्रसम्पन्न मुनि ही वन्द्य हैं ( आ॰ नि॰, गा॰ ११०६ )। वन्द्र मुनि (१) ग्राचार्य, (२) उपाच्याय, (३) प्रवर्त्तक, (४) स्थविर और (५) रत्नाधिक रूप से पाँच प्रकार के हैं ( आ॰ नि॰, गा॰ ११९५ )।

53

जो द्रव्यतिज्ञ और भावतिङ्ग एक एक से या दोनों से रहित है, वह अवन्य है। स्रवन्दनीय तथा बन्दनीय के संबन्ध में सिक्के की चतुर्में की प्रसिद्ध है ( स्राठ नि॰, गा॰ ११३८) । वैसे चाँदी श्रद हो पर मोहर ठीक न लगी हो तो वह सिक्का बाह्य नहीं होता । वैसे ही जो मावलिंगयुक्त हैं, पर द्रव्यक्तिंगविहीन हैं. उन प्रत्येक बुद्ध ब्रादि को वन्दन नहीं किया जाता । जिस सिक्के पर मोहर तो ठीक खगी है, पर चाँदी अशाद है वह सिक्का बाह्य नहीं होता । वैसे ही द्रव्यक्तिंगधारी शेकर जो भावकिंगविद्दीन हैं वे पार्श्वस्य आदि पाँच प्रकार के कसाध श्रवन्दनीय हैं । जिस सिक्के की चाँदी श्रीर मोहर, ये दोनों ठीक नहीं है. वह भी श्रमाह्य है । इसी तरह जो द्रव्य और माव-उभयलिंगरहित है वे बन्दनीय नहीं । बन्दनीय सिर्फ वे ही हैं, जो श्रद चाँदी तथा श्रद मोहर वाले सिक्के के समान द्रव्य और भाव-उभयलिंग सम्पन्न हैं ( आ० नि०, गा० ११३= ) । अवन्य को वन्दन करने से वन्दन करने वाले को न तो कर्म की निर्जरा होती है और न कीतिं ही । बल्कि असंयम आदि दोषों के अनुमोदन द्वारा कर्मबन्ध होता है ( ग्रा० नि०, गा० ११०८ ) । ग्रवन्य को बन्दन करने से वन्दन करनेवाले को ही दोष होता है, यही बात नहीं, किंत अवन्दनीय के आत्मा का भी गुणी पुरुषों के द्वारा अपने की वन्दन कराने रूप असंवम की वृद्धि द्वारा अधःपात होता है ( आ॰ नि॰, गा॰ १११० ) । वन्दन वसीस दोषी से रहित होना चाहिए । अमाहत आदि वे बत्तीस दोष आवश्यक निर्वेक्ति, गा० १२०७-१२११ में बतलाए हैं।

(४) प्रमादवश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद किर से शुभ योग को प्राप्त करना, यह 'प्रतिक्रमण्' है। तया अशुभ योग को को छोड़कर उत्तरोत्तर शुभ योग में वर्तना, यह भी 'प्रतिक्रमण्' है। प्रतिवरण, परिहरण, करण, निवृत्ति, निन्दा, गहां और शोधि, ये सब प्रतिक्रमण के समाना- भंक शब्द हैं (आ० नि० गा० १२३३)। इन शब्दों का भाव समझाने के लिए प्रत्येक शब्द को व्याख्या पर एक-एक हथ्यन्त दिया गया है, जो बहुत मनोरंजक हैं (आ०-नि०, गा० १२४२)।

१—स्वस्थानाद्यन्यस्थानं प्रमादस्य वशाद्गतः । तत्रैव कमखं भूवः, प्रतिकमखमुख्यते ॥१॥ २—प्रतिवर्तनं वा ग्रुमेषु योगेषु मोद्यपत्ववेषु ।

२—पातवतन वा ग्रुमञ्ज वागपु मास्पत्तवपु । निःशल्यस्य यतेर्यत् तद्वा शेर्यं प्रतिक्रमगम् ॥१॥

<sup>—</sup>आनश्यक-सूत्र, युष्ठ <u>४४३</u>

प्रतिक्रमण का मतलब पीछे लौटना है—एक स्थिति में जाकर फिर मूल स्थिति को प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण शब्द की इस सामान्य व्याख्या के अनुसार ऊपर वतलाई हुई व्याख्या के विकट अर्थात् अशुम योग से इट कर शुम योग को प्राप्त करने के बाद फिर से अशुम योग को प्राप्त करना यह भी प्रतिक्रमण कहा जा सकता है। अतएव यद्यपि प्रतिक्रमण के (१) प्रशस्त और (२) अप्रशस्त, ये दो भेद किये जाते हैं (आ०, प० ४६३), तो भी आवश्यक किया में जिस प्रतिक्रमण का समावेश है वह अप्रशस्त नहीं किन्तु प्रशस्त ही है; क्योंकि इस जगह अन्तहांटि वाले—आव्यात्मिक पुरुषों की ही आवश्यक किया का विचार किया जाता है।

(१) दैवसिक, (२) रात्रिक, (३) पाद्धिक, (४) चातुमाँसिक और (५) सांवरसरिक, ये प्रतिक्रमण के पाँच मेंद बहुत प्राचीन तथा शास्त्रसंमत हैं; क्योंकि इनका उल्लेख श्री भद्रवाहुरवामी भी करते हैं (ग्रा० नि०, गा० १२४७)। कालमेंद से तीन प्रकार का प्रतिक्रमण भी बतलाया है—(१) भूतकाल में लगे हुए दोषों की ग्रालोचना करना, (२) संवर करके वर्तमान काल के दोषों से बचना और (३) प्रत्याख्यान द्वारा भविष्यत् दोषों को रोकना प्रतिक्रमण है (ग्रा० पृ० ५५१)।

उत्तरीत्तर आत्मा के विशेष शुद्ध त्वरूप में स्थित होने की इच्छा करनेवाले अधिकारियों को यह भी जानना चाहिये कि प्रतिक्रमण किस किस का करना चाहिए—(१) मिथ्याल, (२) अधिरति, (३) क्याय और (४) अप्रशस्त योग—इन चार का प्रतिक्रमण करना चाहिए। अर्थात् मिथ्याल छोड़कर सम्यक्त्व की पाना चाहिए, अविरति का त्याग कर विरति की त्योगार करना चाहिये, कवाय का परिदार करके चमा आदि गुण प्राप्त करना चाहिए और संसार ब्दानेवाले व्यापारों को छोड़कर आत्म न्वरूप की प्राप्ति करनी चाहिए।

सामान्य रीति से प्रतिक्रमण (१) द्रव्य और (२) भाव, यो दो प्रकार का है। भावप्रतिक्रमण ही उपादेय है, द्रव्यप्रतिक्रमण नहीं। द्रव्यप्रतिक्रमण वह है, जो दिखावे के लिए किया जाता है। दोष का प्रतिक्रमण करने के बाद भी फिर से उस दोप को बार बार सेवन करना, यह द्रव्य प्रतिक्रमण है। इससे आत्मा शुद्ध होने के बदले घिठाई द्वारा और भी दोषों की पुष्टि होती है। इस पर कुम्हार के वर्तनों को कंकर हारा बार-बार फोड़कर बार-बार माँगी माँगनेवाले एक जुल्लक-सामु का हच्यान्त प्रसिद्ध है। (५) धर्म या शुक्ल-ध्यान के लिए एकाप्र होकर शरीर पर से ममला का त्याग करना 'कायोलमाँ' है। कायोलमाँ को यथायँ

रूप में करने के लिए इस के दोषों का परिहार करना चाहिए। वे घोटक आदि दोष संदोप में उन्नीस हैं (आ॰ नि॰, गा॰ १५४६-१५४७)।

कायोत्सर्ग से देह की जड़ता और बुद्धि की जड़ता दूर होती है, अर्थात् वात आदि वातुओं की विषमता दूर होती है और बुद्धि की मन्दता दूर होकर विचार-शक्ति का विकास होता है। मुख-दुःश्व तितिहा अर्थात् अनुकृत और प्रतिकृत दोनों प्रकार के संयोगों में समभाव से रहने की शक्ति कायोत्सर्ग से प्रकट होती है। भावना और ध्यान का अस्थास भी कायोत्सर्ग से ही पुष्ट होता है। अतिचार का चिन्तन भी कायोत्सर्ग में ठीक ठीक हो सकता है। इस प्रकार देखा जाय तो कायोत्सर्ग बहुत महत्त्व की किया है।

कार्योत्सर्ग के अन्दर शिथे जानेवाले एक श्वासोच्छ्वास का काल-परिमास श्लोक के एकपाद के उच्चारमा के काल-परिमास जितना कहा गया है।

(६) त्याग करने को 'प्रत्याख्यान' कहते हैं। त्यागने योग्य वस्तुएँ (१) द्रव्य और (२) भावरूप से दो प्रकार की हैं। अन्त, वस्त्र आदि वाह्य वस्तुएँ द्रव्यरूप हैं और अज्ञान, असंयम आदि वैभाविक परिगाम भावरूप हैं। अन्त, वस्त्र आदि वाह्य वस्तुओं का त्याग अज्ञान, असंयम आदि के त्याग द्वारा भाव त्याग पूर्वक और भावत्याग के उद्देश्य से ही होना चाहिये। जो द्रव्यत्याग भावत्याग पूर्वक तथा भावत्याग के लिए नहीं किया जाता, उस आत्मा को गुगु-प्राप्ति नहीं होती।

(१) श्रद्धान, (२) ज्ञान, (३) वंदन, ४) श्रनुपालन, (५) श्रनुमापण श्रीर (६) मान, इन छः ग्रुद्धियों के सहित किया जानेवाला प्रत्यास्थान शुद्ध प्रत्यास्थान है (श्रा०, १० ५६०)।

प्रत्याख्यान का दूसरा नाम गुण्-धारण है, सो इसलिए कि उससे श्रानेक गुण् प्राप्त होते हैं। प्रत्याख्यान करने से आखाद का निरोध अथात् संदर होता है। संदर से तृष्णा का नारा, तृष्णा के नारा से निरुपम सममाव और ऐसे सममाव से क्रमराः मोल का लाम होता है।

कम की स्वाभाविकत। तथा उपपत्ति — जो अन्तर्हाष्ट्र वाले हैं, उनके आंवन का प्रवान उद्देश्य सममाव तासाविक, प्राप्त करना है। इसिलए उनके प्रत्येक व्यवहार में सममाव का दर्शन होता है। अन्तर्हाष्ट्र वाले जब किसी को सममाव की पूर्णता के शिखर पर पहुँचे हुए जानते हैं, तब वे उनके वास्तविक सुन्तों की खाति करने जानते हैं। इस तरह वे सममावनस्थित साधु पुरुषों को वन्दन-नमस्कार करना भी नहीं मूलते। अन्तर्हाष्ट्रवालों के जीवन में ऐसी स्कृति-अप्रमत्तता होती है कि कदाचित् वे पूर्ववासना-वश या कुत्तंसर्ग-वश सममाव से गिर जाएँ, तब भी उस अप्रमत्तता के कारण प्रतिक्रमण करके वे अपनी पूर्व-प्राप्त स्थिति को

फिर पा लेते हैं और कभी-कभी तो पूर्व-स्थित से आगे भी वह जाते हैं। व्यान ही आध्यारिमक जीवन के विकास की कुंबी है। इसके लिए अन्तर्देश्ट वाले बार-बार व्यान-कायोरसर्ग किया करते हैं। ध्यान द्वारा चित्त-शुद्धि करते हुए वे आत्म-स्वरूप में विशेषतया लीन हो जाते हैं। अतएव जड़ वस्तुओं के भोग का परित्याग-प्रत्याख्यान भी उनके लिए साइजिक किया है।

इस प्रकार यह स्वष्ट सिद्ध है कि ज्ञाच्यात्मिक पुरुषों के उच्च तथा स्वामाविक जीवन का प्रथकरण ही 'ज्ञावश्यक किया' के कम का ख्राचार है।

जब तक सामायिक प्राप्त न हो, तब तक चतुर्विशाति स्तव मावपूर्वक किया ही नहीं जा सकता; क्योंकि जो स्वयं सममाव को प्राप्त नहीं है, वह सममाव में स्थित महात्माओं के गुणों को जान नहीं सकता और न उनसे प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा ही कर सकता है। इसलिए सामायिक के बाद चतुर्विशतिस्तव है।

चतुर्विशतिस्तव का अधिकारी वन्दन को यथाविधि कर सकता है। क्योंकि जिसने चौबीस तीर्थकरों के गुणों से प्रसन्न होकर उनकी स्तृति नहीं की है। वह तीर्थकरों के मार्ग के उपदेशक सद्गुद्द को भावपूर्वक वन्दन कैसे कर सकता है। इसी से वन्दन को चतुर्विशतिस्तव के बाद रखा है।

यन्दन के परचात् प्रतिक्रमण को रखने का आराय यह है कि आलोचना
गुरूसमझ की जाती है। जो गुरू-यन्दन नहीं करता वह आलोचन का अधिकारी
ही नहीं। गुरू-यन्दन के सिवाय की जानेवाली आलोचना नाममात्र की आलो-चना है, उससे कोई साध्य-सिद्धि नहीं हो सकती। सञ्ची आलोचना करनेवाले अधिकारी के परिणाम इतने नम्न और कोमल होते हैं कि जिससे वह आप ही
आप गुरू के पैरों पर सिर नमाता है।

कायोत्सर्ग की योग्यता प्रतिक्रमण कर लेने पर ही आती है। इसका कारण यह है कि जब तक प्रतिक्रमण द्वारा पाप की आलोचना करके चित्त-शुद्धि न की जाय, तब तक धर्म-ध्यान था शुक्र-ध्यान के लिए एकावता संपादन करने का, जो कायोत्सर्ग का उद्देश्य है, यह किसी तरह सिंद्ध नहीं हो सकता। आलोचना के द्वारा चित्त-शुद्धि किये बिना जो कायोत्सर्ग करता है, उसके मुँह से चाहे किसी शब्द-विशेष का जप हुआ करे, लेकिन उसके दिल में उच्च प्येप का विचार कभी नहीं आता। यह अनुभूत विधयों का ही चिन्तन किया करता है।

कायोत्सर्ग करके जो विशेष चित्त-शुद्धि, एकामता और आत्मवल मास करता है, वहाँ प्रत्याख्यान का सच्चा अधिकारों है। जिसने एकामता मास नहीं की है और संकल्प-वल भी पैदा नहीं किया है, वह बंदि प्रत्याख्यान कर भी ले तो भी उसका ठीक-ठीक निवाह नहीं कर सकता। प्रत्याख्यान सबसे उत्पर की 'आवश्यक- किया' है। उसके खिए विशिष्ट चित्त-शुद्धि और विशेष उत्साह की दरकार है, जो कायोत्सर्ग किये बिना पैदा नहीं हो सकते। इसी श्रमिप्राय से कायोत्सर्ग के पश्चात् प्रत्याख्यान रखा गया है।

इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि छ: 'ब्रावर्यकी' का जो कम है, वह विशेष कार्य-कारण-भाव की श्रृङ्खला पर स्थित है। उसमें उत्तर-फेर होने से उस की वह स्वामाविकता नहीं रहती, जो कि उसमें है।

'आवश्यक किया' की आध्यारिम श—जो किया आरमा के विकास की लक्ष्य में रख कर की जाती है, वही आध्यात्मिक किया है। आरमा के विकास का मतलव उस के सम्पक्तव, चेतन, चारित्र आदि गुणी की कमशः शुद्धि करने से है। इस कसीटी पर कसने से यह अभ्रान्त रीति से सिद्ध होता है कि 'सामायिक' आदि छहीं 'आवश्यक' आध्यात्मिक हैं। क्योंकि सामायिक का फल पाप-जनक व्यापार की निवृत्ति है, जो कि कर्म-निजरा द्वारा आरमा के विकास का कारण है।

चतुर्विशतिस्तव का उद्देश्य गुणानुसम की इदि द्वारा गुण प्राप्त करना है, जो कि कर्म-निर्जरा द्वारा श्रात्मा के विकास का साधन है।

वन्दन-क्रिया के द्वारा विनय की प्राप्ति होती है, मान खरिडत होता है, गुर-वन की यूजा होती है, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है और अुतधर्म की आराधना होती है, जो कि अन्त में आत्मा के क्रमिक विकास हारा भोच्च के कारण होते हैं। वन्दन करनेवालों को नम्रता के कारण शास्त्र सुनने का अवसर मिलता है। शास्त्र-अवण द्वारा क्रमशः ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान संयम, अनासव, तप, कर्मनाश, अक्रिया और सिद्धि ये फल बतलाए गए हैं। आ०-नि०, गा० १२१५ तथा वृत्ति )। इसलिए वन्दन-क्रिया आत्मा के विकास का असंदिग्ध कारण है।

आत्मा बत्तुतः पूर्ण शुद्ध और पूर्ण बलवान् है, पर वह विविध वासनाओं के अनादि प्रवाह में पड़ने के कारण दोषों की अनेक तहों से दब-सा गया है; इसलिए जब वह ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, तब उससे अनादि अभ्यास-वरा भूलें हो। जाना सहल है। वह जब तब उन भूलों का संशोधन न करे, तब तक इन्छ सिद्धि हो हो नहीं सकती। इसलिए पद-पद पर की हुई भूलों को याद करके प्रतिक्रमण दारा फिर से उन्हें न करने के लिए वह निश्चय कर लेता है। इस तरह से प्रतिक्रमण-किया का उद्देश्य पूर्व दोषों को दूर करना और पिर से वैसे दोषों को न करने के लिए सायधान कर देना है, जिससे कि आत्मा दोध-

मुक्त हो कर वीरे-वीरे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाय । इसी से प्रतिक्रमण-क्रिया आप्यात्मिक है।

कायोत्सर्ग चित्त की एकाग्रता पैदा करता है और आत्मा को अपना स्परूप विचारने का अवसर देता है, जिससे आत्मा निर्मय वनकर अपने कठिनतम उद्देश्य को सिद्ध कर सकता है। इसी कारण कायोत्सर्ग-क्रिया भी आस्थात्मिक है।

दुनियाँ में जो कुछ है, वह सब न तो भोगा ही जा सकता है और न भोगने के योग्य ही है तथा वास्तविक शान्ति अपरिमित भोग से भी सम्भव नहीं है। इसलिए प्रत्याख्यान किया के द्वारा सुमृत्तुगण अपने को व्यर्थ के भोगों से बचाते हैं और उसके द्वारा चिरकालोन आत्मा शान्ति पाते हैं। अत्रप्य प्रत्याख्यान किया भी आध्यात्मिक ही है।

भाव-आवश्यक एक लोकोत्तर किया है; क्योंकि वह लोकोत्तर ( मोल ) के उद्देश्य से आध्यात्मिक लोगों के द्वारा उपयोग पूर्वक की जानेवाली किया है। इसलिए पहिले उसका समर्थन लोकोत्तर ( शास्त्रीय व निश्चय ) दृष्टि से किया जाता है और पीछे व्यावहारिक दृष्टि से भी उसका समर्थन किया जाएगा। क्योंकि 'आवश्यक' है तो लोकोत्तर किया, पर उसके अधिकारी व्यवहार-निष्ठ होते हैं।

जिन तत्वों के होने से ही मनुष्य का जीवन ग्रन्य प्राशियों के जीवन से उच्च सम्भा जा सकता है ग्रीर ग्रन्त में विकास की पराकाश तक पहुँच सकता है, वे तत्व ये हैं—

(१) सममाव अयात् शुद्ध अदा, जान और चारित्र का संमिश्रण, (२) जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए सर्वोपरि जीवनवाले महात्माओं को आदशंस्प से पसन्द करके उनको ओर सदा दृष्टि रखना, (३) गुणवानों का बहुमान व विनय करना, (४) कर्तक्ष की स्मृति तथा कर्तक्ष्य-पालन में हो जानेवाली गलतियों का अवलोकन करके निष्कार माव से उनका संशोधन करना और फिर से वैसी गलतियों न हों, इसके लिए आत्मा को जायत करना; (५) ध्यान का अम्यास करके प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को प्यार्थ रीति से सममने के लिए विवेक-शक्ति का विकास करना और (६ त्याग-वृत्ति द्वारा संतोष व सहनशोलता को बदाना। इन तस्त्रों के आधार पर आवश्यक-क्रिया का महल खड़ा है। इसलिए शास्त्रभ

१ — गुण्वद्बहुमानादोनंत्वस्पृत्वा च सकिया । जातं न पातयेद्वावमजातं जनयेदपि ॥५॥ द्वायोपशमिकमावे वा क्रिया क्रियते तथा । पतितस्यापि तद्वावप्रदृद्धिजीयते पुनः ॥६॥

कहता है कि 'आवश्यक किया' आहमा को मात भाव शुद्धि से गिरने नहीं देती, उसको अपूर्व भाव भी भात कराती है तथा खायोपशिक भाव-पूर्वक की जानेवाली किया से पतित आत्मा की भी फिर से भाववृद्धि होती है। इस कारण गुणों की बृद्धि के लिए तथा मात गुणों से स्वलित न होने के लिए 'आवश्यक-किया' का आचरण अत्यन्त उपयोगी है।

व्यवहार में आरोग्य, कौंदुम्बिक नीति, सामाजिक नीति इत्यादि विषय ' सम्मिक्षित हैं।

आरोग्य के लिए मुख्य मानसिक प्रसन्नता चाहिए। यद्यपि दुनियाँ में ऐसे अनेक साधन हैं, जिनके द्वारा कुळुन कुळु मानसिक प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, पर विचार कर देखने से यह मालूम पड़ता है कि स्थायों मानसिक प्रसन्नता उन पूर्वोक्त तत्वों के सिवाय किसी तरह प्राप्त नहीं हो सकती, जिनके ऊपर श्लावश्यक-कियां का आचार है।

कीडिन्यिक नीति का प्रधान साध्य सम्पूर्ण कुटुम्य को मुखी बनाना है। इसके लिए छोटे-वहें सब में एक दूसरे के प्रति यथोचित विनय, आज्ञा-पालन, नियम-शीलता और अप्रमाद का होना जरूरी है। ये सब गुण 'आवश्यक-कियां' के आधारभूत पूर्वीक्त तन्त्वों के पोषण से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।

सामाजिक नीति का उद्देश्य समाज की मुख्यवस्थित रखना है। इसके लिए विचार-शीलता, प्रामाशिकता, दीर्षदर्शिता और गम्मीरता आदि गुण जीवन में आने चाहिए, जो 'आवश्यक कियां' के प्राराम्त छह तत्वों के सिवाय किसी तरह नहीं आ सकते।

इस प्रकार विचार करने से यह साफ जान पड़ता है कि शास्त्रीय तथा व्यवहारिक दोनों इष्टि से 'ब्रावर्यक-किया' का वयोचित अनुष्ठान परम लाभ-दायक है।

प्रतिकमण शब्द की ह्राइ-

प्रतिकमण शब्द की ब्युत्पत्ति 'प्रति + कमण् = प्रतिकमण' ऐसी है। इस ब्युत्पत्ति के अनुसार उसका अर्थ 'पीछे फिरना', इतना हो होता है, परन्तु रुद्धि के बख से 'प्रतिकमण' शब्द सिर्फ चौथे 'आवश्यक' का तथा छह आवश्यक के समुद्दाय का भी बोध कराता है। अन्तिम अर्थ में उस शब्द की प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई

गुणबृद्धा ततः कुर्याकियामस्त्रत्तनाय वा । एकं तु संयमस्यानं जिनानामवतिवते ॥आ है कि आजकत 'आवश्यक' शब्द का प्रयोग न करके सब कोई छुठो आवश्यको' के खिए 'प्रतिक्रमण्' शब्द काम में लाते हैं। इस तरह व्यवहार में और अवांचीन प्रत्यों में 'प्रतिक्रमण्' शब्द इस प्रकार से 'आवश्यक' शब्द का पर्याय हो गया है। प्राचीन अन्यों में सामान्य 'आवश्यक' अर्थ में 'प्रतिक्रमण्' शब्द का प्रयोग कहीं देखने में नहीं आया। 'प्रतिक्रमण्हें तुगर्भ', 'प्रतिक्रमण् विधि', 'धर्मसंप्रह' आदि अर्वाचीन अन्यों में 'प्रतिक्रमण्' शब्द सामान्य 'आवश्यक' के अर्थ में प्रयुक्त है और सर्वसाधारण् भी सामान्य 'आवश्यक' के अर्थ में प्रयुक्त है और सर्वसाधारण् भी सामान्य 'आवश्यक' के अर्थ में प्रतिक्रमण् शब्द का प्रयोग अस्त्रालित रूप से करते हुए देखे जाते हैं। 'प्रतिक्रमण्' वो अधिकारी और उसकी रीति पर विचार

इस जगह 'प्रतिक्रमण' शब्द का मतलव सामान्य 'श्रावश्यक' श्रयांत् छः 'श्रावश्यको' से हैं। यहाँ उसके संबन्ध में मुख्य दो प्रश्नों पर विचार करना है। (१) 'प्रतिक्रमण' के अधिकारी कौन हैं? (२) 'प्रतिक्रमण'-विधान की जो

नीति प्रचलित है, वह शास्त्रीय तथा युक्तिसंगत है या नहीं ?

प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि साधु और आवक दोनों 'प्रतिक्रमण' के अधिकारी हैं; क्योंकि शास्त्र में साधु और आवक दोनों के लिए सायंकालीन और प्रातःकालीन अवश्यकर्तव्य रूप से 'प्रतिक्रमण' का विधान' है और अतिचार आदि प्रसंगरूप कारण हो या नहीं, पर प्रथम और चरम तीर्थंकर के 'शासन' में 'प्रतिक्रमण' सहित ही धर्म बतलावा' गया है।

दूसरा प्रश्न साधु तथा आवक-दोनों के 'प्रतिक्रमण' रीति से संबन्ध रखता है। सब साधुआं की चारित विषयक चयोपशम न्यूनाधिक भले ही हो, पर सामान्यरूप से वे सब विरतिवाले अर्थात् पञ्च महात्रत को त्रिविध-त्रिविध-पूर्वक धारण करने वाले होते हैं। अतएव उन सबको अन्ते पञ्च महात्रत में लगे हुए अति-चारों के संशोधन रूप से आलोचना या 'प्रतिक्रमण' नामक चौथा 'आवश्यक' समान रूप से करना चाहिए और उसके लिए सब साधुओं को समान ही आलोचना सूत्र पढ़ना चाहिए, बैसा कि वे पढ़ते हैं। पर आवकों के संबंध में तर्क

१—समग्रेग् सावएग य, अवस्तकायव्ययं हवह जम्हा । अन्ते अहोग्रिक्स य तम्हा आवस्तयं नाम ॥२॥

<sup>—</sup>ग्रावस्यक-वृत्ति, एष्ठ भई।

२—सपडिक्समणो धम्मो, पुरिमस्स य पञ्चिमस्स य विश्वस्स । मश्चिममयाण जिलागां, कारणजाए पडिक्कमणां ॥१२४४॥ —आवश्यक निर्मुक्ति ।

पैदा होता है। वह यह है कि आवक अनेक प्रकार के होते हैं। कोई केवल सम्पक्त वाला—अवती होता है, कोई बती होता है। इस प्रकार किसी को अधिक से अधिक बारह तक वत होते हैं और सल्लेखना भी। वत भी किसी को दिनिध— विविध से, किसी को एकविध—विविध से, किसी को एकविध—विविध से इत्यादि नीना प्रकार का होता है। अतएव आवक विविध अभिग्रह वाले कहे गए हैं (आवश्यक निर्धुंक्ति गा० १५५८ आदि)। भिन्न अभिग्रह वाले सभी आवक चौथे 'आवश्यक' के सिवाय शेष पाँच 'आवश्यक' जिस रीति से करते हैं और इसके लिए जो-जो सूत्र पढ़ते हैं इस विषय में तो शक्का को स्थान नहीं है; पर वे चौथे 'आवश्यक' को जिस प्रकार से करते हैं और उसके लिए जिस सूत्र की पढ़ते हैं, उसके विषय में शक्का अवश्य होती है।

वह यह कि चौथा 'ब्रावर्यक' ब्रतिचार-संशोधन-रूप है। प्रहण किये हुए वत-नियमों में ही अतिचार लगते हैं। प्रहरण किये हुए वत-नियम सब के समान नहीं होते । अतएव एक ही 'वन्दिन' सूत्र के हारा सभी आवक-चाहे जती हो या अवती—सम्यक्त, बारह वत तथा संलेखना के अतिचारों का जो संशोधन करते हैं, वह न्याय-संगत कैसे कहा जा सकता है ? जिसने जो नत बहुगा किया हो. उसको उसी वत के ग्रतिचारों का संशोधन 'मिच्छामि दुक्कडं' ग्रादि द्वारा करना चाहिए। प्रहरा नहीं किए हुए बतों के गुर्शों का विचार करना चाहिए श्रीर गण-मावना द्वारा उन क्यों के स्वीकार करने के लिए ब्रास्म-सामर्थ्य पैदा करना चाहिए। अहरा नहीं किये हुए बतों के अतिचार का संशोधन यदि युक्त समन्ता जाय तो फिर श्रायक के लिए पञ्च 'महावत' के ब्रातिचारों का संशोधन भी युक्त भानना पढ़ेगा । प्रहरा किये हुए या प्रहरा नहीं किये हुए ब्रती के संबन्ध में अडा-विपयांस हो जाने पर 'मिच्छामि दुक्कड' ब्रादि द्वारा उस का प्रतिक्रमण करना, यह तो सब अधिकारियों के लिए समान है। पर यहाँ वो प्रश्न है, वह अतिचार-संशोधन रूप प्रतिक्रमण के संबन्ध का ही है अर्थात् प्रहण नहीं किये हुए वत नियमों के अतिचार-संशोधन के उस-उस स्त्रांश को पड़ने की और 'मिच्छामि दुक्कड' श्रादि द्वारा प्रतिक्रमण करने की जो रीति प्रचलित है. उसका आधार क्या है है

इस राष्ट्रा का समाधान इतना ही है कि आतिचार-संशोधन-रूप 'प्रतिक्रमण' तो ब्रह्म किये हुए बतों का ही करना अक्ति-संगत है थ्रीर तदनुसार ही सूत्रांश पहकर 'मिच्छामि दुक्कड़ं' आदि देना चाहिए। ब्रह्म नहीं किये हुए बतों के संबन्ध में अद्धा-विषयांस का 'प्रतिक्रमण' मले ही किया जाए, पर श्रतिचार-संशोधन के लिए उस-उस सूत्रांश को पहकर 'मिच्छामि दुक्कडं' आदि देने की अपेद्या उन वर्तों के गुणों की भावना करना तथा उन वर्तों को धारण करनेवाले उच्च आवकों को धन्यवाद देकर गुणानुराग पृष्ट करना ही युक्ति-संगत है ।

अब प्रश्न यह है कि जब ऐसी स्थिति है, तब बती-अबती, छोटे-बहे—समी आवकों में एक ही 'बंदित्तु' सूत्र के द्वारा समान रूप से अतिचार का संशोधन करने की जो प्रया प्रचलित है, वह कैसे चल पड़ी हैं ?

इसका खुलासा यह जान पड़ता है कि प्रथम तो सभी को 'आवश्यक' सूत्र पूर्णत्या बाद नहीं होता । और अगर याद भी हो, तब भी साधारण अधिकारियों के लिए अकेले की अपेद्धा समुदाय में ही मिलकर 'आवश्यक' करना लामदायक माना गया है । तीसरे जब कोई सबसे उच्च आवक अपने लिए सर्वया उपवुक्त सम्पूर्ण 'वंदित्तु' सूत्र पढ़ता है, तब प्रायमिक और माध्यमिक सभी अधिकारियों के लिए उपयुक्त बहु बहु सूत्रांश भी उसमें आ ही जाता है । इन कारणों से ऐसी समुदायिक प्रथा पड़ी है कि एक व्यक्ति सम्पूर्ण 'वंदित्तु' सूत्र पढ़ता है और शेष आवक उच्च अधिकारी आवक का अनुकरण करके सब बतों के संबन्ध में आतिचार का संशोधन करने लग जाते हैं । इस समुदायिक प्रथा के रूढ़ हो जाने के कारण जब कोई प्राथमिक या माध्यमिक आवक अकेला प्रतिकमण करता है, तब भी वह 'वंदित्तु' सूत्र को सम्पूर्ण ही पढ़ता है और प्रहण नहीं किये हुए बतों के अतिचार का भी संशोधन करता है ।

इस प्रथा के रूढ़ जो जाने का एक कारण यह स्त्रीर भी मालूम पड़ता है कि सर्वसाधारण में विवेक की यथेष्ट मात्रा नहीं होती। इसलिए 'वंदिला' सूत्र में से स्त्राने-स्त्रपने लिए उपयुक्त सूत्रांशों को जुनकर बोलना स्त्रीर शेप सूत्रांशों को खेड़ देना, यह काम सर्वसाधारण के लिए जैसा कठिन है, दैसा ही विपमता तथा गोलमाल पैदा करनेवाला भी है। इस कारण यह नियम ' रखा गया है कि जब सभा को या किसी एक व्यक्ति को 'पञ्चक्खाण' कराया जाता है, तब ऐसा सूत्र पढ़ा जाता है कि जिसमें स्त्रनेक 'पञ्चक्खाणों' का समावेश हो जाता है, जिससे सभी श्राविकारी स्त्रपनी इच्छा के स्त्रनुसार 'पञ्चक्खाण' कर लेते हैं।

इस दृष्टि से यह कहना पढ़ता है कि 'बंदिलु' सूत अलिएडत रूप से पढ़ना न्याप व शास्त्र संगत है। रही अतिचार-संशोधन में विवेक करने की बात, सो उसको विवेकी अधिकारी खुशी से कर सकता है। इसमें प्रथा बाधक नहीं है।

१—ग्रालयङं सूत्रं पठनीयमिति न्याब्रात्—धर्मसमह, पृष्ठ २२३ ।

'प्रतिक्रमण्' पर होने वाले आदोप और उनका परिहार-

'आवश्यक किया' की उपयोगिता तथा महत्ता नहीं समस्तनेवाले अनेक लोग उस पर आच्चेप किया करते हैं। वे आच्चेप मुख्य चार हैं। पहला समय का, दूसरा अर्थ-ज्ञान का, तीसरा भाषा का और चीथा अरुचि का।

- (१) कुछ लोग कहते हैं कि 'आवश्यक किया' इतनी लम्बी और बेसमय की है कि उसमें फँस जाने से पूमना-फिरना और विश्वान्ति करना कुछ भी नहीं होता । इससे स्वास्थ्य और स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है। इसलिए 'आवश्यक-किया' में फँसने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहनेवालों को समम्मना चाहिए कि साधारण लोग प्रमादशील और कर्तव्य-शान से शून्य होते हैं। इसलिए जब उनको कोई खास कर्तव्य करने को कहा जाता है, तब वे दूसरे कर्तव्य की महत्ता दिखाकर पहले कर्तव्य से अपना पिगड छुड़ा लेते हैं और अन्त में दूसरे कर्तव्य को भी छुड़ा देते हैं। धूमने-फिरने आदि का बहाना निकालनेवाले वास्तव में आलसी होते हैं। अतप्य वे निरर्थक बात, गगोह आदि में लग कर 'आवश्यक किया' के साथ धीरे-धीरे धूमना-फिरना और विश्वान्ति करना मी मूल जाते हैं। इसके विपरीत जो अप्रमादी तथा कर्तव्यक्त होते हैं, वे समय का यथोचित उपयोग करके स्वास्थ्य के सब नियमों का पालन करने के उपरान्त 'आवश्यक' आदि वार्मिक कियाएँ को करना नहीं मूलते। जरूरत सिर्फ प्रमाद के त्याग करने की और कर्तव्य का जान करने की है।
- (२) दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि 'आवश्यक किया' करनेवालों में से अनेक लोग उसके यूत्रों का अर्थ नहीं जानते। वे तोते की तरह ज्यों का त्यों सूत्र मात्र पड़ लेते हैं। अर्थ ज्ञान न होने से उन्हें उस किया में रस नहीं आता है। अत्यूत्र वे उस किया को करते समय या तो सोते रहते या कुत्रहल आदि से मन बहलाते हैं। इसलिए 'आवश्यक किया' में फँसना बन्धन मात्र है। ऐसा आसेप करने वालों के उक्त कथन से ही यह प्रमास्थित होता है कि यदि अर्थ ज्ञान पूर्वक 'आवश्यक किया' की जाय तो सफल हो सकती है। शास्त्र भी यही वात कहता है। उसमें उपयोग पूर्वक किया करने को कहा है। उपयोग ठीक ठीक तभी रह सकता है, जब कि अर्थ ज्ञान हो, ऐसा होने पर भी यदि कुछ लोग अर्थ विना समके 'आवश्यक किया' करते हैं और उससे पूर्य लाम नहीं उठा सकते तो उचित यही है कि ऐसे लोगों को अर्थ का शान हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न करके मूल 'आवश्यक वस्तु को हो अनुपयोगी समकता तो ऐसा है बैसा कि विधि न जानने से किया अविधिपूर्वक सेवन करने से कायदा न देखकर

कीमती रसावन को अनुपयोगी समकता। प्रयत्न करने पर भी इद्ध-अवस्था,
मितिमन्दता आदि कारणों से जिनको अर्थ ज्ञान न हो सके, वे अन्य किसी जानी
के आश्रित होकर ही धर्म-िकया करके उससे कायदा उठा सकते हैं। व्यवहार में
भी अनेक लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो ज्ञान की कभी के कारण अपने काम को
स्वतन्त्रा से पूर्णतापूर्वक नहीं कर सकते, वे किसी के आश्रित हो कर ही काम
करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों की सफलता का कारण मुख्यतया उनकी अदा हो होती है। अदा का स्थान बुद्धि से कम नहीं है। अर्थ-ज्ञान होने
पर भी धार्मिक कियायां में जिनको अदा नहीं है, वे उन से कुछ भी फायदा नहीं
उठा सकते। इसलिए अदापूर्वक धार्मिक किया करते रहना और भरसक उसके
सूत्रों का अर्थ भी जान लेना, यही उचित है।

(३) अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि 'आवश्यक-किया' के सूत्रों की रचना जो संस्कृत, आकृत आदि आचीन शास्त्रीय भाषा में है, इसके बदले वह अचित्रित लोक-भाषा में ही होना चाहिए। जब तक ऐसा न हो तब तक 'आवश्यक-किया' विशेष उपयोगी नहीं हो सकती। ऐसा कहनेवाले लोग मन्त्रों को शाब्दिक मिहमा तथा शास्त्रीय भाषाओं की गम्भीरता, भावमयता, लितता आदि गुण नहीं जानते। मन्त्रों में आर्थिक महस्त्र के उपरान्त शाब्दिक महस्त्र भी रहता है, जो उनको दूसरी भाषा में परिवर्तन करने से लुप्त हो जाता है। इसलिए जो जो मन्त्र जिस-जिस भाषा में बने हुए हो, उनको उसी भाषा में रखना ही योग्य है। मन्त्रों को ओड़कर अन्य सूत्रों का भाव प्रचित्रत लोक-भाषा में उतारा जा सकता है, पर उसकी वह खूवी कमी नहीं रह सकती, जो कि प्रथमकालीन भाषा में है।

'श्रावश्यक-कियां के सूत्रों को प्रचलित लोक-भाषा में रचने से प्राचीन महत्त्व के साथ-साथ धार्मिक-किया कालीन एकता का भी लोप हो जाएगा और सूत्रों की रचना भी श्रानवस्थित हो जाएगी। श्राथांत् दूर-दूर देश में रहनेवाले एक धर्म के श्रानुवायी जब तीर्थ श्रादि स्थान में इकटे होते हैं, तब श्राचार, विचार, भाषा, पहनाब श्रादि में भित्नता होने पर भी वे सब धार्मिक किया करते समय एक ही सुत्र पढ़ते हुए श्रार एक ही प्रकार की विधि करते हुए पूर्ण एकता का श्रानुभव करते हैं। यह एकता साधारण नहीं है। उसको बनाए रखने के लिए धार्मिक कियाओं के सूत्रयाठ श्रादि को शास्त्रीय भाषा में कायम रखना बहुत करती है। इसी तरह धार्मिक कियाओं के सूत्रों की रचना प्रचलित लोक-भाषा में होने लगेगी तो हर जगह समय-समय पर लाधारण कि भी श्राप्ती किवित्य-शक्ति का उपयोग नए-नए सूत्रों को रचने में करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि एक ही प्रदेश में जहाँ की भाषा एक है, श्रानेक कर्ताओं के श्रानेक सूत्र

हो जाएँ ने और विशेषता का विचार न करनेवाले लोगों में जिसके मन में जो आया, वह उसी कर्ता के सूत्रों को पढ़ने लगेगा। जिससे अपूर्व भाववाले प्राचीन सूत्रों के साथ-साथ एकता का भी लोप हो जाएगा। इसलिए धार्मिक किया के सूत्र-पाठ आदि जिस-जिस भाषा में पहले से बने हुए हैं, वे उस-उस भाषा में ही पढ़े जाने चाहिए। इसी कारण वैदिक, बौंद आदि सभी सम्प्रदायों में 'संध्या' आदि नित्य कर्म प्राचीन शास्त्रीय भाषा में ही किये जाते हैं।

यह ठीक है कि सर्वसाधारण की किच बढ़ाने के लिए प्रचलित लोक-भाषा की भी कुछ इतियाँ ऐसी होनी चाहिए, जो धार्मिक किया के समय पढ़ी जाएँ। इसी बात को ध्यान में रखकर लोक-कचि के अनुसार समय समय पर संस्कृत, अपभंश, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं में स्तोत्र, स्तुति, सक्काय, स्तबन आदि बनाए हैं और उनको 'आवश्यक किया' में स्थान दिया है। इससे यह पायदा हुआ कि प्राचीन सूत्र तथा उनका महत्त्व ज्यों का त्यों बना हुआ है और प्रचलित लोक भाषा की कृतियों में साधारण जनता की कचि भी पुष्ट होती रहती है।

(४) कितने लोगों का यह भी कहना है कि 'आवश्यक किया' अविचकर है—उसमें कोई रस नहीं आता। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि किच या अविच बाझ करत का धर्म नहीं है; क्योंकि कोई एक चीज सबके लिए किचकर नहीं होती। जो चीज एक प्रकार के लोगों के लिए किचकर है, वहीं दूसरे प्रकार के लोगों के लिए अविचकर हो जाती है। किच, यह अन्तःकरण का धर्म है। किसी चीज के विषय में उसका होना न होना उस वस्तु के ज्ञान पर अवलान्वित है। जब मनुष्य किसी वस्तु के गुणों को ठीक ठीक जान लेता है, तब उसकी उस वस्तु पर प्रवल किसी वस्तु के गुणों को अज्ञान-मात्र है। को अविचकर बतलाना, यह उसके महत्त्व तथा गुणी का अज्ञान-मात्र है।

## जैन और अन्य-सम्प्रदायों का 'आवश्यक-कर्म'-सन्ध्या आदि

'श्रावश्यक-किया' के मूल तत्वों को दिखाते समय यह स्वित कर दिया गया है कि सभी श्रन्तहाँ वाले श्रात्माश्रों का जीवन सम-मावमय होता है। श्रन्तहाँ है किसी खास देश या खास काल की श्रद्धला में श्रावद नहीं होती। उसका श्राविभाव सब देश और सब काल के श्रात्माश्रों के लिए साधारण होता है। अतएव उसको पाना तथा बढ़ाना सभी श्राव्यात्मिकों का ध्येय वन जाता है। प्रकृति, वोग्यता और निमित्त-भेद के कारण इतना तो होना स्वामाविक है कि किसी देश-विशेष, किसी काल-विशेष और किसी व्यक्ति-विशेष में श्रन्तहाँच्य का विकास कम होता है और किसी में श्राधिक होता है। इसलिए श्राध्यात्मिक जीवन को ही वास्तविक जीवन सममलेवाले तथा उस जीवन की हाँद चाहनेवाले सभी सम्प्रदाय के प्रवर्षकों ने श्रापने श्रापने श्रापने श्रापायियों को श्राच्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का, उस जीवन के तत्वों का सथा उन तत्वों का श्राप्तारण करते समय जानते श्राप्तानते हो जानेवाली गलतियों को सुवार कर फिर से वैसा न करने का उपदेश दिया है। यह हो सकता है कि मिल्ल-मिल्ल सम्प्रदाय-प्रवर्षकों की क्या-शैली मिल्ल हो, भाषा मिल्ल हो श्रीर विचार में भी ल्यूनाधिकता हो; पर यह कदापि संभव नहीं कि श्राप्यात्मिक जीवन-निष्ठ उपदेशकों के विचार का मूल एक न हो। इस जगह 'श्रावश्यक-किया' प्रस्तुत है। इसलिए यहाँ सिफ उस के संबन्ध में हो मिल्ल-मिल्ल सम्प्रदायों का विचार-साम्य दिखाना उपयुक्त होगा। यद्यपि सब प्रसिद्ध सम्प्रदायों की सल्या का थोड़ा बहुत उल्लेख करके उनका विचार-साम्य दिखाने का इरादा या; पर ययेष्ट साधन न मिलले से इस समय थोड़े में ही संतोष कर लिया जाता है। यदि इतना भी उल्लेख पाठकों को विचक्तर हुआ तो वे स्वयं ही प्रत्येक सम्प्रदाय के मूल प्रत्यों को देखकर प्रस्तुत विषय में श्रीषक जानकारी कर लेंगे। यहाँ सिर्फ जैन, बौद, वैदिक श्रीर जरथोशती श्रयांत् पारसी धर्म का वह विचार दिखाया जाता है।

बौद्ध लोग अपने मान्य 'त्रिपिटक' अन्यों में से कुछ सूत्रों को लेकर उनका नित्य पाठ करते हैं। एक तरह से वह उनका अवश्य कर्तव्य है। उसमें से कुछ वाक्य और उनसे मिलते-बुलते 'प्रतिक्रमण' के वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

#### योदः-

(१) नमो तस्त भगवतो त्ररहतो सम्मा संबुदस्त । बुद्धं सरग् गच्छामि । घम्मं सरग् गच्छामि । संघं सरग् गच्छामि ।

—लघुपाठ, सरणस्य l

(२) पाखातिपाता वेरमिष् सिक्लापदं समादियामि । श्रदिश्रादाना वेरमिष् सिक्लापदं समादियामि । कामेसु मिच्छाचारा वेरमिष् सिक्लापदं समादियामि । सुसावादा वेरमिष् सिक्लापदं समादियामि । सुरामेरयमञ्जपमादहाना वेरमिष् सिक्लापदं समादियामि ।

—लघुपाठ, पंचसील।

(३) असेवना च बालानं परिडतानं च सेवना ।

पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं ॥

मातापितु उपद्वानं पुत्तद्दारस्य संगहो ।

अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं ॥

दानं च धम्मचरिया च जातकानं च संगहो ।

श्रमवञ्जानि कम्मानि एतं मंगलपुत्तमं ॥

श्रारति विरति पापा मञ्जपाना च संयमो ।

श्रापमादो च धम्मेसु एतं मंगलपुत्तमं ॥

श्रान्त च सोवचरसता, समग्रानं च दरसनं ।

कालेन धम्मसक्त्रा एतं मंगलपुत्तमं ॥

—लञ्चपाठ, मंगलसुच ।

(४) मुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता मवन्तु सुखिनता ॥ माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एकपुत्तमनुरक्के । एवंपि सब्बम्तेसु मानसं मावये अपरिमागां ॥ मेतां च सब्बलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमागां । उदं अधो च तिरियं च असंबाधं अवेरं असपत्तं ॥

- लघुपाठ, मेत्तमुत्त (१)।

जैन-

(१) नमो ग्ररिहंवाएं, नमो सिद्धार्थं।

चलारि सरग् पवन्नामि, श्ररिहन्ते सरग् पवन्नामि, सिद्धे सरग् पवन्नामि, साहू सरग् पवन्नामि, केवलीपस्थालं धम्मं सरग् पवन्नामि ॥

(२) यूब्रग्गासाइवायं समस्रोनासस्रो पञ्चक्लाई, यूब्रगमुसावायं समस्रो-वासस्रो पञ्चक्लाई, यूब्रगस्रद्रलादासं समस्रोवासस्रो पचक्लाइ, प्रदारगमस्रं समस्रोवासस्रो पचक्लाई, सदारसंतोसं वा पदिवजह । इत्यादि ।

─श्रावश्यकत्त्वन्न, पृ० ८१८-८२३ ।

(३) लोगनिरुद्धच्चास्रो, गुरुजसापूत्रा परत्थकरशं च । सुहगुरुजोगो तन्त्रवस्त्रसेवशा श्राभवमसंदा ॥ दुक्तलस्त्रो कम्मलस्रो, समाहिमरसं च बोहिलामो छ । संपन्तर मह एयं, सुह नाह प्रशामकरशेशं ॥

-जय बीवराय।

(४) मिली में सम्बभ्एस, वेरं मन्म न केसाई॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परदिवनिस्ता सवन्तु भूतग्रहाः। दोषाः प्रयान्तु नारां सर्वत्र सुस्ती भवतु लोकः॥ वैदिक सम्ध्या के मन्त्र व वाक्य-

- (१) "ममोपाचदुरितद्मयाय श्रीपरमेश्वरप्रीतये प्रातः सन्ध्योपासनमहं करिष्ये ।"
   संकरप-वाक्य ।
- (२) जैं सूर्यक्ष मा मनुक्ष मन्युपतयक्ष मन्युकृतेभ्वः पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यद् राज्या पापमकार्यं मनसा वाचा इस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेश शिश्ना राजिस्तद्वलुम्पत्त यत् किंचिद दुरितं मयीदमहममृतयोनौ सूर्यं ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ।

कुम्स यजुर्वेद ।

(३) के तत् सवितुर्वरेषयं भग्गी देवस्य घीमही थियो यो नः प्रचोदयेत् । —गायत्री ।

जैन-

- (१) पायच्छित विसोइसत्यं करेमि काउस्समां।
- (२) जं जं मरोग्य बढं, जं जं वाएग् मासियं पावं। जं जं काएग् कवं, मिच्छामि दुक्कडं तस्स॥
- (३) चन्देसु निम्मलयस्, ऋाइञ्चेसु ऋहियं प्यासयस् । सागरवरगम्भीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु ॥

पारसी लोग नित्यप्रार्थना तथा नित्यपाठ में अपनी असली धार्मिक किताब 'श्रवस्ता' का जो-जो भाग काम में लाते हैं, वह 'स्वोरदेह अवस्ता' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका मजमून अनेक अंशों में जैन, बौद्ध तथा वैदिक-संप्रदाय में भचितित सन्था के समान है। उदाहरण के तौर पर उसका थोड़ा सा अंश हिंदी भाषा में नीचे दिया जाता है।

अवस्ता के मूल वाक्य इसलिए नहीं उद्धृत किए हैं कि उसके खास असर ऐसे हैं, जो देवनागरी लिपि में नहीं हैं। विशेष जिज्ञामु मूल पुस्तक से असली पाठ देख सकते हैं।

- (१) दुश्मन पर जीत हो । —खोरदेह अवस्ता, पु० ७ ।
- (२) मैंने मन से जो बुरे विचार किये, जवान से जो तुच्छ भाषणा किया और शरीर से जो इलका काम किया; इत्यादि प्रकार से जो-जो गुनाइ किये, उन सब के लिए मैं पक्षात्ताप करता हूँ।

—खो० अ०, पु० ७।

(३) वर्तमान और भावी सब धर्मों में सब से बड़ा, सब से अञ्छा और

सर्व-श्रेष्ट धर्म 'जरथोश्ती' है। ।मैं यह बात मान लेता हूँ कि 'जरथोश्ती' धर्म ही सब कुछ पाने का कारण है।

—खो० अ०, पृ० ६।

(४) श्रामिमान, गर्ब, मरे हुए लोगों की निन्दा करना. लोम, लालच, बेहद गुस्सा, किसी की बहती देखकर जलना, किसी पर बुरी निगाह करना, खच्छ-न्दता. श्रालस्य, काना-फूँसी, पवित्रता का मङ्ग. कूठी गवाही, चोरी, लूट-खसीट, व्यमिचार, बेहद शौक करना, इत्यादि जो गुनाह मुक्तसे जानते-श्रनजानते हो गए हो और जो गुनाह साफ दिल से मैंने प्रकट न किये हो, उन सबसे मैं पवित्र हो कर श्रलग होता हूँ।

—सो० ख०, ए० २३-२४।

(१) शत्रवः पराङ्मुखः भवन्तु स्वाहा ।

—ब्रहत शान्ति ।

(२) काएण काइयस्स, पडिक्कमे वाइयस्स वायाए । मगासा माग्रसियस्स, सञ्जस्स वयाइयारस्स ॥

-वंदित्त।

- (३) सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्यायकारसम् । प्रवानं सर्वधमांगां जैनं जयति शासनम् ॥
- (४) ऋठारह पापस्थान की निन्दा ।

### 'आवश्यक' का इतिहास

'आवश्यक-क्रिया'—अन्तर्देष्टि के उन्मेष व आष्पात्मिक जीवन के आरम्म से 'आवश्यक-क्रिया' का इतिहास शुरू होता है। सामान्यरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व में आष्पात्मिक जीवन सबसे पहले कव शुरू हुआ। इस लिए 'आवश्यक-क्रिया' भी प्रवाह की अपेका से अनादि ही मानी जाती है।

'आवश्यक-सृत्र'—जो व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक है, उसका जीवन स्वभाव से ही 'आवश्यक-किया'-प्रधान वन जाता है। इसलिए उसके हृदय के अन्दर से 'आवश्यक-किया'-योतक व्यक्ति उठा ही करती है। परन्तु जब तक साधक-अवस्था हो, तब तक व्यावहारिक, धार्मिक—सभी प्रवृत्ति करते समय प्रमादवश 'आवश्यक किया' में से उपयोग बदल जाने का और इसी कारण तादिषयक अन्तर्व्यान मी बदल जाने का बहुत संभव रहता है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को लक्ष्य में रखकर 'आवश्यक-किया' को याद कराने के लिए महर्षियों ने खास-खास समय नियत किया है और 'आवश्यक-किया' को याद करानेवाले सूत्र भी रचे हैं, जिससे कि अधिकारी लोग खास नियत समय पर उन सूत्रों के द्वारा 'आवश्यक किया' को याद कर अपने आध्यात्मिक जीवन पर दृष्टिपात करें। अतपन 'आवश्यक किया' के दैवसिक, रात्रिक, पाद्धिक, आदि पाँच मेद प्रसिद्ध हैं। 'आवश्यक किया' के इस काल इत विभाग के अनुसार उसके सूत्रों में भी यत्र तत्र भेद आ जाता है। अब देखना यह है कि इस समय जो 'आवश्यक सूत्रों है, वह कब बना है और उसके रचयिता कीन हैं।

पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि 'श्रावश्यक-सूत्र' ईस्वी सन् से पूर्व पाँचवीं शताब्दि से लेकर चौथी शताब्दि के प्रथम पाद तक में किसी समय रचा हुआ होना चाहिए। इसका कारण यह है कि ईस्वी सन् से पूर्व पाँच सौ छुब्बीसवें वर्ष में भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ। वीर-निर्वाण के चीस वर्ष बाद सुषमां स्वामी का निर्वाण हुआ। सुषमां स्वामो गणधर थे। 'आवश्यक-सूत्र' न तो तीर्थंकर की ही कृति है और न गणधर की। तीर्थंकर की कृति इसलिए नहीं कि वे अर्थ का उपवेशमात्र करते हैं, सूत्र नहीं रचते। गणधर सूत्र रचते हैं सही, पर 'आवश्यक-सूत्र' गणधर-रचित न होने का कारण यह कि उस सूत्र की गणना अङ्गवासअत में है। अङ्गवासअत का लच्चण आ उमास्वाती ने अपने तत्वार्थ-भाष्य में यह किया है कि जो अत, गणधर की कृति नहीं है और जिसकी रचना गणधर के बाद के परम मेधावी आचारों ने की है, वह 'अङ्गवासअत' कहलाता है। '

ऐसा लक्ष्य करके उसका उदाहरण देते समय उन्होंने सबसे पहले सामा-यिक आदि छह 'आवश्यकों' का उल्लेख किया है और इसके बाद दशवैकालिक आदि अन्य सूत्रों का रें। यह ध्यान रखना चाहिए दशवैकालिक, श्री शय्यंभव सूरि जो सुघमां स्वामी के बाद तीसरे आचार्य हुए, उनकी कृति है। अञ्चबास होने के कारण 'आवश्यक-सूत्र', गण्धर श्री सुघमां स्वामी के बाद के किसी आचार्य का रचित माना जाना चाहिए। इस तरह उसके रचना के काल की

र – गणधरानन्तयाँदिभिस्त्वत्यन्तिवशुद्धागमैः परमप्रकृष्टवाङ्मतिश्राकिभिराचार्यैः
 कालसंहननायुदौपादल्यशक्तीनां शिष्याणामनुप्रहाय यत्प्रोक्तं तदज्जवाग्रामिति ।
 —तत्त्रवार्थः ऋष्याय १, सूत्र २० का माष्य ।

२ अञ्जवाह्यमनेकविषम् । तद्यथा—सामायिकं चतुर्विशतिस्तवो वन्दनं प्रति-कमग्रं कायव्युत्सर्गः प्रत्याख्यानं दशवैकालिकमुत्तराध्यायाः दशाः कल्पव्यव-हारौ निशीयमृषिमाषितान्येयमादि ।

<sup>—</sup>तत्त्वार्थ-ग्र॰ १, सूत्र २० का भाष्य।

पहली मियाद अधिक से अधिक ईस्वी सन् से पहिले लगभग पाँचवी शताब्दी के आरम्भ तक ही बताई जा सकती है। उसके रचना काल की उत्तर अविधि अधिक से अधिक इस्वी सन् से पूर्व चौथी शताब्दी का अथम चरण ही माना जा सकता है; क्योंकि चतुर्दश-पूर्व-घर श्री भद्रवाह स्वामी जिनका अवसान इस्वी सन् से पूर्व तीन सौ छप्पन वर्ष के लगभग माना जाता है, उन्होंने 'आवश्यक स्व' पर सबसे पहले व्याख्या लिखी है, जो निर्मुक्ति के नाम से असिद्ध है। यह तो असिद्ध है कि निर्मुक्ति ही श्री मद्रवाह की है, संपूर्ण मूल 'आवश्यक स्व' नहीं। ऐसी अवस्था में मूल 'आवश्यक स्व' अधिक से अधिक उनके कुछ पूर्ववर्ती या समकालीन किसी अन्य अत्यर के रचे हुए मानने चाहिए। इस हिंहे से यही मालूम होता है कि 'आवश्यक' का रचना-काल इस्वी सन् से पूर्व पाँचवी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी के प्रथम चरण तक में होना चाहिए।

वृसरा प्रश्न कर्ता का है। 'श्रावश्यकस्त्र' के कर्ता कीन व्यक्ति हैं? उसके कर्ता कोई एक ही आचार्य है या अनेक हैं? इस प्रश्न के प्रथम श्रंश के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। दूसरे श्रंश का उत्तर यह है कि 'आवश्यकस्त्र' किसी एक की कृति नहीं है। श्रलवता यह आश्चर्य की बात है कि संमवतः 'श्रावश्यकस्त्र' के बाद तुरन्त ही या उसके समन्समय में रचे जानेवाले दशवैकालिक के कर्तारूप से श्री शब्यंमय सूरि को निर्देश स्वयं श्री मद्रवाहु ने किया है। दशवैकालिक निर्मुक्ति, गा॰ १४-१५); पर 'श्रावश्यकस्त्र' के कर्ता का निर्देश नहीं किया है। श्री मद्रवाहु स्वामी निर्मुक्ति रचते समय जिन दस आगमों की निर्मुक्ति करने की जो प्रतिशा करते हैं, उसमें दशवैकालिक के भी पहले 'श्रावश्यक' का उल्लेख हैं । यह कहा जा मुका है कि दशवैकालिक श्री शब्यंमय सूरि की

१—प्रसिद्ध कहने का मतलब यह है कि श्री शीलाङ्क सूरि अपनी आचारङ्ग-वृत्ति में सूचित करते हैं कि 'आवश्यक' के अन्तर्गत चतुर्विशतिसाव (लोगस्स) ही श्री भद्रबाहुस्वामी ने रचा है—आवश्यकान्तर्भृतश्चतुर्विशतिसावस्त्वारातीय-कालमाविना श्रीभद्रबाहुस्वामिनाऽकारि' ५० ८३। इस कथन से यह साफ जान पड़ता है कि शीलाङ्क सूरि के जमाने में यह बात मानी जाती थी कि सम्पूर्ण 'आवश्यक सूत्र' श्रो भद्रबाहु की कृति नहीं है।

२ - आवस्सगस्य दसकालिञ्चस्त तह उत्तरच्ममायारे। सूयगडे निज्जुति, बुच्छामि तहा दसाग् च ॥ ८४॥ कप्पस्स य निज्जुति, ववहारस्येव परमाण्डगस्स। सुरिश्चपरणनीए बुच्छं इसिमासिआणं च॥ ८३॥

कृति है। यदि दस आगमों के उल्लेख का कम, काल-कम का स्वक है तो यह मानना पड़ेगा कि 'आवश्यक-सूत्र' औं शब्यंमव सूरि के पूर्ववर्ती किसी अन्य स्थित की, किंवा राय्यंमव सूरि के समकालीन किन्तु उनसे बड़े किसी अन्य स्थित को कृति होनी चाहिए। तत्वार्थ-माध्य गत 'गण्यरानन्तयोदिमिः' इस अंश में वर्तमान 'आदि' पद से तीर्थकर-गण्यर के बाद के अव्यवहित स्थितर की तरह तीर्थकर-गण्यर के समकालीन स्थितर का भी प्रहण किया जाय तो 'आवश्यक-सूत्र' का रचना-काल इंग्ली सन् से पूर्व अधिक से अधिक छुठी शताब्दि का अन्तिम चरण ही माना जा सकता है और उसके कलांरूप से तीर्थकर-गण्यर के समकालीन कोई स्थितर माने जा सकते हैं। जो कुछ हो, पर इतना निश्चित चान पड़ता है कि तीर्थंकर के समकालीन स्थितरों से लेकर भद्रवाहु के पूर्वचर्ती या समकालीन स्थितरों तक में से ही किसी की कृति 'आवश्यक-सूत्र' है।

मूल 'आवश्यक-सूत्र' क. परीक्षण-विधि — मूल 'आवश्यक' कितना है अर्थात् उसमें कीन-कीन सूत्र सिल्निविष्ट हैं, इसकी परीक्षा करना जरूरी है; क्योंकि आजकल साधारण लोग यही समक्त रहे हैं कि 'आवश्यक किया में जितने सूत्र परे जाते हैं, वे सब मूल 'आवश्यक' के ही हैं। मूल 'आवश्यक' को पहचानने के उपाय दो हैं — पहला यह कि जिस सूत्र के ऊपर शब्दशः किया अधिकांश शब्दों की सूत्र-स्पर्शिक निर्युक्ति हो, वह सूत्र मूल 'आवश्यक'—गत है। और दूसरा उपाय यह है कि जिस सूत्र के ऊपर शब्दशः किया अधिकांश शब्दों की सूत्र-स्पर्शिक निर्युक्ति नहीं है; पर जिस सूत्र का अर्थ सामान्य रूप से मी निर्युक्ति में वर्षित है या जिस सूत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सूत्र की क्याख्या करते समय आरम्भ में टीशकर श्री हरिमद्र सूरि ने 'सूत्रकार आह' तच्च इदं सूत्रं, इमं सूत्र' इत्यादि प्रकार का उल्लेख किया है, वह सूत्र मी मूल 'आवश्यक'-गत समक्तना चाहिए।

पहले उपाय के अनुसार 'नमुक्कार, करेमि भंते, लोगस्स, इच्छामि समा-समगो, तस्स उत्तरी, अन्नत्य, नमुक्कारसहिय आदि पश्चक्लाग्-' इतने सूत्र मीलिक जान पड़ते हैं।

दूसरे उपाय के अनुसार 'चलारि मंगलं, इञ्छामि पहिक्कमिउं जो में देवसिग्रो, इरियावहियाए, पगामसिञ्जाए, पहिक्कमामि गोयरचरियाए, पहिक्कमामि चाउक्कालं, पहिक्कमामि एगविहे, नमो चउविसाए, इञ्छामि ठाइउं काउस्सम्मं, सञ्चलोए अरिइंतचेंइयार्थ, इञ्छामि लमासमसो उविद्विश्लोमि अन्मितर पिक्सियं, इञ्छामि लमासमसो पियं च में, इञ्छामि लमासमसो पुळि चेंइ याई, इच्छामि खमासमगो उव्विष्ठियोमि तुन्मगई, इच्छामि खमासमगो कपाई च मे, पुरुषामेव मिच्छतात्रो पविक्कम्मइ कित्तिकम्मा–इतने सूत्र मौलिक जान पड़ते हैं।

तथा इनके अलावा 'तत्य समग्रीवासक्री, थू लगपाग्राइवायं समग्रीवासक्री प्रच्यक्ताइ, थूलगपुरावायं,' इत्यादि जो सूत्र आवक-धर्म-संबन्धी श्रयांत् सम्यक्त, बारह बत ब्रीर संलेखनाविषयक हैं तथा जिनके ब्राधार पर 'वंदिलु' की पद्म-बन्ध रचना हुई है, वे सूत्र भी मीलिक जान पड़ते हैं। यदापि इन सूत्रों के पहले टीकाकार ने 'सूत्रकार ब्राह, मृत्रं' इत्यादि शुब्दों का उल्लेख नहीं किया है तथापि 'प्रत्याख्यान-ब्रावश्यक' में निर्युक्तिकार ने प्रत्याख्यान का सामान्य स्वरूप दिखाते समय ब्रामिग्रह की विविधता के कारण आवक के ब्रानेक मेद बतलाए हैं। जिससे जान पड़ता है। आवक-धर्म के उक्त सूत्रों को लक्ष्य में रखकर ही निर्युक्तिकार ने आवक-धर्म की विविधता का वर्गन किया है।

ब्राजकत की सामाचारों में जो प्रतिक्रमण की स्थापना की जाती है, वहाँ से लेकर 'नमोऽस्तु वर्षभानाय' की स्तुति पर्यन्त में ही छह 'श्रावश्यक' पर्गा हो जाते हैं। ख्रतएव यह तो सफ्ट ही है कि प्रतिक्रमण की स्थापना के पूर्व किए जानेवाले चैत्य-वन्दन का भाग श्रीर 'नमोऽस्त वर्षमानाय' की स्तृति के बाद पढ़े जाने वाले सबमाय, स्तवन, शान्ति ख्रादि, वे सब छह 'ख्रावर्यक' के बहिर्मृत हैं। अतएव उनका मूल 'श्रावश्यक' में न पाया जाना स्वामाविक ही है। मापा दृष्टि से देखा जाय तो भी यह प्रमाणित है कि श्रप्रभंश, संस्कृत, हिन्दी व गुजराती मापा के गद्य-पद्य मौतिक हो ही नहीं सकते; क्योंकि सम्पूर्ण मूल 'ब्रावश्यक' प्राकृत-भाषा में ही है। प्राकृत-भाषा-मय गद्य-पद्य में से जितने सत्र उक्त दो उपायों के अनुसार मौतिक बतलाए गए हैं, उनके अलावा अन्य सूत्र की मूल 'आव-रपक'-गत मानने का प्रमाख ऋमी तक इमारे ध्यान में नहीं श्राया है। श्रतएव वह समम्मना चाहिए कि छह 'आवश्यकों' में 'सात लाख, अठारह पापस्थान, ज्ञायरिय-उवल्काए, वेयावच्चगराणं, पुरुषरवरदीवहदे, सिदागं बुदागं, मुक्क-देवया भगवई श्रादि शुई श्रीर 'नमोऽस्तु वर्षमानाय' श्रादि जो-जो पाठ बोले वाते हैं, वे सब मौतिक नहीं हैं। यद्यपि 'श्रायरियउवसभाए, पुक्तलरदीयड्ढे, सिदार्ग इदार्ग ये मीलिक नहीं है तथापि वे प्राचीन है; क्योंकि उनका उल्लेख करके भी हरिमद्र सरि ने स्वयं उनकी व्याख्या की है।

प्रस्तुत परीच्चा-विधि का यह मतलव नहीं है कि जो सूत्र मौलिक नहीं है, उसका महत्त्व कम है। यहाँ तो सिर्फ इतना ही दिखाना है कि देश, काल और बचि के परिवर्तन के साथ-साथ 'ब्रावश्यक'-क्रियोपयोगी सूत्र की संख्या में तथा भाषा में किस प्रकार परिवर्तन होता गया है।

यहाँ यह स्चित कर देना अनुपयुक्त न होगा कि आजकल दैवसिक-प्रति-कमण में 'सिद्धाणं बुद्धाणं' के बाद जो अतदेवता तथा च्रेत्रदेवता का कायोत्सर्ग किया जाता है और एक-एक स्तुति पड़ी जाती है, वह माग कम से कम श्री हरि-मद्रसरि के समय में प्रचलित प्रतिक्रमण-विधि में सन्निविष्ट न था; क्योंकि उन्होंने अपनी टीका में जो विधि दैवसिक-प्रतिक्रमण की दी है, उसमें 'सिद्धाणं' के बाद प्रतिलेखन बन्दन करके तीन स्तुति पड़ने का ही निर्देश किया है—(आव-स्थक-वृत्ति, पृ० ७६०)।

विधि-विषयक सामाचारी-भेद पुराना है; क्योंकि मूल-टीकाकार-संमत विधि के ब्रालावा ब्रान्य विधि का भी सूचन श्री हरिमद्रसूरि ने किया है (ब्रावस्थक-वृत्ति, ए॰ ७६३)।

उस समय पाद्मिक-प्रतिक्रमण में स्नेत्रदेवता का काउस्सग्ग प्रचलित नहीं था; पर शय्यादेवता का काउस्सग्ग किया जाता था। कोई-कोई चातुमांसिक-प्रतिक्रमण में भी शय्यादेवता का काउस्सग्ग करते थे और स्नेत्रदेवता का काउस्सग्ग तो चातुर्मासिक और सांवत्सरिक-प्रतिक्रमण में प्रचलित था—आवश्यक-वृत्ति, पृ॰ ४६४; माध्य गाया २३३।

इस जगह मुख पर मुँहपत्ती बाँचनेवालों के लिए वह बात खास अर्थसूचक है कि श्री मद्रबाहु के समय में भी काउत्सम्म करते समय मुँहपत्ती हाथ में रखने का ही उल्लेख है—आवश्यक-निर्शुक्ति, पृ० ७६७, गाया १५४५ ।

मूल 'ख्रावश्यक' के टीका-मन्थ—'श्रावश्यक', यह साष्ट्र-आवक-उमय की महत्त्वपूर्ण किया है। इसलिए 'श्रावश्यक-सूत्र' का गौरव भी वैसा ही है। यही कारण है कि श्री भद्रवाहु स्वामी ने दस निर्युक्ति रचकर तत्कालीन प्रया के खनुसार उसकी प्राकृत-पद्य-भय टीका लिखी। यही 'श्रावश्यक' का प्राथमिक टीका-मन्य है। इसके बाद संपूर्ण 'श्रावश्यक' के ऊपर प्राकृत-पद्य-भय भाष्य बना, जिसके कर्ता श्रशत हैं। श्रनन्तर चूर्णी बनी, जो संस्कृत-मिश्रित प्राकृत-गद्य-भय है श्रीर विसके कर्ता संभवतः जिनदास गिर्ण हैं।

श्रव तक भाषा-विषयक यह लोक-विच कुछ बदल गई थी। यह देखकर समय-सूचक श्राचायों ने संस्कृत-भाषा में भी टीका लिखना आरम्भ कर दिया था। तदनुसार 'आवश्यक' के ऊपर भी कई संस्कृत-टीकाएँ बनी, जिनका सूचन श्री हरिमद्र सुरि ने इस प्रकार किया है— 'यद्यपि मया तथान्यैः, कृतास्य विवृतिस्तथापि संबोपात् । तद्वचिसत्त्वानुग्रहहेतोः क्रियते प्रयासोऽयम् ॥

जान पड़ता है कि वे संस्कृत-टीकाएँ संदित रही होंगी।—आवश्यक-कृषि, पृ० १ अतएव श्री हरिमद्रसूरि ने 'आवश्यक के ऊपर एक वड़ी टीका लिखी, जो उपलब्ध नहीं है; पर जिसका सूचन वे स्वयं 'मया' इस शब्द से करते हैं और जिसके संबन्ध की परंपरा का निर्देश श्री हेमचन्द्र मलधारी अपने 'आवश्यक-टिएपरा'—पृ० १ में करते हैं।

बड़ी टीका के साथ-साथ श्री हरिभद्र सुरि ने संपूर्ण 'श्रावश्यक' के ऊपर छोटी टीका भी लिखी, जो मुद्रित हो गई है, जिसका परिमाण बाईस हजार स्त्रोक का है, जिसका नाम 'शिष्यहिता' है श्लीर जिसमें संपूर्ण मूल 'श्लावश्यक' तथा उसकी निर्मुक्ति की संस्कृत में व्याख्या है। इसके उपरान्त उस टीका में मूल, माध्य तथा चुर्गी का भी दुख भाग लिया गया है। श्री इरिमद्रस्रि की इस दीका के ऊपर श्री हेमचन्द्र मलघारी ने टिप्पण लिखा है। श्री मलयगिरि सूरि ने भी 'खावश्यक' के ऊपर टीका लिखी है, जो करीब दो अध्ययन तक की है और अभी उपलब्ध है। यहाँ तक तो हुई संपूर्ण 'ब्रावश्यक' के टीका-मन्थी की बात; पर उनके मुलावा केवल प्रथम मुख्ययन, जो सामायिक मुख्ययन के नाम से प्रसिद्ध है, उस पर भी बढ़े-बढ़े टीका-प्रत्य बने हुए हैं । सबसे पहले सामाविक ऋष्ययन की निर्वति के ऊपर श्रा जिनभद्रगणि चमाश्रमण ने प्राकृत-पद्य-मय भाष्य लिखा जो विशेषावश्यक भाष्य के नाम से प्रसिद है। यह बहुत बड़ा श्राकर प्रत्य है। इस भाष्य के ऊपर उन्होंने स्वयं संस्कृत-टीका लिखी है । कोट्याचार्य, जिनका दूसरा नाम शीलाङ्क है और जो स्त्राचाराङ्ग तथा सूत्र-कृताङ्ग के टीकाकार है, उन्होंने भी उक्त विशेषावश्यक माध्य पर टीका लिखी है। श्री हेमचन्द्र मलघारी की मी उक्त भाष्य पर बहुत गम्भीर और विशद टीका है।

#### 'श्रायङ्यक' और इवेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय

'आवश्यक-किया जैनत्व का प्रधान अब है। इसलिए उस किया का तथा उस किया के सूचक 'आवश्यक-सूत्र' का जैन-समाज की श्वेताम्बर-दिगम्बर, इन दो शाखाओं में पाया जाना स्वामाविक है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में साधु-परंपरा अविच्छित्र चलते रहने के कारण साधु-आवक दोनों को 'आवश्यक-किया' तथा 'आवश्यक-सूत्र' अमी तक मौलिक रूप में पाये जाते हैं। इसके विपरात दिगम्बर-सम्प्रदाय में साधु-परंपरा विरल और विच्छित्र हो जाने के कारण साधु संबन्धी 'आवश्यक-किया' तो लुसप्राय है ही, पर उसके साथ-साथ उस सम्प्रदाय में आवक-संबन्धी 'त्रावश्यक-क्रिया' मी बहुत श्रंशों में विरत्न हो गई है। अतएव दिगम्बर-संप्रदाय के साहित्य में 'श्रावश्यक-सूत्र' का मौलिक रूप में संपूर्णतया न पाया जाना कोई श्रवरज की बात नहीं।

ितर भी उसके साहित्य में एक 'मूलाचार' नामक प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है, जिसमें साधु क्रों के ब्राचारों का वर्णन है। उस ग्रन्थ में छुह 'ब्रावश्यक' का भी निरूपण है। प्रत्येक 'ब्रावश्यक' का वर्णन करने वाली गायाओं में अधिकांश गाथाएँ वहीं है, जो श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध श्री मद्रबाहुकृत निर्मुक्ति में हैं।

मूलाचार का समय ठीक शात नहीं; पर वह है प्राचीन । उसके कर्ता श्री बहुकेर स्वामी हैं। 'बहुकेर', यह नाम ही सूचित करता है कि मूलाचार के कर्ता संभवतः कर्गाटक में हुए होंगे। इस कल्पना की पृष्टि का कारण एक वह भी है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय के प्राचीन बड़े-बड़े साधु, भट्टारक और विद्वान् अधिकतर कर्णाटक में ही हुए हैं। उस देश में दिगम्बर-सम्प्रदाय का प्रभुत्व वैसा ही रहा है, बैसा सुजरात में श्रेताम्बर-सम्प्रदाय का।

मूलाचार में श्री मद्रबाहु-कृत निर्यु कि-गत गायाच्चों का पाया जाना बहुत द्रार्थ-सूचक है। इससे श्वेताम्बर-दिगम्बर-संप्रदाय की मौलिक एकता के समय का कुछ प्रतिमास होता है। अनेक कारणों से यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि दोनों संप्रदाय का मेद रुद्ध हो जाने के बाद दिगम्बर- पाचार्य ने श्वेताम्बर-संप्रदाय द्वारा सुरद्धित 'आवश्यक निर्युक्ति' गत गायाच्चों को लेकर द्रापनी कृति में ज्यों का त्यों किया कुछ परिवर्तन करके रख दिया है।

दिच्छ देश में श्री मद्रवाहु स्वामी का स्वर्गवास हुआ, वह तो प्रमाशित ही है, अतएव श्रविक संमव यह है कि श्री मद्रवाहु की जो एक शिष्य-परंपरा दिच्छा में रही श्रीर आगे जाकर जो दिगम्बर-संप्रदाय-रूप में परिश्तत हो गई, उसने अपनी गुरु की कृति को स्मृति-पय में रक्का और दूसरी शिष्य परंपरा, जो उत्तर हिंदुत्तान में रही, एवं श्रागे जाकर बहुत श्रंशों में श्वेताम्बर-संप्रदाय रूप में परिशत हो गई, उसने भी श्रन्य प्रन्थों के साथ-साथ श्रपने गुरु की कृति को सम्हाल रक्का। कमशः दिगम्बर-संप्रदाय में साध-परंपरा विरल होती चली; अतएव उसमें सिर्फ 'आवश्यक-निर्मु'कि' ही नहीं, बल्कि मूल 'श्रावश्यक-सूत्र' मी बुटित और विरल हो गया।

इसके विपरीत श्वेताम्बर संग्रदाय की अविच्छित्र साधु-परंपरा ने सिर्फ मूल 'श्रावश्यक सूत्र' को ही नहीं, बल्कि उसकी निर्धुक्ति को मुरद्धित रखने के पुश्य-कार्य के श्रताचा उसके ऊपर श्रनेक बहें-बहें टीका-ग्रन्थ लिखें श्रीर तत्कालीन आचार-विचार का एक प्रामासिक संग्रह ऐसा बना रक्खा कि जो आज भी जैन-धर्म के श्रमती रूप को विशिष्ट रूप में देखने का एक प्रवत्त साधन है।

अब एक प्रश्न यह है कि दिगम्बर—संप्रदाय में जैसे निर्मुक्ति श्रंशमात्र में भी पाई जाती है, वैसे मूल 'श्रावश्यक' पाया जाता है वा नहीं ? अभी तक उस संप्रदाय के 'श्रावश्यक किया' संबन्धी दो बन्ध हमारे देखने में आए हैं। जिनमें एक मुद्रित और दूसरा लिखित है। दोनों में सामायिक तथा प्रतिक्रमण के पाठ हैं। इन पाठों में श्रिकांश भाग संस्कृत है, जो मौलिक नहीं है। जो भाग प्राकृत है, उसमें भी निर्मुक्ति के श्राचार से मौलिक सिद्ध होनेवाले 'श्रावश्यक सूत्र' का श्रंश बहुत कम है। जितना मूल माग है, वह भी श्रेताम्बर संप्रदाय में प्रचलित मूल पाठ की श्रपेद्धा कुछ न्यूनाधिक या कहीं कहीं रूपान्तरित भी हो गया है।

'नमुकार, करेमि भंते, लोगस्सः तस्स उत्तरी, अन्तत्य, जो मे देवसिश्रो अइयारो कथ्रो, इरियावहियाए, चत्तारि मंगलं पडिकमामि एगविहे, इसमेव निम्मन्थपावयसं तथा वंदित् के स्थानापन्त अर्थात् श्रावक-धर्म-सम्बक्त, बारइ अत, और संलेखना के अतिचारों के प्रतिक्रमस्य का गद्य मागं, इतने मूल 'आवश्यक-स्त्र' उक्त दो दिगम्बर-अन्थों में हैं।

इनके श्रतिरिक्त, जो बृह्द्यितिकम्या-नामक भाग लिखित प्रति में है, वह इवेताम्बर-संप्रदाय-प्रसिद्ध पिक्सय सुत्र से मिलता-जुलता है। हमने विद्धार-भय से उन सब पाठों का यहाँ उल्लेख न करके उनका सूचनमात्र किया है। मूलाचार-गत 'श्रावश्यक-नियुक्ति' की सब गायाश्रों को भी हम यहाँ उद्धृत नहीं करते। सिर्फ दोनीन गायाश्रों को देकर श्रन्य गायाश्रों के नम्बर नोचे लिख देते हैं, जिससे जिज्ञासु लोग सबयं ही मूलाचार तथा 'श्रावश्यक-निर्युक्ति' देख कर मिलान कर लेंगे।

प्रत्येक 'आवश्यक' का कथन करने की प्रतिशा करते समय श्री बहकेर स्वामी का यह कथन कि 'में प्रस्तुत 'आवश्यक' पर निर्युक्ति कहुँगा'-( मूलाचार, गा॰ ५१७, ५३७, ५७४, ६११, ६३१, ६४७ ), यह अवश्य अर्थ-सूचक है; क्योंकि संपूर्ण मूलाचार में 'आवश्यक का भाग छोड़कर अन्य प्रकरण में 'निर्युक्ति' शब्द एक आध जगह आया है। पढावश्यक के अन्त में भी उस भाग को श्री बहकेर स्वामी निर्युक्ति के नाम से हो निर्दिष्ट किया है ( मूलाचार, गा॰ ६८६, ६६० )

इससे यह त्यष्ट जान पड़ता है कि उस समय श्री मद्रवाहु-कृत निर्युक्ति का जितना भाग दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित रहा होगा, उसकी संपूर्ण किया अंशत: उन्होंने अपने अन्य में सन्निविष्ट कर दिया। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में पाँचवाँ 'श्रावश्यक' कायोत्सर्ग और छठा प्रत्याख्यान है। नियु कित में छह 'श्रावश्यक' का नाम-निर्देश करनेवाली गाया में भी वहीं कम है; पर मूलाचार में पाँचवाँ 'श्रावश्यक' प्रत्याख्यान और छठा कायोत्सर्ग है।

स्वमामि सञ्ज्ञीवार्ग, सञ्जे जीवा स्वमंतु में ।

मेची में सञ्ज्ञभूदेसु, वेरं मक्तं या केख वि ॥ बृहद्यतिक ।

स्वामेमि सञ्ज्ञीवे, सञ्जे जीवा स्वमंतु में ।

मेची में सञ्ज्ञभूदसु, वेरं मञ्कं न केखई ॥ आव०, १० ७६५ ।

एसो पंचर्यमोयारो, सञ्ज्ञपावपर्यासर्गो ।

संगलेसु य सञ्जेसु, पढमं इबदि मंगलं ॥ ५१४ ॥ मूला० ।

एसो पंचनसुक्कारो, सञ्ज्ञपावपर्यगासर्गो ।

संगलागं च सञ्जेसि, पढमं इबद मंगलं ॥१३२॥ आव०नि० ।

सामाइयंमि दु कदे, समग्रो इच सावश्रो इबदि जन्हा ।

एदेन काररोग् दु, बहुसो सामाइयं कुञ्जा ॥५३१॥ मूला० ।

सामाइयंमि उ कए, समग्रो इच सावश्रो इवदै जन्हा ।

एएरा काररोग्, बहुसो सामाइयं कुञ्जा ॥५०१॥ आव० नि० ।

| मूला०, गा० नं०। श्राव०-नि०, गा० नं० |              | मूला०, गा० नं। स्त्राव०-नि०, गा० नं |                |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 408                                 | 283          | 4,३€.                               | ( लोगस्स १,७ ) |
| XoX                                 | 1993         | 4.0                                 | १०५८           |
| K00                                 | £#3          | 488                                 | र, १०५७        |
| 450                                 | 8 KB         | 488                                 | 484            |
| 455                                 | 033          | त्रह                                | 0.35           |
| 488                                 | 8008         | AAE.                                | 335            |
| X88                                 | 585          | 440                                 | 505            |
| X58.                                | (भाष्य, १४६) | त्रह                                | २०२            |
| <b>ब</b> र्बर                       | ७६७          | 443                                 | 3,40%          |
| 475                                 | 730          | 444                                 | १०६०           |
| <b>५३</b> ०                         | 330          | 444                                 | 5303           |
| भ्र                                 | 205          | प्रमृष्                             | १०६१           |
| 493                                 | 8584         | 446                                 | १०६३,१०६४      |
| #\$=                                | (भाष्य,१६०)  | 44=                                 | १०६५           |

Obtained to

| मूला॰, गा० नं०। ग्राव०नि॰, | ग०नंव | मुला॰,       | गावनंव । आयश्निक,गावनंव         |
|----------------------------|-------|--------------|---------------------------------|
|                            | १०६६  | E00          | 1783                            |
| 450                        | 3305  | ६०८          | १२१२                            |
| 448                        | ३०७६  | Ęęo          | १२२५                            |
| <b>प्र</b> ६३              | १०७७  | ६१२          | १२३३                            |
| 468                        | 3305  | ६१३          | \$ 580                          |
| <b>151</b>                 | ₹30\$ | ६१४          | 1999                            |
| 466                        | ¥305  | <b>E</b> 84  | १२३२                            |
| 4६७                        | 2305  | ६१७          | १२५०                            |
| <b>4</b> 45                | 3309  | ६२१          | १२४३                            |
| 486                        | 2086  | ६२६          | \$588                           |
| 40E                        | 9099  | ६३२          | (भाष्य, २६३)                    |
|                            | \$503 | ६३३          | ६सहस                            |
|                            | १२१७  | 5,80         | (भाष्य, २४६)                    |
| 7.5.2.V                    | १२०५  | 885          | 540                             |
| #£\$                       | 5500  | 8.83         | 588                             |
|                            | 9388  | ६४४          | 3448                            |
| YEY.                       | ११०६  | ६४८          | 5820                            |
| 455                        | £388  | ६५६          | 5,8,4,≃                         |
| 489                        | =385  | <b>E</b> \$E | १५४६                            |
| ASSET .                    | \$500 | 333          | \$480                           |
| Ę00                        | १२०१  | ६७१          | \$4.85                          |
| <b>E0</b> 8                | \$505 | ६७४          | 3085                            |
| <b>403</b>                 | 6662  | इ७५          | 1388                            |
| Ees                        | १२०८  | इ७६          | 4850                            |
| ६०५                        | 3098  | হওও          | 7387                            |
| ६०६                        | १२१०  |              | ('पंचप्रतिक्रमस्' की प्रस्तावना |
| Bell                       |       |              | ि न बनातकनण् का प्रसावना        |
|                            |       |              |                                 |

## कर्मतत्त्व

कर्मग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद के साथ तथा हिन्दी अनुवाद प्रकाशक आत्मा-नन्द जैन पुस्तक प्रचारक मगडल के साथ मेरा इतना घनिष्ठ संबन्ध रहा है कि इस अनुवाद के साथ भी पूर्वकथन रूप से कुछ न कुछ लिख देना मेरे लिए अनिवार्य-सा हो जाता है।

नैन वाङ्मय में इस समय जो श्रेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय कर्मशास्त्र मीन्द्र हैं उनमें से प्राचीन माने जानेवाले कर्मविषयक प्रन्थों का साम्रात् संबन्ध दोनों परम्पराएँ ब्राबावणीय पूर्व के साथ बतलाती हैं। दोनों परम्पराएँ ब्राबायणीय पूर्व को दृष्टिवाद नामक बारहवें ऋङ्गान्तर्गत चौदह पूर्वों में से दूसरा पूर्व कहती हैं श्चीर दोनों श्वेताम्बर-दिगम्बर परम्पराएँ समान रूप से मानती है कि सारे श्रङ्ग तया चौदह पूर्व यह सब भगवान महावीर की सर्वत्र वासी का साह्वात फल है। इस साम्प्रदायिक चिरकालीन मान्यता के ऋनुसार मौजूदा सारा कर्मविषयक जैन बाङ्मय शब्दरूप से नहीं तो अन्तत: भावरूप से भगवान् महावीर के साम्रात् उपदेश का ही परम्परा प्राप्त सारमात्र है। इसी तरह यह भी साम्प्रदायिक मान्यता है कि बस्तुतः सारी ब्रङ्गविद्याएँ भावरूप से केवल भगवान महावीर की ही पूर्वकालीन नहीं, बल्कि पूर्व-पूर्व में हुए अन्यान्य तीर्थक्करों से भी पूर्वकाल की अतएव एक तरह से अनादि हैं। प्रवाहरूप से अनादि होने पर भी समय-समय पर होनेवाले नव-नव तीर्यक्करों के द्वारा वे पूर्व-पूर्व श्रङ्गविद्याएँ नवीन नवीनत्व धारण करती हैं । इसी मान्यता को प्रकट करते हुए कलिकाल सर्वत्र आचार्य हेमचन्द्र ने प्रमाग्रमीमांसा में, नैवायिक जयन्त मह का अनुकरण करके बड़ी खुवी से कहा है कि-'अनाद्य एवैता विद्याः संक्षेपविस्तरविवस्ता नवनवी-भवन्ति, तत्तत्वर्तुकाओच्यन्ते । किन्नाश्रीषीः न कदाचिदनीदशं जगन् ।'

उक्त साम्प्रदायिक मान्यता ऐसी है कि जिसको साम्प्रदायिक स्रोग आज तक अध्युरशः मानते आए हैं और उसका समर्थन भी वैसे ही करते आए हैं और मीमांसक लोग वेदों के अनादित्व की मान्यता का । साम्प्रदायिक लोग दो प्रकार के होते हैं—बुद्ध-अप्रयोगी अद्धालु जो परम्पराप्राप्त वस्तु को बुद्धि का प्रयोग विना किए ही अद्धामात्र से मान सेते हैं और बुद्धिप्रयोगी अद्धालु जो परम्पराप्राप्त वस्तु को केवस अद्धा से मान ही नहीं सेते पर उसका बुद्धि के द्वारा यथा सम्भव

A DESTRUCTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAME

समर्थन भी करते हैं। इस तरह साम्प्रदायिक लोगों में पूर्वोक्त शास्त्रीय मान्यता का आदरखीय स्थान होने पर भी इस जगह कर्मशास्त्र और उसके मुख्य विषय कर्मतत्त्व के संबन्ध में एक दूसरी हिंछ से भी विचार करना प्राप्त है। वह दिंछ है ऐतिहासिक।

एक तो जैन परम्परा में भी साम्प्रदायिक मानस के खलावा ऐतिहासिक इष्टि से विचार करने का युग कमी से आरम्भ हो गया है और दूसरे यह कि मुद्रग युग में प्रकाशित किये जानेवाले मुख तथा ऋतुवाद प्रन्य बैनों तक ही सीमित नहीं रहते । जैनतर भी उन्हें पदते हैं । सम्पादक, लेखक, अनुवादक और प्रकाशक का ब्येय भी ऐसा रहता है कि वे प्रकाशित ग्रन्थ किस तरह अधिकाधिक प्रमाग में जैनेतर पाठकों के हाथ में पहुँचें। कहने की शायद ही जरूरत ही कि जैनेतर पाठक साम्प्रदायिक हो नहीं सकते । अतएव कर्मतस्य और कर्मशास्त्र के बारे में हम साम्प्रदायिक दृष्टि से कितना ही क्यों न सीचें श्रीर लिखें फिर भी जब तक उसके बारे में हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार न करेंगे तब तक हमारा मूल एवं अनुवाद प्रकाशन का उद्देश्य ठीक ठीक सिद्ध हो नहीं सकता। साम्प्रदायिक मान्यताओं के स्थान में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के पदा में श्रीर भी प्रवत दलीलें हैं। पहली तो यह कि ख़ब धीरे-धीरे कर्मविषयक जैन वाङ्मय का प्रवेश कालिजों के पाठपकम में भी हुआ है जहाँ का वातावरण असाम्प्रदायिक होता है। इसरी दलील यह है कि अब साम्प्रदायिक बाङ्मय सम्प्रदाय की सीमा लॉयकर दूर-दूर तक पहुँचने लगा है। यहाँ तक कि जर्मन विद्वान् ग्लेमनपु जो 'जैनिस्मस'—जैनदरान जैसी सर्वसंग्राहक पुस्तक का प्रसिद्ध लेखक है, उसने तो श्वेताम्बरीय कर्मप्रन्थों का जर्मन भाषा में उल्या भी कभी का कर दिया है और वह उसी विषय में पी-एन्० डी॰ भी हुआ है। अतएव मैं इस जगह थोड़ी बहत कमंतत्व और कमेशास्त्र संबन्धी चर्चा ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहता है।

मैंने अभी तक जो कुछ बैदिक और अवैदिक श्रुत तथा मार्ग का अवलोकन किया है और उस पर जो थोड़ा बहुत विचार किया है उसके आधार पर मेरी राव में कमंतत्व से संबन्ध रखनेवाली नीचे खिली वस्तुस्थिति खास तौर से फिलित होती है जिसके अनुसार कमंतत्विचारक सब परम्पराद्यां की शृंखला ऐतिहासिक कम से मुसङ्गत हो सकतो है।

पहिला प्रश्न कर्मतन्त्र मानना या नहीं और मानना तो किस आधार पर, यह था। एक पद्म ऐसा या जो काम और उसके साधनरूप अर्थ के सिवाय अन्य कोई पुरुषार्थ मानता न था। उसकी छिट में इहलोक ही पुरुषार्थ था। अतएव वह ऐसा कोई कर्मतन्त्र मानने के लिए बाबित न था जो अच्छे बुरे जन्मान्तर या

परलोक की प्राप्ति करानेवाला हो। यहाँ पद्म चार्वाक परंपरा के नाम से विख्यात हुआ। पर साथ ही उस अति पुराने युग में भी ऐसे चितक थे जो बतलाते वे कि मृत्यु के बाद जन्मान्तर भी है । इतना ही नहीं बल्कि इस दश्यमान लोक के अलावा और भी श्रेष्ठ किन्छ लोक हैं। ये पुनर्जन्म और परलोकवादी कहलाते थे और वे ही पुनर्जन्म और परलोक के कारणरूप से कर्मतन्त्व को स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि यह रही कि अगर कर्म न हो तो जन्म जन्मान्तर एवं इहलोक-परलोक का संबन्ध घट ही नहीं सकता। अतएव पुनर्जन्म की मान्यता के आधार पर कर्मतन्त्व का स्वीकार आवश्यक है। ये ही कर्मवादी अपने को परलोकवादी तथा आस्तिक कहते थे।

कर्मवादियों के मुख्य दो दल रहें। एक तो यह प्रतिपादित करता था कि कर्म का फल जन्मान्तर और परलोक अवश्य है, पर अंड जन्म तथा अंड परलोक के वास्ते कर्म भी अंड ही चाहिए। यह दल परलोकवादी होने से तथा अंडलोक, जो स्वर्ग कहलाता है, उसके साधनरूप से धर्म का प्रतिपादन करनेवाला होने से, धर्म-अर्थ-काम ऐसे तीन ही पुरुषायों को मानता था, उसको दृष्टि में मोझ का अलग पुरुषार्थ रूप से स्थान न था। जहाँ कहीं प्रवर्तकथर्म का उल्लेख आता

१ मेरा ऐसा अभिप्राय है कि इस देश में किसी भी बाहरी स्थान से प्रवर्तक धर्म या याज्ञिक मार्ग आया और वह ज्यों-ज्यों फैलता गया त्यों-त्यों इस देश में उस प्रवर्तक धर्म के ग्राने के पहले से ही विद्यमान निवर्तक धर्म ग्राधिकाधिक बल पकडता गया । यात्रिक प्रवर्तक धर्म की दूसरी शाखा ईरान में जरयोख्यियनधर्म-रूप से विकसित हुई। और भारत में श्रानेवाली यात्रिक प्रवर्तक धर्म की शाखा का निवर्तक धर्मवादियों के साथ प्रतिद्वन्द्वीमाव शुरू हुन्ना । यहाँ के पुराने निव-र्तक धर्मवादी आत्मा, कर्म, मोच, ध्यान, योग, तपत्या आदि विविधि मार्ग वह सब मानते थे। वे न तो जन्मसिद चातुर्वर्स्य मानते थे श्रीर न चातुराश्रम्य की नियत व्यवस्था । उनके मतानुसार किसी भी धर्मकार्य में पति के लिए पत्नी का सहचार ग्रानिवार्य न था प्रत्युत त्याग में एक दूसरे का संबन्ध विच्छेद हो जाता था । जब कि प्रवर्तक धर्म में इससे सब कुछ उल्टा था । महामारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में गार्डस्थ्य श्रीर त्यागाश्रम की प्रधानतावाले जो संवाद वाये जाते हैं वे उक्त दोनों धर्मों के विरोधसूचक हैं। प्रत्येक निवृत्ति धर्मवाले के दर्शन के सूत्र-अन्यों में मोच को ही पुरुषार्थ लिखा है जब कि यात्रिक मार्ग के सब विधान स्वर्गताची वतलाए हैं। स्रागे जाकर स्त्रनेक स्रंशों में उन दोनों धर्मों का समन्तव भी हो गया है।

है, वह सब इसी त्रिपुरुपार्यवादी दल के मन्तव्य का सूचक है । इसका मन्तव्य संद्येप में यह है कि धर्म-शुमकर्म का फल स्वर्ग और अधर्म — अशुमकर्म का फल नरक आदि है । धर्माधर्म ही पुरय-पाप तथा श्रहण्ट कहलाते हैं और उन्हों के हारा जन्म-जन्मान्तर की चक्रप्रवृत्ति चला करती है, जिसका उच्छेद शक्य नहीं है। शक्य इतना ही है कि अगर अच्छा लोक और अधिक मुख पाना हो तो धर्म ही कर्तव्य है। इस मत के अनुसार अधर्म या पाप तो हेय हैं, पर धर्म या पुर्य हैय नहीं। यह दल सामाजिक व्यवस्था का समर्थक था, अतएव वह समाजमान्य शिष्ट एवं विहित आचरणों से अधर्म की उत्पत्ति बतलाकर तथा निन्दा आचरणों से अधर्म की उत्पत्ति बतलाकर सब तरह की सामाजिक स्वयवस्था का ही संकेत करता था वहीं दल आक्रणमार्ग, मीमांसक और कर्मकारडी नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कर्मचादियों का दूसरा दल उपर्युक्त दल से त्रिलकुल विरुद्ध द्दिए रखने वाला था । यह मानता था कि पुनर्जन्म का कारण कर्म ग्रवस्य है । शिष्टसम्मत एवं विहित कमों के आचरण से धर्म उत्पन्न होकर स्वर्ग भी देता है । पर वह धर्म भी ग्रथम की तरह ही सर्वथा हेय है। इसके मतानुसार एक चौथा स्वतन्त्र पुरुषार्थं भी है जो मोख कहलाता है। इसका कथन है कि एकमात्र मोख ही जीवन का लक्ष्य है और मोच्च के वास्ते कर्ममात्र, चाहे वह पुरुषरूप हो या पापरूप, हेय है। यह नहीं कि कर्म का उच्छेद शक्य न हो। प्रयत्न से वह भी शक्य है। जहाँ कहीं निवर्तक धर्म का उल्लेख आता है वहाँ सर्वत्र इसी मत का सूचक है। इसके मतानुसार जब आत्यन्तिक कर्मनिवृत्ति शक्य और इष्ट है तब इसे प्रथम दल की दृष्टि के विरुद्ध ही कर्म की उत्पत्ति का असली कारण बतलाना पड़ा । इसने कहा कि धर्म और अधर्म का मूल कारण प्रचलित सामाजिक विवि-निपेध नहीं; किन्तु अज्ञान और राग-देव है । कैसा ही शिष्टसम्मत और विहित सामाजिक ब्राचरण क्यों न हो पर ब्रगर वह ब्रजान एवं रागडेप मूलक है तो उससे अवमें की ही उत्पत्ति होती है। इसके मतानुसार पुराव और पाप का मेद स्थूल इंग्टि वाली के लिए है। तस्वतः पुरुष और पाप सब अज्ञान एवं राग-द्वेष-मुलक होने से अधर्म एवं हेय ही है। यह निवर्तक धर्मवादी दल सामाजिक न होकर व्यक्तिविकासवादी रहा। जब इसने कर्म का उच्छेद श्रीर मोल पुरुषार्थ मान लिया तब इस कर्म के उच्छेदक एवं मोद्ध के जनक कारगी पर भी विचार करना पड़ा । इसी विचार के फलस्वरूप इसने जो कर्मीनवर्तक कारण स्थिर किये बड़ी इस दल का निवर्तक धर्म है । प्रचर्तक और निवर्तक धर्म की दिशा विलक्क परस्पर विरुद्ध है। एक का ब्येय सामाजिक व्यवस्था की रहा और सुव्यवस्था का निर्मांग है जब दूसरे का ध्येप निजी झात्यन्तिक सुख की प्राप्ति है, झतएव सात्र आतमगामी है। निवर्तक धर्म हो श्रमण, परिवाजक, तपस्वी और योगमार्ग श्रादि नामों से प्रसिद्ध है। कर्मप्रवृत्ति श्रशान एवं राग-द्वेष जनित होने से उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति का उपाय श्रशानविरोधी सम्यग् शान और राग-देषविरोधी रागद्वेषनाशरूप संयम ही स्थिर हुआ। बाकी के तप, ध्यान, मक्ति आदि समी उपाय उक्त शान और संयम के ही साधनरूप से माने गए।

निवर्तक धर्मवादियों में श्रनेक पद्म प्रचलित थे। यह पद्मभेद कुछ तो वादों की स्वमाव मूलक उग्रता-मृदुता का श्रामारी था और कुछ ग्रंशों में तत्वज्ञान की जुदी-जुदी प्रक्रिया पर भी अवलंदित था। ऐसे मूल में तीन पद्म रहे जान पड़ते है। एक परमासुवादी, दूसरा प्रधानवादी श्रीर तीसरा परमासुवादी होकर भी प्रधान की छाया वरला था। इसमें से पहला परमाखुवादो मोस समर्थक होने पर भी प्रवर्तकथर्म का उतना विरोधी न या जितने कि पिछले दो। यही पद्ध आगे जाकर न्याय वैशेषिक दश्रानरूप से प्रसिद्ध हुआ । दूसरा पद्ध प्रधानवादी या और वह ब्रात्यन्तिक कर्मनिवृत्ति का समर्थक होने से प्रवर्तकथर्म ब्रयांत् श्रीत-स्मातंकर्म को भी हेय बतलाता था । यही पच सांख्य-योग नाम से प्रसिद्ध है और इसी के तत्त्वज्ञान की मूमिका के जपर तथा इसी के निवृत्तिवाद की छाया में आगे जाकर वेदान्तदर्शन और संन्यासमार्ग की प्रतिष्ठा हुई। तीसरा पन्न प्रधान-च्छायापन्न अर्थात् परिचामी परमासुवादी का रहा जो दूसरे पद्म की तरह ही प्रवर्तकथर्मका आत्यन्तिक विरोधी था। यही पछ वैन एवं निर्मन्य दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्धदर्शन प्रवर्तक धर्म का आत्यन्तिक विरोधी है पर वह दूसरे श्रीर तीसरे पच के मिश्रण का एक उत्तरवर्ती स्वतन्त्र विकास है। पर सभी निवर्तक्वादियों का सामान्य सद्धरा यह है कि किसी न किसी प्रकार कर्मों की वड नष्ट करना और ऐसी स्थिति पाना कि जहाँ से फिर जन्मचक में आना न पहें।

ऐसा मालूम नहीं होता है कि कभी मात्र प्रचर्तकंघर्म प्रचलित रहा हो और निवर्तकं धर्मवाद का पीछे से प्रावुमांव हुआ है। फिर भी प्रारम्भिक समय ऐसा जरूर बीता है जब कि समाज में प्रवर्तकं घर्म की प्रतिष्ठा मुख्य थी और निवर्तकं धर्म व्यक्तियों तक ही सीमित होने के कारण प्रवर्तक धर्मवादियों की तरफ से न केवल उपेद्धित ही या बल्कि उससे विरोध की चोटें भी सहता रहा। पर निवर्तकं धर्मवादियों की जुदी-जुदी परन्परात्रों ने ज्ञान, ध्यान, तप, योग, मनित आदि आभ्यन्तर तन्त्रों का कमशा इतना अधिक विकास किया कि फिर तो प्रवर्तकंधर्म के होते हुए भी सारे समाज पर एक तरह से निवर्तकंधर्म की ही प्रतिष्ठा की मुहर लग गई। और जहाँ देखों वहाँ निवृत्ति की चर्चा होने लगा।

निवर्तक धर्मवादियों को मोल के स्वरूप तथा उसके साधनों के विषय में तो अहापोह करना ही पड़ता था पर इसके साथ उनको कर्मतत्त्वों के विषय में भी बहुत विचार करना पड़ा । उन्होंने कमें तथा उसके भेदों की परिभाषाएँ एवं व्याख्याएं स्थिर की । कार्य श्रीर कारण की दृष्टि से कर्मतन्त्र का विविध वर्गीकरण किया। कर्म की फलदान शक्तियों का विवेचन किया। जुदै-जुदै विपाकों की काल मयांदाएँ सोची। कमों के पारस्परिक संबंध पर मी विचार किया। इस तरह निवर्तक धर्मवादियों का खासा कर्मतत्त्वविषयक शास्त्र व्यवस्थित हो गया श्रीर इसमें दिन प्रतिदिन नए-नए प्रश्नों "और उनके उत्तरों के द्वारा अधिकाधिक विकास भी होता रहा । ये निवर्तक धर्मवादी जदे-वदे पन्न अपने सुभीते के अनु-सार जुदा-जुदा विचार करते रहे पर जबतक इन सब का संमितित च्येप प्रवर्तक धर्मबाद का लगडन रहा तब तक उनमें विचार विनिमय भी होता रहा और उनमें एकवाक्यता भी रही। यही समय है कि न्याय-वैशेपिक, सांख्य-योग, वैन ख़ीर बौद दर्शन के कर्मविषयक साहित्य में परिभाषा, भाव, वर्गीकरण खादि का शब्दशः और अर्थशः साम्य बहुत कुछ देखने में आता है, जब कि उक्त दर्शनी का मौजदा साहित्व उस समय की श्रविकांश पैदाइश है जिस समय कि उक्त दर्शनों का परस्पर सन्नाव बहुत कुछ घट गया था । मोचवादियों के सामने एक जटिल समस्या पहले से यह थी कि एक तो पुराने बदकर्म ही अनन्त हैं, दूसरे उनका कमराः पता भोगने के समय प्रत्येकताए में नए-नए भी कमें बंधते हैं, फिर इन सब कमों का सर्वथा उच्छेद कैसे संभव है, इस समस्या का इस भी मोखवादियों ने बड़ी ख़बी से किया था। आज इम उक्त निवृत्तिवादी दर्शनों के साहित्य में उस इल का वर्णन संदोप या विस्तार से एक-सा पाते हैं । यह वस्तु-स्थिति इतना सुचित करने के लिए पर्याप्त है कि कभी निवर्वकवादियों के मिन्न-भिन्न पत्नों में खुव विचार विनिमय होता था । यह सब कुछ होते हुए भी धीरे-धीरे ऐसा समय श्रा गया जब कि ये निवर्तकवादी पद्म आपस में प्रथम जितने नजरीक न रहे । फिर भी इरएक पच कर्मतत्त्व के विषय में ऊहापोह तो करता ही रहा । इस बीच में ऐसा भी हुआ कि किसी निवर्तकवादी पद्ध में एक स्वासा कर्मेचिन्तक वर्ग ही स्थिर हो गया जो मोक्सवंबी प्रश्नों की अपेचा कर्म के विषय में ही गहरा विचार करता था और प्रधानतया उसी का अध्ययन अध्यापन करता था जैसा कि ग्रन्थ-ग्रन्थ विषय के लास चिन्तक वर्ग ग्रंथने-ग्रंथने विषय में किया करते ये और बाज भी करते हैं। वहीं मुख्यतमा कमेशास्त्र का चिन्तक-वर्ग जैन दर्शन का कर्मशास्त्रान्योगचर वर्ग वा कर्मसिदान्तर वर्ग है।

कर्म के बंधक कारणों तथा उसके उच्छेदक उपायों के बारे में तो सब

मोस्रवादी गौरामुख्यभाव से एकमत ही हैं पर कर्मतत्व के स्वरूप के बारे में जपर निर्दिष्ट खास कर्मचिन्तक वर्ग का जो मन्तव्य है उसे जानना जरूरी है। परमागुवादी मोज्ञमार्गी वैशेषिक आदि कर्म को चेतननिष्ठ मानकर उसे चेतन-धर्म बतलाते ये जब कि प्रधानवादी सांख्य-योग उसे श्रन्तःकरण स्थित मानकर जड़धर्म बतलाते थे। परन्तु आत्मा और परमाख़ु को परिखामी माननेवाले जैन चिन्तक अपनी जदी प्रक्रिया के अनुसार कर्म की चेतन और जड़ उभय के परिशाम रूप से उभय रूप मानते ये । इनके मतानुसार ब्रात्मा चेतन होकर भी सांख्य के प्राकृत अन्त करण की तरह संकोच विकासशील था, जिसमें कर्मरूप विकार भी संगव है और जो जड़ परमागुष्ट्रों के साथ एकरस भी हो सकता है। वैशीपिक श्रादि के मतानुसार कर्म चेतनधर्म होने से वस्तुतः चेतन से जुदा नहीं श्रीर सांख्य के श्रनुसार कर्म प्रकृति धर्म होने से वस्तुतः जड़ से जुदा नहीं। जब कि बैन चिन्तकों के मतानुसार कर्मतत्व चेतन श्रीर जह उभय रूप ही फलित होता है जिसे वे भाव और द्रव्यकर्म भी कहते हैं। यह सारी कर्मतत्व संबंधी प्रक्रिया इतनी पुरानी तो अवस्य है जब कि कर्मतत्त्व के चिन्तकों में परस्पर विचारविनिमय श्रिधिकाधिक होता था। वह समय कितना पराना है यह निश्चय रूप से तो कहा ही नहीं जा सकता पर जैनदर्शन में कर्मशास्त्र का जो चिरकाल से स्थान है, उस शास्त्र में जो विचारों की गहराई, शृंखलाबद्धता तथा सुक्माति-स्थम भावों का असाधारण निरूपण है इसे ध्यान में रखने से यह बिना माने काम नहीं चलता कि बैनदर्शन की विशिष्ट कर्मविद्या भगवान् पारवंनाथ के पहले ग्रवश्य स्थिर हो चुकी थी। इसी विद्या के धारक कर्मश्रासज्ञ कहलाए और यही विद्या आश्रायणीय पूर्व तथा कर्मप्रवाद पूर्व के नाम से विश्वत हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्वशब्द का मतलब मगवान् महावीर के पहले से चला आनेवाला शास्त्र-विशेष है। निःसंदेह ये पूर्व वस्तुतः मगवान् पार्श्वनाथ के पहले से ही एक या दूसरे रूप में प्रचलित रहे। एक ब्रोर जैन चिन्तकों ने कर्मतस्य के चिन्तन की श्रोर बहुत ध्यान दिया जब कि दूसरी स्त्रोर सांख्य योग ने व्यानमार्ग की स्रोर सर्विशेष व्यान दिया। स्त्रागे जाकर जब तथागत बुद हुए तब उन्होंने भी ध्यान पर ही ऋधिक भार दिया। पर सबों ने विरास्त में मिले कर्मचिन्तन की ऋपना रखा। यही सबब है कि सुरुमता और विस्तार में बैन कर्मशास्त्र अपना श्रसाधा-रण स्थान रखता है। फिर भी सांख्य-योग, बीद ब्रादि दर्शनों के कर्मचिन्तनों के साथ उसका बहुत कुछ साम्य है और मूल में एकता भी है जो कर्मशास्त्र के अम्यासियों के लिए ज्ञातव्य है।

\$0 8888 ]

विचम कर्ममन्य का 'पूर्वकथन'

# कर्मवाद

कमंवाद का मानना यह है कि मुलः-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, केंच-नीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ हाध्योचर होती हैं, उनके होने में काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि अन्य-अन्य कारणों की तरह कमें भी एक कारण है। परन्तु अन्य दशनों की तरह कमंवाद-प्रधान जैन-दर्शन इंश्वर को उक्त अवस्थाओं का या सुन्धि की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। दूसरे दर्शनों में किसी समय सुन्धि का उत्पत्न होना माना गया है, अतएव उनमें सुन्धि की उत्पत्ति के साथ किसी न किसी तरह का इंश्वर का संबन्ध जोड़ दिया गया है। न्यायदर्शन में कहा है कि अच्छे-बुरे कमें के फल इंश्वर की प्रेरणा से मिलते हैं—'तत्कारित्वादहेतु:'।— गौतमसूत्र अ० ४ आ० १ स्० २१।

वैशेषिक दर्शन में देश्वर को सृष्टि का कर्ता मानकर, उसके स्वरूप का वर्गन किया है—देखो, प्रशस्तपाद-माध्य ५० ४८।

योगदर्शन में ईश्वर के अधिष्ठान से प्रकृति का परिणाम-जड़ जगत का जैलाव माना है-देखों, समाधिपाद सू० २४ का भाष्य व टीका।

त्रीर श्री शहराचार्य ने भी अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, उपनिषद् के आधार पर जगह-जगह ब्रह्म को स्राष्ट का उपादान कारण सिद्ध किया है; जैसे—'चेतनमे कमिंदितीयं ब्रह्म द्वीरादिवदेवादिवच्चानपेश्वय बाह्मसाधनं स्वयं परिणाममानं जगतः कारणिति स्थितम्।'—ब्रह्म० २-१-२६ का भाष्य । 'तरमादशेषवस्तुविधयमेवदं सर्वविद्यानं सर्वस्य ब्रह्मकार्यतापेद्ययोपन्यस्पत इति द्रष्टस्यम्।'—ब्रह्म० अ० २ पा० ३ अ० १ सू० ६ का भाष्य । 'ब्रह्मः श्रुंतिमामाययादेकरमाद् ब्रह्मया आका-सादिमहाम्तोत्पत्तिकमेण जगन्ता तिमिति निश्चीयते।'—ब्रह्म॰ अ० २ पा० ३ अ० १ सू० ७ का भाष्य ।

परन्त जीनों से फल भोगवाने के लिए जैन दर्शन ईश्वर को कमें का प्रेरक नहीं मानता । क्योंकि कर्मवाद का मन्त्राध्य है कि जैसे जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है वैसे ही उसके फल को भोगने में भी। कहा है कि-'यः कर्ता कर्मभेदानों, भोका कर्मफलस्य च । संसर्ता परिनिवाता स सात्मा नान्यलच्याः ॥१॥ इसी प्रकार जैन दर्शन इंश्वर को सृष्टि का अधिष्ठाता भी नहीं मानता, क्योंकि उसके मत से सृष्टि अनादि अनन्त होने से यह कभी अपूर्व उत्पन्त नहीं हुई तथा यह स्वयं ही परिग्रमनशील है इसलिए इंश्वर के अधिष्ठान की आपेदा नहीं रखती।

कर्मवाद पर होनेवाले मुख्य आन्नेप और उनका समाधान

इंश्वर को कर्ता या प्रेरक माननेवाले, कर्मवाद पर नीचे लिखे तीन आचेप करते हैं—

- [१ वड़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिर सम्पूर्ण जगत्, जो कार्यरूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक कोई अवस्य होना चाहिए।
- [२] सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर कोई बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कर्म स्वयं जड़ होने से किसी चेतन की प्रेरेणा के विना फल देने में असमर्थ हैं। इसलिए कर्मवादियों को भी मानना चाहिए कि ईश्वर ही. प्राणियों को कर्म-फल भोगवाता है।
- [३] इंश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो सदा से मुक्त हो, श्रीर मुक्त जीवों की अपेदा भी जिसमें कुछ विशेषता हो। इसिक्र कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कर्म से खूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् इंश्वर हो जाते हैं।

पहिले आहोप का समाधान—यह जगत किसी समय नया नहीं बना, वह सदा ही से हैं। हाँ इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं। अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य आदि प्राणीवर्ग के प्रयत्न की अपेदा देखी जाती है; तथा ऐसे परिवर्तन भी होते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की अपेदा नहीं रहती। वे जड़ तत्वों के तरह-तरह के संयोगों से—उप्णाता, वेग, किया आदि शक्तियों से बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ मिट्टी, पत्थर आदि चीजों के इकड़ा होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड़ का बन जाना; इचर-उधर से पानी का प्रवाह मिल्ल जाने से उनका नदी रूप में बहना; भाष का पानी रूप में बरसना और फिर से पानी का माप रूप बन जाना इत्यादि। इसलिए इंश्वर को सृष्टि की कर्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरे आक्षेप का समाधान—प्राणी नैसा कर्म करते हैं वैसा फल उनको कर्म द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड़ हैं और प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नहीं चाहते यह ठीक है, पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीव के-चेतन-के संग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे-बरे विपाकों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्मवाद यह नहीं मानता कि चेतन के संबन्ध के सिवाय ही जह कर्म भोग देने में समर्थ है। वह इतना ही बहता है कि पता देने के लिए ईश्वर रूप चेतन की धेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी जीव चेतन हैं वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कम के फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको अपने कर्मानुसार फल मिल जाता है। कर्म करना एक बात है और फल को न चाहना दूसरी बात, केवल चाहना न होने ही से किए कर्म का पता मिलने से एक नहीं सकता। सामग्री इकडी हो गई फिर कार्य आप ही आप होने लगता है। उदाहरशार्थ—एक मनुष्य भूप में लड़ा है, गर्म चीज खाता है ख़ीर चाहता है कि प्यास न लगे, सो क्या किसी तरह प्यास रुक सकती है ! ईश्वरकर्तृत्ववादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म अपना-अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं। इस पर कर्मवादी कहते हैं कि कर्म करने के समय परिशामानुसार जीव में ऐसे संस्कार पड जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कत्तां जीव कमें के फल को आप ही भोगते हैं और कर्म उन पर अपने फल को आप ही प्रकट करते हैं।

तीसरे आक्षेप का समाधान— इंश्वर चेतन है और जीव भी चेतन; फिर उनमें अन्तर ही क्या है ? हाँ अन्तर इतना हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों से घिरी हुई हैं और इंश्वर की नहीं। पर जिस समय जीव अपने आवरणों को हटा देता है, उस समय तो उसकों सभी शक्तियाँ पूर्ण रूप में प्रका-शित हो जाती हैं। फिर जीव और इंश्वर में विपमता किस बात की ? विपमता का कारण जो औपाधिक कर्म है, उसके हट जाने पर भी यदि विपमता बनी रही तो फिर मुक्ति ही क्या है ? विपमता का राज्य संसार तक ही परिमित है आगे नहीं। इसलिए कर्मवाद के अनुसार यह मानने में कोई आपन्ति नहीं कि सभी मुक्त जीव इंश्वर ही हैं; केवल विश्वास के बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही होना चाहिए उचित नहीं। सभी आत्मा तान्तिक हिंह से इंश्वर ही है, केवल बन्धन के कारण वे ओटे-मोटे जीव रूप में देखे जाते हैं— यह सिद्धान्त सभी को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिए पूर्ण वल देता है।

व्यवहार और परमार्थ में कर्मवाद की उपयोगिता

इस लोक से या परलोक से संबन्ध रखनेवाले किसी काम में जब मनुष्य

प्रवृत्ति करता है तब यह तो असम्भव ही है कि उसे किसी न किसी विष्न का सामना करना न परें। सब कामों में सबको थोड़े बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानिसक विष्तु आते ही हैं। ऐसी दशा में देखा जाता है कि बहुत लोग जंचल हो जाते हैं। धबड़ा कर दूसरों को दूषित उहरा उन्हें कोसते हैं। इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी दुश्मन बढ़ जाते हैं और दूसरों तरफ बुद्धि अस्थिर होने से अपनी भूल दिखाई नहीं देती। अन्त को मनुष्य व्यवता के कारण अपने आरम्भ किये हुए सब कामों को छोड़ बैठता है और प्रयत्न तथा शक्ति के साथ न्याय का भी गला घोटता है। इसलिए उस समय उस मनुष्य के लिए एक ऐसे गुढ़ को आवश्यकता है कि जो उसके बुद्धिनंत्र को स्थिर कर उसे देखने में मदद पहुँचाए कि उपस्थित विष्न का असली करण क्या है? जहाँ तक बुद्धिमानों ने विचार किता है यही पता चला है कि ऐसा गुरु, कर्म का सिद्धान्त ही है। मनुष्य को यह विश्वास करना चाहिए कि चाई में जान सहुँ या नहीं, लेकिन मेरे विष्न का भीतरों व असली कारण मुक्त में ही होना चाहिए।

जिस हृदय-भूमिका पर विष्न-विषयुद्ध उगता है उसका बीज भी उसी
भूमिका में बीया हुआ होना चाहिए। पवन, पानी आदि बाहरी निमित्तों के
समान उस विष्न विषयुद्ध को अंकुरित होने में कदाचित् अन्य कीई व्यक्ति
निमित्त हो सकता है, पर यह विष्न का बीज नहीं—ऐसा विश्वास मनुष्य के
बुद्धिनेज को स्थिर कर देता है जिससे वह अड़चन के असली कारण को अपने
में देख, न तो उसके लिए दूसरे को कोसता है और न घवड़ाता है। ऐसे
विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट होता है कि जिससे साधारण
संकट के समय विद्धित होनेवाला वह बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं समस्ता
और अपने व्यावहारिक या पारमार्थिक काम को पूरा ही कर डालता है।

मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिए परिपूर्ण हार्दिक शान्ति प्राप्त करनी चाहिए, जो एक मात्र कमें के सिखान्त ही से हो सकती है। आँधी और दफान में जैसे हिमालय का शिखर स्थिर रहता है वैसे ही अनेक प्रतिक्लताओं के समय शान्त माय में स्थिर रहना यही सच्चा मनुष्यत्व है जो कि भूतकाल के अनुभवों से शिद्धा देकर मनुष्य को अपनी भावी मलाई के लिए तैयार करता है। परन्तु वह निश्चित है कि ऐसा मनुष्यत्व, कमें के सिखान्त पर विश्वास किये विना कभी आ नहीं सकता। इससे यही कहना पढ़ता है कि क्या व्यवहार—क्या परमार्थ सब जगह कमें का सिखान्त एक सा उपयोगी है। कमें के सिखान्त की अंग्रता के संवत्व में डा॰ मेक्समूलर का जो क्यार है वह जानने योग्य है। वे कहते हैं—

'यह तो निश्चित है कि कर्ममत का असर मनुष्य-बीवन पर बेहद हुआ है।
यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पढ़े कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुक्कों जो कुछ भोगना पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही पता है जो वह पुराने कर्ज को खुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त माव से उस कुछ को सहन कर लेगा और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कर्ज खुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्यत् के लिए नीति की समृदि इकड़ी की जा सकती है तो उसको मलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप ही आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थशास्त्र का वल-संरक्षण संबन्धी मत समान ही है। दोनों मतो का आश्चय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के आस्तित्व के संबन्ध में कितनी ही शक्का क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत सब से अधिक जगह माना गया है, उससे लालों मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं और उसी मत से मनुष्यों को खरीनान संकट केलने की शक्ति पदा करने तथा मिविष्य जीवन को सुधारने में उत्तेजन मिला है।'

कर्मवाद के समुत्यान का काल और उसका साध्य

कर्मवाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैं —[१] कर्म-वाद का आविमांव कव हुआ १ [२] और क्यों १

पहले परन का उत्तर दो दृष्टियों से दिया जा सकता है—(१) परंपरा श्रीर (२) ऐतिहासिक दृष्टि

- (१) परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैन धर्म और कर्मबाद का आपस में सूर्य और किरण का सा मेल है। किसी समय, किसी देश विशेष में जैन धर्म का अमाव मले ही दील पड़े; लेकिन उसका अमाव सब जगह एक साथ कभी नहीं होता। अतएव सिद्ध है कि कर्मेबाद भी प्रवाह-रूप से जैनअमें के साथ-साथ अमादि है अयांत् वह अमृतपूर्व नहीं है।
- (२१ परन्तु बैनंतर जिज्ञामु और इतिहास-प्रेमी बैन, उक्त परम्परा को बिना नतु-नच किये मानने के लिए तैपार नहीं । साथ ही वे लोग ऐतिहासिक प्रमागा के आधार पर दिये गए उत्तर को मान लेने में तिनक भी नहीं सकुचाते । यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि इस समय जो बैनवर्म श्वेताम्बर या दिगम्बर शाखारूप से वर्तमान है, इस समय जितना बैन-तत्त्व-ज्ञान है और जो विशिष्ट परम्परा है वह सब भगवान महावीर के विचार का चित्र है । समय के प्रमाव से मूल बस्तु में कुछ न इछ परिवर्तन होता रहता है, तथापि धारणारील और स्वाग-शील

बैन-समाज के लिए इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि उसने तत्त्व-शान के प्रदेश में भगवान महाबीर के उपदिए तस्वों से न तो ऋषिक गवेपगा की है और न ऐसा सम्भव ही था। परिस्थिति के बदल जाने से चाहे शास्त्रीय भाषा श्लीर प्रतिपादन शैली, मूल प्रवर्तक की माथा और शैली से कुछ बदल गई हो: परन्तु इतना मुनिश्चित है कि मूल तत्वों में और तत्व-व्यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है। ग्रतएव जैन-शास्त्र के नयवाद, निच्चेपवाद, स्यादवाद, त्रादि ग्रन्य वादों के समान कर्मवाद का आविर्माव भी भगवाने महाबीर से हुआ है-यह मानने में किसी प्रकार की श्रापत्ति नहीं की जा सकती । वर्तमान वैन-श्रागम, किस समय और किसने रचे, यह प्रश्न एतिहासिकों की दृष्टि से भले ही विवादास्पद हो: लेकिन उनको भी इतना तो खबश्य मान्य है कि वर्तमान जैन-खागम के सभी विशिष्ट श्रीर मुख्यवाद, भगवान् महावीर के विचार की विभृति है। कर्मवाद, यह जैनों का श्रमाधारण व मुख्यवाद है इसलिए उसके मगवान महावीर से आविभेत होने के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए २४४८ वर्ष बीते । अतएव वर्तमान कर्मबाद के विषय में यह कहना कि इसे उत्पन्न हुए दाई हजार वर्ष हुए, सर्वथा प्रामाशिक है। भगवान् महाबीर के शासन के साथ कर्मबाद का ऐसा संबन्ध है कि यदि वह उससे अलग कर दिया जाए तो उस शासन में शासनत्व (विशेषत्व) हो नहीं रहता-इस बात को जैनधर्म का सूक्ष्म अवलोकन करनेवाले सभी ऐतिहासिक भलीभाँति जानते हैं।

इस जगह यह कहा वा सकता है कि 'मगवान् महावीर के समान, उनसे पूर्व, भगवान् पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि हो गए हैं। वे भी जैनधर्म के स्वतन्त्र प्रवर्तक थे और सभी ऐतिहासिक उन्हें जैनधर्म के धुरंधर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर कर्मवाद के आविमांव के समय को उक्त समय-प्रमागा से बढ़ाने में क्या आपत्ति है ?' परन्तु इस पर कहना यह है कि कर्मवाद के उत्थान के समय के विषय में जो कुछ कहा जाए वह ऐसा हो कि जिसके मानने में किसी को किसो प्रकार की आनाकानी न हो । यह बात मूलना न चाहिए कि भगवान नेमिनाथ तथा पार्श्वनाय आदि जैनधर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए और उन्होंने बैन शासन को प्रवर्तित भी किया; परन्तु वर्तमान जैन-आगम, जिन पर इस समय जैनशासन अवलियत है वे उनके उपदेश की सम्यत्ति नहीं। इसलिए कर्मवाद के समुत्यान का ऊपर जो समय दिया गया है उसे अशङ्कनीय समभना चाहिए।

दूसरा प्रश्त-यह है कि कमवाद का आविमांव किस प्रयोजन से हुआ इसके उत्तर में निम्नलिखित तीन प्रयोजन मुख्यतथा बतलाए जा सकते हैं-

- (१) वैदिकथर्म की इंश्वर-संबन्धिनी मान्यता में जितना खंश भ्रान्त या उसे दूर करना।
  - (२) बीद-धर्म के एकान्त चिशकवाद को ऋयुक्त बतलाना ।
- (२) त्रातमा को जड़ तत्त्वों से भिन्न-स्वतन्त्र तत्त्व स्थापित करना । इसके विशेष खुलासे के लिए यह जानना चाहिए कि खार्यावर्त में भगवान् महावीर के समय कीन-कीन धर्म थे और उनका मन्तव्य क्या था।

१—इतिहासं बतलाता है कि उस समय भारतवर्ष में जैन के अतिरिक्त बैदिक और बोद दो ही धर्म मुख्य थे; परन्तु दोनों के सिद्धान्त मुख्य-मुख्य विषयों में बिलकुल जुदे थे। मूल वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में और वेदानुयायी कितपय दर्शनों में ईश्वर विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे सर्व साधारण का यह विश्वास हो गया था कि जगत् का उत्पादक ईश्वर ही है; वहीं अच्छे या बुरे कमों का फल जीवों से भोगवाता है; कमें, जड़ होने से ईश्वर की प्रेरला के बिना अपना फल भोगवा नहीं सकते; चाड़े कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु वह अपना विकास करके ईश्वर हो नहीं सकता; अन्त को जीव, जीव ही है, ईश्वर नहीं और ईश्वर के अनुधह के सिवाय संसार से निस्तार भी नहीं हो सकता; इत्यादि।

१ - स्यांचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पवत् । दिवं च पृथिवी चान्तरिज्ञमधो स्वः... ॥

—ऋ० म० १० स० १६ में ३. ।

१ — यतो वा इमानि भ्तानि जायन्ते । येन आतानि जीवन्ति । यद्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्य । तद्बद्वोति ।

—तैति० ३-१. ॥

३ — त्रासीदिदं तमोभ्तमप्रज्ञातमलद्मस्म ।

त्रप्रतक्यंमिक्नेयं प्रमुप्तमिव सर्व्यंतः ॥ १-५ ॥

ततस्त्वयंभूमंगवानव्यको व्यञ्जयन्तिदम् ।

महाभृतादिवृत्तीजाः प्रादुरासीन्तमोनुदः ॥ १-६ ॥

सोऽभिव्याय शरीरात्त्वात् सिस्दुर्विविधाः प्रजाः ।

त्रप एव ससर्वादौ तामु वीजमवासूजत् ॥ १-८ ॥

तदस्दममवदौमं सहस्रांश्चसमप्रमम् ।

तिस्तिक्रते स्वयं ब्रह्मा सर्व्यंतोक्षितामहः ॥ १-६ ॥

इस प्रकार के विश्वास में भगवान् महाबीर को तीन भूतें जान पड़ी -

- (१) कृतकृत्य ईश्वरं का बिना प्रयोजन सुध्टि में इस्तच्चेप करना।
  - (२) श्रात्म-स्वातंत्र्य का दव जाना ।
  - (३) कर्म की शक्ति का अज्ञान।

इन भ्लों को दूर करने के लिए व यथार्थ वस्तुस्थित बताने के लिए भगवान् महाबीर ने बड़ी शान्ति व गम्मीरतापूर्वक कर्मवाद का उपदेश दिया।

२—वद्यपि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रचलित था, परन्तु उसमें भी ईश्वर कतुंल्य का निपेध था। बुद्ध का उद्देश्य मुख्यतया हिंसा को रोक, समभाव पैलाने का था। उनकी तत्त्व-प्रतिपादन सरणी भी तत्कालीन उस उद्देश्य के अनुरूप ही थी। बुद्ध भगवान स्वयं, 'कर्म और उसका विपाक मानते थे, लेकिन उनके सिद्धान्तमें चृणिकवाद को स्थान था। इसलिए भगवान महावीर के कर्मवाद के उपदेश का एक यह भी गृह साध्यया कि 'यदि आत्मा को चृणिक मात्र नाम लिया जाए तो कर्म-विपाक की किसी तरह उपपित्त हो नहीं सकती। स्वकृत कर्म का भोग और परकृत्त कर्म के भोग का अभाव तभी घट सकता है, जब कि आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाए और न एकान्त चृणिक।

३—आजकल की तरह उस समय भी भूतातमवादी मीजूद थे। वे भौतिक देह नष्ट होने के बाद कृतकर्म-भोगी पुनर्जन्मवान् किसी स्थायी तत्व को नहीं मानते थे यह दृष्टि भगवान महावीर को बहुत संकुचित जान पढ़ी। इसी से उसका निराकरण उन्होंने कर्मवाद द्वारा किया।

## कर्मशास्त्र का परिचय

वद्यपि बैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में कर्म संबन्धी विचार है, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई खास अन्य उस साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके विपरीत जैनदर्शन में कर्म-संबन्धी विचार सुरुम, व्यवस्थित और अतिविस्तृत हैं। अतएव उन विचारों का प्रतिपादक शास्त्र, जिसे 'कर्मशास्त्र' पा 'कर्म-विपयक साहित्य' कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के बहुत बबे भाग को रोक

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पत्ना ।
 कम्मनिवंधना सत्ता रथस्साग्रीव यायतो ॥

<sup>—</sup> मुत्तनिपात, वासेठमुत्त, ६१।

२. वं कम्मं करिस्सामि कल्यासं वा पापकं वा तस्स दायादा मक्सिसामि। —श्रंगुत्तरनिकाय।

रखा है। कर्म-शास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय कहना चाहिए। यो तो अन्य विषयक जैन-अन्यों में भी कर्म की थोड़ी बहुत चर्चा पाई जाती है पर उसके स्वतंत्र अन्य भी अनेक हैं। भगवान् महावीर ने कर्मवाद का उपदेश दिया। उसकी परम्परा अभी तक चली आती है, लेकिन सम्प्रदाय-भेद, सङ्गलना और भाषा की हाष्ट से उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया है।

१. सम्प्रदाय-भेद — मगवान् महावीर का शासन खेताम्बर और दिगम्बर इन दो शाखाओं में विभक्त हुआ । उस समय कमशास्त्र भी विभाजित सा हो गया । सम्प्रदाय भेद की नींव, ऐसे वज्र-लेप भेद पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भगवान महावीर के उपदिष्ट कमैतन्त्र पर, मिलकर विचार करने का पुष्प अवसर, दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों को कभी प्राप्त नहीं हुआ । इसका फल यह हुआ कि मुल विषय में कुछ मतभेद न होने पर भी कुछ पारिभाषिक शब्दों में, उनकी व्याख्याओं में और कहीं कहीं ताल्प्य में थोड़ा बहुत भेद हो गया, जिसका कुछ नमूना पाठक परिशिष्ट में देख सकेंगे—देखों, प्रथम कमंग्रन्थ का परिशिष्ट ।

२. संकलना— भगवान् महावोर के समय से अब तक में कर्मशास्त्रकी जी उत्तरोत्तर संकलना होती आई है, उसके स्थूल दृष्टि से तीन विभाग बतलाये जा सकते हैं।

- (क) पूर्वात्मक कर्मशास्त्र— यह माग सबसे वड़ा और सबसे पहला है। क्योंकि इसका अस्तित्व तब तक माना जाता है, जब तक कि पूर्व-विद्या विच्छिल नहीं हुई थी। मगवान महावीर के बाद करीब ६०० या १००० वर्ष तक क्रांमक हास रूप से पूर्व विद्या वर्तमान रही। चौदह में से आठवाँ पूर्व, जिसका नाम 'क्संप्रवाद' है वह तो मुख्यतया कर्म-विपयक ही था, परन्तु इसके अति-रिक्त दूसरा पूर्व, जिसका नाम 'अधायस्त्रीय' है, उसमें भी कर्म तत्व के विचार का एक 'कर्मप्रास्त्रत' नामक भाग था। इस समव श्रीताम्बर या दिगम्बर के साहित्य में पूर्वात्मक कर्मशास्त्र का मूल अंश वर्तमान नहीं है।
- (स्व) पूर्व से उद्भृत यानी आकरहर कर्मशास्त्र— यह विमाग, पहले विभाग से बहुत छोटा है तथापि वर्तमान अभ्यासियों के लिए वह इतना बड़ा है कि उसे आकर कर्मशास्त्र कहना पड़ता है। यह भाग, साखात पूर्व से उद्भृत है ऐसा उल्लेख खेताम्बर, दिगम्बर दोनों के प्रन्थों में पाया जाता है। पूर्व में से उद्भृत किये गए कर्मशास्त्र का अंश, दोनों सम्प्रदाय में अभी वर्तमान है। उद्धार के समय संप्रदाय मेद रूढ़ हो जाने के कारण उद्भृत अंश, दोनों सम्प्रदायों में इन्ह्य निक्रानिक नाम से प्रसिद्ध हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में १ कर्मप्रकृति, २ शतक,

३ पञ्चसंब्रह स्त्रीर ४ सप्ततिका ये चार बंध स्त्रीर दिगम्बर सम्प्रदाय में १ महाकर्म-प्रकृतिप्राश्वत तथा २ कपायप्राश्वत ये दो प्रन्थ पूर्वोद्धृत माने जाते हैं।

- (ग) प्राकरिएक कर्मशास्त्र—यह विभाग, तीसरी संकलना का फल है इसमें कर्म-विषयक छोटेन अनेक प्रकरण प्रन्य सम्मिलित हैं। इन्हीं प्रकरण प्रन्यों का ख्रव्यन-अध्यापन इस समय विशेषतया प्रचलित है। इन प्रकरणों को पदने के बाद मेघाची अभ्यासी 'आकर प्रन्यों' को पदते हैं। 'आकर प्रन्यों' में प्रवेश करने के लिए पहले प्राकरिएक विभाग का अवलोकन करना जरूरी है। यह प्राकरिएक कर्मशास्त्र का विभाग, विक्रम को आठवीं-नवर्षी शताब्दी से लेकर सोलहवीं-सत्रह्वी शताब्दी तक में निर्मित व प्रक्षवित हुआ है।
- २. भाषा— भाषा-दृष्टि से कर्मशास्त्र को तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं—(क) प्राकृत भाषा में, (ख) संस्कृत भाषा में और (ग) प्रचित्रत प्रादेशिक भाषाओं में।
- (क) प्राकृत—पूर्वात्मक ब्रीर पूर्वोद्धृत कर्मशास्त्र, इसी भाषा में बने हैं। प्राकरिएक कर्मशास्त्र का भी बहुत बड़ा भाग प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ। मिलता है। मूल प्रन्थों के अतिरिक्त उनके कपर टोका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषाओं में हैं।
- (स्व) संस्कृत—पुराने समय में जो कर्मशास्त्र बना है वह सब प्राकृत ही में है, किन्तु पीछे से संस्कृत भाषा में भी कर्मशास्त्र की रचना होने लगी। बहुत कर संस्कृत भाषा में कर्मशास्त्र पर टीका-टिप्पण आदि ही लिखे गए हैं, पर कुछ मूल प्राकरिशक कर्मशास्त्र दोनों सम्प्रदाय में ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा में रचे हुए हैं।
- (ग) प्रचलित प्रादेशिक भाषाएँ—इनमें मुख्यतया कर्णांटकी, गुजराती और राजस्थानी-हिन्दी, तीन भाषाओं का समावेश है। इन भाषाओं में मौलिक अन्य नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्यतया मूल तथा टीका के अनुवाद करने ही में किया गया है। विशेषकर इन प्रादेशिक भाषाओं में वहाँ टीका-टिप्पर्क्षमुवाद आदि हैं जो प्राकरिएक कर्मशास्त्र-विमाग पर लिखे हुए हैं। कर्णांटकी और हिन्दी भाषा का आश्रय दिगम्बर साहित्य ने लिया है और गुजराती भाषा श्वेतास्वरीय साहित्य में उपयुक्त हुई है।

आगे चलकर 'श्वेताम्बरीय कर्म विषयक प्रंय' और 'दिगम्बरीय कर्मविषयक प्रत्य' शीर्षक दो कोष्ट्रक दिये जाते हैं, जिनमें उन कर्मविषयक प्रत्यों का संवित्त विवरण है जो श्वेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय साहित्य में स्त्रमी वर्तमान हैं या जिनका पता चला है—देखी, कोष्ट्रक के लिए प्रथम कर्मप्रत्य। कर्मशास्त्र में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि पर विचार

शरीर, जिन तत्वों से बनता है वे तत्व, शरीर के सूक्ष्म स्थूल आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका दृक्षिक्रम, हासक्षम आदि अनेक अंशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शास्त्र में किया जाता है। इसी से उस शास्त्र का वास्त्रिक गौरव है। वह गौरव कर्मशास्त्र को मां प्राप्त है। क्योंकि उसमें मी प्रसंगवश ऐसी अनेक वातों का वर्णन किया गया है जो कि शरीर से संबन्ध रखती है। शरीर-संबन्धी ये बातें पुरातन पदाति से कही हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्त्व कम नहीं। क्योंकि सभी वर्णन सदा नए नहीं रहते। आज जो विपय नया दिखाई देता है वही थोड़े दिनों के बाद पुराना हो जाएगा। वस्तुतः काल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता। पुरानापन आता है उसका विचार न करने से। सामयिक पदाति से विचार करने पर पुरातन शोधों में भी नवीनता सी आ जाती है। इसलिए अतिपुरातन कर्मशास्त्र में भी शरीर की बनावट, उसके प्रकार, उसकी मजबूती और उसके कारणमृत तत्त्वों पर जो कुछ थोड़े बहुत विचार पाए जाते हैं, वह उस शास्त्र की ययार्थ महत्ता का चिद्ध है।

इसी प्रकार कर्मशास्त्र में भाषा के संबन्ध में तथा इन्द्रियों के संबन्ध में मी मनोरंजक व विचारणीय चर्चा मिलती है। भाषा किस तस्त्र से बनती है? उसके धनने में कितना समय लगता है? उसकी रचना के लिए अपनी वीर्य-शक्ति का प्रयोग आत्मा किस तरह और किस साधन के द्वारा करता है? भाषा की सत्यता-असत्यता का आधार क्या है? कौन-कौन प्राणी भाषा वोल सकते हैं? किस-किस जाति के प्राणी में, किस-किस प्रकार की भाषा वोलने की शक्ति हैं? इत्यादि अनेक प्रभ्न, भाषा से संबन्ध रखते हैं। उनका महत्वपूर्ण व गम्भीर विचार, कमें शास्त्र में विशव रीति से किया हुआ मिलता है।

इसी प्रकार इन्द्रियों कितनी हैं ? कैसी हैं ? उनके कैसे कैसे भेद तथा कैसी-कैसी शाक्तियाँ हैं ? किस-किस पाणी को कितनी कितनी इन्द्रियाँ प्राप्त हैं ? बाह्य और आम्यन्तरिक इन्द्रियों का आपस में क्या संबन्ध है ? उनका कैसा कैसा आकार है ? इत्यादि अनेक प्रकार के इन्द्रियों से संबन्ध रखनेवाले विचार कर्म-शास्त्र में पाये जाते हैं ।

यह ठींक है कि ये सब विचार उसमें संकलना बद नहीं मिलते, परन्तु ध्यान में रहे कि उस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद अंश और ही है। उसी के वर्णन में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि का विचार प्रसंगवश करना पड़ता है। इसलिए जैसी संकलना चाहिए वैसी न भी हो, तथापि इससे कर्मशास्त्र की कुछ बुटि सिद्ध नहीं होती; मल्कि उसको तो श्रनेक शास्त्रों के विषयी की चर्चा करने का गौरव ही शास्त्र है।

### कर्मशास अध्यात्मशास्त्र हे

ग्रध्यात्म-शास्त्र का उद्देश्य, ग्रात्मा-सम्बन्धी विषयो पर विचार करना है। अतएव उसको आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपस करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का भी कथन करना पडता है। ऐसा न करने से यह प्रश्न सहज ही में उठता है कि मनुष्य, पशु-पद्मी, मुखी-दु:खी ख्रादि ख्रात्मा की दृश्य-मान अवस्थाओं का स्वरूप, ठीक-ठीक जाने विना उसके पार का स्वरूप जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसके सिवाय यह भी प्रश्न होता है कि इज्यमान वर्तमान अवस्थाएँ ही आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है ? इसलिए ग्रज्यातम शास्त्र को ग्रावश्यक है कि वह पहले, ग्रातमा के दृश्यमान स्वरूप की उपपत्ति दिखाकर आगे बड़े । यहीं काम कमेशास्त्र ने किया है । यह दृश्यमान सब अवस्थाओं को कर्म-जन्य बतला कर उनसे आत्मा के स्वभाव की जुदाई की स्चना करता है। इस दृष्टि से कर्मशाय, ऋत्यात्म-शास्त्र का ही एक श्रंश है। यदि अध्यातम-शास्त्र का उद्देश्य, श्रातमा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करना ही माना जाए तब भी कर्मशास्त्र को इसका प्रथम सोपान मानना ही पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव में आनेवाली वर्तमान अवस्थाओं के साथ श्रात्मा के संबन्ध का सचा खुलासा न हो तब तक दृष्टि, श्रागे कैसे बढ़ सकती है ! जब यह जात हो जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या वैभाविक है तब स्वयमेव जिज्ञासा होती है कि श्रात्मा का सबा स्वरूप क्या है ? उसी समय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन सार्थक होता है। परमात्मा के साथ ग्रात्मा का संबन्ध दिखाना वह भी ग्राब्यात्मशास्त्र का विषय है। इस संबन्ध में उपनिषदों में या गीता में जैसे विचार पाये जाते हैं वैसे ही कर्मशास्त्र में भी। कर्मशास्त्र कहता है कि ग्रात्मा वहीं परमात्मा—बीव ही ईश्वर है। ग्रात्मा का परमात्मा में मिल जाना, इसका मतलब यह है कि ब्रात्मा का अपने कर्माइत परमात्ममाव को व्यक्त करके परमात्मरूप हो जाना । जीव परमात्मा का अंश है इसका मतलब कर्मशास्त्र की दृष्टि से यह है कि जीव में जितनी ज्ञान-कला व्यक्त / है, वह परिपूर्ण, परन्तु अव्यक्त ( आवृत ) चेतना-चन्द्रिका का एक अंश मात्र है। कमें का आवरता हट जाने से चेतना परिपूर्ण रूप में प्रकट होती है। उसी को ईश्वरमाव या ईश्वरत्व की प्राप्ति समझना चाहिए।

धन, शरीर आदि बाह्य विभूतियों में आत्म-बुद्धि करना, श्रयांत् जड़ में

आहंत्व करना, बाह्य दृष्टि है। इस अभेद-भ्रम को बहिरात्ममाव सिद्ध करके उसे छोड़ने को शिद्धा, कर्म-शास्त्र देता है। जिनके संस्कार केवल बहिरात्ममावमय हो गए हैं उन्हें कर्म-शास्त्र का उपदेश भले ही रुचिकर न हो, परन्तु इससे उसकी सच्चाई में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता।

शरीर और श्रात्मा के अमेद भ्रम को दूर करा कर, उस के मेद-ज्ञान को ( विवेक-ख्याति को ) कर्म-शास्त्र प्रकटाता है । इसी समय से अन्तर्हों खुलती है। अन्तर्दृष्टि के द्वारा अपने में वर्तमान परमात्म-भाव देखा जाता है। परमात्म-भाव को देखकर उसे पूर्णतया अनुभव में लाना, यह जीव का शिव (ब्रह्म ) होना है। इसी ब्रह्म-भाव को व्यक्त कराने का काम कुछ ब्रीर दंग से ही कर्म-शास्त्र ने अपने पर ले रखा है। क्योंकि वह अमेद-भ्रम से भेद ज्ञान की तरफ मुकाकर, फिर स्वामाविक श्रमेदच्यान की उच्च मुमिका की श्रोर श्रात्मा की स्वीचता है। बस उसका कर्तव्य-चेत्र उतना ही है। साथ ही योग-शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद अंश का वर्णन भी उसमें मिल जाता है। इसलिए यह स्वष्ट है कि कर्मशास्त्र, अनेक अकार के आच्यात्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है। वही उसका महत्त्व है । बहुत लोगों की प्रकृतियों की गिनती, संख्या की बहुत्तता आदि से उस पर विच नहीं होती, परन्तु इसमें कमशास्त्र का क्या दोप ! गणित, पदार्थविज्ञान आदि गृढ व रस-पूर्ण विषयों पर स्थूलदशों लोगों की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं आता. इसमें उन विषयों का क्या दोष ? दोष है सम-भाने वालों की बुद्धि का। किसी भी विषय के ख्रम्यासी को उस विषय में रस तभी खाता है जब कि वह उसमें तल तक उतर जाए।

### विषय-प्रवेश

कर्म शास्त्र जानने की चाह रखनेवाओं को आवश्यक है कि वे 'कर्म' शब्द का अर्थ, भिन्न-भिन्न शास्त्रों में प्रयोग किये गए उसके पर्याय शब्द, कर्म का स्वरूप, आदि निम्न विषयों से परिचित हो जाएँ तथा आत्म-तत्त्व स्वतन्त्र है यह भी जान लें।

## १-कम शब्द के अर्थ

'कमें शब्द लोक व्यवहार और शाल दोनों में प्रतिद है। उसके अनेक अर्थ होते हैं। साधारण लोग अपने व्यवहार में काम, धूँचे या व्यवसाय के मतलव से 'कमें' शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है। खाना, पोना, चलना, कांपना आदि किसी मी इल चल के लिए-चाड़े वह जीव की हो या जब की-कमें शब्द का प्रयोग किया जाता है। कर्मकारडी मीमांसक, यज्ञ याग-आदि किया-कलाप-अर्थ में; स्मार्त विद्वान्, ब्राह्मण आदि चार वर्णों और ब्रह्मचर्य्य आदि चार आश्रमों के नियत कर्मरूप अर्थ में; पौराणिक लोग, वर्त नियम आदि धार्मिक कियाओं के अर्थ में; वैयाकरण लोग, कर्चा जिसको अपनी किया के द्वारा पाना चाहता है उस अर्थ में—अर्थात् जिस पर कर्चा के व्यापार का फल गिरता है उस अर्थ में; और नैयायिक लोग उत्त्वेपण आदि पाँच सांकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवद्वार करते हैं । परन्तु जैन शास्त्र में कर्म शब्द से दो अर्थ लिये जाते हैं । पहला राग-द्वेपात्मक परिणाम, जिसे कथाय (भाव कर्म) कहते हैं और दूसरा कार्मण जाति के पुद्गल विशोष, जो कथाय के निमित्त से आत्मा के साथ चिपके हुए होते हैं और द्वय कर्म कहलाते हैं।

# २-कर्म शब्द के कुछ पर्याय

जैन दर्शन में जिस अर्थ के लिए कर्म शब्द प्रयुक्त होता है उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते जुलते अर्थ के लिए जैनेतर दर्शनों में ये शब्द मिलते हैं—माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, अदृष्ट, संस्कार, देव, मान्य आदि।

माया, श्रविद्या, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्त दर्शन में पाए जाते हैं। इनका मूल श्रयं करीय-करीय वही है, जिसे जैन-दर्शन में भाव-कर्म कहते हैं। 'श्रपूर्व' शब्द मीमांसा दर्शन में मिलता है। 'वासना' शब्द बौद दर्शन में प्रसिद्ध है, परन्तु योग दर्शन में भी उसका प्रयोग किया गया है। 'श्राशय' शब्द विशेष कर योग तथा सांस्य दर्शन में मिलता है। धर्माधर्म, श्रद्ध्य श्रीर संस्कार, इन शब्दों का प्रयोग और दर्शन में मी पाया जाता है, परन्तु विशेषकर न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में। दैव, भाग्य, पुषय-पाप श्रादि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दर्शनों के लिए साधारण से हैं। जितने दर्शन श्रात्मवादी हैं और पुनर्जन्म मानते हैं उनको पुनर्जन्म की सिद्धि—उपपत्ति के लिए कर्म मानना ही पहता है। वाहे उन दर्शनों को मिल-मिल प्रक्रियाओं के कारण या चेतन के स्वरूप में मतमेद होने के कारण कर्म का स्वरूप योहा बहुत जुदा-जुदा जान पड़े; परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी श्रात्मवादियों ने माया श्रादि उपर्यु क किसी न किसी नाम से कर्म को श्रंगीकार किया ही है।

#### ३ - कर्म का स्वरूप

मिय्यात्व, कपाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वही 'कमें कहलाता है। कमें का यह लच्चगा उपर्युक्त मावकर्म व द्रव्यकर्म दोनों में धटित होता है, क्योंकि भावकमं आतमा का या जीव का—वैभाविक परिशाम है, इसमें उसका उपादान रूप कर्ता, जीव हो है और द्रव्यकमं, जो कि कामंश्-जाति के स्थम पुद्गलों का विकार है उसका भी कर्ता, निमित्तरूप से जीव ही है। भाव-कर्म के होने में द्रव्यकमं निमित्त है और द्रव्यकमं में भावकमं निमित्त। इस प्रकार उन दोनों का आपस में बीजाङ्कुर की तरह कार्य-कारण भाव संवस्त्र है।

## ४-पुण्य-पाप की कसीटी

साधारस लोग कहा करते हैं कि 'दान, पूजन, सेवा आदि कियाओं के करने से शुभ कर्म का (पुरुष का) बन्ध होता है और किसी की कष्ट पहुँचाने, इच्छा-विरुद्ध काम करने आदि से अशुम कर्म का (पाप का ) बन्ध होता है । परन्तु पुरुष-पाप का निर्माय करने की मुख्य कसौटी यह नहीं है । क्योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुन्ना श्रीर दूसरे की इच्छा-विरुद काम करता हुन्ना भी मनुष्य, पुरस्य उपार्जन कर सकता है। इसी तरह दान-पूजन श्रादि करने वाला भी पुरुष-उपार्जन न कर, कभी-कभी पाप बांघ लेता है। एक परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शस्त्र-किया करता है तब उस मरीज को कष्ट ग्रवश्य होता है, हितैयी माता-पिता नासमक्त लड़के को जब उसकी इच्छा के विकद पड़ाने के लिए यल करते हैं तब उस बालक को दु:ल सा मालूम पड़ता है; पर इतने ही से न तो वह चिकित्सक अनुचित काम करने वाला माना जाता है श्रीर न हितेषी माता-पिता ही दोषी समके वाते हैं। इसके विपरीत जब कोई, मोले लोगों को ठगने के इरादे से या श्रीर किसी तुच्छ श्राशय से दान पूजन श्रादि कियांओं को करता है तब वह पुरुष के बदले पाप बाँचता है। ब्रतएव पुरुष-बन्ध या पाप-बन्ध की सची कसीटी केवल ऊपर की किया नहीं है, किन्तु उसकी बधार्यं कसीटी कर्तां का आराय ही है । अच्छे आराय से जो काम किया जाता है वह पुरुष का निमित्त श्रीर बुरे श्रमियाय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता है। यह पुरव-पाप की कसीटी सब को एक सी सम्मत है। क्योंकि यह सिद्धान्त सर्व-मान्य है कि-

'यादशी भावना यस्य, सिदिभेवति तादशी।'

### ५-सची निर्लेपता

साधारण लोग यह समक बैठते हैं कि अमुक काम न करने से अपने की पुरुष-पाप का लेप न लगेगा। इससे वे उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक किया नहीं झूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुरुष-पाप के लेप से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। अतएव विचारना चाहिए कि सच्ची निलेंपता क्या है ? लेप ( बन्ब ), मानसिक चोम को अर्थात् क्याय को कहते हैं। यदि क्याय नहीं है तो ऊपर की कोई भी किया आत्मा को बन्धन में रखने के लिए समर्थ नहीं है। इससे उल्लेश यदि क्याय का वेग मोतर यतमान है तो ऊपर से हज़ार यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से खुड़ा नहीं सकता। क्याय-रहित बीतराग सब जगह जल में कमल की तरह निलेंप रहते हैं पर क्यायबान् आत्मा योग का स्वाँग रचकर भी तिल भर शुद्धि नहीं कर सकता। इसीसे यह कहा जाता है कि आसक्ति छोड़कर जो काम किया जाता है वह बन्धक नहीं होता। मतलब सच्ची निलेंपता मानसिक चोम के त्याग में है। यही शिचा कम-शास्त्र से मिलती है और यही बात अन्यत्र भी कही हुई है:—

'मन एव मनुष्याणां कारमां बन्धमोत्त्वयोः । बन्धाय विषया ऽसंगि मोत्ते निर्विषयं स्मृतम् ॥'

—मैत्र्युपनिषद्

#### ६ - कर्म का अनादित्व

विचारवान् मनुष्य के दिल में प्रश्न होता है कि कमें सादि है या अनादि ? इसके उत्तर में जैन दर्शन का कहना है कि कर्म, व्यक्ति की अपेद्धा से सादि श्रीर प्रवाह की अपेद्धा से अनादि है। यह सबका अनुसब है कि प्राणी सोते-जागते. उठते-बैठते. चलते-फिरते किसी न किसी तरह की हलचल किया ही करता है। इलचल का होना ही कर्म-वन्य की जड़ है। इससे यह सिंद है कि कर्म, व्यक्तिशः आदि वाले ही हैं। किन्तु कर्म का प्रवाह कम से चला ! इसे कोई वतला नहीं सकता। भविष्यत् के समान भूतकाल की गहराई श्रनन्त है। श्रनन्त का वर्गन अनादि या अनन्त शब्द के सिवाय और किसी तरह से होना असम्भव है। इसलिए कर्म के प्रवाह को अनादि कहे बिना दूसरी गति ही नहीं है। कुछ लोग श्रनादित्व की अस्पष्ट व्याख्या की उलाकन से धवड़ा कर कर्म प्रवाह की सादि बतलाने लग जाते हैं, पर वे ख्रपनी बुद्धि की ख्रास्थिरता से कल्पित दोष को आशंका करके, उसे दूर करने के प्रयत्न में एक वहे दोष का स्वीकार कर लेते हैं। यह यह कि कम प्रवाह यदि ख्रादिमान है तो बीच पहले ही ख्रत्यन्त सुद्ध-बुद्ध होना चाहिए, फिर उसे लिस होने का बया कारण ! श्रीर यदि सर्थया शुद्ध-बुद बीव भी लिस हो जाता है तो मुक्त हुए जीव भी कर्म-लिस होंगे; ऐसी दशा में मुक्ति को सोया हुआ संसार ही कहना चाहिए। कमें प्रवाह के अनादित्व की और मुक्त जीव के फिर से संसार में न लौटने को सब प्रतिष्ठित दरान मानते हैं: बैसे —

न कर्मांऽविभागादिति चेनाऽनादित्वात् ॥ ३५ ॥ उपपद्यते चान्युपलम्यते च ॥ ३६ ॥

—ब्रह्मसूत्र ऋ० २ पा**०** १

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

—ब. सू. अ. ४ पा० ४

# ७-कर्मबन्ध का कारण

जैन दर्शन में कर्मबन्ध के मिध्यात्व, अविरति, क्याय और योग ये चार कारण वतलाये गए हैं। इनका संदोप पिछले दो (कषाय और योग ) कारखी में किया हुआ भी मिलता है। अधिक संदोप करके कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि क्याय ही कर्मबन्ध का कारण है। यो तो कथाय के विकार के अनेक प्रकार हैं पर, उन सबका संद्वेप में बर्गीकरण करके आध्यात्मिक विद्वानों ने उस के राग, देप दो ही प्रकार किये हैं। कोई भी मानसिक विकार हो, या तो वह राग ( आसिक ) रूप वा देप (ताप ) रूप है। यह भी अनुभव सिंद है कि साधारमा प्राणियों की प्रवृत्ति, चाहे वह ऊपर से कैसी ही क्यों न दील पहे, पर बह् या तो रागम्लक या द्वेषम्लक होती है । ऐसी प्रवृत्ति ही विविध वासनाम्त्री का कारण होती है। प्राणी जान सके या नहीं, पर उसकी वासनात्मक सूक्ष्म सिष्ट का कारण, उसके राग और द्वेष ही होते हैं। मकड़ी, अपनी ही प्रवृत्ति से अपने किये हुए जाल में फँसती है। जीव भी कर्म के जाले की अपनी ही बेसमभी से रच लेता है। अज्ञान, मिय्या-ज्ञान आदि जो कर्ग के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-द्वेष के संबन्ध ही से। राग की या द्वेष की मात्रा बढ़ी कि शान, विपरीत रूप में बदलने लगा । इससे शब्द भेद होने पर भी कर्मबन्ध के कारण के संबन्ध में अन्य आस्तिक दर्शनों के साथ, जैन दर्शन का कोई मतमेद नहीं । नेयायिक तथा वैशेषिक दर्शन में मिध्याज्ञान को, योगदर्शन में प्रकृति-पुरुष के अभेद ज्ञान की और बेदान्त आदि में अविद्या की तथा जैनदर्शन में मिथ्यात को कर्म का कारण वतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी को भी कमें का कारता क्यों न कहा जाय, पर यदि उसमें कर्म की बत्यकता ( कमें लेप पैदा करने की शक्ति ) है तो वह राग-द्वेष के संबन्ध ही से । राग-देप की न्यूनता या अभाव होते ही अज्ञानपन ( मिथ्यात्व ) कम होता या नष्ट हो जाता है। महाभारत शान्तिपर्व के 'कर्मणा बच्यते जन्तुः' इस कथन में भी कमें शब्द का मतलब राग-द्रेष ही से है।

# - कर्म से खूटने के उपाय

अब यह विचार करना जरूरी है कि कर्मपटल से आइत अपने परमात्मभाव को जो प्रगट करना चाहते हैं उनके लिए किन-किन साधनों की अपेदां। है ।

जैन ग्रास्त्र में परम पुरुषार्थ-भोज-पाने के तीन साधन बतलाये हुए है—(१) सम्यग्दर्शन, (२) सम्यग्ज्ञान श्रीर (३) सम्यग्चारित्र । वहीं-कहीं ज्ञान और किया, दो को ही मीच का साधन कहा है। ऐसे स्थल में दर्शन को ज्ञानस्वरूप-ज्ञान का विशेष-समक्त कर उस से बढ़ा नहीं गिनते। परन्त यह प्रश्न होता है कि वैदिक दर्शनों में कर्म, शान, योग और मक्ति इन चारों को मोद्ध का साधन माना है फिर जैनदर्शन में तीन या दो ही साधन क्यों कहे गए ? इसका समाधान इस प्रकार है कि जैनदर्शन में जिस सम्यक्चारित्र को सम्यक् किया कहा है उसमें कर्म और योग दोनों मागों का समावेश हो जाता है। क्योंकि सम्यक्वारित्र में मनोनिग्रह, इन्द्रिय-जय, चित्त-शुद्धि, सममाव और उनके लिए किये जानेवाले उपायों का समावेश होता है। मनोनिग्रह, इन्द्रिय-जय आदि सात्त्विक यह ही कर्ममार्ग है और वित्त ग्रुदि तथा उसके लिए की जाने वाली सत्प्रवृत्ति ही योग मार्ग है । इस तरह कर्ममार्ग और योगमार्ग का मिश्रण ही सम्यक्तारित्र है । सम्यगृदर्शन ही मबित मार्ग है, क्योंकि मक्ति में अबा का श्रंश प्रधान है और सम्यग्दर्शन भी अदा रूप ही है। सम्यग्जान ही ज्ञानमाग है। इस प्रकार जैन दर्शन में बतलाये हुए मोच्च के तीन साधन अन्य दर्शनों के सत्र साधनों का समुख्य हैं।

# ६-आस्मा स्वतंत्र तत्त्व हैं

कमें के संबन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी ठीक-ठीक संगति तभी हो सकती है जब कि आत्मा को जड़ से अलग तत्व माना जाय। आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व नीचे लिखे सात प्रमाणी से जाना जा सकता है—

- (क) स्वसंवेदनरूप साधक प्रमाण, (ख) बाधक प्रमाण का अभाव, (ग) निपेध से निपेध-कर्ता की सिदि, (घ) तर्क, (ङ) शास्त्र व महात्माओं का प्रामाण्य, च) आधुनिक विद्वानों की सम्मति और (छ) पुनर्जन्म।
- (क) स्वसंवेदनहृष साधक प्रमाण— यदापि सभी देहवारी अज्ञान के आवरण से न्यूनाधिक रूप में घिरे हुए हैं और इससे वे अपने ही अस्तित्व का संदेह करते हैं. तथापि जिस समय उनकी बुढि थोड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस समय उनको यह स्फुरणा होती है कि मैं हूँ। यह स्फुरणा कभी नहीं

होती कि 'मैं नहीं हूँ'। इससे उलटा यह भी निश्चय होता है कि 'मैं नहीं हूँ' यह बात नहीं। इसी बात को श्री शंकराचार्य ने भी कहा है—

'सर्वो बात्माऽस्तित्वं प्रत्येति, न नाइमस्मीति इहा भाष्य १-१-१ ।'

इसी निश्चय को ही स्वसंवेदन ( ब्रात्मनिश्चय ) कहते हैं।

(स्त ) बाधक प्रमाण का अभाव—ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा के अस्तित्व का बाध (निषेध) करता हो। इस पर यशिप यह शंका हो सकती है कि मन और इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का प्रहण न होना ही उसका बाध है। परन्तु इसका समाधान सहज है। किसी विषय का बाधक प्रमाण वहीं माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रखता हो। और अन्य सब सामग्री मौजूद होने पर उसे ग्रहण कर न सके। उदाहरणार्थ—आँख, मिट्टी के घड़े को देख सकती है पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी वह मिट्टी के घड़े को न देखे, उस समय उसे उस विषय की बाधक समस्ता चाहिए।

इत्त्रियाँ सभी भौतिक हैं। उनकी ग्रह्माराक्ति बहुत परिमित है। वे भौतिक पदार्थों में से भी स्थूल, निकटवर्ती और नियत विषयों को ही ऊपर-ऊपर से जान सकती हैं। स्कम-दर्शक यन्त्र ख्रादि साधनी की वही दशा है। वे ख्रभी तक भौतिक प्रदेश में ही कार्यकारी सिद्ध हुए हैं। इसिलए उनका ख्रमोतिक-स्त्रमूर्त-ख्रात्मा को जान न सकना बाध नहीं कहा जा सकता। मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों का दास बन जाता है—एक के पीछे एक, इस तरह ख्रनेक विषयों में बन्दरों के समान दौड़ लगाता फिरता है—तब उसमें राजस व तामस इतियाँ पदा होती हैं। सान्तिक भाव प्रकट होने नहीं पाता। यही वात गीता ( ख्र-र को० ६७ ) में भी कही हुई है—

'इन्द्रियांणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य इरति प्रज्ञां वायुनीवमिषाम्भासः॥'

इसलिए चंचल मन में आत्मा की रफ़रणा भी नहीं होती। यह देखी हुई बात है कि प्रतिदिम्ब प्रहण करने की शक्ति, जिस दर्पण में वर्तमान है वह भी जब मिलन हो जाता है तब उसमें किसी बस्तु का प्रतिविम्ब व्यक्त नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध है कि बाहरी विषयों में दौड़ लगाने वाले अस्पिर मन से आत्मा का प्रहण न होना उसका बाब नहीं, किन्दु मन की अशक्ति मात्र है।

इस प्रकार विचार करने से यह प्रमाखित होता है कि मन, इन्द्रियाँ, सूक्ष्म-दशंक-यन्त्र खादि समी साधन भौतिक होने से आत्मा का निपेध करने की शक्ति नहीं रखते ।

(ग) निपेध से निपेध-कर्त्ता की सिद्धि— कुछ लोग यह कहते हैं कि
 हमें आत्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कमी-कमी उसके अमाव की स्करणा

हो आती है; क्योंकि किसी समय मन में ऐसी कल्पना होने लगती है कि 'मैं नहीं हूँ' इत्यादि । परन्तु उनको जानना चाहिए कि उनकी यह कल्पना ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है । क्योंकि यदि आत्मा ही न हो तो ऐसी कल्पना का मादुर्भाव कैसे १ जो निषेध कर रहा है वह स्वयं ही आत्मा है । इस बात को अधिकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भी कहा है—

'य एव ही निराकर्त्ता तदेव ही तस्य स्वरूपम्।' —ग्र. २ पा ३ ग्र. १ स्. ७

(च) तक — यह भी ग्रात्मा के स्वतंत्र श्रास्तित्व की पृष्टि करता है। वह कहता है कि जगत् में सभी पदायों का विरोधी कोई न कोई देखा जाता है। श्रत्यकार का विरोधी प्रकारा, उप्णता का विरोधी शैत्य श्रीर मुख का विरोधी हु ज । इसा तरह जड़ पदार्थ का विरोधी भी कोई तस्व होना चाहिए। जो तस्व जड़ का विरोधी है वही चेतन या श्रात्मा है।

इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि 'जड़, चेतन ये दो स्वतंत्र विरोधी तस्त्र मानना उचित नहीं, परन्तु किसी एक ही प्रकार के मूल पदार्थ में जड़त्व य चेतनत्व दोनों शक्तियाँ मानना उचित है। जिस समय चेतनत्व शक्ति का विकास होने लगता है—उसकी व्यक्ति होती है—उस समय जड़त्व शक्ति का तिरोमाव रहता है। सभी चेतन शक्तिवाले पाणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिगाम है। वे जड़ के श्रातिरिक्त अपना स्वतंत्र श्रातित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व शक्ति का तिरोमाव होने से जीवधारी रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा ही मन्तव्य हेगल श्रादि श्रानेक पश्चिमीय विद्वानों का भी है। परन्तु उस प्रतिकृत तर्क का निवारण श्रावस्य नहीं है।

यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का मादुर्भाव होता है तब उसमें दूसरी विरोधिनो शक्ति का तिरोभाव हो जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जाती है वह सदा के लिए नहीं, किसी समय अनुकृत निमित्त मिलने

'यथा हि लोके दुक्खस्स परिपक्षभूतं सुखं नाम श्रात्य, एवं भवे सित तप्परिपक्सेन विभवेनाऽपि मवितव्यं यथा च उसहे सित तस्स बूपसमभूतं सीतंऽपि श्रात्य, एवं रागादीनं श्रम्मीनं बूपसमेन निक्वानेनाऽपि भवितव्यं।'

१ यह तर्क निर्मूल या अप्रमास नहीं, बल्कि इस प्रकार का तर्क शुद्ध बुद्धि का चिह्न है। भगवान बुद्ध को भी अपने पूर्व जन्म में—अर्थात् सुमेध नामक ब्राह्मसा के जन्म में ऐसा ही तर्क हुआ था। यथा—

पर फिर भी उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार जो शक्ति प्रादुर्भूत हुई होती है वह भी सदा के लिए नहीं। प्रतिकृत निमित्त मिलते ही उसका तिरोमाव हो जाता है। उदाहरखार्थ पानी के अगुओं को लीजिए, वे गरमी पाते ही भापरूप में परिखत हो जाते हैं, फिर शैल्प आदि निमित्त मिलते ही पानोरूप में बरसते हैं और अधिक शीतत्व प्राप्त होने पर द्रवत्वरूप को छोड़ वर्फरूप में धनत्व को प्राप्त कर लेते हैं।

इसी तरह यदि जड़त्व-चेंतनत्व दोनों शक्तियों को किसी एक मृत तत्वगत मान लें, तो विकासवाद ही न ठहर सकेगा। क्योंकि चेंतनत्व शांक के विकास के कारण जो आज चेंतन (प्राणी) समके जाते हैं वे ही सब जड़त्वशक्ति का विकास होने पर फिर जड़ हो जाएँगे। जो पापाण श्चादि पदार्थ श्चाज जड़रूप में दिखाई देते हैं वे कमी चेंतन हो जाएँगे श्चीर चेंतनरूप से दिखाई देनेवाले मनुष्य, पशु-पची आदि प्राणी कमी जड़रूप भी हो जाएँगे। श्चतप्त एक एक पदार्थ में जड़त्व श्चीर चेंतनत्व दोनों विरोधिनी शक्तियों को न मानकर जड़ व चेंतन दो खतंत्र तत्वों को ही मानना ठीक है।

- (ङ) शास्त्र व महात्माओं का प्रामाण्य—ग्रानेक पुरातन शास्त्र मी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं। जिन शास्त्रकारों ने बड़ी शान्ति व सम्मीरता के साथ आत्मा के विषय में खोज की है, उनके शास्त्रगत अनुभव को यदि हम बिना ही अनुभव किये चपलता से यो ही हम दें तो, इसमें खुद्रता किसकी ! आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे जाते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता पूर्वक आत्मा के विचार में ही बिताया। उनके शुद्ध अनुभव को हम यदि अपने भ्रान्त अनुभव के बल पर न मानें तो इसमें न्यूनता हमारी ही है। पुरातन शास्त्र और वर्तमान अनुभवी महात्मा निःस्वार्थ भाव से आत्मा के अस्तित्व को बतला रहे है।
- (च) आधुनिक वैद्वानिकों की सम्मति— ग्राजकल लोग प्रत्येक विषय का खुलासा करने के लिए बहुना वैज्ञानिक विद्वानों का विचार जानना चाहते हैं। यह ठीक है कि अनेक पश्चिमीय मौतिक विज्ञान विशारद आहमा को नहीं मानते या उसके विषय में संदिग्ध हैं। परन्तु ऐसे भी अनेक धुरन्धर वैज्ञानिक हैं कि जिन्होंने अपनी सारी आयु भौतिक खोज में विताई है, पर उनकी दृष्टि भूतों से परे आस्मतत्त्व की ओर भी पहुँची है। उनमें से सर ऑलीवर लॉज और लॉर्ड केलविन, इनका नाम वैज्ञानिक संसार में मशहूर है। ये दोनों विद्वान् चेतन तत्त्व को जड़ से जुद्दा मानने के पद्ध में हैं। उन्होंने जड़वादियों की युक्तियों का खरडन बड़ी सावधानी से च विचारसरस्त्री से किया है। उनका मन्तव्य है

कि चेतन के स्वतन्त्र श्रस्तित्व के सिवाय जीवधारियों के देह की विश्वस्थ रचना किसी तरह वन नहीं सकती। वे अन्य भौतिकवादियों की तरह मस्तिष्क को शान की जड़ नहीं समकते, किन्तु उसे शान के आविर्माव का साधन मात्र सम-भते हैं।

डा॰ जगदीशचन्द्र बोस, जिन्होंने सारे वैद्यानिक संसार में नाम पाया है, की खोज से यहाँ तक निश्चय हो गया है कि वनस्पतियों में भी स्मरण-शक्ति विद्यमान है। बोस महाराय ने अपने आविष्कारों से स्वतन्त्र आत्म-तत्त्व मानने के लिए वैद्यानिक संसार को मजबूर किया है।

( छ ) पुनर्जन्म-नीचे अनेक प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका पूरा समाधान पुनर्जन्म माने बिना नहीं होता । गर्म के आरम्म से लेकर जन्म तक बालक को जो-जो कह भोगने पड़ते हैं वे सब उस बालक की कृति के परिग्राम हैं या उसके माता-पिता की कृति के ! उन्हें वालक की इस जन्म की कृति का परिगाम नहीं कड़ सकते. क्योंकि उसने गर्भावस्था में तो ब्रच्छा-वैरा कुछ मी काम नहीं किया है। यदि माता-पिता की कृति का परिस्हाम कहें तो भी असंगत जान पड़ता है, क्योंकि माता-पिता श्रच्छा या बुरा कुछ भी करें उसका परिणाम विना कारण वालक को क्यों भोगना पढ़े ? बालक जो कुछ सुख-दुःख भोगता है वह यों ही विना कारण भोगता है—यह मानना तो ग्रज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि विना कारण किसी कार्य का डोना ग्रसम्भव है। यदि यह कहा जाय कि माता-पिता के ब्राहार विहार का, विचार-व्यवहार का ख्रीर शारीरिक-मानसिक अवस्थाओं का ग्रसर वालक पर गर्भावस्था से ही पड़ना शुरू होता है तो फिर भी सामने यह प्रश्न होता है कि बालक को ऐसे माता-पिता का संयोग क्यों हुन्ना ? और इसका क्या समाधान है कि कमी-कमी बालक की योग्यता माता-पिता से विलक्त ही बदा प्रकार की होती है। ऐसे अनेक उदाहरख देखे जाते हैं कि माता-पिता विल-कुल अपद होते हैं और लड़का पूरा शिक्कित वन जाता है। विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्हीं-किन्हीं माता-पिताओं की रुचि, जिस बात पर विल-कल ही नहीं होती उसमें वालक सिदहस्त हो जाता है। इसका कारण केवल श्रासपास की परिस्थित ही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि समान परिस्थिति और बराबर देखमाल होते हुए भी अनेक विद्यार्थियों में विचार व व्यवहार की मिन्नता

१ इन दोनों चैतन्यवादियों के विचार की छाया, संवत् १६६१ के ज्येष्ठ मास के, १६६२ मार्गशीर्ष मास के और १६६५ के भाद्रपद मास के 'वसन्त' पत्र में प्रकाशित हुई है।

देखी जाती है। यदि कहा जाए कि यह परिशाम बालक के अद्भुत ज्ञानतंतुओं का है, तो इस पर यह शंका होती है कि बालक का देह माता-पिता के शुक-शोशित से बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे ज्ञानतंतु बालक के मित्रिष्क में आए कहाँ से १ कहीं-कहीं माता-पिता को सी ज्ञानशक्ति बालक में देखी जाती है सही, पर इसमें भी प्रश्न है कि ऐसा सुयोग क्यों मिला १ किसी किसी जगह यह भी देखा जाता है कि माता-पिता को योग्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी होती है और उनके सी प्रयत्न करने पर भी लड़का गुँगार ही रह जाता है।

यह सबको विदित ही है कि एक साथ—युगलरूप से—जन्मे हुए दो बालक भी समान नहीं होते । मादा-पिता की देख-भाल बराबर होने पर भी एक साधारण हो रहता है और दूसरा कहीं आने बढ़ जाता है। एक का पिएड रोग से नहीं ख़ूटता और दूसरा बढ़े-बड़े कुश्तीबाजों से हाथ मिलाता है। एक दीवंजीबी बनता है और दूसरा सो यत्न होते रहने पर भी यम का ख़तिथि बन जता है। एक की हच्छा संयत होती है और दूसरें की असंयत।

जो शक्ति, महावीर में, बुद्ध में, शहराचार्य्य में थीवह उनके माता-पिताओं में न थी। हेमचन्द्राचार्य की प्रतिमा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते। उनके गुरु मी उनकी प्रतिमा के मुख्य कारण नहीं, क्योंकि देवचन्द्रसूरि के हेमचन्द्राचार्य के सिवाय और भी शिष्य थे, फिर क्या कारण है कि दूसरे शिष्यों का नाम लोग जानते तक नहीं और हेमचन्द्राचार्य का नाम इतना प्रसिद्ध है १ श्रीमती एनी विसेन्ट में जो विशिष्ट शक्ति देखी जाती है वह उनके माता-पिताओं में न थी और न उनकी पुत्री में भी। श्रच्छा, और भी कुछ प्रामाणिक उदाहरलों को देखिए—

प्रकाश की खोज करनेवाले डा॰ यंग दो वर्ष की उम्र में ' स्तक को बहुत श्रब्ही तरह बाँच सकते थे। चार वर्ष की उम्र में ' वे दो दफे बाइबल पढ चुके थे। सात वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरितशास्त्र पढ़ना आरम्म किया था और तेरह वर्ष की अवस्था में लेटिन, मीक, हिंद्र, फेंच, इटालियन आदि भाषाएँ सीख खी थी। सर बिलियम रोबन हैमिल्ट, इन्होंने तीन वर्ष की उम्र में हिंद्र भाषा सीखना आरम्म किया और सात वर्ष की उम्र में उत्त माषा में इतना नैपुष्य मात किया कि डिलियन की ट्रीनिटी कालेज के एक फेलो को स्वीकार करना पड़ा कि कालेज के फेलो के पद के प्रार्थियों में भी उनके बराबर ज्ञान नहीं है और तेरह वर्ष की वय में तो उन्होंने कम से कम तेरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था। इं॰ सं॰ १६०२ में —दस वर्ष की अवस्था में एक नाटकमण्डल में संभिलित हुई थी। उसने उस अवस्था में

कई नाटक लिखे थे। उसकी माता के कथनानुसार वह पाँच वर्ष की वय में कई छोटो-मोटी कविताएँ बना लेती थी। उसकी लिखी हुई कुछ कविताएँ महारानी विक्टोरिया के पास थीं। उस समय उस बालिका का अभेजी ज्ञान भी आक्षर्य-जनक था, वह कहती थी कि मैं अभेजी पड़ी नहीं हुँ, परन्तु उसे जानती हूँ।

उक्त उदाहरगों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस जन्म में देखी जानेवाली सब विलक्षणताएँ न तो वर्तमान जन्म की कृति का ही परिश्वाम है, न माता-पिता के केवल संस्कार का ही, और न केवल परिस्थिति का ही। इसलिए आत्मा के अस्तित्व की मर्यादा को गर्म के आरंभ समय से और भी पूर्व मानना चाहिए। वही पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म में इच्छा या प्रवृत्ति द्वारा जो संस्कार संचित हुए हो उन्हीं के आवार पर उपर्युक्त शङ्काओं तथा विलच्चणताओं का मुसंगत समाधान हो जाता है। जिस युक्ति से एक पूर्व जन्म सिद्ध हुआ उसी के वल पर से अनेक पूर्व जन्म की परंपरा सिद्ध हो जाती है। क्योंकि अपरिमित ज्ञानशक्ति एक जन्म के अभ्यास का एल नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा, देह से जुदा अनादि सिद्ध होता है। अनादि तत्व का कभी नाश नहीं होता इस सिद्धान्त को सभी दाशंनिक मानते हैं। गीता में भी कहा गया है—

'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।'

—ग्र० २ श्लो० १६

इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान शरीर के बाद आत्मा का अस्तित्व माने विना अनेक प्रश्न हल ही नहीं हो सकते ।

बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वे इस जन्म में तो प्रामाणिक जीवन विताते हैं परन्तु रहते हैं दिखी और ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाम मुनकर चिढ़ते हैं परन्तु होते हैं वे सब तरह से मुखी। ऐसी अनेक ब्यक्तियाँ मिल सकती हैं जो हैं तो स्वयं दोषी और उनके दोगों का—अपराधों का—कल भोग रहे हैं दूसरे। एक हत्या करता है और दूसरा पकड़ा जाकर पांसी पर लटकाया जाता है। एक करता है चोरी और पकड़ा जाता है दूसरा। अब इस पर विचार करना चाहिए कि जिनको अपनी अन्छी या चुरी कृति का बदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी कृति क्या यो ही विकल हो जाएगी? यह कहना कि कृति विफल नहीं होती, यदि कर्चों को फल नहीं मिला तो भी उसका असर समाज के या देश के अन्य लोगों पर होता ही है—सो भी ठीक नहीं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ करता है वह सब दूसरों के लिए ही नहीं। रात-दिन परोपकार करने में निरत महात्माओं की भी इच्छा, दूसरों की मलाई करने के निर्मित से अपना परमात्मत्व पकट करने की ही रहती है। विश्व की व्यवस्था में इच्छा का

बहुत ऊँचा स्थान है। ऐसी दशा में वर्तमान देह के साथ इच्छा के मूल का भी नाश मान लेना युक्तिसंगत नहीं । मनुष्य ऋपने जीवन की आखिरी यही तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है जिससे कि अपना मला हो। यह नहीं कि ऐसा करनेवाले सब भ्रान्त ही होते हैं । बहुत आगे पहुँचे हुए स्थिरचित्त व शान्त प्रशावान् योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध करने की चेष्टा में लगे होते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे में ही सही, किसी समय हम परमात्मभाव को प्रकट कर ही लेंगे । इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्फरणा हुआ करती है कि मैं बराबर कायम रहुँगा। शरीर, नाश होने के बाद चेतन का श्रास्तित्व यदि न माना जाय तो व्यक्ति का उद्देश्य कितना संकुचित बन जाता है और कार्य्यंद्वेत्र भी कितना ग्रह्य रह जाता है? श्रीरों के लिए जो कुछ किया जाय परन्तु वह श्रपने लिए किये जानेवाले कामों के बरावर हो नहीं सकता । चेतन की उत्तर मयादा को वर्तमान देह के श्रन्तिम च्या तक मान लेने से व्यक्ति को महत्त्वाकांचा एक तरह से छोड़ देनी पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, परन्तु में अपना उद्देश्य अवश्य सिद्ध करूँगा—यह भावना मनुष्य के हृदय में जितना वल प्रकटासकती है उतना वल अन्य कोई भावना नहीं प्रकटा सकती । यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भावना मिथ्या है, क्योंकि उसका आविमांव नैसर्गिक और सर्वविदित है। विकासवाद भले ही भौतिक रचनात्रों को देखकर वड़ तत्वों पर खड़ा किया गया हो, पर उसका विषय चेतन भी बन सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से यह माने विना संतीय नहीं होता कि चेतन एक खतंत्र तत्व है। वह जानते या अनजानते जो अच्छा-बुरा कर्म करता है उसका फल, उसे भोगना ही पड़ता है और इसलिए उसे पुनर्जन्म के चक्कर में घूमना पड़ता है। बुद्ध भगवान् ने भी पुनर्जन्म माना है। पक्का निरीश्वरवादी जर्मन परिडत निट्शे, कर्मचककृत पुनर्जन्म को मानता है। यह पुनर्जन्म का स्वीकार खात्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने के लिए प्रवल प्रमाख है।

# १०-कर्म-तत्त्व के विषय में जैनदर्शन की विशेषता

वैनदर्शन में प्रत्येक कर्म की बध्यमान, सत् और उदयमान ये तीन अवस्थाएँ मानी हुई हैं। उन्हें कमशः बन्ब, सत्ता और उदय कहते हैं। जैनेतर दर्शनों में भी कर्म की उन अवस्थाओं का वर्शन है। उनमें बध्यमान कर्म को 'क्रियमाग्र', सत्कर्म को 'संचित' और उदयमान कर्म को 'भारव्थ', कहा है। किन्तु जैनशास्त्र में ज्ञानावरसीय आदिस्प से कर्म का द्वारा १४८ मेदों में वर्गोकरस् किया है और इनके द्वारा संसारी आत्मा की अनुभवसिद भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का जैसा खुलासा किया गया है वैसा किसी भी जैनेतर दर्शन में नहीं है। पावज्ञत्वदर्शन में कर्म के जाति, आयु और भीग तीन तरह के विपाक बतलाए हैं, परन्तु जैन दर्शन में कर्म के संबन्ध में किये गये विचार के सामने वह वर्शन नाम मात्र का है।

श्रात्मा के साथ कम का बन्ध कैसे होता है १ किन किन कारण से होता है १ किस कारण से कम में कैसी शक्ति पैदा होती है ? कम , अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक आत्मा के साथ लगा रह सकता है ? आएमा के साथ लगा हुआ भी कम , कितने समय तक विपाक देने में असमर्थ है ! विपाक का नियत समय भी बदला जा सकता है या नहीं ? यदि बदला जा सकता है तो उसके लिए कैसे आत्मपरिणाम आवश्यक हैं ? एक कर्म, अन्य कर्मरूप कव वन सकता है ? उसकी बन्धकालीन तीवमन्द शक्तियाँ किस प्रकार बदली जा सकती हैं ? पीछे से विपाक देनेवाला कर्म पहले ही कब और किस तरह मोगा जा सकता है ? कितना भी बलवान कर्म क्यों न हो, पर उसका विपाक शब श्रात्मिक परिगामों से कैसे रोक दिया जाता है ! कभी-कभी श्रात्मा के शतश: प्रयत्न करने पर भी कर्म , ग्रपना विपाक विना भोगवाए नहीं छुटता ? ग्रात्मा किस तरह कर्म का कत्तां ग्रीर किस तरह भोका है ? इतना होने पर भी वस्तत: ग्रात्मा में कर्म का कर्तव्य और भोक्तत्व किस प्रकार नहीं है ! संक्लेशरूप परिवास अपनी आकर्षण शक्ति से आत्मा पर एक प्रकार की सूक्ष्म रज का पटल किस तरह डाल देते हैं ? आत्मा वीर्य-शक्ति के आविर्माव के द्वारा इस सूक्ष्म रज के पटल को किस तरह उठा फेंक देता है ? स्वभावतः गुद्ध आत्मा भी कर्म के प्रभाव से किस-किस प्रकार मलीन सा दीखता है ? श्रीर बाब हजारों श्रावरणों के होने पर भी आतमा अपने ग्राद स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं होता है ? वह अपनी उल्पानि के समय पूर्ववद तीव कमों को भी किस तरह हटा देता है ? वह अपने वर्त्तमान परमात्मभाव की देखने के लिए जिस समय उत्सक होता है उस समय उसके, और अन्तरायमृत कर्म के बीच कैसा इन्द्र (युद्र) होता है ? अन्त में वीर्य-वान् आत्मा किस प्रकार के परिणामों से बलवान् कमों को कमजोर करके अपने प्रगति-मार्ग को निष्कएटक करता है ? श्राहम-मन्दिर में वर्तमान परमाहमदेव का साबात्कार कराने में सहायक परिगाम, जिन्हें 'श्रपूर्वकरण' तथा 'श्रनिवृत्तिकरण' कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है ? जीव अपनी शुद्ध परिगाम-तरंगमाला के वैद्यतिक यन्त्र से कर्म के पहाड़ों को किस कदर जूर-जूर कर डाखता है ? कमी-कभी गुलांट लाकर कम हो, जो कुछ देर के लिए दवे होते हैं, वे ही प्रगतिशील ग्रात्म को किस तरह नीचे पटक देते हैं ? कौन-कौन कर्म, यन्य की च उदय की अपेद्धा आपस में विरोधों हैं ? किस कर्म का बन्ध किस अवस्था में अवस्थम्मावी और किस अवस्था में अविश्वत है ? किस कर्म का विपाक किस हालत तक नियत और किस हालत में अनियत है ? आत्मसंबद अतीन्त्रिय कर्मराज किस प्रकार की आकर्षण शक्ति से स्थूल पुद्मलों को सीचा करता है और उनके द्वारा शरीर, मन, स्क्रमशरीर आदि का निर्माण किया करता है ? इत्यादि संख्यातात प्रभा, जो कर्म से संबन्ध रखते हैं, उनका सयुक्तिक, विरतृत व विश्वद खुलासा जैन कर्मसाहित्य के सिवाय अन्य किसी भी दशन के साहित्य से नहीं किया जा सकता। यही कर्म तत्व के निवय में जैनदर्शन की विशेषता है।

# 'कर्मविपाक' ग्रन्थ का परिचय

संसार में जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय ( धर्मसंस्थाएँ ) हैं उन सक्का साहित्य दो विभागों में विभाजित है—(१। तस्वज्ञान और (२) ब्राचार व किया।

ये दोनों विमाग एक दूसरे से विलकुल ही श्रलग नहीं हैं। उनका संबन्ध वैसा ही है जैसा शरीर में नेत्र श्रीर हाथ-पैर श्रादि श्रन्थ श्रवयवों का। जैन-सम्प्रदाय का साहित्य भी तत्त्वज्ञान श्रीर श्राचार इन दोनों विभागों में व्या हुआ है। यह प्रन्थ पहले विभाग से संबन्ध रखता है, श्रयांत् इसमें विधिनिपेधातमक किया का वर्णन नहीं है, किन्तु इसमें वर्णन है तत्त्व का। यों तो जैनदर्शन में श्रवेक तक्त्वों पर विविध दृष्टि से विचार किया है पर इस ग्रन्थ में उन सब का वर्णन नहीं है। इसमें प्रधानतया कर्मतत्त्व का वर्णन है। आत्मवादी सभी दर्शन किसी न किसी रूप में कर्म को मानते ही हैं, पर चैन दर्शन इस संबन्ध में श्रयनी श्रयांचार विशेषता रखता है श्रयवा यों कहिए कि कर्म तत्त्व के विचार प्रदेश में चैनदर्शन श्रयना सानी नहीं रखता, इसिलए इस ग्रन्थ को जैनदर्शन की विशेषता का या जैन दर्शन के विचारणीय तत्त्व का श्रन्थ कहना उचित है।

#### विशेष परिचय-

इस मन्य का अधिक परिचय करने के लिए इसके नाम, विषय, वर्णनकम, रचना का मूलाधार, परिमास, भाषा, कतों आदि बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है।

नाम—इस प्रत्य के 'कर्मविपाक' और 'प्रथम कर्मप्रत्य' इन दो नामों में से पहला नाम तो विपयानुक्षय है तथा उसका उल्लेख स्वयं प्रत्यकार ने आदि में 'कम्मविवागं समासक्रो बुच्छुं तथा अन्त में 'इश्च कम्मविवागोऽयं' इस कथन से स्पष्ट ही कर दिया है। परन्तु दूसरे नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। यह नाम केवल इसलिए प्रचलित हो गया है कि कमंस्तव आदि अन्य कमंविपयक अन्यों से यह पहला है; इसके बिना पढ़ें कमंस्तव आदि अगले प्रकरणों में प्रवेश ही नहीं हो सकता। पिछला नाम इतना प्रसिद्ध है कि पढ़ने-पढ़ाने आले तथा अन्य लोग प्रायः उसी नाम से व्यवहार करते हैं। 'पहला कमंप्रन्य', इस प्रचलित नाम से मूल नाम यहाँ तक अपसिद्ध सा हो गया है कि कमंदिपाक कहने से बहुत से लोग कहनेवाले का आराय ही नहीं समक्तते। यह बात इस प्रकरण के विषय में ही नहीं, बल्कि कमंस्तव आदि अधिम प्रकरणों के विषय में भी बरावर लागू पड़ती है। अर्थात् कमंस्तव, बन्धस्वामित्व, पड़शीतिक, शतक और सप्ततिका कहने से कमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छुढ़े प्रकरण का मतलब बहुत कम लोग समक्तें। परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छुठा कमंग्रन्थ कहने से सब लोग कहनेवाले का भाव समक्त लेंगे।

विषय - इस अन्य का विषय कर्मतत्व है, पर इसमें कर्म से संबन्ध रखने वाली अनेक बातों पर विचार न करके प्रकृति-श्रंश पर ही प्रधानतया विचार किया है, अर्थात् कर्म की सब प्रकृतियों का विपाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया है। इसी अभिप्राय से इसका नाम भी 'कर्मविपाक' रक्खा गया है।

वर्शन कम — इस अन्य में सबसे पहले यह दिखाया है कि कमंबन्य स्वा-भाविक नहीं, किन्तु सहेतुक है। इसके बाद कम का स्वरूप परिपूर्ण बताने के लिए उसे चार खंशों में विमाजित किया है—(१) प्रकृति, (२) स्थिति, (३) रस और (४) प्रदेश। इसके बाद खाठ प्रकृतियों के नाम और उनके उत्तर मेदों की संख्या बताई गई है। अनन्तर ज्ञानावरणीयकमें के स्वरूप को दृष्टान्त, कार्य और कारण द्वारा दिखलाने के लिए प्रारम्भ में प्रन्थकार ने ज्ञान का निरूपण किया है। ज्ञान के पाँच मेदों को और उनके ख्रवान्तर मेदों को संस्वेप में, परन्तु तन्त्रकार से दिखाया है। ज्ञान का निरूपण करके उसके ख्रावरणम्त कम का दृष्टान्त द्वारा उद्घाटन (खुलासा) किया है। अनन्तर दर्शनावरण कम को इष्टान्त द्वारा समम्भाषा है। पीछे उसके मेदों को दिखलाते हुए दर्शन शब्द का खर्ब बतलाया है।

दर्शनावरणीय कमें के भेदों में पाँच प्रकार की निद्राख्यों का सर्वानुभवसिद्ध स्वरूप, संदोप में, पर बड़ी मनोरंजकता से वर्णन किया है। इसके बाद कम से मुख-दु:खजनक वेदनीयकर्म, सद्विश्वास खीर सच्चारित्र के प्रतिवन्धक मोहनीयकर्म, श्रद्धय जीवन के वरोधी श्रायुकर्म, गति, जाति श्रादि श्रनेक श्रवस्थाश्रों के जनक नामकर्म उच्चनीचगोत्रजनक गोत्रकर्म श्रीर लाम श्रादि में ककावट करनेवाले श्रन्तराय कर्म का तथा उन प्रत्येक कर्म के मेदों का थोड़े में, किन्तु श्रनुभवसिद्ध वर्णन किया है। श्रन्त में प्रत्येक कर्म के कारण को दिलाकर अन्य समाप्त किया है। इस प्रकार इस अन्य का प्रधान विषय कर्म का विपाक है, तथापि प्रसंगवश इसमें जो कुछ कहा गया है उस सबको संदोप में पाँच विभागों में बाँट सकते हैं—

(१) प्रत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अंशों का कथन, (२) कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ, (३) पाँच प्रकार के शान और चार प्रकार के दर्शन का वर्णन, (४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पूर्वक कार्य-कथन, (५) सब प्रकृतियों के कारण का कथन।

आधार-यों तो यह प्रन्थ कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह श्रादि प्राचीनतर प्रन्थों के आधार पर रचा गया है परन्तु इसका साजात् आधार प्राचीन कमीविपाक है जो श्री गर्गे ऋषि का बनाया हम्रा है। प्राचीन कर्मग्रन्य १६६ गायायमारा होने से पहले पहल कर्मशास्त्र में प्रवेश करनेवालों के लिए बहुत विस्तृत हो जाता है, इसलिए उसका संत्रेप केवल ६१ गायाओं में कर दिया गया है। इतना संत्रेप होने पर भी इसमें प्राचीन कर्मविपाक की खास व तात्विक बात कोई भी नहीं छुटी है। इतना ही नहीं, चलिक संचेप करने में अन्यकार ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि . कुछ त्राति उपयोगी नवीन विषय, जिनका वर्शन प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है उन्हें भी इस प्रन्य में दाखिल कर दिया है। उदाहरणार्थ-अतज्ञान के पर्याप आदि २० मेद तथा आठ कर्मप्रकृतियों के बन्ध के हेतु, प्राचीन कर्मविपाक में नहीं हैं, पर उनका वर्णन इसमें है। संबंध करने में अन्धकार ने इस तत्व की ह्योर भी ध्यान रखा है कि जिस एक बात का वर्गान करने से ग्रान्य वार्ते भी समानता के कारण सुगमता से समन्त्री जा सकें वहाँ उस बात की ही बतलाना. श्चन्य को नहीं। इसी श्रमिप्राय से, प्राचीन कर्भवियाक में जैसे प्रत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया गया है वैसे इस प्रन्थ में नहीं दिखाया है। परस्त ब्रावश्यक वक्तव्य में कुछ भी कमी नहीं की गई है। इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार सर्वसाधारण हो गया है । इसके पदनेवाले प्राचीन कर्मविपात की विना टीका-टिप्पण के अनायास ही समन्त्र सकते हैं । यह प्रत्य संदोपरूप होने से सब को मखनाठ करने में व बाद रखने में बड़ी श्रासानी होती है। इसी से प्राचीन कर्नविपाक के छप जाने पर भी इसकी चाह और माँग में कुछ भी कमी नहीं बुई है। इस कर्मविपाक की अपेसा प्राचीन कर्मविपाक बड़ा है सही, पर वह भी

उससे पुरावन बन्य का संदोप ही है, यह बात उसकी ब्रादि में वर्तमान 'बोच्छं कम्मविवागं गुरूवहट्ट' समासेख' इस वाक्य से स्पष्ट है।

भाषा—यह कर्गंप्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी कर्गंप्रन्थों का मूल प्राकृत भाषा में हैं। इनकी दीका संस्कृत में है। मूल गाथाएँ ऐसी सुगम भाषा में रची हुई हैं कि पढ़ने वालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध हो और उन्हें कुछ प्राकृत के नियम समभा दिये जाएँ तो वे मूल गायाओं के ऊपर से ही विषय का परिज्ञान कर सकते हैं। संस्कृत टीका भी बड़ी विशद भाषा में खुलासे के साथ लिखी गई है जिससे विश्वसुओं को पढ़ने में बहुत सुगमता होती है।

## ग्रन्थकार की जीवनी

(१) समय—प्रस्तुत बन्थ के कर्चा श्री देवेन्द्रसूरि का समय विक्रम की १३ वो शताब्दी का अन्त और चौदहवों शताब्दी का आरम्म है। उनका स्वर्गवास वि० सं० १३३७ में हुआ ऐसा उल्लेख गुर्वावली में 'स्पष्ट है परन्तु उनके जन्म, दीला, सूरिपद आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तथापि यह जान पड़ता है कि १२८५ में श्री जगबन्द्रसूरि ने तपागच्छ् की स्थापना की, तब वे दीलित होंगे। क्योंकि गच्छस्थापना के बाद श्रीजगबन्द्रसूरि के द्वारा ही शिदेवेन्द्रसूरि और श्री विजयचन्द्रसूरि की सूरिपद दिए जाने का वर्णन गुर्वावली में है। यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद प्रदेश करने के समय, श्री देवेन्द्रसूरि वय, विद्या और संयम से स्थविर होंगे। अन्यथा इतने गुरुतर पद का और खास करके नवीन प्रतिष्ठित किये गए तपागच्छ के नायकत्व का मार वे कैसे सम्हाल सकते ?

उनका स्रियद वि॰ सं॰ १२८५ के बाद हुआ। स्रियद का समय अनुमान वि॰ सं॰ १३०० मान लिया जाए, तब भी यह कहा जा सकता है कि तमागच्छ्र की स्थापना के समय वे नवदीवित होंगे। उनकी कुल उम्र ५० या ५२ वर्ष की मान ली जाए तो यह सिद्ध है कि वि॰ सं॰ १२७५ के लगभग उनका जन्म हुआ होगा। वि॰ सं॰ १३०२ में उन्होंने उज्जयिनी में श्रेष्टिवर जिनचन्द्र के पुत्र वीरथवल को दीवा दी, जो आगे विद्यानन्दस्रि के नाम से विख्यात हुए। उस समय देवेन्द्रस्रि की उम्र २५-२७ वर्ष की मान ली जाए तब भी उक्त अनुमान की—१२७५ के लगभग जन्म होने की—पृष्टि होती है। अस्तु; जन्म का, दीवा का तथा स्रियद का समय निश्चित न होने पर भी इस बात में कोई संदेह नहीं

१ देखो श्लोक १७४।

२ देखो शलेक १०७।

23

है कि वे विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में तथा चौदहवी शताब्दी के आरम्भ में अपने अस्तित्व से भारतवर्ष की, और खासकर गुजरात तथा मालवा की शोभा बढ़ा रहे थे।

- (२) जन्मभूमि, जाति आदि श्री देवेन्द्रस्रिका जन्म किस देश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला। गुवांबली में उनके जीवन का इसान्त है, पर यह बहुत संज्ञित है। उसमें स्रिपद प्रहण करने के बाद की बातों का उल्लेख है, अन्य बातों का नहीं। इसलिए उसके आधार पर उनके जीवन के संबन्ध में जहाँ कहीं उल्लेख हुआ है वह अध्या ही है। तथापि गुजरात और मालवा में उनका अधिक विहार, इस अनुमान की स्वना कर सकता है कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में जन्मे होंगे। उनकी जाति और माता-पिता के संबन्ध में तो साथन के अभाव से किसी प्रकार के अनुमान को अवकाश ही नहीं है।
- (१) बिद्धत्ता और चारित्रतत्परता— श्री देवेन्द्रस्रिजी जैनशास्त्र के पूरे विद्वान् थे इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं, क्योंकि इस बात की गवाही उनके प्रन्थ ही दे रहे हैं। अब तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई अन्य देखने में नहीं आया जिसमें कि उन्होंने स्वतन्त्र माव से षड्दर्शन पर अपने विचार प्रकट किये हों; परन्तु गुवांवलों के वर्णन से पता चलता है कि वे षड्दर्शन के मार्मिक विद्वान् ये और इसी से मन्त्रीश्वर बत्तुपाल तथा अन्य-अन्य विद्वान् उनके व्याख्यान में आया करते थे। यह कोई नियम नहीं है कि जो जिस विषय का पण्डित हो यह उस पर प्रन्य लिखे ही, कई कारणों से ऐसा नहीं भी हो सकता। परन्तु श्री देवेन्द्र-सूरि का बैनागमविषयक ज्ञान हृदयस्पर्शों था यह बात असन्दिग्व है। उन्होंने पाँच कर्मश्रन्थ—जो नवीन कर्मश्रन्थ के नाम से प्रसिद हैं (और जिनमें से यह पहला है) सर्वीक रचे हैं। टीका इतनी विशद और सप्रमाण है कि उसे देखने के बाद प्राचीन कर्मश्रन्थ या उसकी टीकाएँ देखने की जिज्ञासा एक तरह से शान्त हो जातो है। उनके संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचे हुए अनेक प्रन्य इस बात की स्वष्ट सचना करते हैं कि वे संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के प्रखर परिडत थे।

श्री देवेन्द्रसूरि केवल विद्वान् ही न थे किन्तु वे चारित्रधर्म में वह इड् थे। इसके प्रमाश में इतना ही कहना पर्यात है कि उस समय कियाशिथिलता की देखकर श्री जगबन्द्रसूरि ने वह पुरुषार्थ और निःसीम त्याग से, जो कियोदार किया था उसका निर्वाह श्री देवेन्द्रसूरि ने ही किया। यदापि श्री जगबन्द्रसूरि ने

१ देखो कोक १०७ से आगे।

श्री देवेन्द्रसूरि तथा श्री विजयचन्द्रसूरि दोनों को ख्राचार्यपद पर प्रतिष्ठित किया था, तथापि गुरु के ख्रारम्म किये हुए कियोद्धार के दुर्धर कार्य को श्री देवेन्द्रसूरि ही सम्हाल सके। तत्कालीन शिथिलाचार्यों का प्रमाव उन पर कुछ भी नहीं पड़ा। इससे उलटा श्री विजयचन्द्रसूरि, विद्वान् होने पर भी प्रमाद के चँगुल में पँस गए और शिथिलाचारी हुए। अपने सहचारी को शिथिल देख, समम्प्राने पर भी उनके न समम्प्राने से ख्रन्त में श्रीदेवेन्द्रसूरि ने ख्रपनी कियारुचि के कारण उनसे ख्रलग होना पसंद किया। इससे यह बात साम प्रमाणित होती है कि वे बड़े हड़ मन के और गुरुमक्त थे। उनका हृदय ऐसा संस्कारी था कि उसमें गुण का प्रतिविग्व तो शींव पड़ जाता था पर दोष का नहीं; क्योंकि दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में जो श्वेताम्बर तथा दिगम्बर संप्रदाव के ख्रनेक ख्रमाधारण विद्वान हुए, उनकी विश्ता, प्रन्थनिमांगणपुता और चारित्रप्रियता ख्रादि गुणी का प्रमाव तो श्री देवेन्द्रसूरि के हृदय पर पड़ा, परन्तु उस समय जो ख्रनेक शिथिलाचारी थे, उनका ख्रसर इन पर कुछ भी नहीं पड़ा।

श्री देवेन्द्रस्रि के शुद्धकियापच्चपाती होने से श्रमेक मुमुद्ध, जो कल्यासार्थी व संविम-पाद्धिक ये वे श्रांकर उनसे मिल गए थे। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान के समान चारित्र को भी स्थिर रखने व उन्नत करने में अपनी शक्ति का उपयोग किया था।

(४) गुरु — श्री देवेन्द्रस्रि के गुरु वे श्रीजगचन्द्रस्रि जिन्होंने श्री देवमद्र उपाध्याय की मदद से कियोद्धार का कार्य आरम्म किया था। इस कार्य में उन्होंने अपनी असाधारण त्यागवृत्ति दिखाकर श्रीरों के लिए श्रादर्श उपस्थित किया था। उन्होंने श्राजन्म श्रायंत्रिल बत का नियम लेकर थी, दूव श्रादि के लिए जैन-शास्त्र में व्यवहार किये गए विकृति शब्द को यथार्थ सिद्ध किया। इसी कठिन तपस्या के कारण बड़गच्छ का 'तपागच्छ' नाम हुआ श्रीर वे वपागच्छ के श्रादि सूत्रधार कहलाए। मन्त्रीक्षर वस्तुगल ने गच्छ परिवर्तन के

१ देखो गुर्वावली पद्य १२२ से उनका जीवनदृत्त ।

२ उदाहर गार्थ — श्री गर्गऋषि, जो दसवी राताब्दी में हुए, उनके कर्मेविपाक का संदेप इन्होंने किया। श्री नेमिचन्द्र सिखान्त चक्रवर्ती, जो ग्यारहवीं राताब्दी में हुए, उनके रचित गोम्मटसार से श्रुतज्ञान के पदश्रुतादि बीस भेद पहले कर्म प्रन्य में दालिल किये जो श्वेताम्बरीय अन्य ग्रंथों में अब तक देखने में नहीं आए। श्री मलपगिरिसूरि, जो बारहवीं राताब्दी में हुए, उनके ग्रंथ के तो बाक्य के बाक्य - इनकी बनाई टीका आदि में हिंगोचर होते हैं।

समय श्री जगञ्चन्द्रस्रीश्वर की बहुत अचीपूजा की । श्री जगञ्चन्द्रस्रि तपस्वी ही न वे किन्तु वे प्रतिमाशाली भी थे, क्योंकि गुवांवली में यह वर्णन है कि उन्होंने चित्तीड़ की राजधानी अधाद ( अहड़ ) नगर में क्तीस दिगम्बर-वादियों के साथ बाद किया था और उसमें वे हीरे के समान अमेदा रहे थे । इस कारण चित्तीड़ नरेश की ओर से उनको 'हीरला' की पदवी ' मिली थी । उनकी कठिन तपस्था, शुद्ध बुद्धि और निरवध चारित्र के लिए यही प्रमाण वस है कि उनके स्थापित किये हुए तपागच्छ के पाट पर आज तक दे ऐसे विद्वान, कियातस्य और शासन प्रमाचक आचार्य्य बराबर होते आए हैं कि जिनके सामने बादशाहों ने, हिन्दू नरपतियों ने और बड़े-बड़े विद्वानों ने सिर सुकाषा है ।

(५) पारवार—श्री देवेन्द्रसूरि का परिवार कितना बड़ा था इसका स्पष्ट खुलासा तो कही देखने में नहीं आया, पर इतना लिखा मिलता है कि अनेक संविध्न मुनि, उनके आश्रित थे। उपांवली में उनके दो शिष्य—श्री विद्यानन्द और श्री धर्मकीर्ति—का उल्लेख है। ये दोनों माई थे। 'विद्यानन्द' नाम, स्रिप्द के पीछे का है। इन्होंने 'विद्यानन्द' नाम का व्याकरण बनाया है। धर्मकीर्ति उपाच्याय, वो स्रिप्द लेने के बाद 'धर्मधोप' नाम से असिद हुए, उन्होंने मी कुछ अंथ रचे हैं। ये दोनों शिष्य, अन्य शास्त्रों के आतिरिक्त जैन-शास्त्र के अच्छे विद्वान् थे। इसका प्रमाण, उनके गुरु श्री देवेन्द्रसूरि की कमग्रन्थ की द्वांत के अन्तिम पद्म से मिलता है। उन्होंने लिखा है कि भिरी बनाई हुई इस टीका को श्री विद्यानन्द और श्री धर्मकीर्ति, दोनों विद्वानों ने शोधा है।' इन दोनों का विस्तृत वृत्तान्त वैनतत्वादशं के बारहवें परिच्छेद में दिया है।

(६) मन्य—श्री देवेन्द्रसूरि के कुछ अंथ जिनका हाल मालूम हुआ है उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं—

१ आदिदनकृत्य सूत्रवृत्ति, २ सटीक पाँच नवीन कर्मग्रंथ, ३ सिंद्धपंचाशिका सूत्रवृत्ति, ४ धर्मरत्नवृत्ति, ५ सुदर्शन चरित्र, ६ चैत्यवंदनादि भाष्यत्रय, ७ वंदा-कवृति, ⊏ सिरिउसहयदमार्गा प्रमुख स्तवन, ६ सिद्धदरिष्डका, १० सारवृत्तिदशा।

इनमें से प्रायः बहुत से अन्य जैनधर्म प्रसारक समा भावनगर, आत्मानन्द सभा भावनगर, देवचंद लालगाई पुस्तकोद्धार फराड सूरत की ओर से छुउ चुके हैं। ई० १६२१] किमीवपाक की प्रस्तावना

१ यह सब जानने के लिए देखो गुर्वावली पच 🕮 से आगे ।

२ यथा श्री हीरविजयस्रि, श्रीमद् स्थायविशास्य महामहोपाः वाय वशोषिजय-गर्थि, श्रीमद् न्यायास्मोनिधि विजयानन्दस्रि, ऋादि ।

३ देखो, पद्म १५३ में आगे । हार क्षानिक विकास के किया

215

# 'कर्मस्तव'

prefirm with restricted to another

पन्न (a), क्यांक्र (j) - विश्वपतिक कार्य विश्वपति हो नह

#### प्रन्थ रचना का उद्देश्य

'कम विपाक' नामक प्रथम कर्मप्रत्य में कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ का वर्णन किया गया है। उसमें बन्ध योग्य, उदय-उदीरणा-योग्य और सत्ता योग्य प्रकृतियों की जुदी-बुदी संख्या भी दिखलाई गई है। अब उन प्रकृतियों के बन्ध की, उदय-उदीरणा की और सत्ता की योग्यता को दिखाने की आवश्यकता है। सो इसी आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से इस दूसरे कर्म प्रन्य की रचना हुई है।

# विषय-वर्णन-शैली

संसारी जीव गिनती में श्रनन्त हैं। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति का निर्देश करके उन सब की बन्धादि संबन्धी योग्यता को दिखाना असंमव है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति में बन्धादि संबन्धी योग्यता भी सदा एक सी नहीं रहती: क्योंकि परिणाम व विचार के बदलते रहने के कारण बन्धादि विषयक योग्यता भी प्रति समय बदला करती है । अतएव आत्मदशा शास्त्रकारों ने देहचारी जीवों के १४ वर्ग किये हैं। यह वर्गीकरण, उनकी स्राम्यन्तर शुद्धि की उत्क्रान्ति-श्रपकान्ति के त्राधार पर किया गया है। इसी वर्गीकरण को शास्त्रीय परिभाषा में गुग्रस्थान-कम कहते हैं। गुग्रत्थान का यह कम ऐसा है कि जिससे १४ विभागों में सभी देहवारी जीवों का समावेश हो जाता है जिससे कि अनन्त देहधारियों की बन्धादि संबन्धी योग्यता को १४ विमागों के द्वारा क्तलाना सहज हो जाता है स्त्रीर एक जीव-व्यक्ति की योग्यता—जो प्रति समय बदला करती है—उसका भी प्रदर्शन किसी न किसी विभाग द्वारा किया जा सकता है। संसारी जीवों की स्रान्तरिक शुद्धि के तरतमभाव की पूरी वैज्ञानिक जाँच करके गुरा-स्थान क्रम की रचना की गई है। इससे यह बतलाना या समकता सरल हो गया है कि अमुक प्रकार की आन्तरिक अशुद्धि या शुद्धिवाला जीव, इतनी ही प्रकृतियों के बन्ध का, उदय-उदीरगा का और सत्ता का अधिकारी हो सकता है। इस कर्म प्रत्य में उक्त गुणस्थान क्रम के आचार से ही जीवों की वन्वादि-संबंधी योग्यता को बतलाया है । यही इस प्रन्य की विषय-वर्णन-शेली है ।

विषय-विभाग

इस अंथ के विषय के मुख्य चार विभाग हैं—(१) बन्धाधिकार, (२) उदया-विकार, (२) उदीरणाधिकार और (४) सत्ताधिकार।

बन्धाधिकार में गुणस्थान कम को लेकर प्रत्येक गुणस्थान वर्ती जीवों की बन्ध योग्यता को दिखाया है। इसी प्रकार उदयाधिकार में, उनकी उदय-संबन्धी योग्यता को, उदीरणाधिकार में उदीरणा संबन्धी योग्यता को और सत्ताधिकार में स्ता संबन्धी योग्यता को दिखाया है। उक्त चार अधिकारों की घटना जिस बखा पर की गई है, इस बखा—गुणस्थान कम का नाम निर्देश भी प्रन्य के आरम्भ में ही कर दिया गया है। अतप्रव, इस प्रन्य का विषय, पाँच भागों में विभाजित हो गया है। सबसे पहले, गुणस्थान कम का निर्देश और पीछे, कमशः पूर्वोकत चार अधिकारी।

'कर्म स्तव' नाम रखने का अभिप्राय

श्राध्यात्मक विद्वानों की दृष्टि, सभी प्रवृतियों में श्रात्मा की श्रोर रहती है। वे, करें कुछ भी पर उस समय श्रपने सामने एक ऐसा श्रादर्श उपस्थित किये होते हैं कि जिससे उनकी श्राध्यात्मिक महत्वाभिलाषा पर जगत के श्राकर्षण का कुछ भी श्रसर नहीं होता। उन लोगों का श्रदल विश्वास है कि 'ठीक-ठीक लिखत दिशा की श्रोर को बहाज चलता है वह, बहुत कर विश्व गायाशों का शिकार नहीं होता।' यह विश्वास, कमंग्रन्थ के रचिता श्रावार्थ में भी या इससे उन्होंने अन्य-रचना विषयक प्रवृत्ति के समय भी महान् श्रादर्श को श्रपनी नजर के सामने रखना चाहा। ग्रन्थकार की दृष्टि में श्रादर्श ये मगवान् महावीर। मगवान् महावीर के जिस कर्मच्रय रूप श्रम्थापर ग्रुच पर ग्रन्थकार मुख हुए ये उस ग्रुच को उन्होंने श्रपनी कृति द्वारा दर्शाना चाहा। इसलिए प्रस्तुत प्रत्य को रचना उन्होंने श्रपनी कृति द्वारा दर्शाना चाहा। इसलिए प्रस्तुत प्रत्य को रचना उन्होंने श्रपनी कृति द्वारा दर्शाना चाहा। इसलिए प्रस्तुत प्रत्य को रचना उन्होंने श्रपनी कृति द्वारा दर्शाना चाहा। इसलिए प्रस्तुत प्रत्य को समय में मुख्य वर्णन, कर्म के बन्धादि का है, पर वह किया गया है स्तृति के बहाने से। श्रतएव, प्रस्तुत प्रत्य का श्र्यानुकर नाम कर्मस्तव रखा गया है।

मन्य रचना का आधार

इस प्रत्य की रचना 'प्राचीन कर्मताव' नामक दूसरे कर्म ग्रन्थ के आधार पर हुई है। उसका और इसका विषय एक ही है। मेद इतना ही है कि इसका परिमास प्राचीन ग्रन्थ से अल्प है। प्राचीन में ५% गाथाएँ हैं, पर इसमें ३४। जो बात प्राचीन में कुछ विस्तार से कही है उसे इसमें परिमित राज्दों के द्वारा कह दिया है। वद्यपि ज्यवहार में प्राचीन कर्मग्रन्थ का नाम 'कर्मताव' है, पर उसके आरम्म की गाया से स्पष्ट जान पड़ता है कि उसका असली नाम,

नमिक्रण जिल्वारिदे तिहुवस्वरनास्यदंसस्पर्देव । विकास विकास

प्राचीन के ब्राधार से बनाए गए इस कर्मग्रन्थ का 'कर्मस्तव' नाम कर्ता ने इस ग्रन्थ के किसी भाग में उल्लिखित नहीं किया है, तथापि इसका 'कर्मस्तव' नाम होने में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इसी ग्रन्य के कर्चा श्री देवेन्द्रस्रि ने अपने रचे तीसरे कर्मग्रन्य के ग्रन्त में 'नेवं कम्मत्ययं सीडें' इस अंश से उस नाम का कथन कर ही दिया है। स्तय शब्द के पूर्व में 'बन्धोदय-सत्त्व' या 'कर्म' कोई भी शब्द स्था जाए, मतलब एक ही है। परन्तु इस जगह इसकी चर्चा, केयल इसलिए की गई है कि प्राचीन दूसरे कर्ग बन्थ के और गोम्मटसार के दूसरे प्रकरण के नाम में कुछ भी फरक नहीं है। यह नाम की एकता, श्वेताम्बर-दिगम्बर श्राचार्यों के ग्रन्थ-रचना-विषयक पारत्परिक श्रनुकरण का पूरा प्रमाण है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नाम सर्वदा समान होने पर भी गोम्मटसार में तो 'स्तव' शब्द की व्याख्या विलक्कल विलक्कण है, पर प्राचीन द्वितीय कर्मप्रनय में तथा उसकी टीका में 'साव' शब्द के उस विलक्ष ग्रर्थ की कुछ भी स्चना नहीं है। इससे यह जान पड़ता है कि यदि गोम्मटसार के बन्धोदयसत्त्वयुक्त नाम का आश्रय लेकर प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ का वह नाम रखा गया होता तो उसका विलच्या ऋर्थ भी इसमें स्थान पाता । इससे यह कहना पड़ता है कि प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्य की रचना गोम्मटसार से पूर्व हुई होगी। गोम्मटसार की रचना का समय विक्रम की ग्यारहर्वी शताब्दी वतलाया जाता है - प्राचीन दितीय कर्मप्रत्य की रचना का समग्र तथा उसके कर्ता का नाम त्रादि शात नहीं । परन्तु उसकी दीका करने वाले 'श्री गोविन्दाचार्य' हैं जो श्री देवनाग के शिष्य ये। श्री गोविंदाचार्य का समय भी संदेह की तह में छिपा है पर उनकी बनाई हुई टीका को प्रति—जो वि॰ सं॰ १२७७ में ताइपच पर लिखी हुई है—मिलती है। इससे यह निश्चित है कि उनका समय, विव सं० १२७७ से पहले होना चाहिए। यदि अनुमान से टीकाकार का समय १२ वी राताब्दी माना जाए तो भी यह अनुमान करने में कोई आपत्ति नहीं कि मूल द्वितीय कर्मप्रन्थ की रचना उससे सी-दो सी वर्ष पहले ही होनी चाहिए। इससे यह हो सकता है कि कदाचित् उस द्वितीय कर्गप्रन्थ का ही नाम गोम्मटसार में लिया गया हो और स्वतंत्रता दिखाने के लिए 'स्तव' शब्द की व्याख्या निलकुल बदत दी गई हो । अस्तु, इस विंपय में कुछ भी निश्चित करना साइस है। यह अनुमान सुष्टि, वर्तमान लेखकों की शैकी का अनुकरण मात्र है। इस नवीन द्वितीय कर्मग्रन्थ के प्रणेता श्री देवेन्द्रस्रि का समय आदि पहले कर्मग्रन्थ की प्रस्तान्यना से जान लेना। गोन्मटसार में 'स्तव' शब्द का सांकेतिक अर्थ

इस कर्मअन्य में गुण्स्थान को लेकर बन्च, उदय, उदीरणा और सत्ता का विचार किया है वैसे ही गोम्मटसार में किया है। इस कर्मअन्य का नाम तो 'कर्मलाव' है पर गोम्मटसार के उस प्रकरण का नाम 'बन्बोदयसन्य-पुक्त-स्तव' जो 'बन्धुदयसन्त्रमुन्तं ओघादेसे यवं वोच्छं' इस क्यन से सिख है (गो० कर्म० गा० ७६)। दोनों नामों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि कर्मस्तव में जो 'कर्म' शब्द है उसी की जगह 'बंबोदयसत्वयुक्त' शब्द रखा गया है। परन्तु 'स्तव' शब्द दोनों नामों में समान होने पर भी, उसके अर्थ में विखकुल मिन्नता है। 'कर्मस्तव' में 'स्तव' शब्द का मतलब स्तुति से हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है पर गोम्मटसार में 'स्तव' शब्द का मतलब स्तुति से हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है पर गोम्मटसार में 'स्तव' शब्द का स्तुति अर्थ न करके खास सांकेतिक किया गया है। इसी प्रकार उसमें 'स्तुति' शब्द का भी पारमाधिक अर्थ किया है जो और कही हाष्टिगोचर नहीं होता। जैते—

सयलंगेक्कंगेक्कंगहियार सवित्यरं ससंखेवं। वस्ण्यसत्यं थयथुइवम्मकहा होह ख्रियमेशा॥ —गो० कर्म० गा० प्रस

अर्थात् किसी विषय के समस्त अंगी का विस्तार या संद्येप से वर्णन करने वाला शास्त्र 'स्तव' कहलाता है, एक अंग का विस्तार या संद्येप से वर्णन करनेवाला शास्त्र 'स्तुति' और एक अंग के किसी अविकार का वर्णन विसमें है वह शास्त्र 'धर्मकथा' कहाता है।

इस प्रकार विषय और नामकरण दोनो तुल्यप्राय होने पर भी नामार्थ में जो भेद पाया जाता है, वह संप्रदाय-भेद तथा प्रन्थ-रचना-संबंधी देश-काल के भेद का परिणाम जान पड़ता है।

# गुणस्थान का संचित्र सामान्य-स्वरूप

आत्मा की अवस्था किसी समय अज्ञानपूर्ण होती है। वह अवस्था सबसे प्रथम होने के कारण निकृष्ट है। उस अवस्था से ब्रात्मा अपने स्वामाविक चेतना, चारित्र आदि गुणों के विकास की बदौतत निकलता है और धीरे-धीरे उन शक्तियों के विकास के अनुसार उल्क्रान्त करता हुआ विकास की पूर्णकला—अंतिम हद को पहुँच जाता है। पहली निकृष्ट अवस्था से निकलकर विकास की ब्राखिरी भूमि को पाना ही ब्रातमा का परम साध्य है। इस परम साध्य की सिदि होने तक आतमा को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी कमिक अनेक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। इन्हीं अवस्याओं की श्रेशी को 'विकास कम' या 'उत्क्रांति मार्ग' कहते हैं; श्रीर जैन-शास्त्रीय परिभाषा में उसे 'गुगुस्थान-कम' कहते हैं । इस विकास-कम के समय होनेवाली श्रात्मा की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओं का संस्रेप १४ मार्गो में कर दिया है। ये १४ माग गुगस्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। दिगम्बर साहित्व में 'गुण-स्थान' अर्थ में संदोप, श्रोध सामान्य श्रौर जीवसमास शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है। १४ गुणस्यानों में प्रथम की अपेद्धा दूसरा, दूसरे की अपेद्धा श्तीसरा-इस प्रकार पूर्वपूर्ववर्ती गुणस्थान की अपेद्धा पर-परवर्ती गुणस्थानों में विकास की मात्रा श्रिषिक रहती है। विकास की न्यूनाधिकता का निर्ण्य त्रात्मिक स्थिरता की न्यूनाधिकता पर अवलंबित है। स्थिरता, समाधि श्रंतर्हाट, स्वभाय-रमण, स्वीनमुखता-इन सब शब्दों का मतलब एक ही है। स्थिरता का तारतम्य दर्शन श्रीर चारित्र्य-शक्ति की शुद्धि के तारतम्य पर निर्मर है। दर्शन शक्ति का जितना ग्रथिक विकास जितनी अधिक निर्मेखता उतना ही अधिक ग्राविमीव सदिश्वास, सद्रुचि, सद्भिवत, सत्अदा या सत्याप्रह का समिक्तए। दर्शन शक्ति के विकास के बाद चारित्र शक्ति के विकास का क्रम आता है। वितना-जितना चारित्र-शक्ति का अधिक विकास उतना-उतना अधिक आविभीव समा. संतोष, गाम्मीर्थ, इन्द्रिय-जय आदि चारित्र गुणों का होता है। जैसे-जैसे दर्शन शक्ति व चारित्र शक्ति की विश्रुदि बढ़ती जाती है, तैसे-तैसे स्थिरता की मात्रा भी अधिक-अधिक होती जाती है। दर्शन-शक्ति व चारित्र-शक्ति की विशुद्धिका बढ़ना-घटना, उन शक्तियों के प्रतिबंधक (रोकनेवाले ) संस्कारों की न्यूनता-अधिकता या मन्द्रता-तीवता पर अवलंबित है। प्रथम तीन गुणस्थानों में दशन-राक्ति व चरित्र-शक्ति का विकास इसलिए नहीं होता कि उनमें उन शक्तियों के प्रति-बंधक संस्कारों की अधिकता या तीवता है। चतुर्थ आदि गुण स्थानों में वे ही प्रतिबन्धक संस्कार कम (मन्द) हो जाते हैं; इससे उन गुणस्थानों में शक्तियाँ का विकास आरम्भ ही जाता है।

इन प्रतिबन्धक (कपाय) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से ४ विभाग किये हैं। ये विभाग उन कापायिक संस्कारों की विपाक शक्ति के तरतम-भाव पर आश्रित हैं। उनमें से पहला विभाग—जो दर्शन शक्ति का प्रतिबन्धक है—उसे दर्शन-मोह तथा अनन्तानुबन्धी कहते हैं। शेष तीन विभाग चारित्र शक्ति के प्रतिबन्धक हैं। उनको यथाक्रम अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संब्वलन कहते हैं। प्रथम विभाग को तीवता, न्यूनाधिक प्रमाण में तीन गुणस्थानों (भूमिकाओं) तक रहती है। इससे पहले तीन गुणस्थानों में दर्शन-शक्ति के श्रविमाय का सम्मय नहीं होता। कथाय के उक्त प्रथम विभाग की श्रत्यता, मन्दता या श्रमाव होते ही दर्शन-शक्ति व्यक्त होती है। इसी समय श्रात्मा की दृष्टि जुल जाती है। दृष्टि के इस उन्मेष को विवेकख्याति, भेदतान, प्रकृति-पुरुषान्यता-साद्यात्कार श्रीर ब्रह्मज्ञान भी कहते हैं।

इस शुद्धि हिष्ट से आत्मा जड़-चेतन का भेद, असंदिग्ध रूप से जान लेता है। यह उसके विकास-कम की चौथी भूमिका है इसी भूमिका में से वह अन्तर्होरे बन जाता है और ब्रात्म मन्दिर में वर्तमान तात्त्विक परमात्म-स्वरूप को देखता है। पहले की तीन भूमिकाओं में दर्शन मोह और अनन्तानुबन्धी नाम के क्याय संस्कारों की प्रवलता के कारण आत्मा अपने परमात्म-भाव को देख नहीं सकता । उस समय बह बहिर्देष्टि होता है । दर्शनमोह आदि संस्कारों के वेग के कारण उस समय उसकी हृष्टि इतनी श्रास्थिर व चंचल वन जाती है कि जिससे बह ब्रपने में ही वर्तमान परमातम स्वरूप या ईश्वरत्व को देख नहीं सकता। ईरवरत्व मीतर ही है, परन्तु है वह अत्यन्त मुक्तः इसलिए स्थिर व निर्मल दृष्टि के द्वारा ही उसका दर्शन किया जा सकता है । चौथी भूमिका या चौथे गुणस्थान को परमात्म-भाव के या ईश्वरत्व के दर्शन का दार कहना चाहिए। श्रीर उतनी हद तक पहुँचे हुए ग्रातमा को अन्तरातमा कहना चाहिए । इसके विपरीत पहली तीन भूमिकाश्ची में वर्तने के समय, खात्मा को बहिरातमा कहना चाहिये । क्योंकि वह उस समय बाहरी वस्तुओं में ही ख्रात्मत्व की भ्रान्ति से इधर-उधर दौड लगाया करता है । चौथी भूमिका में दर्शन मोह तथा श्रनन्तानुकथी संस्कारों का वेग ती नहीं रहता, पर चारित्र-शक्ति के ब्रावरण-भूत संस्कारों का वेग ब्रवश्य रहता है। उनमें में ग्रप्रत्याख्यानावरण संस्कार का वेग चौथी भूमिका से ग्रामे नहीं होता इससे पाँचवी भूमिका में चारित्र-शक्ति का प्राथमिक विकास होता है: जिससे उस समय श्चारमा, इन्द्रिय-जय यम-नियम श्चादि को थोड़े बहुत रूप में करता है-थोड़े बहुत नियम पालने के लिए सहिध्या हो जाता है। प्रत्याख्यानावरण नामक संस्कार-जिनका वेग पाँचवी भूमिका से आगे नहीं है-उनका प्रभाव पहते ही चारिज-शक्ति का विकास और भी बढ़ता है, जिससे आत्मा बाहरी भोगों से इटकर पुरा संत्यासी बन जाता है। यह हुई विकास की छुठी सुमिका। इस भूमिका में भी चारित्र-राक्ति के विपद्मी 'संज्वलन' नाम के संस्कार कभी-कभी कथम मचाते हैं, जिससे चारित-शक्ति का विकास दक्ता नहीं, पर उसकी शुद्धि या स्थिरता में अन्तराय इस प्रकार आते हैं, जिस प्रकार वायु के वेग के कारण, दीप की ज्योति

की स्थिरता व अधिकता में । आत्मा जब 'संज्वलन' नाम के संस्कारों को दवाता है, तब उत्कान्ति पय की सातवीं आदि मूमिकाओं को लाँधकर ग्यारहवीं बारहवीं भूमिका तक पहुँच जाता है । बारहवीं भूमिका में दर्शन-शक्ति व चारित्र-शक्ति के विपन्नी संस्कार सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, जिससे उक्त दोनों शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं । तथापि उस अवस्था में शरीर का संवत्य रहने के कारण आत्मा की स्थिरता परिपूर्ण होने नहीं पाती । वह चौदहवीं भूमिका में सर्वथा पूर्ण बन जाती है और शरीर का वियोग होने के बाद वह स्थिरता, वह चारित्र-शक्ति अपने वयार्थ रूप में विकसित होकर सदा के लिये एक सी रहती है । इसी को मोच कहते हैं । मोच कहीं बाहर से नहीं आता । वह आत्मा को समय शक्तियों का परिपूर्ण व्यक्त होना मात्र है—

मोचस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव च । ग्रज्ञानहृदयग्रन्थिनारा) मोच्च इति स्मृतः ॥ —शिव गीता—१३–३२

यह विकास की पराकाष्ठि, यह परमात्म भाव का अमेद, यह चौथी भूमिका ( गुगा स्थान ) में देखे हुए ईश्वरत्व का तादातम्य, यह वेदान्तियों का ब्रह्म-भाव यह जीव का शिव होना और यही उत्कान्ति मार्ग का अन्तिम साध्य है। इसी साध्य तक पहुँचने के लिए आत्मा को विरोधी संस्कारों के साथ लड़ते-भगड़ते, उन्हें दवाते, उत्कान्ति-मार्ग की जिन-जिन भूमिकाओं पर आना पड़ता है, उन भूमिकाओं के कम को ही 'गुगास्थान कम' समभाना चाहिए। यह तो हुआ गुगास्थानों का सामान्य स्वरूप । उन सक्का विशेष स्वरूप थोड़े बहुत विस्तार के साथ इसी कर्मप्रनथ की दूसरी गाया की व्याख्या में लिख दिया गया है।

HE IS IN THE POWER DESCRIPTION OF THE POWER OF THE POWER

The second is now a supplied by the production of the production o

इ० १६२१ ]

[द्वितीय कर्मप्रन्थ की प्रस्तावना

in the first from the party was seen in the status and the

THE WALL IN STREET

# 'बन्धस्वामित्व'

विषय—मार्गणात्रों में गुण स्थानों को लेकर बन्धस्थामित्व का वर्णन इस कर्मग्रन्थ में किया है; अर्थात् किस-किस मार्गणा में कितने-कितने गुणस्थानों का संभव है और प्रत्येक मार्गणावचीं जीवीं की सामान्य-कप से तथा गुणस्थान के विभागानुसार कर्म-बन्ध संबन्धिनी कितनी योग्यता है इसका वर्णन प्रस्तुत अन्य में किया है।

# मार्गणा, गुणस्थान और उनका पारस्परिक अन्तर

- (क) मार्गणा—संसार में जीव-राशि अनन्त है। सब जीवों के बाह्य और आन्तरिक जीवन की बनावट में जुदाई है। क्या डील-डील, क्या हिन्द्रय-रचना, क्या रूप-रङ्ग, क्या चाल-दाल, क्या विचार-शक्ति, क्या मनोवल, क्या विकारजन्य माव, क्या चारित्र इन सब विषयों में जीव एक दूसरे से मिन्न हैं। यह मेद-विस्तार कर्मजन्य—औदिवक, औपश्चिक, चायोपश्चिक और चायिक—भावों पर तथा सहज पारिणामिक साम पर अवलिवत है। मिन्नता की गहराई हतनी ज्यादा है कि इससे सारा जमत् आप ही अजायवचर बना हुआ है। इन अनन्त मिन्नताओं को ज्ञानियों ने संचेप में चौदह विभागों में विभागित किया है। चौदह विभागों के मी अवान्तर विभाग किये हैं, जो ६२ हैं। जीवों की वाह्य-आन्तरिक-वीवन-संबन्धिनी अनन्त मिन्नताओं के बुद्धिगम्य उक्त वर्गीकरण को शास्त्र में 'मार्गला' कहते हैं।
- (ख) गुण्स्थान—मोह का प्रगादतम आवरण, जीव की निकृष्टतम अवस्था है। सम्पूर्ण चारित्रशक्ति का विकास—निर्मोहता और स्थिरता की पराकाश्चा—जीव की उच्चतम अवस्था है। निकृष्टतम अवस्था से निकलकर उच्च-तम अवस्था तक पहुँचने के लिए जीव मोह के परदे को कमरा: हटाता है और अपने स्वामाविक गुणों का विकास करता है। इस विकास—मार्ग में जीव को अनेक अवस्थाएँ तय करनी पड़ती हैं। वैसे थरमामीटर की नली के अक्क, उप्णाता के परिमाण की बतलाते हैं वैसे ही उक्त अनेक अवस्थाएँ जीव के आक्ष्यात्मिक विकास की मात्रा को जनाती हैं। दूसरे राब्दों में इन अवस्थाओं को आक्ष्यात्मिक विकास की परिमापक रेखाएँ कहना चाहिए। विकास-मार्ग की

इन्हीं कमिक अवस्थाओं को 'गुणस्थान' कहते हैं। इन कमिक संख्यातीत अव-स्थाओं को शानियों ने संद्येप में १४ विभागों में विभागित किया है। यही १४ विभाग जैन शास्त्र में '१४ गुणस्थान' कहे जाते हैं।

वैदिक साहित्य में इस प्रकार की आप्यात्मिक अवस्थाओं का वर्णन है। "पातज्ञल योग-दशन में ऐसी आप्यात्मिक मूमिकाओं का मधुमती, मधु-प्रतीका, विशोका और संस्कारशेषा नाम से उल्लेख किया है। अयोगवा-सिष्ठ में अज्ञान की सात और शान को सात इस तरह चौदह विच-मूमिकाओं का विचार आप्यात्मिक विकास के आधार पर बहुत विस्तार से किया है।

(ग) मार्गणा और गुणस्थान का पारस्परिक अन्तर- मार्गणाओं की कल्पना कर्म पटल के तरतमभाव पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु जो शारीरिक, मानिसिक और आप्यात्मिक भिन्नताएँ जीव को घेरे हुए हैं वही मार्गणाओं की कल्पना का आधार है। इसके विपर्गत गुणस्थानों की कल्पना कर्मपटल के, खास कर मोहनीय कर्म के, तरतमभाव और योग की प्रवृत्ति-पर अवलम्बित है।

मार्गशाएँ जीव के विकास की सूचक नहीं है किन्तु वे उस के स्त्रामाधिक-वैभाविक रूपों का अनेक प्रकार से प्रयक्तरण हैं। इससे उलटा गुणस्थान, जोब के विकास के सूचक हैं, वे विकास की कमिक अवस्थाओं का संदित वर्गीकरण हैं।

मार्गणाएँ सब सह-भाविनी है पर गुण्स्थान कम भावी। इसी कारख प्रत्येक जीव में एक साथ चौदही मार्गणाएँ किसी न किसी प्रकार से पाई जाती हैं—सभी संसार जीव एक ही समय में प्रत्येक मार्गणा में वर्तमान पाये जाते हैं। इससे उलटा गुण्स्थान एक समय में एक जीव में एक ही पाया जाता है—एक समय में सब जीव किसी एक गुण्स्थान के अधिकारी नहीं वन सकते, किंद्य उन का कुछ मार्ग ही एक समय में एक गुण्स्थान का अधिकारी होता है। इसो बात की यों भी कह सकते हैं कि एक जीव एक समय में किसी एक गुण्स्थान में ही वर्तमान होता है परंतु एक ही जीव एक समय में विदहीं मार्गणाओं में वर्तमान होता है।

पूर्व पूर्व गुणस्थान को छोड़कर उत्तरोत्तर गुणस्थान को प्राप्त करना आच्या-हिनक विकास को बदाना है, परंतु पूर्व-पूर्व मार्गणा को छोड़कर उत्तरोत्तर मार्गणा न तो प्राप्त ही की जा सकती हैं और न इनसे आप्यास्मिक विकास ही सिद्ध

१ पाद १ स् ३६; पाद ३ स्, ४८-४६ का भाष्य; पाद १ सूत्र १ की दीका । २ उत्पत्ति प्रकरण-सर्ग १९७-११८-१२६, निर्वाण १२०-१२६ ।

होता है। विकास की तेरहवीं भूभिका तक पहुँचे हुए—कैवल्य-प्राप्त-जीव में भी क्याय के सिवाय सब मार्गशाएँ पाई जाती हैं पर गुगस्थान केवल तेरहवाँ पाया जाता है। श्रंतिम-भूभिका-प्राप्त जीव में भी तीन-वार को छोड़ सब मार्गशाएँ होती हैं को कि विकास की वाधक नहीं हैं, किंद्र गुगस्थान उसमें केवल चौद-हवाँ होता है।

पित्रले कर्मप्रस्थों के साथ तीसरे कर्मप्रस्थ की संगति—दुःस हैय है क्योंकि उसे कोई भी नहीं चाइता । दुःख का सर्वथा नाश तभी हो सकता है जब कि उसके असली कारण का नाश किया जाए । दुःख की असली जह है कर्म (वासना )। इसलिए उसका विशेष परिज्ञान सब को करना चाहिए; क्योंकि कर्म का परिज्ञान विना किए न तो कर्म से छुटकारा पाया जा सकता है और न दुःख से । इसी कारण पहले कर्मप्रस्थ में कर्म के स्वरूप का तथा उसके प्रकारों का बुद्धिगम्य वर्णन किया है।

कर्म के स्वरूप और प्रकारों को जानने के बाद यह प्रश्न होता है कि क्या कराज़श्री-सत्वाज़श्री, अजितेन्द्रिय-जितेन्द्रिय, अशान्त-शान्त और चपल-स्थिर सम प्रकार के जीव अपने-अपने मानस-च्रेत्र में कर्म के बीज को बरावर परिमाण में ही संग्रह करते और उनके फल को चस्तते रहते हैं या न्यूनाधिक परिमाण में ? इस प्रश्न का उत्तर दूसरे कर्मजन्य में दिया गया है। गुण्स्थान के अनुसार प्राणीवर्ण के चौदह विभाग करके प्रत्येक विभाग की कर्म-विषयक बन्ध-उदय-उदीरणा-सत्ता-संबन्धी योग्यता का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार प्रत्येक गुण्स्थान वाले अनेक शरीरभारियों की कर्म-वन्ध आदि संबन्धी योग्यता दूसरे कर्मजन्य के हारा मालूम की जाती है इसी प्रकार एक शरीरधारी की कर्म-वन्ध-आदि-संबन्धी योग्यता, जो मिल-मिल समय में आव्यात्मिक उत्कर्ष तथा अपकर्ष के अनुसार बदलती रहती है उसका शान भी उसके हारा किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक विचार-शील प्राणी अपने या अन्य के आध्यात्मिक विकास के परिमाण का शान करके यह जान सकता है कि सुक्त में या अन्य में किस-किस प्रकार के तथा कितने कर्म के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता की योग्यता है।

उक्त प्रकार का मान होने के बाद फिर यह प्रश्न होता है कि क्या समान गुणस्थान वाले भिन्न-भिन्न गति के जीव या समान गुणस्थान वाले किन्तु न्यूना-धिक इन्द्रिय वाले जीव कर्म-बन्ध की समान योग्यता वाले होते हैं या ग्रसमान बोग्यता वाले हैं इस प्रकार यह भी प्रश्न होता है कि क्या समान गुणस्थान वाले स्थायर-बंगम जीव की या समान गुणस्थान वाले किन्तु भिन्न-भिन्न योग-युक्त जीव की या समान गुणस्थान वाले भिन्न-भिन्न लिंग (बेद) धारी जीव की या समान गुणस्थान वाले किन्तु विभिन्न क्याय वाले जीव की बन्त-योग्यता बराबर ही होती है या न्यूनाधिक १ इस तरह ज्ञान, दर्शन, संयम आदि गुणों की हाँछ से भिन्त-भिन्न प्रकार के परन्तु गुणस्थान की हाँछ से समान प्रकार के जीवों की बन्ध-योग्यता के सबन्व में कई प्रका उठते हैं। इन प्रक्षों का उत्तर तीसरे कमीमन्थ में दिया गया है। इसमें जीवों की गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कथाय आदि चौदद अवस्थाओं को लेकर गुणस्थान कम से यथा-संभव वन्त्व-योग्यता दिखाई है, जो आप्यात्मिक हाँछ वालों को बहुत मनन करने योग्य है।

द्सरे कर्मप्रस्थ के जान की अपेक्स — दूसरे कर्म-अंथ में गुण्स्थानों को लेकर जीवी की कर्म-वन्ध-संबन्धिनी वोग्यता दिखाई है और तीसरे में मार्गणाओं में भी सामान्य-रूप से बन्ध-योग्यता दिखाकर फिर प्रत्येक मार्गणा में यथासंभव मुण्स्थानों को लेकर वह दिखाई गई है। इसीलिए उक्त दोनों कर्मप्रत्यों के विषय भिन्न होने पर भी उनका आपस में इतना घनिष्ट संबंध है कि जो दूसरे कर्मअंथ की अच्छी तरह न पढ़ ले वह तीसरे का अधिकारी ही नहीं हो सकता।

ग्रतः तीसरे के पहले दूसरे का ज्ञान कर लेना चाहिए।

प्राचीन खाँर नवीन तीसरा कर्मप्रस्थ — ये दोनों, विषय में समान हैं। नवीन की अपेक्षा प्राचीन में विषय वर्णन कुछ विस्तार से किया है; यही भेद है। इसी से नवीन में जितना विषय २५ गाथाओं में वर्णित है उतना ही विषय प्राचीन में ५४ गाथाओं में। प्रंथकार ने अन्यासियों की सरलता के लिए नवीन कर्मग्रंथ की रचना में यह ध्यान रखा है कि निध्ययोजन शब्द-विस्तार न हो और विषय पूरा आए। इसीलिए गति आदि मार्गणा में गुण्स्थानों की संख्या का निर्देश जैसा प्राचीन कर्मग्रंथ में वंश्व-स्वामित्व के कथन से अलग किया है नवीन कर्मग्रंथ में वैसा नहीं किया है; किन्तु यथासंभव गुण्स्थानों को लेकर वश्व-स्वामित्व दिखाया है, जिससे उनकी संख्या को अन्यासी आप ही जान ले। नवीन कर्मग्रंथ है संक्तिर पर वह इतना पूरा है कि इसके अन्यासी थोंके ही में विषय को जानकर प्राचीन वश्व-स्वामित्व को जिना दीका-टिप्पणी की मदद के जान सकते हैं इसी से पठन-पाठन में नवीन तीसरे का प्रचार है।

गोम्मदसार के साथ तुलना—तीतरे कर्मग्रंथ का विषय कर्मकायड में है, पर उसकी वर्णन-शैली कुछ भिन्न है। इसके सिवाय तीतरे कर्मग्रंथ में जो-जो विषय नहीं हैं और दूसरे कर्मग्रंथ के संबन्ध की दृष्टि से जिस-जिस विषय का वर्णन करना पड़नेवालों के लिए लामदायक है वह सब कर्मकायड में है। तीतरे कर्मग्रंथ में मार्गणाओं में केवल बन्ब-स्वामित्व वर्णित है परन्तु कर्मकायड में बन्ध-स्वामित्व के छतिरिक्त मार्गणाओं को लेकर उदय-स्वामित्व, उदीरणा-स्वामित्व श्रीर सत्ता-स्वामित्व भी वर्षित है। [इसके विशेष खुलासे के लिए तीसरे कर्मश्रंथ में परिशिष्ट (क) ने० र देखों ]। इसलिए तीसरे कर्मश्रंथ के अभ्यासियों को उसे अवश्य देखना चाहिए। तीसरे कर्मश्रंथ में उदय-स्वामित्व आदि का विचार इसलिए नहीं किया जान पड़ता है कि दूसरे और तीसरे कर्मश्रंथ के पढ़ने के बाद अन्यासी उसे स्वयं सोच ले। परन्तु आजकल तैयार विचार को सब जानते हैं; स्वतंत्र विचार कर विषय को जानने वाले बहुत कम देखे जाते है। इसलिए कर्मकाएड की उक्त विशेषता से सब अभ्यासियों को लाभ उठाना चाहिए।

and the said of party from the said of the

NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.

A Company of the file of the same of the same of

ether of a spain and former of finding pay. A world an J. wife pales a set for mind or or man-page of the spain of the law is a second

many 6 the reserve to your life in the

ई० १६२२ ]

ितीसरे कर्मप्रन्थ की प्रस्तावना

According 10 of the little property

# 'षडशोतिक'

नाम—

प्रस्तुत प्रकरण का 'चौथा कर्मग्रन्थ' यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु इसका असली नाम पडिशीतिक है। यह 'चौथा कर्मग्रन्थ' इसलिए कहा गया है कि छह कर्म-ग्रन्थों में इसका नम्बर चौथा है; और 'पडिशीतिक' नाम इसलिए नियत है कि इसमें मूल गायाएँ छिपासी हैं। इसके सिवाय इस प्रकरण को 'स्ट्रनार्थ विचार भी कहते हैं, सो इसलिए कि ग्रंथकार ने ग्रंथ के ग्रंत में 'मुहुमत्थिवियारो' शब्द का उल्लेख किया है। इस प्रकार देखने से यह स्वष्ट ही मालूम होता है' कि प्रस्तुत प्रकरण के उक्त तीनों नाम ग्रन्थयं—सार्थक हैं।

बचिप द्यावाली प्रति जो श्रीयुत् मीमसी माणिक द्वारा 'निर्णयसागर प्रेस, वम्बई' से प्रकाशित 'अकरण रत्नाकर चतुर्थ माग' में छुपी है, उसमें मूल गायाओं की संख्या नवासी है, किन्तु वह प्रकाशक की मूल है। क्योंकि उसमें जो तीन गायाएँ दूसरे, तीसरे और चौषे नम्बर पर मूल रूप में छुपी है, वे वस्तुतः मूल रूप नहीं है, किंतु प्रस्तुत प्रकरण की विषय-संबद्ध गायाएँ हैं। अर्थात् इस प्रकरण में मुख्य क्या-क्या विषय हैं और प्रत्येक मुख्य विषय से संबंध रखनेवाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करनेवाली वे गायाएँ हैं। अतएव अंथकार ने उक्त तीन गायाएँ स्वपोश दीका में उद्धुत की हैं, मूल रूप से नहीं ली हैं और न उन पर दीका की है।

संगति

पहले तीन कर्गमंथी के विषयों की संगति स्पष्ट है। अथांत् पहले कर्ममंथ में
मूल तथा उत्तर कर्म प्रकृतियों की संख्या और उनका विपाक वर्णन किया गया
है। दूसरे कर्ममन्य में प्रत्येक गुण्रस्थान को लेकर उसमें यथासंभव बंध, उदय,
उदीरणा और सत्तागत उत्तर प्रकृतियों की संख्या अतलाई गई है और तीसरे
कर्मभंघ में प्रत्येक मार्गणास्थान को लेकर उसमें यथासंभव गुण्रस्थानों के
विषय में उत्तर कर्मप्रकृतियों का बंधस्तामित्व वर्णन किया है। तीसरे कर्मभंग
में मार्गणास्थानों में गुण्रस्थानों को लेकर बंधस्वामित्व वर्णन किया है सही,
किंतु मूल में कहीं भी वह विषय स्वतंत्र रूप से नहीं कहा गया है कि किस किस
मार्गणास्थान में कितने कितने और कित-किन गुणास्थानों का सम्भव है।

THE ROLL OF THE PARTY AND THE PARTY AND THE

अवप्य चतुर्य कर्मप्रन्थ में इस विषय का प्रतिपादन किया है और उक्त

विज्ञासा की पूर्ति की गई है। जैसे मार्गणास्थानों में गुण्स्थानों की जिज्ञासा होती है, वैसे ही जीवस्थानों में गुण्स्थानों की और गुण्स्थानों में जीवस्थानों की भी जिज्ञासा होती है। इतना ही नहीं, बल्कि जीवस्थानों में योग, उपयोग आदि अन्यान्य विषयों की और मार्गणास्थानों में जीवस्थान, योग, उपयोग आदि अन्यान्य विषयों की मी जिज्ञासा होती है। इन सब विज्ञासाओं की पूर्ति के लिए चतुर्थ कमंत्रन्य की रचना हुई है। इससे इसमें मुख्यतया जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थान, वे तीन अधिकार रखे गये हैं। और प्रत्येक अधिकार में कमशः आठ, छह तथा दस विषय वर्शित हैं, जिनका निर्देश पहली गाया के मावार्थ में पृष्ठ २ पर तथा स्कुट नोट में संग्रह गाथाओं के द्वारा किया गया है। इसके सिवाय प्रसंग वश इस ग्रम्थ में ग्रन्थकार ने भावों का और संख्या का मी विचार किया है।

यह प्रश्न हो ही नहीं सकता कि तीसरें कर्मप्रन्य की संगति के अनुसार मार्ग-शास्थानों में गुष्पस्थानों मात्र का प्रतिपादन करना आवश्यक होने पर भी, जैसे अन्य-अन्य विषयों का इस प्रथ में अविक वर्णन किया है, वैसे और भी नए-नए कई विषयों का वर्णन इसी प्रय में क्यों नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी एक प्रथ में सब विषयों का वर्णन असंभव है। अतएव कितने और किन विषयों का किस कम से वर्णन करना, यह प्रथकार की इच्छा पर निर्भर है; अथांत् इस बात में प्रथकार स्वतंत्र है। इस विषय में नियोग-पर्यनुयोग करने का किसी को अधि-कार नहीं है।

## प्राचीन और नवीन चतुर्थ कर्मप्रन्य

'पडशीतिक' यह मुख्य नाम दोनों का समान है, क्योंकि गायाओं की संख्या दोनों में बराबर लियासी हो है। परंतु नवीन ग्रंथकार ने 'स्हमार्थ क्वितर' ऐसा नाम दिया है और प्राचीन की टीका के अंत में टीकाकार ने उसका नाम 'आग-मिक क्खु विचारसार' दिया है। नवीन की तरह प्राचीन में भी मुख्य अविकार जीवस्थान, मार्गशास्थान और गुण्स्थान ये तीन ही हैं। गौण अधिकार भी जैसे नवीन में कमशाः आठ, छुट तथा दस है, वैसे ही प्राचीन में भी है। गाथाओं की संख्या समान होते हुए भी नवीन में बह विशेषता है कि उसमें वर्णनशैली संक्रित करके ग्रंत्यकार ने दो और विषय विसारपूर्वक वर्णन किये हैं। पहला विषय 'भाव' और दूसरा 'संख्या' है। इसके सिवाय प्राचीन और नवीन का विषय-साम्य तथा कमनाम्य बराबर है। प्राचीन पर टीका, टिप्पणी, विवरण, उदार, भाष्य

आदि व्याख्याएँ नवीन की अपेद्धा अधिक हैं। हाँ, नवीन पर, जैसे गुजराती टबें हैं, वैसे प्राचीन पर नहीं है।

इस संबंध की विशेष जानकारी के लिए अर्थात् प्राचीन और नवीन पर कौन-कौन सी व्याख्या किस-किस मापा में और किस किसकी बनाई हुई है, इत्यादि जानने के लिए पहले कर्मग्रंथ के आरम्भ में जो कर्मविषयक साहित्य की तालिका दो है, उसे देख लेना चाहिए।

### चौथा कमेंप्रस्थ और आगम, पंचसंप्रह तथा गोम्मटसार

यद्यपि चौथे कर्मग्रंथ का कोई-कोई ( जैसे गुग्रस्थान त्रादि ) विषय वैदिक तथा बौद साहित्य में नामांतर तथा प्रकारांतर से वर्गन किया हुन्ना मिलता है, तथापि उसकी समान कोटि का कोई खास ग्रंथ उक्त दोनों सम्प्रदायों के साहित्य में हष्टिगोचर नहीं हुन्ना।

जैन साहित्य श्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर, दो सम्प्रदायों में विभक्त है। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के साहित्य में विशिष्ट विद्वानों की कृति स्वरूप 'श्रागम' श्रीर 'पञ्चसंग्रह' ये प्राचीन ग्रंथ ऐसे हैं, जिनमें कि चौथे कर्मग्रंथ का सम्पूर्ण विषय पाया जाता है, या यों कहिए कि जिनके श्राधार पर चौथे कर्मग्रंथ की रचना ही की गई है।

यद्यपि चौथे कर्मग्रंथ में श्रीर जितने विषय जिस कम से वर्णित हैं, वे सब उसी कम से किसी एक आगम तथा पञ्चसंग्रह के किसी एक माग में वर्णित नहीं हैं, तथापि मिन्न-मिन्न आगम और पञ्चसंग्रह के मिन्न-भिन्न माग में उसके सभी विषय लगमग मिल जाते हैं। चौथे कर्मग्रंथ का कौन सा विषय किस आगम में और पञ्चसंग्रह के किस भाग में आता है, इसकी सूचना प्रस्तुत अनुवाद में उस-उस विषय के प्रसंग में टिप्पणी के तौर पर यथासंभव कर दी गई है, जिससे कि प्रस्तुत ग्रंथ के अन्यासियों को आगम और पञ्चसंग्रह के कुछ उपयुक्त स्थल मालूम हो तथा मतभेद और विशेषताएँ शात हों।

प्रस्तुत ग्रंथ के अम्यासियों के लिए आगम और पञ्चसंग्रह का परिचय करना लामदायक है; क्योंकि उन ग्रंथों के गौरव का कारण सिर्फ उनकी प्राचीनता ही नहीं है, बल्कि उनकी विषय-गम्भीरता तथा विषयस्कृत्वा मी उनके गौरव का कारण है।

'गोम्मटसार' यह दिगम्बर सम्प्रदाय का कर्म-विषयक एक प्रतिष्ठित अंध है, जो कि इस समय उपलब्ध है। यदापि वह श्वेताम्बरीय श्रागम तथा पञ्चसंग्रह की अपेद्मा बहुत श्रवांचीन है, फिर भी उसमें विषय-वर्णन, विषय-विभाग और प्रत्येक विषय के लक्क्स बहुत स्कुट हैं। गोम्मटसार के 'जीवकासड' और 'क्रमंकासड'- ये मुख्य दो विभाग हैं। चीथे क्रमंग्रंथ का विषय जीवकासड में ही है और वह इससे बहुत बड़ा है। यद्यपि चौथे कर्मग्रंथ के सब विषय प्रायः जीवकारड में वर्णित हैं, तथारि दोनों की वर्णनशैली बहुत श्रंशों में भिन्न है।

जीवकायड में मुख्य बीस प्ररूपशाएँ हैं—१ गुण्स्थान, १ जीवस्थान, १ पर्याप्ति, १ प्राण्, १ संज्ञा, १४ मार्गशाएँ और १ उपयोग, कुल बीस। प्रत्येक प्ररूपशा का उसमें बहुत विस्तृत और विशद वर्णन है। अनेक स्थलों में चौथे ग्रंथ के साथ उसका मतभेद भी है।

इसमें संदेह नहीं कि चौथे कमंग्रंथ के पाठियों के लिए जीवकारड एक खास देखने की वस्तु है; क्योंकि इससे अनेक विशेष वार्ते मालूम हो सकती हैं। कर्म-विषयक अनेक विशेष वार्ते जैसे श्रेताम्बरीय ग्रंथों में लम्य हैं, वैसे ही अनेक विशेष बार्ते, दिगंबरीय ग्रंथों में भी लम्य हैं। इस कारण दोनों संप्रदाय के विशेष-जिज्ञासुखों को एक दूसरे के समान विषयक ग्रंथ अवश्य देखने चाहिए। इसी अभिप्राय से अनुवाद में उस-उस विषय का साम्य और वैषम्य दिखाने के लिए जगह-जगह गोम्मटसार के अनेक उपयुक्त स्थल उद्घृत तथा निर्दिष्ट किये हैं।

#### विषय-प्रवेश

जिज्ञामु लोग जब तक किसी भी ग्रंथ के प्रतिपाद विषय का परिचय नहीं कर लेते तब तक उस ग्रंथ के लिए प्रवृत्ति नहीं करते। इस नियम के अनुसार प्रस्तुत ग्रंथ के अध्ययन के निमित्त योग्य अधिकारियों की प्रवृत्ति कराने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रुरू में प्रस्तुत ग्रंथ के विषय का परिचय कराया जाए। इसी को 'विषय-प्रवेश' कहते हैं।

विषय का परिचय सामान्य और विशेष दो प्रकार से कराया जा सकता है।

(क) अंथ किस तालर्थ से बनाया गया है; उसका मुख्य विषय क्या है और वह कितने विभागों में विभाजित है; प्रत्येक विभाग से संबन्ध रखनेवाले अन्य कितने-कितने और कौन-कौन विषय हैं; इत्यादि वर्णन करके अंथ के शब्दात्मक कलेवर के साथ विषय-रूप आत्मा के संबन्ध का रपशिकरण कर देना अर्थात् अंथ का प्रवान और गीण विषय क्या-क्या है तथा वह किस-किस कम से वर्णित है, इसका निर्देश कर देना, वह विषय का सामान्य परिचय है।

(ख) तक्ष द्वारा प्रत्येक विषय का स्वरूप बतलाना यह उसका विशेष परिचय है।

प्रस्तुत ग्रंथ के विषय का विशेष परिचय तो उस-उस विषय के वर्गन-स्थान में यथासंभव मूल में किया विवेचन में करा दिया गया है। अतएव इस जगह विषय का सामान्य परिचय कराना ही आवश्यक एवं उपयुक्त है। प्रस्तुत ग्रंथ बनाने का तात्पप यह है कि सांसारिक जीवों की मिजनभन्न अवस्थाओं का वर्णन करके यह वतलाया जाए कि अमुक-अमुक अवस्थाएँ औपाधिक, वैमाविक किया कर्म-कृत होने से अस्थायी तथा हैय हैं; और अमुक-अमुक अवस्था स्वामाविक होने के कारण स्थायी तथा उपादेय हैं। इसके सिवा यह भी वतलाना है कि, जीव का स्वमाव प्राय: विकास करने का है । अतएव वह अपने स्वमाव के अनुसार किस प्रकार विकास करता है और तद्दारा औपाधिक अवस्थाओं को त्याग कर किस प्रकार स्वामाविक शक्तियों का आविमांव करता है।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रस्तुत ग्रंथ में मुख्यतया पाँच विषय वर्णन

किये हैं

(१) जीवस्थान, (२) मार्गस्थान, (३) गुस्थान, (४) भाव और-

(५) संख्या।

इनमें से प्रथम मुख्य तीन विषयों के साथ अन्य विषय भी वर्शित हैं—
जीवस्थान में (१) गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) वन्य,
(६) उदय, (७) उदीरणा और (८) सत्ता ये आठ विषय वर्शित हैं। मार्गणा
स्थान में (१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेश्या
और (६) अल्प-बहुत्व, ये छः विषय वर्शित हैं तथा गुणस्थान में (१) जीवस्थान (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्य-हेत, (६) बन्य, (७) उदय
(८) उदीरणा, (६) सत्ता और (१०) अल्प-बहुत्व, ये दस विषय वर्शित हैं।
पिछले दो विषयों का अर्थात् भाव और संख्या का वर्णन अन्य-अन्य विषय के
वर्णन से मिश्रित नहीं है, अर्थात् उन्हें लेकर अन्य कोई विषय वर्णन नहीं
किया है।

इस तरह देखा जाए तो प्रस्तुत प्रंथ के शब्दात्मक कलेवर के मुख्य पाँच

हिस्से हो जाते हैं।

पहिला हिस्सा दूसरी गाया से ब्राठवीं गाया तक का है, जिसमें जीवस्थान का मुख्य वर्णन कर के उसके संबंधी उक्त ब्राठ विषयों का वर्णन किया गया है। दूसरा हिस्सा नवी गाया से लेकर चौवालिसवीं गाया तक का है, जिसमें मुख्यतया मार्गगास्थान को लेकर उसके संबंध से छः विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरा हिस्सा पैतालीसवीं गाया से लेकर बेसठवीं गाया तक का है, जिसमें मुख्यतया गुग्रस्थान को लेकर उसके ब्राव्य से उक्त दस विषयों का वर्णन किया गया है। चौथा हिस्सा चौंसठवीं गाया से लेकर सत्तरवीं गाया तक का है, जिसमें केवल मार्वों का वर्णन है। पाँचवाँ हिस्सा इकहत्तरवीं गाया से

ह्यियासीवी गाया तक का है, जिसमें सिर्फ संख्या का वर्णन है। संख्या के वर्णन के साथ ही अंथ की समाप्ति होती है।

जीवस्थान आदि उक्त मुख्य तथा गौण विषयों का खरूप पहली गाथा के भावार्थ में लिख दिया गया है; इसलिए फिर से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तथापि यह लिख देना आवश्यक हैं कि प्रस्तुत ग्रंथ बनाने का उद्देश्य जो ऊपर लिखा गया है, उसकी सिद्धि जीवस्थान आदि उक्त विषयों के वर्णन से किस प्रकार हो सकती है।

जीवस्थान, मार्गशास्थान, गुरास्थान और भाव ये सांसारिक जीवों की विविध अवस्थाएँ हैं। जीवस्थान के वर्णन से यह मालूम किया जा सकता है कि जीव-स्थान रूप चौदह अवस्थाएँ जाति सापेच हैं किंवा शारीरिक रचना के विकास या इंद्रियों की न्यूनाधिक संख्या पर निर्मर हैं। इसी से सब कर्म कृत या वैभाविक होने के कारण श्रंत में हेव हैं । मार्गगास्थान के बोध से यह विदित हो जाता है कि सभी मार्गशाएँ जीव की स्वाभाविक श्रवस्था रूप नहीं है । केवलशान, केवलदर्शन, चायिकसम्यक्त्य, चायिक-चारित्र श्रीर श्रनाहारकत्व के सिवाय अन्य सब मार्गशाएँ न्युनाधिक रूप में अस्वामाविक हैं। अतप्रव स्वरूप की पूर्णता के इच्छक जीवों के लिए अन्त में वे हेप ही हैं। गुण-स्थान के परिशान से यह शात हो जाता है कि गुगुस्थान यह आध्यात्मिक उत्कांति करनेवाले ब्रात्मा की उत्तरोत्तर-विकास-सूचक ममिकाएँ हैं। पूर्व-पूर्व ममिका के समय उत्तर उत्तर भृभिका उपादेय होने पर भी परिपूर्ण विकास हो जाने से वे सभी भमिकाएँ आप हो आप छुट जाती हैं। भावों को जानकारी से यह निश्चय हो जाता है कि चायिक भावों को छोडकर ग्रन्य सब भाव चाहे वे उत्कांति काल में उपादेय क्यों न हो, पर अन्त में हेय ही हैं। इस प्रकार जीव का स्थामाविक स्वरूप क्या है और अस्वामाविक क्या है, इसका विवेक करने के लिए जीवस्थान ऋादि उक्त विचार जो प्रस्तुत श्रंथ में किया गया है, वह ऋाष्यात्मिक विचा के ग्रम्यासियों के लिए अतीव उपयोगी है।

आआसिमक अंथ दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे हैं जो सिर्फ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और दूसरे, अशुद्ध तथा मिश्रित स्वरूप का वर्णन करते हैं। अस्तुत अंथ दूसरी कोटि का है। अध्यातम विद्या के प्राथमिक और माध्यमिक अम्बासियों के लिए ऐसे अंथ विशेष उपयोगी हैं; क्योंकि उन अम्यासियों की हष्टि व्यवहार-परायश होने के कारण ऐसे अंथों के द्वारा ही कमशाः केवल पारमार्थिक स्वरूप-आहिशी बनाई जा सकतो है।

आन्यात्मक विद्या के प्रत्येक अभ्यासी की यह स्वामाविक विज्ञासा होती है

कि आत्मा किस प्रकार और किम कम से आज्यात्मक विकास करता है, तथा उसे विकास के समय कैसी-कैसी अवस्था का अनुभव होता है। इस जिज्ञासा की पूर्ति की इच्छि से देखा जाए तो अन्य विषयों की अपेद्या गुणस्थान का महत्त्व अधिक है। इस ख्याल से इस जगह गुणस्थान का स्वरूप कुछ विस्तार के साथ लिखा जाता है। साथ ही यह भी बतलाया जाएगा कि जैनशास्त्र की तरह वैदिक तथा बीद-शास्त्र में भी आध्यात्मिक विकास का कैसा वर्णन है। यद्यपि ऐसा करने में कुछ विस्तार अवस्थ हो जाएगा तथापि नीचे लिखे जानेवाले विचार से जिज्ञा-मुओं की यदि कुछ भी ज्ञान-वृद्धि तथा रुचि-शुद्धि हुई तो यह विचार अनुपयोगी न समभा जाएगा।

### गुणस्थान का विशेष स्वरूप

गुणी ( ख्रास्मशक्तियों ) के स्थानों को खर्यात् विकास की क्रमिक ख्रवस्थाओं को गुगुरुपान कहते हैं। जैनशास्त्र में गुगुरुपान इस पारिभाषिक शब्द का मतलव आत्मिक शक्तियों के आविमांव की-उनके शुद्ध कार्यरूप में परिश्त होते रहने की तर तम-भावापन्न श्रवस्थाओं से है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध-चेतना और पूर्णानन्दमय है। पर उसके ऊपर जब तक तीव आवरणों के धने बादलों की घटा छाई हो, तब तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता । किंतु आवरणों के क्रमशः शिथिल या नष्ट होते ही उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। जब आवरणों की तीवता आखिरी हद की हो, तब आत्मा प्राथमिक अवस्था में — अविकसित अवस्था में पड़ा रहता है। श्रीर जब आवरण विलक्क ही नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा चरम अवस्था—शुद्ध खरूप की पूर्णता में वर्तमान हो जाता है। जैसे-जैसे आवरणों की तीवता कम होती जाती है, वैसे-वैसे श्रात्मा भी प्राथमिक श्रवस्था को छोड़कर धीरे धीरे शुद्ध स्वरूप का लाभ करता हुआ चरम अवस्था की श्रोर प्रस्थान करता है। प्रस्थान के समय इन दो अवस्थाओं के बीच उसे अनेक नीची-ऊँची अवस्थाओं का अनुसव करना पड़ता है। प्रथम अवस्था को अविकास की अथवा अधापतन की पराकाष्ठा और चरम अवस्था को विकास की अथवा उल्कान्ति की पराकाष्टा समस्तना चाहिए । इस विकासकम की मध्यवर्तिनी सब अवस्थाओं को अपेका से उच्च भी कह सकते हैं श्रीर नीच भी। अर्थात् मध्यवर्तिनी कोई भी अवस्था अपने से ऊपरवाली अवस्था की श्रपेचा नीच और नीचेवाली अवस्था की श्रपेचा उच्च कही जा सकती है। विकास की ओर अपसर आत्मा वस्तुतः उक्त प्रकार की संख्यातीत श्राच्यात्मक मुमिकाओं का अनुभव करता है। पर जैनशास्त्र में संद्वेप में 572

वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो 'चौदह गुणस्यान' कहलाते हैं।

सब आवरणों में मोह का आवरण प्रधान है। अर्थात् जब तक मोह
बलवान् और तीन हो, तब तक अन्य सभी आवरण बलवान् और तीन बने रहते
हैं। इसके विपरीत मोह के निर्वल होते ही अन्य आवरणों की वैसी ही दशा
हो जाती है। इसलिए आत्मा के विकास करने में मुख्य आवक मोह की प्रवलता
और मुख्य सहायक मोह की निर्वलता समस्तनी चाहिए। इसी कारण गुणस्थानी
की—विकास-कम-गत अवस्थाओं की कल्पना मोह-शक्ति की उत्कटता, मन्दता
तथा अमाव पर अवलम्बित है।

मोह की प्रधान शक्तियाँ दो हैं। इनमें से पहली शक्ति, आत्मा को दर्शन अर्कात् स्वरूप-पररूप का निर्णय किवा जड़-चेतन का विभाग या विवेक करने नहीं देती; और दूसरी शक्ति आत्मा को विवेक प्राप्त कर लेने पर भी तदनुसार प्रञ्चित्त अर्थात अर्थास —परपरिशांति से छुटकर स्वरूप-लाम नहीं करने देती। अ्ववहार में पैर-पैर पर यह देखा जाता है कि किसी वस्तु का यथार्थ दरांन-वोध कर लेने पर ही उस वस्तु को पाने या त्यागने की चेष्टा को जाती है और वह सफल भी होती है। आज्यात्मिक-विकास-गामी आत्मा के लिए भी मुख्य दो ही कार्थ है। पहला स्वरूप तथा पररूप का यथार्थ दरांन किवा मेदझान करना और दूसरा स्वरूप में स्थित होना। इनमें से पहले कार्य को रोकनेवाली मोह की शक्ति जैनशास्त्र में 'दरांन-मोह' और दूसरे कार्य को रोकनेवाली मोह की शक्ति 'चारित्रमोह' कहलाती है। दूसरी शक्ति पहली शक्ति की अनुगामिनी है। अर्थात् पहली शक्ति प्रचल प्रवर्त शक्ति कमी निर्वंत नहीं होती; और पहली शक्ति प्रचल प्रचली शक्ति प्रचल हो, तब तक दूसरी शक्ति कमी निर्वंत नहीं होती; और पहली शक्ति के मन्द, मन्दतर और मन्दतम होते ही दूसरी शक्ति भी कमश: वैसी ही होने लगती है। अथवा यो कहिये कि एक बार आत्मा स्वरूप-दर्शन कर पाने तो फिर उसे स्वरूप-लाम करने का मार्ग शास हो ही जाता है।

श्रविकसित किंवा सर्वथा श्रथ:पतित श्रात्मा की श्रवस्था प्रथम गुणस्थान है। इसमें मोह की उक्त दोनों श्राव्तियों के प्रवल होने के कारण श्रात्मा की श्राच्यात्मिक-स्थिति विवक्ति गिरी हुई होती है। इस मूमिका के समय श्रात्मा चाहे
श्राधिमौतिक उत्कर्ष किंतना हो क्यों न कर ले, पर उसकी प्रवृत्ति तात्विक
लक्ष्य से सर्वया गृन्य होती है। वैसे दिग्ध्रम वाला मनुष्य पूर्व को पश्चिम मानकर गति करता है और श्रपने इह स्थान को नहीं पाता; उसका श्रम एक तरह
से ह्या ही जाता है, वैसे प्रथम भूमिकावाला श्रात्मा पर-रूप को स्वरूप समक्त
कर उसी को पाने के लिए प्रतिद्याण लालापित रहता है और विपरीत दशीन या
मिष्यादृष्टि के कारण राग-द्रेष की प्रवल चोटों का शिकार वनकर तात्विक सुख

से बिब्रित रहता है। इसी भूमिका को जैनशास्त्र में 'बहिरातममाव' किया 'मिध्यादर्शन' कहा है। इस भूमिका में जितने आत्मा बर्चमान होते हैं, उन सभी की आध्यात्मिक स्थित एक सी नहीं होती। अथांत् सब के ऊपर मोइ की सामान्यतः दोनो शक्तियों का आधिपत्य होने पर भी उसमें थोड़ा-बहुत तरतम भाव अवश्य होता है। किसी पर मोइ का प्रभाव गाइतम, किसी पर गाइतर और किसी पर उससे भी कम होता है। विकास करना यह प्रायः आत्मा का स्वभाव है। इसलिए जानते या अनजानते, जब उस पर मोइ का प्रभाव कम होने खगता है, तब वह कुछ विकास की ओर अप्रसर हो जाता है और तीवतम राग-ब्रेष को कुछ मन्द करता हुआ मोइ की प्रथम शक्ति को छिन्न-भिन्न करने योग्य आत्मवल प्रकट कर लेता है। इसी स्थिति को जैनशास्त्र में 'ब्रिक्थमेंद' ' कहा है।

मंथिमेद का कार्य बड़ा ही विषम है। राग-द्रेष का तीव्रतम विष-मंथि एक बार शिथिल व छिन्न-भिन्न हो जाए तो फिर बेड़ा पार ही समिनिए; क्योंकि इसके बाद मोह की प्रधान शक्ति दर्शन मोह को शिथिल होने में देरी नहीं लगती और दर्शनमोह शिथिल हुआ कि चारित्रमोह की शिथिलता का मार्ग आप ही आप खुल जाता है। एक तरफ राग-द्रेष अपने पूर्ण बल का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ विकासोन्मुल आत्मा भी उनके प्रभाव को कम करने के लिए अपने वीयं-बल का प्रयोग करता है। इस आध्यात्मिक खुद में यानी मानसिक विकार और आत्मा को प्रतिद्वन्द्विता में कभी एक तो कभी दूसरा जयलाम करता है। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं जो करीब करीब ग्रंथिमेद करने लायक बल प्रकट करके भी अन्त में राग-द्रेष के तीव्र प्रहारों से आहत होकर व उनसे हार खाकर अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-द्रेष पर अपलाम नहीं करते। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार खाकर पिछ्ने गिरते हैं और न जयलाम कर पाते हैं, किन्तु वे चिरकाल तक उस आध्यात्मिक युद्ध के मैदान में ही पड़े रहते हैं। कोई-कोई आत्मा ऐसा भी होता

श्रांठिति मुदुब्मेश्रो कक्लडघणरूटगृद्गांठि व्य । जीवस्स कम्मजिणिश्रो घणरागद्दोसपरिणामो ॥ ११६५ ॥ मिन्नम्मि तम्मि लामो सम्मत्ताईण मोक्खहें ज्यां । सो य दुल्लमो परिस्समित्तिविधायाद्दविग्येदि ॥ ११६६ ॥ सो तस्य परिस्सम्मई घोरमहासमरिनग्गयाद व्य । विज्ञा य सिदिकाले जह बहुविग्या तथा सोवि ॥ ११६७ ॥ —विशेषावश्यक माध्य ।

है जो ग्रपनी शक्ति का वयोचित प्रयोग कर के उस श्राध्यात्मिक युद्ध में राग-द्वेष पर जयलाम कर ही लेता है। किसी भी मानसिक विकार की प्रतिद्वनिद्वता में इन तीनों अवस्थात्रों का अर्थात कमी हार खाकर पीछे गिरने का कमी प्रति-सर्थां में डटे रहने का और जयलाम करने का अनुमव हमें अक्सर नित्य प्रति हुन्ना करता है। यही संघर्ष कहलाता है। संघर्ष विकास का कारण है। चाहे विद्या, चाहे धन, चाहे कीर्ति, कोई भी सौकिक वस्तु इष्ट हो, उसको प्राप्त करते समय भी अचानक अनेक विष्न उपस्थित होते हैं और उनकी प्रतिव्रन्द्रिता में उक्त प्रकार की तीनों अवस्थाओं का अनुभव भावः सबको होता रहता है। कोई विद्यार्थी, कोई धनार्थी या कोई कीर्तिकाङ्ची जब अपने इष्ट के लिए प्रयत्न करता है तब या तो वह बीच में अनेक कठिनाइयों को देखकर प्रयत्न की छोड़ ही देता है या कठिनाइयों को पारकर इष्ट-प्राप्ति के मार्ग की ब्रोर ब्रा सर होता है। जो अप्रसर होता है, वह बड़ा विद्वान, बड़ा धनवान या बड़ा कीर्तिशाली बन जाता है। जो कठिनाइयों से डरकर पीछे भागता है, वह पामर, ख्रशन, निर्धन या कीर्तिहोन बना रहता है । श्रीर जो न कठिनाइयों को जीत सकता है श्रीर न उनसे हार मानकर पीछे भागता है, वह साधारण स्थिति में ही पड़ा रहकर कोई ध्यान लींचने योग्य उत्कर्य-लाभ नहीं करता ।

इस भाव को समभाने के लिए शास में एक यह इष्टान्त दिया गया है कि

१ जह वा तिन्नि मशुस्ता, जंतडविपहं सहावगमगोगं। वेलाइकममीया, तुर्रति पत्ता य दो चोरा ॥ १२११ ॥ इट्डॉ मगतडत्ये ते एगी मगाश्चो पडिनिवतो । वितिश्चो गहिश्चो तहश्चो, समइक्कते पुरं पत्तो ॥ १२१२ ॥ श्चडवी भवो मणुसा, जीवा कम्मिट्टिं पहो दीहो । गंठी य भयद्वागं, रागहोसा य दो चोरा । १२१३ ॥ भगो ठिइपरिकुट्दी, गहिश्चो पुण गंठिश्चो गश्चो तहश्चो । सम्मत्तपुरं एवं जोएण्डा तिथिश करणाशि ॥ १२१४ ॥

— विशेषावश्यक माध्य ।

यथा जनास्त्रयः केऽपि, महापुरं वियासवः ।
प्राप्ताः क्वचन कान्तारे, स्थानं चौरैः भयंकरम् ॥ ६१६ ॥
तत्र दुतं दुतं यान्तो, दहशुस्तकरद्वयम् ।
तद्रह्यूचा त्वरितं पक्षादेको भीतः प्रकायितः ॥ ६२० ॥
ग्रहीतक्षापरस्ताम्यामन्यस्त्रवगगग्य्य तौ ।
भवस्थानमितिकस्य, पुरं प्राप पराक्रमी ॥ ६२१ ॥

तीन प्रवासी कहीं जा रहे थे। बीच में भवानक चोरों को देखते ही तीन में से एक तो पीछे भाग गया। दूसरा उन चोरों से डर कर नहीं भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। तीसरा तो असाधारण बल तथा कौशल से उन चोरों को हराकर आने बढ़ ही गया। मानसिक विकारों के साथ आज्यात्मिक युद्ध करने में जो जय-पराजय होता है, उसका बोड़ा बहुत खयाल उक्त हथान्त से आ सकता है।

प्रथम मुखस्थान में रहने वाले विकासगामी ऐसे अनेक आत्मा होते हैं, जो राग-द्रेष के तीवतम वेग को थोड़ा सा दबाये हुए होते हैं, पर मोह की प्रधान शक्ति को अर्थात् दर्शनमोह को शिथिल किये हुए नहीं होते। इसलिए वे यद्यपि आव्यात्मिक लक्ष्य के सर्वथा अनुकृत्वगामी नहीं होते, तो भी उनका बोध व चरित्र अन्य अविकसित आत्माओं की अपेदा अच्छा ही होता है। यद्यपि ऐसे आत्माओं की आध्यात्मिक हिंद सर्वथा आत्मोन्मुल न होने के कारण वस्तुतः मिथ्या हांदे, विपरीत हिंद या असत् हिंद ही कहलाती है। तथापि वह सद्हिंद के समीप ले जानेवाली होने के कारण उपादेय मानी गई है।।

बोध, बीर्यं व चारित्र के तरनाम भाव की अपेद्धा से उस असत् दृष्टि के चार मेंद्र करके मिथ्या दृष्टि गुग्रस्थान की अन्तिम अवस्था का शास्त्र में अञ्चा चित्र स्वींचा गया है। इन चार दृष्टियों में जो वर्त्तमान होते हैं, उनको सद्दृष्टि लाम करने में फिर देरी नहीं लगती।

हध्यान्तोपनयश्चात्र, जना जीवा भवोऽटवी।
पन्याः कर्मेस्थितिर्मन्य देशस्विह भयास्पदम्। ६२२॥
रागद्वेषी तस्करी द्वौ तद्भीतो विततस्तु सः।
ग्रंथि प्राप्यापि दुर्मांवाद्यो स्पेष्ठस्थितिमन्थकः॥ ६२३॥
चौरुरुद्धस्तु स ग्रेथस्ताहम् रागादिवाधितः।
ग्रंथि भिनति यो नैव न चापि वत्तते ततः॥ ६२४॥
स लभीष्टपुरं प्राप्तो बोऽपूर्वकरसाद् द्रुतम्।
रागद्वेषावपाकृत्य सम्यग्दशंनमातवान्॥ ६२५॥
— लोकप्रकारा सर्गं ३॥

१ 'मिथ्यात्वे मन्दतां प्राप्ते, मित्राद्या श्रापि इष्टयः । मार्गामिमुलभावेन, कुर्वते मोद्धयोजनम् ॥ ३१ ॥ —श्री यशोविजयजी-कृत योगावतारद्वार्त्रिशिका । सद्बोध, सद्बीय व सच्चरित्र के तरन्तम-भाव की अपेद्धा से सद्बाधि के ! भी शास्त्र में चार विभाग किये हैं, जिनमें मिष्याहाधि त्यागकर अथवा मोह की एक या दोनों शक्तियों को जीतकर आगे बदे हुए सभी विकसित आत्माओं का समावेश होजाता है। अथवा दूसरे प्रकार से यो समभाया जा सकता है कि जिसमें आत्मा का स्वरूप मासित हो और उसकी प्राप्ति के लिए सुख्य प्रवृत्ति हो, वह सद्हाधि। इसके विपरीत जिसमें आत्मा का स्वरूप न तो यथावत् भासित हो और न उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रवृत्ति हो, वह असद्हाधि। बोध, वीर्ध व चरित्र के तरन्तम-भाव को लक्ष्य में रखकर शास्त्र में दोनों हाधि के चार-चार विभाग किये गए हैं, जिनमें सब विकासगामी आत्माओं का समावेश हो जाता है और जिनका वर्णन पढ़ने से आव्यात्मिक विकास का चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है।

शारीरिक और मानसिक दुःखों की संवेदना के कारण अज्ञातरूप में ही गिरी-नदों-पापण <sup>3</sup> न्याय से जब आत्मा का आवरण कुछ शिथिल होता है और इसके कारण उसके अनुभव तथा बीयोंझास की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उस विकास-गामी आत्मा के परिणामों की शुद्धि व कोमलता कुछ बढ़ती है। जिसकी बदौलत

१ — सञ्झ्रह्मसंगतो बोधो हिन्दः सा चाष्ट्योदिता।

मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रमा, परा ॥२५॥

तृष्णगोमयकाश्वानिकण्दीपप्रभोपमा।

रत्नताराकंचंद्रामा कमेग्रेक्वादिसिक्षभा ॥२६॥

श्वाद्याश्वतसः सापायपाता मिथ्याहशामिह।

तन्त्रतो निरपायाश्च मिन्नप्रयेस्त्रयोत्तराः ॥२८॥

—योगावतारद्वात्रिशिका ।

२ इसके लिए देखिए, औइरिमद्रासूरिकृत योगद्दिसमुच्चय तथा उपाय्याय यशोविजयजीकृत २१ से २४ तक की चार द्वार्तिशिकाएँ।

३ ययाप्रवृत्तकरणं नत्वनामोगरूपकम् ।

भवत्यनामोगतश्च कयं कर्मस्योऽङ्गिनाम् ॥६७॥

यया मियो घपेणेन प्रावायोऽद्रिनदीगताः ।

स्युक्षित्राकृतयो ज्ञानस्त्रम्या श्चपि स्वमावतः ॥६०८॥

तया यथाप्रवृत्तास्युस्यनामोगलस्यगात् ।

स्युद्धितिककर्मायो जन्तवोऽत्रान्तरेऽय च ६०६॥

— जोकप्रकारा, सर्ग ३।

वह रागद्वेष की तीवतम—दुर्मेंद प्रंथि को तोड़ने की योग्यता बहुत अंशों में प्राप्त कर लेता है। इस अज्ञानपूर्वक दुःस्तसंवेदना-जनित अति अल्प आत्म-शुद्धि को जैनशास्त्र में 'प्रथाप्रवृत्तिकरण, ' कहा है। इसके बाद जब कुछ और भी अधिक आत्म-शुद्धि तथा वीयोंल्लास की मात्रा बढ़ती है तब रागद्वेष की उस दुर्मेंद प्रंथि का भेदन किया जाता है। इस प्रंथिमेदकारक आत्म-शुद्धि को 'अपूर्वकरण' कहते हैं। क्योंकि ऐसा करण—परिणाम व विकासगामी आत्मा के लिए अपूर्व—प्रथम ही प्राप्त है। इसके बाद आत्म-शुद्धि व वीयोंल्लास की मात्रा कुछ अधिक बढ़ती है, तब आत्मा मोह को प्रधानमृत शक्ति—दर्शनमोह पर अवस्य विजयलाम करता है। इस विजयकारक आत्म-शुद्धि को जैनशास्त्र में 'अनिवृत्तिकरण' ' कहा है, क्योंकि उस आत्म-शुद्धि के हो जाने पर आत्मा दर्शनमोह पर जयलाम बिना किये नहीं रहता, अर्थात् वह पीछे नहीं हटता। उक्त तीन प्रकार की आत्म-

१ इसको दिगम्बरसम्प्रदाय में 'श्रथाप्रशृतकरण कहते हैं। इसके लिए देखिए, तत्त्वार्थ राजवार्तिक ६. १. १३.

२ तीवधारपशुंकल्पाऽपूर्वाख्यकरऐन हि । श्राविष्कृत्य परं वीर्यं प्रत्थिं भिन्दन्ति केचन ॥६१८॥

- बोकप्रकारा, सर्ग ३।

३ परिगामविशेषोऽत्र करणं प्राणिनां मतम् ॥५६६॥

-लोकप्रकाश, सर्ग ३।

४ 'श्रियानिवृत्तिकरखेनातिस्वच्छारायात्मना ।
करोत्वन्तरकरखामन्तर्मुहूर्त्तसंमितम् ॥६२७॥
कृते च तरिमन्मिय्यात्वमोहरिथतिर्द्धिया भवेत् ।
तत्राद्यान्तरकरखादशस्तन्यपरोध्वंगा ॥६२८॥
तत्राद्यायां रियतौ मिय्याद्दक् स तद्द लवेदनात् ।
श्रतीतायामथैतस्यां रिथतावन्तर्मुहूर्यतः ॥६२६॥
प्राप्नोत्यन्तरकरखं तत्त्याद्यद्यस्य एव सः ।
सम्यक्त्यमोपश्मिकमपीद्गतिकमापन्त्यात् ॥६३०॥
सथा वनदवो दग्वेन्थनः प्राप्यातृखं स्थलम् ।
स्वयं विष्यायति तथा, मिथ्यात्वोप्रदयानतः ॥६३१॥
श्रवाप्यान्तरकरखं विष्यं विध्यायति स्वयम् ।
तदौपशमिकं नाम सम्यक्त्यं लमतेऽसुमान् ॥६३२॥
—लोकप्रकाशः, सर्ग ३ ॥

शुद्धियों में दूसरी अर्थात् अपूर्वकरणं-नामक शुद्धि ही अत्यन्य दुर्लम है। क्योंकि राग-देष के तीव्रतम बेग को रोकने का अत्यंत कठिन कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, जो सहज नहीं है। एक बार इस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाने पर फिर चाहे विकासगामी आत्मा ऊपर की किसी भूमिका से गिर मी पड़े तथापि वह पुनः कभी न कभी अपने लक्ष्यको—आध्यात्मिक पूर्ण त्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस आध्यात्मिक परित्थिति का कुछ स्पष्टीकरण अनुभवगत ब्यावहारिक इष्टांत के द्वारा किया जा सकता है।

बैसे; एक ऐसा वस्त्र हो, जिसमें मल के ब्रातिरिक्त चिकनाहट मी लगी हो।
उसका मल ऊपर-ऊपर से दूर करना उतना कठिन ब्रौर अम-सान्य नहीं, जितना
कि चिकनाहट का दूर करना। यदि चिकनाहट एक दार दूर हो जाए तो फिर
बाकी का मल निकालने में किंवा किसी कारख-दश फिर से लगे हुए गर्दे को दूर
करने में विशेष अम नहीं पड़ता ब्रौर बस्त्रको उसके ब्रासक्षी स्वरूप में सहज ही
लाया जा सकता है। ऊपर-ऊपर का मल दूर करने में जो बल दरकार है,
उसके सहश 'यथापबृतिकरण' है। चिकनाहट दूर करनेवाल विशेष बल व
अम-के समान 'श्रपूर्वकरण' है, जो चिकनाहट के समान राग-द्रेप की तीवतम
ग्रंथि को शिथिल करता है। बाकी बचे हुए मल को किया चिकनाहट दूर होने
के बाद फिर से लगे हुए मल को कम करनेवाल बल-प्रयोग के समान
'श्रानिवृत्तिकरण' है। उक्त तीनों प्रकार के बल-प्रयोगों में चिकनाहट दूर
करनेवाला बल-प्रयोग ही विशिष्ट है।

अथवा जैसे; किसी राजा ने श्रात्मरत्वा के लिए अपने श्रङ्करत्वकों को तीन विमाणों में विमाजित कर रखा हो, जिनमें दूसरा विभाग शेष दो विमाणों से अधिक बजवान हो, तब उसी को जीतने में विशेष बल लगाना पड़ता है। वैसे हो दर्शनमोह को जीतने के पहले उसके रखक राग-द्रेष के तीव संस्कारोंको शिथिल करने के लिए विकासगामी आल्मा को तीन बार बल-प्रयोग करना पड़ता है। जिनमें दूसरी बार किया जानेवाला बल-प्रयोग ही, जिसके द्रारा राग-द्रेष की अत्यंत तीवतारूप अधि मेदी जाती है, प्रधान होता है। जिस प्रकार उस्त तीनों दलों में से बलवान दूसरे श्रङ्करत्वक दल के जीत लिए जाने पर फिर उस राजा का पराजय सहज होता है, इसी प्रकार राग-द्रेष की अतितीवता को मिटा देने पर दर्शन-मोह पर जयलाम करना सहज है। दर्शनमोह को जीता और पहले गुण-स्थान की समाप्ति हुई।

ऐसा होते ही विकासगामी ब्राल्मा स्वरूप का दर्शन कर लेता है अर्थात् उसकी ब्रव तक जो पररूप में स्वरूप की भ्रान्ति थी, वह दूर हो जाती है। श्रतएव उसके प्रयत्न की गति उल्लये न होकर सोधी हो जाती है। श्रधीत् वह विवेकी बनकर कर्तव्य-श्रक्तंव्य का पास्तविक विभाग कर सेता है। इस दशा को जैन-शास्त्र में 'श्रन्तरात्म माव' कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करके विकासगामी श्रात्मा श्रपने श्रन्दर वर्तमान सूक्ष्म श्रीर सहज शुद्ध परमात्म-माव को देखने लगता है, श्रथांत् श्रन्तरात्ममाव, यह श्रात्म-मन्दिर का गर्मद्वार है, जिसमें प्रविष्ट होकर उस मन्दिर में वर्तमान परमात्मा-भावरूप निश्चय देव का दर्शन किया जाता है।

यह दशा विकासकम की चतुथाँ भूमिका किया चतुर्थ गुणस्थान है, जिसे पाकर श्रारमा पहले पहल श्राध्यात्मिक शान्ति का श्रनुमन करता है। इस भूमिका में श्राध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ (श्रात्मस्वरूपोन्मुख होने के कारण विप-र्यास-रहित होती है। जिसको जैनशास्त्र में सम्बन्द कहा है।

चतुर्थी से आगे की अयांत् पञ्चमी आदि तब भूमिकाएँ सम्बन्धिवाली ही सममनी बाहिए; क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टि की शुद्धि अधिकाधिक होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूप-दर्शन करने से आत्मा को अपूर्व शान्ति मिलती है और उसको विश्वास होता है कि अब मेरा साध्य-विषयक अम दूर हुआ, अर्थात् अब तक जिस पौद्गलिक व बाह्य सुख को मैं तरस रहा था, वह परिणाम-विरस, अस्थिर एवं परिमित है; परिणाम-सुन्दर, स्थिर व अपरिमित सुख स्वरूप-प्राप्ति में ही है। तब वह विकासगामी आत्मा स्वरूप-स्थिति के लिए प्रयत्न करने लगता है।

मोह की प्रधान शक्ति —दर्शन मोह को शिथिल करके स्वरूप-दर्शन कर तेने के बाद भी, जब तक उसकी दूसरी शक्ति—चारित्र-मोह को शिथिल न किया जाए, तब तक स्वरूप-लाभ किया स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए यह मोह की दूसरी शक्ति को मन्द करने के लिए प्रयास करता है। जब वह उस शक्ति को अंशतः शिथिल कर पाता है; तब उसकी और भी उत्कान्ति हो जाती है। जिसमें अंशतः स्वरूप-स्थिरता या परपरिगति-त्याम होने से चतुर्थ भूमिका की अपेदा श्रिथिक शान्ति-लाभ होता है। यह देशिवरिति-नामक पाँचवाँ गुसस्थान है।

इस गुग्रस्थान में विकासगामी जात्मा को यह विचार होने लगता है कि यदि जल्य-विरति से ही इतना अधिक शान्ति-लाभ हुआ तो फिर सर्व-विरति—

१ 'जिनोक्ताद्विपर्यस्ता सम्यग्द्दष्टिनिंगद्यते । सम्यक्तवशालिनां सा स्यात्तस्त्रीवं जायतेऽज्ञिनाम् ॥५६६॥' —लोकपकाश, सर्ग ३ ।

जड़ भावों के सर्वथा परिहार से कितना शान्ति लाभ होगा ? इस विचार से मेरित होकर व प्राप्त आध्यात्मिक शान्ति के अनुभव से बलवान् होकर वह विकासगामी आत्मा चारित्रमोह को अधिकांश में शिथिल करके पहले की अपेचा भी अधिक त्वरूप-स्थरता व स्वरूप-साम प्राप्त करने की चेशा करता है । इस चेशा में इतकृत्य होते ही उसे सर्व-विरित संयम प्राप्त होता है । जिसमें पौद्गिलिक मावों पर मूख्यां विलकुल नहीं रहतीं, और उसका सारा समय स्वरूप की अभिव्यक्ति करने के काम में ही खर्च होता है । यह 'सर्वविरित' नामक पष्ट गुण-स्थान है । इसमें आत्म-कल्याण के आतिरिक्त लोक-कल्याण की भावना और वदनुकृत पृत्रित भी होती है । जिससे कभी-कभी थोड़ी बहुत माना में प्रमाद आ जाता है ।

पाँचवें गुणस्यान की श्रपेता, इस छठे गुणस्थान में स्वरूप श्रामिव्यक्ति अधिक होने के कारण बदापि विकासगामी आत्मा को आध्यात्मिक शान्ति पहले से अधिक ही मिलतों है तथापि बीच-बीच में अनेक प्रमाद उसे शान्ति के अनुभव में जो बाबा पहुँचाते हैं, उसको वह सहन नहीं कर सकता । अतएव सर्व-विराति-जनित शान्ति के साथ अप्रमाद-जनित विशिष्ट शान्ति का अनुभव करने की प्रदेश लालसा से प्रेरित होकर वह विकासगामी ज्ञात्मा प्रमाद का त्याग करता है श्रीर सक्य की ग्रमिव्यक्ति के ग्रमुकुल मनन-चिन्तन के सिवाय ग्रन्य सब व्या-पारी का त्याग कर देता है। यही 'श्रप्रमत्त-संयत' नामक सातवाँ गणस्थान है। इसमें एक श्रोर श्रप्रमाद-जन्य उत्कट सुख का श्रनुभव श्रातमा की उस स्थिति में बने रहने के लिए उत्तेजित करता है श्रीर दूसरी श्रीर प्रमाद-जन्य पूर्व वासनाएँ उसे अपनी ओर खींचती हैं। इस खींचातानी में विकासगामी आत्मा कमी प्रमाद की तन्द्रा और कभी अप्रमाद की जाएति अर्थात् छुठे और सातवें गग्र-स्थान में अनेक बार जाता-त्याता रहता है। भैंबर या बातभ्रमी में पड़ा हन्ना तिनका इघर से उघर और उघर से इघर जिस प्रकार चलायमान होता रहता है. उसी प्रकार छठ ब्रीर सातवें गुगुस्थान के समय विकासगामी श्रात्मा श्रनवस्थित वन जाता है।

प्रमाद के साथ होने वाले इस अगन्तरिक्त युद्ध के समय विकासगामी आतमा यदि अपना चारित्र-वल विशेष प्रकाशित करता है तो फिर वह प्रमादों-प्रलोमनों को पार कर विशेष अपमत्त-अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को पाकर वह ऐसी शक्ति बृद्धि की तैयारी करता है कि जिससे शेष रहे-सहे मोह-यल को नष्ट किया जा सके। मोह के साथ होने वाले भावी युद्ध के लिए की जाने वाली तैयारी की इस भूमिका को आठवाँ गुगरथान कहते हैं। पहले कमी न हुई ऐसी आत्म-शुद्धि इस गुणस्थान में हो जाती है। जिस से कोई विकासगामी आत्मा तो मोह के संस्कारों के प्रभाव को कमराः दवाता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्त में उसे बिलकुल ही उपशान्त कर देता है। और विशिष्ट आत्म-शुद्धि वाला कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है, जो मोह के संस्कारों को कमराः बड़ मृल से उत्ताइता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्त में उन सब संस्कारों को सर्वथा निर्मृल ही कर बालता है। इस प्रकार आठवें गुणस्थान से आगे बढ़ने वाले अर्थात् अन्तरात्म-भाव के विकास द्वारा परमात्म-भाव रूप सर्वोपरि भूमिका के निकट पहुँचने वाले आत्मा दो अर्थियों में विभक्त हो जाते हैं।

एक श्रेशियाले तो ऐसे होते हैं, जो मोह को एक बार सर्वथा दवा तो लेते हैं, उसे निर्मूल नहीं कर पाते। अतएव जिस प्रकार किसी वर्तन में मरी हुई भाप कभी कभी अपने वेग से उस वर्तन को उड़ा ले मागती है या नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार एख के नीचे दवी हुई अपि हवा का सकोरा लगते ही अपना कार्य करने लगती है किया जिस प्रकार चल के तल में बैठा हुआ मल थोड़ा सा खोम पाते ही ऊपर उठकर जल को गँदला कर देता है, उसी प्रकार पहले दवाया हुआ भी मोह आन्तरिक युद्ध में यके हुए उन प्रथम श्रेशी वाले आत्माओं को अपने वेग के हारा नीचे पटक देता है। एक बार सर्वथा दवाये जाने पर भी मोह, जिस स्मिका से आत्मा को हार दिलाकर नीचे की ओर पटक देता है, वही ग्यारहवाँ गुग्रस्थान है। मोह को कमशा दवाते-दवाते सर्वथा दवाने तक में उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशुद्धिवाली दो मूमिकाएँ अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं। जो नीवाँ तथा दसवाँ गुग्रस्थान कह-लाता है। ग्यारहवाँ गुग्रस्थान अध्यातन का स्थान है; क्योंकि उसे पानेवाला आत्मा आगे न बहकर एक बार तो अवश्य नीचे गिरता है।

दूसरी श्रेणिवाले आत्मा मोह को कमशः निमूल करते-करते अन्त में उसे सर्वथा निमूल कर ही डालते हैं। सर्वथा निमूल करने की जो उच्च भूमिका है, वही बारहवाँ गुण्स्थान है। इस गुण्स्थान को पाने तक में अर्थात् मोह को सर्वथा निमूल करने से पहले बीच में नौवाँ और दवसाँ गुण्स्थान प्राप्त करना पड़ता है। इसी प्रकार देखा जाए तो चाहे पहली श्रेणिवाले हों, चाहे दूसरी श्रेणिवाले, पर वे सब नौवाँ दसवाँ गुण्स्थान प्राप्त करते हो है। दोनों श्रेणि बालों में अन्तर इतना ही होता है कि प्रथम श्रेणिवालों की अपेदा वूसरी श्रेणिवालों में आत्म-श्रुदि व आत्म-बल विशिष्ट प्रकार का पाया जाता है। जैसे — किसी एक दर्जें के विद्यार्थी भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के तो

पेसे होते हैं, जो सी कोशिश करने पर भी एक बारगी अपनी परी हा में पास होकर आगे नहीं बढ़ सकते। पर दूसरे प्रकार के विद्यार्थी अपनी योग्यता के बत से सब कठिनाई वो को पारकर उस कठिनतम परी हा को वेघड़क पास कर ही लेते हैं। उन दोनों दल के इस अन्तर का कारण उनकी आन्तरिक योग्यता की न्यूनाधिकता है। वैसे ही नौवें तथा दसवें गुग्रस्थान को प्राप्त करनेवाले उक्त दोनों श्रेषिगामी आल्माओं की आल्पालिम विद्युद्धि न्यूनाधिक होती है। जिसके कारण एक श्रेषिवाले तो दसवें गुग्रस्थान को पाकर अंत में स्थारहवें गुग्रस्थान स्थान में मोह से हार खाकर नीचे गिरते हैं और अन्य श्रेषिवाले दसवें गुग्रस्थान को पाकर इतना अधिक आल्माक प्रकट करते हैं कि अन्त में वे मोह को सर्वथा ह्यीग कर बारहवें गुग्रस्थान को प्राप्त कर ही लेते हैं।

वैसे म्यारहवाँ गुणस्थान अवश्य पुनरावृत्तिका है, वैसे ही बारहवाँ गुण-स्थान अपनगर्वाचे का है। अर्थात् स्थारहर्वे गुरास्थान की पानेवाला आत्मा एक बार उससे अवश्य गिरता है और बारहवें गुणस्थान को पानेवाला उससे कदापि नहीं गिरता; बल्कि ऊपर की ही चढ़ता है। किसी एक परीचा में नहीं पास होनेवाले विद्यार्थी जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रता से योग्यता बढ़ाकर फिर उस परीजाको पास कर लेते हैं: उसी प्रकार एक बार मोह से हार खानेवाले ब्रात्मा भी अग्रमत-भाव व ब्रात्म-यत की ब्राधिकता से फिर मोह को ब्रावश्य कीया कर देते हैं। उक्त दोनों श्रेशियाले खात्माख्रों की तर-तममावापन आध्यात्मिक विद्यादि मानी परमात्म-भाव-रूप सर्वोच्च भूमिकापर चढ्ने की दो सीदियाँ हैं। जिनमें से एक को जैनशास्त्र में 'उपरामश्रेणि' और दूसरी को 'खपकलेखि' कहा है। पहली कुछ दूर चढ़ाकर शिरानेवाली और दूसरी चढ़ाने-वाली ही है। पहली अधि से गिरनेवाला खाच्यातिमक ख्रभःपतन के द्वारा चाडे प्रयम गुण्स्थान तक क्यों न चला जाए, पर उसकी वह श्रधशतित स्थिति कायम नहीं रहती। कभी न कभी फिर वह दुने वल से और दुनी सावधानी से तैयार होकर मोह-राज का सामना करता है श्रीर अन्त में दूसरी श्रेशि की योग्यता प्राप्त कर मोह का सर्वथा चय कर डालता है। व्यवहार में अथात् आधिमीतिक चेत्र में भी यह देखा जाता है कि जो एक बार हार खाता है, वह पूरी तैयारी करके हरानेवाले शत्र को फिर से हरा सकता है।

परमात्म-भाव का स्वराज्य प्राप्त करने में मुख्य वाधक मोह ही है। जिसकी नष्ट करना अन्तरात्म-भाव के विशिष्ट विकास पर निर्भर है। मोह का सर्वथा नाश हुआ कि अन्य आवरण जो जैनशास्त्र में 'सातिकमें' कहलाते हैं, वे प्रधान सेनापित के मारे जाने के बाद अनुगामी सैनिकों की तरह एक साथ वितर-वितर हो नाते हैं। फिर क्या देरी, विकासवामी आत्मा तुरत्त ही परमात्म-भाव का पूर्व आप्यात्मिक स्वराज्य पाकर अर्थात् सञ्चिदानन्द स्वरूप को पूर्णतया व्यक्त करके निर्रातशय ज्ञान, चारित्र आदि का लाभ करता है तथा अनिर्वचनीय स्वामाविक सुन्त का अनुभव करता है। वैसे, पूर्णिमा की रात में निरभ्र चन्द्र की सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान होती हैं, वैसे ही उस समय आत्मा की चेतना आदिस मी मुख्य शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस मूमिका को जैनशास्त्र में तेरहवाँ ग्राह्मान कहते हैं।

इस गुग्रस्थान में चिरकाल तक रहने के चाद आत्मा दग्ध रज्यु के समान शेष आवरणों को अर्थात् अप्रधानमृत अधातिकमों को उड़ाकर फेंक देने के लिए स्क्मिकियाप्रतिपाति शुक्लस्थानरूप पवन का आश्रय लेकर मानसिक, बाचिक और कायिक व्यापारों को सर्वथा रोक देता है। यही आध्यात्मिक विकास की पराकाश किंवा चौदहवाँ गुग्रस्थान है। इसमें आत्मा समुच्छित्निकयाप्रतिपाति शुक्कस्थानद्वारा सुमेर की तरह निष्प्रकम्म स्थिति को प्राप्त करके अन्त में शरीर-स्थाग-पूर्वक व्यवहार और परमार्थ दृष्टि से लोकोत्तर स्थान को प्राप्त करता है। यही निर्मुण बहारिथति है, यही सर्वाङ्गीश पूर्णता है, यही पूर्ण क्रवक्त्यता है, यही परम पुरुषार्थ की अन्तिम सिद्धि है और यही अपुनराष्ट्रनिस्थान है। क्योंकि संसार का एक मात्र कारण मोह है, जिसके सब संस्कारों का निश्शेष नाथा हो जाने के कारण अब उपाधिका संभव नहीं है।

यह कया हुई पहले से चौदहवें गुग्स्थान तक के बारह गुग्स्थानों की; इसमें दूसरे और तीसरे गुग्स्थान की कथा, जो छूट गई है, वह वो है—सम्वस्त्व किंवा तत्त्वज्ञानवाली ऊपर की चतुर्थी आदि मूमिकाओं के राजमार्ग से च्युत होकर जब कोई आत्मा तत्त्वज्ञान-शून्य किंवा मिध्यादृष्टिवाली प्रथम मूमिका के उन्मार्ग की ओर भुकता है, तब बीच में उस अध्यतनोत्मुल आत्मा की वो कुछ अवस्था होती है वही दूसरा गुग्स्थान है। बदायि इस गुग्स्थान में प्रथम गुग्य-स्थान की अपेदा आत्म-शुद्धि अवश्य कुछ अधिक होती है, इसलिए इसका नम्बर पहले के बाद रखा गया है, फिर भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि

१ 'योगसंन्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिलाँस्त्यजेत् । इत्येवं निर्गु गां ब्रह्म, परोक्तमुपपचते ॥७॥ बस्तुतस्तु गुर्शैः पृर्शमनन्त्रैर्यासते स्वतः । स्वं व्यक्तात्मनः साचोर्निस्प्रस्य विघोरिष ॥४॥।

इस गुण्स्थान को उत्क्रान्ति स्थान नहीं कह सकते। क्योंकि प्रथम गुण्स्थान को छोड़कर उल्क्रान्ति करनेवाला श्रात्मा इस दूसरे स्थान की सीधे तौर से प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु ऊपर के गुणस्थान से गिरनेवाला ही आत्मा इसका अधिकारी बनता है। अवःपतन मोह के उद्रेक से होता है। अतएव इस गुण्स्थान के समय मोह की तीव्र काषायिक शक्ति का ग्रविमांच पाया जाता है। खीर ग्रादि मिष्ट भोजन करने के बाद जब बमन हो जाता है, तब मुख में एक प्रकार का विज-चग् स्वाद अर्थात् न अतिमध्र न अति-अन्त शैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरे गुणस्थान के समय ब्राप्यात्मिक स्थिति विलव्यण पाई जाती है। क्योंकि उस समय आतमा न तो तत्त्व-शान की निश्चित ममिका पर है और न तत्त्व-शान-शुल्प की निश्चित म्मिका पर। अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने की सीढ़ियों से खिसक कर जब तक जमीनपर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक बीच में एक विलक्ष अवस्था का अनुभव करता है, वैसे हो सम्यक्त्व से गिरकर मिध्यात्व को पाने तक में अर्थात् बीच में आत्मा एक विलज्ञ् आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करता है। यह बात हमारे इस ब्यावहारिक अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि जब किसी निश्चित उन्नत-श्रवस्था से गिरकर कोई निश्चित श्रवनत-श्रवस्था मास की जाती है, तम बीच में एक विलक्षण परिस्थिति खड़ी होती है।

तीसरा गुणस्थान आत्मा की उस मिश्रित अवस्था का नाम है, जिसमें न तो केवल सम्यक् हाँट होती है और न केवल मिथ्या हाँट, किन्तु आत्मा उसमें दोलायमान आध्यात्मिक स्थितिवाला बन जाता है। अतएव उसकी बुद्धि स्वाधीन न होने के कारण सन्देहशील होती है अर्थात् उसके सामने जो कुछ आया, वह सब सब। न तो वह तन्त्व को एकान्त अतत्वरूप से ही जानती है और न तन्त्व-अतत्व का वास्तविक पूर्ण विवेक ही कर सकती है।

कोई उक्तान्ति करनेवाला आत्मा प्रथम गुणस्थान से निकलकर सीचे ही तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है और कोई अन्क्रान्ति करनेवाला आत्मा भी चतुर्थ आदि गुणस्थान से गिरकर तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उरकान्ति करनेवाले और अवक्रान्ति करनेवाले—दोनों प्रकार के आत्माओं का आश्रय-स्थान तीसरा गुणस्थान है। यही तीसरे गुणस्थान की दूसरे गुणस्थान से विशेषता है।

जपर आत्मा की जिन चौदह श्रवस्थाओं का विचार किया है, उनका तथा उनके अन्तर्गत अवान्तर संख्यातीत अवस्थाओं का बहुत संदोप में वर्गोकरण करके शास्त्र में शरीरवारी आत्मा की सिर्फ तीन अवस्थाएँ वतलाई हैं—बहिरात्म-अवस्था, (१) अन्तरात्म-अवस्था और (१) परमात्म-अवस्था। पहली अवस्था में आत्मा का वास्तविक विशुद्ध रूप अत्यन्त आप्छला रहता है, जिसके कारण आत्मा मिय्यांच्यासवाला होकर पौद्गलिक विलासों को ही सर्वस्व मान लेता है और उन्हों की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण शक्ति का व्यय करता है।

दूसरी अवस्था में आतमा का वास्तविक स्वरूप पूर्णतया तो प्रकट नहीं होता, पर उसके ऊपर का आवरण गाड़ न होकर शिथिल, शिथिलतर, शिथिलतम बन जाता है, जिसके कारण उसकी दृष्टि पौद्गलिक विलासी की आंर से इटकर शुद्ध स्वरूप की और लग जाती है। इसी से उसकी दृष्टि में शरीर आदि की जीएंता व नवीनता अपनो जीएंता व नवीनता नहीं है। यह दूसरी अवस्था ही तीसरी अवस्था का हह सोपान है।

तीसरी अवस्था में आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है अर्थात्

उसके ऊपर के घने ब्रावरण विलकुल विलीन हो जाते हैं।

पहला, दूसरा और तीसरा गुरास्थान बहिरात्म-अवस्था का चित्रण है। चौथे से बारहवें तक के गुरास्थान अन्तरात्म-अवस्था का दिग्दर्शन है और तेर-इवा, चौदहवाँ गुरास्थान परमात्म-अवस्था का वर्णन \* है।

आतमा का स्वभाव ज्ञानमय है, इसलिए वह चाहे किसी गुणस्थान में क्यों न हो, पर ध्यान से कदापि मुक्त नहीं रहता। ध्यान के सामान्य रीति से (१) शुम और (२) अशुम, ऐसे दो विभाग और विशेष रीति से (१) आतं, (२) रीद्र, (३) धर्म और (४) शुक्ल, ऐसे चार विभाग शास्त्र में कैये

श्वाद्यातमा चान्तरातमा च, परमात्मेति च त्रयः । कायाधिष्टायकथ्येयाः, प्रसिद्धा योगवाङ्मये ॥ १७ ॥ अन्ये मिध्यात्वसम्यक्त्वकेवल्ञानमागिनः । मिश्रे च चीणमोद्दे च, विश्वान्तास्ते त्वयोगिनि ॥ १८ ॥' —योगावतारद्वात्रिशिका ।

१ श्रान्ये तु मिथ्यादर्शनादिभावपरिखतो बाह्यात्मा, सम्यन्दर्शनादिपरिखतस्त्व-न्तरात्मा, केवलज्ञानादिपरिखतस्तु परमात्मा । तत्राद्यगुणस्थानत्रये बाह्यात्मा, ततः परं द्यीणमोहगुणस्थानं यावदन्तरात्मा, ततः परन्तु परमात्मेति । तथा व्यवस्था बाह्यात्मा, शक्त्या परमात्मान्तरात्मा च । व्यवस्थान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा अनुभूतपूर्वनयेन च बाह्यात्मा; व्यवस्था परमात्मा अनुभूतपूर्वनयेनैव बाह्यात्मान्त-रात्मा च ।' — अध्यात्ममतपरीद्या, गाया १२५ ।

२ 'ब्रातंरीद्रधमंग्रुकानि ।'—तत्त्वार्यं ग्रन्थाय ६, सूत्र २६ ।

गए हैं। चार में से पहले दो अशुभ और पिछले दो शुभ हैं। पौद्गलिक हिंछ की मुख्यता के किंवा आत्म-विस्मृति के समय नो ध्यान होता है, वह अशुभ और पौद्रलिक हिंछ की गौखता व आत्मानुसन्धान-दशा में जो ध्यान होता है, वह शुभ है। अशुभ ध्यान संसार का कारण और शुभ ध्यान मोझ का कारण है। पहले तीन गुख्यानों में आर्च और गौद्र, ये दो ध्यान ही तर-तम-भाव से पाए जाते हैं। चौथे और पाँचनें गुख्यान में ऊक्त दो ध्यानों के अतिरिक्त सम्पक्त के प्रभाव से धर्मध्यान भी होता है। छठे गुख्यान में आर्च और धर्म, ये दो ध्यान होते हैं। सातनें गुख्यान में सर्फ धर्मध्यान होता है। आठवें से बारहनें तक पाँच गुख्यानों में धर्म और शुक्त, ये दो ध्यान होते हैं।

तेरहवें श्रीर चौदहवें गुणस्थान में सिर्फ शुक्रव्यान होता है ।

गुणस्थानों में पाए जानेवाले ध्यानों के उक्त वर्णन से तथा गुणस्थानों में किये हुए बहिएतम-भाव ब्यादि पूर्वोक्त विभाग से प्रत्येक मनुष्य यह सामान्यतया जान सकता है कि मैं किस गुणस्थान का ब्रधिकारी हूँ। ऐसा ज्ञान, सोम्य अधिकारी की नैसर्गिक महत्त्वाकां को ऊपर के गुणस्थानों के लिए उत्तेजित करता है।

#### दर्शनान्तर के साथ जैनदर्शन का साम्य

जो दर्शन, आस्तिक श्रथांत् आत्मा, उसका पुनर्जन्म, उसकी विकासशीलता तथा मोल्ल-योग्यता माननेवाले हैं, उन सभी में किसी-निकसी रूप में आत्मा के किमक विकास का विचार पाया जाना स्वामाविक है। अतएव आयांवर्त के बैन, वैदिक और बौद, इन तीनों प्राचीन दर्शनों में उकत प्रकार का विचार पाया जाता है। यह विचार जैनदर्शन में गुण्यत्यान के नाम से, वैदिक दर्शन में भूमि-काओं के नाम से और बौददर्शन में अवस्थाओं के नाम से प्रसिद्ध है। गुण्यत्यान का विचार, जैसा बैनदर्शन में ख्रम तथा विस्तृत है, बैसा अन्य दर्शनों में नहीं है, तो भी उक्त तीनों दर्शनों की उस विचार के संबन्ध में बहुत-कुछ, समता है। अर्थात् संकेत, वर्ण्यनशैली आदि की भिन्नता होने पर भी वस्तृतन्त्र के विषय में तीनों दर्शनों का भेंद नहीं के बराबर ही है। वैदिकदर्शन के योगवासिष्ठ, पातज्ञल योग आदि अत्यों में आत्मा की मिनकाओं का अच्छा विचार है।

१ इसके लिए देखिये, तत्वार्थ अ० ६, सूत्र ३५ से ४०। ध्यानशतक, गा॰, ६३ और ६४ तथा आवश्यक हारिमद्री टीका पु॰ ६०२। इस विषय में तत्वार्थ के उक्त सूत्रों का राजवातिक विशेष देखने योग्य है, क्योंकि उसमें सेताम्बरप्रयों से योड़ा सा मतमेद है।

वैनशास्त्र में निष्पाद्दष्टि या बहिरात्मा के नाम से अज्ञानी जीव का लद्यां वर्तलावा है कि जो अनात्मा में अथांत् आत्म-भिन्न जड़तत्त्व में आत्म-बुद्धि करता है, यह मिध्याद्दष्टि या बहिरात्मा है। योग-बासिष्ठ में देश पातञ्जल-योग सूत्र है में अज्ञानी जीव का बही लच्चण है। जैनशास्त्र में निष्पात्वमोह का संसार-बुद्धि और दु:खहूप फल वर्गित है है। वही बात योगवासिष्ठ के

१ 'तत्र मिथ्यादशंनोदयवशीकृतो मिथ्यादृष्टिः।'

—तत्त्वार्थ राजवात्तिक ६, १, १२।

'ब्रात्मधिया समुपाचकायादिः कीत्यंतेऽत्र बहिरात्मा । कायादेः समधिष्ठायको भवत्यन्तरात्मा तु ॥७॥'

—योगशास्त्र, प्रकाश १२।

'निर्मलस्पटिकस्येव सहजं रूपमात्मनः । अध्यस्तोपाचिसंबदो जडस्तत्र विमुद्धति ॥६॥

-शानसार, मोहाध्टक।

'नित्यशुर्व्यात्मताख्यातिरनित्याशुर्व्यनात्मसु । श्रविद्या तत्त्वधीर्विद्या योगाचार्यैः प्रकीर्तिता ॥१॥'

—शानसार विद्याष्टक I

'भ्रमवाटी बहिहं प्टिर्भमच्छाया तदीवणम् । स्रभान्तस्तत्त्वहहिस्तु, नास्यां शेते सुखाऽऽशया ॥२॥'

— ज्ञानसार, तत्त्वदृष्टि-श्रप्टक ।

२ 'यस्याऽज्ञानात्मनो ज्ञस्य, देह एवात्मभावना । उदितेति वर्षेवाद्वरिपवोऽभिमवन्ति तम् ॥३॥'

A THE RESERVE

- निवांग-प्रकरणः पूर्वार्ध सर्ग ६।

३ 'श्रानित्याऽशुचिदुःलाऽनात्मम् नित्यशुचिमुखात्मस्यातिरविग्रा ।' —पातञ्जलयोगसूत्र, साधन-पाद, सूत्र ५ ।

४ 'समुदायावयवयोर्बन्बहेतुत्वं वाक्यपरिसमाप्तेवैंचित्र्यात् ।' - तत्त्वार्थ-राजवार्तिक ६, १, ३१ ।

'विकल्पचपकैरातमा, पीतमोहासको सम्म । भवोञ्चतालमुत्तालप्रपञ्चमधितिष्ठति ॥५॥'

—ज्ञानसार, मोहाष्टक ।

निवांण भ प्रकरण में अज्ञान के फलरूप से कही गई है। (२) योग-वासिष्ठ निवांण प्रकरण पूर्वार्थ में अविद्या से तृष्णा और तृष्णा से दुःल का अनुभव तथा विद्या से अविद्या का भारा, यह कम बैसा वर्णित है, वही कम बैसा शाल में मिथ्याज्ञान और सम्यक्षान के निरूपण्डारा जगह-जगह वर्णित है। (३) योगवासिष्ठ के उक्त प्रकरण में वहीं जो अविद्या का विद्या से और विद्या का विचार से नाश वतलाया है, वह जैनशास्त्र में माने हुए मित्रज्ञान आदि ज्ञायोपश्चिकज्ञान से मिथ्याज्ञान के नाश और ज्ञायोपश्चिकज्ञान से मिथ्याज्ञान के नाश और ज्ञायिकज्ञान से ज्ञायोपश्चिक ज्ञान के नाश के समान है। (४) जैनशास्त्र में मुख्यतया मोह को ही बन्ध का संसार का हेतु माना है। योगवासिष्ठ में वहीं वात रूपान्तर से कहीं गई है। उसमें जो हत्य के अस्तित्व को बन्ध का कारण कहा है; उसका

१, 'श्रज्ञानाट्यसृता यस्माञ्जगत्यर्शपरस्पराः । यस्मितिष्ठनित राजन्ते, विश्वन्ति विल्लसन्ति च ॥५३॥' 'श्रापातमात्रमधुरत्वमनर्थं सन्वमाद्यन्तवत्त्वमिल्लस्थितिमङ्गुरस्वम् । श्रज्ञानशालिन इति प्रसृतानि राम नानाकृतीनि विपुलानि फलानि तानि' ॥६१॥ पूर्वार्द्धं, सर्गं ६,

२. 'जन्मपर्वाहिना रत्या विनाशच्छिद्रचञ्चुरा । भोगाभोगरसापूर्णां, विचारैकशुराद्या ॥११॥'

सर्गं 🖘 ।

३. 'मियःस्वान्ते तयोरन्तरृद्धायातपनयोरित । अविद्यायां तिलीनायां चींगे हे एव कल्पने ॥२३॥ एते राषव लीयेते, अवाप्यं परिशिष्यते । अविद्यासंज्ञयात् चींगो विद्यापद्मोऽपि राषव ॥२४॥'

सर्ग ६।

४. 'श्रविद्या संसृतिवंग्बो, माया मोहो महत्तमः । कल्पितानीति नामानि, यस्याः सकतवेदिमिः ॥२०॥' 'हष्टुद्र<sup>®</sup>श्यस्य सत्ताऽङ्गवन्य इत्यमिधीयते । द्रष्टा हश्यवताद्वहो, दृश्याऽभावे विमुच्यते ॥२२॥'

-- उत्पत्ति-प्रकरण्, सर्ग १ ।

'तस्माचित्रविकल्पस्यपिशाचो शलकं यथा । विनिद्दत्येवमेषान्तद्वंद्यारं दुश्यकपिका ॥३८॥'

- उत्पत्ति प्र॰ सर्ग ३ ।

तात्पर्य हर्थके अभिमान या अध्यास से है। (५) जैसे, जैनशास्त्र में अन्यिमेर का वर्णन है वैसे ही योगवासिष्ठ में भी है। (६) वैदिक प्रत्यों का यह वर्णन कि ब्रह्म, माया के संसर्ग से संकल्प-विकल्पात्मक ऐन्द्रजालिक सृष्टि रचता है; तथा स्थावरजङ्गमात्मक जगत् का कल्प के अन्त में नाश होता है के, इत्यादि बातों की संगति जैनशास्त्र के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है—आत्मा का अध्यवहार-पश्चि से व्यवहारराश्चि में आना ब्रह्म का जीवत्य धारण करना है। कमशः सूच्म तथा स्थूल मन के द्वारा संक्रित्व प्राप्त करके कल्पनाजाल में आत्मा का विचरण करना संकल्प-विकल्पायमक ऐन्द्रजालिक सृष्टि है। शुद्ध आत्म-स्वरूप व्यक्त होने पर सांसारिक पर्यायों का नाश होना ही कल्प के अन्त में स्थावर-वंगमात्मक जगत् का नाश है आत्मा अपनी सचा मुलकर जह सचाको स्वस्ता मानता है, जो अहंस्य-ममस्य भावना क्प मोह का उदय और बन्ध का कारण है। वही अहंस्य-ममस्य भावना वैदिक वर्णन-शैली के अनुसार बन्ध हेतुमृत हश्य सत्ता है। उस्पत्ति, बृद्धि, विकाश, स्वर्ग, नरक आदि जो जीव की अवस्थाएँ वैदिक प्रत्यों में वर्णित हैं, वे ही जैन-हिं के अनुसार ब्यवहार-पश्चि-गत जीव के पर्याय हैं। (७) योगवासिष्ठ में कर्म स्वस्त्र स्थिति को आनी का और स्वरूप-प्रांव हैं। (७) योगवासिष्ठ में कर्म स्वरूप स्थिति को आनी का और स्वरूप-

 श्रिति अन्यविच्छेदस्तरिमन् सति हि मुक्तता । मृगतृष्णाम्बुबुद्वपादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥२३॥'

-उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८

२. 'तत्स्वयं स्वैरमेवाग्रु, संकल्पयति नित्यशः । तेनेत्यमिन्द्रजालशीर्विततेयं वितन्यते ॥१६॥' 'यदिदं दृश्यते सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् । तत्सुपुप्ताविव स्वप्नः, कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१०॥'

—उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग १।

स तथामृत एवात्मा, स्वयमन्य इवोल्लसन् । जीवतामुपयातीय, भाविनाम्ना ऋदर्थिताम् ॥१३॥१

३. उत्पद्यते यो जगति, स एव किल वर्षते । स एव मोद्यमानोति, स्वगं वा नरकं च वा ॥७॥"

उत्पत्ति-प्रकरमा, सर्ग १।

४. 'स्वरूपावस्थितिमुक्तिस्तद्भ्रंशोऽइंत्ववेदनम् । एतत् संदेपतः प्रोक्तं तन्शत्वाक्रत्वस्त्वस्यम् ॥५॥'

—उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११७।

अंश को अज्ञानी का खद्या माना है। जैनशास्त्र में भी सम्बक् ज्ञान का और मिष्यादृष्टि का कमशः वहीं स्वरूप " बतलाया है। (८) बोगवासिष्ट में " जो सम्बक् ज्ञान का लख्या है, वह जैनशास्त्र के अनुक्ल है। (१) जैनशास्त्र में सम्बक् दर्शन की प्राप्ति, (१) स्वमाव और (२) बाह्य निमित्त, इन दो प्रकार से वतलाई है । योगवासिष्ट में भी ज्ञान प्राप्ति का वैसा ही कम स्चित किया है। (१०) जैनशास्त्र के चौदह गुणस्थानों के स्थान में चौदह भूमिकाओं का वर्णन योगवासिष्ट में " बहुत कविकर व विस्तृत है। सात भूमिकाएँ ज्ञान की और

१. 'ब्रहं ममेति मन्त्रोऽयं, मोहस्य जगदान्त्यकृत् । अयमेव हि नअ्पूर्वः, प्रतिमन्त्रोऽपि मोहजित् ॥१॥'

—हानसार, मोहा<u>ष्टक</u> ।

स्वभावतामसंस्कारकारणं ज्ञानमिष्यते । ध्यान्ध्यमात्रमतस्वन्यतथा चोक्तं महासमा ॥३॥।

— ज्ञानसार, ज्ञानाष्ट्रक ।

२. 'स्रनाद्यन्तावभासारमा, परमात्मेह विद्यते । इत्येको निश्चयः स्कारः सम्यग्जानं विदुर्बुधाः ॥२॥'

- उपराम-प्रकरण, सर्ग ७६।

३ 'तन्निसर्गाद्धिगमाद् वा।"

—तत्त्वार्थ-ब्रा० १, स्०३।

४ 'एक्स्तावद्गुक्योकादनुष्टानाञ्चनैः शनैः । जन्मना जन्मभिवापि सिद्धिदः समुदाहतः ॥३॥ द्वितीयस्त्वात्मनैवाशुः, किचिद्व्युत्यन्नचेतसा । भवति शानसंप्राप्तिसकाशफलपातवत् ॥४॥'

—उपशम-प्रकरण, सर्ग ७ I

प्रकानम्ः ससपदा, रुम्ः ससपदेव हि।
पदान्तरायससंख्यानि, भवन्त्यन्यान्ययैतयोः।।।।।
तत्रारोपितमज्ञानं तस्य भूमीरिमाः श्रृतु ।
बीवजाअत्त्याजाअत्, महाजाअत्तर्येव च।।११।।
जाअत्स्वनसाया स्वप्नः, स्वप्नजाअत्तपुतकम् ।
हति ससविधो मोहः, पुनरेव परस्परम् ।।१२।।
विष्टो भवत्यनेकाख्यः श्रृतु सद्युगनस्य च।
प्रथमे चेवनं यत्स्यादनाख्यं निर्मेर्तं वितः।।१३॥

सात अज्ञान की बतलाई हुई हैं, जो जैन-परिमाधा के अनुसार कमशः मिष्यात्व की और सम्यक्तकी अवस्था की सुचक हैं। (११) योगवासिष्ठ में तत्त्वक

> भविष्यन्वित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम् । बीजरूपं स्थितं जामत् , बीजजामत्तदुच्यते ॥१४॥ एषा अप्तेनंबावस्थाः त्वं जाप्रत्संस्ति शृह्या । नवप्रस्तस्य परादयं चाहमिदं मम ॥१५॥ इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जात्रद्धारामावनात । श्चर्यं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः ॥१६॥ पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो, महाजात्रदिति स्हटम् । अरूद्रमथवा रूदं सर्वया तत्मयात्मकम् ॥१७॥ यज्ञाप्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते । द्विचन्द्रशक्तिकारूप्यमुगतृष्णादिभेदतः ॥१८॥ श्रम्यासात्राप्य जाग्रत्यं, स्वप्नोऽनेकविधो भवेत । श्रल्पकालं मया इष्टं, एवं नो सत्यमित्यपि ॥१६॥ निद्राकालानुमतेऽयै, निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः। स स्वप्नः कथितस्तस्य, महाजाप्रस्थितेहुँदि ॥२०॥ चिरसंदर्शनाभाषाद १ फल्लब्हद स्वप्नो वाम्रचयारुदो, महावामत्यदं गतः ॥२१॥ श्रद्धते वा द्धते देहे, स्वप्नवाग्रन्मतं हि तत् । षडवस्थापरित्यांगे, जडा जीवस्य वा स्थितिः ॥२२॥ मविष्यदुःखबोधाट्या, सौंपुप्ती सोच्यते गतिः। एते तस्यामवस्यायां तरालोष्टशिलादयः ॥२३॥ पदार्थाः संस्थिताः सर्वे, परमागुप्रमाणिनः । सप्तावस्था इति प्रोक्ता, मयाङ्गानस्य राघव ॥२४॥ उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग ११७।

'ज्ञानमूमिः शुभेच्छाच्या, प्रथमा समुदाहता । विवारणा द्वितीया तु, तृतीया तनुमानसा ॥॥॥ सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्थाततो संसक्तिनामिका । पदार्थामावनी षष्ठी, सप्तमी तुर्थमा स्मृता ॥६॥ श्रासामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते । प्रतासां मूमिकानां त्विमदं निर्वचनं शृह्या ॥॥॥ समदृष्टि, पूर्णाशय और मुक्त पुरुष का जो वर्शन है, वह जैन-संकेतानुसार चतुर्थ आदि गुगास्थानों में स्थित आत्मा को लागू पड़ता है। जैनशास्त्र में जो श्रान का महत्व वर्शित है, वही योगवासिष्ठ में प्रशामाहात्म्व के नाम से

स्थितः किं मृद एवास्मि, पेस्पेऽहं शास्त्रसज्जनैः। बैराग्यपूर्वमिच्छेति, शुभेच्छेत्युच्यते हुपैः ॥=॥ शास्त्रसन्जनसंपर्क वैराग्याम्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तियां, प्रोच्यते सा विचारणा ॥६॥ विचारगाश्मभेच्छाम्बामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता । यत्र सा तनताभावात्मोच्यते तनमानसा ॥१०॥ भमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽथै विरतेर्वशात । सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे, सत्त्वापत्तिषदाहृता ॥११॥ दशाचतप्रवास्यासादसंसर्गपलेन च । रूदसत्त्वचमत्कारात्मोक्ता संसक्तिनामिका ॥१२॥ भमिकापञ्चकाम्यासात्त्वात्मारामतया इदम् । श्राम्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात ॥१३॥ परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थंभावनात । पदार्थामावना नाम्नी, पष्टी संजायते गतिः ॥१४॥ भूमिषट्कचिरास्यासान्द्रेदस्यानुपलस्मतः। यत्त्यभावैकनिष्ठत्वं सा होया तुर्यंगा गतिः ॥१५॥। उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८।

१ योगः निर्वास्तुःप्रः , सर्गं १७०; निर्वास्तुःपः उ, सर्गं ११६। योगः स्थिति प्रकरस्त, सर्गं ७५; निर्वास्तुःपः सः १६६।

२ 'जागर्ति शानदृष्टिश्चेत्तृष्णा कृष्णाऽदिजाङ्गुजी। पूर्णानन्दस्य तत्कि स्याद्दैन्यवृष्टिचकवेदना॥४॥'

- ज्ञानसार, पूर्णताष्टक ।

'अस्ति चेद् अन्यिभिद् शानं कि चित्रैस्तन्त्रयन्त्रसैः । प्रदीपाः क्वोपयुज्यन्ते, तमोध्नी दृष्टिरेव चेत् ॥६ । मिध्यात्वरौत्तपच्चिद्धद्, शानदम्मोत्तिरोभितः । निर्मयः शकवदोगी, नन्दत्यानन्दनन्दने ॥७॥ पीपूषमसमुद्रोत्यं, रसायनमनौषधम् । अनन्यापेचमैरवर्यं शानमादुर्मनीविखः ॥८॥ 'संसारे निवसन् स्वार्थसण्यः कण्यलवेश्मनि ।
लिप्यते निखिलो लोको ज्ञानसिदो न लिप्यते ॥१॥
नाहं पुद्रलमावानां कर्तां कारियता च न ।
नानुमन्तापि चेत्यात्मज्ञानवान् लिप्यते कथम् ॥२॥
लिप्यते पुद्रलस्कन्यो न लिप्ये पुद्रलैरहम् ।
चित्रक्योमाञ्जनेनेव, ध्यायक्षिति न लिप्यते ॥३॥
लिसताज्ञानसंपातप्रतिघाताय केवलम् ।
निलीपज्ञानमप्रस्य, किया सर्वोपयुज्यते ॥४॥
तपःश्रुतादिना मतः, कियावानिय लिप्यते ।
मावनाज्ञानसंपत्नो निष्कियोऽपि न लिप्यते ॥४॥

ज्ञानसार, निलेपाष्टक ।

'छिन्दन्ति ज्ञानदात्रेण, स्पृहाविपलतां बुधाः । मुखरोषं च मुच्छां च, दैन्यं यच्छति यत्मलम् ॥३॥'

ज्ञानसार, निःस्पृहाष्टक ।

'मिथो युक्तपदार्थानामसंक्रमचमिकवा । चिन्मावपरिणामेन, विदुषैवानुभूवते ॥७॥ श्रविद्यातिमिरव्यंसे, दशा विद्याखनस्यशा । पश्यन्ति परमात्मानमात्मन्येव हि योगिनः ॥८॥'-

श्चानसार, विद्याष्टक ।

भवसीख्येन कि भूरिभयज्वलनभरमना ।
सदा भयोज्भितं ज्ञानसुखमेव विशिष्यते ॥२॥
न गोप्यं क्वापि नारोप्यं हेवं देवं च न क्यत्तित् ।
क्व भयेन सुने: स्थेयं शे यं ज्ञानेन पर्यतः ॥३॥
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय, निष्नन्मोहत्त्वम् सुनिः ।
विभेति नैव संग्रामशीर्यस्य इव नागराट् ॥४॥
मय्री ज्ञानदृष्टिश्रेत्यसर्पति मनोवने ।
वेष्टनं भयसपांगां न तदाऽऽनन्द्चन्दने ॥५॥
इतमोहास्त्रवेक्त्यं, ज्ञानवर्मं विभित्तं वः ।
क्व भोस्तस्य क्व वा भङ्गः, कर्मसंगरकेलिषु ॥६॥
तूखवल्खघवो मृदा अमन्त्यम्ने भयानिलैः ।
वैकं रोमापि तैज्ञांनगरिष्ठाना तु कम्पते ॥७॥

#### उल्लिखित है 1

चित्तं परिश्तं यस्य, चारित्रमङ्क्तोभयम्। ऋखरडज्ञानराज्यस्य, तस्य साधोः कृतो भयम्।।=॥

शानसार, निर्मयाष्ट्रक ।

'श्रदृष्टार्थे तु धावन्तः, शास्त्रदीयं विना जहाः । प्राप्नुवन्ति परं खेदं प्रत्यज्ञन्तः पदे पदे ॥५॥ 'श्रज्ञानाहिमहामन्त्रं स्वाच्छ्रन्द्यज्वरज्ञंघनम् । धर्माराममुधाञ्जल्यां शास्त्रमाहुर्महर्षयः ॥७॥ शास्त्रोकाचारकर्तां च, शास्त्रद्यः शास्त्रदेशकः । शास्त्रोकद्या महायोगी, प्राप्नोति परमं पदम् ॥८॥'

शानसार, शास्त्राष्ट्रक ।

"श्रानमेव बुधाः प्राहुः, कर्मणां तापनात्तपः । तदास्यन्तरमेवेष्टं बाग्रं तदुपवृंहकम् ॥१॥ आनुस्रोतसिकी वृत्तिर्वालानां सुखरीलता । प्रातिस्रोतसिकी वृत्तिर्वानिनां परमं तपः ॥२॥ सदुपायप्रवृत्तानामुपेयमधुरस्यतः । श्रानिनां नित्यमानन्ददृद्धिरेव तपस्विनाम् ॥४॥

शानसार, तपोष्टक ।

१ 'न तद्गुरोर्न शास्त्रार्थात्र पुरपाद्याप्यते पदम् ।

यत्साञ्चल्लास्युदिताद्विचारविश्वदाद्घृदः ॥१०॥

मुद्रयां निजया बुद्धया, प्रज्ञे येव वयस्यया ।

पदमासाद्यते राम, न नाम कियपाऽन्यया ॥१८॥

यत्योक्वलति तीक्षात्रा, पूर्वापरविचारियो ।

प्रज्ञादीपशिक्षा जातु, जाक्यान्यं तं न वाषते ॥१६॥

दुरुत्तरा या विपदो दुःलकल्लोलसंकुलाः ।

तीर्वते प्रज्ञया तान्यो नावाऽपद्न्यो महामते ॥२०॥

प्रज्ञाविरहितं मृद्रमापदल्गापि वाषते ।

पेखवाचानिलकला सारहीनमिवोलपम् ॥२१॥

'प्रज्ञावानसहोऽपि कार्यान्तमधिगच्छति ।

दुष्यज्ञः कार्यमासाय, प्रधानमपि नश्यति ॥२३॥

शास्त्रसंक्यारम्मीः प्रज्ञां पूर्वं विवर्षवेत् ।

सेक्संरक्यारम्मीः प्रजापती लतामिव ॥२४॥

TOTAL LINE DISTRICT प्रजाबलबृहन्मूलः, काले सत्कार्यपादपः। फलं फलत्यतिस्वाद मासोविंम्बमिवैन्दवम् ॥२५॥ व एव यत्नः क्रियते, बाह्यार्थोपार्जने जनैः। स एव यत्नः कर्तव्यः, पूर्वं प्रशाविवर्धने ॥२६॥ सीमान्तं सर्वदुःखानामापदां कोशम्चमम् । बीजं संसारवृद्धार्गा प्रज्ञामान्द्रं विनाशयेत ॥२७॥ स्वगांद्यद्यन्य पातालाद्राज्याद्यसम्बाप्यते । तत्समासायते सर्वं प्रज्ञाकोशान्महातमना ।।२८।। प्रज्ञयोत्तीयते भीमात्तस्मात्संसारसम्गरत् । न दानैर्न च वा तीर्थें स्तपसा न च राघव ॥२६॥ यत्प्राप्ताः संपदं दैवीमपि भूमिचरा नराः । प्रशापुर्यस्तापास्तत्मलं स्वादु समुत्यितम् ॥३०॥ मज्ञया नखराजूनमत्तवारग्रयूयपाः। जम्बुकैविंजिताः सिंहा, सिहैहेरिएका इव ॥३१॥ सामान्यैरपि मृपत्वं प्राप्तं प्रज्ञावशासरैः। स्वगांपवर्गयोग्यत्वं पाजस्यैवेह दश्यते ॥३२॥ प्रज्ञया वादिनः सर्वे स्वविकल्पविलासिनः । जयन्ति सुभटप्रख्यान्नरपतिभीरवः ॥३३॥ चिन्तामिएरियं प्रशा हत्कोशस्था विवेकिनः। फलं कल्पलतेवैपा, चिन्तितं सम्प्रयच्छति ॥३४॥ भव्यस्तरित संसारं प्रश्रयापोद्धतेऽधमः । शिव्हितः पारमाप्नोति, नावा नाप्नोत्पशिव्हितः ॥३५॥ धीः सम्यग्योजिता पारमसम्यग्योजिताऽऽपदम् । नरं नयति संसारे, भ्रमन्ती नौरिवाणुवे ॥३६॥ विवेकिनमसंमूदं प्राजमाशागणोत्थिताः । दोषा न परिवाचनते, सम्बद्धमिव सायकाः ॥३७॥ प्रसंबेह जगत्सर्वं सम्यगेवाङ्ग इरयते । सम्यग्दर्शनमायान्ति, नापदो न च संपदः ॥३८॥ पिधानं परमार्कस्य, जडात्मा विततोऽसितः । अहंकाराम्बदो मत्तः, प्रज्ञावातेन बाध्यते ॥३६॥"

#### योगसंबन्धी विचार

गुणस्थान और योग के विचार में अन्तर बया है? गुणस्थान के किंवा अज्ञान व ज्ञान-की भूमिकाओं के वर्णन से यह जात होता है कि आत्मा का आध्यारिमक विकास किस कम से होता है और योग के वर्णन से यह जात होता है कि
मोच का साधन क्या है? अर्थात् गुणस्थान में आध्याध्मिक विकास के कम का
विचार मुख्य है और योग में मोच के साधन का विचार मुख्य है। इस प्रकार
दोनों का मुख्य प्रतिपाद्य तच्च मिज-मिन्न होने पर भी एक के विचार में दूसरे
की छाया अवश्य आ जाती है, क्योंकि कोई भी आख्मा मोच के अन्तिम—
अनन्तर या अव्यवहित — साधन को प्रथम ही प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु विकास
के कमानुसार उत्तरोत्तर सम्भवित साधनों को सोपान-परम्परा की तरह प्राप्त करता
हुआ अन्त में चरम साधन को प्राप्त कर लेता है। अत्तएव योग के—मोच्चसाधनविषयक विचार में आध्यात्मिक विकास के कम की छाया आ ही जाती है। इसी
तरह आध्यात्मिक विकास किस कम से होता है, इसका विचार करते समय आख्मा
के शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम परिशाम, जो मोच के साधनभूत हैं, उनकी छाया
भी आ ही जाती है। इसलिए गुणस्थान के वर्णन-प्रसंग में योग का स्वरूप संदोप
में दिखा देना अग्रसाईकर नहीं है।

योग किसे कहते हैं १— आत्मा का धर्म व्यापार मोच का मुख्य हेत अर्थात् उपादानकारण तथा बिना विलम्ब से फल देनेवाला हो, उसे बोम " कहते हैं। ऐसा व्यापार प्रशिधान आदि शुम माव या शुममावपूर्वक की जानेवाली किया " है। पातजलदर्शन में चित्त की बुत्तियों के निरोधकों योग " कहा है। उसका मी वहीं मतलब है, अर्थात् ऐसा निरोध मोच का मुख्य कारण है, क्योंकि उसके साथ कारण और कार्य-रूप से शुम माव का अवश्य संबंध होता है।

भोक्तेग योजनादेव, योगो झत्र निरूपते । स्रम्यां तेन तन्मुख्यदेक्क्यापारतास्य तः ॥१॥²

<sup>—</sup>योगलचग डात्रिशिका।

२ 'प्रतिष्यानं प्रवृत्तिखः, तथा विष्नजपिक्षया । सिदिध विनियोगधः, एते कर्मशुभाशयाः ॥१०॥' 'एतैराशययोगैस्तु, विना धर्माय न क्रिया । प्रस्तुत प्रत्यपायाय, लोभकोषक्रिया तथा ॥१६॥"

<sup>-</sup> योगलचग्रदात्रिशिका I

३ 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।—पातञ्जलस्त्र, पा० १, स्० २ ।

#### योग का आरम्भ कब से होता है ?

आत्मा अनादि काल से जन्म-मृत्य के प्रवाह में पड़ा है और उसमें नाना प्रकार के व्यापारों को करता रहता है। इसलिए यह प्रश्न पैदा होता है कि उसके व्यापार को कब से योगत्वरूप माना जाए ! इसका उत्तर शास्त्र में " यह दिया गया है कि जब तक आस्मा मिथ्याल से व्यास बुद्धिवाला, अतएव दिङ्मुट की तरह उल्टी दिशा में गति करनेवाला श्रयांत् श्रास्था—लक्ष्य से भ्रष्ट हो, तब तक उसका व्यापार प्रशिधान आदि ग्राम-योग रहित होने के कारश योग नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत जब से मिध्यात्व का तिमिर कम होने के कारण आत्मा की भ्रान्ति मिटने लगती है और उसकी गति सीधी अयांत् सन्मार्ग के अभिमुख हो जाती है, तभी से उसके व्यापार को प्रशिवान श्रादि श्रम-भाव सहित होने के कारण 'योग' संशा दी जा सकती है। सारांश वह है कि आत्मा के अनादि सांसारिक काल के दो हिस्से हो जाते हैं। एक चरमपुद्गलपरावर्च और दूसरा अचरम पुद्गल परार्वत कहा जाता है। चरम पुद्गलपरार्वत क्रनादि सांसारिक काल का आखिरी और बहुत छोटा अंश ै है। अचरमपुद्गलपरावर्त उसका बहुत बड़ा भाग है; क्योंकि चरम-पद्गलपरावर्त को बाद करके अनादि सांसारिक काल, जो अनंतकालचक परिमास है, यह सब ख्रचरम पुद्गलपरायतं कहलाता है। ख्रात्मा का सांसारिक काल, जब चरमपुद्गलपरावर्त-परिमाण बाकी रहता है, तब उसके ऊपर से मिच्यात्वमोह का आवरण हटने लगता है। अवएव उसके परिणाम निर्मल होने लगते हैं। और किया भी निर्मल भावपूर्वक होती है। ऐसी किया से भाव-शुद्धि और भी बदती है। इस मकार उत्तरोत्तर भाव शुद्धि बढ़ते जाने के कारण चरम पुद्गलपरा-वर्तकालीन धर्म-व्यापार को योग कहा है। अचरम पुद्गलपरावर्त कालीन व्यापार न तो शुम-मावपूर्वक होता है और न शुम-माव का कारण ही होता है। इसलिए

योगलच्यदात्रिंशिका।

१ 'मुख्यत्वं चांतरङ्गत्वात्कलाच्चेपाच्च दर्शितम् । चरमे पुद्ग्लावर्ते यत एतस्य संमवः ॥२॥ न सन्मर्गामिमुख्यं स्पादावर्तेषु परेषु त । मिथ्यात्वाच्छ्वत्मसुर्वीनां दिङ्मुदानामिवाङ्किनाम् ॥३॥'

२ चरमावर्तिनो जन्तोः, सिद्धेरासन्नता ध्रुवम्। भूयांसोऽमी व्यतिकान्तास्तेष्वेको विन्दुरम्बुधी ॥२८॥

<sup>-</sup> मुक्त्यद्रेषप्राधान्यदात्रिशिका ।

वह परम्परा से भी मोल के अनुकृत न होने के सबब से योग नहीं कहा जाता। पातञ्जलदर्शन में भी अनादि सीसारिक काल के निवृत्ताधिकार मकृति और और अनिवृत्ताधिकार प्रकृति इस प्रकार दो मेद वतलाए हैं, जो जैन शास्त्र के चरम और अचरम-पुद्रगलपरावर्त के समानार्थक हैं।

#### योग के भेद और उनका आधार

जैनशास्त्र र में (१) ग्रप्यात्म, (२) मावना, (३) ध्यान, (४) समता श्रीर (५) वृत्तिसंक्य, ऐसे पाँच भेद योग के किये हैं। पातज्ञलदर्शन में योग के (१) सम्प्रज्ञात और (२) असम्प्रजात, ऐसे दो मेद हैं। जो मोच का साज्ञात-अव्यवहित कारण हो अर्थात् जिसके प्राप्त होने के बाद तरंत ही मोन्न हो, वही यथार्थ में योग कहा जा सकता है । ऐसा योग जैनशास्त्र के संकेतानुसार वृत्ति-संचय और पातञ्जलदर्शन के संकेतानुसार ब्रसम्प्रजात ही है। ब्रतएव यह प्रश्न होता है कि योग के जो इतने मेद किये जाते हैं, उनका ख्रापार क्या है ! इसका उत्तर यह है कि खलवत्ता वृत्तिसंचय किया असम्प्रज्ञात ही मोख का साखात कारण होने से वास्तव में योग है। तथापि वह योग किसी विकासगामी आत्मा को पहले ही पहल प्राप्त नहीं होता, किंतु इसके पहले विकास-क्रम के अनुसार ऐसे अनेक आंतरिक धर्मध्यापर करने पड़ते हैं, जो उत्तरीत्तर विकास की बढ़ानेवाले श्रीर श्रंत में उस वास्तविक योग तक पहुँचानेवाले होते हैं। वे सब धर्म —व्यापार योग के कारण होने से अर्थात वित्तसंद्वय या असम्प्रज्ञात योग के साद्धात् किया परम्परा से हेत होने से योग कहे जाते हैं। सारांश वह है कि योग के मेदों का श्रीधार विकास का कम है। यदि विकास क्रमिक न होकर एक ही बार पूर्णतया मास हो जाता तो योग के मेंद नहीं किये जाते । श्रतएव वृत्तिसंद्धय जो मोच का सामात् कारण है, उसको प्रधान योग समस्तना चाहिए श्रीर उसके पहले के जो श्रमेक धर्म-व्यापार योगकीटि में गिने जाते हैं, वे प्रधान योग के कारण होने से योग कहे जाते हैं। इन सब व्यापारों की समस्टि की पातज्जलदर्शन में सम्प्रज्ञात

१ योजनायोग् इस्युक्तों मोद्देश मुनिसवर्मैः । स निवृत्ताधिकारावां प्रकृती लेखती शुवः ॥१४॥

<sup>—</sup>अपुनवैन्धदात्रिशिका।

२ 'ब्राचास्मं भावना ज्यानं, समता इतिसंद्ययः । योगः पञ्जविवः प्रोक्तो, योगभागैविशारदैः ॥१॥

<sup>—</sup>योगमेदद्वात्रिशिका।

३ देखिए, पाद १, सूत्र १७ और १८।

कहा है और जैन शास्त्र में शुद्धि के तरतम माबानुसार उस समष्टि के अध्यातम आदि बार मेद किये हैं। द्वितसंद्वय के प्रांत साद्वात् किंवा परंपरा से कारख होनेवाले व्यापारों को जब योग कहा गया, तब यह प्रश्न पैदा होता है कि वे पूर्वमाची व्यापार कव से लेने चाहिए। किन्तु इसका उत्तर पहले ही दिया गया है कि चरम पुद्गलपरावर्तकाल से जो व्यापार किये जाते हैं, वे ही बोग कोटि में गिने जाने चाहिए। इसका सबब यह है कि सहकारी निमित्त मिलते ही, वे सब व्यापार मोद्य के अनुकृत अर्थात् धर्म-व्यापार हो जाते हैं। इसके विपरीत कितने ही सहकारी कारण क्यों न मिलों, पर अचरम पुद्गलपरावर्तकालीन व्यापार मोद्य के अनुकृत नहीं होते।

योग के उपाय और गुरास्थानों में योगावतार

पातञ्जलदर्शन में (१) अभ्यास और (२) वैराग्य, ये दो उपाय योग के कालाये हुए हैं। उसमें बैराग्य भी पर-अपर रूप से दो प्रकार का कहा गया है । योग का कारण होने से वैराग्य को योग मानकर जैन शास्त्र में अपर-वैराग्य को अतात्विक धर्मसंन्यास योग कहा है। जैनशास्त्र में योग का आरम्भ पूर्व-सेवा से माना गया है। पूर्वसेवा से अध्यात्म, अध्यात्म से भावना, भावना से ध्यान तथा समता, ध्यान तथा समता से हिन्संचय और हित्तसंचय से मोच आस होता है। इसलिए हित्तसंचय ही मुख्य योग है और पूर्व सेवा से लेकर समता पर्यन्त सभी धर्म-व्यापार साचात् किया परपरा से योग के उपायमात्र है। अपुनर्बन्धक, जो मिथ्यात्व को त्यागने के लिए

१. देखिये, पाद १, सूच १२, १५ और १६।

२. 'विषयदोषदशंनजनितमयात् धर्मसंन्यासलक्षणं प्रथमम्, स तत्विन्त-या विषयौदासीन्येन जनितं द्वितीयापूर्वकरणभावितात्विकधर्मसंन्यासलक्षणं द्वितीयं वैरान्यं यत्र द्वायोपशमिका धर्मा अपि द्वीयन्ते द्वायिकाश्चोत्पद्यन्त इत्यरमाकं सिद्धान्तः ।'—श्रीयशोविजयजी-कृत पातञ्जल-दश्नेनष्टाने, पाद १०, सूत्र १६।

३. 'पूर्वसेवा तु योगस्य, गुरुदेवादिपूजनम् । सदाचारन्तपो सुक्स्यद्वेपश्चेति प्रकीर्तिताः ॥१॥'

<sup>—</sup>पूर्वसेवादात्रिशिका।

४. <sup>1</sup>उपायत्वेऽत्र पूर्वेषामस्य एवावशिष्यते । तत्पञ्चमगुरास्थानादुपायोऽवंगिति स्थितिः ॥३१॥²

<sup>-</sup>योगमेददात्रिशिका।

तत्तर और सम्युक्त प्राप्ति के आभिमुख होता है, जसको पूर्वसेवा तान्विकरूप से होती है और सक्कद्वन्यक, द्विजन्यक स्नादि को पूर्वसेवा अतान्विक होती है। अध्यात्म और भावना अपुनर्जन्यक तथा सम्यन्द्विट को व्यवहार नय से तान्विक और देश-विरति तथा सर्व-विरति को निश्चव नय से तान्विक होते हैं। अप्रमत्त, सर्वविरति आदि गुणस्थानों में ध्यान तथा समता उत्तरोत्तर तान्विकरूप से होते हैं। बुचिसंत्वय तरहवें और बौदहवें गुणस्थान में होता है। सम्प्रास्तयोग अध्यात्म से लेकर ध्यान पर्यन्त के चारों भेदस्वरूप है और असम्प्रशतयोग इति-संत्व्यक्त है। इसलिए चौये से बारहवें गुणस्थान तक में सम्प्रशतयोग और तरहवें-चौदहवें गुणस्थान में असम्प्रशतयोग समक्तना चाहिए।

# पूर्वसेवा आदि शब्दों की व्याख्या 🔐 🚾 🚾

 सुद् देव आदि पूज्यवर्ग का पूजन, सदाचार, तप और मुक्ति के प्रति अहेप, यह 'पूर्वसेवा' कहलाती है। २. उचित प्रवृत्तिरूप अगुक्रत-महाक्त युक्त होकर मैत्री आदि भावनापूर्वक जो शास्त्रानुसार तत्व-चितन करना, वह

शुक्लपच्चेन्दुब्रह्मायो वर्षमानगुषाः स्मृतः ।
 भवाभिनन्ददोषाशामपुनवंन्धको व्यये ॥१॥
 अस्यैव पूर्वसेवोक्ता, मुख्याऽन्यस्योपचारतः ।
 अस्यावस्थान्तरं मार्गपितताभिमुखौ पुनः ॥२॥

-- अपनर्वन्धकदात्रिशिका ।

'श्रपुनवैश्वकस्यायं व्यवहारेश तात्विकः श्रव्यात्मभावनारूपोनिश्चयेनोचरस्य तु ॥१४॥ सङ्दावर्तनादीनामतात्विक उदाहृतः । प्रत्यनायफलपायस्तवा वेषादिमानतः ॥१५॥ शुद्धयपेद्धा वथायोगं चारिजवत एव च । हत्तं व्यानादिको योगस्तात्विकः प्रविजृम्मते ॥१६॥'

-योगविवेकद्वात्रिशिका।

२. 'संप्रज्ञातं।ऽवतरति, ध्यानमेदेऽच तत्त्वतः । तात्त्वकी च समापत्तिनांत्मनो माध्यतां विना ॥१५॥ 'श्रसम्प्रज्ञातनामा तु, संमतो इत्तिसंक्षयः ॥ सर्वतोऽस्मादकरणनियमः पापगोचरः ॥२१॥'

TRUMP TO THE

'श्रन्यातम' है। २. श्रन्यातम का बुद्धिसंगत श्रिषकाधिक श्रम्यास ही 'मावना' है। ४. श्रन्य विषय के संचार से रहित जो किसी एक विषय का धारावादी प्रशन्त स्कानोध हो, वह 'प्यान' है। ५. श्रविद्या से कल्पित जो श्रानिष्ट क्खुएँ हैं, उनमें विवेकपूर्वक तत्त्व-बुद्धि करना श्रयांत् इष्टत्व श्रानिष्टत्व की भावना खोड़कर उपेद्या धारण करना 'समता' है। ६. मन श्रीर शरीर के संयोग से उस्पन्त होनेवाली विकल्परूप तथा चेष्टारूप वृतियों का निर्मूल नास करना 'वृतिसंक्षय' १ है। उपाध्याय श्री वशोविजयजी ने श्रपनी पातञ्जलसूत्र-वृत्ति में वृत्तिसंक्षय शब्द की उक्त व्याख्या की श्रपेद्या श्रिषक विस्तृत व्याख्या की है। उसमें वृत्ति का श्रयांत् कर्मसंयोग की योग्यता का संचय—हास, जो प्रनिममेद से श्रुरू होकर चौदहवें गुणास्थान में समाप्त होता है, उसी को वृत्तिसंद्यय कहा है और शुक्रध्यान के पहले दो मेदों में सम्प्रशात का तथा श्रान्तिम दो मेदों में श्रसम्प्रशात का समावेश किया है।

 'श्रीचित्याद्वतपुक्तस्य, वचनाक्त्यचिन्तनम् । मैञ्यादिमावसंयुक्तमध्यायमं तद्विदो विदुः ॥२॥'

-योगमेददाणिशिका।

२. 'ब्रम्यासो इदिमानस्य, मावना बुदिसंगतः । निवृत्तिरशुमाम्यासाद्भाववृद्धिश्च तत्फलम् ॥६॥'

--योगभेदद्वात्रिशिका।

 'उपयोगे विजातीयप्रत्ययाव्यवधानमाक् । शुनैकप्रस्ययो ध्यानं सूरुमामोगसमन्वितम् ॥११॥'

—योगभेदद्वात्रिशिका।

४. 'ब्यवहारबुद्धष्टयोच्चैरिष्टानिष्टेषु वस्तुषु । कल्पितेषु विवेकेन, तत्त्वधीः समतोच्यते ॥२२॥

-योगभेदद्वात्रिशिका।

'विकल्यसम्दरूपाणां वृत्तीनामन्यजन्मनाम्।
 अपुनमांवतो रोषः, प्रोच्यते वृत्तिसंद्धयः ॥२५॥'

-योगमेदद्वात्रिशिका।

 ध्विविधोऽप्ययमञ्चातमभावनाध्यानसमताञ्चितसंव्यमेदेन पञ्चघोक्तस्य योगस्य पञ्चममेदेऽवतरिते इत्यादि ।

# योगजन्य विभृतियाँ-

बोग से होनेवाली ज्ञान, मनोवल, वचनवल, श्रारिवल आहि संबंधिनी अनेक विभूतियों का वर्णन पातव्यलदर्शन में हैं। जैनशास्त्र में वैक्रियलिय, आहारकलिय, अवधिशान, मनःपर्याय ज्ञान आदि सिदियों विश्वति है, सो योग का ही फल हैं।

#### बौद्ध मन्तव्य

बौददर्शन में भी ब्रात्मा की संसार, मोच ब्रादि ब्रवस्थाएँ मानी हुई हैं। इसलिए उसमें आव्यात्मिक क्रमिक विकास का वर्णन होना स्वामाविक है। स्वरूपोन्मुख होने की स्थिति से लेकर स्वरूप की पराकाश माप्त कर लेने तक की स्थिति का वर्णन बौद्ध-अंथों में 3 है, जो पाँच विभागों में विभाजित है। इनके नाम इस प्रकार हैं-१. घर्मानुसारी, २. सोतापन्न, ३. सकदागामी, ४. अनागामी और ५. अरहा । [१] इनमें से 'धर्मानुसारी' या 'अदानुसारी' वह कहलाता है, जो निवांगुमार्ग के अथांत् मोस्नमार्ग के अमिमल हो, पर उसे प्राप्त न हुआ हो । इसी को जैनशात्र में 'मार्गानुसारी' कहा है और उसके पैतीस गुण बतलाए हैं \* । [२] मोल्मार्ग को प्राप्त किये हुए ब्रात्माख्री के विकास की न्यूनाधिकता के कारण सोतापन्न खादि चार विभाग है। वो ख्रात्मा ख्रवि-निपात, धर्मनियत और सम्बोधिपरायण हो, उसकी 'सोतापन्न' कहते हैं। स्रोतापत्न ब्रात्मा सातवें जन्म में ब्रवश्य निर्वाण पाता है। [३] 'सकदागामी' उसे कहते हैं, जो एक ही बार इस लोक में जन्म प्रहण करके मोद्ध जानेवाला हो। [४] जो इस लोक में जन्म ब्रह्म न करके ब्रह्म स्रोक से सीधे ही मोख बानेवाला हो, वह 'ग्रनागामी' कहलाता है। [५] जो सम्पूर्ण आखवों का स्वय करके कृतकार्य हो जाता है, उसे 'ग्ररहा' भ कहते हैं।

धर्मानुसारी ब्रादि उक्त पाँच अवस्थाको का वर्णन मनिकामनिकाय में बहुत

१ देखिए, तीसरा विभृतिपाद ।

२ देखिए, ब्रावश्यक नियुक्ति, गा०६६ ब्रीर ७०।

३ देखिए, प्रो० सि० मि० राजवार-सम्पादित मराठीभाषान्तरित मक्सिम-निकाय—

<sup>ा</sup> सूर्र इ, में र, सूर् २२, में १४, सूर् ३४, में ४, सूर् ४८ में १०।

४ देखिए, अहिमचन्द्राचार्य-कृत योगगास्त्र, प्रकाश १।

देखिए, प्रो॰ राजवादे-संपादित मराठी माचान्तरित दीवनिकाय, पृ० १७६
 टिप्पची ।

स्पष्ट किया हुआ है। उसमें बर्गान 'किया है कि तत्काल नात बत्स, कुछ बड़ा किन्तु दुर्नल बत्स, प्रीद बत्स, हल में नोतने लायक बलवान बैल और पूर्ण इपम जिस प्रकार उत्तरीचर अल्प-अल्प अम से गङ्गा नदी के तिरछे, प्रवाह को पार कर लेते हैं, वैसे ही बमांनुसारी आदि उक्त पाँच प्रकार के आत्मा भी मार—काम के बेग को उत्तरीचर अल्प अम से जीत सकते हैं।

बौद्ध-शास्त्र में दस संयोजनाएँ — बंधन वर्णित ै हैं। इनमें से पाँच 'श्रोरं-भागीय' और पाँच 'उड्डंभागीय' कही जाती हैं। पहली तीन संयोजनाओं का स्वय हो जाने पर सोतापन्न-श्रवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद राग, द्वे प और मोह शिथिल होने से सकदागामी-श्रवस्था प्राप्त होती है। पाँच श्रोरंभागीय संयोजनाओं का नाश होनेपर श्रीपपत्तिक श्रनावृत्तिषमां किंवा श्रनागामी-श्रवस्था प्राप्त होती है और दसों संयोजनाओं का नाश हो जाने पर श्ररहा पद मिलता है। यह वर्गान जैनशास्त्र-गत कर्म प्रकृतियों के स्वय के वर्गान-जैसा है। सोतापन्न श्रादि उक्त चार श्रवस्थाओं का विचार चौथे से लेकर चौदहवें तक के गुग्रस्थानों के विचारों से मिलता-जुलता है श्रथवा यों कहिए कि उक्त चार श्रवस्थाएँ चतुर्थ श्रादि गुग्रस्थानों का संस्रेपमात्र हैं।

जैसे जैन-शास्त्र में लिव्यका तथा योगदरान में योगविभूति का वर्शन है, वैसे ही बौद्ध-शास्त्र में भी आध्यात्मिक-विकास-कालीन सिद्धियों का वर्शन है, जिनको उसमें 'अभिशा कहते हैं। ऐसी अभिशाएँ छह हैं, जिनमें पाँच लीकिक और एक लोकोत्तर कही गयी है है।

बौद-शास्त्र में बोधिसत्व का जो सद्या है, वही जैन-शास्त्र के अनुसार सम्य-ग्रहि का सच्या है। जो सम्यग्रहि होता है, वह यदि ग्रहस्य के आरम्भ समारम्भ

१. देखिए, पु० १५६।

२. (१) सकायदिष्टि, (२) विचिकच्छा, (३) सीलब्बत परामास, (४) कामराग, (५) पटीघ, (६) रूपराग, (७) ग्रारूपराग, (८) मान, (६) उद्ध और (१०) ग्रविजा। मराठीभाषांतरित दीघनिकाय, पृ० १७५ टिप्पणी।

३ देखिए,—मराठीभाषांतरित मिक्समिनकाय, प्र॰ १५६।

४. 'कायपातिन एवेह, बोधिसत्वाः परोदितम् ।

न चित्तपातिनस्तावदेतदत्रापि युक्तिमत् ॥२०१॥

आदि कार्यों में प्रवृत्त होता है, तो भी उसकी वृत्ति तप्तलोहपदन्यासकत् अर्थात् गरम लोहे पर रखे जानेवाले पैर के समान सकस्य या पाप-भीव होती है। बौद-शास्त्र में भी बोधिसत्त्व का वैसा ही स्वरूप मानकर उसे कावपाती अर्थात् शरीरमात्र से (चित्त से नहीं) सांसारिक प्रवृत्ति में पड़नेवाला कहा है 1। वह चित्तपाती नहीं होता।

When we have a second of the party of the second of the se

ई० १६२२ ]

ESTID

[ चौथे कर्मप्रन्थ की प्रस्तावना

FEEL CO. S. LEW YOLLOWS IN MICH.

१. 'एवं च यस्तरैस्कतं बोधिसत्त्वस्य लख्याम् । विचार्यमाणं सन्नीस्या, तदप्यश्रोपपदाते ॥१०॥ तप्तलीइपदन्यासतुल्या वृत्तिः क्वविदादि । इस्युक्तेः कायपास्येव, चित्तपाती न स स्मृतः ॥११॥'

सम्परदृष्टिद्वात्रिशिका ।

# कुछ पारिभाषिक शब्द

(१) 'लेश्या'

१ - लेश्या के (क) द्रव्य और (ख) भाव, इस प्रकार दो भेद हैं।

(क) द्रव्यलेश्या, पुद्रल-विशेषात्मक है। इसके स्वरूप के संबन्ध में मुख्य-तथा तीन मत हैं—(१) कर्मवर्गणा-निष्यन्न, (२) कर्म-निष्यन्द और (३) योग-परिणाम।

पहले मत का यह मानना है कि लेश्या द्रव्य, कर्म-वर्गणा से बने हुए हैं; फिर भी वे ब्राठ कर्म से मिन्न ही हैं, जैसा कि कार्मणशरीर। यह मत उत्तरा-ध्ययन, ब्र० ३४ की टीका, पु० ६५० पर उल्लिखित है।

दूसरे मत का आशाय यह है कि लेश्या-द्रव्य, कर्म-निष्यंदरूप (बध्यमान कर्म-प्रवाहरूप ) है। चौदहवें गुणस्थान में कर्म के होने पर भी उसका निष्यन्द न होने से लेश्या के अमाव की उपपत्ति हो जाती है। यह मत उक्त पृष्ठ पर ही निर्दिष्ट है, जिसको टीकाकार वादिवैताल श्री शान्तिसूरि ने 'गुरवस्तु व्याचक्ते' कहकर खिला है।

तीसरा मत औ हरिभद्रस्रि आदि का है। इस मत का आश्य भी मलयगिरि-जी ने पन्नवस्ता पद १७ की टीका, पू० ३३० पर स्पष्ट वतलाया है। वे लेश्या-द्रव्य को योगवर्शसा अन्तर्गत स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। उपाच्याय अविनयविजयजी ने अपने आगम दोहनरूप लोकप्रकारा, सर्ग ३, श्लोक २५५ में इस मत को ही आह्य ठहराया है।

- ख) भावलेश्या, आतमा का परिशाम-विशेष है, जो संक्लेश और योग से अनुगत है। संक्लेश के तीन, तीनतर, तीनतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक मेद होने से बलुतः भावलेश्या, असंख्य प्रकार की है तथापि संद्येप में छह विभाग करके शास्त्र में उसका स्वरूप दिलाया है। देखिये, चौथा कर्मप्रन्थ, गा० १३ वीं। छह मेदों का स्वरूप समम्मने के लिए शास्त्र में नीचे लिखे हो हणान दिये गए हैं—
- (१)—कोई छह पुरुष जम्बूफल (जामुन) खाने की इच्छा करते हुए चले जा रहे थे, इतने में जम्बू वृद्ध को देख उनमें से एक पुरुष बोला—'लीजिए,

जम्बूवृद्ध तो आ गया । अब फलों के लिए ऊपर चढ़ने की अपेद्धा फलों से लदी हुई बड़ी-बड़ी शास्त्रावाले इस वृद्ध को काट गिराना ही अच्छा है।'

यह सुनकर दूसरे ने कहा—'वृद्ध काटने से क्या लाभ ? केवल शालाओं को काट दो।'

तीसरे पुरुष ने कहा — 'यह भी ठीक नहीं, छोटी-छोटी शाखाओं के काट लेने से भी तो काम निकाला जा सकता है ?'

चौये ने कहा—'शालाएँ भी क्यों काटना? फलों के गुच्छों को तोड़ लीजिए।' पाँचवाँ बोला—'गुच्छों से क्या प्रयोजन ? उनमें से कुछ फलों को ही ले लेना अच्छा है।'

श्चन्त में छुठे पुरुष ने कहा—'ये सब विचार निरर्थक हैं; क्योंकि हमलोग जिन्हें चाहते हैं, वे फल तो नीचे भी गिरे हुए हैं, क्या उन्हों से श्चपना प्रयोजन-सिद्ध नहीं हो सकता है ?'

(२) - कोई छह पुरुष धन लूटने के इसदे से जा रहे थे। सस्ते में किसी गाँव को पाकर उनमें से एक बोला - 'इस गाँव की तहस-नहस कर दो-मनुष्य, पशु, पद्मी, जो कोई मिले, उन्हें मारो और धन लूट लो।'

यह मुनकर दूसरा बोला—ध्यशु, पद्मी आदि को क्यो मारना ? केवल विरोध करने वाले मनुष्यों ही को मारो।"

तीसरे ने कहा—'बेचारी स्त्रियों की इत्या क्यों करना ? पुरुषों को मार दो।' चौथ ने कहा— सब पुरुषों को नहीं; जो सशस्त्र हों, उन्हीं को मारो।' पाँचयें ने कहा—'जो सशस्त्र पुरुष भी विरोध नहीं करते, उन्हें क्यों मारना।' अन्त में छठे पुरुष ने कहा—'किसी को मारने से क्या लाम ? जिस प्रकार से धन अपहरण किया जा सके, उस प्रकार से उसे उठा लो और किसी को मारो मत। एक लो धन लूटना और दूसरे उसके मालिकों को मारना यह ठीक नहीं।'

इन दो दृष्टान्तों से लेश्याझों का स्वरूप सफ्ट जाना जाता है। प्रत्येक दृष्टान्त के छुत छुद्द पुकाों में पूर्व-पूर्व पुक्ष के परिशामों की अपेदा उत्तर-उत्तर पुक्ष के परिशाम शुभ, शुभतर और शुभतम पाए जाते हैं। उत्तर-उत्तर पुक्ष के परिशामों में संक्लेश की न्यूनता और मृदुता को अधिकता पाई जाती है। प्रथम पुरुष के परिशाम को 'कृष्णलेश्या,' दूसरे के परिशाम को 'नीललेश्या', इस प्रकार कम से छुठे पुरुष के परिशाम को 'शुक्तलेश्या' समभाना चाहिए। —आवश्यक हारिभद्री वृत्ति पुक रूपे तथा लोकप्रकाश, सक ३, श्लोक १६३—३८०।

तेश्या-द्रव्य के स्वरूप संकन्धी उक्त तीनों मत के ब्रवुसार तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त भाव-लेश्या का सद्भाव समक्षना चाहिए। यह सिद्धान्त गोम्मटसार-बीव कायड को भी मान्य है; क्योंकि उसमें योग-प्रवृत्ति को लेश्या कहा है। यथा—

> 'अयदोत्ति छलेस्सात्रो, सुद्दतियलेस्सा दु देसविरदतिये तत्तो सुका लेस्सा, अजोगिठाएं अलेस्सं तु ॥५३१॥'

सर्वार्थंसिद्धि में और गोम्मटसार के स्थानान्तर में क्यायोदय-अनुरिज्जत योग-प्रवृत्ति को 'लेरपा' कहा है। यदापि इस कथन से दसमें गुग्रस्थान पर्यन्त ही लेरपा का होना पाया जाता है, पर यह कथन अपेंचा-कृत होने के कारण पूर्व कथन से विरुद्ध नहीं है। पूर्व कथन में केवल प्रकृति-प्रदेश बन्ध के निमित्तम्त परिग्राम लेरपारूप से विविद्धित हैं। और इस कथन में स्थिति-अनुमाग आदि चारो बन्धों के निमित्तम्त परिग्राम लेरपारूप से विविद्धित हैं; केवल प्रकृति-प्रदेश बन्ध के निमित्तम्त परिग्राम नहीं। यथा—

'भावलेश्या कयायोवस्यरिक्षता योग-प्रवृत्तिरिति कृत्वा श्रीद्यिकीत्यु-चयते।' —सर्वार्यसिद्ध-अध्याव २, सूत्र ६ ।

> 'जोगपन्ती लेस्सा, कसायज्दयाणुरंजिया होइ। तत्तो दोण्णं कञ्जं, वंधचनकं समुद्दिशं ॥४८१॥

> > —जीवकाएड ।

द्रव्यलेश्या के वर्ग्-गन्ध श्रादि का विचार तथा भावलेश्या के लत्त्रण श्रादि का विचार उत्तराज्ययन, श्र० ३४ में है । इसके लिए प्रशापना-लेश्यापद, श्रावश्यक, लोकप्रकारा श्रादि श्राकर प्रंथ श्रेताम्बर-साहित्य में है । उक्त दो हच्टां-तों में से पहला हष्टांत, जीवकाएड गा० ५०६-५०७ में है । लेश्या की कुछ विशेष बातें जानने के लिए जीवकाएड का लेश्या मार्गसाधिकार (गा० ४८६-५५) देखने योग्य है ।

जीवों के आन्तरिक भावों की मिलनिता तथा पवित्रता के तर-तम-भाव का सूचक, लेश्या का विचार, जैसा जैन शास्त्र में है; कुछ उसी के समान छुह आतियों का विभाग, मङ्गलीगोसाल पुत्र के मत में है, जो कर्म की शुदि-अशुदि को लेकर कृष्ण नील आदि छुह वर्गों के आधार पर किया गया है। इसका वर्गन, 'दीधनिकाय-सामञ्ज्ञप्रलास्त' में है।

'महाभारत के १२, २८६ में भी छुद्द 'जीव-वर्ग' दिये हैं, जो उस्त विचार से कुछ मिलते-जुलते हैं।

'पातञ्जलयोगदर्शन' के ४,७ में भी ऐसी कल्पना है; क्योंकि उसमें कमें के

चार विभाग करके जीवों के भावों की शुद्धि-त्रशुद्धि का पृथक्करण किया है। इसके लिए देखिए, दीवनिकाय का मराठी-भाषान्तर, पृ० ५६।

#### (२) 'पञ्जेन्द्रिय'

जीव के एकेन्द्रिय ब्रादि पाँच मेद किये गये हैं, सो द्रव्येन्द्रिय के ब्राधारपर; क्योंकि भावेन्द्रियाँ तो सभी संसारी जीवों को पाँचों होती हैं। यथा—

'अहवा पहुच लिखिदियं पि पंचेंदिया सब्दे ॥२६६६॥'

—विशेपावश्यक ।

अर्थात् लन्धीन्द्रियं की अपेदा से सभी संसारी जीव पञ्चे न्द्रियं हैं। 'पंचेदित का बतलो, नरो क्व सक्व-विसञ्चोवलंभाओं।' इत्यादि विशेषावस्पक-३००१

श्रयांत् सब विषय का ज्ञान होने की योग्यता के कारण बकुल-ब्रह्म मनुष्य की तरह पाँच इन्द्रियोंवाला है।

यह ठीक है कि द्वीन्द्रिय आदि की भावेन्द्रिय, एकेन्द्रिय आदि की भावेन्द्रिय से उत्तरोत्तर व्यक्त-व्यक्ततर ही होती है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिनको द्वव्येन्द्रियाँ, पाँच, पूरी नहीं हैं, उन्हें भी भावेन्द्रियाँ तो सभी होती ही हैं। यह बात आधुनिक विज्ञान से भी प्रभाणित है। डा॰ जगदीशचन्द्र वसु की खोजने वनस्पति में स्मरणशक्ति का अस्तित्व सिद्ध किया है। स्मरण, जो कि मानसश्चित का कार्य है, वह यदि एकेन्द्रिय में पाया जाता है तो फिर उममें अन्य इन्द्रियाँ, जो कि मन से नीचे की श्रेणि की मानी जाती हैं, उनके होने में कोई बाधा नहीं। इन्द्रिय के संबन्ध में प्राचीन काल में विशेष-दशीं महात्माओं ने बहुत विचार किया है, जो अनेक जैन मंथों में उपलब्ध है। उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं - (१) द्रव्यरूप और (२) भावरूप। द्रव्येन्द्रिय, पुद्रल-जन्य होने से जडरूप है; पर भावेन्द्रिय, ज्ञानरूप है, क्योंकि वह चेतना-शक्ति का पर्याय है।

(१ इब्येन्द्रिय, अङ्गोपाङ्ग और निर्माण नामकर्म के उदय-जन्य है। इसके दो भेद हैं:—(क) निर्वृत्ति और (ल) उपकरण ।

(क) इन्द्रिय के आकार का नाम 'निवृ चि' है। निवृ चि के भी (१) बाह्य

श्रीर (२) श्राम्यन्तर, ये दो मेद हैं। (१) इन्द्रिय के बाह्य श्राकार को 'बाह्य-निवृंति' कहते हैं श्रीर (२) मीतरी श्राकार को 'श्राम्यन्तरनिवृंति'। बाह्य भाग तलवार के समान है श्रीर श्रम्यन्तर भाग तलवार की तेज घार के समान, जो अत्यन्त त्वच्छ परमाशुश्रों का बना हुआ होता है। श्राम्यान्तरनिवृंति का यह पुद्रलमय त्वरूप प्रशापनासूच इन्द्रियपद की टीक पू॰ के श्रमुसार है। श्राचा-राङ्गवृत्ति पृ० १०४ में उसका स्वरूप चेतनामय बतलाया है।

श्राकार के संबन्ध में यह बात जाननी चाहिए कि त्वचा की श्राकृति श्रनेक प्रकार की होती है, पर उसके बाह्य श्रीर श्राम्यन्तर श्राकार में जुदाई नहीं है। किसी प्राची की त्वचा का जैसा बाह्य श्राकार होता है, बैसा ही श्राम्यन्तर श्राकार होता है। परन्तु श्रम्य इन्द्रियों के विषय में ऐसा नहीं है—त्वचा को छोड़ श्रम्य सब इन्द्रियों के श्राम्यन्तर श्राकार, बाह्य श्राकार से नहीं मिलते। सब जाति के प्राणियों को सजातीय इन्द्रियों के श्राम्यन्तर श्राकार, एक तरह के माने हुए हैं। जैसे—कान का श्राभ्यन्तर श्राकार, कदम्ब-पुष्प-जैसा, श्रांख के मसूर के दाना-जैसा, नाक का श्रातिमुक्तक के फूल जैसा और जीमका छुरा-जैसा है। किन्तु बाह्य श्राकार, सब जाति में भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ:—मनुष्य हाथी, धोड़ा, बैज, बिल्ली, चूहा श्रादि के कान, श्रांख, नाक, जीम को देखिए।

- (स) आभ्यन्तरनिवृ ति की विषय-ग्रहण-शक्ति को 'उपकरशोन्द्रिय' कहते हैं।
- (२) मानेन्द्रिय दो प्रकार की हैं—(१) लब्बिरूप और (२) उपयोगरूप ।
- (१) मतिज्ञानावरण के ज्ञयोपशम को—चेतन शक्ति की योग्यता-विशेष को
  —'ल्लिक्स्य मावेन्द्रिय' कहते हैं। (२) इस लब्बिस्य भावेन्द्रिय के अनुसार
  आतमा की विषय ग्रहण में जो प्रवृत्ति होती है, उसे 'उपयोगस्य भावेन्द्रिय'
  कहते हैं।

इस विषय को विस्तारपूर्वक जानने के लिए प्रशापना-पद १५, ए० २६३; तत्त्वार्य-श्रस्याय २, स्० १७--१८ तथा वृत्ति; विशेषाव०, गा० २६६३-३००३ तथा लोकप्रकाश-सर्ग ३; श्लोक ४६४ से आगे देखना चाहिए।

#### (३) 'संज्ञा'

संज्ञा का मतलव ब्रामोग (मानसिक-किया-विशेष) से है। इसके (क) ज्ञान ब्रीर (ख) ब्रनुभव, ये दो भेद हैं।

- (क) मति, श्रुत ब्रादि पाँच प्रकार का ज्ञान 'ज्ञानसंजा' है।
- (स) अनुभवसंगा के (१) आहार, (२) भय, (३) मैथुन, (४) परिग्रह, (५) कोच, (६) मान, (७) माचा, (८) खोम, (६) ओघ, (१०) खोक, (११) मोह, (१२) धर्म, (१३) सुल, (१४) दुःल, (१५) खुगुन्सा और (१६) शोक, ये सोलह भेद हैं। आचाराङ्ग-निर्युर्वित, गा० ३८ ३६ में तो अनुभवसंगा के ये सोलह भेद किये गए हैं। लेकिन भगवती-सतक ७, उद्देश्य ६ में तथा प्रज्ञापना-पद ६ में इनमें से पहले दस ही भेद निर्दिष्ट हैं।

ये संज्ञाएँ सब जीवों में न्यूनाधिक प्रमाणमें पाई जाती हैं; इसलिए ये संजि-असंजिन्यवहार की नियामक नहीं हैं। शास्त्र में संजिन्त्रसंज्ञित का मेद है, सो श्रन्य संज्ञाओं की श्रपेद्धा से। एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त के जीवों में चैतन्य का विकास कमशा; अधिकाधिक है। इस विकास के तर-तम-भाव की समस्ताने के लिए शास्त्र में इसके स्वृत रीति पर चार विभाग किये गए हैं।

- (१) पहले विभाग में जान का ख्रत्यन्त ख्रस्य विकास विविद्यत है। यह विकास, इतना ख्रस्य है कि इस विकास से बुक्त जीय, मृष्टित की तरह चेधारहित होते हैं। इस ख्रव्यक्ततर चैतन्य की 'श्रोधसंज्ञा' कही गई है। एकेन्द्रिय जीय, श्रोधसंज्ञावाले ही हैं।
- (२) दूसरे विभाग में विकास की इतनी मात्रा विषक्षित है कि जिससे कुछ भूतकाल का—सुदीय भूतकाल का नहीं—स्मरण किया जाता है और जिससे इष्ट विषयों में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट विषयों से निवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति निवृत्ति कारी जान की 'हेतुवादोपदेशिकी संज्ञा' कहा है। होन्द्रिय, जीन्द्रिय, चगुरि-न्द्रिय और सम्मृष्टिंक्स पञ्चेन्द्रिय जीव, हेतुवादोपदेशिकीसंज्ञावाले हैं।
- (३) तीसरे विभाग में इतना विकास विविद्यंत है जिससे सुदीर्थ भृतकाल में ऋनुमव किये हुए विषयों का स्मरण और स्मरण द्वारा वर्तमानकाल के कर्तव्यों का निकाय किया जाता है। यह जान विशिष्ट मन की सहायता से होता है। इस ज्ञान को 'दीर्घकालोपदेशकी संज्ञा कहा है। देव, नारक और गर्मज मनुष्य-तिर्थञ्च, दीर्घकालोपदेशकी संज्ञावालें हैं।
- (४) चौथे विभाग में विशिष्ट श्रुतज्ञान विविद्यात है। यह ज्ञान इतना शुद्ध होता है कि सम्यक्तियों के सिवाय अन्य बीचों में इसका संभव नहीं है। इस विशुद्ध ज्ञान को 'दृष्टिवादोपदेशिकी संशा' कहा है।

रास्त्र में जहाँ कहीं संजी-असंजी का उल्लेख है, वहाँ सब जगह ग्रसंजी का मतलब श्रोपसंजावाले और हेनुवादोपदेशिकी संज्ञावाले जीवों से हैं । तथा संजी का मतलब सब जगह दोर्चकालोपदेशिकी संज्ञा वालों से हैं । इस विषय का विशेष विचार तस्वार्थ-अ० २, स्० २६ वृत्ति, नन्दी स्० ३६, विशेषावश्यक गा० ५०४-५२६ और लोकप्र०, स० ३, इलो० ४४२-४६३ में है। संशी-असंश्री के व्यवहार के विषय में दिगम्बर-सम्प्रदाय में श्वेताम्बर की अपेक्षा थोड़ा सा मेद है। उसमें गर्मज तिर्पञ्चों को संशीमात्र न मानकर संशी तथा असंश्री माना है। इसी तरह संमुख्तिग तिर्पञ्च को सिर्फ असंश्री न मानकर संशी-असंशी उमयरूप माना है। (जीव०, गा० ७६) इसके सियाय यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्वेताम्बर-अन्यों में हेतुवादोपदेशिकी आदि जो तीन संशाएँ वर्शित है, उनका विचार दिगम्बरीय प्रसिद्ध अन्यों में हिष्टगोचर नहीं होता।

# (४) 'अपर्यात्र'

- (क) अपर्याप्त के दो प्रकार हैं:—(१) लब्बि-अपर्याप्त और (२) करण-अपर्याप्त वैसे ही (ल) पर्याप्त के भी दो भेद हैं:—(१) लब्बि-पर्याप्त और (२) करण-पर्याप्त ।
- (क) १—जो जीव, अपयांसनामकर्म के उदय के कारण ऐसी शक्तिवाले हों, जिससे कि स्वयोग्य पर्यासियों को पूर्ण किये बिना ही मर जाते हैं, वे 'लब्बि-अपर्याप्त' हैं।
- र—परन्तु करण् अपर्याप्त के विषय में यह बात नहीं, वे पर्याप्तनामकर्म के भी उदयवाले होते हैं। अर्थात् चाहे पर्याप्तनामकर्म का उदय हो या अपर्याप्तनामकर्म का, पर जब तक करणों की (शरीर, इन्डिय आदि पर्याप्तियों की) समाप्ति न हो, तब तक जीव 'करण् अपर्याप्त' कहे जाते हैं।
- (ख) १—जिनको पर्याप्तनामकर्म का उदय हो और इससे जो स्वयोग्य पर्या-प्तियों को पूर्ण करने के बाद ही मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्बि-पर्याप्त' हैं।
- २—करगा-पर्याप्तों के लिए यह नियम नहीं कि वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण करके ही मरते हैं। जो लब्धि-अपर्याप्त हैं, वे भी करगा-पर्याप्त होते ही हैं; क्योंकि आहारपर्याप्त कन जुकने के बाद कम से कम शरीरपर्याप्त कन जाती है, तभी से जीव 'करगा-पर्याप्त' माने जाते हैं। यह तो नियम ही है कि लब्बि अपर्याप्त भी कम से कम आहार, शरीर और इन्द्रिय, इन तीन पर्याप्तियों को पूर्ण किये बिना मरते नहीं। इस नियम के संबन्ध में श्रीमलयगिरिजी ने नन्दीसूत्र की टीका, पृ० १०५ में यह लिखा है—

'यस्माद्गामिभवायुर्बध्या श्रियन्ते सर्वं एव देहिनः तशाहार-शरीरे-न्द्रियप्रयोगिपर्याप्तानामेव बध्यत इति'

अर्थात् सभी प्राणी अगले भव की आयु को वाँधकर ही मरते हैं, विना वाँचे नहीं मरते। आयु तभी वाँघी जा सकती है, जब कि आहार, शरीर और इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण बन चुकी हों।

इसी बात का खुलासा श्रीविनयविजयजी ने लोकप्रकाश, सग 2, इलो० इश में इस प्रकार किया है—जो जीव लिख अपयांत है, वह भी पहली तीन प्यांतियों को पूर्ण करके ही अग्रिम भव की आयु बाँधता है। अन्तमु हून तक आयु-बन्ध करके किर उसका जघन्य अग्राधाकाल, जो अन्तमु हून का माना गया है, उसे वह बिताता है; उसके बाद मर कर वह गत्यन्तर में जा सकता है। जो अग्रिम आयु को नहीं बाँधता और उसके अवाधाकाल को पूरा नहीं करता, वह मर ही नहीं सकता।

दिगम्बर साहित्य में करण श्राप्यांत के बदले 'निर्वृत्ति श्राप्यांतक' शब्द मिलता है। अर्थ में भी थोड़ा सा फर्क है। 'निर्वृत्ति' शब्द का अर्थ शरीर ही किया हुआ है। अतएव शरीरपर्यातिपूर्ण न होने तक ही दिगम्बरीय साहित्य, जीव को निर्वृत्ति अपर्याप्त कहता है। शरीर पर्याप्तिपूर्ण होने के बाद वह, निर्वृति अपर्यात का व्यवहार करने की सम्मित्त नहीं देता। यथा—

> 'पज्ञत्तस्स य उदये, शियशियपज्ञत्तिशिद्विदो होदि । जाव सरीरमपुण्णं शिव्वतिश्रपुण्णगो ताव ॥१२०॥'

-- जीवकाएड ।

सारांश यह कि दिगम्बर-साहित्य में पर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला ही शरीर-पर्याप्ति पूर्ण न होने तक 'निवृत्ति-श्रपर्याप्त' शब्द से अभिमत है।

परन्तु श्रेताम्बरीय साहित्य में 'करण' शब्द का 'शरीर इन्द्रिय ग्रादि पर्याप्तियां'—इतना श्रर्थ किया हुन्ना मिलता है । यथा-—

'करणानि शरीराचादीनि।'

—लोकप्र०, स० ३, श्लो० १० ।

अतएव श्वेतान्वरीय सम्प्रदाय के अनुसार जिसने शरीर-पर्याप्ति पूर्ण की है, पर इन्द्रिय-पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, वह भी 'करण-पर्याप्त' कहा वा सकता है । अथांत शरीर रूप करण पूर्ण करने से 'करण-पर्याप्त' और इन्द्रिय रूप करण पूर्ण न करने से 'करण अपर्याप्त' कहा जा सकता है । इस प्रकार श्वेतान्वरीय सम्प्रदाय की दृष्टि से शरीरपर्वाध्ति से लेकर मनःपर्वाध्ति पर्यन्त पूर्व-पूर्व पर्वाध्ति के पूर्ण होने पर 'करण-पर्वाध्त' और उत्तरोत्तर पर्वाप्ति के पूर्ण न होने से 'करण-अपर्वाध्त' कह सकते हैं। परन्तु जब जीव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्वाध्तियों को पूर्ण कर ले, तब उसे 'करण-अपर्वाध्त' नहीं कह सकते।

पिर्ता काय स्वरूप-

पर्याप्ति, वह शक्ति है, जिसके हारा जीव, आहार-स्वासीच्छ्रास आदि के पोग्य पुद्गलों को प्रह्रण करता है और रहीत पुद्गलों को आहार आदि रूप में परिशात करता है। ऐसी शक्ति जीव में पुद्गलों के उपचय से बनती है। अर्थात जिस प्रकार पेट के भीतर के भाग में वर्तमान पुद्गलों में एक तरह की शक्ति होती है, जिससे कि खाया हुआ आहार भिन्न-भिन्न रूप में बदल जाता है; इसी प्रकार जन्म-स्थान प्राप्त जीव के हारा रहीत पुद्गलों से ऐसी शक्ति बन जाती है, जो कि आहार आदि पुद्गलों को खल-रस आदि रूप में बदल देती है। वही शक्ति पर्याप्ति है। पर्याप्तिजनक पुद्गलों में से कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्थान में आये हुए जीव के द्वारा प्रथम समय में ही महस्य किये जाकर, पूर्व-रहीत पुद्गलों के संसम से तद्रप बने हुए होते हैं।

कार्य मेर से पर्याप्ति के छह मेर हैं— १) छाहारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय पर्याप्ति, (४) श्वानोच्छ्ववासपर्याप्ति, (५) मापापर्याप्ति और (६) मनः-पर्याप्ति । इनकी व्याख्या, पहले कर्मग्रन्य की ४६वीं गाया के मावार्थ में पू० ६७वें से देख लेनी चाहिए ।

इन छड़ पर्याप्तियों में से पहली चार पर्याप्तियों के अधिकारी एकेन्द्रिय ही हैं। हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंजियञ्चेन्द्रिय जीव, मनःपर्याप्ति के सिवाय शेष पाँच पर्याध्तियों के अधिकारी हैं। संजियञ्चेन्द्रिय जीव छहो पर्याप्तियों के अधिकारी हैं। इस विषय की गाया, श्री जिनमद्रगणि समाश्रमण-कृत बृहत्स-महणी में है—

> 'बाहारसरीरिंदियपज्ञत्ती आखपाखभासमखो । चत्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगलसंनीखं ॥३४६॥'

यही गाया गोम्मटसार-जीवकारड में ११८ वें नम्बर पर दर्ज है । प्रस्तुत विषय का विशेष स्वरूप जानने के लिए ये स्थल देखने ग्रोग्य हैं—

नन्दी, पू० १०४-१०५; पञ्चसं०, द्वा० १, गा० ५ वृत्ति; लोकप्र०, स० ३ श्लो० ७-४२ तथा जीवकागड, पर्याति-ग्राधिकार, गा० ११७-१२७।

AND RESIDENCE DE LA COMPANION DE LA COMPANION

### ( ५ ) 'द्वयोग का सह-क्रमभाव'

छुद्मस्य के उपयोग क्रमभावी हैं, इसमें मतभेद नहीं है, पर केवली के उप-योग के संबन्ध में मुख्य तीन पद्म हैं—

(१) सिद्धान्त-पद्धः केवलशान श्रीर केवलदर्शन को क्रमभावी मानता है।

इसके समधंक श्री जिनमद्रगणि चमाश्रमण ऋदि हैं।

(२) दूसरा पद्म केवलशान-केवलदर्शन, उभव उपयोग को सहभावी मानता है। इसके पोषक श्री मझवादी तार्किक खादि हैं।

(३) तीसरा पन्न, उभय उपयोगी का भेद न मानकर उनका ऐक्य मानता है। इसके स्थापक श्री सिद्धसेन दिवाकर हैं।

तीनो पत्तों की कुछ मुख्य-मुख्य दलीलें क्रमशः नीचे दी जाती हैं-

- १—(क) सिद्धान्त ( मगवती-शतक १८ और २५ के ६ उद्देश, तथा प्रका-पना-पद ३०) में ज्ञान-दर्शन दोनों का अलग-अलग कथन है तथा उनका कम-भावित्व त्यष्ट वर्णित है। (ख) निर्युक्ति (आ० नि० गा० ६७७-६७६) में केव-लज्ञान-केवलदर्शन दोनों का भिन्न-भिन्न लख्य उनके द्वारा सर्व-विषयक ज्ञान तथा दर्शन का होना और युगपत् दो उपयोगों का निषेष त्यष्ट बतलावा है। (ग) केवल-ज्ञान-केवलदर्शन के भिन्न-भिन्न आवरण और उपयोगों की बार्ड संख्या शास्त्र में (प्रज्ञापना २६, पू० भूष आदि) जगइ-जगह वर्णित है। (घ) केवलज्ञान और केवलदर्शन, अनन्त कहे जाते हैं, सो लिख की अपेद्धा से उपयोग को अपेद्धा से नहीं। उपयोग की अपेद्धा से उनकी स्थिति एक समय की है; क्योंकि उपयोग की अपेद्धा से अनन्तता शास्त्र में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है। (इ) उपयोगों का स्वसाव ही ऐसा है, जिससे कि वे कमशः प्रवृत्त होते हैं। इसलिए केवल ज्ञान और केवल-दर्शन को कममावी और अलग-अलग मानना चाहिए।
- २—(क) श्रावरण-चयरूप निमित्त श्रीर सामान्य-विशेषात्मक विषय, समका-लीन होने से केवलशान श्रीर केवलदर्शन युगपत् होते हैं। (ल) छाद्मस्थिक-उप-योगों में कार्यकारणभाव या परस्पर प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक मांव घट सकता है, चार्यिक-उपयोगों में नहीं; क्योंकि बोध-स्वभाव श्राश्वत श्रात्मा, जब निरावरण हो, तब उसके दोनों चार्यिक-उपयोग निरन्तर ही होने चाहिए। (ग) केवलशान-केवल-दर्शन की सादि-श्रवर्थवसितता, जो शास्त्र में कही है, वह भी युगपत्-पद्म में ही घट सकती है; क्योंकि इस पद्म में दोनों उपयोग युगपत् श्रीर निरन्तर होते रहते हैं। इसलिए द्रव्यार्थिकनय से उपयोग-इय के प्रवाह की श्रप्रवंवित (श्रनन्त) कहा जा सकता है। (प) केवलशान-केवलदर्शन के संबन्ध में सिद्धान्त में जहाँ-

कहीं जो कुछ कहा गया है, यह सब दोनों के व्यक्ति-भेंद का साधक है, कम-भावित्वका नहीं। इसलिए दोनों उपयोग को सहभावी मानना चहिए।

३-(क) जैसे सामग्री मिलने पर एक ज्ञान-पर्याय में अनेक घट-पटादि विषय भासित होते हैं, वैसे ही ब्रावरण चय, विषय ब्रादि सामग्री मिलने पर एक ही केतल-उपयोग, पदार्थों के सामान्य-विशेष उमय स्वरूप को जान सकता है। (ख) बैसे केवल ज्ञान के समय, मतिज्ञानावरगादि का अभाव होने पर भी मति आदि ज्ञान, केवल ज्ञान से अलग नहीं माने जाते, वैसे ही केवलदर्शनावरण का छय होने पर भी केवलदर्शन को, केवलज्ञान से अलग मानना उचित नहीं। (ग) विषय श्रीर स्रयोपशम की विभिन्नता के कारण, छादमस्थिक ज्ञान श्रीर दर्शन में परस्पर मेद माना जा सकता है, पर अनन्त-विधवकता और ज्ञायिक-भाव समान होने से केवलशान-केवलदर्शन में किसी तरह भेद नहीं माना जा सकता। (व) यदि केवलदर्शन को केवलज्ञान से श्रलग माना जाए तो वह सामान्यमात्र को विषय करनेवाला होने से ब्रल्प-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका शास्त्र-कथित अनन्त-विषयकत्व नहीं घट संकेगा । (ङ) केवली का भाषण, केवलज्ञान-केवलदर्शन पूर्वक होता है, यह शास्त्र-कथन अमेद-पद्म ही में पूर्णतया घट सकता है। (च) ब्रावरण-मेद कथिन्वत् है; ब्रर्थात बस्तुतः ब्रावरण एक होने पर भी कार्य और उपाधि-मेंद की अपेद्धा से उसके मेंद्र समकते चाहिए इसलिए एक उपयोग-व्यक्ति में ज्ञानत्व-दर्शनत्व दो धर्म श्रवाग-श्रवग मानना चाहिए । उपयोग. शान-दर्शन दो अलग-अलग मानना युक्त नहीं: अतएव शान-दर्शन दोनी शब्द पर्यावमात्र (एकार्यवाची) है।

उपाध्याय श्रीयशोषिजयजी ने श्रपने ज्ञानिन्दु पृ० " र् " में नयहिष्ट से तीनों पद्मों का समन्वय किया है—सिदान्त-पद्म, श्रुद क्रमुद्म नय की श्रपेद्मा से; श्री मल्लवादीनी का पद्म, व्यवहार-नय की श्रपेद्मा से श्रीर श्रीसिदसेन दिवाकर का पद्म संग्रहनय की श्रपेद्मा से ज्ञानना चाहिए। इस विवय का सविस्तर वर्णन, सम्मतितक; जीवकायड गा० ३ से श्रागे; विशोषावर्यक माध्य, गा० ३०८८-३१३५, श्रीहरिमद्रसूरि कृत घमंसंग्रहणी गा० १३३६-१३५६; श्रीसिदसेनगिष्टिकृत सन्वार्थ दीका श्र० १, स० ३१, पृ० दें"; श्रीमलयगिरि-नन्दीवृत्ति पृ० १३४-१३८ श्रीर ज्ञानविन्दु पृ० १५४-१६४ से जान लेना चाहिए।

दिगम्बर-सम्प्रदाय में उक्त तीन पक्ष में से दूसरा अर्थात् युगपत् उपयोग-द्वयं का पद्म ही प्रसिद्ध है---

'जुगवं वहुइ गार्स, केवलसासिस्स इंसर्स च तहा। दिस्त्यरपयासतार्प, जह वहुइ तह सुग्रेयव्वं ॥१६०॥' —नियमसार। भिसद्वाणं सिद्धगई, केबलणाणं च दंसणं खिययं। सम्मत्तमणाहारं, उवजोगाणकमपउत्ती ॥७३०॥ —जीवकारड । भृदंसणपुठ्वं णाणं, छद्मत्थाणं स्य दोणिस उवजग्गा। जुगवं जम्हा केबलिसाहे जुगवं तु ते दो वि॥४४॥

—द्रव्यसंब्रह

# (६) 'एकेन्द्रिय में श्रुतज्ञान'

एकेन्द्रियों में तीन उपयोग माने गए हैं। इसलिए यह शङ्का होती है कि स्पर्शनेन्द्रिय-मतिज्ञानावरण कर्म का च्योपशम होने से एकेन्द्रियों में मति-उपयोग मानना ठीक है, परन्तु भाषालिय (योलने की शक्ति) तथा अवशलिय (सुनने की शक्ति) न होने के कारण उनमें अंत-उपयोग कैसे माना जा सकता है; क्योंकि शास्त्र में भाषा तथा अवशलिय वालों को ही अंतज्ञान माना है। यथा—

'भावसुयं भासासायलद्विणा जुज्जप न इयरस्स । भासाभिमुहस्स जयं, सोऊण् य जं हविज्ञाहि ॥१०२॥'

-विशेषावस्यक ।

बोलने व मुनने की शक्ति वाले ही को भावश्रुत हो सकता है, दूसरे को नहीं क्योंकि 'श्रुत-शान' उस ज्ञान को कहते हैं, जो बोलने की इच्छा वाले या बचन मुननेवाले को होता है।

इसका समाधान यह है कि स्पर्शनेन्द्रिय के सिवाय अन्य द्रव्य (बाह्य) इन्द्रियाँ न होने पर भी बचादि जीवों में पाँच भावेन्द्रिय-जन्य बानों का होना, जैसा शास्त्र-सम्मत है; वैसे ही बोलने और सुनने की शक्ति न होने पर भी एकेन्द्रियों में भावश्रुत बान का होना शास्त्र-सम्मत है।

'जह सुहुमं भाविंदियनाणं दर्जिवदिवावरोहे वि । तह देव्वसुवाभावे भावसुवं पत्थिवाईणं ॥१०४॥।

—विशेपावश्यक ।

जिस प्रकार द्रव्य-इन्द्रियों के अभाव में भावेन्द्रिय-जन्य स्रुम ज्ञान होता है, इसी प्रकार द्रव्यभुत के भाषा आदि बाह्य निमित्त के अभाव में भी पृथ्वीकायिक आदि जीवों को अल्प भावभुत होता है। यह ठीक है कि औरों को जैसा स्पष्ट ज्ञान होता है, वैसा एकेन्द्रियों को नहीं होता। शास्त्र में एकेन्द्रियों को आहार अ अभिनाप माना है, वही उनके अस्पष्ट ज्ञान मानने में हेतु है। आहार का अभिलाप, जुधावेदनीय कर्म के उदय से होनेवाला आत्मा का असिगाम विशेष (अध्यवसाय) है। यथा—

'आहारसंज्ञा आहाराभिलाषः जुद्देवनीयोदयप्रभवः खल्वात्मपरिणाम इति ।'

—ग्रावश्यक, हारिभद्री वृत्ति ए० ५८० I

इस अभिलाघ रूप अध्यवसाय में 'मुक्ते अमुक वस्तु मिले तो अच्छा', इस अकार का शब्द और अर्थ का विकल्प होता है। जो अध्यवसाय विकल्प सहित होता है, वही शुतजान कहलाता है। यथा—

'इन्दियमगोनिमित्तं, जं विण्णागं सुवाणुसारेणं । निययत्थुत्तिसमत्यं, तं भावसुयं मई सेसं ॥१००॥'

—विशेषावश्य**क** ।

श्रयांत् इन्द्रिय श्रीर मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जो नियत श्रयं का कथन करने में समयं श्रुतानुसारी ( शब्द तथा श्रयं के निकल्प से युक्त) है, उसे 'भावश्रुत' तथा उससे मिन्न ज्ञान को 'मतिज्ञान' समस्ता चाहिए। श्रव यदि एकेन्द्रियों में श्रुत-उपयोग न माना जाए तो उनमें श्राहार का श्रमिलाय जो शास्त्र-सम्मत है, वह कैसे घट सकेगा? इसलिए बोलने श्रीर सुनने की शक्ति न होने पर भी उनमें श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रुत-उपयोग श्रवश्य ही मानना चाहिए।

भाषा तथा अवराजिय वालों को ही भाषश्रुत होता है, दूसरे को नहीं, इस शास्त्र-कथन का तात्पर्य इतना ही है कि उक्त प्रकार की शक्तिवाले को स्पष्ट भावश्रुत होता है और दूसरों को अस्पष्ट ।

# (७) 'योगमार्गणा'

तीन योगों के बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर कारण दिखा कर उनकी व्याख्या राज-बार्तिक में बहुत ही स्पष्ट की गई है। उसका सारांश इस प्रकार है—

- (क) बाह्य श्रीर श्राम्यन्तर कारणों से होनेवाला जो मनन के श्रिभिमुख श्रातमा का प्रदेश-परिस्पन्द, वह 'मनोयोग' है। इसका बाह्य कारण, मनोवर्गणा का श्रालम्बन श्रीर श्राम्यन्तर कारण, वीर्यान्तरायकर्म का द्यय-द्यवीपराम तथा नो-इन्द्रियावरणकर्मका द्यव-द्यवीपराम (मनोलब्बि) है।
- (ल) बाह्य और आम्यन्तर कारण-जन्य आतमा का मापामिमुल प्रदेश-परि-स्पन्द 'वचनयोग' है। इसका बाह्य कारण पुद्गलविपाकी शरीरनामकर्म के उदय से

होनेवाला वचनवर्गणाका आलम्बन है और आम्बन्तर कारण वीर्यान्तरायकर्म का स्य-द्योपराम तथा मतिज्ञानावरण और अद्भरश्रुतंज्ञानावरण आदि कर्म का द्यय-द्योपराम (वचनलब्बि) है।

(ग) बाह्य और आम्थन्तर कारण जन्य गमनादि विषयक आहमा का प्रदेश-परिसान्द 'काययोग' है। इसका बाह्य कारण किसी न-किसी प्रकार की शरीर-वर्गणा का आलम्बन है और आम्यन्तर कारण वीयोंन्तरायकमें का चय-च्चयो-पराम है।

यद्यपि तेरहवें श्रीर चौदहवें, इन दोनों गुरास्थानों के समय वीयोन्तरायकर्म का चयरूप श्राम्यन्तर कारण समान ही है, परन्तु वर्गणालम्बनरूप बाह्य कारण समान नहीं है। श्रयांत् वह तेरहवें गुरास्थान के समय पाया जाता है, पर चौदहवें गुरास्थान के समय नहीं पाया जाता। इसीसे तेरहवें गुरास्थान में योग-विधि होती है, चौदहवें में नहीं। इसके लिए देखिए, तत्वार्थ-राजवार्तिक ६, १, १०।

#### योग के विषय में शंका-संगाधान

(क) यह राष्ट्रा होती है कि मनोयोग और बचनयोग, काययोग ही हैं; क्योंकि इन दोनों के योगों के समय, शरीर का व्यापार श्रवश्य रहता ही है और इन योगों के श्रालम्बनभूत मनोद्रव्य तथा भाषाद्रव्य का ग्रहण भी किसी-न-किसी प्रकार के शारीरिक-योग से ही होता है।

इसका समाधान यही है कि मनोयोग तथा बचनयोग, काययोग से बुदा नहीं हैं, किन्तु काययोग-विशेष ही हैं। जो काययोग, मनन करने में सहायक होता है, वहीं उस समय 'मनोयोग' और जो काययोग, भाषा के बोलने में सहकारी होता है, वहीं उस समय 'बचनयोग' माना गया है। सारोश यह है कि व्यवहार के लिए ही काययोग के तीन भेद किये हैं।

(ख) यह भी राङ्का होतो है कि उक्त रीति से श्वासोच्छ्वास में सहायक होने-वाले काययोग को 'श्वासोच्छ्वासयोग' कहना चाहिए और तीन की जगह चार योग मानने चाहिए।

इसका समाधान यह दिया गया है कि व्यवहार में, वैसा भाषा का और मनका विशिष्ट प्रयोजन दीखता है, वैसा शासोच्छ्वासका नहीं। द्यायांत् श्वासो-च्छ्वास और शरीर का प्रयोजन वैसा भिन्न नहीं है, वैसा शरीर और मन-वचन का। इसी से तीन ही योग माने गए हैं। इस विषय के विशेष विचार के लिए विशेषावश्यक भाष्य, गा० ३५६ — ३६४ तया लोकप्रकाश-सर्ग ३,%ो०१३५४ — १३५५ के बीच का गव देखना चाहिए।

# द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीर का स्वरूप

(क) जो पुद्ग्ल मन बनने के योग्य हैं, जिनको शास्त्र में 'मनोवर्गणा' कहते हैं, वे जब मनरूप में परिण्त हो जाते हैं—विचार करने में सहायक हो सकें, ऐसी स्थिति को पास कर लेते हैं—तब उन्हें 'मन' कहते हैं। शरीर में द्रव्य-मन के रहने का कोई खास स्थान तथा उसका नियत खाकार खेतान्वरीय प्रत्यों में नहीं है। खेतान्वर-सम्प्रदाय के खनुसार द्रव्यमन को शरीर-व्यापो और शरीराकार समस्ता चाहिए। दिगम्बर-सम्प्रदाय में उसका स्थान हृदय तथा खाकार कमस्त के समान माना है।

(ल) वचनरूप में परिशत एक प्रकार के पुद्गल, जिन्हें मापावर्गशा कहते

हैं, वे ही 'यचन' कहलाते हैं।

(ग) जिससे चलना-फिरना, खाना-पीना आदि हो सकता है, जो सुल-दुःख भोगने का स्थान है और जो औदारिक, बैंकिय आदि वर्गशाओं से बनता है, बह 'शरीर' कहलावा है।

#### ( ८ ) 'सम्यवस्या

इसका स्वरूप, विशेष प्रकार से जानने के लिए निम्नलिखित कुछ, वातों का विचार करना बहुत उपयोगी है—

(१) सम्यक्त्व सहेतुक है या निहेतुक !

(२) ज्ञायोपशमिक स्रादि मेदों का स्राधार क्या है।

- (३) श्रीपशमिक श्रीर द्वायोपशमिक-सम्यक्त्व का आपस में श्रन्तर तथा द्वायिकसम्यक्त्व की विशेषता।
  - (४) शङ्का-समाधान, विपाकोदय और प्रदेशोदय का स्वरूप ।
  - (५) शयोपराम और उपराम की व्याख्या तथा लुलासावार विचार ।
- (१) सम्बद्धत्य परिशाम सहेतुक है या निहेतुक ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उसको निहेतुक नहीं मान सकते; क्योंकि जो वस्तु निहेतुक हो, यह सब काल में, सब जगह, एक सी होनी चाहिए अथवा उसका अभाव होना चाहिए। सम्ब-क्ल्यपरिशाम, न तो सब में समान है और न उसका अभाव है। इसोलिए उसे सहेतुक ही मानना चाहिए। सहेतुक मान लेने पर यह प्रश्न होता है कि उसका

नियत हेतु क्या है: प्रवचन-श्रवण, भगवत्पूजन आदि जो-जो बाह्य निभित्त माने जाते हैं, वे तो सम्यक्त्व के नियत कारण हो ही नहीं सकते; क्योंकि इन बाह्य निमित्तों के होते हुए भी अभव्यों की तरह अनेक भव्यों को सम्यक्त्य-प्राप्ति नहीं होती। परन्तु इसका उत्तर इतना ही है कि सम्यक्त्य-परिशाम प्रकट होने में नियत कारण जीव का तथाविष भव्यत्व नामक अनादि पारिगामिक स्वभाव विशेष ही है । वन इस परिशामिक भव्यत्वका परिपाक होता है, सभी सम्वक्त्व-लाम होता है। भव्यत्व परिशाम, साच्य रोग के समान है। कोई साव्य रोग, स्वयमेव (बाह्य उपाय के बिना ही ) शान्त हो जाता है। किसी साध्य रोग के शान्त होने में वैदा का उपचार भी दरकार है और कोई साध्य रोग ऐसा भी होता है, जो बहुत दिनों के बाद मिटता है। मञ्चल स्वभाव ऐसा ही है। अनेक जीवों का मञ्चल, बाह्य निमित्त के बिना ही परिवाक प्राप्त करता है। ऐसे भी जीव हैं, जिनके भव्यत्व-स्वभाव का परिपाक होने में शास्त्र अवण आदि वाह्य निमित्ती की आवश्यकता पड़ती है। और अनेक जीवों का भव्यत्व परिगाम दीव-काल व्यतीत हो चुकने पर, स्वयं ही परिपाक प्राप्त करता है । शास्त्र अवगा, ग्रहत्पूजन आदि जो बाह्य निमित्त हैं, वे सहकारीमात्र हैं। उनके द्वारा कमी कमी भव्यत्व का परिपाक होने में मदद मिलती है, इससे व्यवहार में वे सम्पक्ष के कारण माने गए हैं श्रीर उनके आलम्बन की आवश्यकता दिखाई जाती है। परन्तु निश्चय-इन्टि से तथाविध-भव्यत्व के विपाक को ही सम्यक्त्व का अध्यमिचारी (निश्चित) कारण मानना चाहिए। इससे शास्त्र-अवण, प्रतिमा-पूजन आदि बाह्य कियाओं की अनैकान्तिकता, जो अधिकारी भेद पर अवलम्बित है, उसका खुलासा हो जाता है। यही भाव भगवान् उमास्वति ने 'तन्निसर्गाद्धिगमाद्वा'—तत्वार्थ-ग्र० १, सूत्र ३ से प्रकट किया है। श्रीर यही बात पञ्चसंग्रह-द्वार १, गा० ८ की मलेय-गिरि-टीका में भी है।

(२) सम्पक्त गुण, प्रकट होने के आम्यन्तर कारणों को जो विविधता है, वही द्वायोपश्मिक आदि मेदों का आधार है—अनत्तानुवन्धि-चतुष्क और दर्शनमोहनीय-त्रिक, हन सात प्रकृतियों का द्वयोपश्मम, द्वायोपश्मिकसम्पक्त्व का; उपश्मम, औपश्मिकसम्पक्त्वका और द्वय, द्वायिकसम्पक्त्व का कारण है। तथा सम्पक्त्व से गिरा कर मिष्यात्व की ओर मुकानेवाला अनन्तानुवन्धी क्याय का उदय, सासादनसम्पक्त्व का कारण और मिश्रमोहनीय का उदय, मिश्रसम्पक्त्व का कारण है। औपश्मिकसम्पक्त्व में काललिंध आदि अन्य क्या २ निमित्त अपे-चित हैं और यह किस किस गति में किन-किन कारणों से होता है, इसका विशोध वर्णन तथा द्वायिक और द्वायोपश्मिकसम्पक्त्व का वर्णन कमशः—तत्वार्थ

अ॰ २, स्॰ ३ के पहले और दूसरे राजवार्तिक में तथा स्॰ ४ और ५ के सातवें राजवार्तिक में है।

- (३) श्रीपशामिकसम्पक्त के समय, दर्शनमोहनीय का किसी प्रकार का उदय नहीं होता; पर द्वायोपशामिकसम्यक्त्य के समय, सम्यक्त्यमोहनीय का विपा-कोदय श्रीर मिध्यात्वमोहनीय का प्रदेशोदय होता है। इसी मिन्नता के कारण शास्त्र में श्रीपशामिकसम्यक्त्य को, 'मानसम्यक्त्य' श्रीर द्वायोपशामिकसम्यक्त्य को, 'द्राव्यसम्यक्त्य' कहा है। इन दोनों सम्यक्त्यों से द्वायिकसम्यक्त्य विशिष्ट है; क्यों-कि वह स्थायी है श्रीर ये दोनों श्रस्थायी हैं।
- (४) यह शक्का होती है कि मोहनीयकर्म धातिकर्म है। वह सम्यक्त और चारित्रपर्याय का घात करता है, इसलिए सम्यक्त्यमोहनीय के विपाकोदय और मिय्यात्यमोहनीय के प्रदेशोदय के समय, सम्यक्त्य-परिशाम व्यक्त कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह है कि सम्यक्त्यमोहनीय, मोहनीयकर्म है सही, पर उसके दिलक विशुद्ध होते हैं; क्योंकि शुद्ध अध्यवसाय से जब मिथ्यात्यमोहनीयकर्म के दिलकोंका सर्वधाती रस नष्ट हो जाता है, तब वे ही एक-स्थान रसवाले और दिस्थान अतिमन्द रसवाले दिलक 'सम्यक्त्यमोहनीय' कहलाते हैं। जैसे—काँच आदि पारदर्शक वस्तुएँ नेत्र के दर्शन-कार्य में क्वायट नहीं डालती; वैसे ही मिथ्यात्यमोहनीय के शुद्ध दिलकों का विपाकोदय सम्यक्त्य-परिशाम के आविर्माय में प्रतित्रन्थ नहीं करता। अब रहा मिथ्यात्य का प्रदेशोदय, सो वह मी, सम्यक्त्य-परिमाण का प्रतित्रन्थक नहीं होता; क्योंकि नीरस दिलकोंका ही प्रदेशोदय होता है। जो दिलक, मन्द रसवाले हैं, उनका विपाकोदय भी जब गुग्र का धात नहीं करता, तब नीरस दिलकों के प्रदेशोदय से गुग्र के धात होने की सम्मावना ही नहीं की जा सकती। देखिए, पञ्चसंग्रह-द्वार १, १५वीं गाया की टीका में म्यारहवें गुग्रस्थान की व्यास्था।
- (५) चयोपराम-जन्य पर्यायं 'ज्ञायोपरामिक' और उपराम-जन्य पर्यायं 'औपरामिक' कहलाता है। इसलिए किसी भी ज्ञायोपरामिक और औपरामिक भाव का यथार्थ ज्ञान करने के लिए पहले ज्ञयोपराम और उपराम का ही स्वरूप ज्ञान लेना आवश्यक है। अतः इनका स्वरूप शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार लिखा ज्ञाता है—
- (१) चयोगराम राज्य में दो पद हैं— ज्ञय तथा उपराम । 'ज्ञयोपराम' राज्य का मतलब, कर्म के ज्ञय और उपराम दोनों से हैं । ज्ञय का मतलब, आत्मा से कर्म का विशिष्ट संबन्ध छूट जाना और उपराम का मतलब कर्म का अपने स्वरूप में आत्मा के साथ संलग्न रहकर भी उस पर असर न डालना है । यह तो हुआ

सामान्य अर्थ; पर उसका पारिमाधिक अर्थ कुछ अधिक है। बन्धाविका पूर्ण हो जाने पर किसी विविद्यत कर्म का जब स्पोपशम शुरू होता है, तब विविद्यत वर्धमान समय से आवितका-पर्यन्त के दलिक, जिन्हें उदयावितका-प्राप्त वा उदीर्थ-दिलिक कहते हैं, उनका तो प्रदेशोदय व विपाकोदयदारा स्वय (अभाव) होता रहता है; और जो दलिक, विविद्यत वर्षमान समय से आवितका तक में उदय पाने योग्य नहीं हैं—जिन्हें उदयावितका बहिमूँत या अनुदीर्थ दिलिक कहते हैं—उनका उपशम (विपाकोदय की योग्यता का अभाव या तीव रस से मन्द रस में परित्यमन) हो जाता है, जिससे वे दिलिक, अपनी उदयावितका प्राप्त होने पर, प्रदेशोदय या मन्द विपाकोदय द्वारा स्वीत्य हो जाते हैं अर्थात् आत्मा पर अपना एल प्रकट नहीं कर सकते या कम प्रकट करते हैं।

इस प्रकार ब्रावितका पर्यन्त के उदय-प्राप्त कर्मदक्षिकों का प्रदेशोदम व विपाकोदय द्वारा च्रव ब्रीर ब्रावितका के बाद के उदय पाने योग्य कर्मदिलिकों की विपाकोदय संबन्धिनी योग्यता का श्रमाय या तीव रस का मन्द रस में परिण्मन होते रहने से कर्म का च्योपशम कहलाता है। स्रयोपशम-योग्य कर्म—

चयोपराम, सब कर्मों का नहीं होता; सिर्फ घातिकर्मों का होता है। धातिकर्म के देशघाति श्रीर सर्वधाति, ये दो भेद हैं। दोनों के स्वोपराम में कुछ विभिन्नता है।

(क) जब देशचातिकर्म का च्रयोपशम प्रवृत्त होता है, तब उसके मंद रस
सुक्त कुछ दिलकों का विपाकोदय, साथ ही रहता है। विपाकोदय-प्राप्त दिलक,

अल्प रस-युक्त होने से स्वावार्य गुण का वात नहीं कर सकते, इससे वह सिद्धांत

माना गया है कि देशवातिकर्म के च्रयोपशम के समय, विपाकोदय विरुद्ध नहीं

है, अर्थात् वह च्रयोपशम के कार्य को—स्वावार्य गुण के विकास को—रोक नहीं
सकता। परन्तु वह बात व्यान में रखना चाहिए कि देशचातिकर्म के विपाकोदय
मिश्रित च्रयोपशम के समय, उसका सर्वचाति-रस-युक्त कोई भी दक्षिक, उद्यमान
नहीं होता। इससे वह सिद्धांत मान लिवा गया है कि जब, सर्वचाति रस, शुद्ध
अध्यवसाय से देशचातिरूप में परिखत हो जाता है, तभी अर्थात् देशचाति-स्वर्धक

के ही विपाकोदय-काल में च्रयोपशम अवश्य प्रवृत्त होता है।

वातिकमें की पञ्चीस प्रकृतियाँ देशपातिनी हैं, जिनमें से मित्रशानावरण, भुतनानावरण, अवबुदंशनावरण और पाँच अन्तराप, इन आठ प्रकृतियों का बयोपराम तो सदा से ही प्रवृत्त हैं; क्योंकि आवार्य मित्रज्ञान आदि पर्याय, अनादि कांक से दायोपरामिकरूप में रहते ही हैं। इसक्षिए यह मानना चाहिए कि उक्त ब्राठ प्रकृतियों के देशघाति-सस्पर्धक का ही उदय होता है, सबैंबार्ति-रसस्पर्धक का कभी नहीं।

श्रविश्वानावरण्, मनःपर्भायश्चानावरण्, चचुदशंनावरण् और अवधिदशंना-वरण्, इन चार प्रकृतियों का च्रवोपशम कादाचित्क (श्रनियत) है, अर्थात् जव उनके सर्वधाति-रसत्पर्धक, देशधातिरूप में परिणत हो जाते हैं; तमी उनका च्रयोपशम होता है और जब सर्वधाति-रसत्पर्धक उदयमान होते हैं, तब श्रवधिशान श्रादि का धात ही होता है। उक्त चार प्रकृतियों का च्रवेपशम भी देशधाति-रसत्पर्धक के विपाकोदय से मिश्रित ही समक्तना चाहिए।

उक्त बारह के सिवाय शेष तेरह (चार संज्यलन और नौ नोकपाय) प्रकृतियाँ को मोहनीय की हैं, वे अअवोदियनी हैं। इसलिए जब उनका चयोपराम, प्रदेशोदयमात्र से युक्त होता है, तब तो वे स्वावार्य गुण का लेश भी घात नहीं करतीं और देशधातिनी ही मानी जाती हैं; पर जब उनका चयोपराम विपाकोदय से मिश्रित होता है, तब वे स्वावार्य गुण का कुछ घात करतीं हैं और देशघातिनी कहलाती हैं।

(स) वातिकर्म की बीस प्रकृतियाँ सर्वधातिनी हैं। इनमें में केवलग्रानावरण और केवलदर्शनावरण, इन दो का तो च्योपशम होता ही नहीं; क्योंकि उनके दिलक कभी देशवाति-रसयुक्त बनते ही नहीं और न उनका विपाकोदय ही सेका जा सकता है। शेष-अठारह प्रकृतियाँ ऐसी हैं, जिनका च्योपशम हो सकता है; परंतु यह बात, ध्यान में रखनी चाहिए कि देशघातिनी प्रकृतियों के च्योपशम के समय, जैसे विपाकोदय होता है, वैसे इन अठारह सर्वधातिनी प्रकृतियों के च्योपशम के समय नहीं होता, अर्थात् इन अठारह प्रकृतियों का च्योपशम, तभी सम्मव है, जब उनका प्रदेशोदय ही हो। इसिलए यह सिखांत माना है कि 'विपाकोदयवती प्रकृतियों का च्योपशम, वादे होता है तो देशघातिनी ही का, सर्वधातिनी का नहीं'।

श्रत एवं उक्त श्रठारह प्रकृतियाँ, विषाकोदय के निरोध के योग्य मानी जाती है; क्योंकि उनके श्रावार्य गुणों का सायोपशमिक स्वरूप में व्यक्त होना माना गया है, जो विपाकोदय के निरोध के सिवाय घट नहीं सकता।

(२) उपराम - ख्योपराम की व्याख्या में, उपराम शब्द का जो अर्थ किया गया है, उससे औपरामिक के उपराम शब्द का अर्थ कुछ उदार है। अर्थात् ख्योपराम के उपराम शब्द का अर्थ सिर्फ विपाकोदयसम्बन्धिमी भीग्यता का अभाव या तीव रस का मंद रस में परिखमन होना है; पर औपरामिक के उपराम शब्द का अर्थ प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनों का अभाव है; क्योंकि ख्योपराम

में कमें का द्वाय मी जारी रहता है, जो कम से कम प्रदेशोदय के सिवाय हो ही नहीं सकता । परंतु उपराम में यह बात नहीं। जब कमें का उपराम होता है, तभी से उसका द्वाय कक ही जाता है, अत एव उसके प्रदेशोदय होने की खावश्यकता ही नहीं रहती । इसीसे उपराम-अवस्था तभी मानी जाती है, जब कि अन्तरकरण होता है । अन्तरकरण के अन्तर्मृहर्त में उदय पाने के योग्य दलिकों में से कुछ तो पहले ही भोग लिये जाते हैं और कुछ दलिक पीछे उदय पाने के योग्य बना दिये जाते हैं, अर्थात् अन्तरकरण में वेद्य-दलिकों का अभाव होता है।

त्रत एव चयोपशम श्रीर उपशम की संदित व्याख्या इतनी ही की जाती है कि चयोपशम के समय, प्रदेशोदय या मन्द विपाकोदय होता है, पर उपशम के समय, वह भी नहीं होता। यह नियम याद रखना चाहिए कि उपशम भी वांतिकर्म का ही हो सकता है, सो भी सब घातिकर्म का नहीं, कितु केवल मोहनीयकर्म का । अर्थात् प्रदेश श्रीर विपाक दोनों प्रकार का उदय, यदि रोका जा सकता है तो मोहनीयकर्म का ही। इसके लिए देखिए, नन्दी, सूरू में दीका, पृष्ठ ७७; कम्मपयडी, श्री यशोविजयजी-कृत टीका, पृष्ठ १३; पञ्चिष्ठ हो १, गा २६ की मलयगिरि-व्याख्या। सम्यक्त त्वरूप, उद्यति श्रीर भेद-प्रमेदादि के सविस्तर विचार के लिए देखिए, लोक प्रश्नमर्ग ३, श्लोक भू६६-७००।

# (९) अच्छुर्दर्शन का सम्भव

अठारह मार्गणा में अचन्नुदंशीन परिगणित है; अतएव उसमें भी चौदह जीवस्थान समक्तने चाहिए। परन्तु इस पर प्रश्न यह होता है कि अचन्नुदंशीन में जो अपर्याप्त जीवस्थान माने जाते हैं, सो क्या अपर्याप्त-अवस्था में इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अचन्नुदंशीन मान कर या इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले भी अचन्नुदंशीन होता है, यह मान कर !

यदि प्रथम पद्म माना जाए तब तो ठीक है; क्योंकि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अपर्यात-अवस्था में ही चच्चुरिन्द्रिय द्वारा सामान्य बोध मान कर वैसे— चक्चदर्शन में तीन अपर्याप्त जीवस्थान चौथे कर्मप्रय की १७ वी गाथा में मतान्तर से बतलाये हुए हैं वैसे ही इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अपर्याप्त-अवस्था में चच्चिनन इन्द्रिय द्वारा सामान्य बोध मान कर अवच्चुर्दर्शन में सात अपर्याप्त जीवस्थान प्रथमे जा सकते हैं। परन्तु श्रीजयसोमसूरि ने इस गाया के अपने टबे में इन्द्रिबपर्याचि पूर्ण होने के पहले भी श्रवजुर्दशँन मान कर उसमें अपर्याप्त जीवस्थान माने हैं। श्रीर सिद्धान्त के श्राधार से बतलाया है कि विश्रहगति श्रीर कामंग्योग में श्रवधिदर्शनरहित जीव को श्रवजुर्दर्शन होता है। इस पद्म में प्रश्न यह होता है कि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले द्रव्येन्द्रिय न होने से अचजुर्दर्शन कैसे मानना ? इसका उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है।

(१) द्रव्येन्द्रिय होने पर द्रव्य श्रीर भाव, उभय इन्द्रिय-जन्य उपयोग श्रीर द्रव्येन्द्रिय के श्रमाव में केवल मावेन्द्रिय-जन्य उपयोग, इस तरह दो प्रकार का उपयोग है। विग्रहगति में श्रीर इन्द्रियपयांप्ति होने के पहले, पहले प्रकार का उपयोग, नहीं हो सकता; पर दूसरे प्रकार का दर्शनात्मक सामान्य उपयोग माना जा सकता है। ऐसा मानने में तत्वार्य-श्र० २, स्० ६ की वृतिका—

'अथवेन्द्रियनिरपेस्मेव तत्कस्यचिद्भवेद् यतः पृष्ठत उपसपेन्तं सपै बुद्धयैवेन्द्रियव्यानारनिरपेक्षं पश्यतीति।'

यह कथन प्रमास है। सारांश, इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले उपयोगातमक श्रवसुदर्शन मान कर समाधान किया जा सकता है।

(२) विग्रहगति में श्रीर इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले श्रबद्धर्दर्शन माना जाता है, सो शक्तिरूप श्रयात् स्पोपशमरूप, उपयोगरूप नहीं। यह समाधान, प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्य की ४६वीं गाया की टीकों के—

'त्रयाणामप्यचन्नुदेशीनं तस्यानाद्दारकावस्थायामपि लब्धिमाश्रित्या-भ्युपगमात् ।'

इस उल्लेख के आधार पर दिया गया है।

2074 A THE THE THE TIME THE PARTY OF

प्रश्न—इन्द्रियपयाप्ति पूर्ण होने के पहले बैसे उपयोगरूप या स्योगशमरूप अचनु देशन माना जाता है, वैसे ही चनु देशन क्यों नहीं माना जाता ?

उत्तर चतुर्दर्शन, नेत्रस्य विशेष इन्द्रिय-क्रम्य दर्शन को कहते हैं। ऐसा दर्शन उसी समय माना वाता है, जब कि द्रव्यनेत्र हो। ख्रतएव चतुर्दर्शन को इन्द्रियमयाप्ति पूर्ण होने के बाद ही माना है। ख्रचतुर्दर्शन किसी-एक इन्द्रिय-जन्म सामान्य उपयोग को नहीं कहते; किन्तु नेत्र मिन्न किसी द्रव्येन्द्रिय से होनेवाले, द्रव्यमन से होनेवाले या द्रव्येन्द्रिय तथा द्रव्यमन के ख्रमाय में स्वोपसममात्र से होनेवाले सामान्य उपयोग को कहते हैं। इसी से ख्रचतुर्दर्शन को इन्द्रियपयोगित पूर्ण होने के पहले और पीछे, दोनों ख्रवस्थाओं में माना है।

### (१०) 'अनाहारक'

अनाहारक जीव दो प्रकार के होते हैं—ल्रुवास्थ और वीतराग । वीतराग में जो अरारीरी (मुक्त) हैं, वे सभी सदा अनाहारक ही हैं; परन्तु जो शरीरशारी हैं, वे केविलसमुद्धात के तीसरे चौथे और पाँचवें समय में ही अनाहारक होते हैं। ल्रुवास्थ जीव, अनाहारक तभी होते हैं, जब वे विग्रहगित में वर्तमान हों।

जन्मान्तर ब्रह्म करने के लिए जीव को पूर्व स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। दूसरा स्थान पहले स्थान से विश्लेणि-पतित (वक रेला में ) हो, तब उसे वक्त-गति करनी पड़ती है। वक्त-गति के संबन्ध में इस जगह तीन वातों

पर विश्वार किया जाता है-

(१) वक-गति में विग्रह (धुमाव ) की संख्या, (२) वक-गति का काल-परिमागा और (३) वक-गति में अनाहारकत्व का काल-मान।

(१) कोई उत्पत्ति-स्थान ऐसा होता है कि जिसको जीव एक विग्रह करके ही माप्त कर लेता है। किसी स्थान के लिए दो विग्रह करने पड़ते हैं और किसी के लिए तीन भी। नवीन उत्पत्ति-स्थान, पूर्व-स्थान से कितना ही विश्रेणि-पतित क्यों न हो, पर वह तीन विग्रह में तो अवस्य ही प्राप्त हो जाता है।

इस विषय में दिगम्बर-साहित्य में विचार-भेद नजरनहीं आता; क्योंकि-

'विग्रह्वती च संसारिए: श्राक चतुम्ये: ।'—तत्त्वार्थ-त्र० २, स्० २८ । इस सूत्र की सर्वार्थितिकि-टीका में श्री पूज्यपादस्वामी ने ब्राधिक से त्रिधिक तीन विग्रह्वाली गति का ही उल्लेख किया है। तथा—

'एकं द्वी जीम्बाऽनाहारकः।' -तत्वार्थ-ग्र० २, सूत्र ३० ।

इस सूत्र के खठे राजवार्तिक में भट्टारक श्रीद्यकताङ्करेव ने भी श्रविक से श्रविक त्रिविग्रह्माति का ही समर्थन किया है। नेमिचन्द्र सिखान्तचकवर्ती भी गोम्मटसार-जीवकारड की ६६६वीं गाथा में उक्त मत का ही निर्देश करते हैं।

श्वेताम्बरीय मन्यों में इस विषय पर मतान्तर उल्लिखित पाया जाता है—
'विषद्धती च संसारिखः प्राक्चतुर्भ्यः ।' — तत्वार्थ-ग्र० २, सूत्र २६ ।
'एकं द्वी बाडनाहारकः ।' — तत्वार्थ-ग्र० २, सू० ३० ।

श्वेताम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ-छ० २ के भाष्य में भगवान् उभारवाति ने तथा इसकी टीका में श्रीसिद्धसेनगीया ने त्रि-विप्रहगति का उल्लेख किया है। साथ ही उक्त भाष्य की टीका में चतुर्विप्रहगति का मतान्तर भी दरसाया है। इस मतान्तर का उल्लेख इहत्संप्रहणी की ३२५वीं गाया में श्रीर शीमगवती-शतक ७, उद्देश्य र की तथा रातक १४, उद्देश्य १ की टीका में भी है। किन्तु इस मतान्तर का जहाँ कहाँ उल्लेख है, वहाँ सब जगह यही जिला है कि चतुर्विग्रहगति का निर्देश किसी मूल एव में नहीं है। इससे जान पड़ता है कि ऐसी गति करनेवाले जीव ही बहुत कम हैं। उक्त सूत्रों के भाष्य में तो यह स्पष्ट लिखा है कि कि-विग्रह से अधिक विग्रहवाली गति का संभव ही नहीं है।

'त्रविमहा एकविमहा द्विविमहा त्रिविमहा इत्येताश्चतुस्समयपराश्च-तुविधा गतयो भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति ।

भाष्य के इस कथन से तथा दिगम्बर-ग्रंथों में श्राधिक से श्रधिक त्रि-विग्रह गति का ही निर्देश पाये जाने से श्रीर भगवती-टीका श्रादि में जहाँ कहाँ चतुर्विग्रह-गति का मतान्तर हैं, वहाँ सब जगह उसकी श्रल्यता दिखाई जाने के कारण अधिक से श्रधिक तीन विग्रहवाली गति ही का पन्न बहुमान्य सममत्ता चाहिए।

- (२) वक्त-गति के काल-परिमाण के संबन्ध में यह नियम है कि वक्त-गति का समय विग्रह की अपेदा एक अधिक ही होता है। अथांत् जिस गति में एक विग्रह हो, उसका काल-मान दो समयोंका, इस प्रकार द्वि विग्रहगति का काल-मान तीन समयों का और त्रि-विग्रहगति का काल-मान चार समयों का है। इस नियम में श्वेताम्बर-दिगम्बर का कोई मत-मेंद नहीं। हाँ तपर चतुर्विग्रह गति के मतान्तर का जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार उस गति का काल-मान पाँच समयों का बतलाया गया है।
- (३) विग्रहगति में श्रनाहारकत्व के काल-मान का विचार व्यवहार श्रीर निश्चय, दो हथ्यों से किया हुआ पाया जाता है। व्यवहारवादियों का अभिप्राय यह है कि पूर्व-शरीर छोड़ने का समय, जो वक-गति का प्रथम समय है, उसमें पूर्व-शरीर-योग्य कुछ पुद्गल लोमाहारदारा ग्रहण किए जाते हैं।—इहत्संग्रहणी गा० ३२६ तथा उसकी टीका, लोक० सर्ग ३, श्लो०, ११०७ से आगे। परन्तु निश्चयवादियों का श्रभिप्राय यह है कि पूर्व-शरीर छूटने के समय में, अर्थात् वक-गति के प्रथम समय में न तो पूर्व-शरीर का ही संबन्ध है और न नया शरीर बना है; इसलिए उस समय किसी प्रकार के आहार का संभव नहीं।—लोक० स० ३, श्लो० १११५ से आगे। व्यवहारवादी हो या निश्चयवादी, दोनों इस बात को बरावर मानते हैं कि वक्त-गति का श्रंतिम समय, जिसमें जीव नवीन स्थान में उत्पन्न होता है, उसमें अवश्य आहार ग्रहण होता है। व्यवहार नय के अनुसार अनाहारकत्व का काल-मान इस प्रकार समसना चाहिए—

एक विग्रह वाली गात, जिसकी काल-मर्यादा दो समय की है, उसके दोनी

समय में जीव ब्राहारक ही होता है; क्योंकि पहले समय में पूर्व-शरीर योग्य लोमा-हार ग्रह्मा किया जाता है और दूसरे समय में नवीन शरीर-योग्य श्राहार । दो विमह्याली गति, जो तीन समय की है और तीन विमह्वाली गति, जो चार समय की है, उसमें प्रथम तथा अस्तिम समय में ब्राहारकत्व होने पर भी वीच के समय में अनाहारक-अवस्था पाई जाती है। अर्थात् द्वि-विग्रहगति के मध्य में एक समय तक और त्रि-विग्रहगति में प्रथम तथा अन्तिक समय को छोड़, बीच के दी समय पर्यन्त अनाहारक स्थिति रहती है । ब्यवहारनय का यह मत कि विग्रह की अपेदा अनाहारकत्व का समय एक कम ही होता है, तत्त्वार्थ-अध्याय २ के ३१ वें सूत्र में तथा उसके भाष्य और टीका में निर्दिष्ट है । साथ ही टीका में व्यवहार-नय के ब्रनुसार उपर्युक्त पाँच समय-परिमाण चतुर्विग्रहवती गति के मतान्तर की लेकर तीन समय का अनाहारकत्व भी वतलाया गया है । सारांश, व्यवहारनय की अपेक्षा से तीन समय का अनाहारकत्व, चतुर्विग्रहवती गति के मतान्तर से ही घट सकता है, अन्यया नहीं। निश्चयद्दाष्टि के अनुसार यह बात नहीं है। उसके अनुसार तो जितने विग्रह उतने ही समय अनाहारकत्व के होते हैं । अतएव उस हृष्टि के अनुसार एक विग्रह वाली वक-गति में एक समय, दो विग्रहवाली गति में दो समय और तीन विग्रहवाली गति में तीन समय अनाहारकत के समभाने चाहिए। यह बात दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ- ग्र० २ के ३०वें सूत्र तथा उसकी सर्वार्धिसद्धि और राजवार्तिक टीका में है।

श्वेताम्बर-प्रथी में चतुर्विप्रहवती गति के मतान्तर का उल्लेख है, उसको लेकर निश्चयद्दि से विचार किया जाए तो श्रनाहारकत्व के चार समय भी कहे जा सकते हैं।

सारांश, श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थ-भाष्य ग्रादि में एक या दो समय के श्रनाहारक-त्व का जो उल्लेख है, वह व्यवहारहिष्ट से श्रीर दिगम्बरीय तत्त्वार्थ आदि अंधों में जो एक, दो या तीन समय के श्रनाहारकत्व का उल्लेख है, वह निश्चवहिष्ट से । श्रतएव श्रनाहारकत्व के काल-भान के विषय में दोनों सन्प्रदाय में वास्तविक विरोध को श्रवकारा ही नहीं है।

प्रसङ्ग यह बात जानने योग्य है कि पूर्व शरीर का परित्याग, पर भव की आयु का उदय और गति ( चाहे कड़ हो या वक ), ये तीनों एक समय में होते हैं। विग्रहगति के दूसरे समय में पर भव की आयु के उदय का कथन है, सो स्थूल स्पवहार नय की अपेदा से — पूर्व भव का अन्तिम समय, जिसमें जीव विग्रहगति के अभिमुख हो जाता है, उसको उपचार से विग्रहगति का ग्रयम समय मानकर — समझना चाहिए।

— मृहत्संग्रहणी, गा० २२५, मलयगिरिटीका।

### (११) 'अवधिदर्शन' किया श्रीता कर्मा कर्मा

अवधिदर्शन और गुण्स्थान का मंबन्ध विचारने के समय मुख्यतया दो बातें जानने की हैं—(१) पद्म-भेद और (२) उनका तात्पर्य ।

(१) पद्म-भेद-

प्रस्तुत विषय में मुख्य दो पच हैं—(क) कामैग्रंथिक और (स) सैदान्तिक।

(क) कार्मप्रनियक पद्म भी दो हैं। इनमें से पहला पद्म जीये ब्रादि नी गुणस्थानों में ख्रविदर्शन मानता है। यह पद्म, प्राचीन चतुर्थ कमंग्रंथ की रह वी गाया में निर्दिष्ट है, जो पहले तीन गुणस्थानों में ख्रवान माननेवाले कार्म- प्रथिकों को मान्य है। दूसरा पद्म, तीसरे ब्रादि दस गुणस्थानों में ख्रविदर्शन मानता है। यह पद्म चीये कमंग्रन्थ को ४ में बी गाया में तथा प्राचीन चतुर्थ कमंग्रंथ की ७० ब्रीर ७१ वी गाया में निर्दिष्ट है, जो पहले दो गुणस्थान तक ब्रवान मानने वाले कार्मग्रंथिकों को मान्य है। ये दोनों पद्म, गोम्मटसार-जीवकाराड की ६६० ब्रीर ७०४ थी गाया में हैं। इनमें से प्रथम पद्म, तस्वार्थ-ब्र० १ के म वें सूत्र की सर्वार्थिसिंद में भी है। वह यह है

### 'अवधिदर्शने असंयतसम्यग्दध्यादीनि चीणकपायान्तानि ।'

(ल) सैद्धान्तिक-पद्ध बिल्कुल भिन्न है। वह पहले आदि वारह गुरास्थानों में अविधिदर्शन मानता है। जो भगवती-सृत्र से मालूम होता है। इस पद्ध को ओ मलगिरि सूरि ने पञ्चसंप्रह-द्वार १ को ३१ वीं गाया की टीका में तथा प्राचीन चतुर्य कर्मप्रन्थ की २९ वीं गाया की टीका में तथा प्राचीन

'श्रोहिदंसएअग्रागारोवउत्ता ग्रं भंते ! किं नाफी अञ्चाणी १ गोयमा ! गाणी वि अञ्चाणी वि । जह नाणी ते अत्थेगह्या तिण्णाणी, अत्थे-गह्या चउणाणी । जे तिण्णाणी, ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी ओहिणाणी । जे चउणाणी ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी ओहि-णाणी मणपद्मवणाणी । जे अण्णाणी ते णियमा मह्अण्णाणी सुय-अण्णाणी विभंगनाणी । —भगवती गतक ८, उद्देश २ ।

- (२) उक्त पद्धें का तालमं राज के विकास कर कार्यान ( १५)
- (क) पहले तीन गुस्थानों में अज्ञान माननेवाले और पहले दो गुस्थानों में अज्ञान माननेवाले, दोनों प्रकार के कामग्रंथिक विद्वान अवधिज्ञान से अवधि-दर्शन को अलग मानते हैं, पर विभक्षज्ञान से नहीं। वे कहते हैं कि—

विशेष अवधि-उपयोग से सामान्य अवधि-उपयोग मिल है; इसलिए जिस प्रकार अवधि-उपयोगवाले सम्बन्धी में अवधिज्ञान और अवधिदरान, दोनी जलग- अलग हैं, इसी प्रकार अवधि-उपयोगवाले अज्ञानी में भी विभक्तज्ञान और अवधिदर्शन, ये दोनों वस्तुतः भिन्न हैं सहो, तथापि विभक्तज्ञान और अवधिदर्शन इन दोनों के पारस्परिक मेद की अविवक्तामात्र है। भेद विवद्धित न रखने का सबब दोनों का साहश्यमात्र है। अर्थात् जैसे विभक्तज्ञान विषय का यथार्थ निश्चय नहीं कर सकता, वैसे ही अवधिदर्शन सामान्यरूप होने के कारण विषय का निश्चय नहीं कर सकता।

इस अमेद-विक्वा के कारण पहले मत के अनुसार चौथे आदि नौ गुण-स्थानों में और दूसरे मत के अनुसार तीसरे आदि दस गुणस्थानों में अवधिदर्शन समम्बना चाहिए।

(ख) चैद्यान्तिक विद्वान् विमङ्गज्ञान और अविवदर्शन, दोनों के भेद की विवद्या करते हैं, अभेद की नहीं। इसी कारण वे विमङ्गज्ञानी में अविवदर्शन मानते हैं। उनके मत से केवल पहले गुणस्थान में विभङ्गज्ञान का संमव है, दूसरे आदि में नहीं। इसलिए वे दूसरे आदि म्यारह गुणस्थानों में अविधिज्ञान के साथ और पहले गुणस्थान में विभङ्गज्ञान के साथ अविधिदर्शन का साइचर्य मानकर पहले बारह गुणस्थानों में अविधिदर्शन मानते हैं। अविधिज्ञानी के और विभङ्गज्ञानी के दर्शन में निराकारता अंश समान ही है। इसलिए विभङ्गज्ञानी के दर्शन की 'विभङ्गदर्शन' ऐसी अलग संज्ञा न रखकर 'अविधिदर्शन' ही संज्ञा रखीं है।

सारांश, कार्मभ्रन्थिक पद्म, विभङ्गज्ञान और अवधिदर्शन, इन दोनों के मेद की विवद्मा नहीं करता और सैदान्तिक पद्म करता है।

— लोक प्रकाश सर्ग ३, रलोक १०५७ से आगे।

इस मत-भेद का उल्लेख विशेषण्वती मन्य में श्री जिनमद्रगणि ख्माश्रमण् ने किया है, जिसकी स्वना प्रज्ञापना-पद १८, इति (कलकता) ५० ५६६ पर है।

# ( १२ ) 'ब्राहारक'-केवलज्ञानी के ब्राहार पर विचार

तेरहवें गुग्त्थान के समय आहारकाव का खड़ीकार चीये कर्मप्रत्य पू॰ ८६ तथा दिगम्बरीय प्रत्यों में हैं। देखो-तत्वार्य-छा॰ १, स्॰ ८ को सवार्थसिकि-'आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्ट्यादीनि सयोगकेषस्यन्तानिंग इसी तरह गोम्मटसार-जीवकायह की ६६५ और ६६७ वीं गाया भी इसके

लिए देखने योग्य है।

उक्त गुणस्थान में श्रासातवेदनीय का उदय भी दोनों सम्प्रदाय के अन्यों (दूसरा कर्मप्रत्य, गा० २२; कर्मकाण्ड, गा० २७१) में माना हुआ है। इसी तरह उस समय आहारसंशा न होने पर भी कार्मणशरीरनामकर्म के उदय से कर्मपुद्गलों की तरह श्रीदारिकशरीरनामकर्म के उदय से श्रीदारिक-पुद्गलों का अहण दिगम्बरीय अन्य (लिब्सार गा० ६१४) में भी स्वीकृत है। आहारकत्व की व्याख्या गोम्मटसार में इतनी अधिक स्पष्ट है कि जिससे केवली के द्वारा श्रीदारिक, भाषा श्रीर मनोवर्गणा के पुद्गल अहण किये जाने के संबन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं रहता (जीव० गा० ६६३—६६४)। श्रीदारिक पुद्गलों का निरन्तर अहण भी एक प्रकार का खाहार है, जो 'लोमाहार' कहलाता है। इस श्राहार के लिए जाने तक शरीर का निर्वाह श्रीर इसके श्रभाव में शरीर का श्रीनंह श्र्यांत् योग-प्रवृत्ति पर्यन्त श्रीदारिक पुद्गलों का प्रहण श्रन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध है। इस तरह केवलशानी में आहारकत्व, उसका कारण श्रसातवेदनीय का उदय श्रीर श्रीदारिक पुद्गलों का प्रहण, दोनों सम्प्रदाय को समानरूप से मान्य है। दोनों सम्प्रदाय की यह विचार-समता इतनी अधिक है कि इसके सामने कवलाहार का प्रभ विचारशीलों की हिट में आप ही आप हल हो जाता है।

केवलशानी कवलाहार को प्रहण नहीं करते, ऐसा माननेवाले भी उनके द्वारा अन्य प्रम औदारिक पुद्गलों का ग्रहण किया जाना निर्विवाद मानते ही हैं। जिनके मत में केवलशानी कवलाहार प्रहण करते हैं; उनके मत से वह स्वूल औदारिक पुद्गल के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कवलाहार माननेवाले न माननेवाले उभय के मत में केवलशानी के द्वारा किसी-न-किसी प्रकार के औदारिक पुद्गलों का प्रहण किया जाना समान है। ऐसी दशा में कवलाहार के प्रभ को विरोध का सावन बनाना अप डीन है।

# (१३) 'रष्टिवाद'—स्त्री को रष्टिवाद का अनिधकार

[समानता—] व्यवहार और शास्त्र, ये दोनों, शारीरिक और आध्यात्मक-विकास में स्त्री को पुरुष के समान सिद्ध करते हैं। कुमारी तारावाई का शारीरिक-वस में प्रो॰ राममूर्ति से कम न होना, विदुषी ऐनी वीसेन्ट का विचार व वक्तृत्व-शक्ति में अन्य किसी विचारक वक्ता-पुरुष से कम न होना एवं, विदुषी सरोजिनी नायड्का कवित्व-शक्ति में किसी प्रसिद्ध पुरुष-कवि से कम न होना, इस बात का प्रमाण है कि समान साधन और अवसर मिलने पर स्त्री भी पुरुष-जितनी योग्यता प्राप्त कर सकती है। श्वेताम्बर-आचार्यों ने स्त्री को पुरुष के बरावर योग्य मानकर उसे कैवल्य व मोश की अर्थात् शारीरिक और आध्यात्मिक पूर्ण विकास की अधिकारिणी सिद्ध किया है। इसके लिए देखिए, प्रशापना-सूत्र० ७, पु० १८; मन्दी-सूत्र० २१, पु० १३०।

इस विषय में मत-भेद रखनेवाले दिगम्बर-श्राचारों के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है। इसके लिए देखिए, नन्दी-टीका, ए० १३१-१३३; प्रकापना-टीका, ए० २०-२२; शास्त्रवार्तासमुच्चय-टीका, ए० ४२५-४३०।

त्र्यालङ्कारिक परिडत राजशेलर ने मध्यस्यभावपूर्वक स्त्री जाति की पुरुषजाति के तुल्य बतलाया है—

'पुरुपवत् योषितोऽपि कवीभवेयुः । संस्कारो ह्यात्मिन समवैति, न श्लेखं पौरुषं वा विभागमपेचते । श्रूयन्ते दृश्यन्ते च राजपुत्र्यो महामात्यदुद्दितरो गणिकाः कौतुकिमार्याश्च शासप्रतिवृद्धाः कवयश्च ।'
—काव्यमीमांसा-ग्रुच्याय १० ।

[विरोध—] स्त्री को दृष्टिवाद के अध्ययन का जो निषेध किया है, इसमें दो तरह से विरोध आता है—(१) तर्क दृष्टि से और (२) शास्त्रोक्त मर्यादा से।

- (१) एक ख्रोर स्त्री को केवलशान व मोल तक की अधिकारिणी मानना ब्रौर दूसरी ख्रोर उसे दृष्टिवाद के अध्ययन के लिए—अतशान-विशेष के लिए— ब्रायोम्य वतलाना, ऐसा विरुद्ध जान पड़ता है, जैसे किसी को रतन सौंपकर कहना कि तुम कीड़ी की रहा नहीं कर सकते।
- (२) दृष्टिवाद के ऋष्ययन का निषेध करने से शास्त्रकथित कार्य-कारण-भाव की मर्थादा भी बाधित हो जाती है। बैसे—ग्रुक्तभ्यान के पहले दो पाद प्राप्त किये विना केवलग्रान प्राप्त नहीं होता; 'पूर्व' ज्ञान के विना शुक्लध्यान के प्रथम दो पाद प्राप्त नहीं होते और 'पूर्व', दृष्टिवाद का एक हिस्सा है। यह मर्थादा शास्त्र में निर्विवाद स्वीकृत है—

'शक्ते चार्च पूर्वविदः।'

—तत्त्वायं-ग्र० ६, स्०३६ ।

्रहस कारण दृष्टिवाद के ऋष्यपन की अनधिकारिणी स्त्री को केवलशान की ऋषिकारिणी मान लेना स्पष्ट विवद जान पहला है।

हांग्टवाद के अनधिकार के कारगों के विषय में दो पद हैं-

(क) पहला पच, श्री जिनभ्रद्रगरिं चमाश्रमण श्रादि का है। इस पच में स्त्री में तुच्छत्व, अभिमान, इन्द्रिय-चाञ्चल्य, मति-मान्य श्रादि मानसिक दोष दिखाकर उसको दृष्टिवाद के श्रध्ययन का निषेष क्या है। इसके लिए देखिए, विशेष, भार, ५५२वीं गाया।

(ख) दूसरा पन्न, श्री इरिंमद्रसूरि आदि का है। इसपक्ष में अशुद्धिरूप शारी-

रिक-दोष दिखाकर उसका निषेध किया है। यथा-

'कथं द्वादशाङ्गप्रतिपेधः १ तथाविधविषदे ततो दोपात्।'

—स्रातिविस्तरा, पु॰ २११।

[नयद्दाष्ट से विरोध का परिहार—] द्दाष्ट्याद के अनिधकार से स्त्री को केवल-आन के पाने में जो कार्य-कारण-भाव का विरोध दीखता है, वह वस्तुतः विरोध नहीं है; क्योंकि शास्त्र, स्त्री में दृष्टिवाद के अर्थ-आन की योग्यता मानता है; निषेध सिर्फ शाब्दिक-अध्ययन का है।

अंग्रिपरिशाती तु कालगर्भवद्भावतो भावोऽविरुद्ध एव।'

—खिलतिविस्तरा तथा इसकी श्री मुनिचन्द्रस्रि-कृत पश्चिका, पृ० १११।

तप, भावना आदि से जब जानावरगीय का ख्योपशम तीव हो जाता है, तब स्त्री शाब्दिक अध्ययन के सिवाय ही दृष्टिवाद का सम्पूर्ण अर्थ जान कर लेती है और शुक्तच्यान के दो पाद पाकर केवलज्ञान को भी पा लेती है—

'यदि च शास्त्रयोगागम्यसामध्ययोगावसेयभावेष्वतिसूर्मेष्विष तेषां विशिष्टचयोपशमप्रभवश्मावयोगात पूर्वधरस्येव बोधातिरेकसद्भावा-दादाशुक्रध्यानद्वयप्राप्तेः केवलावाप्तिक्रमेण मुक्तिप्राप्तिरिति न दोषः, अध्य-यनमन्तरेणापि भावतः पूर्ववित्त्वसंभवात् , इति विभाव्यते, तदा निर्धन्यी-नामप्येवं द्वितयसंभवे दोषाभावात् ।'

-शास्त्रवाती॰, पु॰ ४२६ I

यह नियम नहीं है कि गुरु-मुख से शाब्दिक-अध्ययन विना किये अर्थ-जान न हो। अनेक सोग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसी से विना पढ़े ही मनन-चिन्तन-द्वारा अपने अभोष्ट विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

अब रहा शाब्दिक अध्ययन का निषेध, सो इस पर अनेक तर्क वितर्क उत्पन्न होते हैं। यथा—जिसमें अर्थ-जान की योग्यना मान ली जाए, उसकी सिर्फ शाब्दिक अध्ययन के लिए अयोग्य बतलाना क्या संगत है ? शब्द, अर्थ ज्ञान का साधन मात्र है। तप, भावना आदि अत्य साधनों से जो अर्थ-जान संपादन कर सकता है, वह उस ज्ञान को शब्द हारा संपादन करने के लिए अयोग्य है, यह कहना कहाँ तक संगत है ? शाब्दिक अध्ययन के निषेध के लिए तुच्छत्व अभिमान आदि जो मानसिक-दोष दिखाए जाते हैं, वे क्या पुरुषजाति में नहीं होते ? यदि विशिष्ट पुरुषों में उक्त दोषों का अभाव होते के कारण पुरुष-सामान्य के लिए शाब्दिक अध्ययन का निषेध नहीं किया है तो क्या पुरुष-तुल्य विशिष्ट कियों का संमव नहीं है ? यदि असंभव होता तो स्त्री-मोस्त का वर्णन क्यों किया जाता ? शाब्दिक-अध्ययन के लिए जो शारीरिक-दोषों की संमावना की गई है, वह भी क्या सब कियों को लागू पड़ती है ? यदि कुछ त्वियों को लागू पड़ती है तो क्या कुछ पुरुषों में भी शारीरिक-अशुद्धि की संभावना नहीं है ? ऐसी दशा में पुरुष-जाति को छोड़ खी-जाति के लिए शाब्दिक श्रध्ययन का निषेध किस अभिप्राय से किया है ? इन तकों के संबन्ध में संज्ञेप में इतना ही कहना है कि मानसिक या शारीरिकदोप दिखाकर शाब्दिक-म्रध्ययन का जो निषेध किया गया है, वह प्रायिक जान पडता है, अयांत विशिष्ट स्त्रियों के लिए अध्ययन का निपेध नहीं है। इसके समर्थन में यह कहा जा सकता है कि जब विशिष्ट रिन्नयाँ, दृष्टिवाद का अर्थ-ज्ञान वीतरागमाव, केवलज्ञान श्रीर मोच तक पाने में समर्थ हो सकती हैं, तो फिर उनमें मानसिक दोषों की संमावना ही क्या है ? तथा वढ, अप्रमत्त और परमपवित्र त्राचारवाली स्वियों में शारीरिक-त्रशुद्धि कैसे बतलाई जा सकती है ! जिनको दृष्टिवाद के अध्ययन के लिए योग्य समभा जाता है, वे पुरुष भी, वैसे-स्युलमद्र, दुर्चलिका पुष्पभित्र आदि, तुच्छल, स्मृति-दोष आदि कारगों से इष्टियाद की रजा न कर सके।

'तेण चितियं भगिर्णाणं इड्डि इरिसेमि त्ति सीहरूवं विख्यवह ।'

—न्नावश्यकवृत्ति, पु॰ ६६८ ।

'ततो बायरिएहिं दुव्बलियपुस्समित्तो तस्स वायणायरिक्रो दिण्णो, ततो सो कड्वि दिवसे वायणं दाउण आयरियमुविहतो भण्ड मम बायणं देतस्स नासति, जंच सण्णायघरे नाणुप्पेहियं, अतो मम अक्सरं-तस्स नवमं पुट्वं नासिहिति ताहे आयरिया चितेति—जङ्ग ताब एयस्स परममेहाविस्स एवं मरंतस्स नासङ् अन्नस्स चिरनट्टं चेव।

—आवश्यकवृत्ति, पू० ३०८।

ऐसी वस्तु-स्थिति होने पर भी रित्रयों को ही अध्ययन वा निर्पेष क्यों किया गया ! इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है - (१) समान सामग्री मिलने पर भी पुरुषों के मुकाबिले में रित्रयों का कम संख्या में योग्य होना और (२) ऐतिहासिक-परिस्थिति।

- (१) जिन पश्चिमीय देशों में स्त्रियों को पढ़ने आदि की सामग्री पुरुषों के समान ग्राप्त होती है, वहाँ पर इतिहास देखने से यही जान पढ़ता है कि स्त्रियाँ पुरुषों के तुल्य हो सकती हैं सही, पर योग्य व्यक्तियों की संख्या, क्लीजाति की अपेद्मा पुरुष जाति में अधिक पाई जाती है।
- (२) कुन्दकुन्द-आचार्यं सरीले प्रतिपादक दिगम्बर-आचार्यो ने स्रीजाति को शारीरिक और मानसिक-दोप के कारण दीवा तक के लिए अयोग्य टहराया—

'लिंगम्मि य इत्थीएं थणंतरे ए।हिकक्खदेसम्मि । भणिको सुहमो काको, तासं कह होइ पञ्चला॥'

—बर्पाहुड-सूत्रपाहुड गा० २४-२५ ।

श्रीर वैदिक विदानों ने शारीरिक श्रुद्धि को श्रम-स्थान देकर स्त्री श्रीर शरू-जाति को सामान्यतः वेदाध्ययन के लिए अनधिकारी बतलाया—

### 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयातां'

इन विपन्नी सम्प्रदायों का इतना श्रासर पड़ा कि उससे प्रभावित होकर पुरुष-जाति के समान स्त्रीजाति की योग्यता मानते हुए भी श्वेतान्वर-श्राचार्य उसे विशेष-श्रध्ययन के लिए श्रयोग्य वतलाने लगे होंगे।

स्थारह अङ्ग आदि पदने का अधिकार मानते हुए भी सिर्फ वारहवें अङ्ग के निषेध का सबब यह भी जान पड़ता है कि दृष्टिवाद का व्यवहार में महत्त्व बना रहे। उस समय विशेषतया शारीरिक-शुद्धिपूर्वक पड़ने में वेद आदि अन्धी की महत्ता समझी जाती थी। दृष्टिवाद सब अङ्गों में प्रधान था, इसलिए व्यवहार-दृष्टि से उसकी महत्ता रखने के लिए अन्य बन्ने पड़ोसी समाज का अनुकरण कर लेना स्वामाविक है। इस कारण पारमार्थिक दृष्टि से स्त्री को संपूर्णतया योग्य मानते हुए भी आवायों ने व्यावहारिक दृष्टि से शारीरिक-अशुद्धि का स्वयाल कर उसकी शाब्दिक-अभ्ययनमात्र के लिए अयोग्य बतलाया होगा।

भगवान् गौतमञ्जद ने स्त्रीजाति को भिन्नुपद के लिए अयोग्य निदांरित किया या परन्तु भगवान् महावीर ने तो प्रथम से ही उसको पुरुष के समान भिन्नुपद की अधिकारिगों निश्चित किया था। इसी से जैनशासन में चतुर्विध संघ प्रथम से ही स्थापित है और साधु तथा आवकों की अपेद्धा साध्वियों तथा आविकाओं की संख्या आरम्भ से ही अधिक रही है परन्तु अपने प्रधान शिष्य 'आनन्द' के आग्रह से बुद भगवान् ने जब लियों को मिच्च पद दिया, तब उनकी सख्या धीरे- धीरे बहुत बड़ी और कुछ शताब्दियों के बाद अशिद्धा, कुपवन्य आदि कई कारगों से उनमें बहुत-कुछ आचार-अंश हुआ, जिससे कि बौद-संघ एक तरह से दृषित

समभा जाने लगा। सम्मव है, इस परिस्थित का जैन-सम्प्रदाय पर भी कुछ असर पड़ा हो, जिससे दिगम्बर-श्राचायों ने स्त्री को भिचुपद के लिए ही अयोग्य करार दिया हो और श्वेताम्बर-श्राचायों ने ऐसा न करके स्त्रीवाति का उस अधिकार कायम रखते हुए भी दुर्वलता, इन्द्रिय-चपलता आदि दोषों को उस वाति में विशोध रूप से दिखाया हो; क्योंकि सहचर-समाजों के व्यवहारों का एक दूसरे पर प्रमाव पड़ना अनिवार्य है।

## (१४) चचुर्दर्शन के साथ योग

चौये कर्मप्रन्थ गा० २८ में चत्तुर्दर्शन में तेरह योग माने गए हैं, पर श्री मलयगिरिजों ने उसमें ग्यारह योग बतलाए हैं। कार्मण, श्रीदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र श्रीर श्राहारकमिश्र, ये चार योग छोड़ दिए हैं।

- पञ्च० द्वा० १ की १२ वी गाया की टीका।

THE PARTY OF THE PARTY OF

श्यारह मानने का तालर्य यह है कि जैसे अपवांत अवस्था में चतुर्दर्शन न होने से उसमें कामंग्र और औदारिकमिश्र, ये दो अपयांत अवस्था मावी योग नहीं होते, बैसे ही बैकियमिश्र या आहारकमिश्र काय योग रहता है, तब तक अर्थात् बैकियशरीर या आहारकशरीर अपूर्ण हो तब तक चचुर्दर्शन नहीं होता, इचलिए उसमें बैकियमिश्र और आहारकमिश्र योग भी न मानने चाहिए।

इस पर यह शक्का हो सकती है कि अपयांत अवस्था में इन्द्रियपयांति पूर्ण बन जाने के बाद चौथे कर्मश्रन्थ की १७ वी गाया में उल्लिखित मातान्तर के अनुसार यदि चच्चुर्दर्शन मान लिया जाए तो उसमें औदारिकमिश्र काययोग, जो कि अपयांत अवस्थाभावी है, उसका अभाव कैसे माना जा सकता है १

इस शक्का का समाधान यह किया जा सकता है कि पञ्चसंग्रह में एक ऐसा मतान्तर है जो कि अपर्याप्त-अवस्था में शरीर पर्याप्ति पूर्ण न बन जाए तब तक मिश्रयोग मानता है, बन जाने के बाद नहीं मानता।—पञ्च० डा० १की ७वीं गाधा की टीका। इस मत के अनुसार अपर्यात-अवस्था में जब चतुर्दर्शन होता है तब मिश्रयोग न होने के कारण चतुर्दर्शन में औदारिकमिश्र काययोग का वर्जन विद्य नहीं है।

इस जगह मनःपर्याय ज्ञान में तेरह योग माने हुए हैं, जिनमें ब्राहारक द्विक का समावेश है.। पर शोस्मटसार-कर्मकारड यह नहीं मानता; क्योंकि उसमें जिला है कि परिहार विशुद्ध चारित्र और मनःपर्यायज्ञान के समय ब्राहारक- शारीर तथा आहारक-अङ्गोपाङ्ग नामकर्म का उदय नहीं होता—कर्मकारड गा॰ १२४। जब तक आहारक-द्विकका उदय न हो, तब तक आहारक-शारीर रचा नहीं जा सकता और उसकी रचना के सिवाय आहारकमिश्र और आहारक, ये दो योग असम्मव हैं। इससे सिद्ध है कि गोम्मटसार, मनःपर्यायज्ञान में दो आहारक योग नहीं मानता। इसी बात की पृष्टि जीवकारड की ७२८ वी गाया से भी होती है। उसका मतलब इतना ही है कि मनःपर्यायज्ञान, परिहार विशुद्ध-संयम, प्रथमोपश्मसम्यक्त्व और आहारक-द्विक, इन मावों में से किसी एक के प्राप्त होने पर शेष माव प्राप्त नहीं होते।

### (१५) 'केवलिसमुद्घात'

(क) पूर्वभावी किया—केवलिसमुद्धात रचने के पहले एक विशेष किया की जाती है, जो शुमयोग रूप है, जिसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है और जिसका कार्य उदयावलिका में कर्म-दलिकों का निचेप करना है। इस किया-विशेष को 'आयोजिकाकरण' कहते हैं। मोच्च की ओर आवर्जित (फुके हुए) आत्मा के आप किये जाने के कारण इसको 'आवर्जितकरण' कहते हैं। और सब केवलज्ञानियों के द्वारा अवश्य किये जाने के कारण इसको 'आवश्यककरण' मी कहते हैं। श्रवेताम्बर सहित्य में आयोजिकाकरण आदि तीनों संज्ञाएँ प्रसिद्ध हैं।—विशेष आष, गा० २०५०-५१; तथा पद्मा आर १, गा० १६ की टीका।

दिगम्बर-साहित्य में सिर्फ 'श्चावर्जितकरण' संशा प्रसिद्ध है। सञ्चण मी उसमें स्पष्ट है—

> 'हेट्टा दंडस्सतोमुद्दत्तमावाजदं हवे करणं। तं च समुग्धादस्स य श्रद्दिमुद्दभावो जिणितस्स ।

> > - लब्बिसार, गा० ६१७।

(ख) केवलिसमुद्धात का प्रयोजन और विधान-समय-

जब वेदनीय आदि अधाति कमें की स्थिति तथा दिलक, आयु कमें की स्थिति तथा दिलक से अधिक हो तब उनको आपस में बरावर करने के लिए केवलि-समुद्धात करना पड़ता है। इसका विधान, अन्तर्भुहुर्त-अमाण आयु बाकी रहने के समय होता है।

(ग) स्वामी-केवलज्ञानी ही केवलिसमुद्घात को रचते हैं।

- (ध) काल-मान-केवलिसमुद्धात का काल-मान आठ समय का है।
- (क) प्रक्रिया—प्रथम समय में आत्मा के प्रदेशों को शरीर से बाहर निकाल- कर फैला दिया जाता है। इस समय उनका आकार, दरह जैसा बनता है। आत्मप्रदेशों का यह दरह, ऊँचाई में लोक के ऊपर से नीचे तक, अर्थात् चौदह रुज्यपिमाण होता है, परन्तु उसकी मोटाई सिर्फ शरीर के बराबर होती है। दूसरे समय में उक्त दरह को पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दिक्षण फैलाकर उसका आकार, कपाट (किवाइ) जैसा बनाया जाता है। तीसरे समय में कपाटाकार आत्म-प्रदेशों को मन्याकार बनाया जाता है, अर्थात् पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दिक्षण, दोनों तरफ फैलाने से उनका आकार रई (मयनी) का सा बन जाता है। चौथे समय में विदिशाओं के खाली भागों को आत्म-प्रदेशों से पूर्ण करके उनसे सम्पूर्ण लोक को ज्यापत किया जाता है। पाचवें समय में आत्म-प्रदेश फिर दरह रूप बनाए जाते हैं और आठवें समय में उनकी असली स्थिति में—शरीरस्य-किया जाता है। सातवें समय में आत्म-प्रदेश फिर दरह रूप बनाए जाते हैं और आठवें समय में उनकी असली स्थिति में—शरीरस्य-किया जाता है।

(च) जैन-इष्टि के अनुसार आत्म-व्यापकता की संगति — उपनिषद्, मगव-द्गीता आदि अन्थों में आत्मा की व्यापकता का वर्णन किया है।

'विश्वतश्चन्नस्य विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यात् ।' —श्वेताश्वतरोपनिषद् ३—-३ ११—१५

'सर्वतः पाणिपादं तत् , सर्वतोऽव्हिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रतिमहोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति ।'- भगवद्गीता, १३, १३ ।

नैन-दृष्टि के अनुसार यह वर्णन अर्थवाद है, अर्थात् आत्मा की महत्ता व प्रशंसा का स्चक है। इस अर्थवाद का आधार केवलिसमुद्धात के चौषे समय में आत्मा का लोक-व्यापी बनना है। यही.बात उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने शास्त्र-वार्षांसमुख्यय के ३३८ वें पृष्ठ पर निर्दिष्ट की है।

वैसे वेदनीय खादि कर्मों को शीव भोगने के लिए समुद्धात-क्रिया मानी जाती है, वैसे ही पातजल योग दशंन में 'बहुकायनिमांगिकिया' मानी है जिसको उत्त्वसाझात्कर्ता योगी, सोपक्रम कर्म शीव भोगने के लिए करता है।—पाद क् स्० २२ का भाष्य तथा वृत्ति; पाद ४, सूत्र ४ का भाष्य तथा वृत्ति।

### (१६) 'काल'

'काल' के संबन्ध में जैन। और वैदिक, दोनों दर्शनों में करीब दाई हजार वर्ष पहले से दो पद्म चले आते हैं। श्वेताक्कर अंथों में दोनों पद्म वर्णित हैं। दिगम्बर-अंथों में एक ही पद्म नजर आता है।

- (१) पहला पच्च, काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानता । वह मानता है कि जीव और अजीव-द्रव्य का पर्याय-प्रवाह हो 'काल' है। इस पच्च के अनुसार जीवाजीव द्रव्य का पर्याय-परिणमन ही उपचार से काल माना जाता है। इसलिए वस्तुतः जीव और अजीव को ही काल-द्रव्य समस्तना चाहिए। वह उनसे अलग तत्व नहीं है। यह पच्च 'जीवाभिगम' आदि आगमों में है।
- (२) दूसरा पच काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानता है। वह कहता है कि जैसे जीव-पुद्गल आदि स्वतन्त्र द्रव्य हैं; वैसे ही काल मी। इसलिए इस पच के अनुसार काल को जीवादि के पर्याय-प्रवाहरूप न समझ कर जीवादि से भिन्न तत्व ही समझना चाहिए। यह पच 'भगवती' आदि आगमों में है।

श्रागम के बाद के प्रंथों में, जैसे—तत्त्वार्थ सूत्र में वाचक उमास्वाति ने, द्वात्रिशिका में श्री सिद्धसेन दिवाकर ने, विशेषावश्यक-भाष्य में श्री जिनमद्रगणि इमाश्रमण ने धर्मसंग्रहणी में श्री हरिमद्रस्रि ने, योगशास्त्र में श्री हेमचन्द्रस्रि ने, द्रव्य गुण प्यांय के रास में श्री उपाच्याय यशोविजयजी ने, लोकप्रकाश में श्री विनयविजयजी ने और नयचकसार तथा श्रागमसार में श्री देवचन्द्रजी ने श्रागम-गत उक्त दोनों पद्धों का उल्लेख किया है । दिगम्बर-संग्रदाय में सिर्फ दूसरे पद्ध का स्वीकार है, जो सबसे पहले श्री कुन्दान्वार्य के ग्रंथों में मिलता है । इसके बाद पूज्यपादस्वामी, महारक श्री अकलक्कदेव, विद्यानन्दस्वामी, नेमिचन्द्र सिद्यान्तचक्रवर्ती और बनारसीदास श्रादि ने भी उस एक ही पद्ध का उल्लेख किया है ।

### पहले पत्त का तात्पर्य-

पहला पद्ध कहता है कि समय, त्रावितका, मुहूर्ग, दिन-सत श्रादि जो व्यवहार, काल-साध्य बतलाए जाते हैं या नवीनता-पुराग्ता, व्येष्टता-कनिष्ठता आदि जो श्रवस्थाएँ, काल-साध्य बतलाई जाती हैं, वे सब किया-विशेष [प्यांय विशेष] के ही संकेत हैं। जैसे—जीव या श्रजीव का जो पर्याय, श्रविमान्य है, श्रथीत् बुद्धि से भी जिसका दूसरा हित्सा नहीं हो सकता, उस श्रालिरी श्रतिस्थम पर्याय को 'समय' कहते हैं। ऐसे आसंख्यात पर्यायों के पुत्रक को 'श्रावितका' कहते हैं। अनेक श्रावितकाओं को 'मृहूच' श्रीर तीस मुहूर्त्त को 'दिन-रात' कहते हैं। दो पर्यायों में से जो पहले हुआ हो, वह 'पुराख' और जो पीछे से हुआ हो, वह 'नवीन' कहलाता है। दो जीववारियों में से जो पीछे से जन्मा हो, वह 'किन्छ और जो पहिले जन्मा हो, वह 'क्येष्ठ' कहलाता है। इस प्रकार विचार करने से यही जान पड़ता है कि समय, आविलंका आदि सब व्यवहार और नवीनता आदि सब अवस्थाएँ, विशेष-विशेष प्रकार के पर्यायों के ही अर्थात् निर्विभाग पर्याय और उनके छोटे-बड़े बुद्धि-कल्पित समूहों के ही संकेत हैं। पर्याय, यह जीव-अर्जीव की किया है, जो किसी तत्त्वान्तर की प्रेरखा के लिवाय ही हुआ करती है। अर्थात् जीव-अर्जीव दोनों अपने-अपने पर्यायरूप में आप ही परिशात हुआ करते हैं। इसिलए वस्तुतः जीव-अर्जीव के पर्याय-पुञ्ज को ही काल कहना चाहिए। काल कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है।

### दूसरे पन्न का तात्पर्य-

जिस प्रकार जीव पुद्गल में गति-स्थिति करने का स्वमाव होने पर भी उस कार्य के लिए निमित्तकारणरूप से 'वर्म-श्रस्तकाय' श्रीर 'श्रधर्म-श्रस्तिकाय' तस्व माने जाते हैं। इसी प्रकार जीव-श्रजीव में पर्याय-परिमन का स्वमाव होने पर भी उसके लिए निमित्तकारणरूप से काल-द्रव्य मानना चाहिए। यदि निमित्तकारणरूप से काल न माना जाए तो धर्म-श्रस्तिकाय श्रीर श्रधर्म-श्रस्तिकाय मानने में कोई युक्ति नहीं।

## दूसरे पच में मत-भेद—

काल की स्वतन्त्र द्रव्य माननेवालों में भी उसके स्वरूप के संबन्ध में दो मत हैं।

- (१) कालद्रव्य, मनुष्य-चेत्रमात्रमें—ज्योतिष-चक्र के गति-चेत्र में —वर्तमान है। वह मनुष्य-चेत्र प्रमाण होकर भी संपूर्ण लोक के परिवर्तनों का निर्मित्त बनता है। काल, अपना कार्य ज्योतिष-चक्र की गति की मदद से करता है। इसलिए मनुष्य-चेत्र से बाहर कालद्रव्य न मानकर उसे मनुष्य-चेत्र प्रमाण है। मानना युक्त है। यह मत धर्मसंब्रह्णी आदि खेताम्बर-बंधों में है।
- (२) कालद्रव्य, मनुष्य-चेत्रमात्र-वर्ती नहीं है; किन्तु लोक-व्यापी है। वह लोक व्यापी होकर भी धर्म-आस्तिकाय की तरह स्कन्ध नहीं है; किन्तु अगुरूप है। इसके अगुओं की संख्या लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। वे अगु, गति-हीन होने से जहाँ के तहाँ अर्थात् लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित रहते हैं। इनका कोई स्कन्ध नहीं बनता। इस कारण इनमें तिर्यक्-प्रचय (स्कन्ध) होने की शक्ति नहीं है। इसी सबय से काल द्रव्य को आस्तिकाय में नहीं पिना है। तिर्यक-प्रचय न होने पर भी उपर्य-प्रचय है। इससे प्रत्येक काल;

अग्रु में लगातार पर्याय हुआ करते हैं। ये ही पर्याय, 'समय' कहलाते हैं। एक एक काल-अग्रु के अनन्त समय-पर्याय समझने चाहिए। समय-पर्याय ही अन्य द्रव्यों के पर्यायों का निमित्तकारण है। नवीनता-पुराणता, ज्येष्टता-कनिष्टता आदि सब अवस्थाएँ, काल-अग्रु के समय-प्रवाह की बदौलत ही समझनी चाहिए। पुद्गल-परमाशु को लोक-आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक 'मन्दगति से जाने में जितनी देर होती है, उतनी देर में काल-अग्रु का एक समय-पर्याय व्यक्त होता है। अर्थात् समय-पर्याय व्यक्त होता है। अर्थात् समय-पर्याय क्यक्त होता है। अर्थात् समय-पर्याय और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक की परमाशु की मन्द गति, इन दोनों का परिमाश बरावर है। यह मन्तव्य दिगम्बर-अंथों में है।

वस्तु-स्थिति क्या है-

निश्चय इंग्टि से देखा जाए तो काल को अलग द्रव्य मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जीवाजीव के पर्यायरूप मानने से ही सब कार्य व सब व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। इसिएए यहाँ पन्न, तान्विक है। अन्य पन्न, व्यावहारिक व औपचारिक है। काल को मनुष्य-च्रेज-प्रमाण मानने का पन्न स्थूल लोक-व्यवहार पर निर्मर है। और उसे अगुरूप मानने का पन्न, औपचारिक है, ऐसा स्वीकार न किया जाए तो यह प्रश्न होता है कि जब मनुष्य-च्रेज से बाहर भी नवत्व प्राग्एल आदि भाव होते हैं, तब फिर काल को मनुष्य-च्रेज में ही कैसे माना जा सकता है? दूसरे यह मानने में क्या युक्ति है कि काल, ज्योतिय-चक्र के संचार की अपेचा रखता है? यदि अपेचा रखता भी हो तो क्या वह लोकव्यापी होकर ज्योतियचक के संचारक की मदद नहीं ले सकता है इसिएए उसको मनुष्य-च्रेज-प्रमाण मानने की कल्पना अपचारिक है। प्रत्येक पुरुगल-परमाणु को ही अपचार से कालागु समक्तना चाहिए और कालागु के अपदेशस्व के कथन की सङ्गत हमो तरह कर लेनी चाहिए।

ऐसा न मानकर कालागु को स्वतन्त्र मानने में प्रश्न यह होता है कि यदि काल स्वतन्त्र द्रस्य माना जाता है तो फिर वह धर्म-श्रस्तिकाय की तरह स्कन्यरूप क्यों नहीं माना जाता है ? इसके सिवाय एक यह मी प्रश्न है कि धीव-श्रजीव के पर्याय में तो निमित्तकारण समय-पर्याय है । पर समय पर्याय में निमित्तकारण क्या है ? यदि वह स्वभाविक होने से श्रन्य निमित्त की श्रपेचा नहीं रखता तो फिर जीव-श्रजीव के पर्याय मी स्वामाविक क्यों न माने जाएँ ? यदि समय-पर्याय के वास्ते श्रन्य निमित्त की कल्पना की जाए तो श्रनवस्था श्राती है । इसलिए श्रगुपश को श्रीपचारिक ही मानना ठीक है । वैदिकदर्शन में काल का स्वरूप-

वैदिकदरांनों में भी काल के संबन्ध में मुख्य दो पद्ध हैं। वैशेषिकदरांन-अ २, आ २ सूत्र ६-१०तथा न्यायदर्शन, काल को सर्वव्यापी स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। सांख्य—अ २, सूत्र १२, योग तथा वेदान्त आदि दर्शन-काल को स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर उसे प्रकृति-पुरुष (वड्चेतन) का ही रूप मानते हैं। यह दूसरा पद्ध, निश्चय-दृष्टि-मुलक है और पहला पद्ध, व्यवहार-मूलक।

वैनदर्शन में जिसको 'समय' श्रीर दर्शनान्तरों में जिसको 'ख्या' कहा है, उसका स्वरूप जानने के लिए तथा 'काल' नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, वह केवल लीकिक दृष्टिवालों की व्यवहार-निर्वाह के लिए ख्यानुकम के विषय में की हुई कल्पनामात्र है, इस बात को स्पष्ट समझने के लिए योगदर्शन, पा॰ व सु॰ ५२ का माध्य देखना चाहिए। उक्त भाष्य में कालसंबन्धी जो विचार है, वही निश्चय-दृष्टि-मूलक, श्रतएव ताखिक जान पहता है।

विज्ञान की सम्मति-

आजकल विज्ञान की गति सत्य दिशा की ओर है। इसलिए कालसंबन्धी विज्ञारों को उस दृष्टि के अनुसार भी देखना चाहिए। वैशानिक लोग भी काल को दिशा की तरह काल्पनिक मानते हैं, वास्तविक नहीं।

अतः सब तरह से विचार करने पर यही निश्चय होता है कि काल को अलग स्वतन्त्र द्रव्य मानने में हद्दर प्रमाण नहीं है।

## (१७) 'मूल बन्ध-हेतु'

यह विषय, पञ्चसंग्रह हा० ४ की १६ और २०वीं गाया में है, किन्तु उसके वर्णन में चीय कर्मग्रंथ पू० १७६ की अपेद्धा कुछ मेद है। उसमें सोलह प्रकृतियों के बन्ध को प्रियात्वहेतुक, पॅतीस प्रकृतियों के बन्ध को अविरिति-हेतुक, अइसठ प्रकृतियों के बन्ध को कथाय-हेतुक और सातवेदनीय के बन्ध को योग-हेतुक कहा है। यह कथन अन्वय व्यतिरेक, उभय-मूलक कार्य-कारण-भाव को लेकर किया गया है। वैसे—मिष्यात्व के सद्भाव में सोलह का बन्ध और उसके अभाव में सोलह के बन्ध का अन्वय-व्यतिरेक मिष्यात्व के साथ बट सकता है। इसी प्रकार पॅतीस के बन्ध का अविरित्त के साथ, अइसठ के बंध का कथाय के साथ और सातवेदनीय के बन्ध का योग के साथ अन्वय-व्यतिरेक समस्तना चाहिए।

परंतु चीये कर्मग्रंथ में केवल अन्वय-मूलक कार्य-कारण-माव को लेकर संबध का

कर्णन किया है, व्यतिरेक की विवद्धा नहीं की है; इसी से यहाँ का वर्णन पञ्चसंग्रह के वर्णन से भिन्न मालूम पड़ता है। ग्रन्वय— जैसे; मिध्यात्व के समय, अविरित्त के समय, कपाय के समय और बोग के समय सातवेदनीय का बन्ध अवश्य होता है; इसी प्रकार मिध्यात्व के समय सोतह का बन्ध, मिध्यात्व के समय तथा अविरित्त के समय पैतीस का बन्ध और मिध्यात्व के समय, अविरित्त के समय तथा कपाय के समय पैतीस का बन्ध और मिध्यात्व के समय, अविरित्त के समय तथा कपाय के समय श्रेष प्रकृतियों का बन्ध अवश्य होता है। इस अन्वयमात्र की लक्ष्य में रखकर श्री देवेन्द्र सृरि ने एक, सोलह, पैतीस और अड़सठ के बन्ध को कमशः चतुर्हेतुक, एक-हेतुक, दि-हेतुक और ति-हेतुक कहा है। उक्त चारी बन्धों का व्यतिरेक तो पञ्चसंग्रह के वर्णनानुसार केवल एक-एक हेतु के साथ घट सकता है। पञ्चसंग्रह और यहाँ की वर्णन श्रीली में मेद है, तात्वर्थ में नहीं।

तत्त्वार्थ-ग्र॰ द सू० १ में बन्ध के हेतु पाँच कहे हुए हैं, उसके अनुसार ग्र॰ ह सू० १ की सवार्थिसिद्ध में उत्तर प्रकृतियों के और बन्ध-हेतु के कार्य-कारण-माय का विचार किया है। उसमें सोलह के बन्ध को मिष्यात्व-हेतुक, अद्भावन के बन्ध को अमाद-हेतुक, अद्भावन के बन्ध को क्यायहेतुक और एक के बन्ध को योग-हेतुक वतलाया है। अविरित के अनंतानु-बन्धिकपाय-जन्य, अप्रत्याख्यानावरणकपाय-जन्य, और प्रत्याख्यानावरणकपाय-जन्य, ये तीन मेद किये हैं। प्रथम अविरित को पश्चीस के बन्ध का, दूसरी को दस के बन्ध का अविरित हेतुक कहा है। पञ्चसंग्रह में जिन अद्भाव प्रकृतियों के बन्ध को अविरित हेतुक कहा है। पञ्चसंग्रह में जिन अद्भाव प्रकृतियों के बन्ध को क्याय-हेतुक माना है, उनमें से चार के बन्ध को प्रत्याख्याना-वरणकपाय-जन्य अविरित हेतुक और छुट के बन्ध को प्रमाद-हेतुक सर्वार्थिदि में बतलाया है; इसलिए उसमें क्याय-हेतुक बन्धवाली अद्यावन प्रकृतियों हो कही हुई हैं।

## (१८) उपशमक और सपक का चारित्र

गुणस्थानों में एक-जीवाश्रित भावों की संख्या वैसी चोये कर्मप्रंय गाया ७० में है, वैसी ही पञ्चसंप्रह के द्वार २ की ६४वीं गाया में है; परंतु उक्त गाया की टीका स्त्रीर टवा में तथा पञ्चसंप्रह की उक्त गाया की टीका में योहा सा व्याख्या-भेट है। टीका-टवे में 'उपशमक'-'उएशान्त' दो पदों से नीवाँ, दसवाँ और ग्यारहजाँ, ये तीन गुण्यस्थान प्रहण किये गए हैं स्त्रीर 'स्रपूर्व' यद से स्नाटवाँ गुण्स्थानमात्र । नीवं आदि तीन गुणस्थान में उपशमश्रेणिवाले श्रीपशमिकसम्यक्त्वी को या द्वायिकसम्यक्त्वी को चारित्र श्रीपशमिक माना है। आठवें गुणस्थानों में श्रीपशमिक या द्वायिक किसी सम्यक्त्ववाले को श्रीपशमिक चारित्र इष्ट नहीं है, किन्तु द्वायोपशमिक। इसका प्रमाण गाथा में 'श्रपूर्व शब्द का श्रलग प्रइश् करना है; क्योंकि यदि आठवें गुणस्थान में भी श्रीपशमिकचारित्र इष्ट होता तो 'श्रपूर्व' शब्द श्रलग प्रहण न करके उपशमक शब्द से ही नीवें श्रादि गुणस्थान की तरह श्राठवें का भी सूचन किया जाता। नीवें और दसवें गुणस्थान के द्वपकश्रेणि-गत-जीव-संबन्धी मावों का व चारित्र का उल्लेख टीका या टवे में नहीं है।

पञ्चसंग्रह की टीका में श्री मलयगिरि ने 'उपशमक' 'उपशान्त' पद से आठवें से ग्यारहवें तक उपशमश्रीणवाले चार गुग्तस्थान खीर 'खपूवे' तथा 'वीगा' पद से आठवों, नीवों, दसवों श्रीर बारहवों, ये शपकश्रेणिवाले चार गुग्यस्थान महग्र किये हैं। उपशमश्रेणिवाले उक्त चारों गुग्यस्थान में उन्होंने श्रीपशमिक चारित्र माना है, पर अपकश्रेणिवाले चारों गुग्यस्थान के चारित्र के संबन्ध में कुछ उल्लेख नहीं किया है।

न्यारहवें गुणस्थान में संपूर्ण मोहनीय का अपश्चम हो जाने के कारण सिर्फ ख्रीपश्चामिक चारित्र है, नीवें और दसवें गुणस्थान में ख्रीपश्चमिक चारित्र है, नीवें और दसवें गुणस्थान में ख्रीपश्चमिक चायोपश्चमिक हो चारित्र हैं; क्योंकि इन दो गुणस्थानों में चारित्र मोहनीय की कुछ प्रकृतियाँ उपशान्त होती हैं, सब नहीं। उपशान्त प्रकृतियों की अपेदा से चायोपश्चमिक चारित्र समकता चाहिए। खह बात इस प्रकार स्पष्टता से नहीं कही गई है परन्तु प्रञ्च० हा॰ इकी स्थवीं गाथा की टीका देखने से इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रहता क्योंकि उसमें स्थमसंपराय-चारित्र को, जो दसवें गुणस्थान में ही होता है, चायोपश्चमिक कहा है।

उपशामश्रेणिवाले आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय के उपशाम का आरम्म या कुछ प्रकृतियों का उपशाम होने के कारण औपशामिक चारित्र, जैसे पञ्चसंग्रह टीका में माना गया है, वैसे ही चपकश्रेणिवाले आठवें आदि तीनों गुणस्थान में चारित्रमोहनीय के चय का आरम्म या कुछ प्रकृतियों का धय होने के कारण चायिकचारित्र मानने में कोई विरोध नहीं टील पढ़ता।

गोम्मटसार में उपरामश्रेणिवाले आठवें आदि चारो गुणस्थान में चारित्र औपरामिक ही माना है और क्षायोपरामिक का सम्य निषेध किया है। इसी तरह सपकश्रेणिवाले चार गुणस्थान में सायिक चारित्र ही मानकर क्षायोपरामिक का नियेष किया है। यह बात कर्मकायड की ८४५ और ८४६वीं गाथाओं के देखने से स्पष्ट हो जाती है।

HER IN THE STREET THE RESERVE

#### ( १६ ) भावः

यह विचार एक बीव में किसी विविद्यत समय में पाए जानेवाले भावों का है।

एक जीव में भिन्न-भिन्न समय में पाए जानेवाले भाव और अनेक जीव में एक समय में या भिन्न-भिन्न समय में पाए जानेवाले भाव प्रसङ्ग-वशा लिखे जाते हैं। पहले तीन गुणस्थानों में औदियिक, ज्ञायोपशिमक और पारिणामिक, ये तीन भाव, जीये से स्थारहवें तक आठ गुणस्थानों में पाँचों भाव, बारहवें गुणास्थान में औपशिमक के सिवाय बार माव और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान में औपशिमक शायोपशिमक के सिवाय तीन भाव होते हैं।

अनेक जीवों की अपेका से गुणस्थानों में भावों के उत्तर भेद-

वायोगशमिक—पहले दो गुणस्थानों में तीन श्रश्नन, चचु आदि दो दश्नैन, दान श्रादि पाँच लिश्वयाँ, ये १०; तीसरे में तीन श्रान, तीन दर्शन, मिश्रह्रिट, पाँच लिश्वयाँ, ये १२; बीथे में तीसरे गुणस्थानवाले १० किन्तु मिश्रह्रिट के स्थान में सम्यक्त्य; पाँचवें में चौथे गुणस्थानवाले बारह तथा देशविरति, कुल १२; छठे, सातवें में उक्त तेरह में से देश-विरति को घटाकर उनमें सर्वविरति श्रीर मनःपर्यवश्चान मिलाने से १४; आठवें, नीवें श्रीर दसवें गुणस्थानों में उक्त चौदह में से सम्यक्त्य के सिवाय शेष १२; ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान में उक्त तेरह में से चारित्र को छोड़कर शेष १२ क्षायोपशमिक भाव हैं। तेरहवें श्रीर चौदहवें में वायोपशमिक भाव हैं। तेरहवें श्रीर चौदहवें में वायोपशमिक माव नहीं है।

औदिविक—यहले गुस्स्थान में अज्ञान आदि २१; दूसरे में मिध्यात्व के सिवाय २०; तीसरे-चीथ में अज्ञान को छोड़ १६; पाँचवें में देवगति, नारकगति के सिवाय उक्त उन्नीस में से शेष १७, छठे में तिर्यञ्चगित और असंयम घटाकर १५; सातवें में कृष्ण आदि तीन लेश्याओं को छोड़कर उक्त पन्द्रह में से शेष १२; आठवें नीवें में तेजः और पद्म-लेश्या के सिवाय १०; दसवें में क्रोध, मान, माया और तीन वेद के सिवाय उक्त दस में से शेष ४; स्थारहवें, वारहवें और तेरहवें गुस्थान में संज्ञानलोग को छोड़ शेष ३ और चीदहवें गुसस्थान में सज्ज्ञानलोग को छोड़ शेष ३ और चीदहवें गुसस्थान में सज्ज्ञानलोग को छोड़ शेष ३ और चीदहवें गुसस्थान में सज्ज्ञानलोग को छोड़ शेष ३ और सिद्धत्व, ये हो औदिविकमाव हैं।

श्वायिक-पहले तीन गुणस्थानों में श्वायिकमात्र नहीं हैं। चौषे से ग्यारहवें तक ब्राट गुणस्थानों में सम्यक्त्व, बारहवें में सम्यक्त्व ब्रीर चारित्र दो ब्रीर तेर-हवें-चौदहवें दो गुणस्थानों में नौ श्वायिकभाव हैं।

श्रीपशामिक—पहले तीन श्रीर बारहवें श्रादि तीन, इन छह गुणस्थानों में श्रीपशामिकभाव नहीं हैं। चौथे से श्राटवें तक पाँच गुणस्थानों में सम्यक्त, नौवें से म्यारहवें तक तीन गुणस्थानों में सम्यक्त्व श्रीर चारित्र, वे दो श्रीपश-मिकमाव है।

पारिणामिक—पहले गुण्स्थान में जीवत्व श्रादि तीनों, दूसरे से बारहवें तक स्थारह गुण्स्थानों में जीवत्व, मञ्यत्व दो श्रीर तेरहवें-चौदहवें में जीवत्व ही पारिणामिकमाव है। मञ्जत्व श्रनादि-सान्त है। क्योंकि सिद्ध-श्रवस्था में उसका श्रमाव हो जाता है। घातिकर्म क्षय होने के बाद सिद्ध-श्रवस्था प्राप्त होने में बहुत विलंब नहीं लगता, इस अपेन्ना से तेरहवें-चौदहवें गुण्स्थान में मञ्जत पूर्वाचार्यों ने नहीं माना है।

गोम्मटसार-कर्मकारड की ८२० से ८७५ तक की गाथात्रों में स्थान-गत तथा पंद-गत मञ्ज-द्वारा मार्ची का बहुत विस्तारपूर्वक वर्शन किया है।

एक-जीवाश्रित भावों के उत्तर भेद-

श्वायोपशिमक—पहले दो गुणस्थान में मित श्रुत दो या विभक्नसहित तीन आज्ञान, अवसु एक या चसु-अवसु दो दर्शन, दान आदि पाँच लिक्थियाँ, तीसरे में दो या तीन श्रान, दो या तीन दर्शन, भिश्रहिष्ट, पाँच लिक्थियाँ, चौथे में दो या तीन श्रान, अपर्याप्त अवस्था में अचसु एक या अवधिसहित दो दर्शन, और पर्याप्त-अवस्था में दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, पाँच लिक्थियाँ, पाँचवे में दो या तीन श्रान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, देशविरति, पाँच लिक्थियाँ, छठे-सातवें में दो तीन या मनःपर्यायपर्यन्त चार श्रान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, पाँच लिक्थियाँ, आठवें, नीवें और दसवें में सम्यक्त्व को खोड़ छठे और सातवें गुणस्थानवाले सब चायोपशिमक भाव। स्यारहवें-बारहवें में चारित्र को छोड़ दसवें गुणस्थान वाले सब माय।

श्रीदिविक पहले गुगस्थान में श्रान, श्रसिद्धत्व, श्रसंयम, एक लेश्या, एक क्याय, एक गति, एक वेद श्रीर मिध्यात्व; दूसरे में मिध्यात्व को छोड़ पहले गुगस्थान वाले सव श्रीदिविक; तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें में श्रान को छोड़ दूसरे वाले सव; छठे से लेकर नीवें तक में श्रसंयम के सिवाय पाँचवें वाले सब; दसवें में वेद के सिवाय नीवें वाले सब; ग्यारहवें-वारहवें में क्याय के सिवाय

दसर्वे वाले सव; तेरहवें में असिद्धत्व, लेश्या और गति; चौदहवें में गति और असिद्धत्व ।

चायिक—चौथे से ग्यारहवें गुण्स्थान तक में सम्यक्त्व, वारहवें में सम्यक्त्व और चारित्र दो और तेरहवें-चौदहवें में-नौ चायिक भाव।

श्रीपश्रामिक चौथे से श्राठवें तक सम्यक्त्व; नौवें से म्यारहवें तक सम्यक्त्व श्रीर चारित्र ।

पारिगामिक—पहले में तीनों; दूसरे से बारहवें तक में जीवस्व और मञ्जल दो; तेरहवें श्रीर चीदहवें में एक जीवल ।

the trade of the Contract of the Paris of the

of party last of the street of the first of the last o

A PRINTED BY THE PRINTED BY THE WAY BY THE PARTY OF

ई० १९२२ ]

्चीथा कर्मभन्य

THE WHITE

The second second second

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.

the state of the s

## श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के समान-असमान मन्तव्ये

समान मन्तव्य

निश्चय और व्यवहार दृष्टि से जीव शब्द की व्याख्या दोनों संप्रदाय में उत्र । है। पृष्ठ-४। इस संबन्ध में जीवकारड का 'प्राशाधिकार' प्रकरण और उसकी टीका देखने योग्य है।

मार्गगास्थान शब्द की व्याख्या दोनों संप्रदाय में समान है। पूष्ठ-४। गुणस्थान शब्द को व्याख्या-शैली कर्मग्रन्थ ख्रीर जोवकारड में भिन्न-सी है, पर उसमें तात्विक श्रयं-भेद नहीं है। पूष्ठ-४।

उपयोग का स्वरूप दोनों सम्प्रदायों में समान माना गया है। पुष्ठ-५। कम्प्रत्य में अपयांत संज्ञी को तीन गुण्स्थान माने हैं, किन्तु गोम्मटसार में पाँच माने हैं। इस प्रकार दोनों का संख्याविषयक मतभेद है, तथापि वह अपेब्राकृत है, इसलिए वास्तविक हृष्टि से उसमें समानता हो है। पुष्ठ-१२।

केवलज्ञानी के विषय में संज्ञित्व तथा असंज्ञित्व का व्यवहार दोनों संप्रदाय के शास्त्रों में समान है। प्रष्ठ-१३।

वायुकाय के शरीर की भ्वजाकारता दोनों संप्रदाय की मान्य है। पृष्ठ-२०।

छाद्मस्थिक उपयोगों का काल-मान अन्तर्भृहूर्त-प्रमास दोनों संप्रदायों को मान्य है। ए॰ऽ─२०, नोट।

भावलेश्या के संबन्ध की स्वरूप, दृष्टाना आदि अनेक वार्ते दोनों संप्रदाय में दुल्य हैं। प्रष्ठ-३३।

चौदह मार्गगाओं का श्रर्थ दोनों संप्रदाय में समान है तथा उनकी मूल गाथाएँ भी एक सी हैं। पृष्ठ-४७, नोट।

सम्यक्त की व्याख्या दोनों संप्रदाय में तुल्य है। पुष्ठ-५०, नोट। व्याख्या कुछ भिन्न सी होने पर भी खाहार के स्वरूप में दोनों संप्रदाय का

इसमें सभी पृष्ठ संख्या जहाँ प्रत्य नाम नहीं है वहाँ हिन्दी चौथे कर्मप्रत्य की समभी जाय ।

तात्विक भेट नहीं है। श्वेताम्बर बन्धों में सर्वत्र आहार के तीन भेद हैं और दिगम्बर बन्धों में कहीं छह भेद भी मिलते हैं। एष्ट-५०, नोट।

परिहारविशुद्ध संबम का अधिकारी कितनी उम्र का होना चाहिए, उसमें कितना ज्ञान आवश्यक है और वह संयम किसके समीप ग्रहण किया जा सकता है और उसमें विहार आदि का कालानियम कैसा है, इत्यादि उसके सबन्य की बातें दोनों संग्रदाय में बहुत अंशों में समान हैं। एष्ड-५९, नोट।

चायिकसम्यक्त जिनकातिक मनुष्य को होता है, यह बात दोनी संप्रदाय को इष्ट है। एष्ठ-६६, नोट।

केवली में द्रव्यमन का संबन्ध दोनों संप्रदाय में इष्ट है। पृष्ठ-१०१, नोट । मिश्रसम्यग्टिष्ट गुण्स्थान में मित ब्रादि उपयोगों की शान-ब्रज्ञान उभयरूपता गोम्मटसार में भी है। पृष्ठ-१०६, नोट।

गर्भज मनुष्यों की संख्या के सूचक उन्तीस श्रद्ध दोनों संप्रदाय में दुल्य हैं। पृष्ठ-११७, नोट।

इन्द्रियमार्गंगा में द्वीन्द्रिय आदि का और कायमार्गगा में तेजःकाव आदि का विशेषाधिकत्व दोनों संप्रदाय में समान इष्ट है। पृष्ठ-१२२, नोट।

वकराति में विग्रहों की संख्या दोनों संप्रदाय में समान है। फिर भी श्वेता-म्बरीय प्रत्यों में कहीं कहीं जो चार विग्रहों का मतान्तर पाया जाता है, यह दिगम्ब-रीय प्रत्यों में देखने में नहीं आया। तथा वकराति का काल-मान दोनों सम्प्रदाय में तुल्य है। वकराति में अनाहारकत्व का काल-मान, व्यवहार और निश्चय, दो दृष्टियों से विचार जाता है। इनमें से व्यवहार दृष्टि के अनुसार श्वेताम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ में विचार है और निश्चय दृष्टि के अनुसार दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ में विचार है। अतएव इस विषय में भी दोनों सम्प्रदाय का बारतविक मत-मेद नहीं है। एष्ट १४३।

अवधिदर्शन में गुण्स्थानों की संख्या के विषय में सैदान्तिक एक और कार्मप्रन्यिक दो, ऐसे जो तीन पद्म हैं, उनमें से कार्मप्रन्यिक दोनों ही पद्म दिगम्बरीय प्रन्यों में मिलते हैं। एष्ठ-१४६।

केयलहानी में आहारकत्व, आहार का कारण असातवेदनीय का उदय और औदारिक पुद्रली का प्रह्रस, ये तीनों वार्ते दोनों सम्प्रदाय में समान मान्य हैं। पृष्ठ-१४८:।

गुग्रस्थान में जीवस्थान का विचार गोम्मटसार में कर्मप्रत्थ की अपेद्धा कुछ मिल जान पड़ता है। पर वह अपेद्धाकृत होने से वस्तुतः कर्मप्रत्य के समान ही है। पुष्ठ-१६१, नोट। गुणस्थान में उपयोग की संख्या कर्मग्रन्थ और गोम्मटसार में तुल्य है। पृष्ठ-१६७, नोट।

एकेन्द्रिय में सासादनभाव मानने और न माननेवाले, ऐसे वो दो पद्ध श्वेताम्बर-मन्यों में हैं, दिगम्बर-मन्यों में भी हैं। पृष्ठ-१७१, नोट।

श्वेताम्बर प्रन्थों में जो कहीं कर्मबन्ध के चार हेतु, कहीं दो हेतु और कहीं पाँच हेतु कहे हुए हैं; दिगम्बर प्रन्थों में भी वे सब वर्शित हैं। एएउ-१७४, नोट।

बन्ध-हेतुओं के उत्तर भेद आदि दोनों संप्रदाय में समान हैं। पुष्ठ-१७५, नोट।

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुओं का विचार दोनों संप्रदाय के प्रन्थों में है। पुष्ठ-१८१, नोट।

एक संख्या के अर्थ में रूप शब्द दोनों संप्रदाय के अन्यों में मिलता है। पुष्ठ−२१८, नोट।

कर्मभ्रन्य में वर्शित दस तथा छह च्रेप त्रिलोकसार में भी हैं। पृष्ठ-२२१, नोट।

उत्तर प्रकृतियों के मूल बन्व-हेतु का विचार जो सर्वार्थसिक्कि में है, वह पञ्चसंग्रह में किये हुए विचार से कुछ भिन्न-सा होने पर भी बस्तुतः उसके समान ही है। पुष्ठ-२२७।

कर्मभ्रन्य तथा पञ्चसंब्रह में एक जीवाश्रित भावों का जो विचार है, गोम्म्यसा में बहुत ग्रंशों में उसके समान ही वर्णन हैं। पृष्ठ-२२६।

#### असमान मन्तव्य

श्वेताम्बर-प्रत्यों में तेज:काय के वैक्रिय शरीर का कथन नहीं है, पर दिगम्बर-प्रत्यों में है। पुष्ठ-१६, नोट।

श्वेताम्बर संप्रदाय की अपेद्धा दिगम्बर संप्रदाय में संशी-असंशी का व्यवहार कुछ मिल्न है। तथा श्वेताम्बर-प्रत्यों में हेतुवादोपदेशिकी आदि सजाओं का विस्तृत वर्णन है, पर दिगम्बर-अंथों में नहीं है। पृष्ठ-३६।

श्वेतास्त्रर-शास्त्र-प्रसिद्ध करणापयाँस शब्द के स्थान में दिगस्त्रर-शास्त्र में निर्दृत्यपर्यास शब्द है। व्याक्या भी दोनों शब्दों की कुछ भिन्न है। पुष्ठ-४१।

श्वेताम्बर-ग्रंथों में केवलशान तथा केवलदर्शन का कममावित्व, सहभावित्व और अमेद वे तीन पद्म हैं, परन्तु दिगम्बर-ग्रंथों में सहमावित्व का एक ही पद्म है। एष्ड-४३। लेश्या तथा ऋायु के बन्धावन्य की ऋषेद्धा से कपाय के जो चौदह और वीस भेद गोम्मटसार में हैं, वे श्वेताम्बर-अन्यों में नहीं देखे गए। एष्ड-५५, नोट।

अपर्यास-अवस्था में औपशामिकसम्यक्त पाए जाने और न पाए जाने के संबन्ध में दो पन्न श्वेताम्बर-अन्थों में हैं, परन्तु गोम्मटसार में उक्त दो में से पहिला पन्न ही है। पृष्ठ-७०, नोट।

श्रज्ञान-त्रिक में गुणस्थानों की संख्या के संबन्ध में दो पद्म कर्म-प्रन्थ में मिलते हैं, परन्तु गोम्मटसार में एक ही पद्म है। एष्ठ-⊏२, नोट।

गोम्मटसार में नारकों की संख्या कर्मग्रन्थ-वर्शित संख्या से भिन्न है। पृष्ठ-११६, नोट।

द्रव्यमन का आकार तथा स्थान दिगम्बर संप्रदाय में श्वेताम्बर की अपेदा मिन्न प्रकार का माना है और तीन योगों के बाह्याम्यन्तर कारखों का वर्णन राजवार्तिक में बहुत स्पष्ट किया है। पृष्ठ-१३४।

मनःपर्वायज्ञान के योगों की संख्या दोनों संप्रदाय में तुल्प नहीं है। पृष्ठ-१५४।

श्वेताम्बर-प्रन्थों में जिस अर्थ के लिए आयोजिकाकरण, आवर्जितकरण और आवश्यककरण, ऐसी तीन संजाएँ मिलती हैं, दिगम्बर-प्रन्थों में उस अर्थ के लिए सिर्फ आवर्जितकरण, यह एक संख्या है। एष्ट-१५५।

श्वेताम्बर-अन्यों में काल को स्वतन्त्र द्रव्य भी माना है और उपचरित भी। किन्तु दिगम्बर-अन्यों में उसको स्वतन्त्र ही माना है। स्वतन्त्र पन्न में भी काल का स्वरूप दोनों संप्रदाय के अन्यों में एक सा नहीं है। पुष्ठ-१५७।

किसी किसी गुगास्थान में योगों की संख्या गोम्मटसार में कर्म-प्रन्थ की श्रपेदा भिन्न है। पृष्ठ-१६३, नोट।

दूसरे गुगास्थान के समय ज्ञान तथा अज्ञान माननेवाले ऐसे दो पद्ध श्वेताम्बर-ग्रन्थों में हैं, परन्तु गोम्मटसार में सिर्फ दूसरा पद्ध है। पृष्ठ-१६६, नोट।

गुणस्थानों में लेश्या की संख्या के संबन्ध में श्वेताम्बर ग्रन्थों में दो पक्ष हैं और दिगम्बर-ग्रन्थों में सिर्फ एक पक्ष है । पुष्ठ-१७२, नोट।

जीव सम्पक्त्वसहित मरकर स्त्री रूप में पैदा नहीं होता, यह बात दिशम्बर संप्रदाय को मान्य है, परन्तु श्वेताम्बर संप्रदाय को यह मन्तव्य इष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें भगवान् मिल्लाय का स्त्री-बेद तथा सम्यक्त्वसहित उत्पन्न होना माना गया है। चौथा कर्मप्रस्थ

# कर्मग्रन्थिकों और सैदान्तिकों का मतभेद

सूरुम एकेन्द्रिय आदि दस जीवस्थानों में तीन उपयोगों का कथन कार्म-श्रान्थिक मत का फलित हैं। सैदान्तिक मत के अनुसार तो छुह जीवस्थानों में ही तीन उपयोग फलित होते हैं और बीन्द्रिय आदि शेष चार जीवस्थानों में पाँच उपयोग फलित होते हैं। ए॰—२२, नोट।

श्रविदर्शन में गुग्गस्थानों की संख्या के संबन्ध में कार्मग्रन्थिको तथा सैदा-न्तिकों का मत-भेद है। कार्मग्रन्थिक उसमें नौ तथा दस गुग्गस्थान मानते हैं श्रोर सैदान्तिक उसमें बारह गुग्गस्थान मानते हैं। पृ०-१४६।

सेंब्रान्तिक दूसरे गुग्रस्थान में ज्ञान मानते हैं, पर कार्मग्रन्थिक उसमें श्रज्ञान मानते हैं। पृण्-१६६, नोट।

वैकिय तथा आहारक-शारीर बनाते और त्यागते समय कीन-सा योग मानना चाहिए, इस विषय में कार्मग्रंथिकों का और सैद्धान्तिकों का मत-भेद हैं। पृष्-१७०, नोट।

अधिमेद के अनन्तर कौन-सा सम्यक्त्य होता है, इस विषय में सिदान्त तथा कर्मअंथ का मत-भेद है। पृ०-१७१। [चीथा कर्मप्रन्थ

# चौथा कर्मग्रन्थ तथा पञ्चसंग्रह

जीवस्थानों में योग का विचार पञ्चसंब्रह में भी है। पू॰-१४, नोट। अपपर्यास जीवस्थान के योगों के संबन्ध का मत-मेद जो इस कर्म-ब्रंथ में है, वह पञ्चसंब्रह की टीका में विस्तारपूर्वक है। पु॰-१६।

जीवस्थानों में उपयोगों का विचार पञ्चसंग्रह में भी है । पू॰ — २०, नेट। कर्मग्रन्थकार ने विभङ्गज्ञान में दो जीवस्थानों का ग्रीर पञ्चसंग्रहकार ने एक जीवस्थान का उल्लेख किया है। पु॰ –६८, नोट।

अपयोप्त-अवस्था में श्रीपशमिकसम्बक्त्य पावा जा सकता है, यह बात पञ्चसंत्रह में भी है। पूर्-७० नोट।

पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक होने का वर्णन पत्रवसंग्रह में है । पू०-१२५, नोट ।

पञ्चसंग्रह में भी गुगास्थानों को लेकर योगों का विचार है। पू०-१६३, सोट।

गुणस्थान में उपयोग का वर्णन पञ्चसंग्रह में है । पृ०-१६७, नीट ।

बन्ध हेतुश्चों के उत्तर भेद तथा गुगास्थानों में मूल बन्ध-हेतुश्चों का विचार पञ्चसंग्रह में है । पु०-१७६, नोट ।

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुखों का वर्गान पञ्चसंग्रह में विस्तृत है। पृ०-१८१, नोट।

गुगास्थानों में बन्ध, उदय आदि का विचार पञ्चसंग्रह में है। पू०-१८७, नोट।

गुणस्थानी में अल्प बहुत्व का विचार पञ्चसंबह में है। पु०-१६२, नीट। कमें के माव पञ्चसंबह में हैं। पु०--२०४, नीट।

उत्तर प्रकृतियों के मूल बन्च हेतु का विचार कर्मग्रन्थ श्रीर पञ्चसंग्रह में।भिन्न-मिन्न शैली का है। पु॰--२२७।

एक जीवाश्रित भावों की संख्या मूल कर्मग्रन्थ तथा मूल पञ्चसंग्रह में भिन्न नहीं है, किन्तु दोनों की व्याख्याश्रों में देखने योग्य थोड़ा सा विचार-भेद है। पु॰-२२६। चौथा कमपन्थ

## चौथे कर्गग्रन्थ के कुछ विशेष स्थल

जीवस्थान, मार्गशास्थान श्रीर गुशस्थान का पारस्परिक श्रन्तर । पृत्य । परमव की श्रायु बाँचने का समय-विमाग श्रिवकारी मेद के श्रनुसार किस-किस प्रकार का है ? इसका खुलासा । प्रवास १५, नोट ।

उदीरसा किस प्रकार के कमें की होती है और यह कब तक हो सकती है? इस विषय का नियम। पू॰-२६, नोट।

द्रव्य लेश्या के स्वरूप के संबन्ध में कितने पद्ध हैं ? उन सबका आश्य क्या है ? भावलेश्या क्या वस्तु है और महामारत में, योगदर्शन में तथा गोशा-लक के मत में लेश्या के स्थान में कैसी कल्पना है ? इस्वादि का विचार । प्र•-१३।

शास्त्र में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जो इन्द्रिय-सापेच प्राणियों का विमाग है वह किस अपेचा से ! तथा इन्द्रिय के कितने भेद-प्रभेद हैं और उनका क्या स्वरूप हैं ! इत्यादि का विचार । पु०—३६।

संज्ञा का तथा उसके मेद-अभेदों का स्वरूप और संज्ञित्व तथा असंज्ञित्व के व्यवहार का निवासक क्या है ? इत्यादि पर विचार । ए॰ — ३८ ।

अपर्यास तथा पर्यास और उसके मेंद्र आदि का स्वरूप तथा पर्यासि का स्वरूप । ए०—४० । केवलशान तथा केवलदर्शन के कमभावित्व, सहभावित्व श्रीर ग्रमेद, इन तीन पद्मों की मुख्य-मुख्य दलीलें तथा उक्त तीन पद्म किस-किस नय की श्रपेद्मा से हैं ! इत्यादि का वर्णन । ए०—४३।

पुरुष व्यक्ति में स्त्री-योग्य श्रीर स्त्री व्यक्ति में पुरुष-योग्य भाव पाए जाते हैं श्रीर कभी तो किसी एक ही व्यक्ति में स्त्री-पुरुष दोनी के बाह्याम्यन्तर लज्ज्ज्य होते हैं। इसके विश्वस्त सब्त । ए०-५३, नोट।

मनःपर्याय-उपयोग को कोई ब्राचार्य दर्शनस्य भी मानते हैं, इसका प्रमाश । पुरु-६२, नोट ।

जातिमध्य किसको कहते हैं ! इसका खुलासा । ए०-६५, नोट ।

श्रीपशामिकसम्बन्त्व में दो जीवस्थान माननेवाले श्रीर एक जीवस्थान मानने वाले श्राचार्य श्रपने-श्रपने पक्ष की पुष्टि के लिए श्रपदांप्त-श्रवस्था में श्रीपश-मिक सम्बन्त्व पाए जाने श्रीर न पाए जाने के विषय में क्या क्या युक्ति देते हैं ! इसका सविस्तर वर्णन । ए० – ७०, नीट ।

संनृष्ठिम मतुष्यों की उत्पत्ति के द्वेत्र श्रीर स्थान तथा उनकी श्रायु श्रीर योग्यता जानने के लिए श्रागमिक प्रमाण । ए० — ७२, नोट ।

स्वर्ग से च्युत होकर देव किन स्थानों में पैदा होते हैं ? इसका कथन। पुरु-७३, नोट।

च बुर्दर्शन में कोई तीन ही जीवस्थान मानते हैं ख़ौर कोई छह। वह मत-भेद हन्द्रियपर्याप्ति की भिन्न-भिन्न व्याख्याओं पर निर्भर है। इसका सप्रमाख कथन। पुरु—७६, नोट।

कर्मप्रत्य में असंशी पञ्चेन्द्रिय के स्त्री और पुरुष, ये दो भेद माने हैं और सिद्धान्त में एक नपुंसक, सो किस अपेद्धा से १ इसका प्रमागा। पु॰— प्यन, नोट।

अज्ञान-त्रिक में दो गुणस्थान माननेवाली का तथा तीन गुणस्थान मानने-वालों का आराय क्या है ? इसका खुलासा । पू०—८२ ।

कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओं में छह गुणस्थान इस कर्मश्रन्थ में माने हुए हैं और पञ्चसंत्रह आदि अन्थों में उक्त तीन लेश्याओं में जब मरण के समय स्यारह गुण्स्थान पाए जाने का कथन है, तब विश्रह-गति में तीन ही गुणस्थान कैसे माने गए ? इसका खुलासा । पृ०-८६ ।

स्त्रीवेद में तेरह योगों का तथा वेद सामान्य में बारह उपयोगों का और नी गुरास्थानों का जो कथन है, सो द्रव्य और भावों में से किस-किस प्रकार के वेद को लेने से घट सकता है ? इसका खुलासा । पु०-६७, नोट।

उपशमसम्यक्त के योगों में श्रौदारिकमिश्रयोग का परिगणन है, तो किस तरह सम्भव है ? इसका खुलासा । पृ०-६८।

मार्गणात्रों में जो अल्प्बहुल का विचार कर्मप्रन्थ में है, वह आगम आदि किन प्राचीन प्रन्थों में है। इसकी सूचना । पृ०-११५, नोट।

काल की अपेदा क्षेत्र की स्क्ष्मता का सप्रमाण कथन । पृ०-१७७ नीट । शुक्र, पद्म और तेजो लेश्यावालों के संख्यातगुण अल्य-बहुत्व पर शङ्का-समाधान तथा उस विषय में ट्याकार का मन्तव्य । पृ०-१३०, नीट ।

तीन योगों का स्वरूप तथा उनके बाह्य-आस्पन्तर कारणों का स्पष्ट कथन और योगों की संख्या के विषय में शङ्का-समाचान तथा द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीर का स्वरूप। पु०-१३४,

सम्यक्त सहेतुक है या निहेंतुक ? द्यायोपशमिक आदि भेदों का आवार, श्रीपशमिक और द्यायोपशमिक सम्यक्त्व का आपस में अन्तर, द्यायिक सम्यक्त्व की उन दोनों से विशेषता, कुछ शङ्का-समाधान, विपाकोदय और प्रदेशोदय का स्वरूप, द्योपशम तथा उपशम-शब्द की व्याख्या, एवं अन्य प्रासङ्किक विचार। पु०—१३६।

अपर्यात अवस्था में इन्द्रिय पर्गाति पूर्ण होने के पहिले चचुर्दर्शन नहीं माने जाने और चचुर्दर्शन माने जाने पर प्रमाण पूर्वक विचार । ए॰—१४१ ।

वक्रगति के संबन्ध में तीन वातों पर सविस्तर विचार-(१) वक्रगति के विमहों की संख्या, (२) वक्रगति का काल-मान और (३) वक्रगति में अनाहारकत्व का काल-मान । पु०--१४३।

अवधि दर्शन में गुण्स्थानों की संख्या के विषय में पन्न-भेद तथा प्रत्येक पन्न का तास्पर्य अर्थात् विमङ्ग ज्ञान से अवधिदर्शन का भेदाभेद । पु०-१४६।

श्वेताम्बर-दिगम्बर संप्रदाय में कवलाहार-विषयक मत-मेद का समन्वय । प्∞—१४⊏ ।

केवल शान प्राप्त कर सकने वाली स्त्रीजाति के लिए अुतशान विशेष का

अर्थात् दृष्टिवाद के अध्ययन का निषेध करना, यह एक प्रकार से विरोध है। इस संबन्ध में विचार तथा नय-दृष्टि से विरोध का परिहार। ए०—१४६।

चतुर्दर्शन के योगी में से श्रौदारिक मिश्र योग का वर्जन किया है, सो किस तरह सम्मव है ? इस विषय पर विचार । पु०—१५४ ।

केवलिसमुद्यात संबन्धी अनेक विषयों का वर्णन, उपनिषदी में तथा गीता में जो आत्मा की व्यापकता का वर्णन है, उसका बैन-दृष्टि से मिलान और केवलिसमुद्धात-जैसी किया का वर्णन अन्य किस दशंन में है ? इसकी सूचना । पु०--१५५।

बैनदर्शन में तथा बैनेतर-दर्शन में काल का स्परूप किस किस प्रकार का माना है ! तथा उसका वास्तविक स्वरूप कैसा मानना चाहिए ! इसका प्रमाण-पूर्वक विचार । पृ०---१५७ ।

छुड़ लेश्या का संबन्ध चार गुंगास्थान तक मानना चाहिए या छुड़ गुंगा-स्थान तक १ इस संबन्ध में जो पच हैं, उनका आश्य तथा शुभ भावलेश्या के समय अशुभ द्रव्य लेश्या और अशुभ द्रव्य लेश्या के समय शुभ भावलेश्या, इस प्रकार लेश्याओं की विषमता किन जीवों में होती है १ इत्यादि विचार। पृ०— १०२, नोट।

कर्मवन्य के हेतुओं की भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके संबन्ध में कुछ, विशेष ऊहापोह । ५०—१७४, नोट ।

स्त्रासिमहिक स्रनाभिमहिक स्त्रीर स्त्राभिनिवेशिक-भिष्यात्व का शास्त्रीय खुलासा। पु॰ — १७६, नोट।

वीर्थकरनामकर्म और खाहारक-द्विक, इन तीन प्रकृतियों के बन्ध को कहीं क्याय-देतक कहा है और कहां वीर्थकरनामकर्म के बन्ध को सम्यक्ष्य-देतक तथा खाहारक द्विक के बन्ध को संयम-देतक, सो किस ख्रेपेका से ! इसका खुलासा। पु०-१८१, नोट।

खुद मान ग्रीर उनके भेदों का वर्णन ग्रन्यत्र कहाँ कहाँ मिलता है ? इसकी सूचना। पुरु-१६६, नोट।

मति आदि अज्ञानों को कहीं धायोपशमिक और कहीं औदियक कहा है, सी किस अपेदा से ? इसका खुतासा । पु॰ १६६, नोट ।

संख्या का विचार श्रम्य कहाँ कहाँ और किस-किस प्रकार है ? इसका निर्देश । पु॰-२०८, नोट।

युगपद् तथा भिन्न-भिन्न समय में एक या अनेक जीवाश्रित पाए जाने-वाले भाव और अनेक जीवों की अपेदा से गुगस्थानों में भावोंक उत्तर भेंद्र। पु०—२३१। विदेश कर्मप्रन्थ

# 'प्रमाण मीमांसा"

CONTRACT OF ST

#### धाभ्यन्तर स्वरूप

प्रस्तुत प्रन्थ प्रमाण मीमांसा का ठीक ठीक और वास्तविक परिचय पाने के लिए यह अनिवार्थ रूप से जरूरी है कि उसके आम्यन्तर और बाह्य स्वरूप का स्पष्ट विश्लेषण किया जाए तथा जैन तर्क साहित्य में और तद्द्वारा तार्किक दर्शन साहित्य में प्रमाण मीमांसा का क्या स्थान है, यह भी देखा जाए।

श्राचार्यं ने जिस दृष्टि को लेकर प्रमाण मीमांसा का प्रणयन किया है और उसमें प्रमाण, प्रमाता, प्रमेष श्रादि जिन तत्त्वों का निरूपण किया है उस दृष्टि श्रीर उन तत्त्वों के हार्द का स्पष्टीकरण करना यही प्रन्य के श्राम्यन्तर स्वरूप का वर्णन है। इसके वास्ते यहाँ नीचे लिखे चार मुख्य मुद्दी पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है—

(१) बैन दृष्टि का स्वरूप (२) बैन दृष्टि की श्रपरिवर्तिष्णुता (३) प्रमाग्याकि की मर्यादा (४) प्रमेय प्रदेश का विस्तार ।

#### १. जैन दृष्टि का स्वरूप

भारतीय दर्शन मुख्यतया दो विभागों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ तो हैं वास्तववादी और कुछ है अवास्तववादी। जो स्थूल अर्थात् लौकिक प्रमाणगम्य जगत को भी वैसा ही वास्तविक मानते हैं जैसा सूक्ष्म लोकोत्तर प्रमाणगम्य जगत को आर्थात् जिनके मतानुसार व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्य में कोई मेद नहीं; सत्य सब एक कोटि का है चाहे मात्रा न्यूनाधिक हो अर्थात् जिनके मतानुसार भान चाहे न्यूनाधिक और स्पष्ट-अरुप्य हो पर प्रमाण मात्र में भासित होनेवाले सभी स्वरूप वास्तविक हैं तथा जिनके मतानुसार वास्तविक रूप भी वाणी प्रकारय हो सकते हैं—वे दशन वास्तववादी हैं। इन्हें विधिमुल, इदिमित्यंवादी या एवंवादी भी कह सकते हैं—जैसे चावांक, न्याय-वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, सांख्ययोग, वैभाषिक-सीत्रान्तिक बीद और माध्वादि वेदान्त।

जिनके मतानुसार बाह्य द्वय जगत मिथ्या है और ब्रान्तरिक जगत हो परम

१ ब्राचार्य हेमचन्द्र कृत 'प्रमास् मीमांसा' की प्रस्तावना, ई० १६३६।

सत्य है; अयांत् जो दर्शन सत्य के व्यावहारिक और पारमार्थिक अयवा सांहतिक और वास्तविक ऐसे दो मेद करके लौकिक प्रमाणगम्य और वार्णीप्रकाश्य मान को अवास्तविक मानते हैं, वे अवास्तववादी हैं। इन्हें निषेषमुख या अनेवंवादी भी कह सकते हैं। जैसे शून्यवादी-विज्ञानवादी बौद्ध और शांकरवेदान्त आदि दशंन।

प्रकृति से अनेकान्तवादी होते हुए भी बैन दृष्टि का स्वरूप एकान्ततः वास्तव-वादी ही है क्योंकि उसके मतानुसार भी इन्द्रियजन्य मितशन आदि में भासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का वही स्थान है जो पारमार्थिक केवलशान में भासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का स्थान है अर्थात् बैन मतानुसार दोनों सत्य की मात्रा में अन्तर है, बोन्यता व गुख में नहीं। केवल शान में द्रव्य और उनके अनन्य पर्याय जिस यथार्थता से जिस रूप से भासित होते हैं उसी यथार्थता और उसी रूप से कुछ द्रव्य और उनके कुछ ही पर्याय मितशान आदि में भी मासित हो सकते हैं। इसी से बैन दशन अनेक स्रुमतम भावों की अनिवंचनीयता को मानता हुआ भी निवंचनीय भावों को यथार्थ मानता है, जब कि शून्यवादी और शांकर वेदांत आदि ऐसा नहीं मानते।

### २, जैन दृष्टि की अपरिवर्तिष्णुता

वैन दृष्टि का जो वास्तववादित्व स्वरूप ऊपर बताया गया वह इतिहास के प्रारंभ से ख्रव तक एक ही रूप में रहा है या उसमें कभी किसी के द्वारा थोड़ा बहुत परिवर्त्तन हुआ है, यह एक वह महत्व का प्रश्न है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह होता है कि ख्रगर बैन दृष्टि सदा एक सी स्थितिशील रही ख्रीर बौद्ध वेदान्त दृष्टि की तरह उसमें परिवर्तन या चिन्तन विकास नहीं हुखा तो इसका क्या कारण ?

भगवान महावीर का पूर्व समय जब से थोड़ा बहुत भी जैन परम्परा का इति-हास पाया जाता है तब से लेकर आजतक जैन हिए का वास्तववादित्व स्वरूप विलकुल अपरिवर्तिषणु या श्रुव ही रहा है। जैसा कि न्याय-वैशेषिक, पूर्व मीमांसक, सांख्य योग आदि दर्शनों का भी वास्तववादित्व अपरिवर्तिषणु रहा है। वेशक न्याय वैशेषिक आदि उक्त दर्शनों की तरह जैन दर्शन के साहित्य में भी प्रमाण प्रमेय आदि सब पदायों की व्याख्याओं में लच्चण-प्रणयन में और उनकी उपपत्ति में उत्तरीत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विकास तथा स्पष्टता हुई है, यहाँ तक कि नव्य न्याय के परिष्कार का आअय लेकर भी यशोविजयजी जैसे जैन विद्वानों ने व्याख्या एवं लच्चयों का विश्लेषण किया है फिर भी इस सारे ऐतिहासिक समय में जैन हाष्टि के वासाववादित्व स्वरूप में एक द्रांश भी फर्क नहीं पड़ा है जैसा कि बीद ऋौर वेदांत परंपरा में इम पाते हैं।

बौद्ध परंपरा शुरू में वास्तववादी हो रही पर महायान की विज्ञानवादी और शूर्यवादी शाला ने उसमें आमूल परिवर्तन कर डाला । उसका वास्तववादित्व ऐकान्तिक अवास्तववादित्व में बदल गया । यही है बौद परंपरा का हांके परिवर्तन । वेदान्त परंपरा में मी ऐसा ही हुआ । उपनिषदों और बहास्त्र में जो अवास्तववादित्व के अस्पष्ट बीज ये और जो वास्तववादित्व के स्पष्ट सूचन ये उन सब का एकमात्र अवास्तववादित्व अर्थ में तात्पर्य अतलाकर शंकराचार्य ने वेदांत में अवास्तववादित्व की स्पष्ट स्थापना की जिसके ऊपर आगे जाकर हाध्यस्थित्वाद आदि अनेक रूपों में और भी हाध्य परिवर्तन व विकास हुआ । इस तरह एक तरफ बौद और वेदान्त दो परंपराओं की हाध्य परिवर्तिष्णुता और वाकी के सब दशनों की हाध्य अपरिवर्तिष्णुता और वाकी के अपर स्थानों की हाध्य अपरिवर्तिष्णुता और वाकी के अपर स्थानों की हाध्य अपरिवर्तिष्णुता और वाकी के अपर स्थानों की हाध्य अपरिवर्तिष्णुता की लोज की ओर मेरित करती है ।

स्बूल जगत को श्रमत्य या व्यावहारिक सत्य मानकर उससे भिन्न आंतरिक जगत को ही परम सत्य माननेवाले अवास्तववाद का उद्गम सिर्फ तभी संभव है जब कि विश्लेषण किया की पराकाष्ठा-ग्रात्यन्तिकता हो या समन्वय की पराकाष्ठा हो। हम देखते हैं कि यह योग्यता बौद्ध परंपरा और वेदान्त परंपरा के सिवाय ग्रन्य किसी दार्शनिक परंपरा में नहीं है । बुद्ध ने प्रत्येक स्थूल सूच्म भाव का विश्लेपण यहाँ तक किया कि उसमें कोई स्थायी द्रव्य जैसा तत्त्व शेष न रहा। उपनिषदों में भी सब भेदों का-विविधतात्रों का समन्वय एक ब्रह्म-स्थिर तस्व में विभान्त हुआ। भगवान बुद्ध के विश्लेपण को आगे जाकर उनके सुरुमप्रज्ञ शिष्यों में यहाँ तक विस्तृत किया कि अन्त में व्यवहार में उपयोगी होनेवाले अखरह इल्प या द्रव्य मेद सर्वथा नाम शेष हो गए । चिंगक किन्तु अनिर्वचनीय परम ुं सत्य ही शेष रहा । दूसरी श्रोर शंकराचार्य ने श्रीपनिषद परम ब्रह्म की समन्वय भावना को यहाँ तक विस्तृत किया कि श्रन्त में भेदप्रधान व्यवहार जगत नाम-शेष या माविक ही होकर रहा । बेशक नागार्जुन और शंकराचार्य जैसे ऐकान्तिक विश्लेपगाकारी या ऐकान्तिक समन्वयकर्ता न होते तो इन दोनों परंपराख्नों में व्यावहारिक और परमसत्य के भेद का आविष्कार न होता। फिर भी हमें भलना न चाहिए कि अवास्तववादी दृष्टि की योग्यता बौंद और वेदांत परंपरा की मामिका में ही निहित रही जो न्याय वैशेषिक श्रादि वालववादी दर्शनी की मुमिका में वितकुल नहीं है। न्याय वैशेषिक, मीमांसक श्रीर सांख्य-योग दर्शन केवल विश्ले-षण ही नहीं करते बल्कि समन्वय भी करते हैं । उनमें विश्लेषण श्रीर समन्वय

दोनों का समप्राधान्य तथा समान बलत्व होने के कारण दोनों में से कोई एक ही सत्य नहीं है अतएब उन दशंनों में अवास्तववाद के प्रवेश की न योग्यता है और न संभव ही है। अतएब उनमें नागार्जुन शंकराचार्य आदि वैसे अनेक सूरुमप्रज्ञ विचारक होते हुए भी वे दशंन वास्तववादी ही रहे। यही स्थिति वैन दशंन की भी है। वैन दशंन द्रव्य-द्रव्य के बीच विश्लेषण करते करते अंत में सूरुमतम पर्यायों के विश्लेषण तक पहुँचता है सही, पर यह विश्लेषण के अंतिम परिणाम स्वरूप पर्यायों को वास्तविक मानकर भी द्रव्य की वास्तविकता का परिल्याग बौद्ध दर्शन की तरह नहीं करता। इस तरह वह पर्यायों और द्रव्यों का समन्वय करते करते एक सत् तन्व तक पहुँचता है और उसकी वास्तविकता को स्वीकार करके भी विश्लेषण के परिणाम स्वरूप द्रव्य मेदों और पर्यायों की वास्तविकता का परिल्याग, ब्रक्षवादी दर्शन की तरह नहीं करता। क्योंक वह पर्यायायिक और द्रव्यार्थिक दोनों हिन्द्यों को सापेद्य मान से द्रल्यक और समान सत्य मानता है। यही सबब है कि उसमें भी न बौद्ध परंपरा की तरह आत्वितिक विश्लेषण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरह आत्वितिक समन्वय। इससे वैन हिन्द का वास्तववादित्य स्वरूप स्थिर ही रहा।

### ३. प्रमाण शक्ति की मयाँदा

विश्व क्या वस्तु है, वह कैसा है, उसमें कीन-से-बीन से ब्रीर कैसे-कैसे तच्च हैं, इत्यदि प्रश्नों का उत्तर तच्च चिन्तकों ने एक ही प्रकार का नहीं दिया। इसका सबब यही है कि इस उत्तर का ब्राधार प्रमाश की शक्ति पर निर्भर है ब्रीर तत्त्वचितकों में प्रमाश की शक्ति के बारे में नाना मत हैं। मारतीय तत्त्व-चितकों का प्रमाश शक्ति के तारतम्य संबंधी मतभेद संचेप में पाँच पच्चों में विमक्त हो जाता है—

१ इन्द्रियाधिपत्य, २ अनिन्द्रियाधिपत्य, ३ उभयाधिपत्य, ४ आगमाधिपत्य, ५ प्रमाखोपन्तव ।

१—जिस पद्ध का मंतव्य यह है कि प्रमाण की सारी शक्ति इन्द्रियों के जगर ही अवलांग्वत है, मन खुद इन्द्रियों का अनुगमन कर सकता है पर वह इन्द्रियों की मदद के सिवाय कहीं भी अर्थात जहीं इन्द्रियों की पहुंच न हो वहाँ कभी प्रवृत्त होकर सच्चा ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता। सच्चे ज्ञान का अगर संभव है तो इन्द्रियों के द्वारा ही, वह इन्द्रियाधिपत्य पद्ध । इस पद्ध में चार्थाक दर्शन ही समाविष्ट है। यह नहीं कि चार्थाक अनुमान या शब्दव्यवहार रूप आगम आदि प्रमाणों को जो प्रतिदिन सर्वसिंद व्यवहार की वस्तु है, उसे न मानना हो फिर भी चार्थांक

अपने को प्रत्यसमात्रवादी कहता है; इसका अर्थ इतना ही है कि अनुमान, शब्द आदि कोई भी लौकिक प्रमाश क्यों न हो पर उसका प्रामास्य इन्द्रियपत्यस्य के सिवाय कभी संभव नहीं। अर्थात् इन्द्रिय प्रत्यस्थ से बावित नहीं ऐसा कोई भी ज्ञानव्यापार अगर प्रमाश कहा जाए तो इसमें चावांक को आपत्ति नहीं।

२—ग्रानिन्द्रिय के ग्रांत:करण -मन, चित्त श्रीर ज्ञात्मा ऐसे तीन श्रर्थ फलित होते हैं, जिनमें से चित्तरूप ग्रानिन्द्रिय का श्राधिपत्य माननेवाला श्रानिन्द्रिया किपत्य पद्ध है। इस पद्ध में विशानवाद, श्रूत्यवाद श्रीर शांकरवेदांत का समावेश है। इस पद्ध के अनुसार यथार्थ ज्ञान का संमव विशुद्ध चित्त के द्वारा ही माना जाता है। यह पद्ध इन्द्रियों की सत्यज्ञानजनन शक्ति का सर्वथा इन्कार करता है श्रीर कहता है जि इन्द्रियों वास्तविक ज्ञान कराने में पंगु ही नहीं बल्कि घोले- बाज भी श्रवश्य है। इसके मंतव्य का निष्कर्ष इतना ही है कि चित्त, खासकर ध्यानशुद्धसाल्विक चित्त से वाधित या उसका संवाद प्राप्त न कर सकनेवाला कोई ज्ञान प्रमाण हो ही नहीं सकता चाहे वह भले ही लोकव्यवहार में प्रमाण कप से माना जाता हो।

३-- उमयाबिपत्य पत्त वह है जो चार्वाक की तरह इन्द्रियों को ही सब ऋछ मानकर इन्द्रिय निरपेश्व मन का ग्रसामर्थ्य स्वीकार नहीं करता और न इन्द्रियों को पंगु या घोखेबाज मानकर केवल ग्रानिन्द्रिय या चित्त का ही सामर्प्य स्वीकार करता है। यह पच मानता है कि चाहे मन को मदद से ही सही पर इन्द्रियाँ गुगुसम्पन्न हो सकती हैं और वास्तविक ज्ञान पैदा कर सकती हैं। इसी तरह वह मानता है कि इन्द्रियों की मदद जहाँ नहीं है वहाँ भी छानिन्द्रिय यथार्थ ज्ञान कर सकता है। इसी से इसे उमयाधिपत्य पच कहा है। इसमें सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, मीमांसक, त्रादि दशंनों का समावेश है । सांस्थ-योग इन्द्रियों का साद-गुएव मानकर भी ऋंतःकरण की स्वतंत्र यथार्थ शक्ति मानता है। न्याय-वैशेषिक आदि भी मन की वैसी ही शक्ति मानते हैं पर फर्क यह है कि सांख्य-थोग आत्मा का स्वतंत्र प्रमाण सामर्थ्य नहीं मानते क्योंकि वे प्रमाण सामर्थ्य बुद्धि में ही मानकर पुरुष या चेतन को निरतिशय मानते हैं। जब कि न्याय वैशेषिक चाहे इंश्वर के आरमा का ही सही पर आत्मा का स्वतंत्र प्रमाणसामर्थ्य मानते हैं। अर्थात् वे शरीर-मन का अमाव होने पर भी ईश्वर में ज्ञानशक्ति मानते हैं। बैमापिक और सौत्रांतिक भी इसी पद्ध के श्रंतर्गत हैं। क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मन दोनों का प्रमाणसामर्थ्य मानते हैं।

४-- ग्रागमाविपत्य पच वह है जो किसी न किसी विषय में ग्रागम के सिवाय

किसी इन्द्रिय वा आनिन्द्रिय का प्रमाणसामर्थ्य स्वीकार नहीं करता। यह पक् केवल पूर्व मीमांसक का ही है। यद्यपि वह अन्य विषयों में सांस्य-योगादि की तरह उमयाविषत्य पक्ष का ही अनुगामी है। फिर भी वर्म और अवर्म इन दो विषयों में वह आगम मात्र का ही सामध्ये मानता है। यद्यपि वेदांत के अनुसार ब्रह्म के विषय में आगम का ही प्राचान्य है फिर भी वह आगमाविषत्य पद्म में इसलिए नहीं आ सकता कि ब्रह्म के विषय में ध्यानशुद्ध अंतःकरण का भी सामध्ये उसे मान्य है।

५ — प्रमायोपस्न पद्म वह है जो इन्द्रिय, श्रनिन्द्रिय या श्रामम किसी का साद्गुश्य वा सामर्थ्य स्वीकार नहीं करता। वह मानता है कि ऐसा कोई साधन गुणसम्पन्न है ही नहीं जो श्रवाधित ज्ञान की शक्ति रखता हो। सभी साधन उसके मन से पंगु या विप्रलंगक हैं। इसका श्रनुगामी तन्त्रोपस्नव में स्पष्टतया है जो श्राखिरी हद का चार्यांक ही है। यह पद्म जयराशिकृत तन्त्रोपस्नव में स्पष्टतया प्रतिपादित हुआ है।

उक्त पांच में से तीसरा उमयाधिपत्य पद्म ही जैनदर्शन का है क्योंकि वह जिस तरह इंद्रियों का स्वतंत्र सामर्थ्य मानता है उसी तरह वह अनिद्धिय श्रयांत् मन श्रीर श्रात्मा दोनों का श्रव्या-श्रव्या मी स्वतंत्र सामर्थ्य मानता है। श्रास्मा के स्वतंत्र सामर्थ्य के विषय में न्याय-वैशोधिक श्रादि के मंतत्व्य से जैन दर्शन के मंतव्य में फर्क वह है कि जैन दर्शन सभी श्रात्माश्रों का स्वतंत्र प्रमाणसामर्थ्य वैसा ही मानता है जैसा न्याय श्रादि इंश्वर मात्र का। जैनदर्शन प्रमाणोपश्रव पद्म का निराकरण इसलिए करता है कि उसे प्रमाणसामर्थ्य श्रवश्य इष्ट है। वह विश्वान, श्रूत्य श्रीर ब्रह्म इन तीनों वादों का निरास इसलिए करता है कि उसे हिन्द्रयों का प्रमाणसामर्थ्य भी मान्य है। वह श्रागमाधिपत्य पद्म का भी विरोधी है सो इसलिए कि उसे धर्माधर्म के विषय में श्रानिन्द्रिय श्रयांत् मन श्रीर श्रात्मा दोनों का प्रमाणसामर्थ्य इष्ट है।

### ४-प्रमेयप्रदेश का विस्तार

जैसी प्रमाणशक्ति की मर्यादा वैसा ही प्रमेव का चेत्र विस्तार, अतएव मान्न इंद्रिय सामर्थ्य मानने वाले चार्वाक के सामने सिर्फ त्वृत या दृश्य विश्व का ही प्रमेयचेत्र रहा, जो एक या दूसरे रूप में अनिन्द्रिय प्रमाण का सामर्थ्य मानने वालों की दृष्टि में अनेक्या विस्तिर्ण हुआ। अनिन्द्रियसामर्थ्यवादी कोई क्यों न हो पर सबको स्वृत्त विश्व के अलावा एक सूक्ष्म विश्व मी नवर आया। सूक्ष्म विश्व का दर्शन उन सबका वरावर होने पर भी उनकी अपनी जुदी-जुदी कल्प-

नाओं के तथा परंपरागत भिन्न भिन्न कल्पनाओं के आधार पर सूक्ष्म प्रभेष के क्षेत्र में भी अनेक मत व सम्प्रदाय स्थिर हुए जिनको हम अति संदोप में दो विभागों में बॉटकर समक्त सकते हैं। एक विभाग तो वह जिसमें जड़ और चेतन टोनों प्रकार के सक्षम तत्त्वों को माननेवालों का समावेश होता है। दूसरा वह जिसमें केवल चेतन या चैतन्य रूप ही सुझ्म तत्व को माननेवालों का समावेश होता है। पाश्चात्य तत्त्वज्ञान की अपेश भारतीय तत्त्वज्ञान में यह एक ध्यान देने योग्य भेद है कि इसमें सूश्व प्रमेय तत्व माननेवाला ग्रमी तक कोई ऐसा नहीं हन्ना जो खुल भौतिक विश्व की तह में एक मात्र सूक्ष्म जड़ तन्त्र ही मानता. हो श्रीर सहम जगत में चेतन तत्त्व का अस्तित्व ही न मानता हो । इसके विरुद्ध भारत में ऐसे तस्वज्ञ होते आए हैं जो स्थूल विश्व के अंतस्तल में एक मात्र चेतन तत्त्व का स्क्म जगत मानते हैं। इसी ऋर्य में भारत को चैतन्यवादी सममाना चाहिए । भारतीय तत्त्वज्ञान के साथ पुनर्जन्म, कर्मवाद और वंघ-मोज की धार्मिक या आचरणलबी कल्पना भी मिली हुई है जो सुक्ष्म विश्व मानने वाले सभी को निर्विवाद मान्य है और सभी ने अपने २ तत्वज्ञान के दांचे के ग्रनुसार चेतन तस्व के साथ उसका मेल बिठाया है। इन सङ्गतस्वदर्शी परम्य-राख्रों में मुख्यतया चार वाद ऐसे देखे जाते हैं जिनके बलपर उस-उस परंपरा के ज्ञाचायों ने स्थूल ज्ञीर सूक्ष्म विश्व का संबंध बतलाया है या कार्य-करण का मेल बिठाया है। वे बाद ये हैं-१ आरंभवाद, २ परिणामवाद, ३ प्रतीस्पसमुत्पादबाद, ४ विवर्तवाद ।

आरम्भवाद के संचेप में चार लक्षण हैं— १—परस्पर भिन्न ऐसे अनंत मूल कारणों का स्वीकार, २—कार्य कारण का आत्यंतिक भेद २—कारण नित्य हो या अनित्य पर कार्योत्पत्ति में उसका अपरिणामी ही रहना, ४—अपूर्व अयांत् उत्पत्ति के पहले असत ऐसे कार्य की उत्पत्ति या किञ्चित्कालीन सत्ता।

परिशामबाद के लक्षण ठीक आरंभवाद से उलटे हैं—१ एक ही मूल कारण का स्वीकार १-कार्यकारण का वास्तविक अमेद, १-नित्व कारण का भी परिशामी होकर ही रहना तथा प्रवृत्त होना ४-कार्य मात्र का अपने अपने कारण में और सब कार्यों का मृल कारण में तोनों काल में अस्तित्व अर्थात् अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति का सर्वथा इन्कार।

प्रतीत्यसमुत्यादवाद के तीन लढ़ण हैं—१-कारण और कार्य का खात्यं तिक मेद, २—किसी भी निस्य या परिसामीकारस का सर्वथा अस्वीकार, ३— प्रथम से असत् ऐसे कार्यमात्र का उत्पाद।

विवर्तवाद के तीन लच्या ये हैं-१-किसी एक प्रारमार्थिक सत्य कास्वी कार

जो न उत्पादक है और न परिगामी, २-स्यूल या स्इम भासमान जगत् की उत्पत्ति का या उसे परिगाम मानने का सर्वधा निषेत्र, २-स्यूल जगत् का अवास्तविक या काल्यनिक अस्तित्व अर्थात् मायिक मास मात्र । १ आरम्भवाद

इसका मंतव्य वह है कि परमासु रूप अनंत स्क्ष्म तत्व जुदे-जुदे हैं जिनके पारस्परिक धंवं से स्थूल भौतिक जगत का नया ही निर्माण होता है जो फिर सर्वया नष्ट भी होता है। इसके अनुसार वे स्क्ष्म आरंभक तत्त्व अनादि निधन है, अपरिणामी हैं। अगर फेरफार होता है तो उनके गुण्यमों में ही होता है। इस बाद ने स्थूल मौतिक जगत का संबंध स्क्ष्म भूत के साथ लगाकर फिर स्क्ष्म चेतन तत्त्व का भी अस्तिस्व माना है। उसने परस्पर भिन्न ऐसे अनंत चेतन तत्त्व माने जो अनादिनिधन एवं अपरिणामी ही हैं। इस बाद ने जैसे स्क्ष्म भूत क्यों को आपरिणामी ही मानकर उनमें उत्पन्त नष्ट होने वाले गुण धर्मों के अस्तिस्व की अलग करूपना की वैसे हो चेतन तत्त्वों को अपरिणामी मानकर भी उनमें उत्पाद विनाशशाली गुण धर्मों का अलग ही अस्तित्व स्वीकार किया है। इस मत के अनुसार स्थूल मौतिक विश्व का स्क्ष्म भूत के साथ तो उपादानो-पादेय माय संबंध है पर स्क्ष्म चेतन तत्त्व के साथ सिर्फ संयोग संबंध है। इस परिणामवाद

हसके मुख्य दो भेद हैं (श्र) प्रधानपरिणामबाद और (ब) ब्रह्म परिणामबाद ।
(अ) प्रधानपरिणामबाद के अनुसार स्थूल विश्व के अंतरतल में एक
सूक्ष्म प्रधान नामक ऐसा तत्त्व है जो जुदे-बुदे अनंत परमासुरूप न होकर उनसे
भी सूक्ष्मतम स्वरूप में अखण्ड रूप से वर्तमान है और जो खुद ही परमासुओं
की तरह अपरिणामी न रहकर अनादि अनंत होते हुए भी नाना परिणामों में
परिण्य होता रहता है। इस बाद के अनुसार स्थूल मौतिक विश्व यह सूक्ष्म
प्रधान तत्त्व के हश्य परिणामों के सिवाय और कुछ नहीं। इस बाद में
परमासुवाद की तरह सूक्ष्म तत्त्व अपरिणामी रहकर उसमें स्थूल मौतिक
विश्व का नया निर्माण नहीं होता। पर वह सूक्ष्म प्रधान तत्त्व जो स्वयं परमासु
की तरह जड़ ही है, नाना हश्य भौतिक रूप में बदलता रहता है। इस प्रधान
परिणामबाद ने स्थूल विश्व का सूक्ष्म पर जड़ ऐसे एक मात्र प्रधान तत्त्व के
साथ अमेद संबंध लगाकर सूक्ष्म जगत् में चेतन तत्त्वों का भी अस्तित्व स्थीकार
किया। इस बाद के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह अनंत ही हैं पर एक दोनों
का वह है कि आरंभवाद के चेतन तत्त्व अपरिणामवाद के चेतन तत्त्व ऐसे गुणधर्मों
वाले गुण-धर्म मुक्त हैं जब कि प्रधान परिणामवाद के चेतन तत्त्व ऐसे गुणधर्मों

से युक्त नहीं। वे स्वयं भी कृटस्थ होने से अपरिणामी हैं और निर्धर्मक होने से किसी उत्पाद-विनाशशाली गुणावर्म को भी धारण नहीं करते। उसका कहना यह है कि उत्पाद-विनाश वाले गुणावर्म जब मुझ्म मृत में देखे जाते हैं तब स्क्ष्म चेतन कुछ विलद्मण ही होना चाहिए। अगर स्क्ष्म चेतन चेतन होकर भी वैसे गुणा-वर्म युक्त हो तब जड़ स्क्ष्म से उनका वैलङ्ग्यय क्या रहा है अत्यय वह कहता है कि अगर स्क्ष्म चेतन का अस्तित्व मानना ही है तब तो स्क्ष्म भूत की अपेशा विलङ्गणता लाने के लिए उन्हें न केवल निर्धर्मक ही मानना उचित है बल्कि अपरिणामी भी मानना जरूरी है। इस तरह प्रधान परिणामवाद में चेतन तत्त्व आए पर वे निर्धर्मक और अपरिणामी शी माने गए।

(ब) ब्रह्मपरिग्णामवाद जो प्रधानपरिग्णामवाद का ही विकसित रूप जान पहुंता है उसने यह तो मान लिया कि स्यूल विश्व के मूल में कोई सुक्ष्म तत्व है जो स्युल विश्व का कारण है। पर उसने कहा कि ऐसा स्हम कारण जड़ प्रधान तस्व मानकर उससे भिन्न सूक्ष्म चेतन तस्व भी मानना श्रीर वह भी ऐसा कि जो अजागलस्तन की तरह सर्वथा श्रकिञ्चित्कर सो युक्ति संगत नहीं। उसने प्रधानवाद में चेतन तत्त्व के श्रास्तत्व की श्रनुपयोगिता को ही नहीं देखा बल्कि चेतन तत्व में अनंत संख्या की कल्पना को भी अनावश्यक समस्ता। इसी समक्त से उसने सूक्ष्म जगत की कल्पना ऐसी की जिससे स्थल जगत की रचना भी घट सके और श्रकिञ्चित्कर ऐसे अनंत चेतन तत्त्वों की निष्प्रयोगन करपेना का दोष भी न रहे। इसी से इस बाद ने स्थूल विश्व के श्रांतस्तल में जड़ चेतन ऐसे परस्पर विरोधी दो तस्य न मानकर केवल एक ब्रह्म नामक चेतन तस्य ही स्वीकार किया और उसका प्रधान परिस्थाम को तरह परिस्थाम मान श्रिया जिससे उसी एक चेतन ब्रह्म तत्व में से दूसरे जड़ चेतनमय स्थल विश्व का ब्राधिमांव तिरोभाव घट सके। प्रधान परिशामवाद और ब्रह्म परिशामवाद में पर्क इतना ही है कि पहले में जड़ परिणामी ही है और चेतन अवरिणामी ही है जब दूसरे में अंतिम सु≋म तत्त्व एक मात्र चेतन ही है जो स्वयं ही परिखामी है और उसी चेतन में से आगे के जह चेतन ऐसे दो परिणाम प्रवाह चले।

### ३—प्रतीत्वसमुखाद्वाद

यह मी स्थूल भूत के नीचे जड़ और चेतन ऐसे दो सूक्ष्म तत्व मानता है जो कमशः रूप और नाम कहलाते हैं। इस बाद के जड़ और चेतन दोनों सूक्ष्म तत्त्व परमागुरूप हैं, आरंभवाद की तरह केवल जड़ तत्त्व ही परमागुरूप नहीं। इस बाद में परमागु का स्वीकार होते हुए

भी उसका स्वरूप ब्रारंभवाद के परमासु से विलकुल मिन्न माना गया है। भारंभवाद में परमाणु अपरिखामी होते हुए भी उनमें गुण्धमों की उत्सदिनाश बरंपरा अलग मानी जाती है। जब कि यह प्रतीक्ष्यसमुत्यादवाद उस गुग्यमी की उत्पादविनाश परंपरा को ही अपने मत में विशिष्ट रूप से दालकर उसके आधारमृत स्थायी परमासु द्रव्यों को विलकुल नहीं मानता । इसी तरह चेतन ताल के विषय में भी यह वाद कहता है कि स्थायी ऐसे एक या अनेक कोई चेतन तस्त्र नहीं । यदापि सूक्ष्म जड़ उत्पादविनाशशाली परंपरा की तरह दूसरी चैतन्त्र-रूप उत्पादविनाद्यशाली परंपरा भी मूल में जड़ से मिन्न ही सूक्ष्म जगत में विचमान है जिसका कोई स्थायी ब्याधार नहीं ! इस वाद के परमासु इसलिए परमासु कहलाते हैं कि वे सबसे अतिसूक्ष्म और अविमाज्य मात्र हैं। पर इस लिए परमागु नहीं कहलाते कि वे कोई अविमाज्य स्थायी द्रव्य हो। यह वाद बहता है कि गुजाधर्म रहित क्टस्थ चेतन तत्व जैसे अनुपयोगी हैं वैसे ही गुजा-बमों का उत्पादिनाश मान लेने पर उसके आधार रूप से फिर स्थायी द्रव्य की कर्मना करना भी निरर्थंक है। अतएव इस वाद के अनुसार सुक्म जगत में दो भाराएँ फलित होती हैं जो परस्पर विलकुल मिल्न होकर भी एक दूसरे के असर से खाली नहीं। प्रधान परिगाम या ब्रह्म परिगामवाद से इस बाद में फर्क वह है कि इसमें उक्त दोनों वादों की तरह किसी भी स्थायी द्रव्य का अस्तित्व नहीं माना जाता । ऐसा शंकु या कीलक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हुए मी पूर्व परिसाम समा का यह स्वभाव है कि वह नष्ट होते-होते दूसरे परिसाम स्मा को पैदा करता ही जाएगा त्रयांत् उत्तर परिणाम झण विनाशोन्सुख पूर्व परिणाम के अस्तित्वमात्र के आश्रय से आप ही आप निराधार उत्पन्न हो जाता है। इसी मान्यता के कारण यह प्रतीत्यसमुत्पादवाद कहलाता है। वस्तुतः प्रतीत्यसमृत्याद-बाद परमासु बाद भी है और परिशामबाद भी। फिर भी तात्विक रूप में वह दोनों से भिन्न है।

# ४-विवर्तवाद-विवर्तवाद के मुख्य दो भेद-

विवर्तवाद के मुख्य दो मेद हैं—( अ ) नित्य ब्रह्मविवर्त और ( व ) च्रिण्कि विज्ञान विवर्त । दोनों विवर्तवाद के अनुसार स्थल विश्व यह निरा भासमात्र या करपना मात्र है जो माया या वासनाजनित है । विवर्तवाद का अभिप्राय यह है कि वगत् वा विश्व कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसमें वाह्य और आन्तरिक या स्पूल और सूहम तत्त्व अलग-अलग और सारिडत हो । विश्व में जो कुछ वास्तविक सत्य हो सकता है वह एक ही हो सकता है क्योंकि विश्व क्सुतः अलयह और श्रविभाज्य ही है। ऐसी दशा में जो बाह्यत्व-श्रान्तरत्व, इस्तत्व-दीर्घत्व, दूरत्व-समीपत्व श्रादि चर्म-इन्द्र मालूम होते हैं वे मात्र काल्पनिक हैं। श्रतएव इस बाद के श्रनुसार लोक सिद्ध स्थूल विश्व केवल काल्पनिक श्रीर प्रातिभासिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य उसकी तह में निहित है जो विशुद्ध ध्यानगम्य होने के कारण श्रपने श्रसली स्वरूप में प्राकृतजनों के द्वारा श्राह्म नहीं।

न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसक आरंभवादी हैं। प्रधान परिग्रामवाद सोख्य-वोग और चरक का है। ब्रह्म परिग्रामवाद के समर्थक मर्तृपपञ्च आदि प्राचीन वेदांती और आधुनिक बल्लभाचार्य हैं। प्रतीत्यसमुखादवाद बौदी का है और विवर्तवाद के समर्थक शांकर वेदान्ती, विज्ञानवादी और शून्यवादी हैं।

कपर जिन बादों का वर्णन किया है उनके उपादानरूप विचारों का ऐति-इासिक कम संभवतः ऐसा जान पड़ता है—शुरू में वास्तविक कार्यकारगाभाव की खोज जड़ जगत तक ही रही । वहीं तक वह परिमित रहा । क्रमशः स्थूल के उस पार चेतन तत्त्व की शोध-कल्पना होते ही दृश्य श्रीर जड़ जगत में प्रथम से ही सिद्ध उस कार्य कारण भाव की परिणामिनित्यतारूप से चेतन तत्व तक पहुँच हुई । चेतन भी जड़ की तरह अगर परिणामिनित्य हो तो फिर दोनों में अंतर ही क्या रहा ? इस प्रश्न ने फिर चेतन को कायम रखकर उसमें कृटस्थ नित्यता मानने की स्रोर तथा परिगामिनित्यता या कार्यकारग्रभाव को जड़ जगत तक ही परिमित रखने की श्रोर विचारकों को प्रेरित किया। चेतन में मानी वानेवाली कृटस्थ नित्यता का परीच्या फिर शुरू हुआ। जिसमें से अंततीगत्वा केवल कूटस्थ नित्यता ही नहीं बल्कि जड़ जगत की परिगामिनित्यता भी लुप्त होकर मात्र परिकामन धारा ही शेष रही । इस प्रकार एक तरफ आत्यतिक विश्लेषका ने मात्र परिगाम या चिणकत्व विचार को जन्म दिया तब दूसरी क्रोर आत्यंतिक समृत्यय बुद्धि ने चैतन्यमात्र पारमार्थिक वाद को जन्माया। समन्यय बुद्धि ने श्रंत में चैतन्य तक पहुँच कर सोचा कि जब सर्वव्यापंक चैतन्य तत्व है तब उससे भिन्न जड़ तत्व की वास्तविकता क्यों मानी जाए ! श्रीर जब कोई जड़ तस्य ऋलग नहीं तब वह इश्यमान परिणमन धारा भी वास्तविक क्यों ? इस विचार ने सारे भेद श्रीर जड़ जगत को मात्र काल्पनिक मनवाकर पारमार्थिक चैतन्यमात्रवाद की स्थापना कराई।

उक्त विचार कम के सोपान इस तरह रखे जा सकते हैं— १—जड़मात्र में परिगामिनित्यता । २—जड़ चेतन दोनों में परिगामिनित्यता । ३—जड़ में परिगामि नित्यता और चेतन में कूटस्य नित्यता का विवेक । ४—(अ) कूटस्य और परिगामि दोनों नित्यता का लोप और मात्र परिगाम-प्रवाह की सत्यता ।

(वं) केवंत कूटस्थ चैतन्य की ही या चैतन्य मात्र की सत्यता और तिदिन्न सब की काल्पनिकता या असत्यता।

कैन परंपरा दृश्य विश्व के अलावा परस्पर अत्यंत भिन्न ऐसे जड़ और चेतन अनन्त सुक्ष्म तत्त्वों को मानती है। वह स्यूल जगत को सुक्ष्म जड़ तत्त्वों का ही कार्य या रूपान्तर मानतीं है। जैन परंपरा के सृक्ष्म जड़ तन्व परमासु रूप हैं। पर वे ऋार भवाद के परमासु को ऋषेदा ऋत्यंत सुक्ष्म माने गए हैं। परमासुवादी होकर भी जैन दशन परिखामवाद को तरह परमाखुत्रों को परिखामी मानकर स्यूल जगत को उन्हीं का रूपान्तर या परिशाम मानता है । वस्तुतः जैन दर्शन परिशाम-बादी है। पर सांख्ययोग तथा प्राचीन वेदान्त ब्रादि के परिगामबाद से जैन परिशामवाद का खास अन्तर है। यह अन्तर यह है कि सांख्ययोग का परिशाम-बाद चेतन तत्त्व से अस्पृष्ट होने के कारण जड़ तक ही परिमित है श्रीर भर्तृपपञ्च आदि का परिसामवाद मात्र चेतनतत्त्वस्पर्शी है। जब कि जैन परिसामवाद जड़-चेतन, स्थूल-सुक्तम समग्र वस्तुस्पर्शी है। ग्रतएव जैन परिशामवाद की सर्वव्यापक वरिगामवाद समभाना चाहिए। भर्तुप्रपञ्च का परिगामवाद भी सर्वव्यापक कहा जा सकता है फिर भी उसके और जैन के परिशामबाद में अन्तर यह है कि मर्त्प्रपञ्च का 'सर्व' चेतन ब्रह्म मात्र है, तिद्रान श्रीर कुछ नहीं जब कि जैन का सर्व अनन्त जड़ और चेतन तत्त्वों का है। इस तरह आरंम और परिणाम दोनों बादों का जैन दर्शन में ब्यापक रूप में पूरा स्थान तथा समन्वय है। पर उसमें प्रतीत्यसमुत्पाद तथा विवर्तवाद का कोई स्थान नहीं है। वस्तु मात्र को परियामी नित्य श्रीर समान रूप से वास्तविक सत्य मानने के कारण बैन दर्शन प्रतीलसमुखाद तथा विवर्तवाद का सर्वथा विरोध ही करता है जैसा कि न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग आदि भी करते हैं। न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग आदि की तरह जैन दर्शन चेतन बहुत्ववादी है सही, पर उसके चेतन तत्त्व अनेक दृष्टि से मिन्न स्वरूप वाले हैं। बैनदर्शन, न्याय, सांख्य आदि की तरह चेतन को न सर्वत्यापक द्रव्य मानता है छौर न विशिष्ट देत छादि की तरह अस्तुमात्र ही मानता है और न बीद दर्शन की तरह ज्ञान की निर्मृत्यक-धारामात्र । बैनाभिमत समग्र चेतन तत्त्व मध्यम परिमारावाले श्रीर संकोच-विलारशील होने के कारण इस विषय में जड़ इक्यों से अत्यन्त विलच्छा नहीं। न्याय-वैशेषिक श्रीर योग दर्शन मानते 🍍 कि आत्मत्व या चेतनत्व समान होने

पर भी जीवातमा श्रीर परमास्मा के बीच मीलिक मेद है श्रथांत् जीवातमा कभी परमात्मा या ईश्वर नहीं श्रीर परमात्मा सदा से ही परमात्मा या ईश्वर है कभी जीव-बंधनवान नहीं होता । बैन दर्शन इससे बिलकुल उल्टा मानता है बैसा कि वेदान्त श्रादि मानते हैं । वह कहता है कि जीवात्मा श्रीर ईश्वर का कोई सहस्र मेद नहीं । सब जीवात्माश्रों में परमात्मशक्ति एक सी है जो साधन पाकर ब्यक्त हो सकती है श्रीर होतो भी है । श्रलवचा जैन श्रीर वेदांत का इस विषय में इतना श्रन्तर श्रवश्य है कि वेदान्त एक परमात्मवादी है जब जैनदर्शन चेतन बहुखवादी होने के कारण तात्विकरूप से बहुपरमात्मवादी है ।

जैन परंपरा के तत्त्वप्रतिपादक प्राचीन, अवांचीन, प्राक्तत, संस्कृत कोई भी अंथ क्यों न हो पर उन सब में निरूपण और वर्गीकरण प्रकार मिन्न-मिन्न होने पर भी प्रतिपादक दृष्टि और प्रतिपाद्य प्रमेय, प्रमाता आदि का स्वरूप वहीं है जो संदोप में ऊपर स्पष्ट किया गया। 'प्रमास मीमांसा' भी उसी जैन दृष्टि से उन्हों जैन मान्यताओं का हार्द अपने दंग से प्रगट करती है।

#### २--वाद्यस्वरूप

प्रस्तुत 'प्रमाण मीमांसा' के बाह्यस्वरूप का परिचय निम्नलिखित मुद्दों के वर्णन से हो सकेगा—शैली, विभाग, परिमाण और मापा।

प्रमाण मीमांसा स्वशैली का प्रत्य है। वह क्याद स्वो या तत्त्वार्थ सूत्रों की तरह न दश अध्यावों में है और न वैमिनीय सूत्रों की तरह बारह अध्यावों में । वादरायश मूत्रों की तरह चार अध्याय भी नहीं और पातञ्जल सूत्रों की तरह चारपाद ही नहीं। वह अवपाद के सूत्रों की तरह पाँच अध्याय में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय क्याद या अध्याद के अध्याय की तरह दो दो आहिकों में विभव है। हेमचन्द्र ने अपने जुदे-जुदे विषय के अंथों में विभाग के जुदे-जुदे कम का अवलम्बन करके अपने समय तक में प्रसिद्ध संस्कृत बाङ्मय के प्रतिष्ठित सभी शाखाओं के अन्यों के विभागकम को अपने साहित्य में अपनाया है। किसी में उन्होंने अध्याय और पाद का विभाग रखा, कहीं अध्याय मात्र का और कहीं पर्यं, सर्ग कायह आदि का। प्रमाण मीमांसा तर्क अंथ होने के कारण उसमें उन्होंने अख्याद के प्रसिद्ध न्यायसूत्रों के अध्याय आहिक का ही विभाग रखा, को हेमचंद्र के पूर्व अकलंक ने जैन वाङ्मय में शुरू किया था।

प्रमास मीमांसा पूर्ण उपलब्ध नहीं । उसके मूल सूत्र भी उतने ही मिस्रते हैं जितनों की इति सम्य है । अतस्य अगर उन्होंने सब मूल सूत्र रचे भी हो तय भी पता नहीं चल सकता है कि उनकी कुल संख्या कितनी होगी। उपलब्ध सूत्र सी ही हैं और उतने ही सूत्रों की वृत्ति भी है। अंतिम उपलब्ध र-१- ३५ की वृत्ति पूरी होने के बाद एक नए सूत्र का उत्थान उन्होंने शुरू किया है और उस अधूरे उत्थान में ही खिएडत लभ्य अंथ पूर्ण हो जाता है। मालूम नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आहिक पूरा होता? जो कुछ हो पर उपलब्ध अंथ दो अध्याय तीन आहिक मात्र है जो स्वीपन वृत्ति सहित ही है।

यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि प्रमाण मीमांसा किस भाषा में है, पर उसकी भाषा विषयक योग्यता के बारे में योड़ा जान लेना जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि जैन वाङ्मय में संस्कृत भाषा के प्रवेश के बाद उत्तरोत्तर संस्कृत भाषा का वैशारय और प्राञ्जल लेखपाटय बढ़ता ही आ रहा था फिर भी हैमचंद्र का लेख-वैशारय, कम से कम जैन वाङ्मय में तो मूर्धन्य स्थान रखता है। वैयाकरण, आलंकारिक, कि और कोपकार कप से सेमचंद्र का स्थान न केवल समय जैन परंपरा में बल्कि भारतीय विद्वत्यरंपरा में भी असाधारण रहा। यही उनकी असाधारणता और व्यवहारदत्वता प्रमाण-मीमांसा की भाषा व रचना में स्पष्ट होती है। भाषा उनकी वाचस्पति मिश्र को तरह नपी-तुली और शब्दा-डम्बर शून्य सहज प्रसन्न है। वर्णन में न उतना संभेष है जिससे वक्तव्य अस्पष्ट रहे और न इतना विस्तार है जिससे अंथ केवल शोभा की वस्तु बना रहे।

## ३-जैन तर्क साहित्य में प्रमाण मीमांसा का स्थान

बैन तर्क साहित्य में प्रमाण मीमांसा का स्थान क्या है, इसे समसने के लिए बैन साहित्य के परिवर्तन या विकास संबंधी युगों का ऐतिहासिक अवलोकन करना जरूरी है। ऐसे युग संबंध में तीन हैं—१-आगमयुग, २-संस्कृत प्रवेश या

अनेकांतस्थापन युग, ३ - न्याय-प्रमागा स्थापन युग ।

पहला सुग भगवान महावीर या उनके पूर्ववर्ती मागवान पार्श्वनाथ से लेकर आगम संकलना—विक्रमीय पंचम-पष्ठ शताब्दी तक का करीब हजार बारह सी वर्ष का है। दूसरा सुग करीब दो शताब्दियों का है जो करीब विक्रमीय छठी शताब्दी से शुरू होकर सातवीं शताब्दी तक में पूर्ण होता है। तोसरा सुग विक्रमीय आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक करीब एक हजार वर्ष का है।

सांपदायिक संपर्ध और दाशांनिक तथा दूसरी विविध विद्याओं के विकास

विस्तार के प्रभाव के सबब से जैन परंपरा की साहित्य की अंतर्मुल या बहिर्मुल प्रवृत्ति में कितना ही युगांतर जैसा स्वरूप भेद या परिवर्तन क्यों न हुन्ना पर जैसा हमने पहले सूचित किया है वैसा ही अब से हित तक देखने पर भी हमें न जैन हिट में परिवर्तन मालूम होता है और न उसके बाह्य-न्त्राम्यंतर तात्विक मंतव्यों में ।

## १-आगम युग

इस युग में भाषा की दृष्टि से प्राकृत या लोक भाषाओं की ही प्रतिष्ठा रही जिससे संस्कृत भाषा और उसके बाङ्मय के परिशीलन की ओर आत्मंतिक उपेद्धा होना सहज था जैसा कि बौद परंपरा में भी था। इस युग का प्रमेय निरूपण आचारलची होने के कारण उसमें मुख्यतया स्वमत पदर्शन का ही भाव है। राजसभाओं और इतर वादगोष्ठियों में विजय भावना से प्रेरित होकर शास्त्रार्थ करने की तथा खरडनप्रवान अंथिनिर्माण की प्रवृत्ति का भी इस युग में अभाव सा है। इस युग का प्रधान लच्चण जड़-चेतन के मेद-प्रमेदों का विस्तृत वर्णन तथा अहिंसा, संयम, तप आदि आचारों का निरूपण करना है।

आगमयुग और संस्कृत युग के साहित्य का पारत्यरिक श्रंतर संदोप में कहा जा सकता है कि पहिले युग का जैन साहित्य बौद साहित्य की तरह अपने मूल उद्देश के अनुसार लोकमीश्य ही रहा है। जब कि संस्कृत भाषा और उसमें नियद तक साहित्य के अध्ययन की ज्यापक प्रवृत्ति के बाद उसका निरूपण सूक्ष्म और विशद होता गया है सही पर साथ ही साथ वह इतना जटिल भी होता गया कि श्रंत में संस्कृत कालीन साहित्य लोकमोग्यता के मूल उद्देश्य से च्युत होकर केवल विद्वादोग्य ही बनता गया।

# २-संस्कृत भवेश या अनेकान्तस्थापन युग

संभवतः वाचक उमारवाति या तत्सहरा अन्य आवायों के द्वारा जैन बाङ् मय में संस्कृत भाषा का प्रवेश होते ही दूसरे युग का परिवर्तनकारी लच्चा गुरू होता है जो बौद परंपरा में तो अनेक शताब्दी पहिले ही गुरू हो गया या। इस युग में संस्कृत भाषा के अभ्यास की तथा उसमें अंथप्रण्यन की प्रतिष्ठा स्थिर होती है। इसमें राजसभा प्रवेश, परवादियों के साथ बादगोष्ठी और परमत खंडन की प्रवान दृष्टि से स्वमतस्थापक अंथों की रचना—ये प्रवानतवा नजर आते हैं। इस युग में सिद्धसेन बैसे एक आव आवार्य ने जैन-वाय की व्यवस्था दशाने वाला एक आव अंथ भले ही रचा हो पर अब तक इस युग में बैन न्याय या प्रमाण्यास्त्रों की न तो पूरी व्यवस्था हुई जान पड़ती है और न तद्विपयक तार्किक साहित्य का निर्माण ही देखा जाता है। इस युग के बैन तार्किको की प्रवत्ति की प्रधान दिशा दार्शनिक देवों में एक ऐसे जैन मंतव्य की स्थापना की ओर रही है जिसके विखरे हुए और कुछ स्पष्ट-ग्रस्पट बीज ग्रागम में रहे और जो मंतव्य आगे जाकर भारतयी सभी दर्शन परंपरा में एक मात्र जैन परंपरा का ही समभा जाने लगा तथा जिस मंतव्य के नाम पर श्राज तक सारे जैन दर्शन का व्यवहार किया जाता है, वह मंतव्य है अनेकांतवाद का । दूसरे युग में सिदसेन हो या समंतमद्र, मल्खवादों हो या जिनमद्र सभी ने दर्शनांतरों के सामने श्रपने जैनमत की श्रनेकांत दृष्टि तार्किक शैली से तथा परमत खंडन के ग्रामिप्राय से इस तरह रखी है कि जिससे इस युग को ग्रानेकांतस्थापन युग ही बहना समुचित होगा । हम देखते हैं कि उक्त खाचायों के पूर्ववर्ती किसी के प्राकृत या संस्कृत प्रंय में न तो वैसी खनेकांत की तार्किक स्थापना है और न अनेकात मूलक सप्तमगी और नयबाद का बैसा तार्किक विश्लेषण है, बैसा इम सम्मति, द्वात्रिशत्द्वात्रिशिका, न्यायावतार स्वयंभूरतोत्र, श्राप्तमीमांसा, यक्त्यनुशासन, नयचक और विशेषावश्यक भाष्य में पाते हैं। इस यग के तर्क-दर्शननिष्णात जैन ग्राचार्यों ने नयवाद, सप्तमंगी श्रौर श्रनेकांतवाद की प्रवल और स्पष्ट स्थापना की ओर इतना अधिक पुरुषार्थ किया कि जिसके कारण बैन और बैनेतर पर रराओं में जैन दर्शन अनेकान्तदर्शन के नाम से ही प्रतिष्ठित हुआ । बौद तथा ब्राह्मशा दार्शनिक परिडतों का सक्य अनेकांतलगडन की ओर गया तथा वे किसी न किसी प्रकार से अपने ग्रंथों में मान अनेकांत या सप्तनंशी का सएडन करके ही जैन दर्शन के मंतव्यों के सएडन की इतिश्री समझने लगे । इस युग की अनेकांत और तन्मलक वादों की स्थापना इतनी गहरी हुई कि विस पर उत्तरवर्ती अनेक वैनाचार्यों ने अनेकश परूतवन किया है फिर भी उसमें नई मौतिक युक्तियों का शायद ही समावेश हुआ है। दो सौ वर्ष के इस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति में जैनन्याय ख्रीर प्रमासासास्त्र की पूर्व भूमिका तो तैयार हुई जान पहती है पर इसमें उस शास्त्र का व्यवस्थित निर्माण देखा नहीं जाता । इस युग की परमती के संयुक्तिक खराडन और दर्शनांतरीय समर्थ विद्वानी के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की मावना ने बैन परंपरा में संस्कृत भाषा के तथा संस्कृतनिबद्ध दश्रानांतरीय प्रतिष्ठित अंथों के परिशीलन की प्रवल जिज्ञासा पैदा कर दी और उसी ने समर्थ जैन ज्याचार्यों का लक्ष्य अपने निजी न्याय तथा प्रमाणशास्त्र के निर्माण की बीर खींचा जिसकी कमी बहुत ही अस्तर रही थी।

## ३-न्याय-प्रमाण स्थापन युग

उसी परिस्थिति में से अकलंक बैसे धुरंधर व्यवस्थापक का जन्म हुआ। सम्भवतः अकलंक ने ही पहले पहल सोचा कि जैन परंपरा के ज्ञान, होय, जाता त्रादि सभी पदार्थों का निरूपण तार्किक शैलों से संस्कृत भाषा में वैसा ही शास्त्र-बद करना आवश्यक है जैसा ब्राह्मण और बौद परंपरा के साहित्य में बहुत पहले से हो गया है और जिसका अध्ययन अनिवार्य रूप से जैन तार्किक करने लगे हैं। इस विचार से अकलङ्क ने द्विमुखी प्रवृत्ति शुरू की। एक तो बीद और ब्राह्मख परंपरा के महत्त्वपूर्ण प्रन्यों का सूक्ष्म परिशीलन श्रीर दूसरी श्रीर समस्त बैन मंतव्यों का तार्किक विश्लेषण् । केवल परमतों को निरास करने ही से अकलङ्क का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता था। अतएव दर्शनांतरीय शास्त्रों के सूक्ष्म परिशीलन में से श्रीर बैनमत के तलस्पशा ज्ञान से उन्होंने छोटे-छोटे पर समस्त बैन तर्क प्रमाण के शास्त्र के आधारस्तम्मभूत अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङ्नाग और लासकर धर्मकीर्ति जैसे बौद तार्किकों के तथा उद्योतकर, कुमारिल ब्रादि वैसे ब्राह्मण ताकिकों के प्रभाव से भरे हुए होने पर भी जैन मंतव्यों की विलकुल नए सिरे और स्वतंत्र भाव से स्थापना करते हैं। अकलंक ने न्याय-प्रमाणशास्त्र का जैन परंपरा में जो प्राथमिक निर्मास किया, जो परिभाषाएँ, जो लक्स व परिक्स किया, जो प्रमास, प्रमेय आदि का वर्गी-करण किया और परार्थानुमान तथा बादकथा ब्रादि परमत-प्रसिद्ध बस्तुत्र्यों के संबंध में जो जैन-प्रगाली स्थिर की, संदोप में अब तक में जैन परंपरा में नहीं पर श्चन्य परंपराश्चों में प्रसिद्ध ऐसे तर्कशास्त्र के श्चनेक पदार्थों को जैनहाँट से जैन परंपरा में जो सात्मीभाव किया तथा स्त्रागमसिंद स्रथने मंतव्यों को जिस तरह दाशीनिकों के सामने रखने योग्य बनाया, वह सब छोटे-छोटे ग्रंथी में विद्यमान उनके असाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-प्रभाग स्थापन युग का चातक है।

अक्रवङ्क के द्वारा प्रारव्य इस युग में साझात् या परंपरा से अक्रवङ्क के शिष्य-प्रशिष्यों ने ही उनके सूत्र स्थानीय ग्रंथों को वर्ष-वर्ष टीका ग्रंथों से वैसे ही अवंकृत किया वैसे धर्मकीर्ति के ग्रंथों का उनके शिष्यों ने ।

अनेकांत धुग की मात्र पद्यम्बान रचना को अकलक ने गद्य-पद्य में परि-वर्तित किया था पर उनके उत्तरवर्ता अनुगामियों ने उस रचना को नाना रूपों में परिवर्तित किया, जो रूप बीद और ब्राइस्स परंपरा में प्रतिष्ठित हो चुके थे। माखिक्यनंदी अकलक के ही विचार दोहन में से सूत्रों का निर्माण करते हैं। विद्यानंद अकलक्क के ही सुकों पर या तो भाष्य रचते हैं या पद्मवार्तिक धनाते हैं या दूसरे छोटे २ श्रमेक प्रकरण बनाते हैं । श्रमन्तवीर्य, प्रमाचन्द्र श्रीर वादिराज बैसे तो अकलङ्क के संदिस सुक्तों पर इतने वहे श्रीर विशद तथा जटिल भाष्य व विवरण कर डालते हैं कि जिससे तब तक में विकसित दर्शनांतरीय विचार परंपराखों का एक तरह से जैन वाङ्मय में समावेश हो जाता है। दूसरी तरफ श्रेताम्बर परंपरा के आचाय भी उसी अकलक्क स्थापित प्रगाली की छोर सकते हैं। इस्मिद्र जैसे आगमिक और तार्किक अन्यकार ने तो सिदसेन और समंतभद्र आदि के मार्ग का प्रधानतया अनेकांतजयपताका आदि में अनुसरस किया पर घीरे र न्याय-प्रमाग विषयक स्वतंत्रग्रन्थ प्रग्यन की प्रवृत्ति भी श्रेताम्बर परंपरा में शुरू हुई। श्रेताम्बर आचार्य सिखसेन ने न्यायावतार रचा या । पर वह निरा प्रारम्भ मात्र था । श्रकलङ्क ने जैन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर दी । इरिभद्र ने दर्शनांतरीय सब वार्ताखों का समुख्यय भी कर दिया । इस भूमिका को लेकर शांत्याचार्य जैसे श्रेताम्यार तार्किक ने तर्कवातिक जैसा छोटा किन्तु सारगर्म प्रन्य रचा । इसके बाद तो श्रेताम्बर परंपरा में न्याय श्रीर प्रमास प्रत्यों के संप्रह का, परिशीलन का और नए नए प्रत्य निर्मास का ऐसा पूर आया कि मानों समाज में तब तक ऐसा कोई प्रतिष्ठित विद्वान् ही न समका जाने लगा जिसने संस्कृत भाषा में स्वास कर तक या प्रमास पर मूल या टीका कर से कुछ न कुछ लिखा न हो । इस मावना में से ही अमयदेव का वादार्श्व तैयार हुन्ना जो संभवतः तव तक के जैन संस्कृत ग्रन्थों में सब से बड़ा है। पर जैन परंपरा पोषक गुजरात गत सामाजिक-राजकीय सभी वलों का सब से ऋषिक उपयोग वादिदेव सूरि ने किया । उन्होंने ऋपने ग्रंथ का स्याहा-दरत्नाकर यथार्थ ही नाम रखा । क्योंकि उन्होंने श्रपने समय तक में प्रसिद्ध समी श्रेतान्वर-दिगम्बरी के तार्किक विचारों का दोहन अपने अंथ में रल दिवा जो त्याद्वाद ही था । साथ हो उन्होंने ऋपनी जानीत्र से ब्राह्मण और बीद परंपरा की किसी भी शाला के मंतव्यों की विस्तृत चर्चा अपने मंथ में न छोड़ी । चाहे विस्तार के कारण वह अंथ पाठ्य रहा न हो पर तर्क शास्त्र के निर्माण में और विस्तृत निर्माण में प्रतिष्ठा माननेवाले बैनमत की बदौलत एक रत्नाकर बैसा समग्र मंतव्यरलों का संग्रह वन गया जो न केवल तत्वज्ञान की दृष्टि से ही उपयोगी है पर ऐतिहासिक हथ्टि से भी बड़े महत्व का है।

आगामिक साहित्य के प्राचीन और ऋति विशास खजाने के उपरांत तत्त्वार्थ से लेकर स्वाहादरत्नाकर तक के संस्कृत व तार्किक जैन साहित्य की भी बहुत बड़ी सीश हेमचन्द्र के परिशीलन पथ में आई जिससे हेमचन्द्र का सर्वाङ्गीश सर्जक व्यक्तित्व संतुष्ट होने के बजाय एक ऐसे नए सर्जन की खोर प्रवृत्त हुआ जो तब तक के जैन बाङ्मय में अपूर्व स्थान रख सके।

दिङ्नाम के न्यायमुख, न्यायप्रवेश आदि से प्रेरित होकर सिद्धसेन ने जैन परंपरा में न्याय-परार्थानुमान का अवतार कर ही दिया था। समंतभद्र ने अञ्चपाद के प्रावादकों ( श्रध्याय चतुर्थ ) के मतनिरास की तरह आप्त की मीमांसा के बहाने समर्मनी की स्थापना में परप्रवादियों का निरास कर ही दिया था। तथा उन्होंने जैनेतर शासनों से जैन शासन की विशेष संयुक्तिकता का अनुशासन भी युक्त्यनुशासन में कर ही दिया था। धर्मकीर्ति के धमाखवार्तिक, प्रमाखविनि-ञ्चय ब्रादि से बल पाकर तीक्षण हथ्टि अकलकू ने जैन न्याय का विशेपनिश्चय-व्यवस्थापन तथा जैन प्रमाणों का संग्रह ऋषांत् विभाग, लच्चण ऋादि द्वारा निरूपण अनेक तरह से कर दिया था। अकलङ्क ने सर्वज्ञल जीवल आदि की सिद्धि के द्वारा धर्मकीर्ति जैसे प्राप्त बौद्धों की जवाब भी दिया था। सूक्ष्मप्रज्ञ विद्यानंद ने आप्त की, पत्र की और प्रमाणी की परीद्या द्वारा धर्मकीति की तथा शांतरांद्वत की विविध परीचाओं का जैन परंपरा में सूत्रपात भी कर ही दिया था। माशिक्यनंदों ने परीक्षामुख के द्वारा न्यायविंदु के से सूत्रग्रंथ की कमी को दूर कर ही दिया था। जैसे धर्मकीर्ति के अनुगामी विनीतदेव, धर्मोत्तर, प्रशासर, श्चंट श्रादि प्रखर तार्किकों ने उनके सभी मूल ग्रंथों पर छोटे वहें भाष्य या विवरण लिखकर उनके बंधों को पठनीय तथा विचारणीय बनाकर बौद्ध न्याय-शास्त्र को प्रकर्व की भूमिका पर पहुँचाया था वैसे ही एक तरफ से दिगम्बर परंपरा में अकलक्क के संज्ञित पर गहन सूक्तों पर उनके अनुसामी अनंतवीर्थ, विद्यानंद, प्रभाचंद्र और वादिराज जैसे विसारद तथा पुरुषाथां तार्ककों ने विस्तृत व गहन भाष्य-विवरण् श्रादि रचकर जैन न्याय शास्त्र को श्रविसमृद बनाने का सिलांसिला भी जारी कर ही दिया था श्रीर दूसरी तरफ से श्वेताम्बर परंपरा में सिद्धसेन के संस्कृत तथा प्राकृत तक प्रकरणी को उनके अनुगामियों ने टीकाग्रंथी से भूषित करके उन्हें विशेष सुगम तथा प्रचारखीय बनाने का भी प्रयत्न इसी युग में शुरू किया था। इसी सिलसिले में से प्रभाचंद्र के द्वारा प्रमेवों के कमल पर मार्तरह का प्रस्तर प्रकाश तथा न्याय के कुमुदी पर चंद्र का सीम्य प्रकारा डाला ही गया था। अभयदेव के द्वारा तत्त्ववोधविधायिनी टीका या बादार्श्व रचा जाकर तत्वसंग्रह तथा प्रमाखवातिकालंकार जैसे वह ग्रंथों के ग्रमाव की पूर्ति की गई थी। वादिदेव ने रत्नाकर रचकर उसमें सभी पूर्ववर्ती जैनग्रंथरत्नों का पूर्णतथा संग्रह कर दिया था। यह सब हेमचंद्र के सामने था। पर उन्हें मालूम हुआ कि उस न्याय-प्रमाण विषयक साहित्य में कुछ माग तो ऐसा है जो

अति महत्त्व का होते हुए भी एक एक विषय की ही चर्चा करता है या बहुत ही संचित्त है। दूसरा भाग ऐसा है कि वो है तो सर्व विषय संबाही पर वह उत्तरोत्तर इतना अधिक विस्तृत तथा शब्द क्रिप्ट है कि जो सर्वसाधारण के अन्यास का विषय वन नहीं सकता । इस विचार से हेमचंद्र ने एक ऐसा प्रमाण विषयक प्रंथ बनाना चाहा जो कि उनके समय तक चर्चित एक मी दार्शनिक विषय की चर्चा से साली न रहे और फिर भी वह पाठ्यकम योग्य मध्यम कद का हो। इसी हरिट में से प्रमासामीमांसा का जन्म हुआ। इसमें हेमचंद्र ने पूर्ववर्ती आगमिक-तार्किक सभी जैन मंतव्यों को विचार व मनन से पचाकर अपने दंग की विश्वद व अपुनरक स्वशीली तथा सर्वसंग्राहिणी विशादतम स्वोपज्ञज्ञति में सक्षिविष्ट किया । यदापि पूर्ववती अनेक जैन अंथों का मुलम्बद दोहन इस मीमांसा में है को हिन्दी टिप्पशियों में की गई वुलना से स्पष्ट हो जाता है फिर भी उसी अधूरी वुलना के आधार से यहाँ यह भी कह देना समुचित है कि प्रस्तुत प्रंथ के निर्माण में हेमचंद्र ने प्रधानतया किन किन ग्रंथी या ग्रन्थकारों का स्त्राक्षय लिया 🕏 । निर्मुक्ति, विशेषावश्यक माध्य तथा तत्वार्य जैते आगमिक प्रन्य तथा सिद्ध-सेन, समंतमद्र, अकलङ्क, माशिक्यनंदी और विद्यानंद की प्राय; समस्त कृतियाँ इसकी उपादन सामग्री वनी हैं । प्रभाचंद्र के मार्तरह का मी इसमें पूरा असर है। अगर अनंतवीर्य सचमुच हेमचंद्र के पूर्ववर्ती या समकालीन वृद रहे होंगे तो यह भी मुनिश्चित है कि इस प्रनय की रचना में उनकी छोटी सी प्रमेयरल-माला का विशेष उपयोग हुआ है । वादिदेवसूरि की कृति का भी उपयोग इसमें स्पट है फिर भी जैन तार्किकों में से अकलंक और माशिक्यनंदी का ही मार्गानु-गमन प्रधानतया देखा जाता है। उपयुक्त जैन ग्रंथों में श्राप हुए ब्राह्मण बौद ग्रंथों का भी उपयोग हो जाना स्वामाविक ही था। फिर भी ग्रमाण मीमांसा के सुक्ष्म अवलोकन तथा तुलनात्मक अभ्यास से यह भी पता चल जाता है कि हेमचंद्र ने बीद ब्राह्मस परंपरा के फिन किन विद्वानों की कृतियों का अध्ययन व परिशीलन विशेषहप से किया था जो प्रमाश मीमांसा में उपयुक्त हुआ हो। दिङ्नाग, सासकर धर्मकीति, धर्मोत्तर, श्रर्चट और शांतरदित ये बीख तार्किक इनके अध्ययन के विषय अवस्य रहे हैं। कणाद, भासवंत्र, व्योमशिव, श्रीधर, अवस्पाद, वास्थायन, उद्योतकर, जयंत, वाचस्पति मिश्र, शबर, प्रभाकर, कुमारिल ग्रादि बुदी २ वैदिक परंपराख्नों के प्रसिद्ध विद्वानों को सब कृतियाँ प्रायः इनके ऋष्यवन की विषय रही। चार्वाक एकदेशीय जयराशि मह का तत्वीपम्नव भी इनकी हिस्ट के बाहर नहीं था। यह सब होते हुए भी हेमचन्द्र की भाषा तथा निरूपण शैली पर वर्मकीर्ति, वर्मोत्तर, ब्राचेट, भासवेश, वात्स्यायन, जयंत, वाचस्पति, कुमारिल

आदि का ही आकर्षक प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है। अतएव यह अधूरे रूप में उपलब्ध प्रमागामीमांसा भी ऐतिहासिक हथ्टि से जैन तर्क साहित्य में तथा भारतीय दर्शन साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है।

भारतीय प्रमाणशास्त्र में 'प्रमाण मीमांसा' का स्थान-

भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाण मीमांसा का तत्त्वशान की दृष्टि से क्या स्थान है इसे ठीक २ समझने के लिए मुख्यतया दो प्रश्नी पर विचार करना ही होगा। बैन तार्किकों की भारतीय प्रमाणशास्त्र को क्या देन है जो प्रमाण मीमांसा में सन्निविष्ट हुई हो और जिसको कि बिना जाने किसी तरह भारतीय प्रमाण-शास्त्र का पूरा अध्ययन हो ही नहीं सकता। पूर्वांचायों की उस देन में हेमचन्द्र ने अपनी ओर से भी कुछ विशेष अर्थण किया है या नहीं और किया है तो किन मुद्दों पर ?

## (१) जैनाचार्यों की भारतीय प्रमाखशास्त्र को देन

१-अनेकांतवाद-

सबसे पहली और सबसे अंध्य सब देनों की चार्वी रूप जैनाचार्यों की मुख्य देन है अनेकात तथा नयबाद का शास्त्रीय निरूपण । १

तस्व चितन में अनेकांतह िंद का व्यापक उपयोग करके बैन तार्किकों ने अपने आगिमिक प्रमेगों तथा सर्वसायारण न्याय के प्रमेगों में से जो-जो मंतव्य तार्किक हिंदि से स्थिर किये और प्रमाण शास्त्र में जिनका निरूपण किया उनमें से थोड़े ऐसे मतव्यों का भी निर्देश उदाहरण के तौर पर यहाँ कर देना जरूरी है जो एक मात्र बैन तार्किकों की विशेषता दरसाने वाले हैं— प्रमाण विभाग, प्रस्यन्त का तिस्कत्व, हिन्द्रयज्ञान का व्यापारक्रम, परोच्न के प्रकार, हेतु का रूप, अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था, कथा का स्वरूप, निप्रहस्थान या जयपराजय व्यवस्था, प्रमेग और प्रमाता का स्वरूप, सर्वज्ञत्व समर्थन आदि।

२-प्रमाण विभाग

बैन परंपरा का प्रमाखविषयक मुख्य विभाग<sup>3</sup> दो दृष्टियों से श्रन्य परंपराओं

१ 'अनेकांतवाद' का इस प्रसंग में जो विस्तृत ऊहामोह किया गया है उसे अन्यत्र मुद्रित किया गया है। देखों प्०१६१-१७३। अतः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति नहीं की गई—संपादक।

२—प्रमास मीमांसा १-१-१० तथा टिप्पस पु० १६ ए० २६।

की अपेद्धा विशेष महस्व रखता है। एक तो यह कि ऐसे सर्वानुभवसिद वैजन्नस्य पर मुख्य विभाग अवलंतित है जिससे एक विभाग में आनेवाले प्रमाण दूसरे विभाग से असंकीर्ण रूप में अलग हो जाते हैं - जैसा कि इतर परंपरात्रों के प्रमाण विभाग में नहीं हो पाता। दूसरी दृष्टि यह है कि बाहे किसी दर्शन की न्यून या अधिक प्रमाश संख्या क्यों न हो पर वह सब बिना खींचतान के इस विभाग में समा जाती है। कोई भी ज्ञान या तो सीचे तौर से साद्धात्कारात्मक, होता है या ग्रसाद्धात्कारात्मक, यही प्राकृत-पंडितजन साधारण अनुमव है। इसी अनुमव की सामने रखकर जैन चिन्तकी ने प्रमाश के प्रत्यच और परोच ऐसे दो मुख्य विभाग किये जो एक दूसरे से विलक्क विलचना है। दसरी इसकी यह खबी है कि इसमें न तो चार्वाक की तरह परोद्वानुसव का अनलाप है, न बौद्धदर्शन संमत प्रत्यस्-अनुमान द्वैविध्य की तरह खागम आदि इतर प्रमागा व्यापारों का अपलाप है या खींचातानी से अनुमान में समावेश करना पडता है श्रीर न त्रिविध प्रमासवादी सांख्य तथा प्राचीन वैरोपिक, चतुर्विध प्रमासवादी नैयायिक, वंचवित्र प्रमासवादी प्रमाकर, पहवित्र प्रमासवादी मीमांसक, सप्तविद्य या अष्टविष्य प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी र अभिमत प्रमाणसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए इतर संख्या का अपलाप या उसे तोड-मरोड करके श्रपने में समावेश करना पड़ता है। चाहे जितने प्रमाश मान लो पर वे सीचे तौर पर या तो प्रत्यच होंगे या परोच्च । इसी सादी किन्तु उपयोगी समक्त पर जैनों का मुख्य प्रमासा विमाग कायम हुन्ना जान पड़ता है।

## ३—प्रत्यच् का तात्त्विकस्य

प्रत्येक चिन्तक इन्द्रियजन्य शान को प्रत्यक्ष मानता है। जैन दृष्टि का कहना है कि दूसरे किसी भी ज्ञान से प्रत्यक्ष का ही स्थान ऊँचा व प्राथमिक है। इन्द्रियां जो परिमित प्रदेश में अतिस्थूल वस्तुओं से आगे जा नहीं सकतीं, उनसे पैदा होनेवाले ज्ञान को परीव्य से ऊँचा स्थान देना इन्द्रियों का अति मूल्य आकने के बराबर है। इन्द्रियों कितनी ही पट्ट क्यों न ही, पर वे अन्ततः हैं तो परतन्त्र ही। अतप्य परतन्त्रज्ञानेत ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रत्यच्च मानने की अपेचा स्वतन्त्रज्ञित ज्ञान को ही प्रस्वच मानना न्यायसंगत है। इसी विचार से जैन चिन्ताकों ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रत्यच माना है जो स्वतन्त्र आना के आश्रित है। यह बैन विचार तत्वचितन में मौतिक है। ऐसा होते हुए भी लोकसिद प्रत्यच्च को सांव्यवहारिक प्रत्यच्च कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग कर दिया है।

## ४-इन्द्रिय ज्ञान का व्यापारकम

सर्व दर्शनों में एक या दूसरे रूप में थोड़े या बहुत परिमाण में ज्ञान व्यापार का कम देखा जाता है। इसमें ऐन्द्रियक ज्ञान के व्यापार कम का भी स्थान है। परन्तु जैन परंपरा में सन्निपातकप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अन्तिम इन्द्रिय व्यापार तक का जिस विश्लेषण और जिस त्यष्टता के साथ अनुमव सिंव अतिविस्तृत वर्णन है वैसा दूसरे दर्शनों में नहीं देखा जाता। यह जैन वर्णन है वो अति पुराना और विज्ञान युग के पहिले का, फिर भी आधुनिक मानस शास्त्र तथा इन्द्रिय-व्यापारशास्त्र के वैज्ञानिक अम्यासियों के वस्ते यह बहुत महत्त्व का है।

## ५-परोच्च के प्रकार

केवल स्पृति, प्रत्यभिज्ञान और आगम के ही प्रामाण्य-अप्रामाण्य मानने में मतमेदों का जंगल न था; बल्कि अनुमान तक के प्रामाण्य-अप्रामाण्य में विप्रतिपत्ति रही। जैन तार्किकों ने देखा कि प्रत्येक पद्मकार अपने पद्म को आत्यन्तिक खींचने में दूसरे पद्मकार का सत्य देख नहीं पाता। इस विचार में से उन्होंने उन सब प्रकार के ज्ञानों को प्रमाण कोटि में दाखिल किया जिनके बल पर वास्तविक व्यवहार चलता है और जिनमें से किसी एक का अपलाप करने पर तुल्य युक्ति से दूसरे का अपलाप करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे सभी प्रमाण प्रकारों को उन्होंने परोद्म में डालकर अपनी समन्वय हिष्ट का परिचय कराया।

## ६-हेतुका रूप

हेतु के स्वरूप के विषय में मतमेदों के छानेक छालाई कायम हो गए वे। इस युग में जैन तार्किकों ने यह सीचा कि क्या हेतु का एक ही रूप ऐसा मिला सकता है या नहीं जिस पर सब मतमेदों का समन्वय भी हो सके छीर जो बास्तविक भी हो। इस चिन्तन में से उन्होंने हेतु का एक मात्र छन्यशानुपपित रूप निश्चित किया जो उसका निर्दोष लच्चण भी हो सके छीर सब मतों के समन्वय के साथ जो सर्वमान्य भी हो। जहाँ तक देखा गया है हेतु के ऐसे एक मात्र तालिक रूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पाँच छीर छु: पूर्व प्रसिद्ध हेतु रूपों के स्थासंभव स्वीकार का श्रेय जैन तार्किकों को ही है।

र प्रमाचा मीमांसा १-२-२

## ७-अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था-

ा परायांनुमान के अवयवों को संख्या के विषय में भी प्रतिद्वन्द्वीभाव प्रमाख् चेत्र में कायम हो गया था। जैन तार्किकों ने उस विषय के पच्चभेद की वयार्थता-अयवार्थता का निर्माय श्रोता की योग्यता के आधार पर ही किया, जो क्लुतः सची कसौदी हो सकती है। इस कसौदी में से उन्हें अवयव प्रयोगकी व्यवस्था ठीक २ स्फ आई जो वस्तुतः अनेकान्त दृष्टिमूलक होकर सर्व संप्राहिखी है और वैसी स्पष्ट अन्य परम्पराओं में शायद ही देखी जाती है।

#### ५-कथा का स्वहप

श्राध्यात्मिकता मिश्रित तत्त्वचितन में भी साम्प्रदायिक बुद्धि दाखिल होते ही उसमें से श्राध्यात्मिकता के साथ श्रसंगत ऐसी चर्चाएँ जोरों से चलने लगीं, जिनके फलस्वरूप जरूर श्रीर वितंदा कथा का चलाना भी प्रतिदित समस्ता जाने लगा जो छुल, जाति श्रादि के श्रसस्य दाव पैचों पर निमर्र था। जैन तार्किक साम्प्रदायिकता से मुक्त तो न थे, फिर भी उनकी परंपरागत श्रीहंसा व वीतरागस्य की प्रकृति ने उन्हें वह श्रसंगति सुन्धाई जिससे प्रेरित होकर उन्होंने श्राने तर्कशास्त्र में कथा का एक वादात्मक रूप ही स्थिर किया; जिसमें छुल श्रादि किसो भो चालवाजी का प्रयोग वर्ज्य है श्रीर जो एक मात्र तत्व विश्वास की हाँछ से चलाई वाती है। श्राहंसा की श्रात्यत्तिक समर्थक जैन परंपरा की तरह बोद्ध परंपरा भी रहीं, फिर भी छुल श्रादि के प्रयोगों में हिंसा देखकर निद्य उहराने का तथा एक मात्र वाद कथा को ही प्रतिष्ठित बनाने का मार्ग जैन तार्किकों ने प्रशस्त किया, जिसकी श्रोर तत्व-चिन्तकों का लक्ष्य जाना जरूरी है।

## ६-निमहस्थान या जयपराजय व्यवस्था

वैदिक और बीद परंपरा के संघर्ष ने निग्नह स्थान के स्वरूप के विषय में विकासत्त्वक बड़ी ही भारी प्रशति सिद्ध की थी। फिर भी उस चेत्र में जैन तार्किकों ने प्रवेश करते हो एक ऐसी नई बात सुभाई वो न्यायविकास के समझ इतिहास में वह मार्के की और अब तक सबसे अन्तिम है। वह बात है जय-परा-क्रम व्यवस्था का नथा निर्माण करने की। वह नथा निर्माण सत्य और अहिंसा होनी तावी पर प्रतिष्ठित हुआ जो पहले की जय-पराजय व्यवस्था में न थे।

## १०-प्रमेय और प्रमाता का स्वरूप

प्रमेष नड़ हो या चेतन, पर सब का स्वरूप कैन तार्किकों ने अनेकान्त हाँग्रे

का उपयोग करके ही स्थापित किया और सर्वव्यापक रूप से कह दिया कि वस्तु मात्र परिणामी नित्य है। नित्यता के ऐकान्तिक आग्रह की धुन में अनुभव सिद्ध अनित्यता का इनकार करने की अशक्यता देखकर कुछ तत्व-वितक गुण, धर्म आदि में आनित्यता घटाकर उसका जो मेल नित्य द्रव्य के साथ खींचातानी से किठा रहे ये और कुछ तत्त्व-चितक अनित्यता के ऐकान्तिक आग्रह की धुन में अनुभव सिद्ध नित्यता को भी जो करूरना मात्र बतला रहे थे उन दोनों में जैन तार्किकों ने स्पष्टतया अनुभव की आंशिक असंगति देखी और पूरे विश्वास के साथ बलपूर्वक प्रतिपादन कर दिया कि जब अनुभव न केवल नित्यता का है और न केवल अनित्यता का, तब किसी एक अंश को मानकर दूसरे अंश का बलात मेल बैठाने की अपेद्धा दोनों अंशों को तुल्य सत्यरूप में त्वीकार करना ही त्यायसंगत है। इस प्रतिपादन में दिखाई देनेवाले विरोध का परिहार उन्होंने द्रव्य और पर्याय या सामान्य और विशेष आहिणी दो दृष्टियों के स्पष्ट पृथक्करण से कर दिया। द्रव्य पर्याय की व्यापक दृष्टि का यह विकास जैन परम्परा की ही देन है।

जीवातमा, परमातमा श्रीर ईश्वर के संबन्ध में सदगुण-विकास या श्राचरंगा-साफल्य की दृष्टि से असंगत ऐसी अनेक कल्यनाएँ तत्त्व-चितन के प्रदेश में प्रच-ज़ित थीं । एक मात्र परमात्मा ही है या उससे भिन्न ग्रानेक जीवातमा चेतन भी हैं, पर तत्त्वतः वे सभी कृदस्य निर्विकार और निर्लेप ही हैं। जो कुछ दोष या बंधन है यह या तो निरा भ्रांति मात्र है या जड प्रकृति गत है। इस मतलब का तत्त्व-चितन एक श्लोर या दूसरी ह्योर ऐसा मी चितन या जो बहता कि चैतन्य तो है, उसमें दोष, वासना ऋदि का लगाव तथा उससे ऋलग होने की योग्यता भी है पर उस चैतन्य की प्रवाहबद धारा में कोई स्थिर तत्व नहीं है। इन दोनों प्रकार के तस्वचितनों में सद्गुण-विकास और सदाचार साफल्य की संगति सरलता से नहीं बैठ पाती । वैयक्तिक या सामृहिक जीवन में सद्गुण विकास श्रीर सदाचार के निर्माण के सिवाय और किसी प्रकार से सामंजस्य जम नहीं सकता। यह सोचकर जैन चितकों ने ब्रात्मा का स्वरूप ऐसा माना जिसमें एक ही परमात्म-शक्ति भी रहे श्रीर जिसमें दोख, वासना श्रादि के निवारण द्वारा जीवन-श्रादि की वास्तविक जवाबदेही भी रहे । श्रातम-विषयक जैन-चितन में वास्तविक परमात्म शक्ति या ईश्वर-भाव का तुल्य रूप से स्थान है, अनुभवसिद आगन्तुक दोषी के निवारणार्थं तथा सहत बुद्धि के आविमांबार्थं प्रयत्न का पूरा अवकाश है। इसी व्यवहार-सिद्ध बुद्धि में से जीवमेदबाद तथा देहप्रमागुवाद स्थापित हुए जो सम्मिलित रूप से एकमात्र जैन परंपरा में ही हैं।

## ११—सर्वज्ञत्व समर्थन

प्रमाण शास्त्र में जैन सर्वज्ञवाद दो दृष्टियों से अपना खास स्थान रखता है। एक तो यह कि वह जीव-सर्वज्ञवाद है जिसमें हर कोई अधिकारी की सर्वज्ञव्य पाने की शक्ति मानी गई है और दूसरी दृष्टि यह है कि जैनपद्ध निरपवाद रूप से सर्वज्ञवादी हो रहा है जैसा कि न बौद परंपरा में हुआ है और न वैदिक परंपरा में । इस कारण से काल्पनिक, अकाल्पनिक, मिश्रित पावत् सर्वज्ञत्वसमर्थक खिकयों का संग्रह अकेले जैन प्रमाणशास्त्र में ही मिल जाता है। को सर्वज्ञत्व के वैतन्य में हुए भूतकालीन बौदिक व्यापाम के ऐतिहासिक अस्थासियों के तथा सीपदायिक मावनावालों के काम की चीव है।

## २. भारतीय बमाण शास्त्र में हेमचन्द्र का अर्पण

परंपराधास उपर्युक्त तथा दूसरे अनेक छोटे-बड़े तत्क्जान के मुद्दों पर देसचन्द्र ने ऐसा कोई विशिष्ट चिंतन किया है या नहीं और किया है तो किस र हुदे पर किस प्रकार है जो जैन तर्कशास्त्र के अलावा भारतीय प्रमाणशास्त्र मात्र को उनकी देन कही जा सके। इसका जवाब इम 'प्रमाणमीमांसा' के हिंदी टिप्पणों में उस र स्थान पर ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि द्वारा विस्तार से दे चुके हैं। जिसे दृहराने की कोई जहरत नहीं। विशेष जिज्ञामु उस उस मुद्दे के टिप्पणों को देख लें।

Minimum to a local design of the local design of the

# ज्ञानबिन्दुपरिचय

#### ग्रन्थकार

प्रस्तुत ग्रंथ 'झानबिन्तु' के प्रऐता वे ही वाचकपुक्षव श्रीमद् यरोविजयजी हैं जिनकी एक कृति 'जैनतकीगाया' इतःपूर्व इसी 'सिंबी जैन ग्रंथमाला' में, श्रष्टम मिंगु के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। उस जैनतकीगाया के प्रारम्म' में उपाध्यायजी का सप्रमाण परिचय दिया गया है। यो तो उनके जीवन के संबन्ध में, खास कर उनकी नाना प्रकार की कृतियों के संबन्ध में, बहुत कुछ विचार करने तथा लिखने का श्रवकाश है, फिर भी इस जगह सिंफ उतने ही से सन्तोष मान लिया जाता है, जितना कि तर्कभाषा के प्रारम्भ में कहा गया है।

वद्यपि प्रंयकार के बारे में हमें अभी इस जगह अधिक कुछ नहीं कहना है, तथापि प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु नामक उनकी कृति का सविशेष परिचयं कराना आवश्यक है और इष्ट भी। इसके द्वारा अंथकार के सर्वोगीण पारिडत्य तथा अंथनिमांण-कौशल का भी थोड़ा बहुत परिचय पाठकों को अवश्य ही हो जाएगा।

#### प्रस्थ का बाह्य स्वरूप

ग्रंथ के बाग्र स्वरूप का विचार करते समय मुख्यवया तीन वाती पर कुछ विचार करना अवसरपास है। १ नाम, २ विषय और १ रचनाशैली।

#### १. साम

ग्रंथकार ने स्वयं ही ग्रंथ का 'झानबिन्दु' नाम, ग्रंथ रचने की प्रतिश्चा करते समय प्रारम्भ में तथा उसकी समाप्ति करते समय अन्त में उल्लिखित किया है। इस सामाप्तिक नाम में 'शान' और 'बिंदु' ये दो पद है। शान पद का सामान्य अर्थ प्रसिद्ध ही है और बिंदु का अर्थ है बूँद। जो ग्रंथ शान का बिंदु मात्र है अर्थात् जिसमें शान को चर्चा बूँद जितनी अति अल्प है वह शानबिंदु—

१. देखो, जैनतकंभाषा गत 'परिचय' प्० १-४।

२. 'ज्ञानविन्तुः अताम्भोषेः सम्यगुद्ध्रियते मया'-पृ० १।

३. 'स्वादादस्य ज्ञानबिन्दोः'-पु० ४६ ।

ऐसा अर्थ ज्ञानबिंदु शब्द का विविद्यात है। जब अंथकार अपने इस गंभीर, सूक्म ब्रौर परिपूर्ण चर्चावाले ग्रंथ को भी विंदु कहकर छीटा सूचित करते हैं, तब वह प्रश्न सहज ही में होता है कि क्या अंथकार, पूर्वाचार्यों की तथा अन्य विद्वानों की ज्ञानविषयक अति विस्तृत चर्चा की अपेचा, अपनी प्रस्तुत चर्चा की छोटी कहकर वस्तुस्थिति प्रकट करते हैं या ग्रात्मलाघव प्रकट करते हैं; अथवा अपनी इसी विषय की किसी अन्य बड़ी कृति का भी सूचन करते हैं ? इस त्रि-ग्रंशी प्रश्न का जवाब भी सभी श्रंशों में हाँ-रूप ही है। उन्होंने जब यह कहा कि मैं अतसमुद्र में 'शानबिंदु' का सम्यग् उद्धार करता हूँ, तब उन्होंने खपने श्रीमुख से यह तो कह ही दिया कि मेरा यह प्रथ चाहे जैसा क्यों न हो फिर भी वह अतसमुद्र का तो एक विदुमात्र है। निःसन्देह यहाँ अत शब्द से ग्रंथकार का अभिप्राय पूर्वाचार्यों को कृतियों से है। यह भी स्पष्ट है कि अन्थकार ने अपने अंथ में, पूर्वश्रत में साम्रात् नहीं चर्ची गई ऐसी कितनी ही बार्ते निहित क्यों न की हों, फिर मी वे अपने आपको पूर्वाचार्यों के समझ लघु ही सुचित करते हैं। इस तरह प्रस्तुत ग्रंथ प्राचीन अतसस्द्र का एक अंश मात्र होने से उसकी अपेसा तो अति अल्प है हो, पर साथ ही मानविंदु नाम रखने में अंथकार का और भी एक अभिप्राय है। वह अभिप्राय यह है कि वे इस प्रथ की रचना के पहले एक ज्ञान-विषयक अत्यन्त विस्तृत चर्चा करनेवाला बहुत बड़ा अन्य बना चुके ये जिसका यह ज्ञानबिंदु एक छंश है। यद्यपि वह बड़ा अंघ, आज हमें उपलब्ध नहीं है, तथापि अन्यकार ने खुद ही प्रस्तुत अन्य में उसका उल्लेख किया है; श्रीर यह उल्लेख मी मामूली नाम से नहीं किन्तु, 'ज्ञानार्शव' वैसे विशिष्ट नाम से। उन्होंने अमुक चर्चा करते समय, विशेष विस्तार के साथ जानने के लिए स्वरचित 'जानार्याव' अन्य की श्रोर संकेत किया है। 'ज्ञानबिंद' में को गई कोई भी चर्चा स्वयं ही विशिष्ट और पूर्ण है। फिर भी उसमें ग्रविक गहराई चाहनेवालों के वास्ते जब उपाध्यायजी 'ज्ञानार्ग्य' बैसी अपनी बड़ी कृति का सूचन करते हैं, तब इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि वे अपनी पस्तुत कृति को अपनी दूसरी उसी विषय की बहुत बड़ी कृति से भी छोटी सुचित करते हैं।

१ देखो पृ० ३७५ टि० २।

२ 'अधिकं मत्कृतमानार्ग्यात् अवसेवम्'-पृ० १६ । तथा प्रथकार से शास्त्रवातांसमुख्य की टीका स्याद्वादकल्यलता में भी स्यकृत मानार्ग्य का उल्लेख किया है—'तत्त्वमत्रत्यं मत्कृतमानार्ग्यादवसेयम्'—पृ० २० । दिगम्बराचार्य शुभचन्द्र का भी एक मानार्ग्य नामक ग्रंथ मिलता है।

सभी देशों के विद्वानों की यह परिपाटी रही है और ब्राज भी है कि वे किसी विषय पर जब बहुत बड़ा अंथ लिखें तब उसी विषय पर अधिकारी विशेष की दृष्टि से मध्यम परिमास का या लघु परिमास का ग्रयवा दोनों परिमास का श्रंथ भी रचें । हम भारतवर्ष के साहित्यिक इतिहास को देखें तो प्रत्येक विषय के साहित्य में उस परिपाटी के नमूने देखेंगे। उपाध्यायजी ने खुद भी अनेक विषयों पर जिखते समय उस परिपाटी का अनुसरगा किया है। उन्होंने नय, सप्तमंगी श्रादि श्रनेक विषयों पर छोटे-छोटे प्रकरण भी लिखे हैं, और उन्हीं विषयों पर वहे-वहे अंथ भी लिखे हैं। उदाहरणार्थ 'नयप्रदीप', 'नयरहस्य' आदि जब छोटे छोटे प्रकरण हैं, तम 'अनेकान्तव्यवस्था', 'नयामृततरंगिणी' आदि वहें या ब्राकर प्रंथ भी हैं। जान पड़ता है ज्ञान विषय पर जिस्तते समय भी उन्होंने पहले 'ज्ञानार्याव' नाम का आकर अंथ लिखा और पीछे ज्ञानविद् नाम का एक छोटा पर प्रवेशक ग्रंय रचा । 'ज्ञानार्श्व' उपलब्ध न होने से उसमें क्या-क्या, फितनी-कितनी और किस-किस प्रकार की चर्चाएँ की गई होंगी, यह कहना संभव नहीं. फिर भी उपाध्यायजी के व्यक्तित्वसूचक साहित्यराशि को देखने से इतना तो नि:सन्देह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस अर्थावप्रंथ में ज्ञान संबन्धी यच यावच कड दाला होगा ।

ब्रार्य लोगों की परंपरा में, जीवन को संस्कृत बनानेवाले जो संस्कार माने गए हैं उनमें एक नामकरण संस्कार भी है। यद्यपि वह संस्कार सामान्य रूप से मानवव्यक्तित्वशों ही है, तथापि उस संस्कार की महत्ता और अन्वर्थता का विचार श्रार्थ परंपरा में बहुत ब्यापक रहा है, जिसके फलस्वरूप श्रार्थगण नाम-करग करते समय बहुत कुछ सोच विचार करते आए हैं। इसकी व्याप्ति यहाँ तक बढ़ी, कि फिर तो किसी भी चीज का जब नाम रखना होता है तो. उस पर खास विचार कर लिया जाता है। प्रत्यों के नामकरण तो रचयिता विद्वानी के द्वारा हो होते हैं, ग्रतएव वे ग्रन्वर्यता के साथ-साथ ग्रपने नामकरण में नवीनता श्रीर पूर्व परंपरा का भी यथासंभव सुयोग सावते हैं। 'ज्ञानविन्तु' नाम अन्वर्थ तो है ही, पर उसमें नवीनता तथा पूर्व परंपरा का मेल भी है। पूर्व परंपरा इसमें अनेकमुखी व्यक्त हुई है। बौद, ब्राह्मणु और बैन परंपरा के अनेक विषयो के ऐसे प्राचीन प्रन्थ आज भी जात हैं, जिनके अन्त में 'बिन्दु' शब्द आता है। धर्मकीर्ति के हितुबिन्दु' और न्यायबिन्दु' जैसे प्रनथ न केवल उपाध्यायजी ने नाम मात्र से सुने ही वे बल्कि उनका उन अन्यों का परिशीखन भी रहा। वानस्पति मिश्र के 'तत्त्वविनद्' श्रौर मधुसूदन सरस्वती के 'सिद्धान्तविनद्' आदि प्रन्य सुविश्रत हैं, जिनमें से 'सिद्धान्तविन्दु' का तो उपयोग प्रस्तुत 'श्रान- विन्दु' में उपाध्यायजी ने किया मी है। आचार्य हरिमद्र के बिन्दु अन्तवाले 'यागिबन्दु' और 'धर्मिबन्दु' प्रसिद्ध हैं। इन बिन्दु अन्तवाले नामों की सुंदर और सार्थक पूर्व परंपरा को उपाध्यायजी ने प्रस्तुत अंथ में व्यक्त करके 'ज्ञानार्णव' और 'ज्ञानबिन्दु' की नवीन जोड़ी के द्वारा नवीनता भी अर्थित की है।

#### २. विपय

ग्रन्थकार ने प्रतिपाद्य रूप से जिस विषय की पसन्द किया है वह तो ग्रन्थ के नाम से ही प्रतिद है। यो तो ज्ञान की महिमा मानववंश मात्र में प्रसिद है, फिर भी आर्थ जाति का नह एक मात्र जीवन साध्य रहा है। जैन परंपरा में ज्ञान की आराधना और पूजा की विविध प्रशासियों इतनी प्रचलित हैं कि कुछ भी नहीं जाननेवाला जैन भी इतना तो प्रायः जानता है कि ज्ञान पाँच प्रकार का होता है। कई ऐतिहासिक प्रमाशों से ऐसा मानना पड़ता है कि ज्ञान के पाँच प्रकार, जो जैन परंपरा में प्रसिद्ध हैं, वे मगवान महावीर के पहले से प्रचलित होने चाहिए। पूर्वश्रुत जो मगवान महावीर के पहले का माना जाता है और जो बहुत पहले से नष्ट हुआ समक्ता जाता है, उसमें एक 'ज्ञानप्रचाद' नाम का पूर्व था जिसमें श्रेतास्वर-दिशस्वर दोनों परंपरा के अनुसार पंचवित्र ज्ञान का वर्शन था।

उपलब्ध श्रुत में प्राचीन समके जानेवाले कुछ द्वांगों में भी उनकी स्वष्ट चर्चा है। 'उत्तराध्ययन' दे जैसे प्राचीन मूल सूत्र में भी उनका वर्णन है। 'नॉन्द्सूत्र' में तो केवल पाँच हानों का ही वर्णन है। 'आवश्यकिनर्युक्त' दैसे प्राचीन व्याख्या अन्य में पाँच हानों को ही मंगल मानकर शुरू में उनका वर्णन किया है। कर्म विषयक साहित्य के प्राचीन से प्राचीन समके जानेवाले अन्यों में भी पञ्चविष हान के द्वाधार पर ही कर्म-प्रकृतियों का विभाजन' है, जो लुस हुए 'कम्मप्रवाद' पूर्व की अवशिष्ट परंपरा मात्र है। इस पञ्चविष झान का सारा स्वरूप दिगम्बर-श्वेतास्वर जैसे दोनों ही प्राचीन संघों में एक सा रहा है। यह सब इतना स्चित करने के लिए पर्यास है कि पञ्चविष झान विभाग खीर उसका अमुक वर्णन तो बहुत ही प्राचीन होना चाहिए।

प्राचीन जैन साहित्य की जो कार्मप्रनियक परंपरा है तदनुसार मित, श्रुत,

१ 'श्रत एव स्वयमुक्तं तपस्विना सिद्धान्तविन्दी'—पृ० २४।

२ ऋव्ययन २८, गा० ४५।

रे आवश्यक्तनियुक्ति, गा० १ से आगे।

४ पंचसंग्रह, पू॰ १०८. गा॰ ३ । प्रथम कर्मग्रन्थ, गा॰ ४ । गोम्मटसार जीवकोड, गा॰ २६६ ।

श्रवधि, मनःपर्याय और केवल ये पाँच नाम ज्ञानविभाग सूचक पालित होते हैं। जब कि आगिमिक परम्परा के अनुसार मित के स्थान में 'श्रमिनिवोध नाम है। बाकी के अन्य चारों नाम कार्मअन्थिक परम्परा के समान ही हैं। इस सरह जैन परम्परागत पञ्चविध ज्ञानदर्शक नामों में कार्मअन्थिक और आगिमिक परम्परा के अनुसार प्रथम ज्ञान के बोधक 'मिति' और 'अभिनिवोध' ये दो नाम समानार्थक या पर्याय रूप से पालित होते हैं। बाकी के चार ज्ञान के दर्शक अंत, अविध आदि चार नाम उक्त दोनों परम्पराओं के अनुसार एक एक ही हैं। उनके दूसरे कोई पर्याय असली नहीं हैं।

स्मरण रखने की बात यह है कि जैन परम्परा के सम्पूर्ण साहित्य ने, लौकिक और लोकोत्तर सब प्रकार के जानों का समावेश उक्त पञ्चिव विमाग में से किसी न किसी विमाग में, किसी न किसी नाम से किया है। समावेश का यह प्रयत्न जैन परम्परा के सारे इतिहास में एक सा है। जब-जब जैनाचारों को अपने आप किसी नए ज्ञान के बारे में, या किसी नए ज्ञान के नाम के बारे में प्रक्ष पैदा हुआ, अथवा दर्शनान्तरवादियों ने उनके सामने वैसा कोई प्रश्न उपस्थित किया, तब-तब उन्होंने उस ज्ञान का या ज्ञान के विशेष नाम का समावेश उक्त पञ्चिष विमाग में से, यथासंभव किसी एक या दूसरे विमाग में, कर दिया है। अब हमें आगे यह देखना है कि उक्त पञ्चिष ज्ञान विमाग की धाचीन जैन भूमिका के आधार पर, कमशः किस-किस तरह विचारों का विकास हुआ।

वान पड़ता है, जैन परम्परा में ज्ञान संबन्धी विचारों का विकास दो मार्गों से हुआ है। एक मार्ग तो है स्वदर्शनान्यास का और दूसरा है दर्शनान्तरान्यास का । दोनों भाग बहुधा परस्पर संबद देखे जाते हैं। फिर भी उनका पारस्परिक मेद स्पष्ट है, जिसके मुख्य लच्चा ये हैं—स्वदर्शनान्यासजनित विकास में दर्शनान्तरीय परिभाषाओं को अपनाने का प्रयत्न नहीं है। न परमतलस्डन का प्रयत्न है और न जल्प एवं वितरडा कथा का कभी अवलानन ही है। उसमें अगर कथा है तो वह एकमात्र तत्त्वचुभुत्सु कथा अर्थात् बाद ही है। जब कि दर्शनान्तराभ्यास के द्वारा हुए ज्ञान विकास में दर्शनान्तरीय परिभाषाओं को आत्मसत् करने का प्रयत्न अवश्य है। उसमें परमत खरडन के साथ-साथ कभी-कभी जल्पकथा का भी अवलम्बन अवश्य देखा जाता है। इन सम्बंधी को स्थान में रसकर, ज्ञानसंबन्धी जैन विचार-विकास का जब हम अध्ययन करते हैं,

१ नन्दी सुब, सु० १ । ब्रायरयक निर्मुक्ति, गा० १ । पट्लंडागम, पु० १. पृ० ३५३ ।

तव उसकी अनेक ऐतिहासिक भूमिकाएँ हमें जैन साहित्य में देखने को मिलती हैं।

शानिकास की किस भूमिका का आश्रय लेकर प्रस्तुत शानिक्यु ग्रन्थ को
उपाच्यायजी ने रचा है इसे ठीक-ठीक समझने के लिए हम यहाँ शानिकास की
जुछ भूमिकाओं का संखेप में चित्रण करते हैं। ऐसी शातब्य भूमिकाएँ नीचे
लिखे अनुसार सात कही जा सकती हैं—(१) कमेशास्त्रीय तथा आगमिक, (२)
निर्मु किगत, (३) अनुयोगगत, (४) तत्त्वार्थगत, (५) सिद्धसेनीय, (६)
जिनभदीय और (७) अकलांकीय।

- (१) कर्मशास्त्रीय तथा आगमिक भूमिका वह है जिसमें पञ्चिवध ज्ञान के मित या अभिनिबोध आदि पाँच नाम मिलते हैं और इन्हीं पाँच नामों के आस-पास स्वदर्शनाभ्यासजनित थोड़ा बहुत गहरा तथा विस्तृत भेद-प्रभेदों का विचार मी पाया जाता है।
- (२) दूसरी भूमिका वह है जो प्राचीन निर्युक्ति भाग में, करीब विक्रम को दूसरी शताब्दी तक में, सिद्ध हुई जान पड़ती है। इसमें दर्शनान्तर के अभ्यास का थोड़ा सा असर अवश्य जान पड़ता है। क्योंकि प्राचीन निर्युक्ति में मित्रज्ञान के वास्ते मित्र और अमिनिशोध शब्द के उपरान्त संज्ञा, प्रशा, स्मृति आदि अनेक पर्याय शब्दों को जो इदि देशी जाती है और पञ्चविष ज्ञान का जो प्रत्यच्च तथा परोच रूप से विभाग देखा जाता है वह दर्शनान्तरीय अभ्यास का ही सूचक है।

१ निर्वुक्तिसाहित्य को देखने से पता चलता है कि जितना भी निर्वुक्ति के नाम से साहित्य उपलब्ध होता है वह सब न तो एक ही आचार्य की कृति है और न वह एक ही शताब्दी में बना है। फिर भी प्रस्तुत ज्ञान की चर्चा करनेवाला आवश्यक निर्वुक्ति का भाग प्रथम सहबाहु कृत मानने में कोई आपित नहीं है। अतएव उसको यहाँ विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में सिद्ध हुआ कहा गया है।

२ ब्रावश्यकनिर्युक्ति, गा० १२।

रे बृहत्कल्पमाध्यान्तर्गत मद्रबाहुकृत निर्यं क्ति—गा० ३, २४, २५ । यदापि टीकाकार ने इन गायाओं को, भद्रबाह्यीय निर्यु क्तिगत होने की सूचना नहीं दी है, फिर भी पूर्वापर के संदर्भ को देखने से, इन गाथाओं को निर्यु क्तिगत मानने में कोई आपत्ति नहीं है। टीकाकार ने निर्यु क्ति और माध्य का विवेक सर्वत्र नहीं दिखाया है, यह बात तो बृहत्कल्प के किसी पाठक को तुरन्त ही ध्यान में आ सकती है। और खास बात वह है कि न्यायावतार टीका की टिप्पणी के रचयिता देवमद्र, २५ वी गाया कि जिसमें स्पष्टतः प्रत्यच्च और परोच्च का लक्षण किया गया है, उसको मगवान भद्रबाहु की होने का स्पष्टतया सूचन करते हैं—न्यायावतार, पृ० १५।

- (३) तीसरी भूभिका वह है जो 'अनुयोगद्वार' नामक त्र में पाई जाती है, जो कि प्रायः विकमीय दूसरी शताब्दी की कृति है। इसमें अञ्चपदीय 'स्याव-स्त्र' के चार प्रमाणों का' तथा उसी के अनुमान प्रमाण संबन्धी मेद-प्रमेदी का संबह है, जो दर्शनान्तरीय अस्यास का असन्दिग्ध परिणाम है। इस स्त्र में बैन पञ्चिषक शानिमाग को सामने रखते हुए भी उसके कर्जा आर्यरिवृत स्ति ने शायद, न्याय दर्शन में प्रसिद्ध प्रमाण विभाग को तथा उसकी परिभाषाओं को जैन विचार चेत्र में खाने का सर्व प्रथम प्रयत्न किया है।
- (४) बौथी भूमिका वह है जो बाचक उमास्वाति के 'तत्त्वार्थसूत्र' और खासकर उनके खोपज भाष्य में देखी जाती है। यह प्रायः विकमीय तीसरी शताब्दी के बाद की कृति है। इसमें नियु कि-प्रतिपादित प्रत्यन्न श्रीर परोन्न प्रमाण का उल्लेख करके वाचक ने अनुयोगद्वार में स्वीकृत न्यायदर्शनीय चतुर्विव प्रमाखिमाग की श्रोर उदासीनता दिखाते हुए विकैतिगत द्विविध प्रमाण विभाग का समर्थन किया है। बाचक के इस समर्थन का आगे के जान विकास पर प्रभाव यह पड़ा है कि फिर किसी बैन तार्किक ने ऋपनी ज्ञान-विचारणा में उक्त चतुर्वित्र प्रमाणविभाग को मूल कर भी स्थान नहीं दिया। हाँ, इतना तो अवस्य हुआ कि आर्यरिवृत सुरि बैसे प्रतिष्ठित अनुयोगघर के द्वारा, एक बार बैन अत में स्थान पाने के कारण, फिर न्यायदर्शनीय वह चतुर्वित्र प्रमाण विभाग. हमेशा के वास्ते 'भगवता' श्रवादि परम प्रमाण मत श्रागमों में भी संग्रहीत हो गया है। वाचक उमास्वाति का उक्त चतुर्विच प्रमाण्विमाग की ओर उदासीन रहने में तात्पर्य यह जान पड़ता है कि जब बैन आजायों का स्वोपश प्रत्यद्व-परोच्च प्रमाणविभाग है तब उसी को लेकर ज्ञानों का विचार क्यों न किया जाए ! श्रीर दर्शनान्तरीय चतुर्विध प्रमागाविमाग पर क्यों भार दिया बाए ! इसके-सिवाय वाचक ने मीमांसा ऋादि दर्शनान्तर में प्रसिद्ध ऋतुमान, ऋर्यापति ऋादि प्रमाणों का समावेश भी मति-अत में किया भ जो वाचक के पहले किसी के द्वारा किया हुआ देखा नहीं जाता । वाचक के प्रयस्न की दो बातें खास व्यान खोंचती

१ अनुयोगद्वार सूत्र पू० २११ से । २ तस्वार्यसूत्र १. ६-१३ ।

३ 'चतुर्विधामत्येके नयबादान्तरेगा'-तत्त्वार्यमाध्य १-६ ।

४ 'से कि तं पमाणे १ चउव्विहे पराण्ते, तं जहा-पञ्चक्ले'''' जहा ऋगु-स्रोगदारे तहा योयव्वं ॥' भगवती, श्र०५. उ०३. भाग २. ५० २११; स्थानांगसूत्र ५० ४६।

५ तत्त्वार्थभाष्य १-१२।

हैं। एक तो वह, जो नियुंक्तिस्वीकृत प्रमाण विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने से संबन्ध रखती है; और दूसरी वह, जो दर्शनान्तरीय प्रमाण की परिभाषा के साथ मेख बैठावी है और प्रासंगिक रूप से दर्शनान्तरीय प्रमाणविभाग का निराकरण करती है।

- (५) पाँचवीं मूमिका, सिबसेन दिवाकर के द्वार किये गए जान के विचार-विकास की है। सिबसेन ने जो अनुमानतः विकासि पाँचवीं शताब्दी के जात होते हैं— अपनी विभिन्न कृतियों में, कुछ ऐसी वार्त ज्ञान के विचार चेंच्य में प्रस्तुत की हैं जो बैन परंपरा में उनके पहलें न किसी ने उपस्थित की थीं और शायद न किसी ने सोची भी थीं। ये बातें तर्क दृष्टि से समम्मने में जितनी सरल हैं उतनी ही बैन परंपरागत कह मानस के लिए केवल कठिन ही नहीं बिल्क असमाधानकारक भी हैं। यहीं वजह है कि दिवाकर के उन विचारों पर, करींच हजार वर्ष तक, न किसी ने सहानुमृतिपूर्वक उहाणोह किया और न उनका समर्थन ही किया। उपाच्यायजी ही एक ऐसे हुए, जिन्होंने सिबसेन के नवीन प्रस्तुत मुद्दों पर सिर्फ सहानुमृतिपूर्वक विचार ही नहीं किया, बिल्क अपनी सूक्ष्म प्रशा और तर्क से परिमार्जित बैन दृष्टि का उपयोग करके, उन मुद्दों का प्रस्तुत भानविन्दु अस्थ में अति विश्वद और अनेकान्त दृष्टि को शोभा देनेवाला समर्थन भी किया। वे मुद्दे मुख्यतया चार हैं—
  - १. सति और श्रुत ज्ञान का वास्तविक ऐक्य<sup>\*</sup>
  - २. अवधि और मनःपर्याय शान का तत्त्वतः अमेद<sup>9</sup>
  - ३ केवल शान और केवल दर्शन का वास्तविक स्रमेद <sup>3</sup>
    - ४. श्रद्धानरूप दर्शन का ज्ञान से अभेद<sup>\*</sup>

इन चार मुद्दों की प्रस्तुत करके सिखसेन ने, ज्ञान के भेद-प्रमेद की पुरानी रेखा पर तार्किक विचार का नया प्रकाश डाला है, जिनकों कोई भी, पुरातन रूड़ संस्कारों तथा शाखों के प्रचलित व्याख्यान के कारण, पूरी तरह समक न सका । जैन विचारकों में सिखसेन के विचारों के प्रति प्रतिक्रिया शुरू हुई। श्रानेक विद्वान तो उनका प्रकट विरोध करने कार्य, और कुछ विद्वान इस बारे में उदासीन ही रहे। चमाश्रमण जिनमद गयी ने वह जोरों से विरोध किया। पिर भी हम

१ देखी, निश्चयद्वात्रिशिका का० १६, तथा शानविन्दु ए० १६।

२ देखो, निश्चयद्वा० का० १७ और ज्ञानबिन्दु ५० १८।

३ देखो, सन्मति कागड २ संपूर्ण; और ज्ञानबिन्दु पु० ३३ से।

४ देखो, सन्मति, २. ३२; और ज्ञानबिन्दु पृ० ४७।

५ जैसे, हरिमद्र-देखो, धर्मसंब्रहर्गी, गा० १३५२ से तथा नंदीवृत्ति, पू ५५।

देखते हैं कि यह बिरोध सिर्फ केवलशान और केवलदर्शन के अमेदवाले मुद्दे पर ही हुआ है। बाकी के मुद्दों पर या तो किसी ने विचार ही नहीं किया या सभी ने उपेद्धा धारण की। पर जब हम प्रस्तुत ज्ञानविन्दु से उन्हीं मुहों पर उपाध्यायजी का ऊहानोह देखते हैं तब कहना पहता है कि उतने प्राचीन यग में भी, सिदसेन की वह तार्किकता और सूक्ष्म दृष्टि जैन साहित्य की अझत देन थीं। दिवाकर ने इन चार मुहों पर के अपने विचार 'निश्चयद्वार्त्रिशका' तथा 'सन्मतिप्रकरणा' में प्रकट किए हैं। उन्होंने शान के विचारक्षेत्र में एक और मी नया प्रस्थान शहर किया । संभवतः दिवाकर के पहले बैन परंपरा में कोई न्याय विषय का-ग्रथांत् परार्थानुमान श्रीर तसांबन्धी पदार्थनिरूपक-विशिष्ट प्रय न था। जब उन्होंने समाव की पूर्ति के लए 'न्यायावतार' बनाया तब उन्होंने बैन परंत्ररा में प्रमाखविभाग पर नए सिरे से पूर्निविचार प्रकट किया । श्रावरिद्धित-स्वीहत न्यायदर्शनीय चतुर्वित प्रमाणविभाग को जैन परंपरा में गीए। स्थान दे कर, निर्शुक्तिकारत्वीकृत द्विविध प्रमाग्यविमाग को प्रधानता देने वाले वाचक के प्रयस्न का जिक हम ऊपर कर चुके हैं। सिबसेन ने भी उसी द्विविध प्रमाण विमान की भूमिका के ऊपर 'न्यायावतार' की रचना की ख्रीर उस प्रत्यक्त ख्रीर परोब-माण्डय द्वारा तीन रप्रमाणी को जैन परंपरा में सर्व प्रथम स्थान दिया. जो उनके पूर्व बहुत समय से, सांख्य दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन में सुप्रसिद्ध वे श्रीर ब्रव तक भी हैं। सांख्व<sup>3</sup> श्रीर वैशेषिक<sup>8</sup> दोनों दर्शन जिन प्रत्यस्न, श्रनुमान, श्रामम-इन तीन प्रमाणों को मानते श्राप् हैं, उनको भी श्रव एक तरह से, बैन परम्परा में स्थान मिला, जो कि वादकथा और परार्थानुमान की दृष्टि से

१ देखो, न्यायावतार, श्लो० १।

र यदापि सिद्धसेन ने प्रमाण का प्रत्यस्परोत्त रूप से द्विविध विभाग किया है किन्तु प्रत्यस्, अनुमान, और शब्द इन तीनी का पृथक् पृथक् तस्त्य किया है।

३ सांख्यकारिका, का ० ४।

४ प्रमाण के भेद के विषय में सभी वैशेषिक एकमत नहीं। कोई उसके दो भेद तो कोई उसके तीन भेद मानते हैं। प्रशस्तपादमाष्य में (पृ० २१३) शाब्द प्रमाण का अन्तर्भाव अनुमान में है। उसके टीकाकार श्रीधर का भी वही मत है। कंदली, पृ० २१३) किन्तु ज्योमशिव को वैसा एकान्त कर से इष्ट नहीं—देलो ज्योमवती, पृ० ५७७, ५८४। अतः वहाँ वहीं वैशेषिकसंगत तीन, प्रमाणों का उल्लेख हो वह ज्योमशिव का समक्षना चाहिए—देखो, न्यायावतार टीकाटिप्पण, पृ० ६ तथा प्रमाणमीमांसा माषाटिप्पण पृ० २३।

बहुत उपयुक्त है। इस प्रकार जैन परम्परा में न्याय, सांख्य और वैशोषिक तीनों दर्शन सम्मत प्रमास विभाग प्रविष्ट हुआ। यहां पर सिद्धसेनस्थीकृत इस त्रिविध प्रमासविभाग की जैन परम्परा में, आपरिद्धितीय चतुर्विध विभाग की तरह, उपेद्धा ही हुई या उसका विशोष आदर हुआ ?—यह प्रश्न अवश्य होता है, जिस पर हम आगे जाकर कुछ कहेंगे।

(६) छुठी भूमिका, वि० ७ वीं शताब्दी वाले जिनमद्र गसी की है। प्राचीन समय से कर्मशास्त्र तथा श्रागम की परम्परा के श्रनुसार की मति, श्रुत आदि पाँच ज्ञानों का विचार बैन परम्परा में प्रचलित था, और जिसपर निर्युक्ति-कार तथा प्राचीन अन्य व्याख्याकारों ने एवं नंदी जैसे आगम के प्रगीताओं ने, अपनी अपनी दृष्टि व शक्ति के अनुसार, बहुत कुछ कोटिकम भी बढ़ाया था, उसी विचारभूमिका का आश्रय लेकर समाश्रमण जिनभद्र ने श्रपने विशाल प्रन्य 'विशेषावश्यकमाष्य' में पञ्चविध ज्ञान की ब्राच्यांत साङ्गीपांग मीमांसा ैकी । श्रीर उसी श्रागम सम्भत पञ्चविच जानों पर तर्बहाँछे से श्रागम प्रणासी का समर्थं करनेवाला गहरा प्रकाश डाला । 'तत्त्वार्थसूत्र' पर व्याख्या लिखते समय, पूज्यपाद देवनन्दी श्रीर भट्टारक श्रकलंक ने भी पञ्चविष शान के समर्थन में, मुख्यतया तर्कप्रणाली का ही अवलंबन लिया है। समाध्रमण की इस विकास भूमिका को तर्कीप नीवी आगम भूमिका कहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी भी नैन तार्किक से कम तार्किकता नहीं दिखाई; फिर भी उनका सारा तर्क वल आग-मिक सीमाओं के घेरे में ही घिरा रहा—जैसा कि कुमारिल तथा शंकराचार्य का सारा तर्कत्रल अति की सीमाओं के बेरे में ही सीमित रहा। समान्नमण ने अपने इस विशिष्ट आवश्यक भाष्य में ज्ञानों के बारे में उतनी अधिक विचार सामग्री व्यव-स्थित की है कि जो आगे के सभी श्वेताम्बर प्रन्थ प्रशेताओं के लिए मुख्य आधार-भूत बनी हुई हैं। उपाध्यायजी तो जब कमी जिस किसी प्रखाली से शानों का निरू परा करते हैं तब मानों समाधमरा के विशेषावस्वकमाप्य को अपने मन में पूर्य रूपेग् प्रतिष्ठित कर लेते हैं । प्रस्तुतु ज्ञानविन्दु में भी उपाध्यायजी ने वहीं किया है ।

१ विशेषावश्यक भाष्य में ज्ञानपञ्चकाधिकार ने ही ८४० गायाएँ जितना वड़ा भाग रोक रखा है। कोट्याचार्य की टीकों के अनुसार विशेषावश्यक की सब मिलकर ४३४६ गायाएँ हैं।

२ पाठकों को इस बात की अतीति, उपाच्यायजी कृत जैनतर्कमाणा की, उसकी टिप्पणों के साथ देखने से हो जायगी।

३ देखो,सानविन्दु की टिप्पणी पु० ६१,६८-७३ इत्यादि ।

(७) सातवीं भूमिका भट्ट ग्रकलंक को है, जो विक्रमीय ब्राटवीं गताब्दी के विद्वान हैं। ज्ञान विचार के विकास चेत्र में भद्वारक अकलंक का प्रयत्न बहुमुखी है। इस बारे में उनके तीन प्रयतन विशेष उल्लेख योग्य हैं। पहला प्रयतन तत्वार्थस्त्रावज्ञम्यी होने से प्रधानतया प्राश्रित है। इसरा प्रयत्न सिदसेनीय 'न्या-यावतार' का मतिबिन्तमाही कहा जा सकता है, फिर भी उसमें उनकी निशिष्ट स्वतन्त्रता सप्ट है। तीसरा प्रवतन 'लघीयस्त्रय' श्रीर खासकर 'प्रमाणसंदह' में है, जिसे उनकी एकमात्र निभी सुक्त कहना ठीक है। उमास्वाति ने, मीमांसक आदि सम्मत अनेक प्रमाखों का समावेश मति और अत में होता है-ऐसा सामान्य ही कथन किया था; श्रीर पुरुषपाद र ने भी वैसा ही सामान्य कथन किया था। परन्तु, अकलंक ने उससे आगे बदकर विशेष विश्लेषण के द्वारा 'राज-वार्त्तिकः में वह वतलाया कि दर्शनान्तरीय वे सब ममाण, किस तरह अनद्भर और श्रदारश्रत में समाविष्ट हो सकते हैं। 'राजवार्तिक' सूत्रावलम्बी होने से उसमें इतना ही विश्वदीकरण पर्याप्त है; पर उनको जब धर्मकीर्ति के 'प्रमाणाविनिश्चय' का अनुकरमा करने वाला स्वतन्त्र 'स्यायविनिश्चय' ग्रंथ बनाना पड़ा, तब उन्हें परार्थानुमान तथा बादगोध्डो को लक्ष्य में रख कर विचार करना पड़ा। उस समय उन्होंने सिद्धसेन स्वीकृत वैशोधिक सांख्यसम्मत त्रिविध प्रमाखिनाग की प्रणाली का अवलम्बन \* करके अपने सारे विचार 'न्यायवितिश्चय' में निवद किये। एक तस्त्र से वह 'न्यायविनिश्चय' सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का स्वतन्त्र विस्तृत विशर्दीकरण ही केवल नहीं है बल्कि अनेक अंशो में पूरक भी है। इस तरह जैन परंपरा में न्यायावतार के सब प्रथम समर्थक अकलंक ही है।

इतना होने पर भी, श्रकलंक के सामने कुछ प्रश्न ऐसे ये जो उनसे जवाब बाहते ये। पहला प्रश्न पर था, कि जब आप मीमांसकादिसम्मत अनुमान प्रमृति विविध प्रमाणों का श्रुत में समावेश करते हैं, तब उमास्वाति के इस कथन के साथ विरोध आता है, कि वे प्रमाण मित और श्रुत दोनों में समाविष्ट होते हैं। इत्तर प्रश्न उनके सामने यह था, कि मित के प्रयाय हुए से जो स्मृति, संज्ञा,

१ देखों, तत्वार्थ भाष्य, १.१२।

२ देखो, सवार्थसिदि, १.१०।

र देखो, राजवार्तिक, १,२०.१५।

४ - न्यायवितिश्रय को श्रकलंक ने तीन प्रस्तानों में विमक्त किया प्रत्यक्त, अनुमान और प्रवचन । इस से इतना तो त्यष्टहो जाता है कि उन को प्रमाग के ये तीन मेद मुख्यतया न्यायविनिश्चय को रचना के समय इस होगे ।

315

जिन्ता जैसे शब्द नियं किकाल से प्रचलित है और जिन को उमास्वाति ने भी मुल सूत्र में संग्रहीत किया है, उनका कोई विशिष्ट तात्पर्य किया उपयोग है या नहीं ? तदितिरिक्त उन के सामने खास प्रश्न यह भी था, कि जब समी बैना-चार्व अपने प्राचीन पञ्चविध सानविभाग में दर्शनान्तरसम्मत प्रमाणी का तथा उनके नामों का समावेश करते आए हैं, तब क्या जैन परंपरा में भी प्रमासी की कोई दार्शनिक परिभाषाएँ या दार्शनिक लच्च हैं या नहीं !; ख्रगर हैं तो वे क्या हैं १ श्रीर श्राप यह भी बतलाइए कि वे सब प्रमाणलच्च या प्रमाणपरिभाषाएँ सिर्फ दर्शनान्तर से उधार ली हुई है या प्राचीन बैन शंथों में उनका कोई मूल भी है ? इसके सिवाय अकलंक को एक वड़ा भारी प्रश्न यह भी परेशान कर रहा जान पड़ता है, कि तुम जैन तार्किकों की सारी प्रमाणप्रणाली कोई स्वतन्त्र स्थान रखती है या नहीं ? श्रगर वह स्वतन्त्र स्थान रखती है तो उसका सर्वागीए निरूपण कीजिए । इन तथा ऐसे ही दूसरे प्रश्नों का जवाब अकलंक ने थोड़े में 'क्रवीयस्त्रय' में दिया है, पर 'प्रमाणसंब्रह' में वह बहुत स्पष्ट है। बैनतार्किकी के सामने दर्शनान्तर की दृष्टि से उपस्थित होने वाली सब समस्याओं का सुलभाव बाकतंक ने सर्व प्रथम स्वतन्त्र भाव से किया जान पडता है। इसलिए उनका वह प्रयन्न विलक्त मौलिक है।

उपर के संद्वित वर्शन से यह साफ जाना जा सकता है कि आठवीं नवीं शताब्दी तक में जैन परंपरा ने ज्ञान संबन्धी विचार द्वेत्र में स्वदर्शनाम्यास के मार्ग से श्लीर दर्शनान्तराम्यास के मार्ग से किस-किस प्रकार विकास प्राप्त किया। श्लाव तक में दर्शनान्तरीय श्लावश्यक परिभाषाओं का जैन परंपरा में श्लात्सतात् करण तथा नवीन स्वपरिभाषाओं का निर्माण पर्वाप्त रूप से हो चुका था। उसमें जल्प श्लाद कथा के द्वारा परमतों का निरसन भी ठीक-ठीक हो चुका था। उसमें जल्प श्लाद कथा के द्वारा परमतों का निरसन भी ठीक-ठीक हो चुका था। श्लीर पूर्वकाल में नहीं चिंत ऐसे श्लोक नवीन प्रमेयों की चर्चा मी हो चुकी थी। इस पक्की दार्शनिक भूमिका के ऊपर श्लाको हजार वर्षों में जैन तार्किकों ने बहुत बहे-बहे चर्चा जटिल अंथ रचे जिनका इतिहास यहाँ प्रस्तृत नहीं है। फिर भी प्रस्तृत ज्ञानविन्द विषयक उपाध्यायनी का प्रयत्न ठीक-ठीक समभा जा सके, एतदर्थ बीच के समय के जैन तार्किकों की प्रवृत्ति की दिशा संद्रोप में ज्ञानना जरूरी है।

आठवीं नवी शताब्दी के बाद ज्ञान के प्रदेश में मुख्यतमा दो दिशाओं में प्रयत्न देखा जाता है। एक प्रयत्न ऐसा है जो समाश्रमण जिनमद्र के द्वारा विकसित भूमिका का आश्रम लेकर चलता है, जो कि आचार्य हरिमद्र की 'धमें संप्रदर्शी' आदि कृतियों में देखा जाता है। दूसरा प्रयत्न श्रकलंक के द्वारा

विकसित भूमिका का अवलम्बन करके शुरू हुआ। इस प्रयत्न में न केवल अक्लंक के विद्याशिष्य-प्रशिष्य विद्यानन्द, मासिक्यनन्दी, अनन्तवीर्थ, प्रभावन्द्र वादिराज श्रादि दिगम्बर श्राचार्य ही मुके; किन्तु श्रामयदेव, वादिदेवसूरि, हेमचन्त्राचार्य आदि अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने भी अकलंकीय तार्किक भूमिका को विस्तृत किया । इस तर्कप्रधान जैन युग ने जैन मानस में एक ऐसा परिवर्तन पैदा किया जो पूर्वकालीन रूटिवदता को देखते हुए आश्चर्यजनक ऋहा जा सकता है। संभवतः सिद्धसेन दिवाकर के विलकुल नवीन सूचनों के कारण उनके विरुद्ध जो जैन परंपरा में पूर्वप्रह था वह दसवी राताब्दी से स्पष्ट रूप में हटने और घटने लगा । हम देखते हैं कि सिद्धसेन की कृति रूप जिस न्यायावतार पर-वो कि सवमुच जैन परंपरा का एक छोटा किन्तु मौतिक प्रन्य है-करीव चार राताब्दी तक किसी ने टीकादि नहीं रची थी, उस न्यायावतार की आरे कैन विद्यानों का ध्यान अब गया। सिद्धिष ने दसवी शताब्दी में उस पर व्याख्या लिख कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई और स्थारहवीं शताब्दी में बादिवैताल सान्तिसूरि ने उस को वह स्थान दिया जो मचु हिर ने 'व्याकरणमहाभाष्य' को, कुमारिख ने 'शावरभाष्य' को, धर्मकीर्तिने 'प्रमाससमुखय' को और विद्यानन्द ने 'तत्त्व।र्थसूत्र' आदि को दिया था। शान्तिस्रि ने न्यायायतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्यवंत्य 'वार्त्तिक' रचा और साथ ही उसमें उन्होंने पवत्वत्र अकलंक के विचारों का खरडन । भी किया । इस शास्त्र-रचना प्रचुर युग में न्यायावतार ने दूसरे भी एक जैन तार्किक का ध्यान अपनी स्रोर खीचा । ग्यारहवी शताब्दी के जिनेश्वरसूरि ने न्यायावतार की प्रथम ही कारिका को ले कर उस पर एक पदावन्य 'प्रमालचरा' नामक बन्य रचा श्रीर उसकी व्याख्या भी स्वयं उन्होंने की। यह प्रयत्न दिङनाग के 'प्रमाणसमुचय' की प्रथम कारिका के जपर वर्मकीर्ति के द्वारा रचे गए सटीक पद्मकथ 'प्रमाणवार्त्तिक' का; तथा पूज्यपद की 'सर्वार्थिसिद्धि' के प्रथम गंगल स्त्रोक के ऊपर विद्यानन्द के द्वारा रची गई सटीक 'आप्तपरीचा' का अनुकरण है। अब तक में तक और दर्शन के अस्थास ने जैन विचारकों के मानस पर असुक अंश में स्वतन्त्र विचार अकट करने के बीज ठीक ठीक वो दिये ये। यही कारण है कि एक ही न्यायावतार पर तिखने याले उक्त तीनों विद्वानी की विचारप्रणाली अनेक जगह मिन्न-मिश्न देखी जाती है।

१ — जैनतर्कवार्तिक, पृ० १२२; तथा देखो न्यायकुमुद्बंद्र-प्रथमभाग, प्रस्तावना प्० ८२।

अवतक जैन परम्परा ने जान के विचार सेत्र में जो अने कमुखी विकास प्राप्त किया या और जो विधालप्रमाण अन्यराशि पैदा की थी एवं जो मान सिक स्वातंत्र्य की उच्च तार्किक मूमिका प्राप्त की थी, यह सब तो उपाच्याय यशोविक क्वा को विरासत में मिली ही थी, पर साथ हो में उन्हें एक ऐसी मुविचा मी प्राप्त हुई थी जो उनके पहले किसी जैन विद्वान को न मिली थी। यह मुविचा है उदयन तथा गंगेशप्रणीत नज्य न्यावशास्त्र के अम्यास का सावात् विद्याचाम के अशी में अवसर मिलना। इस मुविचा का उपाच्यायजी की जिजासा और प्रशा ने कैसा और कितना उपयोग किया इसका पूरा लयाल तो उसी को आ सकता है जिसने उनकी सब इतियों का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो। नव्य न्याय के उपरान्त उपाच्यायजी ने उस समय तक के अति प्रसिद्ध और विकासत पूर्वभीमांसा तथा वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों के महत्त्वपूर्ण अन्यों का भी अच्छा परिशीलन किया। आगिसक और दार्शनिक ज्ञान की पूर्वकालीन तथा समकालीन समस्त विचार सामग्री को आतमसात् करने के बाद उपाच्यायजी ने ज्ञान के निकारण सेत्र में परार्थण किया।

उपाच्यावजी की मुख्यतया ज्ञाननिरूपक दो इतियाँ हैं। एक 'जैनतक मापा' और दूसरी प्रस्तुत ज्ञानिवन्दु'। पहली इति का विषय यद्यपि आन ही है तथापि उसमें उसके नामानुसार तर्कप्रसाली या प्रमासपदित मुख्य है। तर्कभाषा का मुख्य उपादान 'विशेषावश्यकमाध्य' है, पर वह अकलंक के 'लधायख्य' तथा 'प्रमाससंग्रह' का परिष्कृत किन्तु नवीन अनुकरण संस्करण' भी है। प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में प्रतिपाद्य रूपसे उपाच्यायजी ने प्रज्ञविष्य ज्ञान वाला आगमिक विषय ही जुना है जिसमें उन्होंने पूर्वकाल में विकसित प्रमासप्रदित को कहीं

१ देखो जैनतकंभाषा की प्रशिक्त-'पूर्व न्यायविशारदत्वविवदं काश्यां प्रदत्तं बुधैः।'

र संधीयस्त्रय में तृतीय प्रवचनप्रवेश में कमशा प्रमाण, नय और निसेष का वर्णन अकलंक ने किया है। वैसे ही प्रमाणसंग्रह के अंतिम नवम प्रसाव में भी उन्हों तीन विषयों का संस्थिप में वर्णन है। लंबीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह में अन्यत्र प्रमाण और नय का विस्तृत वर्णन तो है ही, फिर भी उन दोनों प्रन्थों के अंतिम प्रस्ताव में प्रमाण, नय और निसेष की एक साथ संस्थित बचा उन्होंने कर दी है जिससे स्पष्टतथा उन तीनों विषयों का पारस्परिक मेद समक्त में आ जाए। पशोविजयजी ने अपनी तकमाया को, इसी का अनु-करण करके, प्रमाण, नय, और निसेष इन तीन परिच्छेदों में विमक्त फिया है।

भी स्थान नहीं दिया । फिर भी जिस सुग, जिस विरासत और जिसप्रतिमा के वे धारक थे, वह सब अति प्राचीन पश्चविष ज्ञान की चर्चा करने वाले दनके प्रस्तुत ज्ञानविन्दु प्रन्थ में न आए यह असंभव है। अतएव हम आगे जाकर देखेंगे कि पहले के करीब हो हजार वर्ष के जैन साहित्य में पञ्चवित्ज्ञानसंबन्धी विचार चेत्र में जो कुछ सिंद हो चुका था वह तो करीब करीब सब, प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में आवा ही है, पर उस के अतिरिक्त ज्ञानसंबन्धी अनेक नए विचार भी इस ज्ञानविन्दु में सिविविष्ट हुए हैं; जो पहले के किसी बैंन प्रन्थ में नहीं देखें जाते। एक तरह से प्रस्तुत ज्ञानविन्दु विशेषावश्यकभाष्यगत पञ्चविष्णान वर्णन का नवा परिष्कृत और नवीन हिंग्से सम्पन्न संस्करण है।

### ३. रचनारीली

प्रस्तुत प्रत्य ज्ञानविन्दु की रचनाशैली किस प्रकार की है इसे स्पष्ट समझने के लिए शास्त्रों की मुख्य-मुख्य शैलियों का संज्ञिष्त परिचय त्रावस्थक है । सामान्य रूपसे दार्शनिक परंपरा में चार शैलियाँ प्रसिद हैं-१. सूत्र शैली, २. कारिका शैली ३. व्याख्या शैली, श्रीर ४ वर्णन शैली। मूल रूपसे सूत्र शैली स्व उदाहरण है 'न्यायस्त्र' श्रादि । मूल रूपसे कारिका शैली का उदाहरण है 'सांख्यकारिका' आहि । गदा-पद्य या उमय रूपमें जब किसी मूल अन्य पर ब्याख्या रची जाती है तब वह है व्याख्या शैली - जैसे 'भाष्य' वार्तिकादि' प्रनथ जिस में स्वीपक्त या ग्रत्योपक किसी मूल का ग्रवलम्बन न हो; किंतु जिस में बंधकार खरने प्रतिपाच विषय का स्वतन्त्र भाव से सीचे तौर पर वर्णन ही वर्णन करता जाता है और प्रसक्तान्यसक्त अनेक मुख्य विषय संबंधी विषयों को उडाकर उनके निरूपण द्वारा मुख्य विषय के वर्णन को ही पृष्ट करता है वह है वसान या प्रकरण शैली। प्रस्तुत श्रंथ की रचना, इस वर्णन शैली से की गई है। जैसे विद्यानन्द ने 'प्रमाण्यरीन्ना' रची, जैसे मधुसुदन सरस्वती ने विदान्तकल्पलिका। श्रीर सदानन्द ने 'बेदान्तसार' वर्णन शैली से बनाए, वैसे ही उपाध्यायजी ने ज्ञानपिन्द्र को रचना वर्णन शैली से की है। इस में अपने मा किसी अन्य के रचित गद्य या पदा रूप मूल का अवसम्बन नहीं है। अतएव समुचे रूपसे ज्ञानविन्द्र किसी मूल अन्य को व्याख्या नहीं है। वह तो सीचे तीर से प्रतिपाद्य रूप से पसन्द किये गए ज्ञान और उसके पञ्चविष प्रकारों का निरू पण श्रपने दंग से करता है। इस निरूपण में अन्धकार ने श्रपनी योग्यता और मर्यादा के अनुसार मुख्य विषय से संबंध रखने वाले अनेक विषयी की चर्ची ह्यानशीन के साथ की है जिसमें उन्होंने पद्ध या विपद्ध रूप से अनेक प्रन्थकारों

के मन्तज्यों के अवतरण भी दिये हैं। यद्यपि अन्यकार ने आगे जाकर सम्मति। की अनेक गायाओं को लेकर (पृ० ३३) उनका कमराः त्वयं व्याख्यान भी किया है, फिर भी वल्रुतः उन गायाओं को लेना तथा उनका व्याख्यान करना आसंगिक मात्र है। जब केवल्रजान के निरूपण का प्रसंग आया और उस संबंध में आचायों के मतमेदों पर कुछ लिल्रना प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सन्मतिगत कुछ महत्त्व की गायाओं को लेकर उनके व्याख्यान रूप से अपना विचार प्रकट कर दिया है। खुद उपाध्यायजी ने ही 'एतच तत्त्यं स्युक्तिकं सम्मतिगाथाभिरेच अदर्शयामः' (पृ० ३३) कहकर वह भाव स्पष्ट कर दिया है। उपाध्यायजी ने 'अनेकान्तव्यवस्था' आदि अनेक प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं जो ज्ञानबिंदु के समान वर्णन शैली के हैं। इस शैली का अवलम्बन करने की ग्रेरणा करने बाले वेदान्तकत्यलिका, वेदान्तसार, 'स्यायदापिका' आदि अनेक वैसे ग्रंथ ये जिनका उन्होंने उपयोग भी किया है।

## ब्रन्थ का आभ्यन्तर स्वरूप

अंथके आम्यन्तर स्वरूप का पूरा परिचय तो तभी संभव है जब उस का अप्ययन अर्थअहरा और शत अर्थ का मनन — पुनः पुनः चिन्तन किया जाए। फिर भी इस अंथ के जो अधिकारी है उन की बुद्धि को प्रवेशयोग्य तथा कित्तम्यन्त बनाने की हिन्द से यहाँ उस के विषय का कुछ स्वरूपवर्णन करना करती है। अंथकार ने शन के स्वरूप को सम्माने के लिए जिन मुख्य मुख्य मुद्दों पर चर्चा की है और प्रत्येक मुख्य मुद्दें की चर्चा करते समय प्रासंगिक रूप से जिन इसरे मुद्दों पर मी विचार किया है, उन मुद्दों का यथासंभव दिग्दर्शन कराना इस जगह इस्ट है। इम ऐसा दिग्दर्शन कराते समय यथासम्भव बुलनात्मक और ऐतिहासिक हिन्द का उपयोग करेंगे जिससे अन्यासीगण प्रन्यकार द्वारा चिंतत मुद्दों को और भी विशालता के साथ अवगाहन कर सकें तथा अर्थ के अंत में जो टिप्पण दिये गए हैं उनका हाद समम्मने की एक कुंजी भी पा सकें। प्रस्तुत वर्णन में काम में लाई जाने वाली व्रलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि वर्णासंमव परिभापा, विचार और साहित्य इन तीन प्रदेशों तक ही सीमित रहेगी।

### १. ज्ञान की सामान्य चर्चा

अन्यकार ने अन्य की पीठिका रचते समय उस के विषयभूत ज्ञान की ही सामान्य रूप से पहले चर्चा की है, जिसमें उन्हों ने दूसरे अनेक मुद्दों पर शास्त्रीय अकारा दाला है। वे मुद्दे से हैं—

१- शान सामान्य का तच्या

- २. उसकी पूर्ण-अपूर्ण अवस्थाएं तथा उन अवस्थाओं के कारण और प्रतिबन्धक कर्म का विश्लेषण
- ३. ज्ञानावारक कर्म का स्वरूप
- ४. एक तत्त्व में 'आवृतानावृतत्व' के विरोध का परिहार
- ५. वेदान्तमत में 'आइतानइतल' की अनुपपत्ति
- ६. अपूर्णज्ञानगत तारतम्य तथा उसकी निवृत्ति का कारण
- ७.स्योपशम की प्रक्रिया।
- १. [१] प्रन्थकार ने शुरू ही में ज्ञानसामान्य का जैनसम्मत ऐसा सरूप बतलाया है कि जो एक मात्र आत्मा का गुग है और जो स्व तथा पर का प्रकाशक है वह ज्ञान है। जैनसम्पत इस ज्ञानस्वरूप की दर्शनान्तरीय ज्ञान-त्वरूप के साथ तुलना करते समय श्रार्थचिन्तकों की मुख्य दो विचारवाराएँ ध्यान में आती हैं। पहली घारा है सांख्य और वेदान्त में, और दूसरी है बौद, न्याय आदि दर्शनों में । प्रथम भारा के अनुसार, ज्ञान गुख और चित् शक्ति इन दोनों का आधार एक नहीं है; क्योंकि पुरुष और ब्रह्म ही उस में चेतन माना गया है; जब कि पुरुष और ब्रह्म से श्रतिरिक्त अन्तःकरण की ही उसमें ज्ञान का आधार माना गया है। इस तरह प्रथम धारा के अनुसार चेतना और ज्ञान दोनों मिन्न-मिन्न ब्राधारगत हैं। दूसरी धारा, चैतन्य और ज्ञान का ब्राधार मिल-मिन्न न मान कर, उन दोनों को एक आधारगत अतएव कारण-कार्यरूप मानती है। बौद्धदर्शन चित्त में, जिसे वह नाम भी कहता है, चैतम्ब और ज्ञान का अस्तिस्व मानता है। जब कि न्यायादि दर्शन छिएक चित्त के बजाय स्थिर आत्मा में ही चैतन्य और शान का अस्तित्व मानते हैं। जैन दर्शन दूसरी विचारघारा का अवलामी है। क्योंकि वह एक ही ज्ञात्मतत्व में कारण रूप से चेतना को और कार्य रूप से उस के ज्ञान पर्याय को मानता है। उपाच्यायजी ने उसी भाव ज्ञान को ब्राह्म-गुरा-धर्म वह कर प्रकट किया है।
- २. उपाध्यायजी ने फिर बतलाया है कि ज्ञान पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी । यहाँ यह प्रश्न स्वामाविक है कि जब आस्मा चेतनस्वमाव है तब उस में ज्ञान की कभी अपूर्णता और कभी पूर्णता क्यों ? इसका उत्तर देते समय उपाध्याय जी ने कर्मत्वमाव का विरुप्तेषण किया है। उन्होंने कहा है कि [२] आत्मा पर एक ऐसा भी आवरण है जो चेतना-शक्ति को पूर्णरूप में कार्य करने नहीं

र इस तरह चतुष्कोग कोष्ठक में दिये गए ये त्रंक शानविन्दु के मूल प्रन्य की कडिका के सूचक हैं।

देता । यही आवरण पूर्ण ज्ञान का प्रतिबन्धक होने से केवलज्ञानावरण कहलाता है । यह आवरण जैसे पूर्ण ज्ञान का प्रतिबन्ध करता है वैसे ही अपूर्ण ज्ञान का जनक भी बनता है। एक ही केवलज्ञानावरण को पूर्ण ज्ञान का तो प्रतिबन्धक और उसी समय अपूर्ण ज्ञान का जनक भी मानना चाहिए।

अपूर्ण ज्ञान के मति श्रुत आदि चार प्रकार हैं । और उन के मतिज्ञानावरण ब्रादि चार ब्रावरण भी पृथक पृथक माने गए हैं। उन चार ब्रावरणों के स्पो-पराम से ही मित ब्रादि चार अपूर्ण शानों की उत्पत्ति मानी जाती है। तब यहां, उन अपूर्ण शानी की उत्पत्ति केवलशानावरण से क्यों मानना ? ऐसा प्रश्न सहज हैं। उसका उत्तर उपाध्यायजी ने शास्त्रसम्मत [३] कह कर ही दिया है, फिर भी वह उत्तर उन की सफ्ट सुभ का परिशाम है; क्योंकि इस उत्तर के द्वारा उपाजायजी ने जैन शास्त्र में चिर प्रचलित एक पद्मान्तर का समुक्तिक निरास कर दिया है । वह पद्मान्तर ऐसा है कि-जब केवलहानावरण के द्वय से मुक आत्मा में केयलगान प्रकट होता है, तब मतिशानावरसा आदि चारों आवरसा के स्वय से केवली में मित आदि चार शान भी क्यों न माने जाएँ ! इस प्रश्न के बचाव में, कोई एक पद्म कहता है कि-केवली में मित आदि चार शान उत्पन्न तो होते हैं पर वे केवलज्ञान से श्रामिम्त होने के कारता कार्यकारी नहीं। इस चिरापचितत पन्न को नियुक्तिक सिद्ध करने के लिए उपाच्यायजी ने एक नई युक्ति उपस्थित की है कि अपूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञानावरण का ही कार्य है, चाहे उस अपूर्ण ज्ञान का तारतम्य या वैविध्य मतिज्ञानावरण आदि शोप चार आवरणों के स्पोप-राम वैविध्य का कार्य क्यों न हो, पर अपूर्ण ज्ञानावस्या मात्र पूर्ण ज्ञानावस्या के यतिवन्धक केवताग्रानावरण के सिवाय कभी सम्भव ही नहीं। श्रतएव केवली में जब केवलशानावरण नहीं है तब तजन्य कोई भी मति आदि अपूर्ण शान केवली में हो ही कैसे सकते हैं सचमुच उपाध्यायजी की यह सुक्ति शास्त्रामुक्क होने पर मी उनके पहले किसी ने इस तरह स्पष्ट रूप से सुभाई नहीं है।

रै. [४] सपन मेच और सूर्य प्रकाश के साथ केवलग्रानावरण और चेतनाशिक की शास्त्रप्रसिद्ध दुलना के दारा उपाध्यायजी ने ग्रानावरण कमें के स्वरूप के बारे में दो बातें खास सूचित की हैं। एक तो यह, कि आवरण कमें एक प्रकार का द्रव्य है; और दूसरी यह, कि वह द्रव्य कितना ही निविद्य - उत्कट क्यों न हो, फिर भी यह खाति स्वच्छ अभ्र जैसा होने से आपने आवार्य ज्ञान गुरा की सर्वया आइत कर नहीं सकता।

कर्म के स्वस्प के विषय में भारतीय चिन्तकों की दो परम्पराएँ हैं । बौद, न्याय दर्शन खादि की एक; और सांख्य, वेदांत खादि की दूसरी है । बौद दर्शन क्लेशावरण, ' दीयावरण आदि अनेक कर्मावरणों को मानता है। पर उसके मतानुसार वित्त का वह आवरण मात्र संस्कारकप मितत होता है जो कि द्रव्यस्वस्य नहीं है। त्याय आदि दर्शनों के अनुसार भी आनावरण — अशान, शानगुण का मागभाव मात्र होने से अभाव रूप ही भितत होता है, द्रव्यरूप नहीं। जब कि सांख्य, वेदान्त के अनुसार आवरण जड़ द्रव्यरूप अवश्य सिंद होता है। सांख्य के अनुसार बुद्धिसत्त्व का आवारक तमोमुण है जो एक स्टूर्फ जड़ द्रव्यांश मात्र है। वेदान्त के अनुसार भी आवरण — अशान नाम से बस्तुतः एक प्रकार का जड़ द्रव्य ही माना गया है जिसे सांख्य-परिभाषा के अनुसार प्रकृति या अन्तःकरण कह सकते हैं। वेदान्त ने मूल-अज्ञान और अवस्था-अज्ञान रूप से या मूलाविद्या अग्रेत तुलाविद्या हम से अनेकविद्य आवरणों की कल्पना की है जो जड़ द्रव्यरूप ही हैं। जैन परंप्य तो आनावरण कर्म हो या दूसरे कर्म सब की अत्यन्त स्पष्ट रूप से एक प्रकार का जड़ द्रव्य वतलाती है। पर इसके साथ ही वह अज्ञान — पगढ़ेपात्मक परिणाम, जो आत्मगत है और जो पीदगलिक कर्म-द्रव्य का कारण तथा कार्य भी है, उसको मात्र कर्म रूप से बीद आदि दर्शनों की तरह संस्कारतम्य मानती है ।

वैनदशंनप्रसिद्ध शानावरणीय शब्द के स्थान में नीचे लिखे शब्द दर्शना-न्तरों में प्रसिद्ध हैं । वौददशंन में अविद्या और वेयावरण । सांख्य-योगदर्शन में अविद्या और प्रकाशावरण । न्याय-वैशोधिक वेदान्त दर्शन में अविद्या और अज्ञान ।

४ [पृ० २. पं० ३] आद्यात्व और अनाद्यात्व परस्पर विद्य होने से किसी एक वस्तु में एक साथ रह नहीं सकते और पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार हो एक ही चेतना एक समय में केवलज्ञानावरण से आद्या मी और अनाद्य मी मानी गई है, सो कैसे घट सकेगा ? इसका जवाब उपाप्यायणी ने अनेकान्त हिंछ से दिया है। उन्होंने कहा है कि यदाध चेतना एक ही है फिर भी पूर्व और अपूर्ण प्रकाशहप नाना ज्ञान उसके पर्याय है जो कि चेतना से कथांव्यत् मिन्ना-

१ देखी, तत्त्वसंग्रह पंजिका, पु॰ ८६९ ।

२ स्पादादर०, पु० ११०१।

३ देखा, स्वादाटर०, पु० ११०३।

४ देखो, विवरगायमेयसंब्रह, पू॰ २१; तथा न्यायकुमुदचन्द्र, पू॰ ८०६।

५ वेदान्तपरिभाषा, पृ० ७२ ।

६ गोम्मटसार कर्मसायड, गा॰ ६ ।

भिन्न हैं। केवलशानावरण के द्वारा पूर्ण प्रकाश के आहत होने के समय ही उसके द्वारा अपूर्ण प्रकाश अनावृत भी है। इस तरह दो भिन्न पर्यायों में ही आवत्त्व और अनावृत्त्व है जो कि पर्यायार्थिक दृष्टि से सुपट है। फिर भी जन द्रव्यार्थिक दृष्टि की विवद्या हो, तब द्रव्य की प्रधानता होने के कारण, पूर्ण और अपूर्णशान रूप पर्याय, द्रव्यात्मक चेतना से भिन्न नहीं। अतएव उस दृष्टि से उक्त दो पर्यायगत आवृत्त्व अनावृत्त्व को एक चेतनागत मानने और कहने में कोई विरोध नहीं। उपाध्यायज्ञी ने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दृष्टि का विवेक स्वित करके आस्मतत्व का जैन दर्शन सम्मत परिणामित्व स्वरूप प्रकट किया है जो कि केवल नित्यत्व या कृटस्यत्ववाद से भिन्न है।

प् [प] उपाध्यायजी ने जैन हष्टि के अनुसार 'आवृतानावृतस्व' का सम-र्थन ही नहीं किया बल्कि इस विषय में वेदान्त मत को एकान्तवादी मान कर उसका सरहन भी किया है। जैसे वेदान्त ब्रह्म को एकान्त कूटस्थ मानता है वैसे ही सांख्य-योग भी पुरुष को एकान्त कृटस्य अतएव निर्लेप, निर्विकार और निरंश मानता है। इसी तरह न्याय आदि दर्शन भी आत्मा को एकान्त नित्य ही मानते हैं। तब अन्यकार ने एकान्तवाद में 'आवृतानावृतत्व' की अनुपपित सिर्फ वेदान्त मत की समालोचना द्वारा ही क्यों दिखाई ! ऋथांत् उन्होंने सांख्य-योग आदि मतो को भी समालोचना क्यों नहीं की ?—यह प्रश्न श्रवश्य होता है। इसका जवाब यह जान पड़ता है कि केवल शानावरण के द्वारा चेतना की 'श्राष्ट्रतानावृतत्व' विषयक प्रस्तुत चर्चां का जितना साम्य ( शब्दतः श्रौर श्रर्थतः ) वेदान्त दर्शन के साथ पाया जाता है उतना सांख्य आदि दर्शनी के साथ नहीं। बैन दर्शन शुद्ध चेतनतत्त्व को मान कर उस में केवलज्ञानावरण की स्थिति मानता है और उस चेतन को उस केवलशानावरण का विषय भी मानता है। जैनमतानुसार केवलगानावरण चेतनतत्त्व में ही रह कर अन्य पदार्थों की तरह त्वाअय चेतन को भी आवृत करता है जिससे कि स्व परप्रकाशक चेतना न तो अपना पूर्व प्रकाश कर पाती है और न अन्य पदार्थों का ही पूर्व प्रकाश कर सकती है। वेदान्त मत की प्रक्रिया भी वैसी ही है। वह भी अज्ञान को शुद्ध चिद्रुप बहा में ही स्थित मान कर, उसे उसका विषय बतलाकर कहती है कि श्रज्ञान ब्रह्मनिष्ट होकर ही उसे श्राष्ट्रत करता है जिससे कि उसका 'अखगडला' ब्रादि रूप से तो प्रकाश नहीं हो पाता, तब भी चिद्रुप से प्रकाश होता ही है। बैन प्रक्रिया के शुद्ध चेतन और केवलज्ञानावरण तथा वेदान्त प्रक्रिया के चित्रप बहा और अज्ञान पदार्थ में, जितना अधिक साम्य है उतना शाब्दिक श्रीर ब्रार्थिक साम्य, जैन प्रकिया का अन्य सांख्य आदि प्रकिया के साथ नहीं

है। क्योंकि सांख्य या अन्य किसी दर्शन की प्रक्रिया में अशान के द्वारा चेवन या आध्मा के आहतानाइव होने का वैसा स्पष्ट और विस्तृत विचार नहीं है, जैसा वेदान्त प्रक्रिया में है। इसी कारण से उपाध्यायणी ने जैन प्रक्रिया का समर्थन करने के बाद उसके साथ बहुत अंशों में मिलती-जलती वेदान्त प्रक्रिया का खरडन किया है पर दर्शनान्तरीय प्रक्रिया के खरडन का प्रयत्न नहीं किया।

उपाय्यायजी ने वेदान्त मत का निरास करते समय उसके दो पद्मों का पूर्वपद्म स्पसे उल्लेख किया है। उन्होंने पहला पद्म विवरणानार्य का [४] और दूसरा वाचस्पति मिश्र का [६] सूचित किया है। वस्तुतः वेदान्त दर्शन में वे दोनों पद्म बहुत पहले से प्रचलित हैं। ब्रह्म को ही श्रज्ञान का श्राश्रय और विषय मानने वाला प्रथम पद्म, सुरेश्वराचार्य की 'नैष्कर्म्यसिखि' और उनके शिष्य सर्वज्ञास्ममुनि के 'संश्लेपशार'। रक्तवात्तिक' में, सविस्तर वर्णित हैं। जीव को श्रज्ञान का श्राश्य श्रीर ब्रह्म को उसका विषय मानने वाला दूसरा पद्म मण्डन मिश्र का कहा गया है। ऐसा होते हुए भी उपाध्यायजी ने पहले पद्म को विवरणाचार्य — प्रकाशात्म वर्ति का श्रीर दूसरे को वाचस्पति मिश्र का सूचित किया है; इसका कारण खुद वेदान्त दर्शन की वैसी प्रसिद्धि है। विवरणाचार्य ने सुरेश्वर के मत का समर्थन किया और वाचस्पति मिश्र के मत का। इसी से वे दोनों पद्म कमशाः विवरणाचार्य और वाचस्पति मिश्र के प्रस्थानका। इसी से वे दोनों पद्म कमशाः विवरणाचार्य और वाचस्पति मिश्र के प्रस्थानका। इसी से वे दोनों पद्म कमशाः विवरणाचार्य और वाचस्पति मिश्र के प्रस्थानका। इसी से वे दोनों पद्म कमशाः विवरणाचार्य और वाचस्पति मिश्र के प्रस्थानका। इसी से वे दोनों पद्म कमशाः विवरणाचार्य और वाचस्पति मिश्र के प्रस्थानका से से सिख्य हुए। उपाध्यायजी ने इसी प्रसिद्धि के श्रनुसार उल्लेख किया है।

समालोचना के प्रस्तुत मुद्दे के बारे में उपाच्यायजी का कहना इतना ही है कि ख्रगर वेदांत दर्शन ब्रह्म की सर्वथा निरंश और क्टस्थ स्वप्रकाश मानता है, तब वह उस में ख्रशान के द्वारा किसी भी तरह से 'ख्रावृतानावृतत्व' घटा नहीं सकता: वैसा कि जैन दर्शन घटा सकता है।

६ [ ७ ] जैन दृष्टि के अनुसार एक ही चेतना में 'आइतानाइतल्ब' की उपपत्ति करने के बाद भी उपाध्यायजी के सामने एक विचारणीय प्रश्न आया। वह यह कि केवलशानावरण चेतना के पूर्णभकाश को आइत करने के साथ ही जब अपूर्ण प्रकाश को पैदा करता है, तब वह अपूर्ण प्रकाश, एकमात्र केवलशानावरण करएए कारण से जन्य होने के कारण एक ही प्रकार का हो सकता है। क्योंकि कारणवैविध्य के सिवाय कार्य का बैविध्य सम्भव नहीं। परन्तु जैन शास्त्र और अनुभव तो कहता है कि अपूर्ण शान अवश्य तारतम्ययुक्त ही है। पूर्णता में एकरूपता का होना संगत है पर अपूर्णता में ती एकरूपता असंगत है। ऐसी

१ देखो, ज्ञानबिन्दु के टिप्पस पुरु ५५ पंर २५ से।

दशा में श्रवूर्ण ज्ञान के तारतम्य का खुलासा क्या है सी श्राप क्तलाइए !। इस का जवाब देते हुए उपाच्यायजी ने असली रहस्य यही बत्तलाया है कि अपूर्ण शान केमलशानावर जनतित होने से सामान्यतया एकक्ष्य ही हैं; फिर मी उसके अवान्तर तारतम्य का कारण अन्यावरणसंबन्धी स्वीपशमों का वैविष्य है। धनमेथावृत सूर्य का अपूर्ण-मन्द प्रकारा मी वस्त्र, कट, मित्ति ऋदि उपाधिमेद से नानारूप देखा ही जाता है। अतएव मतिज्ञानावरण आदि अन्य आवरणों के विविध स्वयोपशमों से-विरताता से मन्द प्रकाश का तारतम्य संगत है । जब एकरूप मन्द प्रकाश भी उपाधिमेद से चित्र-विचित्र संमव है, तब यह अर्थात् ही सिद्ध हो जाता है कि उन उपाधियों के इटने पर वह वैविष्य भी खतम हो जाता है। जब केवलज्ञानावरण चीरण होता है तब बारहवें गुग्गस्थान के अन्त में अन्य मति ब्रादि चार ब्रावरण और उनके चपोपशम भी नहीं रहते। इसी से उस समय अपूर्ण बान की तथा तद्गत तास्तम्य की निवृत्ति भी हो जाती है। वैसे कि सान्द्र मेघपटल तथा वस्त्र झादि उपाधियों के न रहने पर सूर्य का मन्द प्रकाश तथा उसका वैक्थि कुछ मी बाकी नहीं रहता, एकमात्र पूर्ण प्रकाश ही स्वतः प्रकट होता है; वैसे ही उस समय चेतना भी त्वतः पूच्यत्वा प्रकाशमान होती है जो कैयल्यशानाबस्था है।

उपाधि की निवृत्ति से उपाधिकृत अवस्थाओं की निवृत्ति बतलाते समय उपाध्यायजी ने ज्ञाचार्य इरिश्चद्र के कथन का इवाला देकर आव्यात्मक विकास-कम के स्वरूप पर जानने लायक प्रकाश बाला है। उनके कथन का सार यह है कि खात्मा के ख्रीपाधिक पर्याय—धर्म भी तीन प्रकार के हैं। जाति गति खादि पर्याप मात्र कर्मीदयरूप-उपाधिकृत हैं। श्रतएव वे श्रपने कारसभूत श्रधाती कर्मी के सबंधा हट जाने पर ही मुक्ति के समय निवृत्त होते हैं । समा, सन्तीय आदि तथा मित ज्ञान आदि ऐसे पर्याय है जो स्वीपशमजन्य हैं । तास्त्रिक धर्मसंन्यास की प्राप्ति होने पर ब्राटवें ब्रादि गुरास्थानों में वैसे वैसे कर्म के स्वेपपराम का स्थानं उसका च्रय प्राप्त करता जाता है यैसे यैसे ख्योपशमरूप उपाधि के न रहने ते उन पर्यापों में से तजन्य वैविध्य भी चला जाता है। जो पर्याय कर्मद्वपजन्य होने से बायिक अर्थात् पूर्ण और एकंटप ही हैं उन पर्यायों का अस्तित्व अगर वेहव्यापारादिरूप उपाधिसहित हैं, तो उन पूर्व पर्यायों का भी अस्तित्व मुक्ति में ( जब कि देहादि उपाधि नहीं है ) नहीं रहता । अथात् उस समय वे पूर्ण पर्याय होते तो हैं, पर सोपाधिक नहीं; बैसे कि सदेह ज्ञापिकचारित्र मी गुक्ति में नहीं माना जाता । उपाध्यावजी ने उक्त चर्चां से यह बतलाया है कि ब्रात्मपर्याय वैभाविक - उदयजन्य हो या स्वामाविक पर अगर वे सोपाधिक हैं तो अपनी-

अपनी उपावि इंटने पर वे नहीं रहेते । मुक्त दशा में सभी पर्याप सब अकार की भारत उपावि से मुक्त ही माने वाते हैं ।

## दार्शनिक परिभाषाओं की तुलना

उपाध्यायनी ने नैनप्रक्रिया-श्रमुसारी जो भाव जैन परिभाषा में बतलाया है वही भाव परिभाषामेद से इतर भारतीय दर्शनों में मी बयावत देखा जाता है। सभी दर्शन श्राध्यात्मिक विकासक्रम बतलाते हुए संदोप में उत्कट मुस्ता, जीवन्सुवित और विदेहमुक्ति इन तीन श्रवस्थाओं को समान रूप से मानते हैं, और वे जीवन्सुक्त स्थिति में, जब कि क्लोरा और मोह का सबंधा श्रमाव रहता है तथा पूर्ण शान पाया जाता है; विपाकारम्भी श्रापुष श्रादि कमें की उपाधि से देह-धारण और जीवन का श्रस्तित्व मानते हैं; तथा जब विदेह मुक्ति प्राप्त होती है तब उक्त श्रायुष श्रादि कमें की उपाधि सर्वथा न रहने से तबन्य देहधारण श्रादि कार्य का ग्रमाव मानते हैं। उक्त तीन श्रवस्थाओं को स्थट रूप से जताने वाली दार्शनिक परिभाषाओं की तुलना इस प्रकार है—

१ इत्कट मुमुद्धा २ जीवन्मुक्ति ३ विदेहमुक्ति
१ जैन वान्त्रिक धर्मसंन्यास, सयोगिन्त्रयोगिन मुक्ति, सिद्धल ।
स्वपक श्रेगी । गुणस्थान; सर्वज्ञल,
श्रहेल ।
२ सांस्थ-योग परवैरान्य, प्रसंख्यान, श्रमंप्रज्ञात, धर्ममेष । स्वरूपप्रतिष्ठचिति,

२ सांख्य-योग परवैराग्य, प्रसंख्यान, संप्रजात । केवल्य । शे यायावरणहानि, निवांगा, निराधव-क्लेशावरणहानि, ३ बोद्ध सर्वज्ञत्व, ऋईस्व । नैरास्म्यदर्शन । चित्तसंतति । वियुक्तयोगी ४ न्याय-वैद्योपिक युक्तपोगी श्चपवरा निर्विकल्पक समाधि त्रवासाचास्कार, स्वरूपलाम, प वेदान्त ब्रह्मनिष्ठत्व । मकि।

दार्शनिक इतिहास से जान पड़ता है कि हर एक दर्शन की श्रपनी-श्रपनी उक्त परिभाषा बहुत पुरानी हैं। श्रतएव उनसे बोधित होने वाला विचारस्रोत तो श्रौर भी पुराना समकता चाहिए।

[ ] उपाध्यायजी ने ज्ञान सामान्य की चर्चा का उपसंहार करते हुए ज्ञाननिरूपण में बार-बार खाने वाले स्वयोपरान शब्द का माव बतलाया है। एक मात्र जैन साहित्य में पाये जाने वाले स्वयोपशम शब्द का विवरण उन्होंने आईत मत के रहस्यशाताओं की प्रक्रिया के खनुसार उसी की परिभाषा में किया है। उन्होंने ऋति विस्तृत और ऋति विराद वर्णन के द्वारा जो स्हस्य प्रकट किया है वह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपराओं को एक-सा सम्मत है। 'पृज्यपाद ने ऋपनी लाचिणिक शैली में चयोपराम का स्वरूप ऋति संत्रोप में स्वष्ट ही किया है। राजवार्तिककार ने उस पर कुछ और विशेष प्रकाश डाला है। परन्तु इस विषय पर जितना और जैसा विस्तृत तथा विराद वर्णन श्वेताम्बरीय प्रन्यों में खासकर मलयगिरीय टोकाओं में पाया जाता है उतना और वैसा विस्तृत व विशद वर्णन हमने ऋमी तक किसी भी दिगम्बरीय प्राचीन—ऋवांचीन झन्य में नहीं देखा। जो कुछ हो पर श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपराओं का प्रस्तृत विषय में विचार और परिमापा का ऐक्य स्चित करता है कि चयोपरामविषयक प्रक्रिया अन्य कई प्रक्रियाओं की तरह बहुत पुरानी है और उसको जैन तत्त्वज्ञों ने ही इस रूप में इतना ऋषिक विकसित किया है।

च्यापराम को प्रक्रिया का मुख्य वक्तव्य इतना ही है कि अध्यवसाय की विवि-धता ही कर्मगत विविचता का कारण है । जैसी-जैसी रागद्वेषादिक की तीव्रता या मन्द्रता वैसा-वैसा ही कर्म की विपाकजनक शक्ति का—रस का तीव्रत्व या मन्द्रत्य । कर्म की शुमाशुमता के तारतम्य का श्राधार एक मात्र अध्यवसाय की शुद्धि तथा अशुद्धि का तारतम्य ही है । जब अध्यवसाय में संक्लेश की मात्रा तीव्र हो तथ तज्जन्य श्रशुम कर्म में श्रशुमता तीव्र होती है और तज्जन्य शुम कर्म में श्रुमता मन्द होती है । इसके विपरीत जब अध्यवसाय में विश्वादि की मात्रा वद्ने के कारण संक्लेश की मात्रा मन्द हो जाती है तब तज्जन्य श्रुम कर्म में श्रुमता की मात्रा तो तीव होती है और तज्जन्य श्रशुम कर्म में श्रशुमता मन्द हो जाती है । अध्यवसाय का ऐसा भी वल है जिससे कि कुछ तीव्रतमविपाकी कर्माश का तो उदस के द्वारा ही निर्मूल नाश हो जाता है और कुछ वैसे ही कर्माश विद्यमान होते हुए भी अकिञ्चलकर बन जाते हैं, तथा मन्दविपाकी कर्मीश ही अनुमव में आते हैं। यही स्थित स्थोपराम की है।

कपर कर्मशक्ति और उसके कारण के संबन्ध में जो जैन सिदान्त बतलाया है वह शब्दान्तर से और रूपान्तर से (संक्षेप में ही सही) सभी पुनर्जन्मवादी दर्शनान्तरों में पाया जाता है। न्याय-वैशेषिक, सांख्य और बौद दर्शनों में यह स्पष्ट बतलाया है कि जैसी राग-द्रेष-मोहरूप कारण की तीवता-मन्दता वैसी धर्माधर्म या कर्म संस्कारों की तीवता-मंदता। वेदांत दर्शन भी जैन सम्मत कर्म की तीव-मंद शक्ति की तरह अज्ञान गत नानाविध तीव-मंद शक्तियों का वर्शन करता है, जो । तस्वज्ञान की उत्पत्ति के पहले से लेकर तत्वज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी यथा-

१. देखो, शनबिदु टिप्पश पू० ६२, एं० से ।

संभव काम करती रहती हैं। इतर सब दशंनी की अपेदा उक्त विषय में बैन दर्शन के साथ योग दर्शन का अधिक साम्य है। योग दर्शन में क्लेशों की जो प्रमुप्त, तनु, बिल्छिन और उदार—ये चार अवस्थाएँ बतलाई हैं वे जैन परि-भाषा के अनुसार कर्म की सत्तागत, श्वायोपशमिक और औदियक अवस्थाएँ हैं। अतएव खुद उपाध्यायजी ने पातञ्जलयोगसूत्रों के ऊपर की अपनी संक्षित इति में पतज्जलि और उसके भाष्यकार की कर्म विषयक विचारसरणी तथा परिभाषाओं के साथ जैन प्रक्रिया की तुलना को है, जो विशेष रूप से ज्ञातब्य है।—देखो, बोगदर्शन, यशो॰ २.४।

यह सब होते हुए भी कर्म विषयक जैनेतर वर्णन और जैन वर्णन में खास अंतर भी नजर आता है। पहला तो यह कि जितना विस्तृत, जितना विशद और जितना पृथक्करण्वाला वर्णन जैन अंथों में है उतना विस्तृत, विश्वर और पृथक्करण् युक्त कर्म वर्णन किसी अन्य जैनेतर साहित्य में नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि जैन चिंतकों ने अमूर्च अध्यवसायों या परिखाकों की तोजता-मंदता तथा युद्धि-अशुद्धि के दुरुह तारतम्य को पौदगलिक — मूर्च कर्म रचनाओं के द्वारा ध्यक्त करने का एवं समसाने का जो प्रयत्न किया है वह किसी अन्य चिंतक ने नहीं किया है। यही सवब है कि जैन वाकाय में कर्म विषयक एक स्वतंत्र साहित्य राशि ही चिरकाल से विकसित है।

१ त्यायत्त्र के व्याख्याकारों ने अदृष्ट के स्वरूप के संबन्ध में पूर्व पद्म रूप से एक मत का निर्देश किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अदृष्ट को परमासुगुर मानने वाले भी हैं—न्यायमाध्य ३. २. ६६। वाचस्पति मिश्र ने उस मत को स्पष्टकपेस जैनमत (तात्पर्य० पृ० ५८४) कहा है। जयन्त ने (न्यायमं० प्रमास् ० पृ० २५५) भी पौद्गलिक अदृष्टवादी रूप से जैन मत को ही बतलाया है और फिर उन सभी व्याख्याकारों ने उस मत की समालोचना की है। जान पहता है कि न्यायसूत्र के किसी व्याख्याता ने अदृष्टविषयक जैन मत को ठीक ठीक नहीं समसा है। जैन दशन मुख्य रूप से अदृष्ट को आत्म-परिस्ताम हो मानता है। उसने पृद्गलों को जो कर्म-अदृष्ट कहा है वह उपचार है। जैन शाकों में आखवजन्य या आखवजनक रूप से पौद्गलिक कर्म का जो विस्तृत विचार है और कर्म के साथ पृद्गल शब्द का जो वार-वार प्रयोग देखा जाता है उसी से बाल्यायन आदि सभी व्याख्याकार भ्रान्ति या अधूरे ज्ञानवश खण्डन में प्रवृत्त हुए जान पढ़ते हैं।

### २ मति-भूत ज्ञान की चर्चा

शान की सामान्य रूप से विचारणा करने के बाद प्रन्यकार ने उसकी विशेष विचारणा करने की दृष्टि से उस के पाँच मेदों में से प्रथम मित और अत का निरूपण किया है। यदापि वर्णनकम की दृष्टि से मित शान का पूर्णरूपण निरूपण करने के बाद ही अत का निरूपण प्राप्त है, फिर मी मित और अत का स्वरूप एक दूसरे से इतना विविक्त नहीं है कि एक के निरूपण के समय दूसरे के निरूपण की टाला जा सके इसी से दोनों की चर्चा साथ साथ कर दी गई है [ ए० १६ पं० ६ ]। इस चर्चा के आधार से तथा उस माग पर संग्रहीत अनेक टिप्पणों के आधार से जिन सास सास सुद्दों पर यहाँ विचार करना है, वे मुद्दें थे हैं—

- (१) मति और श्रुत की मेदरेखा का प्रयत्न ।
- (२) अुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति का प्रश्न।
- (३) चतुर्विध वाक्यार्थं ज्ञान का इतिहास ।
- (४) ऋहिंसा के स्वरूप का विचार तथा विकास।
- ( ५ ) पट्स्थानपतितत्व श्लीर पूर्वगत गाथा ।
- (६) मति ज्ञान के विशेष निरूपमा में नया ऊहापोह ।

### (१) मित और अंत की भेदरेखा का प्रयत्न

बैन कर्मशास्त्र के प्रारम्भिक समय से ही ज्ञानावरण कर्म के पाँच मेदों में मितिज्ञानावरण और अुतज्ञानावरण ये दोनों उत्तर प्रकृतियाँ विलक्ष्यल जुरी मानी गई हैं। अतएव यह भी सिद्ध हैं कि उन प्रकृतियाँ के आवार्य रूपसे माने गए मिति और अुत ज्ञान मी स्वरूप में एक दूसरे से भिन्न ही शास्त्रकारों को इष्ट हैं। प्रति और अुत के पारस्परिक भेद के विषय में तो पुगकाल से ही कोई मतमेद न था और आज भी उस में कोई मतमेद देखा नहीं जाता; पर इन दोनों का स्वरूप इतना अधिक सीमिश्रत है या एक दूसरे के इतना अधिक निकट है कि उन दोनों के बीच मेदक रेखा स्थिर करना बहुत कठिन कार्य है; और कमी-कभी तो वह कार्य असंभव सा बन जाता है। मिति और अुत के बीच भेद है या नहीं, अगर है तो उसकी सीमा किस तरह निवारित करना; इस बारे में विचार करने वाले तीन प्रयक्ष जैन बाङ्मय में देखे जाते हैं। पहला प्रयत्न आगमानुसारी है, दूसरा आगममूलक तार्किक है, और तीसरा शुद्ध तार्किक है।

[ ४६ ] पहले प्रयान के अनुसार मित ज्ञान वह कहलाता है जो इन्द्रिय-मनोजन्य है तथा अवग्रह आदि चार विभागों में विभक्त है । और अत ज्ञान वह कहलाता है जो अंगप्रविष्ट एवं अंगवात रूप से जैन परंपरा में लोकोत्तर शास्त्र के नाम में प्रसिद्ध है, तथा जो जैनेतर वाह्मय लौकिक शास्त्ररूप से कहा गया है। इस प्रपत्न में मित और श्रुत की भेदरेला सुस्पष्ट है, क्योंकि इसमें श्रुतपद जैन परंपरा के प्राचीन एवं पवित्र माने जानेवाले शास्त्र मात्र से प्रधानतवा संत्रत्व रखता है, जैसा कि उस का सहोदर श्रुति पद वैदिक परंपरा के प्राचीन एवं पवित्र माने जाने वाले शास्त्रों से सुख्यतया संत्रत्व रखता है। यह प्रयत्त आगिमक इसलिए है कि उसमें सुख्यतया आगमपरंपरा का ही अनुसरण है। 'असुयोगद्वार' तथा 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र' में पाया जानेवाला श्रुत का वर्णन इसी प्रयत्न का पल है, जो बहुत पुराना जान पड़ता है। (देखों, अनुयोगद्वार सूत्र सूत्र है से और तत्त्वार्थं० १, २०)।

[१५, २६ से ] दूसरे प्रयत्न में मति और श्रुत की मेदरेखा तो मान ही भी गई है; पर उस में जो कठिनाई देखी जाती है वह है मेदक रेखा का स्थान निश्चित करने की। पहले की अपेद्मा दूसरा प्रयत्न विशेष व्यापक है; क्योंकि पहले प्रयत्न के अनुसार अत ज्ञान जब शब्द से ही संबन्ध रखता है तब दूसरे प्रयत्न में शब्दातीत ज्ञानविशेष को भी श्रुत मान लिया गया है। दूसरे प्रयत्न के सामने जब परन हुआ कि मति ज्ञान में भी कोई अंश सशब्द और कोई अंश अशब्द है, तब सशब्द और शब्दातीत माने जानेवाले अत ज्ञान से उसका भेद कैसे समझना ? इसका जवाब दूसरे प्रयस्न ने आधिक गहराई में जाकर यह दिया कि असल में मतिल्लिक और श्रुतल्लिक तथा मत्युपयोग और श्रुतोपयोग परस्पर विलकुल पृथक् हैं, भले ही वे दोनों ज्ञान सशब्द तथा श्रशब्द रूप से एक समान हों। दूसरे प्रयत्न के अनुसार दोनों जानों का पारस्परिक भेट लाव्य और प्रयोग के मेद की मान्यता पर ही अवलम्बित है; जो कि जैन तत्वज्ञान में चिर-प्रचलित रही है। अवर श्रुत श्रीर अनचर श्रुत रूप से जो श्रुत के भेद जैन वाङ्मय में हैं - वह इस दूसरे प्रयत्न का परिणाम है। 'आवश्यक्रनियुंकि' ( ग० १६ ) स्त्रीर 'नन्दीसूत्र' ( सू० ३७ ) में जो 'श्रक्तर सन्नी सम्मं' श्रादि चौदह अतमेद सर्व प्रथम देखे जाते हैं और जो किसी प्राचीन दिगम्बरीय ग्रन्थ में इमारे देखने में नहीं आए, उनमें अबर और अनवर श्रुत ये दो मेद सर्व प्रथम ही जाते हैं। बाकी के बारह भेद उन्हीं दो भेदों के आबार पर अपेद्धाविशेष से गिनाये हुए हैं। यहाँ तक कि प्रथम प्रयत्न के फल स्वरूप माना जानेवाला श्रांगप्रविष्ट श्रीर श्रांगवाह्य श्रुत भी दूसरे प्रयत्न के पतात्वरूप मुख्य श्रद्धर श्रीर अनदार अंत में समा जाता है। यद्यपि अद्धरश्रुत आदि चौदह प्रकार के श्रुत का निर्देश 'श्रावश्यकनिर्युक्ति' तथा 'नन्दी' के पूर्ववर्ती प्रत्यों में देखा नहीं जाता.

फिर भी उन चौदह भेदों के आधारभुत अव्यानवर अत की कल्पना तो प्राचीन हो जान पड़ती है। क्योंकि 'विशेषावश्यकमाध्य' ( गा० ११७ ) में पूर्वगत-रूप से जो गाया ली गई है उस में अबर का निर्देश स्पष्ट है। इसी तरह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपरा के कर्म-साहित्य में समान रूप से वर्शित श्रव के बीस प्रकारों में भी अबर अंत का निर्देश है। अबर और अनसर अंत का विस्तत वर्णन तथा दोनी का भेदप्रदर्शन 'नियंक्ति' के आधार पर श्री जिनमद्र-गणि अमाश्रमण ने किया है । मह अकलंक ने भी श्रद्धरानहर अत का उल्लेख एवं निर्वचन 'राजवातिक' में किया है-जो कि 'सर्वार्थसिद्धि में नहीं पाया जाता । जिन्मद्र तथा अकलंक दोनों ने असरानक्षर अत का व्याख्यान तो किया है, पर दोनों का व्याख्यान एकरूम नहीं है। जो कुछ हो पर इतना तो निश्चित ही है कि मति और श्रुत ज्ञान की भेंदरेखा स्थिर करनेवाले दूसरे प्रथतन के विचार में असरानार अत रूप से सम्पूर्ण मुक-वाचाल ज्ञान का प्रधान स्थान रहा है-जब कि उस भेट रेखा को स्थिर करने वाले प्रथम प्रयत्न के विचार में केवल शास-ज्ञान ही श्रुतरूप से रहा है। दूसरे प्रयत्न को आगमानुसारी तार्किक इसलिए कहा है कि उसमें आगमिक परंपरासम्मत मति और श्रुत के मेद को तो मान ही लिया है; पर उस मेद के समर्थन में तथा उसकी रेला आँकने के प्रयत्न में, क्या दिगम्बर क्या श्वेताम्बर सभी ने बहुत कुछ तक पर दीड़ लगाई है।

[५०] तीसरा प्रयत्न शुद्ध तार्किक है जो सिफ सिद्धसेन दिवाकर का ही जान पड़ता है। उन्होंने मित श्रीर श्रुत के मेद को ही मान्य नहीं रखा । अतएव उन्होंने मेदरेखा स्थिर करने का प्रयत्न भी नहीं किया। दिवाकर का यह प्रयत्न आगमनिरपेत तकांवलम्बी है। ऐसा कोई शुद्ध तार्किक प्रयत्न, दिगम्बर वा मय में देखा नहीं जाता। मित श्रीर श्रुत का श्रमेद दशानेवाला वह प्रयत्न सिद्धसेन दिवाकर की खास विशेषता सूचित करता है। वह विशेषता यह कि उनकी हिए विशेषतया अमेदशामिनी रही, जो कि उस बुग में प्रधानतया प्रतिष्ठित ख़दीत भावना का फल जान पड़ता है। क्योंकि उन्होंने न केवल मित श्रीर श्रुत में ही आगमसिद्ध मेदरेखा के विरुद्ध तक किया, बल्कि "अविध और

१ देखो, विशेषावश्वकमाध्व, गा० ४६४ से ।

२ देखो, राजधार्तिक १.२०,१५ ।

३ देखो, निधमद्वाविशिका श्लो० १६; ज्ञानविन्दु पू० १६ ।

४ देखो, निश्चयद्वा० १७; शानविन्दु ए० १८।

मनः प्यांय में तथा केवलशान और केवलदर्शन में माने जानेवाले आगम-सिंह भेद को भी तर्फ के वल पर अमान्य किया है।

उपाध्यायजी ने मित और श्रुत की चर्चा करते हुए उनके मेद, मेद की सीमा और अमेद के बारे में, अपने समय तक के बैन वाङ्मय में जो कुछ चितन बाबा जाता या उस सब का, अपनी विशिष्ट शैली से उपयोग करके, उपर्युक्त तीनों प्रयत्नों का समर्थन एक्ष्मतापूर्वक किया है। उपध्यायजी की सूक्ष्म होट प्रत्येक प्रयत्न के आधारमूत हार्ट्यिन्दु तक पहुँच जाती है। इसिलए दे परस्पर विरोधी दिखाई देने बाले पद्ममेदों का भी समर्थन कर पाते हैं। जैन विद्वानों में उपाध्यायजी ही एक ऐसे हुए जिन्होंने मित और श्रुत की आगमिसद मेदेरेलाओं को ठीक-ठीक बतलाते हुए भी सिद्धसेन के अमेदगामी पद्म को 'नृज्य' शब्द के [५०] द्वारा श्लेष से नवीन और स्तुत्य स्चित करते हुए, सूक्ष्म और हृदयक्षम तार्किक शैली से समर्थन किया।

मित और श्रुत की मेदरेला स्थिर करनेवाली तथा उसे मिटाने वाले ऐसे तीन प्रयत्नों का जो ऊपर वर्णन किया है, उसकी दर्शनान्तरीय ज्ञानमीमांसा के साथ जब इम तुलाना करते हैं, तब भारतीय तत्त्वज्ञों के जिन्तन का जिक्कासकम तथा उसका एक दूसरे पर पड़ा हुआ असर स्पष्ट ध्यान में आता है। प्राचीन-तम समय से भारतीय दार्शनिक परंपराएँ आगम को स्वतन्त्र रूप से अलग ही प्रमाण मानती रही। सबसे पहले शायद तथागत बुद्ध ने ही आगम के स्वतन्त्र आमारव पर आपति उठाकर स्पष्ट रूप से यह घोषित किया कि—तुम लोग मेरे वचन को भी अनुभव और तर्क से जाँच कर ही मानो । प्रत्यद्वानुभाव और तर्क पर बुद्ध के द्वारा इतना अधिक भार दिए जाने के फलस्वरूप आगम के स्वतन्त्र प्रामाण्य विरुद्ध एक दूसरी भी विचारवारा प्रस्कृति हुई। आगम को स्वतन्त्र और अतिरिक्त प्रमाण माननेवाली विचारवारा प्राचीनतम थी जो मीमांसा, न्याय और सांख्य-योग दर्शन में आज भी अनुश्य है, आगम को अतिरिक्त प्रमाण न मानने की प्ररणा करने वाली दूसरी विचारवारा यद्याय अपेद्धा-कृत पिंड्र की है, फिर मो उसका स्वीकार केवल बीद सम्प्रदाय तक ही सीमित न रहा। उसका असर आगे जाकर वैशोषिक दर्शन के ब्याख्याकारों पर मो पड़ा

१ देखो, सन्मति द्वितीयकारङ, तथा ज्ञानविन्दु पु० ३३।

२ 'तापाच्छेदाच्च निकवात्सुवर्णमिव परिडतैः । परीक्ष्य भिद्धवी आहां महत्त्वी न त गौरवात् ॥" —तावसं० का० ३३८८ ।

जिससे उन्होंने आगम-श्रुतिप्रमाण का समावेश बौदों की तरह अनुमान ' में ही किया। इस तरह आगम को अतिरिक्त प्रमाण न मानने के विषय में बौद और बैशेषिक दोनों दर्शन मूल में परस्पर विरुद्ध होते हुए मी अविरुद्ध सहोदर बन गए।

तैन परंपरा की ज्ञानमीमांसा में उक्त दोनों विचारवाराएँ मौजूद हूँ। मृति ज्ञीर श्रुत की मिन्नता माननेवाले तथा उसकी रेखा स्थिर करनेवाले ऊपर वर्गान किये गए. आगिमिक तथा आगमानुसारी ताकिक—इन दोनों प्रयत्नों के मूल में वे ही संस्कार हैं जो आगम को स्वतंत्र एवं अतिरिक्त प्रमाण माननेवाली प्राचीनतम विचारवारा के पोषक रहे हैं। श्रुत को मृति से अलग न मानकर उसे उसी का एक प्रकार मात्र स्थापित करनेवाला दिवाकरश्री का विसर प्रयत्न आगम को अतिरिक्त प्रमाण न माननेवाली दूसरें विचारवारा के असर से अञ्जूता नहीं है। इस तरह इम देख सकते हैं कि अपनी सहोदर अन्य दाशंनिक परंपराओं के बीच में ही जीवनवारण करनेवाली तथा प्रताने-पूलनेवाली जैन प्रयंग ने किस तरह उक्त दोनों विचारधाराओं का अपने में कालकम से समावेश कर लिया।

(२) अतिनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति

[१६] मति ज्ञान की चर्चा के प्रसङ्घ में श्रुतिनिश्चित और अश्रुतिनिश्चित मेंद्र का प्रश्न मी विचारणीय है । श्रुतिनिश्चित मित ज्ञान वह है जिसमें श्रुतज्ञानजन्य वासना के ।उद्बोध से विशेषता आती है । अश्रुतिनिश्चित मित ज्ञान तो श्रुतज्ञानजन्य वासना के प्रबोध के शिवाय ही उत्पन्न होता है । अर्थात् जिन विषय में श्रुतिनिश्चित मिति ज्ञान होता है वह विषय पहले कमी उपलब्ध अवस्य

१ देखो, प्रशस्तपादमाण्य पृ० ५७६, व्योमवती पृ० ५७७; बंदली पृ०२१३ ।
२ वद्यपि दिवाकरश्री ने ग्रपनी वत्तीसी (निश्चय० १६) में मित ग्रीर श्रुत के ग्रमेंद्र को स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिर प्रचलित मित-श्रुत के मेंद्र की सर्वथा श्रवगणना नहीं की है। उन्होंने न्यायावतार में त्र्यायम प्रमाण को स्वतन्त्र रूप से निर्दिष्ट किया है। जान पड़ता है इस जगह दिवाकरश्री ने प्राचीन परंपरा का श्रनुसरण किया और उक्त बचीसी में श्रपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया। इस तरह दिवाकरश्री के प्रंथों में श्रागम प्रमाण को स्वतंत्र श्रातिस्वत मानने श्रीर न माननेवाली दोनों दशनान्तरीय विचारधाराएँ देखी जाती हैं जिन का स्वीकार शानविन्द्र में उपाध्यायानी ने भी किया है।

३ देखो, शानविन्दु टिप्पस पृ० ७०।

होता है, जब कि अअतिमिश्रेत मित ज्ञान का विषय पहले अनुपलक्य होता है।
प्रश्न यह है कि 'आनिबन्दु' में उपध्यायजी ने मितिज्ञान रूप से जिन अतिमिश्रेत और
अश्रुतिश्रित दो मेदों का उपर्युक्त रपष्टोकरण किया है उनका ऐतिहासिक स्थान
क्या है! इसका खुलासा यह जान पड़ता है कि उक्त दोनों मेद उतने प्राचीन
नहीं जितने प्राचीन मित ज्ञान के अवग्रह आदि अन्य मेद हैं। क्योंकि मित ज्ञान
के अवग्रह आदि तथा वहु, क्टुविध आदि सभी प्रकार क्षेताम्बर दिगम्बर वाह्मय
में समान रूप से वर्षात है, तब श्रुतिश्रित और अश्रुतिश्रित का वर्णन एक
मात्र श्रुताम्बरीय ग्रंथों में है। श्रुवताम्बर साहित्य में भी इन मेदों का वर्णन
सर्वप्रथम 'नन्दीस्त्रा' में ही देखा जाता है। 'अनुयोगद्वार' में तथा
'नियुक्ति' तक में श्रुतिश्रित और अश्रुतिश्रित के उल्लेख का न होना यह
सचित करता है कि यह मेद संभवतः 'नन्दी' की रचना के समय से विशेष
प्राचीन नहीं। हो सकता है कि वह सुक्त खुद नन्दीकार की ही हो।

यहाँ पर वाचक उमास्वाति के समय के विषय में विचार करनेवालों के लिए ध्यान में लेने पोम्प एक वस्तु हैं। वह यह कि वाचक श्री ने जब मतिशान के अन्य सब प्रकार वर्शित किये हैं वि उन्होंने श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित का अपने माध्य तक में उल्लेख नहीं किया। स्वयं वाचक श्री, जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं, यथार्थ में उत्कृष्ट संग्रहक हैं। अगर उनके सामने मौजूरा 'नन्दीस्व' होता तो वे श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित का कहीं न कहीं संग्रह करने से शायद ही चूकते। अश्रुतनिश्रित के औत्यत्ति की वैनियकी आदि जिन चार

१ यदापि अधुतनिश्रितरूप से मानी जानेवाली श्रौत्पचिकी आदि वार बुदियां का नामनिर्देश भगवती (१२. ५) में और आवश्यक निर्धेक्त (गा०-१३८) में है, जो कि अवश्य नंदी के पूर्ववर्ती हैं। फिर भी वहाँ उन्हें अधुत-निश्रित शब्द से निर्दिष्ट नहीं किया है और न भगवती आदि में अन्यत्र कहीं अतिनिश्रित शब्द से अवश्र आदि मतिज्ञान का वर्णन हैं। अतस्य यह कल्पना होती है कि अवश्र हादि रूप से प्रसिद्ध मति ज्ञान तथा औरपविकी आदि रूप से प्रसिद्ध बुद्धियों की कमश्र अतिनिश्रित और अधुतनिश्रित रूप से मतिज्ञान की विभागन्यवस्था नन्दि-कार ने ही शायद की हो।

२ देखो, नन्दीसूत्र, स्० २६, तथा ज्ञानबिन्दु टिप्पस पृ० ७० ।

३ देखो, तत्त्वार्थ १.१३-१६।

४ देखो, सिंब्रहेम २.२३६।

मुखियों का तथा उनके मनोरंजक हटान्तों का वर्णन । यहले से पाया जाता है, उनको अपने अन्य में कहीं न कहीं संपदीत करने के लोभ का उमास्वाित शायद ही संवरण करते । एक तरफ से, वाचकश्री ने कहीं भी अवस्त्रअनव्य आदि निर्युक्तिनिर्दिष्ट श्रुतभेदों का संग्रह नहीं किया है; और दूसरी तरफ से, कहीं भी नन्दी-वर्णित श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मितमेद का संग्रह नहीं किया है। जब कि उत्तरवर्षी विशेषावर्यकमाण्य में दोनों प्रकार का संग्रह तथा वर्णन देखा जाता है । यह वस्तुिश्यित सुचित करती है कि शायद वाचक उमास्वाित का समय, निर्मुक्ति के उस भाग की रचना के समय से तथा नन्दी की रचना के समय से कुछ न कुछ पूर्ववर्षी हो । अस्तु, जो कुछ हो पर उपाध्यायकों ने तो जानिक्तु में श्रुत से मित का पार्थक्य बतलाते समय नन्दी में वर्णित तथा विशेषावर्यकमाण्य में व्याख्यात श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित दोनों मेदी की तात्विक समीव्या कर दी है ।

# (३) चतुर्विध बाक्यार्थ ज्ञान का इतिहास

[२०-२६] उपाध्यावजी ने एक दोषं श्रुतोपयोग कैसे मानना यह दिखाने के लिए चार प्रकार के याक्यार्थ ज्ञान की मनोरं जक और बोधप्रद चर्चा को है और उसे विशेष रूप से जानने के लिए आचार्य हरिमद्र कृत 'उपदेशपद्' आदि का हवाला भी दिया है। यहाँ प्रश्न यह है कि ये चार प्रकार के वाक्यार्थ क्या है और उनका विचार कितना पुराना है और वह किस प्रकार से जैन वाङ्मय में प्रचलित रहा है तथा विकास प्राप्त करता आया है। इसका जवाब हमें प्राचीन और प्राचीनतर वाङ्मय देखने से मिल जाता है।

जैन परंपरा में 'श्रनुगम' शब्द प्रसिद्ध है जिसका अर्थ है व्याख्यानविधि । अनुगम के छह प्रकार आर्थ-स्वित सुरि ने श्रनुगोगद्धार सूत्र ( सूत्र ० १५५ ) में बतलाए हैं। जिनमें से दो अनुगम सृत्रस्थाों और चार अर्थस्यशों हैं। अनुगम राब्द का नियुक्ति शब्द के साथ सृत्रस्थिकनिर्युक्त्यनुगम रूप से उल्लेख अनुयोग-द्धार सूत्र से प्राचीन है इसलिए इस बात में तो कोई संदेह रहता ही नहीं कि यह अनुगमपद्धति या व्याख्यान शैली जैन याङ्मय में अनुयोगद्धार सूत्र से पुरानी और नियुक्ति के प्राचीनतम स्तर का ही भाग है जो संभवतः श्रुतकेवली मद्र-

१ इष्टान्तों के लिए देखों नन्दी सूत्र की मलयगिरि की टीका, पृ० १४४ से ।

र देखो, विशेषा० गा० १६६ से, तथा गा० ४५४ से।

३ देखो, शानविन्दु टिप्पसा पु० ७३ से ।

वाहुकर्तृक सानी जानेवाली निर्युंक्ति का ही साग होना चाहिए। निर्युंक्ति में अनुगम राष्ट्र से जो व्याख्यानिविधि का समावेश हुआ है वह व्याख्यानिविधि भी करताः बहुत पुराने समय की एक शास्त्रीय प्रक्रिया रही है। हम जब आयं परंपरा के उपलब्ध विविध वाङ्मय तथा उनकी पाठशैली को देखते हैं तब इस अनुगम की प्राचीनता और भी ध्यान में आ जाती है। आयं परंपरा की एक शास्त्रा जरशोस्थियन को देखते हैं तब उसमें भी पवित्र माने जानेवाले अवेस्त्रा आदि अन्थों का प्रथम विशुद्ध उच्चार कैसे करना, किस तरह पद आदि का विभाग करना इत्यादि कम से व्याख्याविधि देखते हैं। भारतीय आर्य परंपरा की वैदिक शास्त्रा में जो मन्त्रों का पाठ सिस्ताया जाता है और कमशः जो उसकी अर्थविधि बतलाई गई है उसकी जैन परंपरा में प्रसिद्ध अनुगम के साथ तुलना करें तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह अनुगमविधि वरतुतः वही है जो जरशोस्थियन धर्म में तथा वैदिक धर्म में भी प्रचित्रत थी और आज भी प्रचित्रत है।

जैन श्रीर वैदिक परंपरा की पाठ तथा श्रयंतिधि विषयक तुलना-

१ वैदिक

२. जैन

१ संहितापाठ (मंत्रपाठ )

१ संहिता ( मूलसूत्रपाठ ) १

२ पदच्छेद (जिसमें पद, कम, जटा २ पद २

ब्रादि ब्राठ प्रकार की विविधानपूर्विंक्षों का समावेश है )

३ पदार्थशान

३ पदार्थ ३, पदवित्रह ४

४ वाक्यार्थशन

४ चालना ५

५ तात्ययार्थनिग्यं

५ प्रस्पवस्थान ६

बैसे वैदिक परंपरा में शुरू में मूल मत्र को शुद्ध तथा अस्लिलित रूप में सिखाया जाता है; अनन्तर उनके पदों का विविध विश्लेषण; इसके बाद जब अर्थविचारणा—मीमांसा का समय आता है तब कमराः अत्येक पद के अर्थ का शान; फिर पूरे वाक्य का अर्थ शान और अन्त में सावक बावक चर्चापूर्वक तात्रवर्ण का निर्णय कराया जाता है—वैसे ही जैन परंपरा में भी कम से कम निर्म्य के प्राचीन समय में सूत्रपाठ से अर्थनिर्णय तक का वही कम प्रचलित था जो अनुगम शब्द से जैन परंपरा में व्यवहृत हुआ। अनुगम के छह विभाग जो अनुगोगदारसूत्र में हैं उनका परंपरा प्राप्त वर्णन जिनमद्र सुमाअमरण ने

१ देखी, अनुयोगद्वारसूत्र सू० १५५ पु० २६१ ।

विस्तार से किया है । संबदास गाँध ने " मुहत्कल्पभाष्य" में उन छुड़ विभागों के वर्णन के खलावा मतान्तर से पाँच विभागों का भी निर्देश किया है। जो छुछ हो; इतना तो निश्चित है कि जैन परंपरा में सूत्र और अर्थ सिलाने के संबंध में एक निश्चित व्याख्यानविधि विस्काल से प्रचलित रही। इसी व्याख्यानविधि को आचार्य हरिमद्र ने अपने दार्शनिक शान के नए प्रकाश में छुछ नवीन शब्दों में नवीनता के साथ विस्तार से वर्णन किया है। हरिमद्रस्रि की उक्ति में कई विशेष्ताएं हैं जिन्हें जैन वाङ्मय को सब प्रथम उन्हीं की देन कहनी चाहिए। उन्होंने उपदेशपद में अर्थानुगम के चिरप्रचलित चार मेदों को छुछ मीमांसा आदि दर्शनशान का स्त्रोप देकर नए चार नामों के द्वारा निरूपण किया है। दोनों की उल्ला इस प्रकार है—

| १. प्राचीन परंपरा | २. हरिभद्रीय      |  |
|-------------------|-------------------|--|
| १ पदार्थ          | १ पदार्थ          |  |
| २ पदविग्रह        | २ वाक्पार्थ       |  |
| ३ चालना           | ३ महावाक्यार्थ    |  |
| ४ प्रत्यवस्थान    | ४ ऐंद्रम्पर्वार्थ |  |

हरिमद्रीय विशेषता केवल नए नाम में ही नहीं है। उनकी ध्यान देने योग्य विशेषता तो चारों प्रकार के अर्थबोध का तरतम माव सममाने के लिए दिये गए लौकिक तथा शास्त्रीय उदाहरणों में है। बैन परंपरा में अहिंसा, निर्धन्यत, दान और तप आदि का धर्म रूप से सर्वप्रथम स्थान है, अतएव जब एक तरफ से उन धर्मों के आचरण पर आत्यन्तिक भार दिया जाता है, तब दूसरी तरफ से उसमें कुछ अपवादों का था छुटों का रखना भी अनिवार्य रूप से भारत हो जाता है। इस उत्सर्ग और अपवाद विधि की मर्पादा को लेकर आचार्य हरिभद्र ने उक्त चार प्रकार के अर्थबोधों का वर्णन किया है।

## जैनधर्म की अहिंसा का स्वरूप

अहिंसा के वारे में जैन धर्म का सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्राग्री का किसी भी प्रकार से धात न किया जाए। यह 'पदार्थ' हुआ। इस पर प्रश्न

१ देखो, विशेषावश्यकभाष्य गा० १००२ से।

२ देखो, बृहत्कल्पभाष्य गा० ३०२ से।

रे देखो, उपदेशपद गा॰ ८५६-८८५।

होता है कि अगर सर्वथा आिखात कर्य है तो धर्मस्थान का निर्माण तथा शिरोमुण्डन आदि कार्य भी नहीं किये जा सकते जो कि कर्तव्य समक्ते जाते हैं। यह शंकाविचार 'वाक्यार्य' है। अवश्य कर्तव्य अगर शास्त्रविधिपूर्वक किया जाए तो उसमें होनेवाला आिखात दोधावह नहीं, अविधिकृत ही दोधावह है। वह विचार 'महावाक्यार्य' है। अन्त में जो जिनाज्ञा है वही एक मात्र उपादेय है ऐसा तात्पर्य निकालना 'ऐदम्पर्यार्थ' है। इस प्रकार सर्व आिखिंहमा के सर्वधा निषेधरूप सामान्य निषम में जो विधिविहित अपवादों को स्थान दिलानेवाला और उत्सर्ग-अपवादरूप धर्ममार्ग स्थिर करनेवाला विचार-अवाह ऊपर दिलावा गया उसको आचार्य हरिमद्र ने लोकिक ह्यान्तों से समभाने का प्रयत्न किया है।

श्रहिंसा का प्रश्न उन्होंने प्रयम उठावा है जो कि जैन परंपरा की जह है। यों तो अहिंसा समुख्य श्रार्थ परंपरा का सामान्य धर्म रहा है। फिर मी धर्म, कीडा, मोजन श्रादि श्रनेक निमित्तों से जो विविध हिसाएँ प्रचलित रही उनका आत्यन्तिक विरोध जैन परंपरा ने किया। इस विरोध के कारण ही उसके सामने प्रतिवादियों की तरफ से तरह तरह के प्रश्न होने लगे कि श्रगर जैन सर्वथा हिंसा का निषेध करते हैं तो वे लुद मी न जीवित रह सकते हैं और न धर्माचरण ही ही कर सकते हैं। इन प्रश्नों का जवाब देने की हिंह से ही हरिमद्र ने जैन समत श्रहिंसास्वरूप समक्ताने के लिए चार प्रकार के वाक्यार्थ बोध के उदाहरण रूप से सर्वप्रथम श्रहिंसा के प्रश्न को ही हाथ में लिया है।

दूसरा प्रश्न निर्प्रत्यस्य का है । जैन परंपरा में प्रस्य—वस्तादि परिग्रह रखने न रखने के बारे में दखमेद हो गया था । हरिभद्र के सामने यह प्रश्न स्वासकर दिगम्बरत्वपद्मपातियों की तरफ से ही उपस्थित हुन्ना जान पहता है । हरिभद्र ने जो दान का प्रश्न उठाया है वह करीव करीव आयुनिक तेरापंधी संप्रदाव की विचारसरणी का प्रतिविम्य है । यद्यपि उस समय तेरापंथ या वैसा ही दूसरा कोई स्पष्ट पंथ न था; फिर भी जैन परंपरा की निश्चित प्रधान मावना में से उस समय भी दान देने के विरुद्ध किसी-किसी को विचार क्या जाना स्वामादिक था जिसका जवाब हरिभद्र ने दिया है । जैनसंमत तप का विरोध बौद्ध परंपरा पहले से ही करती आई है । उसी का जवाब हरिभद्र ने दिया है । इस तरह जैन वर्म के प्राराम्य सिद्धानों का स्वरूप उन्होंने उपदेशपद में चार प्रकार के वाक्यार्थबोध का निरूपण करने के प्रसंग में स्पष्ट किया है जो प्राहिक विद्वानों

१ देखो, मण्किमनिकास सुत्त० १४।

की अपनी हिंसा-अहिंसा विषयक मीमांसा का बैन दृष्टि के अनुसार संशोधित मार्ग है।

भिन्न-मिल्न समय के अनेक ऋषियों के द्वारा सर्वभूतदया का सिद्धाना तो आर्थवर्ग में बहुत पहले ही स्थापित हो जुका या; जिसका प्रतिपीप है—'मा हिंस्यात् सर्वो भृतानि'—यह श्रतिकल्प वाक्य । यह ग्रादि धर्मी' में प्राशिवध का समर्थन करनेवाले मीमांसक मी उस ऋहिंसाप्रतिपादक प्रतिघोष को पूर्णतपा यमास रूप से मानते आए हैं। अतएव उनके सामने भी अहिंसा के क्षेत्र में यह भरन तो अपने आप ही उपस्थित हो जाता था । तथा सांख्य आदि अर्थ वैदिक परंपराश्चों के द्वारा भी वैसा प्रश्न उपस्थित हो जाता था कि जब हिंसा की निधिद अतएव अनिष्ठवननी तुम भीमांसक भी मानते हो तब यह आदि प्रसंगी में, की जानेवाली हिंसा भी, हिंसा होने के कारण श्रानिष्टजनक क्यों नहीं ! श्रीर जब हिंसा के नाते यक्रीय हिंसा भी अनिष्टजनक सिद्ध होती है तब उसे धर्म का-इष्ट का निमित्त मानकर यह आदि कमीं में कैसे कर्तव्य माना जा सकता है ? इस प्रश्न का जवाब बिना दिए व्यवहार तथा शास्त्र में काम चल ही नहीं सकता था। अतएव पुराने समय से यात्रिक विद्वान् अहिंसा को प्रश्रूरुपेया धर्म मानते हुए भी, बहुजनस्वीकृत और चिरप्रचलित यह आदि कर्मी में होनेवाली हिंसा का धर्म-कर्तव्य रूप से समर्थन, अनिवार्य अपवाद के नाम पर करते आ रहे थे। मीमांसकों की ऋहिंसा-हिंसा के उत्सर्ग-श्रपदादमाववाली चर्चा के प्रकार तथा उसका इतिहास हमें आज भी कुमारिल तथा प्रभाकर के ब्रन्थों में विस्पष्ट और मनोरंजन रूप से देखने को मिलता है। इस बुद्धिपूर्ण चर्चा के द्वारा मीमां-सकों ने सांख्य, बैन, बौद्ध आदि के सामने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि शास्त्र विहित कर्म में की जानेवाली हिंसा ख्रवश्य कर्तव्य होने से अनिष्ट— अधर्म का निमित्त नहीं हो सकती । मीमांसकी का अन्तिम तात्मवं यही है कि शास्त्र-वेद ही मुख्य प्रमासा है और यह शादि कर्म वेदविहित हैं। स्रतएव जो यह आदि कर्म की करना चाहे या जो वेद को मानता है उसके वास्ते वेदाश का पालन ही परम धर्म है, चाहे उसके पालन में जो कुछ करना पहे। मीमासकी का यह तात्पर्यनिर्गंग आज भी वैदिक परंपरा में एक डोस सिदांत है। सांस्थ श्रादि जैसे यशीय हिंसा के विरोधी भी वेद का प्रामाएय सर्वथा न त्याग देने के कारण श्रन्त में मीमांसकों के उक्त तात्ववांयें निर्णय का ब्रात्वंतिक विरोध कर न सके। ऐसा विरोध ब्राखिर तक वे ही करते रहे जिन्होंने वेद के प्रामास्य का सर्वथा इन्कार कर दिया । ऐसे विरोधियों में जैन परंपरा मुख्य है । जैन परंपरा ने बेद के प्रामायय के साथ वेदविहित हिंसा की धर्म्यता का भी सर्वतीभावेन

निषेष किया। पर जैन परंपरा का भी अपना एक उद्देश्य है जिसकी सिद्धि के वास्ते उसके अनुवायो ग्रहस्थ और साधु का जीवन आवश्यक है। इसी जीवनधारण में से जैन परंपरा के सामने भी ऐसे अनेक प्रश्न समय समय पर आते रहे जिनका आहिंसा के आत्यंतिक सिद्धांत के साथ समन्वय करना उसे प्राप्त हो जाता था। जैन परंपरा वेद के स्थान में अपने आगमों को ही एक मात्र प्रमाण मानती आई है; और अपने उद्देश्य की सिद्धि के वास्ते स्थापित तथा प्रचारित विविध प्रकार के ग्रहस्थ और साधु जीवनोपयोगी कर्तव्यों का पालन भी करती आई है। अतएव अन्त में उसके वास्ते भी उन स्वीकृत कर्तव्यों में अनिवार्थ रूप से हो जानेवाली हिंसा का समर्थन भी एक मात्र आगम की आजा के पालन रूप से हो करना प्राप्त है। जैन आचार्य इसी हिंस से अपने आपवादिक हिंसा मार्ग का समर्थन करते रहे।

श्राचार्य हरिमद्र ने चार प्रकार के वाक्यार्थ बोच की दशीते समय श्राहिसा-हिंसा के उत्सर्ग अववादमाव का जो स्क्ष्म विवेचन किया है वह अपने पूर्वो-चार्यों की परंपराप्राप्त संपत्ति तो है ही पर उसमें उनके समय तक की विकसित मीमांसारीली का भी कुछ न कुछ असर है। इस तरह एक तरफ से चार वाक्यार्थवीध के बहाने उन्होंने उपदेशपद में मीमांसा की विकसित शैली का, बैन द्राप्टि के अनुसार संग्रह किया; तब दूसरी तरफ से उन्होंने बौद्ध परिमाणा को भी 'योडशक' में अपनाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया। धर्मकीर्ति के 'प्रमाणवार्तिक' के पहले से भी बौद परंपरा में विचार विकास की कम शास तीन भूमिकाश्चों को दर्शानेवाले अतमय, चितामय श्रीर भावनामय ऐसे तीन शब्द बौद्ध वाङ्मय में प्रसिद्ध रहे। हम जहाँ तक जान पाए हैं कह सकते हैं कि आचार्य हरिभद्र ने ही उन तीन बौद्धप्रसिद शब्दों को लेकर उनकी व्याख्या में वाक्यार्थ-बोध के प्रकारों को समाने का सर्वप्रथम प्रवत्न किया। उन्होंने बोडशक में परि-भाषाएँ तो बौदों की लीं पर उन की व्याख्या अपनी दृष्टि के अनुसार की; और अतमय को वाक्यार्थ सानरूप से, चिंतामय को महावाक्यार्थ जानरूप से और भावनामय को ऐदम्पर्यार्थ ज्ञानरूप से घटावा । स्वामी विद्यानन्द ने उन्हों बौद परिमापाओं का 'तत्त्वार्थभ्रोकवातिंक' में संडन किया, अब कि इरिमद्र ने उन परिभाषाओं को अपने दंग से जैन वाङ्मय में अपना लिया।

उपाध्यायजी ने शानविन्दु में हरिभद्रवर्शित चार प्रकार का वाक्यार्थबोध,

१ पोडशक १. १०।

२ देखो, तत्वार्थश्लोकवार्तिक पु॰ २१ ।

जिसका पुराना इतिहास, निर्युक्ति के अनुसम में तथा पुरानी वैदिक परंपरा आदि में भी मिलता है; उस पर अपनी पैनी नैवाबिक हर्ष्ट से बहुत ही मार्मिक प्रकारा डाला है, और स्थापित किया है कि ये सब बाक्यार्थ बीध एक दीर्थ अतोषोग रूप हैं जो मति उपयोग से जुदा है। उपाध्यायणी ने ज्ञानबिन्दु में जो बाक्यार्थ विचार संदोप में दरसाया है वही उन्होंने अपनी 'उपदेश रहस्य' नामक दूसरी कृति में विस्तार से किन्तु 'उपदेशपद' के साररूप से निरूपित किया है जो ज्ञानबिन्दु के संस्कृत टिप्पण में उद्भुत किया गया है। (देखो ज्ञानबिन्दु, टिप्पण, पृ० ७४, पं० २७ से)।

#### (४) अहिंसा का स्वरूप और विकास

[ २१ ] उपाध्यायको ने चतुर्विध वाक्यार्थ का विचार करते समय ज्ञान-विन्दु में जैन परंपरा के एक मात्र और परम सिद्धान्त छिहसा को लेकर, उत्सर्ग-अपवादमात्र की जो जैन शास्त्रों में परापूर्व से चली आनेवाली चर्चा की है और जिसके उपपादन में उन्होंने अपने न्याय-मीमांसा आदि दशंनान्तर के गंभीर अम्पास का उपयोग किया है, उसको यथासंभव विशेष समस्त्राने के लिए, ज्ञानिकेन्दु टिप्पश में [ पू० ७६ पं० ११ से ] जो विस्तृत अवतरशासंब्रह किया है उसके आधार पर, यहाँ अहिंसा संबंधी कुछ ऐतिहासिक तथा तानिक मुद्दों पर भकाश डाला जाता है।

श्रीहेंसा का सिद्धांत श्रार्थ परंपरा में बहुत ही प्राचीन है। और उसका श्राटर सभी श्रार्थशाखाओं में एक सा रहा है। फिर भी प्रजाजीवन के विस्तार के साथ साथ तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विकास के साथ साथ, उस सिद्धांत के विचार तथा व्यवहार में भी अनेक मुखी विकास हुआ देखा जाता है। श्रीहेंसा विषयक विचार के मुख्य दो खोत प्राचीन काल भी ही आर्थ परंपरा में बहने लगे ऐसा जान पड़ता है। एक खोत तो मुख्यतपा श्रमण जीवन के आश्रम से बहने लगा, जब कि दूसरा खोत बाइग्ल परंपरा—चतुर्विच श्राशम—के जीवंन-विचार के सहारे प्रवाहित हुआ। श्रीहेंसा के तालिक विचार में उकत दोनों खोतों में कोई मतमेद देखा नहीं जाता। पर उसके व्यावहारिक पहलू पा जीवनगत उपयोग के बारे में उकत दो खोतों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रमण एवं बाइग्ल खोत की छोटी बड़ी श्रवानतर शालाओं में भी, नाना प्रकार के मतमेद तथा आपसी विरोध देखा जाते हैं। तालिक रूप से श्राहेंसा सब को एक सी मान्य होने पर भी उस के व्यावहारिक उपयोग में तथा तदनुसारों व्याक्याओं में जो मतमेद और विरोध देखा जाता है उसका प्रधान कारण जीवनहीं का

मेद है। असण परंपस की जीवनहिष्ट प्रधानतमा वैयक्तिक और आध्यात्मिक रही है, जब कि ब्राह्मण परंपस की जीवनहिष्ट प्रधानतमा सामाजिक या लोकसंग्रहक रही है। पहली में लोकसंग्रह तभी तक इष्ट है जब तक वह आध्यात्मिकता का विरोधी न हो। जहाँ उसका आध्यात्मिकता से विरोध दिखाई दिया वहाँ पहली हिष्ट लोकसंग्रह की ओर उदासीन रहेगी या उसका विरोध करेगी। जब कि दूसरी हिष्ट में लोकसंग्रह इतने विशाल पैमाने पर किया गया है कि जिससे उसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता परस्पर टकराने नहीं पाती।

श्रमण परंपरा की श्राहिंसा संबंधी विचारधारा का एक प्रवाह श्रपने विशिष्ट रूप से बहता था जो कालकम से आगे जाकर दीर्ध तपस्वी भगवान महाबीर के बीवन में उदात रूप में व्यक्त हुआ। हम उस प्रकटीकरण को 'आचाराङ्ग', 'स्त्रकृताङ्ग' आदि प्राचीन बैन आगमों में स्पष्ट देखते हैं। श्राहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा तो आत्मीपम्प की दृष्टि में से ही हुई थी। पर उक्त आगमों में उसका निरूपण और विश्लेषण इस प्रकार हुआ है—

१. दुःख श्रीर मय का कारण होने से हिंसामात्र वर्ज्य है, यह श्रहिंसा सिद्धान्त की उपपत्ति ।

२. हिंसा का अर्थ यदानि प्राणनाश करना ना दुःख देना है तथानि हिंसा-जन्म दोष का आचार तो मात्र प्रमाद अर्थात् रागद्देषादि ही है। अगर प्रमाद या आसक्ति न हो तो केवल प्राणनाश हिंसा कोटि में आ नहीं सकता, यह अहिंसा का विश्लेषण।

३. वध्यजीवों का कद, उनकी संख्या तथा उनकी इन्द्रिय आदि संपत्ति के तारतम्य के ऊपर हिंसा के दोष का तारतम्य अवलंबित नहीं हैं; किन्तु हिंसक के परिगाम या इति की तीवता-मंदता, संशानता-अज्ञानता या बल प्रयोग की न्यूना-विकता के ऊपर अवलंबित है, ऐसा कोटिकम ।

उपयुंकि तीनो बातें मगवान् महावीर के विचार तथा आचार में से कतित होकर आगमों में प्रथित हुई है। कोई एक व्यक्ति या व्यक्तिसमूह कैसा ही आप्यालिक क्यों न हो पर वह संयमलची जीवनवारण का भी प्रश्न सोचता है तब उसमें से उपयुंक्त विश्लेषण तथा कोटिकम अपने आप ही फलित हो जाता है। इस हाय्ट से देखा जाए तो कहना पड़ता है कि आगे के जैन बाब्भय में अहिंसा के संबंध में जो विशेष ऊहापोह हुआ है उसका मृल आधार तो प्राचीन आगमों में प्रथम से ही रहा ।

समूचे बैन वाङ्मय में पाए जानेवाले ख्रहिंसा के कहापोह पर जब हम हथ्यिपात करते हैं, तब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि बैन वाङ्मय का अहिंसा- संबंधी कहापोह मुख्यतया चार वलों पर अवलंबित है। पहला तो यह कि वह प्रधानतथा साधु जीवन का ही अतापन नवकोटिक-पूर्ण अहिंसा का ही विचार करता है। वूसरा यह कि वह आहाण परंपरा में विहित मानी जानेवाली और मितिष्ठित समझी जानेवाली यशीय आदि अनेकविध हिंसाओं का विरोध करता है। तीसरा यह कि वह अन्य अमण परंपराओं के ध्यागी जीवन की अपेचा भी वैन अमण का त्यागी जीवन विशेष नियंतित रखने का आग्रह रखता है। वीधा यह कि वह बैन परंपरा के ही अवान्तर फिरकों में उत्पन्न होनेवाले पारस्परिक विरोध के प्रश्नों के निराकरण का भी प्रथव करता है।

नवकीटिक पूर्ण अहिंसा के पालन का आग्रह भी रखना और संयम या सद्गुणिविकास की दृष्टि से बीवनिनवींद का समर्थन भी करना—इस विरोध में से हिंसा के द्रव्य, भाव आदि भेदों का ऊहापोह फलित हुआ और अन्त में एक मात्र निश्चय सिद्धान्त यही स्थापित हुआ कि आखिर को प्रमाद ही हिंसा है। अपन्त बीवनव्यवहार देखने में हिंसात्मक हो तब भी वह वस्तुतः अहिंसक ही है। वहाँ तक इस आखरी नतींचे का संबंध है वहाँ तक स्वेताम्बर-दिगम्बर आदि किसी भी बैन फिरके का इसमें थोड़ा भी मतमेद नहीं है। सब फिरकों की विचार-सरखी परिभाषा और दलीं लें एक-सी हैं। यह इस ज्ञानविन्दु के टिप्पण गत स्वेताम्बरीय विस्तृत अवतरणों से मली-मांति जान सकते हैं।

वैदिक परंपरा में यह, श्रतिथि श्राद श्रादि श्रनेक निर्मित्तों से होने वाली जो हिसा धार्मिक मानकर प्रतिष्ठित करार दी जाती थी उसका विरोध सांख्य, बौद श्रीर कैन परंपरा ने एक सा किया है फिर भी आगे जाकर इस विरोध में मुख्य भाग बीद और जैन का ही रहा है। जैन वाङ्मयगत श्रहिंसा के उद्दापोह में उक्त विरोध की गहरी ख्राप और प्रतिक्रिया भी है। पद पद पर जैन साहित्य में वैदिक हिंसा का खरडन देखा जाता है। साथ ही जब वैदिक लोग जैनों के प्रति वह आशंका करते हैं कि अगर धार्मिक हिंसा भी अकर्तव्य है तो उम जैन लोग अपनी समाब रचना में मन्दिरनिर्माण, देवपूजा आदि धार्मिक इस्त्रों का समावेश अहिंसक रूप से कैसे कर सकोगे इत्यादि। इस प्रश्न का खुलासा मी जैन वाङ्मव के श्रहिंसा संबंधी जहापोह में सविस्तर पाया जाता है।

प्रमाद — मानसिक दोष ही मुख्यतया हिंसा है और उस दोष में से जनित ही प्राण-नाश हिंसा है। यह विचार जैन और बौद परंपरा में एक सा मान्य है। फिर भी हम देखते हैं कि पुराकाल से जैन और बौद परंपरा के बीच ऋहिंसा के संबंध में पारस्परिक खरडन-मर्यडन बहुत हुआ है। 'सूत्रकृताङ्ग' जैसे पाचीन आगम में भी ऋहिंसा संबंधी बौद सन्तस्य का लंडन है। इसी तरह

'मिकिसमिनिकाय' जैसे पिटक ग्रंथों में भी जैन संमत ऋहिसा का सपरिद्वास सरहन पाया जाता है। उत्तरवर्ती निर्वितित ग्रादि जैन ग्रंथों में तथा 'अभिवर्मकोष' श्रादि बौद ग्रंथों में भी वहीं प्राना खरहन-मरहन नए रूप में देखा जाता है। जब जैन-बौद्ध दोनों परंपराएँ वैदिक हिंसा की एक सी विरोधिनी हैं श्रीर जब दोनों की श्रहिंसा संबंधी व्याख्या में कोई तात्विक मृतभेद नहीं तब पहले से ही दोनों में पारस्परिक खरहन-महहन क्यों शुरू हुआ श्रीर चल पड़ा-यह एक प्रश्न है। इसका जवाब जब हम दोनों पर्यपान्नों के साहित्य की ध्यान से पढ़ते हैं, तब मिल जाता है। खरडन-मरडन के अनेक कारणों में से प्रधान कारण तो यही है कि जैन परंपरा ने नवकोटिक अहिंसा की सूहम व्याख्या को अमल में लाने के लिए जो वाला प्रवृत्ति की विशेष नियंत्रित किया वह बीद परंपरा ने नहीं किया । जीवन संबंधी बाह्य प्रवृत्तियों के ब्राति नियत्रख ब्रीर मध्यम-मागाँव शैथिल्य के प्रवल मेद में से ही बौद्ध और बैन परंपराएँ आपस मे खरडन भरडन में प्रकृत हुई। इस खरडन भरडन का भी बैन वाङ्मय के श्राहिसा संबंधी जहापोह में खासा हिस्सा है जिसका कुछ नमूना ज्ञानविन्दु के टिप्पणों में दिए हुए जैन श्रीर बौद अवतरणों से जाना जा सकता है। जब इस दोनी परंपराश्चों के खरहन मरहन को तटस्य भाव से देखते हैं तब निःसंकोच कहना पड़ता है कि बहुवा दोनों ने एक दूसरे को गलत रूप से ही समना है। इसका एक उदाहरता 'मिल्मिमनिकाय' का उपालिमुत और दूसरा नम्ना सूत्रकृताङ्ग (१.१.२.२४-३२;२६.२६-२८)का है।

जैसे-जैसे जैन साधुसंघ का विस्तार होता गया और खुदे-खुदे देश तथा काल में नई-नई परिस्थित के कारण नए-नए प्रश्न उत्पन्न होते गए वैसे-जैसे जैन तस्विचन्तकों ने श्रिहंसा को व्याख्या और विश्लेषणा में से एक स्पष्ट नया विचार प्रकट किया। वह यह कि श्रमर अप्रमन्त भाव से कोई जीवविराघना—हिंसा ही जाए या करनी पड़े तो वह मात्र श्रिहंसाकोटि की श्रतएव निदींब ही नहीं है बंदिक वह गुण (निजंग) वर्षक भी है। इस विचार के श्रनुसार, साधु पूर्ण श्रिहंसा का स्वीकार कर लेने के बाद भी, अगर संयत जीवन की पुष्टि के निभिन्त, विविध प्रकार की हिंसाक्य समर्भी जानेवाली प्रहृत्तियाँ करता है तो वह संयमविकास में एक कदम आगे बढ़ता है। यही जैन परिभाषा के श्रनुसार निश्चय श्रिहंसा है। जो त्यागी विखकुल वस्त्र श्रादि स्वने के विरोधों ये वे मर्पादित रूप में वस्त्र श्रादि उपकरण (सावन) रखनेवाले साधुआं को जब हिंसा के नाम पर कोसने संगे तब वस्तादि के समर्थक स्थागियों ने उसी निश्चय सिद्धान्त का श्राक्षय लेकर जवाब दिना कि केवल संयम के धारण और निश्चव कि वास्ते ही, शरीर की

तरह मर्वादित उपकरण आदि का रखना श्रहिंसा का बावक नहीं । जैन साधसंघ की इस प्रकार की प्रारस्परिक आचारभेदमलक चर्चा के द्वारा भी आहिंसा के कहापोह में बहत कछ विकास देखा जाता है, जो आधिनियंक्ति आदि में स्पष्ट है । कमी-कभी अहिंसा की चर्चा शक तर्क की-सी हुई जान पड़ती है । एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि श्रगर वस्त्र रखना ही है तो वह बिना फाड़े अखरह ही क्यों न रखा जाए; क्योंकि उसके फाइने में जो सक्ष्म अग्रु उड़ेंगे वे जीव-धातक जरूर होंगे। इस प्रश्न का जवाब भी उसी दंग से दिया गया है। जवाब देनेवाला बढ़ता है. कि अगर वस्त्र फाड़ने से फैलनेवाले सुक्ष्म असाओं के द्वारा जीवधात होता है: तो तम जो हमें वस्त्र फाइने से रोकने के लिए कुछ कहते हो उसमें भी तो जीववात होता है न ?--इत्यादि । ऋसु । जो कुछ हो, पर इस विनभद्रगणि की सफ्ट वाणी में बैनपरंपरासंमत ऋहिंसा का पूर्ण स्वस्त्र पाते हैं। वे बहते हैं कि स्थान सजीव हो या निजींब, उसमें कोई जीव पातक हो जाता हो या कोई अवातक ही देखा वाता हो, पर इतने मात्र से हिंसा या अहिंसा का निर्याय नहीं हो सकता । हिंसा सचमुच प्रमाद—ग्रपतना—ग्रसंपम में ही है फिर चाडे किसी जीव का यात न भी होता हो । इसी तरह अगर अप्रमाद या यतना-संयम सुरक्ति है तो जीवजात दिलाई देने पर भी वस्तृतः ऋहिसा ही है।

उपर्युक्त विवेचन से अहिंसा संबंधी जैन ऊहापोह की नीचे लिखी कमिक भूमिकाएँ फलित होती हैं।

(१) प्राचा का नारा हिंसारूप होने से उसको रोकना ही अहिंसा है ।

(२) बीवन धारण की समस्या में से फलित हुआ कि जीवन-लासकर संयमी जीवन के लिए अनिवाय समझी जानेवाली प्रवृत्तियाँ करते रहने पर स्वगर जीववात हो भी जाए तो भी बंदि प्रमाद नहीं है तो वह जीववात हिंसास्य न होकर खहिंसा ही है।

(३) अगर पूर्णरूपेण अहिंसक रहना हो तो वस्तृतः और सर्वप्रथम चितगत क्लेश (अमाद) का ही त्याग करना चाहिए। यह हुआ तो अहिंसा सिद्ध हुई। अहिंसा का बाह्य प्रकृतियों के साथ कोई नियत संबंध नहीं है। उसका नियत संबंध मानसिक प्रकृतियों के साथ है।

(४) वैशक्तिक या सामृहिक जीवन में ऐसे भी अपवाद स्थान आते हैं जब कि हिंसा मात्र अहिंसा ही नहीं रहती प्रत्युत वह गुरावर्धक भी बन जाती है। ऐसे आपवादिक स्थानी में अगर कही जानेवाली हिंसा से डस्कर उसे आचरण में न लाया जाए तो उलटा दोप लगता है।

कपर हिंसा-ब्राहिसा संबंधी जो विचार संदोप में बतलाया है उसकी पूरी-पूरी

शास्त्रीय सामग्री उपाध्यायजों को प्राप्त थी अतएव उन्होंने 'वाक्यार्थ विचार' प्रसंग में बीनसमत—कासकर साञ्जीवनसम्मत—क्षाहंसा को लेकर/उत्सर्ग-अपवाद-मान की चर्चां की है। उपाध्यायजी ने जैनशास्त्र में पाए जानेवाले अपवादों का निर्देश करके स्पष्ट कहा है कि ये अपवाद देखने में कैसे ही क्यों न अहिंसा-ियरोवी हो, फिर भी उनका मूल्य औत्सर्गिक अहिंसा के बरावर ही है। अपवाद अनेक बतलाए गए हैं, और देश-काल के अनुसार नए अपवादों की भी सृष्टि हो सकती है; फिर भी सब अपवादों की आत्मा मुख्यतया दो तस्त्रों में समा जाती है। उनमें एक तो है गीतार्थल यानि परिख्तशास्त्रशान का और दूसरा है कृतयोगिल अथांत चित्तसाम्य या स्थितप्रशत्त्र का।

उपाध्यायजी के द्वारा बतलाई गई जैन ऋहिंसा के उत्सर्ग-ऋपवाद की यह चर्चा, ठीक ऋत्ररशः मीमांसा और स्मृति के ऋहिंसा संबंधी उत्सर्ग-ऋपवाद की विचारसरिए से मिलती है। ऋन्तर है तो यही कि जहाँ जैन विचारसरिए साधु या पूर्णत्यागीके जीवन को लक्ष्य में रखकर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ मीमांसक और स्मातों को विचारसरिए एइस्प, त्यागी सभी के जीवन को केन्द्र स्थान में रखकर प्रचलित हुई है। दोनों का साम्य इस प्रकार है—

१ जैन

१ सब्बे पासा न हंतव्या २ साधुजीवन की ऋशक्यता का प्रश्न

शास्त्रविदित प्रवृत्तियों में हिंसा दोष
 का श्रमाव श्रयांत् निधिदाचरण
 ही हिंसा

२ वैदिक

१ मा हिंस्यात् सर्वभूतानि

र चारों आश्रम के सभी प्रकार के अधिकारियों के जीवन की तथा तत्संबंधी कर्तव्यों की अशक्यता का प्रश्न

रे शास्त्रविद्दित प्रवृत्तियों में हिंसा-दोप का अभाव अथात् निपिदा-चार ही हिंसा है

यहाँ यह ध्यान रहे कि जैन तत्त्वत्त 'शास्त्र' शब्द से जैन शास्त्र को—लासकर साधु-जीवन के विधि-निपेध प्रतिपादक शास्त्र को ही लेता है; जब कि वैदिक तत्त्वचिन्तक, शास्त्र शब्द से उन सभी शास्त्रों को लेता है जिनमें वैयक्तिक, कौदुम्बिक, सामाज्ञिक, वार्मिक और राजकीय आदि सभी कर्तव्यों का विधान है।

४ अन्ततोगत्वा अहिंसा का मर्म जिनाशा ४ अनन्तोगत्वा अहिंसा का तात्पर्य वेद् के-जैन शास्त्र के बयावत् अनुसरण तथा स्पृतियों की आशा के पालन में ही है। में ही है। उपाध्यायकी ने उपर्युक्त चार भूमिकावाली ब्राहिसा का चतुर्विध वाक्यार्थ के द्वारा निरूपण करके उसके उपसंहार में जो कुछ लिखा है वह वेदानुवायी मीमांसक ब्रीट नैयायिक की अहिंसाविषयक विचारसरिए के साथ एक तरह की जैन विचारसरिए की दुलना मात्र है। अयवा यो कहना चाहिए कि वैदिक विचारसरिए के द्वारा बैंन विचारसरिए का विश्लेषया हो उन्होंने किया है। जैसे मीमांसकों में वेदिबहित हिंदा को छोड़कर ही हिंसा में अनिष्ट्यनकत्व माना है वैसे ही उपाध्यायकों ने अन्त में स्वरूप हिंसा को छोड़ कर ही मात्र हेनु— आत्मपरिएम हिंसा में ही अनिष्ट्यनकत्व प्रतलाया है।

## ( ५ ) पट्स्थानपतितस्य और पूर्वमतः गाथा

[२७] श्रुतचर्चा के प्रसंग में श्राहिंसा के उत्सर्ग-श्रपवाद की विचारणा करने के बाद उपाध्यायजी ने श्रुत से संबंध रखनेवाले श्रानेक जातव्य मुद्दों पर विचार प्रकट करते हुए पद्स्थान' के मुद्दें की भी शास्त्रीय चर्चा की हैं जिसका समर्थन हमारे जीवनगत श्रनुभव से ही होता रहता है।

एक ही अध्यापक से एक अंथ ही पहनेवाले अनेक व्यक्तियों में, शब्द एवं श्रर्थ का ज्ञान समान होने पर भी उसके भावों व रहस्यों के परिशान का वो तार-तम्य देखा जाता है वह उन अधिकारियों की आन्तरिक शक्ति के तारतम्य का ही परिशाम होता है। इस अनुभव को चतुर्दश पूर्वधरों में लागू करके कल्पमाच्या के आधार पर उपाध्यायजी ने बतलाया है कि चतुर्दशपूर्वरूप अत को समान रूप से पढ़े हुए अनेक व्यक्तियों में भी शुतगत भावों के सोचने की शक्ति का अनेकविध तारतम्य होता है जो उनकी ऊहापोह शक्ति के तारतम्य का ही परिसाम है। इस तारतम्य को शास्त्रकारों ने छह विमागों में बाँटा है जो पर्स्थान कहताते हैं। भावों को जो सबसे अधिक जान सकता है वह अतघर उत्कृष्ट बहलाता है। उसकी अपेद्धा से हीन, होनतर, हीनतम रूप से छह कदाओं का वर्गन है। उत्कृष्ट ज्ञाता की अपेता—र अनन्तमागहीन, २ असं-स्थातमागहीन, ३ संख्यातमागहीन, ४ संख्यातगुगहीन, ५ असंख्यातगुग्रहीन और ६ ग्रननाग्णहीन-ये कमराः उतरती हुई छह कवाएँ हैं। इसी तरह सव से न्यून भावों को जाननेवाले की अपेदा। —१ अनन्तभागअधिक, २ असंख्यातमाग-अधिक, ३ संख्यातमागश्रविक, ४ संख्यातगुराश्रविक, ५ असंख्यातगुराश्रविक और ६ अनन्तमणुब्रधिक-थे कमराः चढ्ती हुई कढ़ाएँ हैं।

श्रुत की समानता होने पर भी उसके भावों के परिज्ञानगत तारतम्य का कारण वो ऊहापोहसामध्ये हैं उसे उपाध्यायजी ने श्रुतसामध्ये और मतिसामध्ये उभयरूप कहा है-पिर भी उनका विशेष भुकाव उसे श्रुतसामध्ये मानने की ओर स्पष्ट है।

आगे अत के दीशंषियोग विषयक समर्थन में उपध्यायजी ने एक पूर्वगत गाया का [ ज्ञानविन्दु ए० ६. ] उल्लेख किया है, जो 'विशेषावश्यकभाष्य' [ गा० ११७ ] में पाई जाती है। पूर्वगत शब्द का अर्थ है पूर्व-प्राक्तन। उस गाथा को पूर्वगाया रूप से मानते आने की परंपरा जिनमद्रगणि समाअमण जितनी तो पुरानी अवश्य जान पड़ती है; क्योंकि कोट्याचार्य ने भी अपनी बुन्ति में उसका पूर्वगतगाया रूप से ही व्याख्यान किया है। पर यहाँ पर यह बात जरूर तस्य खींचती है कि पूर्वगत मानी जानेवाली वह गाथा दिगम्बरीय प्रंथों में कहीं नहीं पाई जाती और पाँच ज्ञानों का वर्णन करनेवाली 'आवश्यकनिर्युक्ति' में भी वह गाया नहीं है।

हम पहले कह आए हैं कि अन्तर अनुसर रूप से अुत के दो भेद बहुत पुराने हैं और दिगम्बरीय क्षेताम्बरीय दोनों परंपरात्रों में पाए जाते हैं। पर अनन्तर भूत की दोनों परंपरागत व्याख्या एक नहीं है। दिगम्बर परंपरा में अनदारश्रव शब्द का ग्रर्थ सबसे पहले अकलंक ने ही स्पष्ट किया है। उन्होंने स्वार्यश्रत को श्रनचरश्रत वतलाया है। जब कि श्रोताम्बरीय परंपरा में नियुक्ति के समय से ही श्रनचरश्रत का वृत्तरा श्रर्थ प्रसिद्ध है । नियु कि में श्रनचरश्रत रूप से उच्छ्रसित, नि:श्वसित आदि ही श्रुत लिया गया है। इसी तरह अञ्चरश्रत के अर्थ में भी दोनों परंपरात्रों का मतमेद है। अक्लंक परार्थ वचनात्मक अत को ही अनुस्थत बहते हैं जो कि केवल द्रव्यश्रुत रूप है। तम, उस पूर्वगत गाया के व्याख्यान में जिनमद्रगणि दमाश्रमण त्रिविध अञ्चर वतलाते हुए अञ्चरश्रत को द्रव्य-भाव रूप से दो प्रकार का पतलाते हैं। द्रव्य और भाव रूप से शुत के दो प्रकार मानने की जैन परंपरा तो पुरानी है और श्रेताम्बर-दिगम्बर शास्त्रों में एक सी ही है पर अन्तरअंत के व्यास्थान में दोनों परंपराओं का अन्तर हो गया है। एक परंपरा के अनुसार द्रव्यश्रुत ही अच्चरश्रुत है जब कि दूसरी परंपरा के अनुसार द्रव्य और माच दोनों प्रकर का अवस्थात है। इत्यक्षत शब्द जैन वारुमय में पुराना है पर उसके व्यञ्जनावर-संशावर नाम से पाए जानेवाले दो प्रकार दिगम्बर शास्त्रों में नहीं है।

द्रव्यश्रुत और भावश्रुत रूप से शास्त्रज्ञान संबंधी जो विचार जैन परंपरा में पाया जाता है। और जिसका विशेष रूप से त्यष्टीकरण उपाच्यायजी ने पूर्वगत गाया का व्याख्यान करते हुए किया है, वह सारा विचार, आगम (अति) आमाययवादी नैयायकादि सभी वैदिक दर्शनों की परंपरा में एक सा है और अति विस्तृत पाया जाता है। इसकी शाब्दिक तुलना नीचे लिखे अनुसार है—



पदार्थोपस्थिति, संकेतज्ञान, आकांद्रा, योग्यता, आसत्ति, तात्ययेशान आदि शाब्दवोध के कारण वो नैयायिकादि परंपरा में प्रसिद्ध हैं, उन सकते उपाध्यायवी ने शाब्दवोध-परिकर रूप से शाब्दवोध में ही समाया है। इस जगह एक ऐतिहा- सिक सत्य की और पाठकों का व्यान खींचना जरूरी है। वह यह कि जब कमी, किसी जैन आवार्य ने, कहीं भी नया प्रमेय देखा तो उसका जैन परम्परा की परिभाषा में क्या स्थान है यह बतलाकर, एक तरह से जैन श्रुत की श्रुतान्तर से कुला की है। उदाहरणार्थ—मर्नृहरीय 'वाक्यपदीय' में ' वैखरी, मध्यमा, पश्यत्वी और स्था रूप से जो चार प्रकार की भाषाओं का बहुत ही विस्तृत और तलस्पर्या वर्णन है, उसका जैन परम्परा की परिभाषा में किस प्रकार समावेश हो सकता है, वह स्वामी विद्यानन्द ने बहुत ही स्पष्टता और यथार्थता से सबसे पहले बतलाया है, जिससे जैन जिशासुओं को जैनेतर विचार का और जैनेतर जिशासुओं को जैनेतर विचार का सरलता से बोध हो सके। विद्यानन्द का वही समन्वय वादिदेवस्तरि ने अपने दंग से वर्णित किया है। उपाध्यायवी ने भी, स्थाय आदि दश्ने के प्राचीन और नवीन न्यायादि अंथों में, जो शाब्दवोध और आगम प्रमास संबंधी विचार देखे और पड़े उनका उपयोग उन्होंने हान-

१ देखो, वाक्यपदीय १.११४।

२ देखो, तत्वार्य श्लो० पू० २४०, २४१ ।

३ देखी, स्यादादरत्नाकर, पु० १७ ।

बिंदु में जैन श्रुत की उन विचारों के साथ तुलना करने में किया है, जो श्रम्यासी को लास मनन करने योग्य है।

#### (६) मतिज्ञान के विशेष निरूपण में नया उदापोह

[ ३४ ] प्रसंगप्राप्त श्रुत की कुछ बाती पर विचार करने के बाद फिर शंबकार ने प्रस्तुत मितज्ञान के विशेषों—भेदों का निरूपण श्रुत किया है। जैन
वाङ्मय में मितज्ञान के अवप्रह, इंहा, अवाय और धारणा — ये चार भेद तथा
उनका परस्पर कार्य-कारणमाव प्रसिद्ध है। आगम और तर्क्युग में उन मेदों पर
बहुत कुछ विचार किया गया है। पर उपाध्यायजी ने ज्ञानबिंदु में जो उन मेदों
की तथा उनके परस्पर कार्य-कारणमाव की विवेचना की है वह प्रधानतथा
विशेषावश्यकमाध्यानुगामिनी है। इस विवेचना में उपाध्यायजी ने पूर्ववर्ती
जैन साहित्य का सार तो रख ही दिया है; साथ में उन्होंने कुछ नथा ऊहापोह मी
अपनी ओर से किया है। यहाँ इम ऐसी तीन खास बातों का निर्देश करते हैं
जिन पर उपाध्यायजी ने नथा ऊहापोह किया है—

- (१) प्रत्यच ज्ञान की प्रक्रिया में दार्शनिकों का ऐकमत्य
- (२) प्रामास्यनिश्चय के उपाय का प्रश्न
- (३) अनेकान्त दृष्टि से प्रामाएय के स्वतस्त्व-परतस्त्व की व्यवस्था
- (१) पत्यच् ज्ञान की प्रिक्ष्या में शब्दमेद मले ही हो पर विचारमेद किसी का नहीं है। न्याय वैशेषिक आदि सभी वैदिक दाशीनिक तथा बीद दाशिनिक भी वहीं मानते हैं कि जहाँ इंद्रियजन्य और मनोजन्य प्रत्यच्च ज्ञान होता है वहाँ सबसे पहले विषय और इंद्रिय का सिक्कर्ष होता है। फिर निर्विकल्पक ज्ञान, अनन्तर सिक्कल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि संस्कार द्वारा स्मृति को भी पैदा करता है। कभी-कभी सिविकल्पक ज्ञान धारारूप से पुनाः पुनः हुआ करता है। प्रत्यच्च ज्ञान की प्रक्रिया का यह सामान्य कम है। इसी प्रक्रिया को जैन तत्त्वज्ञों ने अपनी व्यजनावधह, अर्थावधह, ईहा, अवाय और धारणा की खास परिभाषा में बहुत पुराने समय से बतलाया है। उपाध्यायजी ने इस ज्ञानविद् में, परम्परागत कैन-प्रक्रिया में खास करके दो विषयों पर प्रकार डाला है। पहला है कार्य-कारण-भाव का परिफार और दूसरा है दर्शनान्तरीय परिभाषा के साथ जैन परिभाषा की द्वला।। अर्थावधह के प्रति ब्यञ्जनावधह की, और इंहा के प्रति अर्थावधह

१ देखो, विशेषावश्यकमाध्य, गा० २६६-२६६ ।

२ देखो, प्रमासमीमांसा टिप्पस, ए० ४५ ।

की और इसी कम से आगे धारणा के प्रति अवाय की कारणता का वर्णन तो कैन बाङ्सय में पुराना हो है, पर नक्यन्यायशास्त्रीय परिशीलन ने उपाध्यायजी से उस कार्य-कारणभाव का प्रख्त ज्ञानिक्दु में सपरिष्कार वर्णन कराया है, जो कि अन्य किसी जैन भंग में पाना नहीं जाता। न्याव आदि दर्शनों में प्रत्यच्च कान की प्रक्रिया चार अंशों में विभक्त है। [३६] पहला कारणांश [पू० १० पं० २०] जो सिनकर्ष एवं निर्मिक्त ज्ञानकर है। तोसरा फलांश [पू० १५ पं० १६] जो सिनकर्ष एवं निर्मिक्त ज्ञानकर है। तोसरा फलांश [पू० १५ पं० १६] जो सायवाही ज्ञानकर कान या निश्चकर है जोर चौथा परिपाकांश [४७] जो धारावाही ज्ञानकर तथा संस्कार, स्मरण आदि कर है। उपाध्यायजी ने व्यवज्ञानावग्रह, अर्थावग्रह आदि पुरातन जैन परिमापाओं को उक्त चार अंशों में विभाजित करके स्पष्ट कर से स्वना की है कि जैनेतर दर्शनों में प्रत्यच्च शान की जो प्रक्रिया है वहीं शब्दान्तर से जैनदर्शन में भी है। उपाध्यायजी व्यवज्ञानावग्रह को कारणांश, अर्थावग्रह तथा हैता को व्यापारांश, अवाय को फलांश और धारणा को परिपाकांश कहते हैं, जो बिलकुल उपयुक्त है।

बौद दर्शन के महापानीय 'न्यायविन्तु' आदि जैसे संस्कृत अंधी में पाई जानेवाली, प्रत्यक् ज्ञान की प्रक्रियागत परिभाषा, तो न्यायदर्शन जैसी ही है; पर हीनवानीय पालि अंधी की परिभाषा भिन्न है। यदापि पालि वाङ्मय उपाध्यायनी को सुलम न था फिर उन्होंने जिस तुलना की सुलमा की है, उस तुलना की, इस समय सुलम पाली वाङ्मय तक विस्तृत करके, हम यहाँ सभी भागतीय दर्शनी की उक्त परिभाषागत तलना बतलाते हैं—

१ न्यायवशिषकादि विदिश्वदशंत २ जैन दर्शन ३ पालि अभिवर्म । तथा महायानीय वीद्यदर्शन

१ समिकाध्यमाण इन्द्रिय १ व्यवनावमद १ व्यारममण का इन्द्रिय-या श्रापाथगमन-इन्द्रिय-विषयोन्द्रियसभिकर्ष श्रालम्बनसंबंध तथा स्रायजन

२ निर्विकल्पक २ श्रमांत्रमह २ बहुसदिविज्ञान ३ संसय तमा संमावना ३ हेंहा ३ संपटिच्छन, संतीरण

र The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy: By Anagarika B. Govinda: P. 184. अभिकास्त्रमहोस्त्र ४.८। ४ सनिकल्पक निर्वाय ४ मोडपन ५ घाराबादि ज्ञान तथा ५ धारणा ५ जन्म तथा जनगानुमन्द्र संस्कार-स्मरण तदारम्मण्याक

- (२) [य= ] प्रामास्पनिश्चय के उपायको बारे में ऊहागोह करते समय उपाय्यामनी ने मलयगिरि सुरि के मत की खास तीर से समीदा की है। मलयगिरि सुरि का मन्तव्य है कि अवायगत प्रामास्य का निर्श्य अवाय की पूर्व-वर्तिनी इंहा से ही होता है, बाहे यह इंहा लिंद्यत हो या म हो। इस मत पर उपाध्यायनी ने आपित उठा कर कहा है, [ ३६ ] कि अगर ईहा से ही अवाय के प्रामास्य का निर्श्य माना जाए तो बाहिदेवस्रि का प्रामास्पर्मिर्श्यपिष्यक स्वतस्त-परतस्त्व का प्रयक्तरण कमी घट नहीं सकेगा। मलगिरि के मत की समीदा में उपाध्यायनी ने बहुत सूक्ष्म कोटिकम उपस्थित किया है। उपाध्यायनी जैसा ब्यक्ति, जो मलगिरि सूरि आदि जैसे पूर्वाचार्यों के प्रति बहुत ही आदरशील एवं उनके अनुगामी हैं, वे उन पूर्वाचार्यों के मत की खुले दिल से समालोचना करके सुचित करते हैं कि विचार के शुद्धीकरण एवं सत्पगवेषणा के प्रथ में अविचारी अनुसरग्र वावक ही होता है।
- (३) [४०] उपाच्यायजी को प्रसंगवश अनेकान्त हृष्टि से प्रामाएव के स्वतस्य परतस्य निर्मय की व्यवस्था करनी हृष्ट है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने दो एकान्तवादी प्रमुकारों को जुना है जो परस्पर विरुद्ध मन्तव्य वाले हैं। मीमांसक मानता है कि प्रामाएव की सिद्धि स्वतः ही होती है; तब नैयायक कहता है कि प्रामाएव की सिद्धि परतः ही होती है। उपाच्यायजी ने पहले तो मीमांसक के मुख से स्वतः प्रामाएव का ही स्थापन कराया है; और पीछे उसका खरहन नैयायक के मुख से करा कर उसके द्वारा स्थापित कराया है कि प्रामायक की सिद्धि परतः ही होती है। मीमांसक और नैयायिक की परस्पर खएडन-मएडन बाली परस्त ही होती है। मीमांसक और नैयायिक की परस्पर खएडन-मएडन बाली परस्त प्रामायपिसद्धिविषयक चर्चा प्रामायय के खास 'तद्धित तद्यकारकत्य-स्प' वार्यानिकसंगत प्रकार पर ही कराई गई है। इसके पहले उपाच्यायजी ने स्थानिकसंगत प्रकार पर ही कराई गई है। इसके पहले उपाच्यायजी ने स्थानिकसंगत और तार्किकसंगत ऐसे अनेकिविध प्रामायय के मकारों को एक-एक करके चर्चा के लिए जुना है और अन्त में बतलावा है कि ये सब प्रकार प्रसुव चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं। केवल 'तद्धित तद्यकारक्षत्ररूप' उसका प्रकार ही परस्त स्वतः परतस्य की सिद्धि की चर्चा के लिए उपयुक्त है। अनुपयोगी कह कर छोड़ विए गए जिन और जितने प्रामायय के प्रकारों का, उपाच्यायजी ने

विभिन्न दृष्टि से जैन शास्त्रानुसार शानविन्दु में निदर्शन किया है, उन और उतने प्रकारों का वैसा निदर्शन किसी एक जैन प्रन्य में देखने में नहीं आता।

मीमांसक और नैयायिक की ज्ञानिबन्दुगत स्वतः-परतः प्रामायय वाली चर्चा नव्य-त्याय के परिष्कारों से जटिल ज्ञान गई है। उपाध्यायकों ने उदयन, मंगेश, रखनाय, पद्मधर आदि नव्य नैयायिकों के तथा मीमांसकों के अंथों का जो आकंठ पान किया था उसी का उद्गार प्रस्तुत चर्चा में पथ-पथ पर हम पाते हैं। प्रामायय की सिद्धि स्वतः मानना या परतः मानना या उप्रयुक्त मानना यह प्रश्न जैन परंपरा के सामने उपस्थित हुआ। तब विद्यानन्द श्रादि ने बौद मित की अपना कर अनेकान्त दृष्टि से यह कह दिया कि अभ्यास दशा में प्रामायव की सिद्धि स्वतः होती है और अनन्यास दशा में परतः। उसके बाद तो फिर इस मुद्दे पर अनेक जैन तार्किकों ने संत्रेप और विस्तार से अनेकमुली चर्चा की है। पर उपाध्यायजी की चर्चा उन पूर्वाचार्यों से निराली है। इसका मुख्य कारण है उपाध्यायजी का नव्य दर्शनशास्त्रों का सर्वाङ्गीण परिशीखन। चर्चा का उपसंद्रार करते हुए [४२,४३] उपाध्यायजी ने मीमांसक के पद्म में और नैयायिक के पद्म में आनेवाले दोषों का अनेकान्त दृष्टि से परिहार करके दोनों पद्मों के समन्वय द्वारा जैन मन्तव्य स्थापित किया है

## ३. अवधि और मनःपर्याय की चर्चा

मित और भुत ज्ञान की विचारणा पूर्ण करके प्रत्यकार ने कमशः अविध [ ५१, ५२ ] ग्रीर मनःपयांय [ ५३, ५४ ] की विचारणा की है। ग्रायं तत्वचितक दो प्रकार के हुए हैं, जो भौतिक—लौकिक भूमिका वाले थे उन्होंने भौतिक
साधन ग्रथांत् हन्द्रिय-मन के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले अनुभव मात्र पर विचार
किया है। वे आध्यात्मिक श्रनुभव से परिचित न थे। पर दूसरे ऐसे भी तत्वचित्तक हुए हैं जो श्राध्यात्मिक भूमिका वाले थे। जिनको भूमिका श्राध्यात्मिकलोकोत्तर थी उन का श्रनुभव मी श्राध्यात्मिक रहा। आध्यात्मिक श्रनुभव मुख्यतया आत्मशक्ति की जारति पर निर्मर है। मारतीय दर्शनों की सभी प्रधान
राखाओं में ऐसे आध्यात्मिक श्रनुभव का वर्णन एक सा है। श्राध्यात्मिक
अनुभव की पहुँच भौतिक जगत् के उस पर तक होती है। वैदिक, बीद श्रीर
जैन परंपरा के प्राचीन समके जाने वाले अंथों में, वैसे विविध आध्यात्मिक

१ देखो, प्रमागापरीचा, पु॰ ६३, तत्त्वाथरखोकः, पु॰ १७५; परीचामुख १.१३।

२ देखो, तत्त्वसंग्रह, प्० ८११ ।

३ वेलो, प्रमाग्रमीमांसा भाषाटिप्पग्र, पु० १६ प० १८ से ।

अनुभवों का, कहीं कहीं मिलते जुलते शब्दों में और कहीं दूसरे शब्दों में वर्णन मिलता है। जैन वाङ्मय में आप्यात्मिक अनुभव-साझात्कार के तीन प्रकार वर्णित हैं-अवधि, मनभयांय और केवल। अवधि प्रत्यञ्च वह है जो इत्द्रियों के द्वारा अगम्य ऐसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट मूर्त पदार्थों का साझात्कार कर सके। मनभवांय प्रत्यञ्च वह है जो मात्र मनोगत विविध अवस्थाओं का साझा-त्कार करें। इन दो प्रत्यञ्चों का जैन वाङ्मय में बहुत विस्तार और मेद-प्रमेद वाला मनोरञ्जक वर्णुन है।

वैदिक दर्शन के अनेक अन्यों में-खास कर 'पातखलयोगसूत्र' श्रीर उसके माध्य आदि में-उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रत्यस्त का योगविमूतिरूप से सम्बद्ध और आकर्षक वर्णन हैं। 'वैशेषिकसूत्र' के 'प्रशस्तपादमाध्य' में भी योज्ञासा किन्तु स्पष्ट वर्णन हैं। बौद दर्शन के 'मध्यममिकाय' बैसे पुराने श्रंयों में भी वैसे आध्यात्मिक प्रत्यस्त का स्पष्ट वर्णन हैं। बैन परंपरा में पाया जानेवाला 'अवधिशान' शब्द तो जैनेतर परंपराओं में देखा नहीं जाता पर जैन परंपर का 'मनःपर्याय' शब्द तो 'परिचत्ततान र' या 'परिचत्तिकानना र' जैसे सहश्रूष्ट में अन्यत्र देखा जाता है। उक्त दो श्रानों की दर्शनान्तरीय दुलना इस प्रकार है—



१ देखो, योगसूत्र विभृतिपाद, सूत्र १६.२६ इस्यादि ।

२ देखो, बंदलीटीकासहित प्रशस्तपादमाध्य, पृ०१८७।

<sup>🔻</sup> देखो, मल्भिमनिकाय, मुत्त ६ ।

४ 'प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्'-योगसूत्रः ३.१६ ।

५ देखो, ब्रामिधम्मत्यसंगहो, ६,२४।

मनोद्रव्य की अवस्थाएँ हैं -इस विषय में जैन परंपरा में ऐकमत्य नहीं। निर्मुतित श्रीर तत्वार्थस्त्र एवं तत्त्वार्थस्त्रीय व्याख्याश्रों में पहला पत्न विश्वित है; जब कि विशेषावश्यक्रमाध्य में दूसरे पत्न का समर्थन किया गया है। परंतु योगसाध्य सथा मिक्मिमिनकाय में जो परिचत ज्ञान का वर्षान है उसमें केवल दूसरा ही पत्न है जिसका समर्थन जिनमद्रगणि-च्याश्रमण्य ने किया है। योगसाध्यकार तथा मिक्सिमिनकायकार राष्ट्र शब्दों में यही कहते हैं कि ऐसे प्रत्यन्न के द्वारा दूसरों के चित्त का ही सान्नात्कार होता है, चित्त के आलम्बन का नहीं। योगसाध्य में तो चित्त के आलम्बन का प्रहण् हो न सकते के पन्न में दलीलें भी दी गई हैं।

यहाँ विचारणीय वातें दो है-एक तो यह कि मनःपर्याय ज्ञान के विषय के बारे में जो जैन वाङ्मय में दो पद्म देखे जाते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ क्या यह नहीं है कि पिछले वर्णनकारी साहित्य युग में अन्थकार पुरानी आध्यात्मिक वालों का तार्किक वर्णन तो करते थे पर आध्यात्मिक अनुमय का युग बीत जुका था। दूसरी बात विचारणीय यह है कि योगमाध्य, मिल्ममनिकाय और विशोपावश्यक माध्य में पाया जानेवाला ऐकमत्य स्वतंत्र चिन्तन का परिणाम है या किसी एक का दूसरे पर असर भी है!

जैन वाङ्मय में श्रविष श्रीर मनः वांय के संबन्ध में जो कुछ वर्णन है उस सबका उपयोग करके उपाध्यायजी ने श्रानिवन्दु में उन दोनों श्रानी का ऐसा सुपरिष्कृत लच्चस किया है श्रीर लव्हसमान प्रत्येक निशेषण्ड का ऐसा बुद्धिगम्य प्रयोजन बतलाया है जो श्रन्य किसी अन्य में पाया नहीं जाता। उपाध्यायजी ने लव्हस्यिचार तो उक्त दोनों शानों के भेद को मानकर ही किया है, पर साथ ही उन्होंने उक्त दोनों झानों का भेद न माननेवाली सिद्धसेन दिवाकर की हिस्ट का समर्थन भी [४५-५६] वह मार्मिक दंग से किया है।

#### ४. केवल ज्ञान की चर्चा

[५७] ग्रवधि श्रीर मनःपयांय हान की चर्चा समाप्त करने के बाद उपाध्यायकी ने केवलहान की चर्चा शुरू की है, जो ग्रन्थ के श्रना तक चली वाती है श्रीर ग्रंथ की समाप्ति के साथ ही पूर्ण होती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रन्य जानों की अपेक्षा केवलहान की ही चर्चा श्रिविक विस्तृत है। मित श्रादि चार पूर्वेवतों हानों की चर्चा ने श्रय का जितना माग रोका है उससे कुछ कम दूना ग्रंथ माग श्रकेले केवलहान की चर्चा ने रोका है। इस चर्चा में जिन श्रनेक

१ देखों, प्रमाग्रमीमांसा, भाषाटिप्पग्र पू॰ ३७; तथा ज्ञानविन्दु, टिप्पग्र पू॰ १०७।

प्रेमेवी पर उपाध्यावयी ने विचार किया है जनमें से नीचे लिखे विचारों पर यहाँ कुछ विचार प्रदर्शित करना इष्ट है-

- (१) केवल ज्ञान के ऋस्तित्व की साथक युक्ति।
- (२) केवल ज्ञान के सक्त्य का परिष्कृत सद्ध्या।
- (३) केवल ज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रका
  - (४) रागादि दोषों के शानाबारकत्व तथा कर्मजन्यत्व का प्रश्न ।
  - (५) नैरातम्बभावना का निरास ।
  - (६) ब्रह्मशान का निरास ।
  - (७) श्रति और स्मृतियों का जैन मतानुकुल व्याख्यान ।
  - (८) कुछ शातब्य जैन मन्तस्यों का कथन ।
  - (E) केवलशान और केवलदर्शन के कम तथा मेदामेद के संबन्ध में पूर्वाचारों के पद्मभेद।
    - (१०) ग्रंथकार का तात्वर्य तथा उनकी स्वोपन्न विचारणा ।

#### (१) केवल ज्ञान के अस्तिस्व की साधक युक्ति

प्रा ] भारतीय तत्विन्तकों में जो ब्राच्यात्मिकशक्तियादी है, उनमें भी ब्राच्यात्मिकशक्तिवन्य ज्ञान के बारे में संपूर्ण ऐकमत्य नहीं। ब्राच्यात्मिकशिकन्य ज्ञान संदोप में दो प्रकार का माना गया है। एक तो वह जो इन्द्रियागम्य ऐसे सूक्त मूर्त पदार्थों का सादात्कार कर सके। दूसरा वह जो मूर्त-ब्रम्तं सभी वैकालिक वस्तुओं का एक साथ सादात्कार करे। इनमें से पहले प्रकार का साचात्कार तो सभी ब्राच्यात्मिक तत्व्विन्तकों को मान्य है, फिर वाहे नाम ब्राद्धि के संबन्ध में मेद भले ही हो। पूर्व मीमांसक जो ब्राच्यात्मिकशक्तिकन्य पूर्ण साद्धात्कार या सर्वश्व का किरोधी है उसे भी पहले प्रकार के ब्राच्यात्मिकशक्तिकन्य पूर्ण साद्धात्कार या सर्वश्व को मानने में कोई ब्रापित नहीं हो सकती। मतमेद है तो सिर्फ ब्राच्यात्मिकशक्तिवन्य पूर्ण साद्धात्कार के हो सकने न हो सकने के विषय में। मीमांसक के सिवाय दूसरा कोई ब्राच्यात्मिक वादी नहीं है जो ऐसे सार्वश्य — पूर्ण साद्धात्कार को न मानता हो। सभी सार्वश्यवादी परंपराओं के ब्राक्तों में पूर्ण साद्धात्कार के ब्रक्तित्व का वर्गन तो परापूर्व से चला ही ब्राता है; मर प्रतिवादी के सामने उसकी समर्थक श्रृक्तियाँ हमेशा एक-सी नहीं रही है।

१ सर्वजलवाद के तुलनात्मक इतिहास के लिए देखो, प्रमाणनीमांसा भाषाटिप्पसा, पुरु २७।

इनमें समय-समय पर विकास होता रहा है। उपाच्यायजी ने प्रसुत प्रन्थ में सर्वज्ञल की समर्थक जिस युक्ति को उपस्थित किया है वह युक्ति उद्देश्यतः प्रतिवादी मीमांसकों के संमुख ही रखी गई है। मीमांसक का कहना है कि ऐसा कोई शास्त्रनिरपेद्य मात्र व्याच्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण बान हो नहीं सकता जो धमांधमें जैसे अतीन्त्रिय पदार्थों का भी साद्यात्कार कर सके। उसके सामने सार्वज्ञयवादियों को एक युक्ति वह रही है कि जो वस्तु सातिशय—तरतममावापक होती है बह बढ़ते-बढ़ते वहीं न नहीं पूर्ण दशा को प्राप्त कर लेती है। जैसे कि परिमाण। परिमाण छोटा भी है और तरतममाव से बड़ा भी। अतएव वह आकाश आदि में पूर्ण काष्टा को धात देला जाता है। यही हाल ज्ञान का भी है। जान कहीं अल्प तो कहीं अधिक—इस तरह तरतमवाला देला जाता है। अतएव वह कहीं न कहीं संपूर्ण भी होना चाहिए। जहाँ वह पूर्णकलापात होगा वहीं सर्वज्ञ। इस युक्ति के द्वारा उपाच्यायजी ने भी ज्ञानविन्दु में केवल ज्ञान के अस्तित्व का समर्थन किया है।

यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रश्न है कि प्रस्तुत युक्ति का मूल कहाँ तक पाया जाता है और वह जैन परंपरा में कब से आई देखी जाती है। अभी तक के इमारे वाचन चिन्तन से इमें यही जान पड़ता है कि इस युक्ति का पुराखतम उल्लेख योगसूत्र के अलावा अन्यत्र नहीं है। इम पातंत्रल योगसूत्र के प्रथमपाद में 'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्' [ १. २५. ] ऐसा सूत्र पाते हैं, जिसमें साफ तौर से यह बतलाया गया है कि ज्ञान का तारतम्य ही सर्वज्ञ के अस्तित्व का बीज है जो ईश्वर में पूर्णरूपेगा विकसित है। इस सूत्र के ऊपर के माध्य में ध्यास ने तो मानो सूत्र के विधान का आश्रय इस्तामलकवत् प्रकट किया है। न्याय-वैद्योषिक परंपरा जो सर्वंभवादी है उसके सूत्र भाष्य आदि प्राचीन प्रंथों में इस सर्वज्ञास्तित्व की साधक युक्ति का उल्लेख नहीं है, इस प्रशस्तवाद की टीका व्योमवर्ती [ पृ॰ ५६० ] में उसका उल्लेख पाते हैं। पर ऐसा कहना नियु क्तिक नहीं होगा कि व्योमवती का वह उल्लेख योगसूत्र तथा उसके भाष्य के बाद का ही है। काम की किसी भी अच्छी दलील का प्रयोग जब एक बार किसी के डारा चर्चा देव में आ जाता है तब फिर आगे वह सर्वसाधारण हो जाता है। प्रस्तुत युक्ति के बारे में भी वही हुआ जान पड़ता है । संमक्तः सांख्य-योग परंपरा ने उस युक्ति का आविष्कार किया फिर उसने न्याय-वैशेषिक तथा बीद र परंपरा के

१ देखो, ज्ञानबिन्दु, टिप्पस पृ० १०८. पं० १६।

२ देखो, तस्वसंप्रह, पु॰ ८२५ ।

श्रंभों में भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया और इसी तरह वह जैन परंपरा में भी प्रतिष्ठित हुई।

वैत परंपरा के आगम, निर्मुक्ति, भाष्य आदि प्राचीन अनेक प्रत्य सर्वज्ञत्व के वर्णन से भरे पड़े हैं, पर हमें उपयुंक्त ज्ञानतारतम्य वाली सर्वज्ञत्वसाषक युक्ति का सर्व प्रथम प्रयोग मल्लवादी की कृति में ही देखने को मिलता है'। अभी यह कहना संभव नहीं कि मल्लवादी ने किस परंपरा से वह युक्ति अपनाई। पर इतना तो निश्चित है कि मल्लवादी के बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने इस युक्ति का उदारता से उपयोग किया है। उपाध्यायजी ने भी ज्ञानविन्दु में केवलज्ञान के अस्तित्व को सिद्ध करने के वास्ते एक मात्र इसी युक्ति का प्रयोग तथा पल्लवन किया है।

#### (२) केवलज्ञान का परिष्कृत लक्ष्

[ ५७ ] प्राचीन आगम, नियु क्ति आदि प्रन्थों में तथा पीछे के तार्किक प्रयो में जहाँ कहीं केवलज्ञान का त्यरूप जैन विद्वानों ने बतलाया है वहाँ स्थूल शब्दों में इतना ही कहा गया है कि जो आत्ममात्रसापेच या बाह्यसाधननिरपेज साधा-त्कार, सब पदार्थों को अयांत बैकालिक द्रव्य-पर्यायों को विषय करता है वहीं केवलज्ञान है। उपाध्यायजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में केवलज्ञान का स्वरूप तो वही माना है पर उन्होंने उसका निरूपण ऐसी नवीन शैली से किया है जो उनके पहले के किसी बैन प्रत्य में नहीं देखी जाती। उपाध्यायजी ने नैयायिक उदयन तया गंगेश स्त्रादि की परिष्कृत परिभाषा में केवलशान के स्वरूप का लख्य सविस्तर स्पष्ट किया है। इस जगह इनके खच्या से संबन्ध रखनेवाले दो मुद्दों पर दार्शनिक तुलना करनी प्राप्त है, जिनमें पहला है साझात्कारत्व का और दूसरा है सर्वविषयकत्व का। इन दोनों मुद्दों पर मीमांसक भिन्न सभी दार्शनिकों का ऐकमत्य है। अगर उनके कथन में थोड़ा अन्तर है तो वह सिर्फ परंपरा मेद का ही है । न्याय-वैशेषिक दर्शन जब 'सर्व' विषयक साझात्कार का वर्शन करता है तब वह 'सर्च' शब्द से ऋपनी परंपरा में प्रसिद्ध द्रव्य, गुण आदि सातौ पदार्थों को संपूर्ण भाव से लेता है। सांख्य-योग जब 'सर्व' विषयक साझात्कारका चित्रसा करता है तब वह अपनी परंपरा में प्रसिद्ध प्रकृति, पुरुष आदि २५ तन्त्रों के पूर्ण साझात्कार की बात कहता है। बौद दर्शन 'सर्व' शब्द से अपनी

२ देखो, नयचक, लिखित प्रति, पू॰ १२३ छ।

३ देखी, तत्वसंप्रह, का० ३१३४; तथा उसकी पश्चिका ।

परंपरा में प्रसिद्ध पञ्च स्कल्बों को संपूर्ण भाव से लेता है। वेदान्त दर्शन 'सवें' शब्द से अपनी परंपरा में पारमार्थिक रूप से प्रसिद्ध एक मात्र पूर्ण बढ़ा को ही लेता है। जैन दर्शन भी 'सवें' शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध सपत्रींप पढ़ हत्यों को पूर्णस्पेण लेता है। इस तरह उत्युक्त सभी दर्शन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार माने जानेवाले सब पदार्थों को लेकर उनका पूर्ण साहात्कार मानते हैं और तदनुसारी लक्षण भी करते हैं। पर इस लक्षणगत उक्त सर्व-विषयकत्य तथा साहात्कारत्व के विकद मीमांसक की सख्त आपत्ति है।

मीमोसक सर्वज्ञादियों से कहता है ' कि-अगर सर्वज्ञ का तुम लोग नीचे लिखे पाँच अभी में से कोई भी अर्थ करो तो तुम्हारे विरुद्ध मेरी आपत्ति नहीं। अगर तुम लोग वह कहो कि —सर्वन्न का मानी है 'सम्' शब्द को जाननेवाला (१); या यह कही कि सर्वत शब्द से हमारा अभिशाय है तेल, पानी आदि किसी एक चीज को पूर्ण रूपेण जानना (२); या यह कही कि - सर्वज्ञ शब्द से हमारा मतलब है सारे जगत को मात्र सामान्यरूपेया जानना (३); वा यह कही किं - सबंज शब्द का अर्थ है इमारी अपनी अपनी परंपरा में जो जो तत्व शास्त्र सिंद है उनका शास्त्र द्वारा पूर्ण शान ४); या यह कही कि - सर्वेश शब्द से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो-जो वस्तु, जिस-जिस प्रत्यस, अनुमानादि प्रमाण गम्य है उन सब बल्तुन्त्री की उनके ब्राहक सब प्रमाणी के द्वारा वथासंमय जानना (५); वहीं सर्वज्ञत्व हैं। इन पाँची में से तो किसी पन्न के सामने मीमा-सक की आपत्ति नहीं; क्योंकि मीमांसक उक्त पाँची पद्मी के स्वीकार के हारा फलित होनेवाला सर्वजल्य मानता ही है । उसकी आपत्ति है तो इस पर कि ऐसा कोई साज्ञात्कार (प्रत्यज्ञ) हो नहीं सकता जो जगत् के संपूर्ण पदार्थों को पूर्णक्रपेश कम से या युगपत् जान सके। मीमांसक को साद्यात्कारत्व मान्य है, पर वह श्रमवैनिषयक ज्ञान में । उसे सर्वविषयकत्व भी श्रामिप्रेत है, पर वह शास्त्रजन्य परोद्ध ज्ञान ही में।

इस तरह केंबलज्ञान के स्वरूप के विरुद्ध सबसे प्रवल और पुरानी आपत्ति उटानेवाला है मीमांसक । उसको सभी सर्व ह्यादियों ने अपने अपने दंग से नवाप दिवा है। उपाच्यायवीं ने भी केंबलज्ञान के स्वरूप का परिष्कृत लक्ष्मण करके, उस विषय में मीमांसक समत स्वरूप के विरुद्ध ही जैन मन्ताव्य है, यह बात बतलाई है।

वहाँ प्रसंगवरा एक बात और भी जान लेनो जरूरी है। वह यह कि युद्यपि

१ देखी, तत्त्वसंग्रह, भा० ३१२६ से ।

वेदान्त दर्शन भी अन्य सर्वश्रवादियों की तरह सर्व — पूर्ण अक्षविधयक सृचात्कार मानकर अपने की सर्वसावात्कारात्मक केवलशान का माननेवाला बतलाता है और मीमांसक के मन्तव्य से जुदा पड़ता है; फिर भी एक मुद्दे पर मीमांसक और वेदान्त की एकवाक्यता है। वह मुद्दा है शास्त्रसापेच्चता आ। मीमांसक कहता है कि सर्वविधयक परोच्च शान भी शास्त्र के सिवाय हो नहीं सकता। वेदान्त अग्रासाचात्कार रूप सर्वसाचात्कार की मानकर भी उसी बात को कहता है। क्योंकि वेदान्त का मत है कि अद्यागन मले ही साचात्कार रूप हो, पर उसका संभव वेदान्तराह्म के सिवाय नहीं है। इस तरह मूल में एक ही वेदपय पर परियत मीमांसक और वेदान्त का केवल शान के स्वरूप के विषय में मतमेद होते हुए भी उसके उत्पादक कारण रूप से एक मात्र वेद शास्त्र का स्वीकार करने में कोई भी मतमेद नहीं।

### (३) केंबल ज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश

[ ५६ ] केवल ज्ञान के उत्पादक कारण अनेक हैं, बैसे—भावना, अहए, विशिष्ट शब्द और आवरणज्ञय आदि । इनमें किसी एक को प्राधान्य और बाकी को अप्राधान्य देकर विभिन्न दार्शनिकों ने केवलज्ञान की उत्पत्ति के बुदे-बुदे कारण स्थापित किए हैं । उदाहरणार्थ—सांक्य-योग और बौद दर्शन केवल आन के जनक कप से भावना का प्रतिवादन करते हैं, जब कि न्याय-वैशेषिक दर्शन वोगज अहए को केवलज्ञानजनक बतलाते हैं । वेदान्त 'तत्वमारि' बैसे महावाक्य को केवलज्ञान का जनक मानता है, जब कि जैन दर्शन केवलज्ञान-जनकर से आवरणा—कर्म—ज्ञय का ही स्थापन करता है । उपाध्यापजी ने भी प्रस्तुत अंथ में कर्मज्ञय को ही केवलज्ञानजनक स्थापित करने के लिए अन्य पद्मों का निरास किया है ।

मीमांता जो मूल में केवलज्ञान के ही विश्व है उसने सर्वज्ञत्व का असंभव दिखाने के लिए भावनामूलक ' सर्वज्ञत्ववादी के सामने यह दलील की है कि—भावनाजन्व ज्ञान यथार्थ हो ही नहीं सकता; बैसा कि कामुक व्यक्ति का मावनाम्मूलक स्वाप्तिक कामिनीसाद्यात्कार। [६१] दूसरे यह कि भावनाज्ञान परीच होने से अपरोध सार्वज्ञ्च का जनक भी नहीं हो सकता। तीसरे यह कि अपर भावना को सार्वज्ञ्च का माना वाए तो एक अधिक प्रमाण भी [पृ० २० पं० २३] मानना पड़ेगा। मीमांसा के द्वारा दिये गए उक्त तीनों दोशों में से पहले दो दोषों का उदार तो बौद, सांख्य-योग आदि सभी भावनाकारणवादी

१ देखों, ज्ञानविन्दु, टिप्पग्, पु० १०८ एं० २३ से ।

एक-सा करते हैं, जब कि उपाध्यायजी उक्त तोनों दोषों का उदार अपना सिद्धान्त मेंद [ ६२ ] बतला कर ही करते हैं । वे ज्ञानबिन्दु में कर्मच्चय पच पर ही भार देकर कहते हैं कि वास्तव में तो सार्वद्रय का कारण है कर्मक्रय ही। कर्मचय को प्रधान मानने में उनका श्रमिप्राय यह है कि वही केवलज्ञान की उत्पत्ति का ब्रज्यवहित कारण है। उन्होंने भावना को कारण नहीं माना, सो ब्याधान्य की दृष्टि से । वे स्पष्ट कहते हैं कि-भावना जो श्राक्रध्यान का ही नामान्तर है वह केवलज्ञान की उत्पादक अवश्य है; पर कमेंचय के द्वारा ही। श्रतएव भावना केवलज्ञान का श्रव्यवहित कारण न होने से कर्मस्रव की श्रपेसा अप्रधान ही है। जिस युक्ति से उन्होंने भावनाकारणवाद का निरास किया है उसी युक्ति से उन्होंने ग्रहष्टकारणवाद का भी निरास ( ६३ ] किया है। वे कहते हैं कि अगर योगजन्य ऋहष्ट सार्वक्ष्य का कारण हो सब भी वह कर्मरूप प्रतिबन्धक के नाश के सिवाय सार्वञ्च पैदा नहीं कर सकता। ऐसी हालत में ऋदृष्ट की श्रपेखा कर्मचय ही केवलज्ञान की उत्पत्ति में प्रधान कारण सिद्ध होता है। शब्दकारसवाद का निरास उपाध्यावजी ने यही कहकर किया है कि-सहकारी कारण कैसे ही क्यों न हों, पर परोच्च ज्ञान का जनक शब्द कभी उनके सहकार से अपरोच्च ज्ञान का जनक नहीं वन सकता।

सार्वत्र्य की उत्पत्ति का कम सब दर्शनों का समान हो है। परिभाषा भेद भी नहीं-सा है। इस बात की प्रतीति नीचे की गई तुलना से हो जाएगी—

| प वेदास्त<br>१ सम्पद्धीन       | र रागाविक्षान का<br>प्रारंभ                  | ३ भाषना-निदि<br>श्यासन के बल<br>से क्लेशों का क्य                                           | ४ व्रधासात्रात्कार |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ४ न्याय-वैशेषिक<br>१ सम्पन्तात | १ समादिहास का<br>प्रारंभ                     | ३ खर्मग्रज्ञात-पर्म-<br>मेघ समाथि<br>द्वाप गागाहि<br>क्रोशकमें शी<br>ध्रास्थात्मक्ष निश्वति | ४ समाभिजन्य        |
| ३ सांख्य-योग<br>१ विवेक स्थाति | र मर्शस्थान-<br>संप्रशाद समाधि<br>का प्रारंभ | ३ असंप्रजात-<br>धर्मिय समाधि<br>द्वारा रागादि<br>सरोशकां की<br>आत्यत्तिक निक्रि             | ४ प्रकाशावरम् के   |
| २ बोख<br>१ सम्प्रहाँ           | र रागादि क्रेयों<br>के द्वास का<br>प्रारंभ   | है भावना के बत्त<br>से क्याब्या का<br>ब्राप्तनितक बुच                                       | ४ मापना के प्रकृष  |
|                                | २ क्एकश्रेयीका-<br>रामादि के हास<br>का-मारंभ |                                                                                             | ४ शानावरण् के      |

४ ब्रह्मसाद्धारकार के द्वारा श्रका-नादि का विद्यं

थर्म द्वारा सार्वहत्

४ मायना के प्रकर्ष से शे यावरण के सर्वेण नाश के द्रारा सर्वशब

सर्वमा नाश सर्वमा नाश द्वारा सर्वेशन

7:

### (४) रागादि दोषों का विचार

[६५] सर्वज्ञ ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम के संबन्ध में जो तुलना ऊपर की गई है उससे स्पष्ट है कि सग, देप आदि क्रोरों को ही सब दार्शनिक केवल-रान का ब्रावासक मानते हैं। सबके मत से केवलग्रान की उत्पत्ति तमी समय है जब कि उक्त दोषों का सर्वथा नाश हो । इस तरह उपाध्यायजी ने रागादि दोषों में सर्वसंमत केवल ज्ञानावारकस्य का समर्थन किया है और पीछे उन्होंने रागादि दोषी को कर्मजन्य स्थापित किया है। राग, द्वेष श्रादि जो चित्तगत या श्राहमगत दोष हैं उनका मुख्य कारण कर्म श्रयांत जन्म-जन्मान्तर में संचित श्रात्मगत दोष ही हैं । ऐसा स्थापन करने में उपाध्यायजी का तात्पर्य पुनर्जन्मवाद का स्वीकार करना है। उपाय्यायवी ग्रास्तिकदर्शनसम्भत पुनर्जन्भवाद को प्रक्रिया का आश्रय लेकर ही केवलशान की प्रक्रिया का विचार करते हैं। अतएव इस प्रसंग में उन्होंने रागादि दोषों को कर्मजन्य या पुनर्जन्ममूलक न माननेवाले मतों की समीचा भी की है। ऐसे मत तीन हैं। जिनमें से एक मत [६६] यह है, कि राग कपजन्य है, द्वेष पित्तजन्य है और मोह बातजन्य है। दूसरा मत [६७ | यह है कि राग शुक्रीपचयजन्य है इत्यादि। तीसरा मत [६८ ] यह है कि शरीर में पृथ्वी और जल तस्व की बदि से राग पैदा होता है, तेजी श्रीर वायु की वृद्धि से द्वेष पेदा होता है, जल श्रीर वायु की वृद्धि से मोह पैदा होता है। इन तीनों मतों में राग, द्वेष और मोह का कारण मनोगत या आत्मगत कर्म न मानकर शरीरगत वैयम्य ही माना गया है। यद्यपि उक्त तीनों मतों के अनुसार राग, हो व और मोह के कारण मिल्न-मिल्न हैं: फिर भी उन तीनों मत की मूल दृष्टि एक ही है और वह यह है कि पुनर्शन्म या पुनर्शन्मसंबद्ध कमें मानकर राग, द्वेष आदि दोषों की उत्पक्ति पटाने की कोई जरूरत नहीं है। शरीरगत दोषों के डारा या शरीरगत वैषम्य के द्वारा ही समादि की उत्पत्ति पटाई वा सकती है।

यद्यपि उक्त तीनों मतों में से पहले ही को उपाध्यायजी ने बाईस्तत्य अर्थात् चावांक मत कहा है; फिर मी विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उक्त तीनों मतों की आधारभूत मूल हाय्ट, पुनवंत्म विना माने ही वर्तमान शरीर का आश्रय लेकर विचार करनेवाली होने से, असल में चावांक हाय्ट ही है। इसी हिण्ट का आश्रय लेकर चिकित्साशास्त्र प्रथम मत की उपस्थित करता है; जब कि कामशास्त्र दूसरे मत को उपस्थित करता है। तीसरा मत संभवतः हुउयोग का है। उक्त तीनों की समालोचना करके उपाध्यावजी ने वह बतलाया है कि राग, हेव और मोह के उपशानन तथा इस का सच्चा व मुख्य उपाय आध्यात्मक

अर्थात् शान-व्यान द्वारा श्रात्मशुद्धि करना ही है; न कि उक्त तीनों मतो के द्वारा प्रतिपादन किए जानेवाले मात्र भीतिक उपाय । प्रथम मत के पुरस्कतांश्रों ने बात, पित्त, क्रफ इन तीन धातुशों के साम्य सम्पादन को ही रागादि दोषों के रामन का उपाय माना है । दूसरे मत के स्थापकों ने समुचित कामसेवन श्रादि को ही रागादि दोषों का श्रमनोपाय माना है । तीसरे मत के समर्थकों ने पृथिची, जल श्रादि तत्वों के समीकरण को ही रागादि दोषों का उपशमनोपाय माना है । उपाध्यायची ने उक्त तीनों मतों की समालोचना में यही बतलाने की कोशिरा की है कि समालोच्य तीनों मतों के द्वारा, जो-जो रागादि के श्रमन का उपाय बतलाया जाता है वह वात्तव में राग श्रादि दोषों का रामन कर ही नहीं सकता । वे कहते हैं कि बात श्रादि धातुशों का कितना ही साम्य क्यों न सम्मादित किया जाए, समुचित कामसेवन श्रादि मी क्यों न किया जाए, एथिवी श्रादि तत्वों का समीकरण भी क्यों न किया जाए, पिर भी जब तक श्रात्मशुद्धि नहीं होतो तब तक राग देप श्रादि दोषों का मवाह भी सूल नहीं सकता । इस समालोचना से उपाध्यावनी ने पुनर्जन्मवादिसम्मत श्राध्यात्मिक मार्ग का ही समर्थन किया है ।

उपाध्यायत्री की प्रस्तुत समालोचना कोई सर्वथा नथी वस्तु नहीं है। भारत वर्ष में ब्राच्यात्मक हाँच्य वाले भौतिक हाँच्य का निरास हजारों वर्ष पहले से करते आए हैं। वहीं उपाध्यायत्री ने भी किया है—पर शैली उनकी नहें है। 'शानविन्तु' में उपाध्यायत्री ने उपर्युक्त तीनों मतों की जो समालोचना की है वह धर्मकीतिं के 'प्रमाखवात्तिक' ब्रीर शान्तरिवृत के 'तत्त्वसंप्रह' में भी पाई वाती है।

## ( ५) नैरात्म्य आदि भावना

[६६] पहले तुलना द्वारा यह दिलाया जा चुका है कि सभी आप्यात्मक दर्शन भावना—व्यान द्वारा ही अज्ञान का सर्वथा नाश और केवलज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। जब सार्वज्ञ्च प्राप्ति के लिए भावना आवश्यक है तब यह मी विचार करना प्राप्त है कि वह भावना कैसी अर्थात् किविधयक ? भावना के स्वरूप विधयक प्रश्न का जवाब सब का एक नहीं है। दार्शनिक शास्त्रों में पाई जानेवाली भावना संदोध में तीन प्रकार की है—नैरात्म्यभावना, ब्रह्ममावना और विवेकमावना। नैरात्म्यभावना बौदों की है । ब्रह्ममावना औपनिधद दर्शन को है। बाकी के सब दर्शन विवेकमावना मानते हैं। नैरात्म्य-

१ देखो, शानविन्दु टिप्पण पू० १०६ पं० २६ से।

२ देखो, ज्ञानबिन्दु टिप्पण पू० १०६ एं० ३०।

भावना वह है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि स्थिर आतमा जैसी वा द्रव्य जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है वह सब इशिक एवं अस्यिर ही है। इसके विपरीत ब्राग्रमावना वह है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि ब्रह्म अर्थात् आस्मतस्य के सिवाप और कोई वस्तु पारमार्थिक नहीं है; तथा श्रात्म-तत्त्व भी भिन्न-भिन्न नहीं है। विवेकभावना वह है जो आत्मा और जड़ दोनों द्रव्यों का पारमार्थिक श्रीर स्वतन्त्र अस्तित्व मानकर चलती है। विवेक-भावना को भेदभावना भी कह सकते हैं। क्योंकि उसमें जड़ और चेतन के पारस्परिक भेद की तरह जड़ तत्व में तथा चेतन तत्व में भी भेद मानने का अवकारा है। उक्त तीनों माचनाएँ स्वरूप में एक दूसरे से विलकुल विरुद्ध हैं, फिर भी उनके द्वारा उद्देश्य सिद्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता । नैराज्यभावना के समर्थक बौद्ध कहते हैं कि ग्रगर ग्रात्मा जैसी कोई स्थिर वस्तु हो तो उस पर स्तेह भी शास्त्रत रहेगा; जिससे कृष्णामृतक सुल में राग श्रीर दुःख में द्वेष होता है। जब तक मुल-राग और दुःख-द्रेष हो तब तक प्रवृत्ति-निवृत्ति संसार का चक मी रक नहीं सकता। अतएव जिसे संसार की छोड़ना हो उसके लिए सरल व मुख्य उपाय श्रात्माभिनिवेश छोड़ना ही है। बौद दृष्टि के श्रनुसार सारे दोषों को जड़ केवल स्थिर ब्रात्मताल के स्वीकार में है। एक बार उस अभि-निवेश का सर्वथा परित्याग किया फिर तो न रहेगा बांस और न वजेगी बाँसरी-अर्थात् जह के कट जाने से स्लेह और तृष्णाम् लक संसारचक अपने आप बंध पह जायमा ।

ब्रह्मभावना के समर्थक कहते हैं कि अज्ञान ही दुःख व संसार की जड़ है। हम आत्मिमिन्न वलुओं को पारमार्थिक मानकर उन पर अहंत्व-ममत्व धारण करते हैं और तभी रागद्वेषमूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक चलता है। अगर हम ब्रह्मभिन्न वस्तुओं में पारमार्थिकत्व मानना छोड़ दें और एक मात्र ब्रह्म का ही पारमार्थिकत्व मान लें तब अज्ञानमूलक अहंत्व-ममत्व की दुद्धि नष्ट हो जाने से उन्मूलक राग-द्वेषजम्य प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक अपने आप ही इक जाएगा।

विवेकमावना के समर्थक कहते हैं कि आत्मा और जह दोनों में पारमार्थि-करत बुद्धि हुई—इतने मात्र से अहंख-समत्व पैदा नहीं होता और न आत्मा को स्थिर मानने मात्र से रागद्वेषादि की प्रवृत्ति होती है। उनका मन्तव्य है कि आत्मा को आत्मरूप न समझना और अनात्मा को अनात्मरूप न समझना यह अज्ञान है। अतएव जह में आत्मबुद्धि और आत्मा में जहत्व की पा सून्यत्व की बुद्धि करना यही अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए विवेकमावना की आवश्यकता है। उपाध्यायजी जैन हिंदे के अनुसार विवेकभावना के अवलंबी हैं। वर्धाप विवेकभावना के अवलंबी सांख्य-योग तथा न्याय-वैशोषिक के साथ जैन दशंन का थोड़ा मतमेंद अवश्य है फिर भी उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में नैरात्म्य-मावना आर अवस्थावना के ऊपर ही खास तौर से प्रहार करना चाहा है। इसका सबब यह है कि सांख्य-योगादिसंगत विवेकभावना बैनसंगत विवेकभावना से उतनी दूर या विकद नहीं जितनी कि नैरात्म्यमावना और अद्यागावना है। नैरात्म्यमावना के खरड़न में उपाध्यायजी ने खासकर बौद्धसंगत झ्यामंग वाद का ही खरड़न किया है। उस खरड़न में उनकी मुख्य दलील यह रही है कि एकान्य झ्यापिकत्य वाद के साथ बन्ध और मोश्र को विचारसरिय मेल नहीं खाती है। वद्यपि उपाध्यायजी ने वैसा नैरात्म्यमावना का नामोल्लेखपूर्वक खरड़न नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आगे जाकर अति विस्तार से वेदांतसंगत सारी प्रक्रिया का जो खरड़न किया है उसमें ब्रह्मभावना का निरास अपने आप ही समा जाता है।

#### (६) बझझान का निरास

[७३] च्यामंग बाद का निरास करने के बाद उपाध्यायजी अद्वेतवादिसंगत ब्रह्मज्ञान, जो बैनदर्शनसंगत केवलशान स्थानीय है, उसका खरडन ग्रुरू करते हैं। मुख्यतया मधुयुदन सरखती के अंथों को ही सामने रखकर उनमें प्रतिपादित ब्रह्मशान की प्रक्रिया का निरास करते हैं। मधुयुदन सरखती शाक्कर वेदान्त के असाधारण नव्य विद्वान है; जो ईसा की सोलहवीं शताब्दी में हुए हैं। अद्वेतसिद्धि, सिद्धान्तांबन्दु, ब्रह्मत्करूपलांतिका आदि अनेक गंभीर और विद्यन्तान्य अन्य उनके बनाए हुए हैं। उनमें से मुख्यतया वेदान्तकरूपलिका का उपयोग प्रस्तुत ग्रंथ में उपाध्यायजी ने किया है। मधुयुदन सरखती ने वेदान्तकरूपलांतिका में जिस विस्तार से और जिस परिभाषा में ब्रह्मसान का वर्णन किया है उपाध्यायजी ने टीक उसी विस्तार से उसी परिभाषा में प्रस्तुत ज्ञानिकन्दु में लएडन किया है। राष्ट्रस्समत अद्भेत ब्रह्मशानप्रक्रिया का विरोध सभी दैतवादी दर्शन एक सा करते हैं। उपाध्यायजी ने भी वैसा ही विरोध किया है पर पर्यवसान में थोड़ा सा अन्तर है। वह यह कि बब दूसरे देतवादी अद्वैतदर्शन के बाद अपना अपना अभिमत देत स्थापना करते हैं, तब उपाध्यायजी ब्रह्मशान के खरडन के द्वारा बैनदर्शनसंगत देत-अकिया का ही स्थापना स्थापना करते

१ देखो, ज्ञानबिंदु टिप्पसा पृ० १०६, पं० ६ तथा १११. पं ३०।

हैं। अतएव यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि उपाध्यायजी की खरडन बुक्तियाँ पायः वे ही हैं जो अन्य दौतवादियों की होती हैं।

प्रस्तुत खरडन में उपाध्यायजी ने मुख्यतया चार मुद्दों पर आपत्ति उठाई है। (१) ि७३ | ऋलएड बचा का ग्रास्तित्व । (२) [८४ | ब्रह्माकार और ब्रह्मविषयक निर्विकल्पक वृत्ति । (३) [६४ ] ऐसी वृत्ति का शब्दमात्रजन्मल । (४) [ ७६ ] ब्रह्मशान से श्रशानादि को निवृत्ति । इन चारों मुहों पर तरह-तरह से आपति उठाकर अन्त में वहीं बतलाया है कि ख़हैतसंमत बहातान तथा उसके द्वारा अज्ञाननिवृत्ति की प्रक्रिया ही सदोप और ब्रुटिपूर्ण है । इस खरडन प्रसंग में उन्होंने एक वेदान्तसंमत श्रवि रमसीय श्रीर विचारसीय प्रक्रिया का भी सविस्तार उल्लेख करके खराइन किया है। यह प्रक्रिया इस प्रकार है-[ ७६ ] वेदान्त पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रतिमासिक ऐसी तीन सत्ताएँ मानता है जो अज्ञानगत तीन शक्तियों का कार्य है। अज्ञान की प्रथमा शक्ति ब्रह्मभिन्न वस्तुन्त्रों में पारमार्थिकत्व बुद्धि पैदा करती है जिसके वशीभूत होकर स्रोग बाह्य वस्तुक्षों को पारमार्थिक मानते और कहते हैं । नैयाविकादि दर्शन, जो ब्रात्मिनन वस्तुक्रों का भी पारमार्थिकत्व मानते हैं, वह ब्रज्ञानगत प्रथम शक्ति का ही परिगाम है अर्थात् आत्मिमन्न वाह्य वस्तुओं को पारमार्थिक समझने बाले सभी दर्शन प्रथमशक्तिगर्भित ग्रजानजनित हैं । जब वेदान्तवाक्य से अझ-विषयक अवसादि का परिपाक होता है तब वह अज्ञान की प्रथम शक्ति निहत्त होती है जिसका कि कार्य था प्रपञ्च में पारमार्थिकाव बुद्धि करना । प्रथम शक्ति के निवृत्त होते ही उसकी दूसरी शक्ति अपना कार्य करती है। यह कार्य है प्रपञ्च में व्यावहारिकृत्व की प्रतीति । जिसने अवगा, मनन, निदिध्यासन सिद्ध किया हो वह प्रपद्ध में पारमार्थिकत्व कभी ज्ञान नहीं सकता पर दूसरी शक्ति द्वारा उसे प्रपञ्च में व्यावहारिकत्व की प्रतीति अवस्य होती है। ब्रह्मसाचात्कार से इसरी राक्ति का नारा होते ही तज्ञस्य व्यावहारिक प्रतीति का भी नाशा हो जाता है। जो ब्रह्मसाद्धारकारवान हो वह प्रयंज्य की व्यावहारिक रूप से नहीं जानता पर तीमरी शक्ति के शेष रहने से उसके बल से वह प्रपञ्च की प्रातिभासिक: रूप से प्रतीत करता है । वह तीसरी शक्ति तथा उसका प्रातिमासिक प्रतीतिरूप कार्य ये अंतिम बोच के साथ निवृत्त होते हैं और तमी बन्ध-मोळ को प्रक्रिया भी समास होती है।

उपाध्यायजी ने उपर्युक्त वेदान्त प्रक्रिया का बलपूर्वक लगडन किया है। क्योंकि ग्रमर वे उस प्रक्रिया का लगडन न करें तो इसका फलितार्थ वह होता है कि वेदांत के कथनानुसार बैन दर्शन भी प्रथमशक्तियुक्त ग्रजान का ही वितास है अतएव असत्य है। उपाध्यायजी मौके-मौके पर जैन दर्शन को यथार्थता ही सावित करना चाहते हैं। अतएव उन्होंने पूर्वाचार्य हरिमद्र की प्रसिद्ध उक्ति, [ ज्ञानविन्तु पू॰ १. २६ ] जिसमें पृथ्वी आदि बाह्य तत्वों की तथा रागादिदोपरूप आन्तरिक वस्तुओं की वास्तविकता का चित्रण है, उसका हवाला देकर वेदान्त की उपर्युक्त अज्ञानशक्ति-प्रक्रिया का स्वयंडन किया है।

इस जगह वेदांत की उपर्युंक्त अज्ञानगत त्रिविध शक्ति की त्रिविध सृष्टि बाली प्रक्रिया के साथ बैनदर्शन की त्रिविध आरमभाव बाली प्रक्रिया की तुलना को जा संकती है।

जैन दर्शन के अनुसार बहिरातमा, जो मिध्यादृष्टि होने के कारण तीव्रतम क्याय और तीव्रतम ग्रशान के उदय से युक्त है ग्रतएव जो ग्रनात्मा को ग्रात्मा मानकर सिर्फ उसी में प्रवृत्त होता है, वह वेदांतानुसारी श्राद्यशक्तियुक्त अज्ञान के बल से प्रपञ्च में पारमाधिकत्व की प्रतीति करनेवाले के स्थान में है। जिस को बैन दर्शन अंतरात्मा अर्थात् अत्य वस्तुओं के ग्रहंल-ममल की ग्रोर से उदासीन होकर उत्तरोत्तर शुद्ध श्रात्मस्वरूप में लीन होने की श्रोर बढ़नेवाला कहता है, वह वेदान्तानुसारी अज्ञानगत दूसरी शक्ति के द्वारा व्यावहारिकसत्त्व-प्रतीति करनेवाले व्यक्ति के स्थान में है । क्योंकि बैनदर्शन संगत खतरास्मा उसी तरह आत्मविषयक अवग्-मनन निदिष्यासन वाला होता है, जिस तरह वेदान्त संमत व्यावहारिकसत्त्वप्रतीति वाला ब्रह्म के श्रवस्-मनन निदिध्यासन में। वैनदर्शनसंमत परमातमा वो तेरहवें गुणस्थान में वर्तमान होने के कारण द्रव्य मनोयोग वाला है वह वेदान्तसंमत अशानगत तृतीयशक्तिजन्य प्रतिभासिकसाव-प्रतीति वाले व्यक्ति के स्थान में है । क्योंकि वह अशान से सर्वधा मुक्त होने पर भी दग्धरज्जुकल्प मवोपग्रहिकमें के संबंध से यचन आदि में महत्ति करता है। बैसा कि प्रातिभासिकसत्वप्रतीति वाला व्यक्ति ब्रह्मसाचात्कार होने पर भी प्रपञ्च का प्रतिमास मात्र करता है। बैन दर्शन, जिसको शैलेशी अवस्थापास आत्मा या मुक्त आरमा कहता है वह वेदान्त संमत अज्ञानजन्य त्रिविध सुष्टि से पर श्रांतिमशेष वाले व्यक्ति के स्थान में है । क्योंकि उसे श्रव मन, वचन, कार्य का कोई विकल्पप्रसंग नहीं रहता, जैसा कि वेदान्तसंमत अंतिम बहाबोच वाले को प्रपञ्च में किसी भी प्रकार की सत्त्वप्रतीति नहीं रहती ।

### (७) श्रृति श्रीर स्मृतियों का जैनमतानुकूल व्याख्यान

[ दम् ] वेदान्तप्रकिया की समालोचना करते समय उपाय्यायश्री ने वेदान्त-सैमत बाक्यों में से ही बैनसंमत प्रक्रिया फलित करने का भी प्रयस्न किया है। उन्होंने ऐसे अनेक श्रुति-स्मृति गत बाक्य उद्भुत किये हैं जो बहाज्ञान, एवं उसके हारा अज्ञान के नाश का, तथा अन्त में बहामान प्राप्ति का वर्णन करते हैं। उन्हीं वाक्यों में से जैनप्रक्रिया पर्तित करते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि ये सभी श्रुति-स्मृतियाँ जैनसंमत कर्म के व्यवधायकत का तथा चीणकर्मत्वकप जैनसंमत बहामान का ही वर्णन करती हैं। मारतीय दार्शीनकों की यह परिपाटी रही है कि पहले अपने पद्म के सबुक्तिक समर्थन के द्वारा प्रतिवादी के पद्म का निरास करना और अन्त में सम्मन हो तो प्रतिवादी के मान्य शास्त्रवाक्यों में से ही अपने पद्म को प्रतिवाद कर बतलाना। उपाध्यायजी ने भी यही किया है।

#### (=) कुछ ज्ञातव्य जैनमन्तव्यों का कथन

ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया में आनेवाले बुदे-बुदे मुद्दों का निरास करते समय उपाध्यावजी ने उस-उस स्थान में कुछ जैनदर्शनसंमत मुद्दों का भी स्पष्टीकरण किया है। कहाँ तो वह स्पष्टीकरण उन्होंने सिद्धसेन की सन्मतिगत गाथाओं के आधार से किया है और कहीं बुक्ति और जैनशास्त्रान्यास के बल से। जैन प्रक्रिया के अभ्यासियों के लिए ऐसे कुछ मन्तन्यों का निर्देश यहाँ कर देना जरूरी है।

- (१) जैन इष्टि से निर्विकल्पक बोध का अर्थ ।
- (२) ब्रह्म की तरह ब्रह्ममिन्न में भी निर्विकल्पक बीध का संमव।
- (३) निर्विकल्पक और सविकल्पक बोध का अनेकान्त ।
- (४) निविकल्पक बोध भी शाब्द नहीं है किन्तु मानसिक है-ऐसा समर्थन ।
- (५) निर्विकल्पक बोध भी अवग्रह रूप नहीं किन्तु अपाय रूप है-ऐसा प्रांत-पादन
- (१) [६०] वेदान्तप्रकिया कहती है कि जब ब्रह्मविषयक निर्विक्ल बोध होता है तम वह ब्रह्म मात्र के अस्तित्व को तथा भिरन जगत् के अमाव को स्वित करता है। साथ ही वेदान्तप्रकिया यह भी मानती है कि ऐसा निर्विकल्पक बोध सिर्फ ब्रह्मविषयक ही होता है अन्य किसी विषय में नहीं। उसका यह भी मत है कि निर्विकल्पक बोध हो जाने पर फिर कभी सविकल्पक बोध उत्पन्न ही नहीं होता। इन तीमों मन्तव्यों के विरुद्ध उपाध्यायजी जैन मन्तव्य बतलाते हुए कहते हैं कि निर्विकल्पक बोध का अर्थ है गुद्ध द्रव्य का उपयोग, जिसमें किसी भी पर्याय के विचार की छाया तक न हो। अर्थात् जो शान समस्त पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रव्य को ही विषय काला है, नहीं कि चिन्त्यमान द्रव्य से भिन्न जगत् के अभाव की भी। वही

शान निर्विकल्पक बोध है; इसको जैन परिभाषा में शुद्धद्रव्यनयादेश भी कहा जाता है।

- (२) ऐसा निर्विकल्पक बोध का अर्थ बतला कर उन्होंने यह भी बतलाया है कि निर्विकल्पक बोध जैसे चेतन द्रव्य में प्रवृत्त हो सकता है वैसे ही धटादि जड़ द्रव्य में भी प्रवृत्त हो सकता है। यह नियम नहीं कि वह चेतनद्रव्यविषयक ही हो। विचारक, जिस-जिस जड़ या चेतन द्रव्य में पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रव्य स्वरूप का ही ब्रह्ण करेगा, उस-उस जड़ चेतन सभी द्रव्य में निर्विकल्पक बोध हो सकेगा।
- (३) [ १२ ] उपाध्यायजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञानस्वरूप ख्रास्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक मात्र निर्विकल्पक ज्ञानस्वरूप नहीं रहता । वह जब शुद्ध द्रव्य का विचार छोड़कर पर्यायों की छोर मुकता है तब वह निर्विकल्पक ज्ञान के बाद भी पर्यायसापेच सविकल्पक ज्ञान भी करता है। श्रातएव यह मानना ठीक नहीं कि निर्विकल्पक बोध के बाद सविकल्पक बोध का संभव ही नहीं।
- (४) वेदान्त दर्शन कहता है कि ब्रह्म का निर्विकल्पक बोध 'तत्त्वमित' इत्यादि शब्दजन्य ही हैं। इसके विरुद्ध उपाच्यायजी कहते हैं [ पू० ३०, पं० २४ ] कि ऐसा निर्विकल्पक बोध पर्यायविनिर्मुक्तविचारसहकृत मन से ही उत्पन्न होने के कारण मनोजन्य मानना चाहिए, नहीं कि शब्दजन्य। उन्होंने अपने अभिमत मनोजन्यत्व का स्थापन करने के पद्ध में कुछ अनुकृत श्रुतियों को भी उद्भृत किया है [ हु४,हू५ ] ।
- (%) [ ६३ ] सामान्य रूप से जैनमिक्या में प्रसिद्धि ऐसी है कि निर्विकरणक बोध तो अवग्रह का नामान्तर है। ऐसी दशा में यह प्रश्न होता है कि तब उपा-ध्यायजी ने निर्विकरणक बोध को मानसिक कैसे कहा ! क्योंकि अवग्रह विचार सहकृतमनोजन्य नहीं है; जब कि शुद्ध-द्रव्योपयोगरूप निर्विकरणक बोध विचारसहकृतमनोजन्य है। इसका उत्तर उन्होंने यह दिया है कि जिस विचारसहकृतमनोजन्य शुद्धद्रव्योपयोग को हमने निर्विकरणक कहा है यह ईहालकविचारजन्य अपायरूप है और नाम-जात्यादिकरणना से रहित भी है।

इन सब जैनामिमत मन्तव्यों का स्पष्टीकरण करके झन्त में उन्होंने यही सूचित किया है कि सारी वेदान्तप्रक्रिया एक तरह से जैनसंमत शुद्धद्रव्य-नयादेश की ही विचारसरिए हैं। फिर भी वेदान्तवाक्यजन्य ब्रह्ममात्र का

१ देखो, ज्ञानबिन्दु टिप्पण, पृ० ११४. पं० २५ से !

साचात्कार ही केंबलशान है ऐसा वेदान्तमन्तव्य तो किसी तरह भी जैनसंमत हो नहीं सकता ।

#### (६) केवलज्ञान-दर्शनोपयोग के भेदाभेद की चर्चा

[१०२] केवलज्ञान की चर्चा का ग्रांत करते हुए उपाध्यायजी ने ज्ञान विन्दु में केवलज्ञान और केवलदर्शन के संबंध में तीन पद्ममेदों श्रथांत विप्रति-प्रतियों को नध्य न्याय की परिभाषा में उपस्थित किया है, जो कि जैन परंपरा में प्राचीन समय से प्रचलित रहे हैं। वे तीन पद्म इस प्रकार हैं—

- (१) केवलशान और केवलदर्शन दोनों उपयोग मिल्न हैं और वे एक साथ उत्पन्न न होकर कमशः अर्थात् एक-एक समय के अंतर से उत्पन्न होते रहते हैं।
- (२) उक्त दोनों उपयोग भिन्न तो हैं पर उनकी उत्पत्ति क्रमिक न होकर सुगपत् अर्थात् एक ही साथ होती रहती है।
- (३) उक्त दोनो उपयोग वस्तुतः भिन्न नहीं हैं । उपयोग तो एक ही है पर उसके अपेद्याविशेषकृत केवलवान और केवलदर्शन ऐसे दो नाम हैं । अतएव नाम के सिवाय उपयोग में कोई भेंद जैसी वस्तु नहीं है ।

उक्त तीन पद्मी पर ऐतिहासिक हाण्ट से विचार करना जरूरी है। बाचक उमात्वाति, जो बिकम की तीसरी से पाँचवी ग्रताब्दी के बीच कभी हुए जान पड़ते हैं, उनके पूर्ववर्ती उपलब्ब जैन बाङ्सय को देखने से जान पड़ता है कि उसमें सिर्फ एक ही पद्म रहा है और वह केवलग्रान और केवलदर्शन के कमवर्तित्व का। हम सबसे पहले उमात्वाति के 'तत्त्वार्थभाष्य' में ऐसा उल्लेख पाते हैं जो स्पष्टरूपेग युगपत् पद्म का ही बीच करा सकता है। यद्मित तत्त्वार्थभाष्यगत उक्त उल्लेख की ब्याख्या करते हुए विक्रमीय ह—१ बीं सदी के विद्वान के सिद्धसेनगिए ने उसे कमपरक ही बतलाया है और साय ही अपनी तत्त्वार्थभाष्य व्याख्या में युगपत् तथा अमेद पद्म का खरहन मी किया है; पर इस पर अधिक ऊहापोह करने से यह जान पड़ता है कि सिद्धसेन गिंगा के पहले किसी ने तत्त्वार्थभाष्य की ब्याख्या करते हुए उक्त उल्लेख को युगपत् परक भी

१ 'मितिज्ञानादिषु चतुर्षु पर्यायेखोपयोगो भवति, न युगपत् । संभिन्नज्ञानद-र्यनस्य तु मगवतः केवितनो युगपत् सर्वभावज्ञाहके निरपेचे केवलज्ञाने केवलदर्शने चातुसमयमुपयोगो भवति ।'-तत्त्वार्थभा० १.३१ ।

र वेखो, तत्त्वार्यमाष्यदीका, ए० १११-११२।

वतलाया होगा । अगर हमारा यह अनुमान ठीक है तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि किसी ने तत्वार्थभाष्य के उक्त उल्लेख की युगपत् परक भी व्याख्या की थी, जो बाज उपलब्ध नहीं है। 'नियमसार' प्रन्थ जो दिशम्बर ब्राचार्य कुन्दकुन्द की कति समस्य जाता है उसमें सप्ट रूप से एक मात्र वीगपच पत्त का (गा॰ १५६) ही उल्लेख है । पूज्यपाद देवनन्दी ने भी तत्वार्य सुत्र की व्याख्वा 'सर्वार्थ सिद्धि'. में एक मात्र युगपत् पद्ध का ही निर्देश किया है । श्री कुन्दकुन्द श्रीर पूज्यपाद दोनों दिसम्बरीय परंपरा के प्राचीन विद्वान हैं और दोनों की क्रतियों में एक मात्र यौगपद्य पद्म का स्पष्ट उल्लेख है। पूचपपद के उत्तरवर्ती दिगम्बराचार्य समेत-मद्र ने भी अपनी 'आप्तमीमांसा' र में एकमात्र यौगपच पद्म का उल्लेख किया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि कुन्दकुंद, पूज्यपाद श्रीर समंतमद्र-इन तीन्हों ने अपना अभिमत यौगपद पह बतलाया है: पर इनमें से किसी ने बीगपद्यविरोधी कमिक या अभेद पन्न का खरहन नहीं किया है। इस तरह हमें श्री कुन्दकुन्द से समंतमद्र तक के किसी भी दिगम्बराचार्य की कोई ऐसी कृति अभी उपलब्ध नहीं है जिसमें क्रमिक या अमेद पन्न का खरडन हो। ऐसा खरडन इम सबसे पहले अकलंक को कृतियों में पाते हैं। भट्ट अकलंक ने समंतभद्रीय आसमीमांसा की 'अष्टशती' व व्याख्या में योगपद्म पद्म का स्थापन करते हुए कमिक पद्म का. संबोप में पर त्यष्ट रूप में लएडन किया है और अपने 'राजवार्तिक' माध्य में तो कम पच माननेवालों को सर्वज्ञनिन्दक कहकर उस पच की श्रमाहाता की श्रोर संकेत किया है। तथा उसी राजवार्तिक में दूसरी जगह (६. १०. १४-१६) उन्होंने अमेर पस को अधाबता की ओर मी स्पष्ट इशारा किया है। अकर्लक ने अभेद पद्म के समर्थक सिदसेन दिवाकर के सन्मतितक नामक ग्रंथ में पाई जानेवाली दिवाकर की अमेदविषयक नवीन व्याख्या (सत्मति २.२५) का शब्दशः उल्लेख करके उसका जवाब इस तरह दिया है कि जिससे अपने

१ 'साकार' ज्ञानमनाकार' दर्शनमिति । तत् छद्मस्येषु क्रमेगा वर्तते । निरावरगोषु युगपत् ।'—सर्वार्थ०, १, ६ ।

२ 'तत्वशानं प्रमासं ते युगपत्सर्वभासनम् । क्रमभावि च यव्यानं स्याद्वादन-यसंस्कृतम् ॥'—आप्रमी०, का० १०१ ।

३ तज्ज्ञानदर्शनयोः कमङ्क्तौ हि सर्वज्ञत्वं कादाचित्कं स्थात् । कुतस्तत्सिद्धिः रिति चेत् सामान्यविशेष विषययोर्विगतावरणयोरयुगपत् प्रतिभासायोगात् प्रति-वन्धकान्तराभावात्?-अष्टशती-अष्टसहस्ती, पृ० २८१ ।

४ राजवातिंक, ६. १३. =।

अभिमत युगपत् पच पर कोई दोष न आवे और उसका समर्थन भी हो। इस तरह इम समूचे दिगम्बर वाङ्मय को लेकर जब देखते हैं तब निष्कर्ष यही निकलता है कि दिगम्बर परंपरा एकमात्र योगपद्य पच को ही मानती आई है और उसमें अकलंक के पहले किसी ने क्रमिक या अमेद पच का खरडन नहीं किया है केवल अपने पच का निर्देश मात्र किया है।

अब हम इवेताम्बरीय वाकाय की और दृष्टिपात करें । हम अपर कह चुके हैं कि तत्वार्थमाध्य के पूर्ववर्ती उपलब्ध आगमिक साहित्य में से तो सीचे तौर से केवल कमपन्न ही पलित होता है। जबकि तस्वार्थभाष्य के उल्लेख से युगपत् पद्म का बोध होता है। उमास्वाति श्रीर जिनमद्र चमाश्रमण-दोनों के बीच कम से कम दो सौ वर्षों का अन्तर है। इतने वहे अन्तर में रचा गया कोई ऐसा श्वेताम्बरीय ग्रंथ खमी उपलब्ध नहीं है जिसमें कि यौगपच तथा खमेद पद्ध की चर्चा या परस्पर खराइन-खराइन हो । पर इम जब विक्रमीय सातवीं सदी में हुए जिनमद्र समाक्षमण की उपलब्ध दो कृतियों को देखते हैं तब ऐसा अवश्य मानना पडता है कि उनके पहले श्वेताम्बर परंपरा में थौगपदा पद्म की तथा श्रमेंद पद्म की, केवल स्थापना ही नहीं हुई थी, विल्क उक्त तीनों पद्मों का परस्पर सरहन-मरहन वाला साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में वन चुका था । जिनमद्र गर्शि ने अपने अति विस्तृत 'विद्योपावश्यकभाष्य' (गा० २०६० से) में कॉम्फ पन्न का आगमिकों की ओर से जो विरुत्त सत्तर्क स्थापन किया है उसमें उन्होंने यौगपद्य तथा अभेद पद्ध का आगमानुसरग् करके विस्तृत खरडन भी किया है । तदुपरान्त उन्होंने श्रपने छोटे से 'विशेषराबती' नामक ग्रंथ ( गा० १८४ से ) में तो, विशेपावश्यकमाध्य की श्रपेद्धा भी श्रत्यन्त विस्तार से श्रपने श्रमिमत

१ नियुंक्ति में 'सव्यस्स केविलस्स वि (पाठान्तर 'स्सा') जुगवं दो नित्य उवस्रोगा!'-मा॰ ६७६-यह स्रंश पाया जाता है जो स्पष्टरुपेण केवली में माने जानेवाले यौगपच पद्म का ही प्रतिवाद करता है । हमने पहले एक जगह यह संभावना प्रकट की है कि नियुंक्ति का स्रमुक भाग तत्त्वार्थभाष्य के बाद का मो संभव है। स्रगर वह संभावना ठीक है तो नियुंक्ति का उक्त स्रंश जो यौगपच पद्म का प्रतिवाद करता है वह भी तत्त्वार्थभाष्य के यौगपचप्रतिपादक मन्तव्य का विरोध करता हो ऐसी संभावना की जा सकती है। कुछ भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि भी जिनमद्रगिष के पहले यौगपच पद्मका खरडन हमें एक मात्र नियुंक्ति के उक्त अंश के सिवाय स्नन्यत्र कहीं सभी उपलब्ध नहीं; स्रोर नियुंक्ति में स्रमेंद पद्म के खरडन का तो इशारा भी नहीं है।

कमगद्ध का स्थापन तथा अनिभमत बीगपद्ध तथा अमेंद पद्ध का लगडन किया है। द्यमाश्रमण की उक्त दोनों कृतियों में पाए जानेवाले लगडन-मरहनगत पूर्वपद्ध-उत्तरपद्ध की रचना तथा उसमें पाई जाने वाली अनुकृत्व-प्रतिकृत युक्तियों का ध्यान से निरीद्धण करने पर किसी को यह मानने में सन्देह नहीं रह सकता कि द्यमाश्रमण के पूर्व लम्बे असें से श्वेताम्बर परंपर में उक्त तीनों पद्धी के माननेवाले मौजूद थे और वे अपने-अपने पद्ध का समर्थन करते हुए विरोधी पद्ध का निरास भी करते थे। यह कम केवल मौखिक ही न चलता था बल्कि शाखबद भी होता रहा। वे शाख आज भले ही मौजूद न हों पर द्यमाश्रमण के उक्त दोनों अंथों में उनका सार देखने को आज मो मिलता है। इस पर से हम हस नतींचे पर पहुँचते हैं कि जिनमद्र के पहले भी श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पद्धी को माननेवाले तथा परस्पर खरहन-मरहन करनेवाले आचार्य हुए हैं। जब कि कम से कम जिनमद्र के समय तक में ऐसा कोई दिगम्बर विद्वान नहीं हुआ जान पड़ता कि जिसने कम पद्ध या अमेद पद्ध का खरहन किया हो। और दिगम्बर विद्वान की ऐसी कोई कृति तो आज तक भी उपलब्ध नहीं है जिसमें यौगपद्य पद्ध के अलावा दूसरे किसी भी पद्ध का समर्थन हो।

जो जल हो पर यहाँ यह परन तो पैदा होता ही है कि प्राचीन आगमों के पाठ सीचे तौर से जब कम पन्न का ही समर्थन करते हैं तब जैन परंपरा में यौगपद्य पद्य और अमेद पद्ध का विचार क्यों कर दाखिल हुआ । इसका जन्नव हमें दो तरह से सुमता है। एक तो यह कि जब असर्वज्ञवादी मीमांसक ने सभी सर्वज्ञवादियों के सामने यह आचेप किया कि तुम्हारे सर्वत अगर कम से सब पदार्थी को जानते हैं तो वे सर्वत्र ही कैसे ? और ग्रगर एक साथ सभी पदार्थों को जानते हैं तो एक साथ सब जान लेने के बाद आगे वे क्या जानेंगे ? कुछ भी तो फिर अज्ञात नहीं है। ऐसी दशा में भी वे असर्वत ही सिद हुए। इस आद्योप का जवाब दूसरे सर्वहवादियों की तरह जैनों को भी देना भात हुआ। इसी तरह बीद अपि सर्वज्ञादी भी जैनों के प्रति यह आद्मेप करते रहे होंगे कि तुम्हारे सर्वज्ञ आर्टत् तो कम से जानते देखते हैं; अतएव वे पूर्ण सर्वज्ञ कैसे ! इस आदोप का जवाब तो एक मात्र जैनों को ही देना प्राप्त था। इस तरह उपयुक्त तथा अन्य ऐसे आहोगों का जवाद देने की विचारणा में से सर्व प्रथम यौगपद पद्ध, कम पद्ध के विरुद्ध जैन परंपरा में प्रविष्ट हुआ । दूसरा यह भी संमव है -कि जैन परंपरा के तर्कशील विचारकों को अपने आप ही कम पद्ध में अटि दिलाई दी और उस बुटि की पूर्ति के विचार में से उन्हें यीगपच पद्म सर्व

१ देखो, तस्वसंप्रह का० ३२४८ से ।

प्रथम सक्त पडा। जो जैन विद्वान् श्रीगपद्य पद्म को मान कर उसका समर्थन करते ये उनके सामने कम पक्ष माननेवालों का बढ़ा आगमिक दल रहा को आगम के अनेक वाक्यों को लेकर यह बतलाते ये कि यौगपरा पदा का कभी जैन आगम के द्वारा समर्थन किया नहीं जा सकता। बद्धपि शुरू में यीगपद्य पक्ष तकंत्रल के खाधार पर ही प्रतिष्ठित हुआ जान पड़ता है, पर सम्प्रदाय की स्थिति ऐसी रही कि वे जब तक अपने बीगपदा पक्ष का आगमिक वाक्यों के द्वारा समर्थन न करें और आगमिक वाक्यों से ही कम वश माननेवालों को जवाब न र्दे, तब तक उनके यौगपदा पक्त का संप्रदाय में ख़ादर होना संभव न या। ऐसी स्थिति देख कर यौगपद्य पक्ष के समर्थक तार्किक विद्वान भी आगमिक वाक्यो का आयार अपने पक्ष के लिए लेने लगे तथा अपनी दलीलों को आगिमक वाक्यों में छ फलित करने लगे। इस तरह श्वेताम्बर परंपरा में क्रम पन्न तथा यौगपद्य पक्ष का ज्ञागमाश्रित खरहन-मरहन चलता ही था कि बीच में किसी को अमेर पक्ष की सुभी। ऐसी सुभ वाला तार्किक वीगपच पक्ष वालों को यह कहने लगा कि अगर कम पक्ष में बाट है तो तुम बौगपद्य पक्ष वाले भी उस वृटि से बच नहीं सकते । ऐसा कहकर उसने यौगपदा पक्ष में मी असर्वज्ञाल आदि दोप दिलाए और अपने अमेद पक्ष का समर्थन शुरू किया। इसमें तो संदेह ही नहीं कि एक बार कम पक्ष छोड़कर को मौगपदा पक्ष मानता है वह अगर सोधे तर्कवल का आश्रय ले तो उसे अमेद पक्ष पर अनिवार्य रूप से श्राना ही पड़ता है। अमेद पक्ष की सुभा वाले ने सीचे तर्कवल से अमेद पक्ष को उपस्थित करके कम पद्म तथा थौगपद्य पद्म का निरास तो किया पर शुरू में सोंपदायिक लोग उसकी बात आगमिक वाक्यों के मुलभाव के सिवाय स्वीकार कैसे करते ? इस कठिनाई को हटाने के लिए अमेद पद वालों ने आगमिक परिभाषाओं का नया अर्थ भी करना शुरू किया और उन्होंने अपने अमेद पक्ष को तर्कवत से उपपन्न करके भी खंत में आगमिक परिभाषाओं के दाने में विठा दिया । क्रम, यौगपद्य और अमेद पक्ष के उपयुक्त विकास की प्रक्रिया कम से कम १६० वर्ष तकश्वेताम्बर परंपरा में एक-सी चलती रही श्रीर प्रत्येक पक्ष के समर्थक पुरंघर विद्वान होते रहे और वे अन्य मी रचते रहे। चाहे कमवाद के विरुद्ध जैनेतर परंपरा की श्रीर से श्राचेप हुए हो या चाहे जैन परंपरा के श्रांतरिक चिन्तन में से ही श्राच्चेप होने लगे हो, पर इसका परिणाम श्रंत में कमशः यीगपरा पत्त तथा अमेद पत की स्थापना में ही आया, जिसकी व्यवस्थित चर्चा जिनमद्र की उपलब्ध विरोधस्यवती और विशोधावश्यकभाष्य नामक दोनों कृतियों में हमें देखने की जिलती हैं।

[१०२] उपाध्यायजी ने जो तीन विप्रतिपत्तियाँ दिखाई हैं उनका ऐतिहासिक विकास इस ऊपर दिला चु के । अब उक्त विप्रतिपत्तियों के पुरस्क्रतां रूप से उपाध्यायजी के द्वारा प्रस्तुत किए गये वीन आचार्यों के बारे में कुछ विचार करना जहरी है। उपाध्यायजी ने कम पक्ष के पुरस्कतांहप से जिनमद्र क्षमात्रमण को, युगपत् पन्न के पुरस्कतांरूप से मल्खवादी को और अमेद पक्ष के पुरस्कर्तारूप में सिद्धसेन दिवाकर को निर्दिष्ट किया है। साथ ही उन्होंने मलव-मिरि के कथन के साथ आनेवाली असंगति का ताकिक इच्टि से परिहार भी किया हैं। असंगति यो जाती है कि जब उपाध्यायजी सिद्धरेन दिवाकर को अमेद पक्ष का पुरस्कर्ता बतलाते हैं तब श्रीमलवागिरि सिद्धसेन दिवाकर को युगपत पद्ध का पुरुकत्तां वतलाते हैं। उपाध्यायजी ने असंगति का परिहार यह कहकर किया है कि श्री मलयगिरि का कथन अभ्युपराम बाद की दृष्टि से है अर्थात् सिबसेन दिवाकर वस्तुतः ध्रमेद पत्त के प्रस्कर्ता हैं पर थोड़ी देर के लिए कम पक्ष का खरडन करने के लिए शुरू में युगपत् पक्ष का आश्रम कर लेते हैं और क्षिर अन्त में अपना अमेद पक्षा स्थापित करते हैं। उपाध्यायओं ने असंगति का परिहार किसी भी तरह क्यों न किया हो परंत हमें तो यहाँ तीनो विप्रतिपत्तियों के पक्षकारों को दसानिवाले सभी उल्लेखों पर ऐतिहासिक हिंह से विचार करना है।

हम यह ऊपर बतला चुके हैं कि कम, युगपत् और अमेद इन तीनों वादों की चर्चावाले सबसे पुराने दो अन्य इस समय हमारे सामने हैं। ये दोनों जिन-भद्रगणि चमाश्रमण की ही कृति हैं। उनमें से, विशेषावश्यक भाष्य में तो चर्चा करते समय जिनमद्र ने पद्मकाररूप से न तो किसी का विशेष नाम दिया है और न 'केचित्' 'अन्ये' आदि बैसे शब्द ही निर्दिष्ट किये हैं। परतु विशेषण्यवती में तीनों वादों की चर्चा शुरू करने के पहले जिनमद्र ने 'केचित्' शब्द से सुगपत् पद्म प्रथम रखा है, इसके बाद 'अन्ये' कहकर कम पद्म रखा है और अंत में 'अन्ये' कहकर अमेद पद्म का निर्देश किया है। विशेषण्यवती की

१ देखो, नंदी टीका पृ० १३४ ।

२ 'केई मर्गात जुनवं जाग्रह पासह य केवली नियमा ।

श्रमणे एनंतरियं इच्छृति सुश्रोवएसेग्ं ॥ १८४ ॥

श्रमणे ग्र चेव वीसुं इंसग्रामिच्छृति जिग्रवरिंदस्स ।

जं चिय केवलगागं ते चिय से दरिसगं विति ॥ १८५॥'

—विशेषगावती ।

उनकी स्वोपश व्यास्पा नहीं है इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि जिनमद्र को 'केचित्' और 'श्रन्ये' शब्द से उस उस बाद के पुरस्कर्ता रूप से कौन-कौन आचार्य अभिप्रेत थे। यदापि विशेषग्वती की स्वोपश व्याख्या नहीं है फिर भी उसमें पाई जानेवाली प्रस्तुत तीन वाद संबंधी कुछ गायात्रों की व्याख्या सबसे पहले हमें विक्रमीय आठवाँ सदी के आचार्य जिनदास गावा की 'नर्न्दाचिएं' में मिलती है। उसमें भी इम देखते हैं कि जिनदास गर्गा 'केचित' और 'अन्ये' राज्द से किसी ब्राचार्य विशेष का नाम सुचित नहीं करते। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि केवलशान और केवलदशंन उपयोग के बारे में आवायों की विप्रतिपत्तियाँ हैं। जिनदास गाँग के थोड़े ही समय बाद आचार्य हरिमद्र ने उसी नन्दो चूर्णि के आधार से 'नम्दीयृत्ति' लिखी है। उन्होंने भी अपनी इस नन्दी बृत्ति में विशेषण्वतीयत प्रस्तुत चर्चांवाली कुछ गाथाओं को लेकर उनकी व्याख्या की है। जिनदास गणि ने जब 'केचित्' 'श्रन्ये' शब्द से किसी विशेष श्राचार्यं का नाम सचित नहीं किया तब इरिमद्रस्रि ने ' विशेषण्वती की उन्हीं गाथात्रों में पाए जानेवाले 'केचित्' 'ग्रन्ये' शब्द से विशेष-विशेष श्राचार्यों का नाम भी स्चित किया है। उन्होंने प्रथम 'केचित्' राब्द से युगपद्वाद के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य सिद्धसेन का नाम सुचित किया है। इसके बाद 'अन्वे' राज्द से जिनमद्र चुमाश्रमण को कमवाद के पुरस्कतों रूप से सूचित किया है श्रीर दूसरे 'अन्ये' शब्द से बृद्धाचार्य को अमेदबाद का पुरस्कर्ता बतलाया है। हरिमद्रसूरि के बाद बारहवीं सदी के मलयगिरिसूरि ने भी नन्दीसूत्र के ऊपर टीका लिखी है। उस ( ए० १३४ ) में उन्होंने बादों के पुरस्कतों के नाम के बारे में हरिभद्रस्ति के कथन का ही अनुसरण किया है। यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि विशेषावश्यक की उपलब्ध दोनों टीकाओं में - जिनमें से पहलो ब्राठवीं नवीं सदी के कोट्याचार्य की है श्रीर दूसरी वारहवीं सदी के मलधारी हेमन्द्र की है—तीनों

१ "'केचन' सिद्ध पेनाचार्यादयः 'मण्डिं। कि १। 'युगपद्' एकरिमन् काले जानाति पर्यति च। कः १। केवली, न त्वन्यः। 'नियमात्' नियमेन ॥ 'अन्ये' जिनमद्रगिणक्तमाश्रमण्यमृतयः। 'एकान्तरितम्' जानाति पर्यति च इत्येवं 'इच्छन्ति'। 'श्रुतोपदेशेन' वथाश्रुतागमानुसारेण् इत्यर्थः। 'श्रन्ये' तु छुद्धाचार्याः 'न चैव विष्यक्' पृथक् तद् 'दर्शनमिच्छन्ति'। 'जिनवरेन्द्रस्य' केव-स्तिन इत्यर्थः। कि तिर्हे १। 'यदेव केवलक्षानं तदेव' 'से' तस्य केवलिनो 'दर्शनं' अवते ॥"—मन्दोग्रित्त हारिभद्री, पृश्चरः।

ARS.

बादों के पुरस्कर्ती रूप से किसी आचार्य विशेष का नाम निर्दिष्ट नहीं है। कम से कम कोट्याचार्य के सामने तो विशेषावश्यक माध्य की जिनमद्रीय स्वोपह व्याख्या मीजूद थी ही। इससे यह कहा जा सकता है कि उसमें भी तीनों बादों के पुरस्कर्ता रूप से किसी विशेष खाचार्य का नाम रहा न होगा; अन्यथा कोट्या-चार्यं उस जिनमद्रीय स्वोपत्र व्याख्या में से विशेष नाम श्रपनी विशेषावश्यक भाष्यवृत्ति में जरूर लेते । इस तरह इम देखते हैं कि जिनभद्र की एकमात्र विशेषस्वती गत गाथाच्यों की व्यास्था करते समय सबसे पहले आचार्य हरिमद्र ही तीनों बादों के पुरस्कतांत्रों का विशेष नामील्लेख करते हैं।

दूसरी तरफ से हमारे सामने प्रस्तुत तीनों बादों की चर्चांवाला दूसरा प्रन्थ 'सन्मतितक' है जो निर्विवाद सिखसेन दिवाकर की कृति है। उसमें दिवाकरश्री ने कमवाद का पूर्वपन्न रूप से उल्लेख करते सवय 'केचित्' इतना ही कहा है। किसी विशेष नाम का निर्देश नहीं किया है। सुगपत् श्रीर श्रमेदवाद की रखते समय तो उन्होंने 'केचित्' 'ख्रन्ये' जैसे शब्द का प्रयोग मी नहीं किया है। पर हम जब विक्रमीय म्यारहवीं सदी के ख्राचार्य ख्रमयदेव की 'सन्मतिटीका' को देखते हैं तब तीनों बादों के पुरस्कर्ताओं के नाम उसमें स्पष्ट पाते हैं[पू॰ ६०८]। अभवदेव हरिभद्र की तरह कमवाद का पुरस्कर्ता तो जिनमद्र समाश्रमण को ही बतलाते हैं पर आगे उनका कथन इरिमद्र के कथन से बुदा पड़ता है। इरिमद्र वब सुरापद्वाद के पुरस्कर्ता रूप से ब्राचार्य सिद्धसेन का नाम स्चित करते हैं तब अभयदेव उसके पुरस्कर्ता रूप से आचार्य मल्लवादी का नाम स्चित करते है। हरिमद्र जब अमेद बाद के पुरस्कतां रूप से बृद्धाचार्य का नाम सुचित करते हैं तब अमयदेव उसके पुरस्कर्ता रूप से आचार्य सिदसेन का नाम सचित करते हैं। इस तरह दोनों के कथन में जो मेद या विरोध है उस पर विचार करना आवश्यक है।

ऊपर के वर्णन से यह तो पाठकगण भली भौति जान सके होंगे कि हरिमद्र तथा श्रमयदेव के कथन में क्रमबाद के पुरस्कर्ता के नाम के संबन्त्र में कोई मतमेंद नहीं। उनका मतमेंद युगपद् बाद और अमेद बाद के पुरस्कर्ताओं के

१ मलबारी ने अमेद पद्म का समर्थक 'एवं कल्पितमेदमप्रतिहतम' इत्यादि पद्य स्तुतिकारके नामसे उद्भुत किया है और कहा है कि वैसा मानना युक्तियुक्त नहीं है। इससे इतना तो सप्ट है कि मलधारी ने खुतिकार को अभेदंबादी माना है। देखो, विशेषा० गा० ३०६१ की टीका। उसी पद्य को कोट्याचार्य ने 'उक्त च कह करके उद्भुत किया है-पु॰ ८७७।

नाम के संबन्ध में है। श्रम प्रश्न यह है कि इरिमद्र श्रीर श्रमयदेव दोनों के प्रस्कर्ता संबन्धी नामसूचक कथन का क्या श्राधार है ! जहाँ तक हम जान सके हैं वहाँ तक कह सकते हैं कि उक्त दोनों सरि के सामने कमशद का समर्थंक और यगपत तथा अभेद बाद का प्रतिपादक साहित्य एकमात्र जिनमद्र का ही था, जिससे वे दोनों श्राचार्य इस बात में एकमत हुए, कि कमवाद ओ जिनमद्र गणि चुमाश्रमण का है। परंतु श्राचार्य हरिमद्र का उल्लेल श्रमर सब अंशों में अआनत है तो यह मानना पड़ता है कि उनके सामने प्रापद्वाद का समर्थक कोई स्वतंत्र प्रन्य रहा होगा जो सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न किसी अन्य सिद्धसेन का बनाया होगा । तथा उनके सामने ख्रभेदबाद का समर्थक प्रेसा भी कोई बन्य रहा दोगा जो सन्मतितर्फ से भिन्न होगा और जो द्वाचार्य-रचित माना जाता होगा । श्रगर ऐसे कोई मंघ उनके सामने न भी रहे हीं तथापि कम से कम उन्हें ऐसी कोई सांप्रदायिक जनशति या कोई ऐसा उल्लेख मिला होगा जिसमें कि आचार्य सिदसेन को यगपद्वाद का तथा बुदाचार्य की श्रमेदबाद का पुरस्कतां माना गया हो । जो कुछ हो पर इम सहसा यह नहीं कह सकते कि हरिमद्र जैसा बहुअत स्त्राचार्य यो ही कुछ स्त्राधार के सिवाय यगपदवाद तथा अभेदवाद के पुरस्कतांओं के विशेष नाम का उल्लेख कर दें। समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए हैं। इसलिए असंमव नहीं कि सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जो कि वगपदवाद के समर्थक हुए हो या माने जाते हो । यद्यपि सन्मतितर्क में सिद्धसेन दिवाकर ने अमेंद्र पद्ध का ही स्थापन किया है अतएव इस विषय में सन्मतितर्क के आधार पर इस कह सकते हैं कि अभवदेव सुरि का अभेदवाद के पुरस्कतां रूप से सिद्धसेन दिवाकर के नाम का कथन विज्ञकल सही है और हरिमद्र का कथन विचारगीय है। पर हम ऊपर कह आए हैं कि कम आदि तीनों वादों की चर्चा बहत पहले से ग्रारू हुई और राताब्दियों तक चन्नी तथा उसमें अनेक ग्राचार्यों ने एक-एक पद्म लेकर समय-समय पर भाग लिया। जब ऐसी स्थिति है तब यह भी कल्पना की जा सकती है कि सिद्धसेन दिवाकर के पहले बृद्धाचार्य नाम के ब्राचार्य भी अभेद बाद के समर्थक हुए होंगे या परंपरा में माने जाते होंगे। सिद्धसेन दिवाकर के गुबस्य से बुदवादी का उल्लेख भी कथानकों में पाया जाता है। श्राक्षयें नहीं कि बुद्धाचार्य ही बुद्धवादी हो और गुरु बुद्धवादी के द्वारा समर्थित अभेद बाद का ही विशेष स्पष्टीकरण तथा समर्थन शिष्य सिदसेन दिवाकर ने किया हो। सिबसेन दिवाकर के पहले भी अभेद बाद के समर्थक निःसंदेह रूप से हुए हैं यह जात तो सिद्दसेन ने किसी अमेद बाद के समर्थक एकदेशीय मत [ सन्मति २. २१ ] की जो समालोचना की है उसी से सिद्ध है। यह तो हुई हरिभद्रीय क्यन के ब्राचार की बात।

ग्रव हम ग्रामयदेव के कथन के ग्राधार पर विचार करते हैं। ग्रामयदेव सरि के सामने जिनभद्र समाधमगा का कमवादसमर्थक साहित्य रहा जो श्राज भी उपलब्ध है। तथा उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतितर्क पर तो ब्राति-विस्तृत टीका ही लिखी है कि जिसमें दिवाकर ने ग्रामेदबाद का स्वयं मार्मिक स्पष्टीकरण किया है। इस तरह अभयदेव के वादों के पुरस्कतांसंबंधी नाम वाले कयन में जो कमवाद के पुरस्कृतां रूप से जिनभद्र का तथा अमेदबाद के पुरस्कर्तां रूप से सिद्धसेन दिवाकर का उल्लेख है वह तो साधार है हो: पर युगपद्वाद के पुरस्कतां रूप से महावादि को दरसानेवाला जो अभयदेव का कथन है उसका स्नाधार क्या है १—वह प्रश्न अवश्य होता है । कैन परंपरा में महाबादी नाम के कई आचार्य हुए माने जाते हैं पर युगपद् बाद के पुरस्कतां रूप से अप्रमयदेव के द्वारा निर्दिष्ट मल्लवादी वही वादिमुख्य संभव हैं जिनका रचा दादशारनयचका है और जिन्होंने दिवाकर के सत्मतिवर्क पर भी टीका तिस्ती थी को कि उपलब्ध नहीं है। यद्यपि द्वादशारनयचक खलंड रूप से उपलब्ध नहीं है पर वह सिंहगणी चमाश्रमण कृत टीका के साथ खंडित प्रतीक रूप में उपलब्ध है। ग्रमी हमने उस सारे सटीक नयचक्र का श्रवलोकन करके देखा तो उसमें कहीं भी केवलज्ञान और केवलदर्शन के संबंध में प्रचलित उपयंक्त बादों पर थोड़ी भी चर्चा नहीं मिली। यदापि सन्मतितक की मल्लवादिकत टीका उपलब्ध नहीं है पर जब मल्लवादि अभेद समर्थक दिवाकर के ग्रन्थ पर टीका लिखें तब यह कैसे माना जा सकता है कि उन्होंने दिवाकर के प्रन्थ की ज्याख्या लिखते समय उसी में उनके विरुद्ध अपना युगपत् पद्ध किसी तरह स्थापित किया हो । इस तरह जब इम सोचते हैं तब यह नहीं कह सकते हैं कि श्चमयदेव के युगपद बाद के पुरस्कतों रूप से मल्लवादि के उल्लेख का आधार नवचक्र या उनकी सन्मतिटीका में से रहा होगा। ग्रगर ग्रभयदेव का उक्त उल्लेखांश अभ्रान्त एवं साधार है तो अधिक से अधिक हम वही कल्पना कर सकते हैं कि मल्तवादि का कोई श्रन्य युगपत् पन्न समर्थक छोटा बढ़ा अन्य अमयदेव के सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्य वाला कोई उल्लेख उन्हें मिला होगा । अस्त । जो कुछ हो पर इस समय हमारे सामने इतनी वस्त निश्चित

१ 'उक्तं च बादिसुख्येन श्रीमल्खवादिना सन्मतौ'—श्रनेकान्तजयपताका टीका, ए० ११६।

है कि अन्य वादों का खरडन करके कमवाद का समर्थन करने वाला तथा अन्य बादों का खरडन करके अमेदबाद का समर्थन करने वाला खर्तत्र साहित्य मौजूद है जो अनुक्रम से जिनभद्रगणि तथा सिद्धसेन दिशाकर का रचा हुआ है। अन्य बादों का खरडन करके एकमात्र अगपद बाद का अंत में स्थापन करने वाला कोई स्वतंत्र अन्य अगर है तो वह श्वेतास्वरीय परंपरा में नहीं पर दिगावरीय परंपरा में है।

(१०) मन्थकार का तात्पर्य तथा उनकी स्वीपज्ञ विचारणा उपाच्यायजी के द्वारा निर्दिष्ट विमितिपत्तियों के पुरस्कर्ता के बारे में जो कुछ कहना या उसे समाप्त करने के बाद अन्त में दो बातें कहना है।

- (१) उक्त तीन वादों के रहस्य को वतलाने के लिए उपाध्यायजी ने जिनमद्रगिए के किसी अंथ को लेकर ज्ञानिवन्तु में उसकी व्याख्या क्यों नहीं की और दिवाकर के सन्मतितकंगत उक्त वाद वाले भाग को लेकर उसकी व्याख्या क्यों की ! हमें इस पसंदगी का कारण यह जान पहता है कि उपाध्यायजी को तीनो वादों के रहस्य को अपनी हिंछ से प्रकट करना अभिमत या फिर भी उनकी वार्किक बुद्धि का अधिक सुकाव अवस्य अभेदवाद की ओर रहा है । ज्ञानिवन्तु में पहले भी जहाँ मित-अत और अवधि-मन:पर्याय के अभेद का प्रअ आया वहाँ उन्होंने बड़ी खूबी से दिवाकर के अभेदमत का समर्थन किया है । यह स्वित करता है कि उपाध्यायजी का मुख्य निजी वात्त्रय अभेद पद्ध का ही है । यहाँ यह भी ध्यान में रहे कि सन्मित के आनकारण की गाथाओं की व्याख्या करते समय उपाध्यायजी ने कई जगह पूर्व व्याख्याकार अभयदेव के विवरण की समालोचना की है और उसमें बुटियाँ बतलाकर उस जगह खुद नए दंग से व्याख्यान भी किया है ! ।
- (२) [१७४] दूसरी बात उपाध्यायजी की विशिष्ट स्क से संबंध रखती है, वह यह कि ज्ञानधिन्दु के अन्त में उपाध्यायजी ने प्रस्तुत तीनों बादों का नयमेद की अपेक्षा से समन्वय किया है जैसा कि उनके पहले किसी को स्का हुआ जान नहीं पड़ता। इस जगह इस समन्वय को बतलाने वाले पद्यों का तथा इसके बाद दिये गए ज्ञानमहत्त्वसूचक पद्य का सार देने का लोम हम संवरण कर नहीं सकते। सबसे अन्त में उपाध्यायजी ने अपनी प्रशस्ति दी है जिसमें खुद अपना तथा अपनी गुद परंपरा का वही परिचय है जो उनकी अन्य कृतियों को मश्चितयों में भी पावा जाता है। सुचित पद्यों का सार इस प्रकार है—

१ देखो ज्ञानविन्दु की कंडिकाएँ ६ १०४,१०५,१०६,११०,१४८,१६५ ।

र—जो लीग गतानुगतिक बुद्धिवाले होने के कारण प्राचीन शास्त्रों का स्थारशः स्था करते हैं और नया तर्कसंगत भी स्था करने में या उसका स्थीकार करने में हिसकिचाते हैं उनकी लक्ष्य में रखकर उपाध्यायजी कहते हैं कि — शास्त्र के पुराने वाक्यों में से युक्तिसंगत नया अर्थ निकालने में वे ही लोग हर सकते हैं जो तर्कशास्त्र से सनभित्र हैं। तर्कशास्त्र के जानकार तो अपनी प्रशा से नए-नए अर्थ प्रकाशित करने में कभी नहीं हिसकिचाते। हस बात का उदाहरण सन्मति का दूसरा कारड ही है। जिसमें केवलज्ञान और केवलदर्शन के विषय में कम, यौगपद्य तथा अभेद पक्ष का खरडन मरहन करनेवाली चर्चा है। जिस चर्चा में पुराने एक ही सूत्रवाक्यों में से हर एक पक्षकार ने अपने अपने अभिप्रेत पक्ष को सिद्ध करने के लिए तर्क द्वारा बुदे-बुदे अर्थ फलित किये हैं।

२—मल्तवादी जो एक ही समय में ज्ञान-दर्शन दो उपयोग मानते हैं उन्होंने मेदस्पर्शों व्यवहार नय का आश्रय लिया है। अर्थात् मल्तवादी का बीगपद्य वाद व्यवहार नय के अमिश्राय से समस्ता चाहिए। पूक्य श्री जिनमद्र-गिए चमाश्रमण जो कम वाद के समर्थक हैं वे कारण और फल की सीमा में शुद्ध ऋजुसूत्र नय का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात् वे कारण और फलरूप से ज्ञान-दर्शन का मेद तो व्यवहारनयसिद्ध मानते ही हैं पर उस मेद से आगे बढ़ कर वे ऋजुसूत्र नय की हृष्टि से मात्र एकसमयाविष्ठ्यन वस्तु का अस्तित्व मान कर ज्ञान और दर्शन को मिन्न-भिन्न समयमावी कार्यकारणरूप से कमवतीं प्रतिपादित करते हैं। सिद्धसेन सूरि जो अमेद पद्म के समर्थक हैं उन्होंने संग्रह नय का आश्रय किया है जो कि कार्य-कारण या अन्य विषयक मेदों के उच्छेद में ही प्रवण्ण है। इसलिए ये तीनों सुरिपन्न नयमेद की अपेन्ना से परस्पर विषय नहीं हैं।

३ — केवल पर्यांव उत्पन्न होकर कभी विच्छिन्न नहीं होता । अतस्व उस सादि अनंत पर्यांय के साथ उसकी उपादानभूत चैतन्यशक्ति का अभेद मानकर ही चैतन्य को शास्त्र में सादि-अनंत कहा है। और उसे जो कमवर्ता या सादिमान्त कहा है, सो केवल पर्यांय के भिन्न-भिन्न समयाविच्छिन्न ग्रंशों के साथ चैतन्य की अभेद विवद्या से। जब केवलपर्यांय एक मान लिया तब तद्रत सूक्ष्म भेद विवद्यित नहीं हैं। और जब कालकृत सूक्ष्म ग्रंश विविधित हैं तब उस केवलपर्यांय की अस्वस्टता गौरा है।

४—मिन्न मिन्न धग्राभावी अज्ञान के नाश और ज्ञानों की उत्पत्ति के भेंद्र के आधार पर प्रचलित ऐसे मिन्न-मिन्न नयाश्रित अनेक पक्ष शास्त्र में बैसे सुने जाते हैं वैसे ही अगर तीनों आचायों के पन्नों में नयाश्रित मतभेद हो तो क्या आक्षर्य है। एक ही विषय में जुदे-तुदे विचारों को समान रूप से प्रधानता जो दूर की वस्तु है यह कहाँ दृष्टिगोचर होती है ?

इस जगह उपाध्यायजी ने शास्त्रप्रसिद्ध उन नयाश्रित पद्मिदों को सूचना की है जो अज्ञाननाश और ज्ञानोत्पत्ति का समय जुदा-जुदा मानकर तथा एक मानकर प्रचलित हैं। एक पद्म तो यही कहता है कि आवरण का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति ये दोनों, हैं तो जुदा पर उत्पन्न होते हैं एक ही समय में। जब कि दूसरा पद्म कहता है कि दोनों की उत्पत्ति समयभेद से होती है। प्रथम अज्ञान-नाश और पीछे ज्ञानोत्पत्ति। तीसरा पक्ष कहता है कि अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति ये कोई जुदे-जुदे भाव नहीं है एक ही वस्तु के बोधक अमावप्रधान और भावप्रधान दो भिन्न शब्द मात्र हैं।

%—जिस बैन शास्त्र ने श्रानेकान्त के बल से सत्त्र और असत्त्र बैसे प्रस्पर विरद धर्मों का समन्वय किया है और जिसने विशेष्य को कभी विशेषण श्रीर विशेषण को कमी विशेष्य मानने का कामचार स्वीकार किया है, वह जैन शास्त्र ज्ञान के बारे में प्रचलित तीनों पत्तों की गील प्रधान-माय से व्यवस्था करे तो वह संगत ही है।

६—स्वसमय में भी जो अनेकान्त जान है वह प्रमाण और नय उभय द्वारा सिंक है। अनेकान्त में उस-उस नव का अपने अपने विषय में आग्रह अवस्य रहता है पर दूसरे नय के विषय में तटस्थता भी रहती ही है। यही अनेकान्त की खूबी है। ऐसा अनेकान्त कभी सुगुरुओं की परंपरा की मिथ्या नहीं ठहराता। विशाल बुदि वाले विद्वान् सहर्शन उसी को कहते हैं जिसमें सामञ्जरण की स्थान हो।

७—लल पुरुष इतबुद्धि होने के कारण नयों का रहस्य तो कुछ भी नहीं जानते परंतु उल्टा वे विद्वानों के विभिन्न पक्षों में विरोध बतैलाते हैं। ये सल सचमुच चन्द्र और सूर्य तथा प्रकृति और विकृति का व्यत्यय करने वाले हैं। अर्थात् वे रात को दिन तथा दिन को रात एवं कारण को कार्य तथा कार्य को कारण कहने में भी नहीं हिचकिचाते। दुःख की बात है कि वे खल भी गुण की खोब नहीं सकते।

— प्रत्युत ज्ञानविन्दु प्रत्य के असाधारण स्वाद के सामने कल्पहृद्ध का फलस्वाद क्या चीज है तथा इस ज्ञानविन्दु के आस्वाद के सामने द्राद्धास्वाद, अम्ब्रतवर्षा, और खोसंपत्ति आदि के आनंद की रमणीयता भी क्या चीज है ? है ० १५४० ]

## 'जैन तर्कभाषा'

**मन्धकार** 

प्रस्तुत अंथ जैन तर्कभाषा के प्रसेता उपाध्याय श्रीमान् बरोविकय हैं। उनके जीवन के बारे में सत्य, अर्थ सत्य अनेक बातें प्रचलित थीं, पर जब से उन्हों के समकालीन गणी कान्तिविजयजी का बनाया 'सुजरावेली भास' पूरा प्राप्त हुआ, जो बिलकुल विश्वसनीय है, तब से उनके जीवन की लरी-खरी बातें बिलकुल स्पष्ट हो गईं। वह 'भास' तत्कालीन गुजराती भाषा में पद्म वंघ है, जिसका आधुनिक गुजराती में सिटप्पण सार-विवेचन प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत मोहनलाल द० देसाई ने लिखा है। उसके आधार से वहाँ उपाध्यायजी का जीवन संत्रोप में दिया जाता है।

उपाध्यायजी का जन्मस्थान गुजरात में कलोल [ बी. बी. एखड सी. आई. रेलवे ] के पास 'कनोड़' नामक गांव है जो अभी मौजूद है। उस गांव में नारायण नाम का अपापरी था जिसकी धर्मपत्नी सोमागदे थी। उस दम्पती के जसवंत और पद्मसिंह दो कुमार थे। कभी अकदर प्रतिवोधक प्रसिद्ध जैनाचार्य हीरविजयस्रि की शिष्पपरंपरा में होने वाले पंडितवर्य शीनय-विजय पाटण के समीपवर्ती 'कुणगर' नामक गांव से विद्यार करते हुए उस 'कनोड़' नामक गांव में पधारे। उनके प्रतिवोध से उक्त दोनों कुमार अपने पाता पिता की सम्मति से उनके साथ हो लिये और दोनों ने पाटण में पं नय-विजयजी के पास ही विंव सं १६८८ में दीचा जी, और उसी साल श्रीविजयदेव स्त्रि के हाथ से उनकी बड़ी दीचा भी हुई। ठीक बात् नहीं कि दीचा के समय उनकी उम्र क्या होगी, पर संभवतः वे दस-वारह वर्ष से कम उम्र के न रहे होगे। दीचा के समय जसवंत' का 'यशोविजय' और 'पद्मसिंह' का 'पद्मविजय' नाम रखा गया। उसी पद्मविजय को उपाच्यायजी अपनी कृति के अंत में सहोदर रूप से स्मरण करते हैं।

सं० १६२६ में ब्रह्मदाबाद शहर में संघसमद्ध पं० यशोविजयजी ने ब्राठ ब्रावधान किये। इससे प्रभावित होकर वहाँ के एक धनजी सूरा नामक प्रसिद्ध ज्यापारी ने गुरु श्रीनयविजयजी को विनति की कि परिस्त यशोविजयजी को काशी जैसे स्थान में पढ़ाकर दूसरा हैमचन्द्र तैयार कीनिए। उस सेठ ने इसके वास्ते दो हजार चांदी के दीनार खर्च करना मंत्र किया और हुंडी लिख दी। गुरु नयविजयजी शिष्य यशोविजय आदि सहित काशी में आए और उन्हें वहां के प्रसिद्ध किसी मड़ाचार्य के पास न्याय आदि दर्शनी का तीन वर्ष तक दिख्या-दान पूर्वक अन्यास कराया। काशी में ही बाद में, किसी विद्धान पर विजय पाने के बाद पं० यशोविजयजी को 'न्यायविशारद' की पदवी मिली। उन्हें 'न्यायाचार्य' पद भी मिला था, ऐसी प्रसिद्ध रही। पर इसका निर्देश 'सुजशबेली मास' में नहीं है।

काशी के बाद उ होने आगरा में रहकर बार वर्ष तक न्यायशास्त्र का विशेष अम्यास व चिंतन किया । इसके बाद वे अहमदाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने औरंगजेब के महोबत खां नामक गुजरात के सूबे के अध्यक्ष के समझ अठारह अवधान किये । इस विद्वता और कुशलता से आकृष्ट होकर सभी ने पं० यशोविजयकी को 'उपाध्याय' पद के योग्य सममा । औ विजयदेव सूरि के शिष्य शीविजय-प्रम सूरि ने उन्हें सं० १७१८ में वाचक — उपाध्याय पद समर्पण किया ।

वि० सं० १७४३ में हमोई गांव, जो वहीदा स्टेट में खमी मीजूद है, उसमें उपाच्यायजी का स्वर्गवास हुआ, जहाँ उनकी पादुका वि० सं० १७४५ में प्रतिष्ठित की हुई अभी विद्यमान है।

उपाध्यायजी के शिष्य-परिवार का उल्लेख 'मुजरा वेली' में तो नहीं है, पर उनके तस्व विजय आदि शिष्य-प्रशिष्यों का पता अन्य सावनों से चलता है, जिसके वास्ते 'जैन गुर्जर कविओं' भाग २, पृष्ठ २७ देखिए।

उपाध्याय में के बाह्य जीवन की स्यूल घटनाओं का जो संज्ञित वर्णन ऊपर किया है, उनमें दो घटनाएँ खास मार्के की हैं जिनके कारण उपाध्याय जी के आंतरिक जीवन का स्रोत यहां तक अन्तर्मुल होकर विकतिन हुआ, कि जिसके बल पर वे भारतीय साहित्य में और खासकर जैन परंपरा में अमर हो गए। उनमें से पहली घटना अभ्यास के वास्ते काशी जाने की है, और दूसरों न्याय आदि दर्शनी का मौलिक अभ्यास करने की है। उपाध्याय जी कितने ही बुद्धि या प्रतिमासंपन्न क्यों न होते, उनके वास्ते गुजरात आदि में अध्ययन की सामग्री कितनी ही क्यों न इर्याई जाती, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अगर काशी में न आते, तो उनका शास्त्रीय व दार्शनिक शान, जैसा उनके अन्यों में पाया जाता है, संभव न होता। काशों में जाकर भी वे उस समय तक विकसित न्यायशास्त्र—खास करके नवीन स्थाव-शास्त्र का पूरे बल से अध्ययन न करते तो उन्होंने जैन परंपरा की

और तद्द्वारा भारतीय साहित्य को जैन विद्वान् की हैसियत से जो अपूर्व मेंट दी है, वह कभी संभव न होती।

दसवीं शताब्दी से नवीन न्याय के विकास के साथ ही समग्र वैदिक दर्शनी में ही नहीं, बल्कि समग्र वैदिक साहित्य में सुक्ष्म विश्लेषण और तर्क की एक नई दिशा प्रारंभ हुई, श्रीर उत्तरीत्तर अधिक से श्रीधक विकास होता चला जो श्रमी तक हो ही रहा है । इस नवीन न्याय कत नव्य युग में उपाच्यायची के पहिले भी श्रनेक श्वेताम्बर दिगम्बर विद्वान हुए, जो बृद्धि-प्रतिमा संपन्न होने के खलावा जीवन भर शास्त्रयोगी भी रहे। फिर भी हम देखते हैं कि उपाध्यायजी के पूर्ववर्ती किसी वैन विद्वान ने वैन मन्तव्यों का उतना सतर्क दार्शनिक विश्लेषण व प्रति-पादन नहीं किया, जितना उपाध्यायजी ने किया है । इस अंतर का कारग उपा-ध्यायजी के काशीगमन में और नव्य न्यायशास्त्र के गंभीर ख्राव्ययन में ही है। नवीन न्यायशास्त्र के ब्रम्यास से ब्रीर तत्मुलक सभी तत्कालीन वैदिक दर्शनी के श्रम्यास से उपाध्यायजी का सहज बृद्धि-प्रतिमा संस्कार इतना विकसित श्रीर समृद हुआ कि फिर उसमें से अनेक शास्त्रों का निर्माण होने लगा। उपाध्यायती के अंथों के निर्माण का निश्चित स्थान व समय देना अभी संगव नहीं। फिर भी इतना सो ग्रवश्य ही कहा जा सकता है कि उन्होंने ग्रन्य जैन साधुग्रों की तरह मन्दिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, संघ निकालना आदि वहिर्मुल धर्म कार्यों में अपना मनीयोग न लगाकर अपना सारा जीवन जहां वे गये और जहां वे रहे, वहीं एक मात्र शास्त्रों के चित्तन तथा त्याय शास्त्रों के निर्माण में लगा दिया।

उपाध्यायजी के प्रन्यों की सब प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ तो उपलब्ध हैं, पर अध्रेरी। कुछ बिलकुल अनुपलब्ध हैं। फिर भी जो पूर्ण उपलब्ध हैं, वे ही किसी प्रवर बुदिशाली और प्रवल पुरुपार्थों के आजीवन अस्थास के बास्ते पर्याप्त हैं। उनकी लम्य, अलम्य और अपूर्ण लम्य किती की अभी तक की बादी देखने से ही यहां संदोप में किया जानेबाला उन कृतियों का सामान्य वर्गीकरण व मुल्यांकन पाठकों के ध्यान में आ सकेगा।

उपाच्यायजी की कृतियां संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी-मारवाही इन चार भाषाओं में गदाबद्ध, पदाबद्ध और गदा-पदाबद हैं। दार्शनिक ज्ञान का असली व व्यापक लजाना संस्कृत भाषा में होने से तथा उसके द्वारा ही सकल देश के सभी विद्वानों के निकट अपने विचार उपस्थित करने का सम्भव होने से उपाच्यायजी ने संस्कृत में तो लिखा ही पर उन्होंने अपनी जैन परम्परा की मूल-मूत प्राकृत भाषा को गौगा न समक्ता। इसी से उन्होंने प्राकृत में भी रचनाएँ की। संस्कृत-प्राकृत नहीं जाननेवाले और कम जानने वाली तक अपने विचार पहुँचा- ने के लिये उन्होंने तत्कालीन गुजराती भाषा में भी विविध रचनायें की । मौका पाकर कभी उन्होंने हिन्दी भारवाड़ी का भी आश्रय लिया ।

विषयहाँक्ट से उपाध्यायजी का साहित्य सामान्य रूप से आगमिक, तार्किक दो प्रकार का होने पर भी विशेष रूप से अनेक विषयावर्तची है। उन्होंने कर्म-तत्त्व, आचार, चरित्र आदि अनेक आगमिक विषयों पर आगमिक शैली से भी लिखा है और प्रमास, प्रमेय, नय, मंगल, मुक्ति, आत्मा, योग आदि अनेक तार्किक विषयों पर भी तार्किक शैली में खासकर नज्य तार्किक शैली से लिखा है। व्याकरमा, काव्य, छंद, अर्लकार, दर्शन आदि सभी तत्काल प्रसिद्ध शास्त्रीय विषयों पर उन्होंने कुछ-न-कुछ, अर्ति महत्त्व का लिखा है।

रौली की दृष्टि से उनकी कृतियाँ खरहना मक भी है, प्रतिपदनारमक भी हैं खोर समन्वयात्मक भी। जब वे खंडन करते हैं तब पूरी ग्रहराई तक पहुँचते हैं। प्रतिप्रदन उनका सूक्ष्म श्रीर विशाद है। वे जब योगशास्त्र और गीता आदि के तस्तों का जैन मन्तव्य के साथ समन्वय करते हैं तब उनके गंभीर चितन का श्रीर आख्यात्मक भाव का पता चलता है। उनकी श्रनेक कृतियां किसी श्रन्य के मन्य की व्याख्या न होकर मूल, टीका या दोनों रूप से स्वतन्त्र ही है, जब कि श्रनेक कृतियां प्रसिद्ध पूर्वाचायों के प्रन्थों की व्याख्याख्य हैं। उपाध्यायजी ये पत्तके जैन श्रीर श्रवताम्बर किर भी विद्याविषयक उनकी दृष्टि इतनी विशाल थी कि वह श्रपने संपदायमात्र में समा न सकी, श्रतपद उन्होंने पातंत्रल योगसूत्र के ऊपर भी लिखा श्रीर श्रपनी तीव समालोचना की लक्ष्य-दिगम्बर परंपरा के सूक्ष्म प्रश्न तार्किक प्रवर विद्यानन्द के कठिनतर श्रष्टसहसी नामक अंथ के ऊपर कठिनतम व्याख्या भी लिखी।

गुजरावी और हिन्दी-मारवाड़ी में लिखी हुई उनकी अनेक कृतियों का थोड़ा बहुत वाचन, पठन व प्रचार पहिले से ही रहा है, परन्तु उनकी संख्त प्राकृत कृतियों के अध्ययन अध्यापन का नामोनिशान भी उनके खीवन काल से लेकर रे० वर्ष पहले तक देखने में नहीं आया। यहो सबव है कि दाई सौ वर्ष जितने कम और लास उपद्रवों से मुक्त इस सुरक्षित समय में भी उनकी सब कृतियां सुरक्षित न रहीं। पठन-पाठन न होने से उनकी कृतियों के ऊपर शैका टिप्पणी लिखे जाने का तो संभव रहा ही नहीं, पर उनकी नकलें भी ठीक-ठीक प्रमाण में न होने पाई। कुछ कृतियां तो ऐसी भी मिल रही हैं, जिनकी सिर्फ एक-एक प्रति रहीं। संभव है ऐसी ही एक-एक नकल वाली अनेक कृतियां या तो लुस हो गई वा किसी अजल स्थानों में तितर चितर हो गई हो। जो कुछ हो, पर उपाध्यायजी का जिल्ला साहित्य लम्य है, उतने मात्र का ठीक-ठीक प्री तैयारी के साथ अध्ययन

किया जाए, तो जैन परंपरा के चारों श्रनुयोग तथा श्रागमिक, तार्किक कोई विषय श्रशत न रहेंगे।

उदयन और गंगेश जैसे मैथिल तार्किक पुंगर्वों के द्वारा जो नव्य तर्कशास्त्र का बीजारोपण व विकास प्रारंभ हुन्ना, और जिसका व्यापक प्रमाव व्याकरण, साहित्य, छुंद, विविध दर्शन और धर्मशास्त्र पर पहा, और लूव पैला उस विकास से बीचल सिर्फ दो सम्प्रदाय का साहित्य रहा। जिनमें से बौद्ध साहित्य की उस त्रुटि की पूर्ति का तो संभव ही न रहा था, क्योंकि बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के बाद भारतवर्ण में बौद्ध-विद्वानों की परंपरा नामगात्र को भी न रही, इसलिए वह जुटि हतनी नहीं अल्वरती जितनी जैन साहित्य की वह जुटि। क्योंकि जैन संप्रदाय के सैकड़ों हो नहीं, बल्कि हजारों साधन संपन्त त्यागी व कुछ एहत्य भारतवर्ष के प्रायः सभी मागों में मौजूद रहे, जिनका मुख्य व जीवनव्यापी ध्येय शास्त्र चितन के सिवाय और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इस जैन साहित्य की कभी को दूर करने और क्रकेले हाथ से दूर करने का उज्ज्वल व स्थायी यश अगर किसी जैन विद्वान को है, तो वह उपाध्याय यशोजिजयजी को ही है।

बन्ध

प्रस्तुत प्रत्य के जैन तर्कमाषा इस नामकरण का तथा उसे रचने की कामना उलाब होने का, उसके विभाग, प्रतिपाद्य विषय का चुनाव ख्रादि का बोधपद व मनोरञ्जक इतिहास है जो अवस्य शतव्य है।

वहाँ तक मालूम है इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में तर्कंप्रशन दर्शन प्रत्यों के चोहे ने वैदिक हों, बौद हो या जैन हो – नाम न्याय पद युक्त हुआ करते थे। बैसे कि न्यायसूत्र, न्यायमाध्य, न्यायवार्तिक, न्यायसार, न्यायमंत्ररी, न्यायमुख, न्यायावतार आदि। अगर प्रो॰ ट्यूचीका रखा हुआ 'तर्कशाख' यह नाम असल में सच्चा ही है या प्रमाण समुच्चय वृत्ति में निर्दिष्ट 'तर्कशाख' नाम सही है, तो उस प्राचीन समय में पाये जाने वाले न्यायशब्द युक्त नामीं को परम्परा का यह एक ही अपवाद है जिसमें कि न्याय शब्द के बदले तर्कयब्द हो। ऐसी पम्परा के होते हुए भी न्याय शब्द के स्थान में 'तर्क' शब्द लगाकर तर्क भाषा नाम रखनेवाले और उस नाम से धमकीर्तिकृत न्यायविन्दु के पदार्थों पर ही एक प्रकरण लिखनेवाले बौद विद्वान मोधाकर हैं वो बारहर्थी शतब्दों के माने जाते हैं। मोद्याकर की इस तर्कमाण कृति का प्रमाव वैदिक विद्वान केशव मित्र पर पड़ा हुआ जान पड़ता है, जिससे उन्होंने

१ Pre-Dignaga Budhist logic गत 'तक्शास' नामक ग्रंथ ।

वैदिक परंपरानुसारी अद्यापद के न्याय-युन का अवलंबन लेकर अपना तर्कमाया अंघ तेरहवीं चौदहवीं राताब्दी में रचा। मोद्याकर का जगतल बौद्ध विहार केशवमिश्र की मिथिला से बहुत दूर न होगा ऐसा जान पहता है। उपाध्याय यसोविजयजी ने बौद्ध विद्वान् की दोनों तर्कमायाओं को देखा, तब उनकी भी इच्छा हुई कि एक ऐसी तर्कमाया लिखी जानी चाहिए, जिसमें जैन मन्तब्यों का वर्णन हो। इसी इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने प्रस्तुत अन्य रचा और उसका केवल तर्क भाषा यह नाम न रख कर 'जैन तर्कभाषा' ऐसा नाम रखा। इसमें कीई संदेह नहीं, कि उपाध्यायजी की जैन तर्कभाषा रचने की कल्पना का मूल उक्त दो तर्क भाषाओं के अवलोकन में है। मोधाकरीय तर्कमाया की प्राचीन ताइपत्रीय प्रति पाट्या के भएडार में है जिससे जाना जा सकता है कि मोद्याकरीय तर्कमाया का जैन मंडार में संग्रह तो उपाध्यायजी के पहिले ही हुआ होगा पर केराविमिश्रीय तर्कमाया के जैन मंडार में संग्रह तो उपाध्यायजी के पहिले ही हुआ होगा पर केराविमिश्रीय तर्कमाया के जैन मंडार में संग्रहोत होने के विषय में कुछ मार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। संमव है जैन मस्हार में उसका संग्रह सब से पहले उपाध्यायजी ने ही किया हो, क्योंकि इसकी भी विविध टीकायुक्त अनेक प्रतियाँ पाट्या आदि अनेक स्थानों के जैन साहित्य संग्रह में हैं।

मोज़ाकरीय तर्क भाषा तीन परिच्छेदों में विभक्त है, जैसा कि उसका आधार मत न्यायबिंदु मी है। केशविमश्रीय तर्क मापा में ऐसे परिच्छेद विमाग नहीं हैं। श्चतएव उपाच्यावजी की जैन तर्क भाषा के तीन परिच्छेद करने की कल्पना का द्याचार मोज्ञाकरीय तर्क भाषा है ऐसा कहना ऋसंगत न होगा। जैन तर्क भाषा को रचने की, उसके नामकरण की और उसके विभाग की कल्पना का इतिहास थोड़ा बहुत जात हुआ। पर अब प्रश्न यह है कि उन्होंने अपने प्रन्थ का जो प्रति-पाद्य विषय जुना और उसे प्रत्येक परिच्छेद में विभाजित किया, उसका आधार कोई उनके सामने था वा उन्होंने अपने आप ही विषय की पसंदगी की और उस-का परिच्छेद अनुसार विभाजन भी किया ! इस प्रश्न का उत्तर हमें मद्वारक श्रक-संक के लघीयस्वय के अवलोकन से मिलता है। उनका लघीयस्वय जो मूल पद्य-बद है और स्वीपज्ञविवरस्युक है, उसके मुख्यतया प्रतिपाद विषय तीन हैं, प्रमागः, नय और निच्चेप । उन्हीं तीन विषयों को लेकर न्याय-प्रस्थापक अकलंक ने सीन विभाग में लबीयख्रय को रचा जो तीन प्रवेशों में विभाजित है। बीद-वैदिक दो तर्क माधाओं के अनुकरण रूप से बैन तर्कमाया बनाने की उपाध्यायजी की इच्छा हुई भी ही, पर उन्हें प्रतिपाद्य विषय की पसंदगी तथा उसके विमास के बारते अक्लंक की कृति मिल गई जिससे उनकी प्रन्य निर्माण योजना ठीक वन गई। उपाच्यायची ने देखा कि लघीपस्त्रय में प्रमाण, नय श्रीर निच्चेप का

वर्णन है, पर वह प्राचीन होने से विकसित युग के वास्ते पर्यात नहीं है। इसी तरह शायद उन्होंने यह भी सोचा हो कि दिगम्बराचार्य कत तथीयकार जैसा, पर नवयुग के अनुकूल विशेषों से युक्त श्वेताम्बर परंपरा का भी एक ग्रंथ होना चाहिए। इसी इच्छा से ग्रेरित होकर नामकरण आदि में मोद्धाकर आदि का अनुसरण करते हुए भी उन्होंने विषय की पसंदगी में तथा उसके विभाजन में जैना-चार्य अकलंक का ही अनुसरण किया।

उपाध्यायजी के पूर्ववर्ती श्वेताम्बर-दिगम्बर अनेक आचार्यों के तर्क विषयक सूत्र व प्रकरण प्रत्य है पर अकलंक के लबीयख़्य के सिवाय ऐसा कोई तर्क विष-यक अंथ नहीं है, जिसमें प्रमाण, नय और बिद्धोप तीनों का तार्किक शैली से एक-साथ निरूपण हो। अतएव उपाध्यायजी की विषय-पसंदगी का आधार लबीयस्त्रय ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता। इसके सिवाय उपाध्यायजी की प्रस्तुत कृति में लबीयस्त्रय के खनेक वाक्य क्यों के त्यों है जो उसके आधारत्व के अनुमान की और भी पृष्ट करते हैं।

बाह्यस्वरूप का योड़ासा इतिहास जानने के बाद श्रांतरिक स्वरूप का भी ऐतिहासिक वर्णन श्रावश्यक है। जैन तर्क भाषा के विषयनिरूपण के मुख्य श्राधार-भूत दो प्रंथ है—सटीक विशेषावश्यक माध्य और सटीक प्रमाणनयतत्वा-लोक। इसो तरह इसके निरूपण में मुख्यतया श्राधार भूत दो न्याय ग्रंथ भी हैं—कुसुमांजिल और चिंतामिण। इसके श्रजावा विषय निरूपण में दिगम्बरीय न्यायदीपिका का भी थोड़ा सा साचात् उपयोग श्रवश्य हुआ है। जैन तर्क भाषा के नय निरूपण श्रादि के साथ लवीयस्त्रय और तत्वार्यश्लोकवार्तिक श्रादि का शब्दणः साहश्य श्रिक होने से यह प्रश्न होना स्वामाविक है कि इसमें लघीयस्त्रय और तत्वार्यश्लोकवार्तिक का साचात् उपयोग क्यों नहीं मानते। पर इसका जवाब यह है कि उपाध्यायजी ने जैन तर्क भाषा के विषय निरूपण में वस्तुतः सटीक प्रमाणनयतत्वालोक का तार्तिक ग्रंथ रूप से साचात् उपयोग किया है। लवीयस्त्रय, तत्वार्थश्लोकवार्तिक श्रादि दिगम्बरीय ग्रन्थों के श्राधार से सटीक प्रमाणनयतत्वालोक को रचना की जाने के कारण जैन तर्क भाषा के साथ लवीयस्त्रय और तत्वार्थश्लोकवार्तिक का शब्दसाहश्य सटीक प्रमाणनयतत्वालोक के दारा ही श्राया है, साचात् नहीं।

मोद्धांकर ने धर्मकीर्ति के त्याविद्ध को आधारम्त रखकर उसके कतिपय सूत्रों की व्याख्यारूप में थोड़ा बहुत अन्य अन्य शास्त्रायीय विषय पूर्ववर्ती बौद प्रत्यों में से लेकर अपनी नातिसंद्धित नातिविस्तृत ऐसी पठनोपयोगी तर्क माधा लिखी। केशविमिश्र ने भी अद्धपाद के प्रथम सूत्र को आधार रखकर उसके निरूपण में संबोप रूप से नैयायिक सम्मत सोलंड पदार्थ और वैशेषिक सम्मत सात पदार्थी का विवेचन किया । दोनों ने अपने-अपने मंतच्य को सिद्ध करते हुए तत्कालीन विरोधी मन्तव्यों का भी जहां-तहां खरडन किया है। उपाच्यायजी ने भी इसी सरकी का अवलंबन करके बैन तर्क मापा रची। उन्होंने संख्यतया प्रमाखनय-तत्वालोक के सम्रों को ही यहां संभव है आधार बनाकर उनकी व्याख्या ग्रपने टंग से की है। व्याख्या में खासकर पंचरान निरूपण के प्रसंग में सटीक विशेषा-बज्यक साध्य का ही अवलंबन है। वाकी के प्रमाण और नवनिरूपण में प्रमाण-नयत्त्वालोक की व्याख्या--रलाकर का ग्रवलंबन है अथवा यो कहना चाहिए कि वंचज्ञान और निवेष की चर्चा तो विशेषावस्थक भाष्य और उसकी वृत्ति का मंत्रेपमात्र है श्रीर परोद्धप्रमाणी की तथा नयों की चर्चा प्रमाणनयतन्वात्रोक की व्याख्या-रत्नाकर का संबोध है। उपाध्यायजी बैसे प्राचीन नवीन सकत दर्शन के बहसत विद्वान की कृति में कितना ही संखेप क्यों न हो, पर उसमें पूर्वपद्ध तथा उत्तरपद्ध रूप से किया वस्तु विश्लेषण रूप से शास्त्रीय विचारों के अनेक रंग पूरे जाने के कारण यह संश्वित अन्य भी एक महत्त्व की कृति वन गया है। वस्तृतः जैनतक मापा का यह आगमिक तथा तार्किक पूर्ववर्ती जैन प्रमेखें का किसी हट तक नत्यन्याय की परिभाषा में विश्लेषण है तथा उनका एक जगह संबह रूप से संज्ञित पर विशाद वर्णन मात्र है।

प्रमाण श्रीर नय की विचार परंपरा श्वेतांवरीय शंथों में समान है, पर निक्षेपों की चर्चा परम्परा उतनी समान नहीं । ताबीयस्त्रय में जो निक्षेप निरूपण है श्रीर उसकी विस्तृत व्याख्या न्यायकुमुद चन्द्र में जो वर्णन है, वह विशेषावश्यक भाष्य की निक्षेप चर्चा से इतना भिन्न श्रवश्य है जिससे यह कहा जा सके कि तस्त्र में भेद न होने पर भी निक्षेपों की चर्चा दिगम्बर-श्वेतास्त्रर दोनों परम्परा में किसी शंश में भिन्न रूप से पुष्ट हुई बैसा कि जीवकांट श्रीर चौथे कर्मश्रन्थ के विषय के बारे में कहा जा सकता है। उपाध्यायजों ने जैन तर्क भाषा के बाह्य रूप की रचना में क्रचीयस्त्रय का श्रवतांवन किया जान पड़ता है, किर भी उन्होंने श्रवनी निक्षेप चर्चा तो पृर्णतया विशेषावश्यक भाष्य के श्राचार से हो की है।

[ अहअह वह

[ जैन तर्कमाया



# 'न्यायकुमुदचन्द्र' का प्राकथन

and the first in a d

यदि श्रीमान् प्रेमीजी का श्रानुरोध न होता जिन्हें कि मैं श्रपने इने-गिने दिगम्बर मित्रों में सबसे श्रिधिक उदार विचारवाले, साम्प्रदायिक होते हुए मी असाम्प्रदाशिक दृष्टिवाले तथा सभी लगन से दिगम्बरीय साहित्य का उत्कर्ष चाहने वाले समभत्ता हूँ, और यदि न्याय कुमुदचन्द्र के प्रकारान के साथ थीड़ा भी मेरा संबन्ध न होता, तो मैं इस वक्त शायद ही कुछ लिखता।

दिगम्बर-वर्षेया के साथ मेरा तीस वर्ष पहले ख्रव्ययन के समय से ही संबन्ध श्ररू हुआ, जो बाह्य-श्राम्यन्तर दोनों दृष्टि से उत्तरीत्तर विस्तृत एवं धनिष्ठ होता गया है। इतने लम्बे परिचय में साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से दिगम्बर परम्परा के संबन्ध में आदर एवं अति तटस्थता के साथ जहाँ तक हो सका मैंने कुछ अवलोकन एवं चितन किया है। मुम्मको दिगम्बरीय परम्परा की मध्यकालीन तथा उत्तरकालीन साहित्यक प्रवृत्ति में एक विरोध नजर श्राया । नमस्करगीय स्वामी समंतभद्र से लेकर बादिराज तक की साहित्यक प्रवृत्ति देखिए-श्रीर इसके बाद की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिए । दोनों का मिलान करने से अनेक विचार आते हैं। समंतमद्र, अकलह आदि विद्वद्रप आचार्य चाहे बनवासी रहे हो, या नगरवासी फिर भी उन सवों के साहित्य को देखकर एक बात निर्विवाद रूप से माननी पडती है कि उन सबों की साहित्यक मनोवृत्ति बहुत ही उदार एवं संग्रहिकी रही। ऐसा न होता तो वे बौद श्रीर ब्राह्मण परम्परा की सब दार्शनिक शासाखी के सलम दर्लम साहित्य का न तो ख्रथ्ययन ही करते ख़ौर न उसके तत्वी पर श्चनकल-प्रतिकृत समालीचना-योग्य गम्भीर चिन्तन करके अपना साहित्य समृद्धतर बना पाते । यह कल्पना करना निराधार नहीं कि उन समर्थ आचार्यों ने अपने त्याग व दिगम्बरत्व को कायम रखने की चेष्टा करते हुए भी अपने आस-पास ऐसे पुस्तक मं ह विये कराये कि जिनमें अपने सम्प्रदाय के समग्र साहित्य के ऋलावा बोद और ब्राक्षस परम्परा के महत्त्वपूर्ण छोटे-बर्वे सभी ग्रंथों का संचय करने का भरसक प्रयक्त हुआ । वे ऐसे संचय मात्र से ही संबुध नहीं रहते थे, पर उनके अध्ययन-अध्यापन कार्य को अपना जीवन कम बनाये हुए ये। इसके

विना जनके तपलम्य अंधी में देखा जानेवाला विचार-वैशाद व टार्शनिक प्रथकरण संगव नहीं हो सकता । वे उस विशालराशि तत्कालीन भारतीय साहित्य के चितन, मनन रूप दोहन में से नवनीत वैसी अपनी कतियों को बिना बनाये भी संवध न होते थे। यह स्थिति मध्यकाल की रही। इसके बाद के समय में इम दसरी ही मनोत्रति पाते हैं। करीब बारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक के दिगम्बरीय साहित्य की प्रवृत्ति देखने से जान पड़ता है कि इस युग में वह मनोवित बदल गई। अगर ऐसा न होता तो कोई कारण न था कि वारहवीं शताब्दी से लेकर श्रव तक जहाँ न्याय वेदान्त मीमांसा, श्रतंकार, व्याकरण श्रादि विषयक साहित्य का भारतवर्ष में इतना श्रधिक, इतना व्यापक और इतना सहम विचार व विकास हुआ, वहाँ दिगम्बर परम्परा इससे विलकुल श्रष्ठती सी रहती। श्रीहर्ष, गंगेश, पद्मधर, मधुसदन, श्रप्यदीक्ति, जगन्नाथ श्रादि वैसे नवयग प्रत्थापक ब्राह्मण विद्वानों के साहित्य से भरे हुए इस बुग में दिगम्बर साहित्य का इससे विलक्त अलता रहना अपने पूर्वाचार्यों की मनोवृत्ति के विरुद्ध मनो-क्चि का सबूत है। अगर वादिराज के बाद भी दिगम्बर परम्परा की साहित्यक मनोवृत्ति पूर्ववत् रहती तो उसका साहित्य कुछ श्रौर ही होता । कारगा कुछ भी हो पर इसमें तिनक भी संदेह नहीं है कि पिछले परिडतो और भद्वारकों की मनोवृत्ति ही बदल गई श्रीर उसका प्रभाव सारी परम्परा पर पड़ा जो अब-तक स्पष्ट देखा जाता है और जिसके चिह्न उपलम्य प्रायः सभी भएडारी, वर्तमान पारणालाओं की अध्ययन-अध्यापन प्रशाली और परिवत मरवर्ता की विचार व कार्यशीली में देखे जाते हैं।

अभी तक मेरे देखने मुनने में ऐसा एक भी पुराना दिगंबर मग्रहार या आधुनिक पुस्तकालय नहीं आया जिसमें बौढ, ब्राह्मण और श्रेतांबर परम्परा का समग्र साहित्य वा अधिक महत्त्व का मुख्य साहित्य संग्रहीत हो। मैंने दिगंबर परम्परा की एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी या मुनी कि जिसमें समग्र दशाँनों का आमूल अध्ययन-चिंतन होता हो या उसके प्रकाशित किये हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथों का संस्करण या अनुवाद ऐसा कोई नहीं देखा जिससे यह विदित हो कि उसके सम्पादकों या अनुवादकों ने उतनी विशालता व तटस्थता से उन मूल ग्रन्थों के लेखकों की माँति नहीं तो उनका शतांश या सहसांश भी अम किया हो।

एक तरक से परंपरा में पाई जाने वाली उदात्त शास्त्र मिक्कि, आर्थिक सहु-लियत और बुद्धिशाली पंडितों की बड़ी तादाद के साथ जब आधुनिक युग के सुभीते का विचार करता हूँ, तथा दूसरी भारतवर्षीय परंपराओं की साहित्यक उपासना को देखता हूँ और दूसरी तरफ दिगम्बरीय साहित्य चेत्र का विचार करता हूँ तब कम से कम मुन्तको तो कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह सब कुछ बदली हुई संकुचित या एकदेशीय मनोवृत्ति का ही परिशाम है।

मेरा यह भी चिरकाल से मनारथ रहा है कि हो सके इतनी त्वरा से दिगम्बर परम्परा की यह मनोवृत्ति बदल जानी चाहिए। इसके बिना वह न तो अपना ऐतिहासिक व साहित्यिक पुराना अनुपम स्थान सँमाल लेगी और न वर्तमान युग में सबके साथ बराबरी का स्थान पा सकेगी। यह भी भेरा विश्वास है कि अगर यह मनोवृत्ति बदल जाए तो उस मध्यकालीन थोड़े, पर आसावारण महत्व के, ऐसे अन्य उसे विरासत में लम्य है जिनके बल पर और जिनकी भूमिका के जपर उत्तरकालीन और वर्तमानयुगीन सारा मानसिक विकास इस बक्त भी बढ़ी खूबी से समन्वित व संग्रहीत किया जा सकता है।

इसी विश्वास ने मुक्तको दिगम्बरीय साहित्य के उपादेय उत्कर्ष के बास्ते कर्तव्य रूप से मुख्यतमा तीन वातों की ओर विचार करने को बाधित किया है।

- (१) समंतमद्र, अकलंक विद्यानंद आदि के अन्य इस दंग से प्रकाशित किये बाएँ जिससे उन्हें पढ़नेवाले व्यापक दृष्टि पा सकें और जिनका अवलोकन तथा संग्रह दूसरी परंपरा के विद्वानों के वास्ते अनिवार्य सा हो जाए।
- (२) आतमीमांसा, युक्त्यनुशासन अष्टशती, त्यायविनिश्चय आदि अन्यों के अनुवाद ऐसी मीलिकता के साथ तुलनात्मक व ऐतिहासिक पदित से किये जाएँ, जिससे यह विदित हो कि उन अन्यकारों ने अपने समय तक की कितनी विद्यार्थों का परिशीलन किया था और किन-किन उपादानों के आधार पर उन्होंने अपनी कृतियाँ रची थीं—तथा उनकी कृतियों में सिश्नष्ट विचार परंपराओं का आज तक कितना और किस तरह विकास हुआ है।
- (३) उक्त दोंनों बातों की पूर्ति का एकमात्र साधन जो सर्व संबाही पुस्तकालयों का निर्माण, प्राचीन भारडारों की पूर्ण व व्यवस्थित खोज तथा आधुनिक पठनप्रशाली में आमूल परिवर्तन है, वह जल्दी से जल्दी करना।

मैंने यह पहले ही सोच रखा या कि अपनी ओर से बिना कुछ किये औरों को कहने का कोई विशेष अर्थ नहीं। इस दृष्टि से किसी समय आसमीमांसा का अनुवाद मैंने प्रारम्भ भी किया, जो पीछे रह गया। इस बीच में सम्मतितर्क के सम्पादन काल में कुछ अपूर्व दिगम्बरीय अन्य रख मिले, जिनमें से सिदिबिनिकाय दीका एक है। न्यायकुमुदचन्द्र की लिखित प्रति जो 'आ॰' संकेत से प्रस्तुत संस्क या में उरयुक्त हुई है वह भी श्रीकुत प्रेमीजी के द्वारा मिली। जब मैंने उसे देला तभी उसका विशिष्ट संस्करण निकालने की चृत्ति बलवती हो गई। उधर

-4

प्रेमीजी का तकाजा था कि मदद मैं यथासंभव करूँगा पर इसका सत्मित जैसा संस्करण निकालो ही। इघर एक साथ अनेक वहें काम जिम्में न लेने की मनोवृत्ति। इस इंद में दस वर्ष बीत गए। मैंने इस बीच में दो बार प्रयक्त मी किये पर वे सफल न हुए। एक उद्देश्य मेरा यह रहा कि कुमुदचन्द्र जैसे दिगम्बरीय प्रत्यों के संस्करण के समय योग्य दिगम्बर पंडितों को ही सहचारी बनाऊँ जिससे फिर उस परंपरा में भी स्वावलंबी चक चलता रहे। इस घारणा से अहमदाबाद में दो बार अलग-अलग से, दो दिगम्बर उंडितों को भी, शायद सम् १६२६-२७ के आसपास, मैंने बलाया पर कामपानी न हुई। वह प्रयत्न उस समय वहीं रहा, पर प्रेमीजी के तकाजे और निजी संकल्प के बशा उसका परिपाक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, जिसे मूर्त करने का अवसर १६३३ की जुलाई में काशी पहुँचते ही दिखाई दिया।

पं० कैलाराचन्द्रजी तो प्रथम से ही मेरे परिचित थे, पं० महेन्द्रकुमारजी का परिचय नदा हुआ। मैंने देखा कि ये दोनी विद्वान् 'कुमुद' का कार्य करें तो उपयुक्त समय और सामग्री है। दोनी ने बड़े उत्साह से काम को अपनाया और उधर से प्रेमीजी ने कार्यसायक आयोजन भी कर दिया, जिसके पलस्वरूप यह प्रथम भाग सबके सामने उपस्थित है।

इसे तैयार करने में पंडित महारायों ने कितना और किस प्रकार का अम किया है उसे सभी अभिन्न अभ्यासी आप ही आप जान सकेंगे। अतएव में उस पर कुछ न कहकर सिर्फ प्रस्तुत माग गत टिप्पशियों के विषय में कुछ कहना उपयुक्त समक्षता हूँ।

मेरी समक्त में प्रस्तुत टिप्पियाँ दो दृष्टि से की गई है। एक तो यह कि प्रत्यकार ने जिस-जिस मुख्य और गीया मुद्दे पर जैनमत दर्शाते हुए अनुक्ल या प्रतिकृत रूप से जैनेतर बीद बाह्मया परम्पराओं के मतों का निर्देश व संग्रह किया है वे मत और उन मतों की पोपक परम्पराएँ उन्हों के मृत्यभूत ग्रन्थों से वतलाई वाएँ ताकि अम्यासी प्रत्यकार की प्रामाशिकता जानने के अलावा यह मी सविस्तर ज्ञान सकें कि अमुक मत या उसकों पोपक परंपरा किन मृत्य ग्रंथों पर अवलीवित है और उसका असली भाव क्या है है इस ज्ञानकारी से अम्यासशील विद्यार्थी-पंडित प्रमानन्त्र वर्षित दर्शनान्तरीय समस्त संविध मुद्दों को अल्वन्त त्यष्टता-पूर्वक समक्त सकेंगे और अपना स्वतंत्र मत भी बाँध सकेंगे। दूसरी दृष्टि टिप्पिशियों के विध्य में यह रही है कि प्रत्येक मन्तव्य के तात्विक और साहित्यक इतिहास की सामग्री उपस्थित की ज्ञाय जो तत्वत्र और ऐतिहासिक दोनों के संशोधन कार्य में आवश्यक है।

अगर प्रस्तुत भाग के अम्यासी उक्त दोनों दृष्टियों से दिप्पशियों का उपयोग करेंगे तो वे टिप्पशियाँ सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर न्याय-प्रमाश अन्यों के वास्ते एक सी कार्य साधक सिद्ध होंगी। इतना ही नहीं, बल्कि बौद्ध ब्राह्मश परम्परा के दाशंनिक साहित्य की अनेक ऐतिहासिक गुरिययों को सुलभाने में भी काम देंगी।

उदाहरणार्थ— 'धर्म' पर की टिप्पणियों को लीजिए। इससे यह विदित हो जाएगा कि प्रंथकार ने जो जैन सम्मत धर्म के विविध स्वरूप बतलाये हैं उन सबके मूल आधार क्या-क्या है। इसके साय-साय यह भी मालूम पड़ जाएगा कि अन्यकार ने धर्म के स्वरूप विपयक जिन अनेक मतान्तरों का निर्देश व खरहन किया है वे हरएक मतान्तर किस-किस परम्परा के हैं और वे उस परम्परा के किन-किन अन्यों में किस तरह प्रतिपादित हैं। यह सारी जानकारी एक संशोधक को भारतवर्षीय धर्म विध्यक मन्तव्यों का आनखिशस्त्र इतिहास लिखने तथा उनकी पारस्परिक व्रलना करने की महत्त्वपूर्ण प्रेरणा कर सकती है। यही बात अनेक छोटे-छोटे टिप्पणों के विषय में कही जा सकती है।

प्रस्तुत संस्करण से दिगम्बरीय साहित्य में नव प्रकाशन का जो मार्ग खुला होता है, वह आगे के साहित्य प्रकाशन में पथ-प्रदर्शक भी हो सकता है। राज-वार्तिक, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, अष्टसहस्री आदि अनेक उत्कृष्टतर अन्यों का जो अपकृष्टतर प्रकाशन हुआ है उसके स्थान में आगे कैस होना चाहिए, इसका यह नमूना है जो माणिकचन्द्र गैन अन्यमाला में दिसम्बर पंजितों के द्वारा ही तैयार होकर प्रसिद्ध हो रहा है।

ऐसे टिप्पणीपूर्ण प्रत्यों के समुन्तित अध्ययन अध्यापन के साथ ही अनेक इष्ट परिवर्तन शुरू होंगे। अनेक विद्यार्थों व पंडित विविध साहित्य के परिचय के द्वारा सर्वसंप्राही पुस्तकालय निर्माण की प्रेरणा पा सकेंगे, अनेक विषयों के, अनेक अन्यों को देखने की कचि पैदा कर सकेंगे। अंत में महत्त्वपूर्ण प्राचीन प्रत्यों के असाधारण योग्यतावाले अनुवादों की कमी भी उसी प्रेरणा से दूर होगी। संचेष में यो कहना चाहिए कि दिगम्बरीय साहित्य की विशिष्ट और महती आन्तरिक विभृति सर्वोपादेय बनाने का युग शुरू होगा।

टिप्पिश्वा श्रीर उन्हें जमाने का कम ठीक है किर भी कही-कही ऐसी बात आ गई है जो तटस्थ विद्वानों को अखर सकती है। उदाहरणार्थ—'प्रमाण' पर के अवतरण संग्रह को लीजिए इसके शुरू में लिख तो यह दिया गया है कि कम-विकसित प्रमाण-सच्चण इस प्रकार हैं। पर किर उन प्रमाण-सच्चणों का कम जमाते समय कमविकास और ऐतिहासिकता भुला दी गई है। तटस्थ विचारक को ऐसा देखकर यह कल्पना हो जाने का संभव है कि जब अवतरणों का संग्रह

सम्प्रदायवार जमाना इष्ट था तब कमविकास शब्द के प्रयोग की क्या जरूरत थी?

ऊपर की स्चना में इसलिये करता हूँ कि आयंदा अगर ऐतिहासिक दृष्टि से और कमविकास दृष्टि से कुछ भी निरूपण करना हो तो उसके महत्व की ओर विशेष ख्याल रहे। परंतु ऐसी मामूली और अगर्थ कमी के कारण मख्ता टिप्पणियों का महत्त्व कम नहीं होता।

अर्थत में दिगम्बर परंपरा के सभी निष्णात और उदार पंडितों से मेरा नमा निवेदन है कि वे अब विशिष्ट शास्त्रीय अध्यवसाय में लगकर सबसंग्राह्य हिंदी अनुवादों की बड़ी भारी कभी को जल्दी से जल्दी दूर करने में लग जाएँ और प्रस्तुत कुमुदचन्द्र को भी मुला देने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण अन्धी का संस्करण तैयार करें।

विद्याप्रिय और शास्त्रमक दिगंबर धनिकों से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसे कार्यों में पंडित-मंडली को अधिक से अधिक सहयोंग दें।

न्याय कुमुदचन्द्र के छुपे ४०२ पेज, अर्थात् मूल मात्र पहला भाग मेरे सामने है। केवल उसी को देखकर मैंने अपने विचार लिखे हैं। यद्यपि जैन परम्परा के स्थानकवासी और खेताम्बर फिरकों के साहित्य तथा तक्षियक मनोद्यि के चड़ाव-उतार के संबंध में भी कुछ कहने योग्य है। इसी तरह ब्राह्मण परम्परा की साहित्य विधयक मनोद्यत्ति के जुदे-जुदे रूप भी जानने योग्य हैं। फिर भी मैंने यहाँ सिर्फ दिगम्बर परम्परा को ही लक्ष्य में रखकर लिखा है। क्योंकि यहाँ बढ़ी प्रस्तुत है और ऐसे संज्ञित प्राक्तयन में अधिक चर्चों की कोई गुंजाइश भी नहीं।

₹o १६३८ ]

िन्यायकुमुदचन्द्र का प्राक्रथन

## न्यायकुमुदचन्द्र-२

'कुछ ऐतिहासिक प्रश्नों पर भी लिखना आवश्यक है। पहला प्रश्न है अकलंक के समय का। पं० महेन्द्रकुमारजी ने 'अकलक्क प्रथमय' की प्रस्तावना में वर्मकीर्ति और उनके शिष्यों आदि के प्रयों की तुलना के आघार पर अकलंक का समय निक्षित करते समय जो विकमार्कीय शक संवत का अर्थ विकमीय संवत न लेकर शक संवत लेने की ओर संकेत किया है — वह मुक्तको भी विशेष साधार मालूम पड़ता है। इस विषय में पंडितजी ने जो धवलदीकागत उल्लेख तथा प्रो० हीरालालजी के कथन का उल्लेख प्रस्तावना (पृष्ठ ५) में किया है वह उनकी अकलंकप्रथम में स्थापित विचारसरणी का ही पोषक है। इस बारे में सुप्रसिद्ध इतिहासस पं० जयचन्द्रजी विद्यालंकार का विचार भी पं० महेन्द्र-कुमारजी की धारणा का पोषक है। मैं तो पहले से ही मानता आया हूं कि अकलंक का समय विकम की आठवी शताब्दी का उत्तरार्व और नवीं शताब्दी पूर्वार्व ही हो सकता है जैसा कि याकिनीसन हरिमद्र का है। मेरी राव में अकलंक, हरिभद्र, तत्वार्यमाप्य टीकाकार सिदसेन गणि, ये सभी थोड़े बहुत प्रमाण में समसामयिक अवश्य है। आगे जो समन्तमद्र के समय के बारे में कुछ कहना है उससे भी इसी समय की पुष्टि होती है।

१. इसका प्रारंभ का भाग 'दार्शनिक मीमांसा' खरड में दिया है—एड ६७। २. वे भारतीय इतिहास की रूपरेखा (ए० ८२४-२६) में शिखते हैं— "महमूद गजनवी के समकालीन प्रसिद्ध विद्वान यात्री अलवरूनी ने अपने भारत विपयक अन्य में शक राजा और दूसरे विक्रमादित्य के युद्ध की बात इस प्रकार खिखी है—'शक संवत् अथवा शककाल का आरम्भ विक्रमादित्य के संवत् से १३५ वर्ष पीछे पड़ा है। प्रत्तुत शक ने उन (हिन्दुओं) के देश पर सिन्य नदी और समुद्र के बीच, आयांवर्त के उस राज्य को अपना निवासस्थान बनाने के बाद बहुत अत्याचार किये। कुछ लोगों का कहना है, वह अलमन्स्ता नगरी का शह या, दूसरे कहते हैं, वह हिन्दू था ही नहीं और भारत में पश्चिम से आपा मा । हिन्दुओं को उससे बहुत कप्ट सहने पड़े। अन्त में उन्हें पूरव से सहायता मिलो जब कि विक्रमादित्य ने उन पर चढ़ाई की, उसे भगा दिया और मुलतान तथा लोनी के कोटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध लोनी के कोटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध लोनी के कोटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध लोनी के कोटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध लोनी के कोटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध लोनी के कोटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध लोनी का स्वास्त के स्वास्त से स्वास्त से साला का स्वास्त के स्वस्त से साला के कीटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध लोनी का स्वस्त से साला है से से साला है से साला है से साला है साला है से से साला है से से साला है साला है से से साला है से साला है से स

श्राचार्य प्रभाचन्द्र के समय के विषय में पुरानी नवर्यी सदी की मान्यता का तो निरास पं० कैलाशचन्द्रजी ने कर ही दिया है। अब उसके संबंध में इस समय दो मत हैं, जिनका श्राधार 'मोजदेवराज्ये' श्रीर 'जयसिंहदेवराज्ये' वाली प्रशस्तियों का प्रविसत्य या प्रभाचन्द्र कर्तृकत्व की कल्पना है। श्रगर उक्त प्रशस्तियों प्रभाचन्द्रकर्तृक नहीं हैं तो समय की उत्तरावधि ई० स० १०६५ है। यही दो पत्नों का सार है। पं० महेन्द्रकुमारजी ने प्रस्तावना में उक्त प्रशस्तियों को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए जो विचारकम उपस्थित किया है, वह मुक्तको ठीक मालूम होता है। मेरी राय में भी उक्त प्रशस्तियों को प्रविस्त सिद्ध करने की कोई बलवत्तर दलील नहीं है। ऐसी दशा में प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की ११ वी सदी के उत्तरार्व्ध से बारहवी सदी के प्रथमपाद तक स्वीकार कर लेना सभी दृष्टियों से सयुक्तिक है।

मैंने 'ग्रकलक्कर्यथनय' के प्राक्रयन में ये शब्द लिखे हैं—''श्राधिक संमव तो यह है कि समन्तमद्र और श्रकलंक के बीच साक्षात् विद्या का ही संबंध रहा

हो गई, क्योंकि लोग उस प्रजापीडक की मौत की खबर से वहत खुरा हुए और उस तिथि में एक संवत् श्ररू हुआ जिसे ज्योतियी विशेषरूप से बर्तने लगे।"" किन्त विक्रमादित्य संवत कहे जानेवाले संवत के आरम्भ और शक के मारे जाने में बड़ा अन्तर है, इससे में सम्भता हैं कि उस संवत का नाम जिस विक्रमादिख के नाम से पड़ा है, वही शक को मारनेवाला विकमादित्य नहीं है. केवल दोनों का नाम एक है।'--( प्र० =२४-२५ )। 'इस पर एक शंका उपस्थित होतो है शालिवाइन वाली अनुअति के कारण । अलवरूनी स्पष्ट कहता है कि ७८ ई० का संबत् राजा विक्रमादित्य (सातवाहन) ने शक को भारने की यादगार में चलाया । वैसी बात ज्योतियों महोत्रल ( १६६ ई० ) और ब्रह्मदत्त ( ६२८ ई० ) ने भी लिली है। यह संवत् अब भी पंचागों में शालिवाहन शक अर्थात् शालिवाहनान्द कहलाता है। "" (पू॰ = ३६)।" इन दो श्रवतरणों से इतनी बात निर्विवाद सिद्ध है कि विकमादित्य ( सातवाहन ) ने शक की मारकर अपनी शक विजय के उपलब्ध में एक संवत् चलाया था। जो सातवीं शताब्दी (ब्रह्मगुप्त ) से ही शालिवाइनास्ट माना जाता है। धवला टीका ख्रादि में जिस 'विक्रमार्कराक' संवत का उल्लेख ब्याता है वह यही 'शालिबाहन शक' होना चाहिए। उसका 'विक्रमा-कराक' नाम शक विजय के उपलब्ध में विक्रमादित्य द्वारा चलाये गए शक संवत का स्पष्ट सूचन करता है।

है, क्योंकि समन्तमद्र की कृति के उत्पर सर्वप्रयम अकर्लक की व्याख्या है।"
इत्यादि। आगे के कथन से जब यहाँ निर्विवाद सिंद्ध हो जाता है कि समन्तमद्र
पूज्यपाद के बाद कमी हुए हैं। और यह तो सिंद्ध ही है कि समन्तमद्र को कृति
के उत्पर सर्वप्रयम अकर्लक की व्याख्या है, तब इतना मानना होगा कि अगर
समन्तमद्र और अकर्लक में साद्यात् गुरु शिष्य का माव न भी रहा हो तब भी
उनके बीच में समय का कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। इस हिंदे से समन्तमद्र का अस्तित्व विक्रम की सातवी शताब्दी का अमुक माग हो सकता है।

मैंने अकलंकप्रत्यत्रय के ही प्राक्षयन में विद्यानंद की आसपरीचा एवं अष्टसहसी के स्पष्ट उल्लेखों के आधार पर यह निःशंक रूप से बतलाया है कि स्वामी समन्तमद्र पूज्यपाद के आसलीत के मीमांसाकार हैं अतएव उनके उत्तरवर्ती ही हैं। मेरा यह विचार तो बहुत दिनों के पहिले स्थिर हुआ था, पर प्रसंग आने पर उसे संदोप में अकलंकप्रत्यत्रय के प्राक्ष्यन में निविष्ट किया था। पंज महेन्द्रकुमारजी ने मेरे संचित्र लेख का विशद और सबल भाष्य करके प्रस्तुत माग की प्रस्तावना (पृज २५) में यह अभ्रान्तरूप से स्थिर किया है कि स्थामी समन्तमद्र पूज्यपाद के उत्तरवर्ती हैं। अलबत्ता उन्होंने मेरी ससमंगी वाली दलील को निर्णायक न मानकर विचारणीय कहा है। पर इस विषय में पंडितजी तथा

१. 'श्रीमचन्तार्थशास्त्राद्भुतसिलकानिवेः' वाला जो रुलोक आप्तपरीचा में है उसमें 'इदरलोद्भवस्य' ऐसा सामासिक पद है। रुलोक का अर्थ या अनुवाद करते समय उस सामासिक पद को 'अम्बुनिधि' का समानाधिकरण विशेषण मानकर विचार करना चाहिए। चाहे उसमें समास 'इदरलों का उद्भव-अभवस्थान' ऐसा तत्पुक्ष किया जाय, चाहे 'इदरलों का उद्भव-उत्तित हुआ है जिसमें से' ऐसा बहुत्रीहि किया जाए। उभय दशा में वह अम्बुनिधि का समानाधिकरण विशेषण ही है। ऐसा करने से 'प्रोत्थानारम्मकाले' यह पद ठीक अम्बुनिधि के साथ अपुन्वक रूप से संबद्ध हो जाता है। और फिलतार्थ यह निकलता है कि तत्वार्थशालरूप समुद्र की प्रोत्थान-मृमिका बाँवते समय जो स्तीत्र किया गया है। इस वाक्यार्थ में ध्यान देने की मुख्य वस्तु यह है कि तत्वार्थ का प्रोत्थान बाँधने बाला अर्थात् उसकी उत्पत्ति का निमित्त वतलानेवाला और स्तीत्र का रचिता ये दोनों एक हैं। जिसने तत्वार्थशास्त्र की उत्पत्ति का निमित्त वतलापा उसी ने उस निमित्त को बतलाने के पहिले 'मोद्यामार्थस्य नेतारम्' यह स्तीत्र मो रचा। इस विचार के प्रकाश में सर्वार्थसिद्धि की मृमिका जो पढ़ेगा उसे यह सन्देह ही नहीं हो सकता कि 'वह कोत्र खुद पूज्यपद का है या नहीं।'

अन्य सक्तनों से मेरा इतना ही कहना है कि मेरी यह दलील विद्यानन्द के स्पष्ट उल्लेख के आघार पर किये गए निर्णय की पोषक है और उसे मैंने वहाँ स्वतंत्र प्रमाण रूप से पेश नहीं किया है। यद्यपि मेरे मन में तो वह दलील एक स्वतंत्र प्रमाण रूप से भी रही है। पर मैंने उसका उपयोग उस तरह से वहाँ नहीं किया। वो जैन-परम्परा में संस्कृत भाषा के प्रवेश, तर्कशास्त्र के अध्ययन और पूर्ववर्ती आचारों की छोटी-सी भी महत्त्वपूर्ण कृति का उत्तरवर्ती आचारों के द्वारा उपयोग किया जाना इत्यादि जैन मानस को जो जानता है उसे तो कभी संदेह हो ही नहीं सकता कि पून्यपाद, दिङ्नाग के पद्म को तो निर्दिष्ट करें पर अपने पूर्ववर्ती या समकालीन समन्तमद्र की असाधारण कृतियों का किसी अंश में स्पर्श भी न करें। क्या वजह है कि उमास्वाति के माध्य की तरह सर्वार्थसिद्धि में भी सममंत्री का विशद निरूपण न हो । को कि समन्तमद्र की जैन परम्परा को उस समय की नई देन रही। अस्तु। इसके सिवाय में और भी कुछ वार्ते विचारार्थ उपस्थित करता हूँ वो मुक्ते स्वामी समन्तमद्र की धर्मकीर्ति के समकालीन मानने की ओर मुक्ताती हैं—

मुद्दे की बात यह है कि अमी तक ऐसा कोई बैन आचार्य या उसका अंथ नहीं देखा गया जिसका अनुकरण आहाणों या बौदों ने किया हो। इसके विपरीत १३०० वर्ष का तो बैन संस्कृत एवं तर्क वाङ्मय का ऐसा इतिहास है जिसमें आक्षण एवं बौद परम्परा की कृतियों का प्रतिविश्व ही नहीं, कभी-कभी तो अवस्थाः अनुकरण है। ऐसी सामान्य व्याप्ति बौधने के जो कारण हैं उनकी चर्चा यहाँ अपरतृत है। पर अगर सामान्य व्याप्ति की यह घारणा आग्त नहीं है तो वर्मकीर्ति तथा समन्तमद्र के बीच जो कुछ महत्त्व का साम्य है उस पर ऐतिहासिकों को विचार करना ही पड़ेगा। न्यायावतार में धर्मकीर्ति के द्वारा प्रमुक्त एक मात्र अधान्त पद के बल पर स्हमदर्शी प्रो० वाकोवी ने सिद्दसेन दिवाकर के समय के बारे में स्वन किया था, उस पर विचार करनेवाले हम लोगों को समन्तमद्र की कृति में पाये जानेवाले धर्मकीर्ति के साम्य पर भी विचार करना ही होता में पाये जानेवाले धर्मकीर्ति के साम्य पर भी विचार करना ही होता में पाये जानेवाले धर्मकीर्ति के साम्य पर भी विचार करना ही होता में

पहली बात तो यह है कि दिल्लाग के प्रमाण-समुन्ययगत मंगल स्त्रोक के जपर ही उसके व्याख्यान रूप से धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक का पहला परिच्छेद रचा है। जिसमें धर्मकीर्ति ने प्रमाण रूप से सुगत को ही स्थापित किया है। ठीक उसी तरह से समन्तमद्र ने भी पूज्यपाद के 'मोबमार्गस्य नेतारम्' बाले मंगल पद्म को लेकर उसके ऊपर आसमीमांसा रची है और उसके द्वारा जैन तीयंकर को ही आस-प्रमाण स्थापित किया है। असल बात यह है कि कुमारिल ने

क्षीकवार्तिक में चोदना—वेद को ही ब्रांतिम प्रमाख स्थापित किया, ब्रीर 'प्रमाख भूर ताय जगिदितिषियों' इस मंगल पद्य के द्वारा दिहनाय प्रतिपादित बुद्धि प्रामाख्य को खिरादत किया। इसके जवाब में धर्मकीर्ति ने प्रमाखावार्तिक के प्रथम परिच्छेद में बुद्ध का प्रामाख्य अन्यवीगव्यवच्छेद रूप से अपने टंग से सवित्तर स्थापित किया। जान पड़ता है इसी सरखी का अनुसरख प्रवलप्रक समन्तमद्र ने भी किया। पूज्यपाद का 'मोद्धमागंस्य नेतारम्' वाला सुप्रसन्त पद्य उन्हें मिला फिर तो उनकी प्रतिभा ब्रीर जग उठी। प्रमाखवार्तिक के सुगत प्रामाख्य के स्थान में समन्तमद्र ने अपनी नई सप्तमंगी सरखी के द्वारा अन्ययोगव्यवच्छेद रूप से ही ब्राह्त्—जिन को ही ब्रास—प्रमाख स्थापित किया। यह तो विचारसरखी का साम्य हुआ। पर शब्द का साहश्य भी बहे मार्के का है। धर्मकीर्ति ने सुगत को 'युक्त्यागमाम्यां विमुशन्' (प्रमाख वार्तिक १११३५) वैपल्याद् विका नारतम्' (प्र० वा० ११४४७) कह अविच्द्यभाषी कहा है। समन्तमद्र ने भी 'युक्तिशास्त्राविरोधवाक्' (आसमी० का० ६) कहकर बैन तीर्यंकर को सर्वक स्थापित किया है।

धर्मकीर्ति ने चतुरार्यसत्य के उपदेशक रूप से ही झुद को सुगत-प्यार्थरूम साबित किया है, त्यामी समन्तमद्र ने चतुरार्यसत्य के स्थान में त्याद्वाद न्याय या अनेकान्त के उपदेशक रूप से ही बैन तीर्थंकर को बयार्थ रूप सिद्ध किया है। समन्तमद्र ने स्थाद्वाद न्याय की यथार्थता स्थापित करने की दृष्टि से उसके विषय रूप से अनेक दार्शनिक मुद्दों को लेकर चर्चा की है, सिद्धसेन ने भी सत्मित के तींसरे कायह में अनेकान्त के विषय रूप से अनेक दार्शनिक मुद्दों को लेकर चर्चा की है। सिद्धसेन श्रीर समन्तमद्र की चर्चा में मुख्य अन्तर यह है कि सिद्धसेन प्रत्येक मुद्दें की चर्चा में जब केवल अनेकान्त दृष्टि की स्थापना करते हैं तब स्वामी समन्तमद्र प्रत्येक मुद्दें पर संयुक्तिक संत्रभंगी प्रखाली के द्वारा अनेकान्त दृष्टि की स्थापना करते हैं। इस तरह धर्मकीर्ति, समन्तमद्र और सिद्धसेन के बीच का साम्य-वैपम्य एक स्वास अस्थास की वस्तु है।

स्वामी समन्तमद्र को धर्मकांतिं समकालीन या उनसे अनन्तरोत्तरकालीन होने की जो मेरी धारणा हुई है, उसकी पोषक एक और भी दलील विचारार्य पेश करता हूँ। समन्तमद्र के 'द्रव्यपर्याययांत्रियम्' तथा 'संशासंख्याविशोधाच्च' (आ॰ मी॰ ७१,७२) इन दो पद्यों के प्रत्येक शब्द का खंडन धर्मकीर्ति के टीकाकार अर्चट ने किया है, जिसे पं॰ महेन्द्रकुमारजी ने नवीं शताब्दी का लिखा है। अर्चट ने हेत्रचिन्दु टीका में प्रथम समन्तमद्रोक्त कारिका के अंशों को लेकर गद्य में खरडन किया है और फिर 'आह च' कहकर खरडनपरक ४४

कारिकाएँ दी हैं। एँ० महेन्द्रकमारणी ने अपनी सविस्तृत प्रस्तावना में (प्र० २७) यह सम्मावना की है कि अर्चटीद्धृत हेत्विन्द्दीकागत कारिकाएँ धर्मकीर्ति हत होंगी। परिद्रतजी का अभिप्राय यह है कि धर्मकीर्त ने ही अपने किसी अन्य में समन्तमद की कारिकाओं का खरडन पद्य में किया होगा जिसका अवतरण धर्मकीर्ति का टीकाकार अर्चट कर रहा है। पर इस विषय में निर्णायक प्रकाश डालनेवाला एक और प्रंय प्राप्त हुआ है जो अर्चेटीय हेतुविन्दु टीका की अन्टीका है। इस अन्टीका का प्रशेता है दुवेंक मिश्र, जो ११ वी शताब्दी के आसपास का बाबरा विद्वान है। दुवेंक मिश्र बौद शास्त्रों का खासकर अमेंकीति के ग्रंथों का, तथा उसके टीकाकारों का गहरा ग्रस्थासी था। उसने श्रानेक बीव ग्रंथों पर व्याख्याएँ लिखी हैं। जान पडता है कि वह उस समय किसी विद्या संपन्न बीद विद्वार में अध्यापक रहा होगा। वह बीद शास्त्रों के बारे में बहुत मार्मिकता से और प्रमाण रूप से जिखनेवाजा है। उसकी उक्त अनुटीका नेपाल के ग्रंथ संग्रह में से कॉपी होकर मिच्छ राहलाजी के द्वारा मुक्ते मिली है। उसमें द्वेंक मिश्र ने स्पष्ट रूप से उक्त ४५ कारिकाओं के बारे में लिखा है कि —ये कारिकाएँ अर्चट की है। अब विचारना यह है कि समन्तमद्र की उक्त दो कारिकाओं का शब्दशः लगडन धर्मकीतिं के टीकाकार अवर्ट ने किया है न कि वर्मकीर्ति ने । अगर धर्मकीर्ति के सामने समन्तमद्र की कोई कृति होती तो उसकी उसके द्वारा समालोचना होने की विशेष संमावना थी। पर ऐसा हुआ जान पड़ता है कि जब समन्तमद्र ने प्रमाणवार्तिक में स्थापित सगतप्रामाएय के विरुद्ध श्रासमीमांसा में जैन तीर्थंकर का प्रामारण स्थापित किया श्रीर बीदमत का जोरों से निरास किया, तब इसका जवाब धर्मकीर्ति के शिष्यों ने देना गुरू किया। कर्यांगोमी ने भी, जो धर्मकीर्ति का टीकाकार है, समन्तभद्र की कारिका लेकर नैन मत का खरडन किया है। ठीक इसी तरह अर्चट ने मी समन्तमद्र की उक्त दो कारिकाओं का सविस्तर ख़स्डन किया है। ऐसी अवस्था में मैं अभी तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कम से कम समन्तगद्र धर्मकीर्ति के समकालीन तो हो ही नहीं सकते।

ऐसी हालत में विद्यानन्द की आप्तपरीज्ञा तथा अष्टसहसीवाली उक्तियों की ऐतिहासिकता में किसी भी प्रकार के सन्देह का अवकाश ही नहीं है।

पंडितनी ने प्रस्तावना ( पृ० ३७ ) में तस्वार्यभाष्य के उमास्वाति प्रणीत होने के बारे में भी अन्यदीय सन्देह का उल्लेख किया है। मैं समसता हूँ कि संदेह का कोई भी आधार नहीं है। ऐतिहासिक सस्य की गवेषणा में सांप्रदायिक संस्कार के वरा होकर अगर संदेह प्रकट करना हो तो शायद निर्णय किसी भी वस्तु का कभी भी नहीं हो सकेगा, चाहे उसके बलवत्तर कितने ही प्रमाण क्यों न हों । अस्त ।

अन्त में में दंडितजो की प्रस्तुत गवेषसापूर्ण और अमसाधित सत्कृति का सस्चे हृद्य से अभिनन्दन करता हूँ, और साथ ही बैन समाज, खासकर दिगम्बर समाज के विद्वानों और श्रीमानों से भी अभिनन्दन करने का अनुरोध करता हूँ। विद्वान् तो पंडितजी की सभी कृतियों का उदारभाव से अध्ययन-अध्यापन करके अभिनन्दन कर सकते हैं और श्रीमान् पंडितजी की साहित्यमवर्ण शक्तियों का अपने साहित्यों कर्ष तथा मरुडारोद्वार आदि कार्यों में विनियोग कराकर अभिनन्दन कर सकते हैं।

मैं पंडितजी से भी एक अपना नम्र विचार कहे देता हूँ। यह वह है कि आगे अब वे दार्शनिक प्रमेयों को, खासकर जैन प्रमेयों को केन्द्र में रखकर उन पर तात्विक दृष्टि से ऐसा विवेचन करें जो प्रत्येक या मुख्यमुख्य प्रमेय के स्वरूप का निरूपण करने के साथ ही साथ उसके संबन्ध में सब दृष्टियों से पकाश दाल सके।

From the note the horizontal process of the court of the

Market my white the first in which have a

structured arms to be one significant to the

FIRST FIRST PROPERTY.

zani. Transcon era starin din puni samprest di Sali di gasa pilan eranda sa limi Sasili si din mil

This is an arm to be a second

card a larger plan green incompre

ई० १६४१ ]

िन्यायकुमुद्चन्द्र भाग २ का प्राक्थन

# 'अकलंकग्रन्यत्रय'

## प्राकृतयुग और संस्कृतयुग का अन्तर-

中安学

बैन परम्परा में प्राइतयुग वह है जिसमें एकमात्र प्राइत भाषाओं में ही साहित्य रचने की प्रदृत्ति थी। संस्कृत युग वह है जिसमें संस्कृत भाषा में भी साहित्यनिमांण की प्रदृत्ति व प्रतिष्ठा स्थिर हुई। प्राइतयुग के साहित्य को देखने से वह तो स्पष्ट जान पड़ता है कि उस समय भी जैन विद्वान् संस्कृत भाषा, तथा संस्कृत दाशंनिक साहित्य से परिचित अवश्य थे। फिर भी संस्कृतयुग में संस्कृत भाषा में ही शास्त्र रचने की खोर मुकाव होने के कारण वह अनिवार्य था कि संस्कृत भाषा तथा दाशंनिक साहित्य का अनुशीलन अधिक गहरा तथा अधिक व्यापक हो। वाचक उमास्वाति के पहिले की संस्कृत-जैन रचना का हमें प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी संभव है उनके पहले भी बैसी कोई रचना जैन साहित्य में हुई हो। कुछ भी हो संस्कृत जैन साहित्य नीचे जिल्लो क्रमिक भूमिकाओं में विकसित तथा पुष्ट हुआ जान पड़ता है।

तत्त्वज्ञान तथा आचार के पदार्थों का सिर्फ आगिमक शैली में संस्कृत
 भाषा में रूपान्तर, जैसे कि तत्त्वार्थभाष्य, प्रशमरित आदि ।

र — उसी शैली के संस्कृत रूपान्तर में कुछ दाशंनिक छाया का प्रवेश, जैसे सर्वार्थसिदि ।

३—इने गिने आगमिक पदार्थ (खासकर शानसंबन्धी) को लेकर उस पर सुख्यतया तार्किकटिश से अनेकान्तवाद की ही स्थापना, बैसे समन्तमद्र और सिखसेन की शृतियाँ।

४ - ज्ञान और तत्संबन्धी आगामिक पदार्थों का दश्नान्तरीय प्रमास शास्त्र की तरह तकंबद शास्त्रीकरस, तथा दश्नान्तरीय चिन्तनों का जैन वाङ्मय में अधिकाधिक संगतीकरस, जैसे अकलंक और हरिमद्र आदि की कृतियाँ।

५—पूर्वांचायों की तथा निजी कृतियों के ऊपर विस्तृत-विस्तृतर टीकाएँ शिखना और उनमें दाशंनिकवादों का अधिकाधिक समावेश करना, वैसे विद्या-नन्द, अनन्तवीर्व, प्रमाचन्द्र, अमयदेव, वादिदेव आदि की कृतियाँ। ६—श्वेताम्बरीय-दिगम्बरीय दोनों प्राचीन-कृतियों की व्याख्याओं में तथा निजी मौलिक कृतियों में नव्यत्याय की परिष्कृत शैलों का संचार तथा उसी शैलों की अपरिमित कल्यनाओं के द्वारा पुराने ही जैन-तत्त्वशन तथा आचारसंबन्धी पदायों का अमृतपूर्व विशादीकरण, जैसे उपाध्याय यशोविजयजी की कृतियाँ।

उपर्युक्त प्रकार से बैन-साहित्य का विकास व परिवर्सन हुआ है, फिर भी उस प्रवल तर्क्युन में कुछ जैन पदार्थ ऐसे ही रहे हैं जैसे वे प्राकृत तथा आगिमक बुग में रहे। उन पर तर्कशैली या दर्शनान्तरीय चिन्तन का कोई प्रभाव आज तक नहीं पड़ा है। उदाहरणार्थ-सम्पूर्ण कर्मशास्त्र, गुण्एस्थानविचार, यडद्रव्यविचारणा, लासकर लोक तथा जीव विभाग आदि। सारांश यह है कि संस्कृत भाषा की विशेष उपासना तथा दार्शनिक अन्यों के विशेष परिशोलन के द्वारा जैन आचार्यों ने जैन तत्वचिन्तन में जो और जितना विकास किया है, वह सब मुख्यतथा जान और तत्संबन्धी नय, अनेकान्त आदि पदार्थों के विषय में ही किया है। दूसरे प्रमेयों में जो कुछ नई चर्चा हुई भी है वह बहुत ही थोड़ी है और प्रासंगिक मात्र है। न्याय-वैशेषिक, सांख्य-मीमांसक बौद्ध आदि दर्शनों के प्रमाणशास्त्रों का अवगाहन जैसे-जैसे जैन परम्परा में बदता गया वैसे-वैसे जैन आचार्यों की निजी प्रमाणशास्त्र रचने की चिन्ता भी तीत्र होती चली और इसी चिन्ता में से पुरातन पंचविष शान विभाग की भूमिका के ऊपर नए प्रमाणशास्त्र का महल खड़ा हुआ।

#### सिद्धसेन और समन्तभद्र-

जैन परम्परा में तर्कयुग की या त्याय प्रमाण विचारणा की नींव डाजनेवाले ये ही दो आचार्य हैं। इनमें से कौन पहले या कौन पीछे है इत्यादि अभी सुनिक्षित नहीं है। फिर भी इसमें तो सन्देह ही नहीं है कि उक्त दोनों आचार्य इंसा की पाँचवी शताब्दी के अनन्तर ही हुए हैं। नए साधनों के आधार पर सिक्सेन दिवाकर का समय छठी शताब्दी का अन्त भी संभवित है। जो कुछ हो पर स्वामी समन्तभद्र के बारे में अनेकविध ऊहापोह के बाद मुक्को अब अति स्पष्ट हो गया है कि—वे "पूज्यपाद देवनन्दी" के पूर्व तो हुए ही नहीं। पूज्यपाद के हारा स्तृत आस के समर्थन में ही उन्होंने आप्तमीमांसा जिली है, यह बात विचानन्द ने आप्तपरीचा तथा अध्यहस्थी में सर्वथा स्पष्ट रूप से जिली है। स्वामी समन्तमद्र की सब कृतियों की भाषा, उनमें प्रतिपादित दर्शनान्तरीय मत, उनकी युक्तियाँ उनके निरूपण का दंग और उनमें विद्यमान विचार विधास, यह सब वस्तु पूज्यपाद के पहले तो जैन परंपर में न आई है न आने का संमय ही

या। जो दिक्ताग, भर्नुहरि, कुमारिल और वर्मकीर्ति के अन्यों के साथ समन्तामद्र की इतियों की वासान्तर तुलना करेगा और जैन संस्कृत साहित्य के विकासकम की ओर व्यान देशा वह मेरा उपर्युक्त विचार वहीं सरलता से समक लेगा। अधिक संमव तो यह है कि समन्तमद्र और अकलंक के बीच साद्मात् विद्या का संबन्ध हो; क्योंकि समन्तमद्र की कृति के ऊपर सर्वप्रथम अकलंक की व्याख्या है। यह हो नहीं सकता कि अनेकान्त हिंदे की असाधारण रूप से स्पष्ट करनेवाली समन्तमद्र की विविध कृतियों में अतिविद्यार से और आकर्षक रूप से प्रतिपादित सहमंगियों को तत्वार्थ की व्याख्या में अकलंक तो सर्वया अपनाएँ, जब कि पूज्यपद अपनी व्याख्या में उसे हुएँ तक नहीं। यह भी संमव है कि—शान्तरिहत के तत्वसंग्रह गत पात्रस्वामी शब्द स्वामी समन्तमद्र का ही सूचक हो। कुछ भी हो पर इतना निश्चित है कि श्वेताग्वर परम्परा में सिद्धसेन के बाद तुरन्त जिनमद्रगिंग हमाश्रमण हुए और दिगम्बर परम्परा में स्वामी समन्तमद्र के वाद तुरन्त हो अकलंक आए।

#### जिनभद्र और अक्लंक-

यद्यपि श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों परम्परा में संस्कृत की प्रतिश बढ़ती चली। फिर भी दोनों में एक अन्तर स्पष्ट देखा जाता है, वह यह कि दिनम्बर परम्परा संस्कृत की श्रोर सुकने के बाद दार्शनिक चेत्र में अपने आचार्यों को केवल संस्कृत में ही जिखने को प्रवृत्त करती है जब कि श्वेताम्बर परम्परा अपने विद्वानों को उसी विषय में प्राकृत रचनाएँ करने की भी प्रवृत्त करती है। यही कारण है कि श्वेताम्वरीय साहित्य में सिद्धसेन से यशोविजयजी तक की दार्शनिक चिन्तनवाली प्राकृत कृतियाँ भी मिलती है । जब कि दिसम्बरीय साहित्य में मात्र संस्कृतनिबद्ध ही बैसी कृतियाँ मिलती है। एवेताम्बर परम्परा का संस्कृत युग में भी प्राकृत भाषा के साथ जो निकट श्रीर गंभीर परिचय रहा है, वह दिगम्बरीय साहित्य में विरत्त होता गया है। समाश्रमण जिनभद्र ने अपनी कृतियाँ प्राकृत में रची जो तर्करीजी की होकर भी आगमिक ही हैं। महारक ऋकलंक ने अपनी विशाल और अनुपम कति राजवात्तिक संस्कृत में लिखी, जो विशेषावश्यक भाष्य की तरह तर्कशैली की होकर मी ज्ञागमिक ही है। परन्त जिनभद्र की कतियों में ऐसी कोई स्वतन्त्र संस्कृत कृति नहीं है जैसी अकलंक की है। अकलंक ने आगिमिक प्रन्य राजवार्तिक जिलाकर दिगम्बर साहित्य में एक प्रकार से विशोपावश्यक के स्थान की पूर्ति तो की, पर उनका ध्यान शीव ही देसे प्रश्न पर गया वो बैन परस्परा के सामने जीरी है उपस्थित था। बीद और बादाण प्रमाणकारतों की कदा में खड़ा रह सके

ऐसा न्याय-प्रमास की समग्र अवस्था वाला कोई जैन प्रमास ग्रन्थ आवश्यक था। श्रकलंक, जिनभद्र की तरह पाँच ज्ञान, नय आदि आगमिक वस्तुओं की केवल वार्किक चर्चा करके ही चप न रहे. उन्होंने उसी पंचशन सतनय आदि आगमिक वस्तु का न्याय श्रीर प्रमाग्र-शास्त्र रूप से ऐसा विभाजन किया, ऐसा सद्वरा प्रस्थन किया, जिससे जैन न्याय श्रीर प्रमाख प्रन्यों के स्वतन्त्र प्रकरसों की माँग पूरी हुई। उनके सामने वस्तु तो आगमिक थी ही, दृष्टि और तर्क का मार्ग भी सिद्धसेन तथा समन्तमद्र के द्वारा परिष्कृत हुन्ना ही था, फिर भी प्रवत दर्शनान्तरों के विकसित विचारों के साथ प्राचीन जैन निरूपण का तार्किक शैली में मेल ब्रिटाने का काम जैसा-तैसा न था जो कि अकर्तक ने किया। यही समन है कि अकलंक की मीलिक कृतियाँ बहुत ही संचिप्त हैं, फिर भी वे इतनी अर्थघन तथा सविचारित हैं कि आगे के जैन न्याय का वे आधार वन गई हैं।

यह भी संभव है कि भटारक अकर्लक समाक्षमण जिनमद की महत्त्वपूर्ण क्रतियों से परिचित होंगे । प्रत्येक मुद्दे पर अनेकान्त दृष्टि का उपयोग करने की राजवासिक गत व्यापक शैली ठीक वैसी ही है जैसी विशेषावश्यक माध्य में प्रत्येक चर्चा में अनेकान्त दृष्टि लाग करने की शैली व्यापक है।

#### अकलंक और हरिभद्र आदि-

तत्वार्य माध्य के वृत्तिकार सिद्धसेनगणि जो गन्धहस्ती रूप से मुनिश्चित हैं. उनके और याकिनीसुन हरिभद्र के समकालीनत्व के संबन्ध में अपनी संभावना तत्वार्थ के हिन्दी विवेचन के परिचय में बतला चुका हूँ । हरिमद्र की कृतियों में श्रमी तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया जो निर्विवाद रूप से हरिमद्र के द्वारा अकलंक की कृतियों के अवगाहन का सुचक हो । सिद्धसेनगरिए की तत्त्वार्थ माध्य वृत्ति में पाया जानेवाला सिदिविनिश्चय का उल्लेख श्चगर श्रकलंक के सिदि-विनिश्चय का ही बोधक हो तो यह मानना पड़ेगा कि गन्बहस्ति सिद्धसेन कम से कम श्रकलं क के सिदिविनिश्चय से तो परिचित ये ही। इरिमद्र श्रीर गत्वहस्ती अकलंक की कृतियों से परिचित हो या नहीं फिर भी अधिक सभावना इस बात की है कि सक्तंक और गन्धहस्ती तथा हरिमद्र ये अपने दीर्घ जीवन में थीके समय तक भी समकालीन रहे डींगे। अगर यह संभावना टीक हो तो विक्रम की आठवीं श्रीर नवीं शताब्दी का श्रमुक समय श्रकलंक का वीवन तथा कार्यकाल बोना चाहिए।

मेरी धारणा है कि विद्यानन्द और अनन्तवीय जो अक्लंक की इतियों के सर्वप्रथम व्याख्याकार है वे अक्लंक के साझात विद्या शिष्य नहीं तो अनन्तरवर्ता अवस्य हैं, क्योंकि इनके पहिले अकलंक की कृतियों के ऊपर किसी के व्याख्यान का पता नहीं चलता । इस धारणा के अनुसार दोनों व्याख्याकारी का कार्यकाल विक्रम की नवमीं शताब्दी का उत्तराई तो अवश्य होना चाहिए, जो अभी तक के उनके जन्मी के आन्तरिक अवलोकन के साथ मेल खाता है।

#### गम्बहस्ति भाष्य-

दिगम्बर परम्परा में समन्तमद्र के गन्धइस्ति महामाध्य होने की चर्चा कभी चल पड़ी थी। इस बारे में मेरा असंदिग्ध निर्णय यह है कि तत्वार्य सूत्र के कपर या उसकी किसी व्याख्या के ऊपर स्वामी समन्तमद्र ने ख्राप्तमीमांसा के श्राविरिक्त कुछ, भी लिखा ही नहीं है। यह कभी संभव नहीं कि समन्तमद्र की ऐसी विशिष्ट कति का एक भी उल्लेख या अवतरण अकलंक और विद्यानन्द बैसे उनके पदानुवर्ती अपनी कृतियों में बिना किये रह सकें। वेशक अकलंक का राजवार्तिक गुण और विस्तार की दृष्टि से ऐसा है कि जिसे कोई भाष्य ही नहीं महामाध्य भी कह सकता है। श्वेताम्बर परंपरा में गम्बहस्ती की वृत्ति जब गम्ब-इस्ति महाभाष्य नाम से प्रसिद्ध हुई तब करीब गन्धहस्ती के ही समानकाजीन श्रकलंक की उसी तत्वार्थ पर बनी हुई विशिष्ट व्याख्या ग्रगर दिगम्बर परम्परा में गन्धहस्ति भाष्य या गन्धहस्ति महाभाष्य रूप से प्रसिद्ध या व्यवहत होने लगे तो वह कम दोनों फिरकों की साहित्यिक परम्परा के अनुकल ही है।

परन्त इस राजवार्त्तिक के विषय में गन्धहस्ति महाभाष्य विशेषण का उल्लेख कहीं नहीं पाते । तेरहवीं शताब्दी के बाद ऐसा विरत उल्लेख मिलता है जो समन्तमद्र के गन्धहरित महाभाष्य का सूचन करता हो । मेरी दृष्टि में पीछे के सब उल्लेख निराधार और किंबदन्तीमूलक हैं। तथ्य यह ही हो सकता है कि श्चगर तत्वार्थ-महाभाष्य या तत्वार्थ-गन्बहस्ति महाभाष्य नाम का दिगम्बर साहित्य में मेल बैठाना हो तो वह अकलंकीय राजवार्त्तिक के साथ ही बैठ सकता है।

### प्रस्तुत संस्करण-

प्रस्तुत पुस्तक में अकलंकीय तीन मीखिक कृतियाँ एक साथ सर्वप्रथम संपादित हुई हैं। इन कृतियों के संबंध में ताल्विक तथा ऐतिहासिक हुछि से जितना साथन उपलब्ध है असे बिद्रान् संपादक ने टिप्पण तथा अनेक उपयोगी परिशिष्टों के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में सन्निविष्ट किया है, जो जैन, बीद, बाह्मस् सभी परंपरा के विद्वानों के लिए मात्र उपयोगी नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी है। बेराक अक्लंक की अलुत कृतियाँ अभी तक किसी पाठ्यकम में नहीं हैं तथापि उनका महत्त्व और उपयोगित्व दूसरी हथि से और भी अधिक है।

धक्रतंकप्रन्यत्रय के संपादक पं॰ महेन्द्रकुमारजी के साथ गेरा परिचय छह साल का है। इतना ही नहीं बल्कि इतने अरसे के दार्शनिक चिन्तन के अखाई में इमलोग समशील साधक हैं। इससे मैं पूरा ताटख्य रखकर भी निःसंकोच कह सकता हैं कि पं॰ महेन्द्रकमारजीका विद्याव्यायाम कम से कम जैन परंपरा के लिए तो सत्कारास्पद ही नहीं अनुकरशीय भी है। प्रस्तत प्रथ का बहब्रत-संपादन उक्त कथन का साची है । प्रस्तावना में विद्वान संपादक ने अकलंक देव के समय के बारे में जो विचार प्रकट किया है मेरी समक्त में अन्य समर्थ प्रमाशों के ग्रामाय में वही विचार ग्रान्तरिक यथार्थ तुलनामुलक होने से सत्य के विशेष निकट है। समयविचार में संपादक ने जो सुक्ष्म श्रीर विस्तृत तुलना की है वह तस्वज्ञान तथा इतिहास के रिसकों के लिए, बहुमूल्य भोजन है। अन्य के परिचय में संपादक ने उन सभी पदायों का हिन्दी में वर्णन किया है जो अकलंकीय प्रस्तुत ग्रन्थवय में प्रथित है। यह वर्शन संपादक के जैन ग्रीर जैनेतर शास्त्रों के आकंडपान का उदगार मात्र है। संपादक की दृष्टि यह है कि जो अस्पासी बैन प्रमारा शास्त्र में अनेवाले पदार्थों को उनके असली रूप में हिन्दी माधा के द्वारा ही अल्पभम में जानना चाहें उन्हें वह वर्णन उपयोगी हो। पर उसे साग्रन्त सन लेने के बाद मेरे ज्यान में तो यह बात आई है कि संस्कृत के द्वारा ही जिन्होंने जैन न्याय-प्रमाण शास्त्र का परिशीलन किया है वैसे जिज्ञास अव्यापक भी श्रमर उस वर्णन को पढ़ जायँगे तो संस्कृत मूल प्रन्थों के द्वारा भी स्पष्ट एवं वास्तविक रूप में ब्रजात कई प्रमेवों को वे सुज्ञात कर सकेंगे। उदाहरसाथि कुछ प्रमेयों का निर्देश भी कर देता हूँ-प्रमाणसंज्ञव, द्रव्य श्रीर सन्तान की वलना आदि । सर्वज्ञत्व भी उनमें से एक है, जिसके बारे में संपादक ने ऐसा ऐतिहासिक प्रकाश बाला है जो सभी दार्शनिकों के लिए शातव्य है। विशेषज्ञों के प्यान में यह बात बिना आए नहीं रह सकतो कि कम से कम जैन न्याय-प्रमारा के विद्यार्थियों के वास्ते तो सभी जैन संस्थान्त्रों में यह हिन्दी विभाग वाचनीय रूप से अवस्य सिफारिश करने योग्य है।

प्रस्तुत अंथ उस प्रमाणमीमांसा की एक तरह से पूर्त करता है जो थोड़े ही दिनों पहले सिधी जैन सिरीज में प्रकाशित हुई है। प्रमाणमीमांसा के हिन्दी टिप्पणों में तथा प्रस्तावना में नहीं आए ऐसे प्रमेथों का भी परतृत अंथ के हिन्दी वर्णन में समावेश है। और उसमें आए हुए अनेक पदायों का सिर्फ दूसरी भाषा तथा शैली में ही नहीं बल्कि दूसरी हिन्द तथा दूसरी सामग्री के साथ समावेश है। अतएव कोई भी जैन तस्वज्ञान का एवं न्याय-प्रमाण-शास्त्र का गम्भीर अभ्यासी सिंधी जैन सिरीज के इन दोनों अंथों से बहुत कुछ जान सकेगा।

प्रसंगवर में अपने पूर्व लेख की सुधारणा भी कर लेता हूँ। मैंने अपने पहले लेखों में अनेकान्त की व्याप्ति वतलाते हुए यह भाव स्वित किया है कि प्रधानतया अनेकान्त तात्विक प्रमेयों की ही चर्चा करता है। अलबता उस समय मेरा वह भाव तर्कप्रधान अंथों को लेकर ही था। पर इसके स्थान में यह कहना अधिक उपयुक्त है कि तर्कयुग में अनेकान्त की विचारणा मले ही प्रधानत्या तिवक प्रमेयों को लेकर हुई ही फिर भी अनेकान्त हाण्ट का उपयोग तो आचार के प्रदेश में आगमों में उतना ही हुआ है जितना कि तत्वज्ञान के प्रदेश में। तक्युगीन साहित्य में भी अनेक ऐसे अंथ बने हैं जिनमें प्रधानतया आचार के विषयों को लेकर ही अनेकान्त हाण्ट का उपयोग हुआ है। अतएव समुच्य रूप से यही कहना चाहिए कि अनेकान्त हाण्ट आचार और विचार के प्रदेश में एक सी लागू की गई है।

सिंधी जैन सिरीज के लिए यह सुपोग ही है कि जिसमें प्रसिद्ध दिगंवराचार्य की कृतियों का एक विशिष्ट दिगंवर विश्वान् के द्वारा ही सम्पादन हुआ है। यह भी एक आकरिमक सुयोग नहीं है कि दिगंवराचार्य की अन्यत्र अलम्य परंतु श्वेताम्बरीय-भागडार से ही प्राप्त ऐसी विरत्त कृति का प्रकाशन श्वेताम्बर परंपरा के प्रसिद्ध बाबू श्री बहादुरसिंह जी सिंधी के द्वारा स्थापित और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुनि श्री जिन विजय जी के द्वारा संचालित सिंधी जैन सिरीज में हो रहा है। जब मुक्तको विद्वान मुनि श्री पुण्यविजय जी के द्वारा प्रमाणसंग्रह उपलब्ध हुआ तब यह पता न था कि वह अपने दूसरे दो सहोदरों के साथ इतना अधिक सुप्तिजत होकर प्रसिद्ध होगा।

[ उईअ१ व्ह

[ 'अकलंकपन्थत्रय' का प्राक्रथन

# जैन साहित्य की प्रगति

समानशील मित्रगरा !

मैं आभारविधि व लाचारी प्रदर्शन के उपचार से प्रारंभ में ही छुटी पा लेता हूँ। इससे हम सभी का समय बच जाएगा।

श्रापको यह जान कर दुःख होगा कि इसी लखनऊ शहर के भी खाँकत प्रसाद जी बैन खब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने गोम्मटसार जैसे कठिन अन्यों का खंग्रेजी में अनुवाद किया। और वे जैन गजट के ख्रनेक वर्षों तक संपादक रहे। उनका खदम्य उत्साह हम सब में हो ऐसी भावना के साथ उनकी ख्रात्मा को शान्ति मिले वहीं प्रार्थना है। सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् श्री सागरानंद सूरि का इसी वर्ष स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने ख्रपनी सारी जिन्दगी ख्रनेकविच पुस्तक प्रकाशन में लगाई। उन्हीं की एकाश्रता तथा कार्यपरायणता से ख्राज विद्वानों को जैन साहित्य का बहुत बड़ा भाग सुलभ है। वे ख्रपनी चुन में इतने पक्के थे कि खारंग किया काम ख्रकेले हाथ से पूरा करने में भी कभी नहीं हिचके। उनकी चिर-साहित्योपासना हमारे बीच विद्यमान है। हम सभी साहित्य-संशोधन प्रेमी उनके कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम उनकी समाहित ख्रात्मा के प्रति खपना हार्दिक खादर प्रकट करें।

बैन विभाग से सम्बद्ध विषयों पर सन् १६४१ से अभी तक चार प्रमुखों के मामण हुए हैं। डॉ॰ ए. एन्. उपाध्ये का मामण जितना विस्तृत है उतना ही अनेक मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालने वाला है। उन्होंने प्राकृत मामा का सांस्कृतिक अध्ययन को दृष्टि से तथा शुद्ध मामातत्व के अभ्यास की दृष्टि से बचा स्थान है इसकी गंभीर व विस्तृत चर्चां की है। मैं इस विषय में अधिक न कह कर केवल इससे संबद एक मुद्दे पर चर्चां करूँगा। वह है भाषा की पविज्ञाप-विज्ञता की मिथ्या मावना।

शास्त्रीय भाषाओं के अध्यास के विषय में-

मैं शुरू में पुरानी प्रथा के अनुसार काशी में तथा अन्यत्र जब उच कहा के साहित्यक व आलंकारिक विद्वानों के पास पढ़ता था तब अलंकार नाटक आदि मैं आनेवाले प्राकृत गय-पद्म का उनके मुँह से वाचन मुन कर विस्मित सा हो जाता था, यह सोच कर कि इतने बड़े संस्कृत के दिग्गज पंडित प्राकृत को प्यावत् पढ़ भी क्यों नहीं सकते ? विशेष अचरज तो तब होता था जब वे प्राकृत गय-पय का संस्कृत छाया के सिवाय अर्थ ही नहीं वर सकते थे। ऐसा ही अनुभव मुक्तको प्राकृत व पालि के पारदर्शी पर एकांगी अमगों के निकट भी हुआ है, जब कि उन्हें संस्कृत माथा में लिखे हुए अपने परिचित विषय को ही पढ़ने का अवसर आता। धीरे-धीरे उस अचरज का समाधान यह हुआ कि वे पुरानी एकांगी प्रया से पढ़े हुए हैं। पर यह तुटि जब यूनिविस्टी के अध्यापकों में भी देखी तब मेरा अचरब दिगुणित हो गया। हम भारतीय जिन पारचात्य विद्यानों का अनुकरण करते हैं उनमें यह तुटि नहीं देखीं जाती। अतएव में इस वैषम्य के मूल कारण की खोज करने लगा तो उस कारण का कुछ पता चल गवा जिसका सूचन करना मावी सवार की हिट से अनुपश्चत नहीं।

बैन आगम भगवती में कहा गया है कि अर्थमागधी देवों की भाषा है। गै वाँद पिटक में भी बुद के मुख से कहलाया गया है कि बुद्धवनन को प्रत्येक देश के लोग अपनी अपनी भाषा में कहें के, उसे संस्कृतबद्ध करके सीमित करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह पतंजिल ने महामाध्य में संस्कृत राष्ट्रानुशासन के प्रयोजनों को दिखाते हुए कहा कि 'न म्लेप्ख्रितवें नापभाषितवें' अथांत् ब्राह्मण अपभंश का प्रयोग न करें। इन सभी कथनों से आपाततः ऐसा जान पढ़ता है कि मानो बैन व बौद्ध प्राकृतभाषा को देववाणी मान कर संस्कृत का तिरस्कार करते हैं या महामाध्यकार संस्कृतितर माषा को अपनाषा कह कर तिरस्कृत करते हैं। पर जब आगे पीछे के संदर्भ व विवरण तथा तत्कालीन प्रथा के आधार पर उन कथनों को गहरी जाँच की तो स्पष्ट प्रतीत हुआ कि उस जमाने में भाषाबेंच का प्रश्न नहीं था किन्तु अपने शास्त्र की भाषा की संस्कृत का तिरस्कृत करते हैं। स्वा करना, इसी उद्देश्य से शास्त्रकार चर्चा करते थे। इस सत्य की प्रतीति तब होती है जब हम मतुहिर को 'वाक्यपदीय' में साधु-असाधु शब्दों के प्रयोग की चर्चा-प्रसंग में अपभंश व असाधु कहे जाने शले

१ मनवती श०५, उ०४। प्रजापना-प्रथमपद में मागवी को आर्थ भाषा कहा है।

२. जुल्लवमा-सुद्दक-वत्युस्तन्व-नुद्दवचननिवति।

<sup>3.</sup> महासाच्य प्रo ४६ I

शब्दों को भी अपने बर्तुल में साधु बतलाते हुए पाते हैं। इसी प्रकार जब आचार्य आपरिहित 'अनुयोगद्वार में 'संस्कृत-प्राकृत दोनों उक्तियों को प्रशस्त बतलाते हैं, व वाचक उमास्त्राति आर्यमाधा रूप से किसी एक भाषा का निर्देश न करके केवल इतना ही कहते हैं कि जो भाषा स्पष्ट और शुद्ध रूप से उच्चारित हो और लोक संव्यवहार साथ सके यह आर्य भाषा, उत्तव हमें कोई संदेह नहीं रहता कि अपने-अपने शास्त्र की मुख्य भाषा को शुद्धि की रहा की ओर ही तात्कालिक परंपरागत विद्वानों का लक्ष्य था।

पर उस सोप्रदायिक एकांगी स्नात्मरचा की दृष्टि में घीरे चीरे ऊँच नीच भाव के अभिमान का विष दाखिल हो रहा था । इस इसकी प्रतीति सातवों शताब्दी के आसपास के प्रन्थों में स्पष्ट पाते हैं। \* फिर तो भोजन, विवाह, अपवसाय आदि व्यवहार देत्र में जैसे ऊँच-नीच भाव का विष फैला वैसे ही शास्त्रीय भाषाओं के बर्तुल में भी फैला । अलंकार, काब्य, नाटक आदि के अभ्यासी विद्यार्थी व पंडित उनमें आने वाले प्राकृत भागों को छोड़ तो सकते न ये, पर वे विधियत् आदर-पूर्वक अध्ययन करने के संस्कार से भी वंचित थे। इसका पता यह हुआ कि वहे-वर्षे प्रकारड गिने जाने वाले संस्कृत के दाशीनिक व साहित्यिक विद्वानों ने अपने विषय से संबद प्राकृत व पालि साहित्य को खुआ तक नहीं । यहाँ स्थिति पालि पिटक के एकांगी श्रम्यासियों की भी रही। उन्होंने भी श्रपने-श्रपने विषय से संबद महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य की यहाँ तक उपेद्धा की कि ख्रपनी ही परंपरा में बने हुए संस्कृत वाङ्मय से भी वे विलकुल अनजान रहे । इस विषय में जैन परंपरा की स्थिति उदार रही है, क्योंकि खा॰ आर्थरिसत ने तो संस्कृत-प्राकृत दोनी का समान रूप से मूल्य आँका है। परिशाम यह है कि बाचक उमास्वाति के समय से भाज तक के लगमग १५०० वर्ष के जैन विद्वान संस्कृत और प्राकृत वाङ्मय का तुल्य श्रादर करते श्राप हैं। श्रीर सब विषय के साहित्य का निर्माण भी दोनों भाषाश्चों में करते श्राए हैं।

इस एकांगी अम्यास का परियाम तीन रूपों में इमारे सामने है । पहला

१. वाक्यपदीय प्रथम कारह, का० २४८-२५६ ।

२. अनुवोगद्वार ए० १३१।

३. तत्वार्थमाध्य ३. १५ ।

४. 'ब्रहाधुरान्यभूविष्ठाः शाक्य-वैनागमादयः' इत्यादि, तंत्रवार्तिक ए० २३७

उदाहरखार्च-सीलोन, वर्मा झादि के मिक्लू महायान के संस्कृत ग्रन्थों से श्रञ्जूते हैं ।

तो यह कि एकांगी अम्पासी अपने सांप्रदायिक मन्तव्य का कभी-कभी यथावत् निरूपण हो नहीं कर पाता । दूसरा यह कि वह अन्य मत की समीद्धा अनेक बार यसत वारणाओं के आधार पर करता है । तीसरा रूप यह है कि एकांगी अस्थास के कारण संवद विषयों व अन्यों के अग्रान से अन्यगत पाठ ही अनेक बार गलत हो जाते हैं । इसी तीसरे प्रकार की ओर प्रो० विघुरोखर शास्त्री ने ध्यान खींचते हुए कहा है कि 'प्राकृत भाषाओं के अग्रान तथा उनकी उपेद्धा के कारण 'वेणी संहार' में कितने ही पाठों की अव्यवस्था हुई है' ।' पंडित वेचरदासजी ने 'पुजराती भाषानी उत्क्रान्ति' में (पृ०१०० टि०६२ में) शिवराम म० प्रांवपे संपादित 'प्रतिमा नाटक' का उदाहरण देकर वही बात कही है । राजशेखर की 'कपूर मंजरी' के टीकाकार ने अशुद्ध पाठ को ठीक समम्म कर ही उसकी टीका की हैं। बा० ए. एन उपाय्ये ने भी अपने वक्तव्य में प्राकृत भाषाओं के यथावत् ज्ञान न होने के कारण संपादकों व टीकाकारों के द्वारा हुई अनेकविष भ्रान्तियों का निदर्शन किया है ।

विस्वविद्यालय के नए युग के साथ ही भारतीय विद्वानों में भी संशोधन की तथा व्यापक अध्ययन की महत्त्वाकांचा व स्वि जगी। वे भी अपने पुरोगामी पाश्चात्य गुरुओं की दृष्टि का अनुसरण करने की ओर मुके व अपने देश की प्राचीन प्रथा को एकांगिता के दोप से मुक्त करने का मनोरथ व प्रयत्न करने लगे। पर अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि उनका मनोरथ व प्रयत्न अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। कारण त्यष्ट है। कॉलेज व यूनिवर्सिटी की उपाधि लेकर नई दृष्टि से काम करने के निमित्त आए हुए विश्वविद्यालय के अधिकांश अन्यापकों में वही पुराना एकांगी संस्कार काम कर रहा है। अतएव ऐसे अध्यापक मुँह से तो असामदाविक व व्यापक तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं पर उनका दृद्य उतना उदार नहीं है। इसते हम विश्वविद्यालय के बर्तुल में एक विसंवादी वित्र पाते हैं। फलतः विद्यार्थियों का नया जगत् भी समीचीन दृष्टिलाम न होने से दुविधा में हो अपने अम्बास को एकांगी व विकृत बना रहा है।

हमने विश्वविद्यालय के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों की तटस्य समालोचना मूलक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाही पर हम भारतीय अभी तक अधिकांश में उससे वैचित ही रहे हैं। वेचर, मेक्समूलर, गायगर, लोबमन, पिशल, जेकोबी, ओल्ड-नवर्ग, शार्पेन्टर, सिल्बन लेवी आदि गत सुग के तथा डॉ॰ थॉमस बेइली, बरो शुकिंग, आल्सडोर्फ, रेनु आदि वर्तमान सुग के संशोधक विद्वान आज भी

१. 'पालि प्रकारा' प्रवेशक प्०१८, टि० ४२।

संशोधन लोत्र में भारतीयों की अपेद्धा कैंना स्थान रखते हैं। इसका कारण क्या है इस पर हमें यथार्थ विचार करना चाहिए। पाश्चात्य विश्वविद्यालय का पाठ्यकम सत्यशोधक वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर रखा जाता है। इससे वहाँ के विद्वान सर्वोगीण दृष्टि से भाषाओं तथा इतर विषयों का अध्ययन करते कराते हैं। वे इमारे देश की रूढ़म्था के अनुसार केवल सीध्वायिक व संकुचित दायरे में बढ़ होकर न तो भाषाओं का एकांगी अध्ययन करते हैं और न इतर विषयों का ही। अतएव वे कार्यकाल में किसी एक ही द्वेत को क्यों न अपनाएँ पर उनकी दृष्टि व कार्यपद्धित सर्वागीण होती है। वे अपने संशोधन द्वेत्र में सत्यलद्यी ही रह कर प्रवल्न करते हैं। इम भारतीय संस्कृति की अलएडता व महत्ता की डींग हाँकें और इमारा अध्ययन-अध्यापन व संशोधन विषयक दृष्टिकोण खंडित व एकांगी हो तो सचमुच एम अपने आप ही अपनी संस्कृति को खंडित व विकत कर रहे हैं।

एम॰ ए॰, डॉक्टरेट वैसी उच्च उपाधि लेकर संस्कृत साहित्य पढ़ाने वाले अनेक अध्यापकों को आप देखेंगे कि वे पुराने एकांगी पंडितों की तरह ही प्राकृत का न तो सीधा श्रर्थ कर सकते हैं, न उसकी श्रवि-ग्रशवि पहचानते हैं, श्रीर न छावा के सिवाय प्राकृत का अर्थ भी समभ सकते हैं। यही दशा प्राकृत के उच उपाधिधारकों की है। वे पाठपक्षम में नियत प्राकृतसाहित्य की पढ़ाते हैं तब अधिकांश में अंग्रेगी भाषान्तर का आश्रय लेते हैं. या अपेचित व पूरक संस्कृत हान के अभाव के कारण किसी तरह कचा की गाडी खींचते हैं। इससे भी अधिक दुर्दशा तो 'ए-एयन्ट इन्डियन हिस्टी एन्ड कल्चर' के क्षेत्र में कार्य करने वालों की है। इस चेत्र में काम करनेवाले अधिकांश अध्यापक भी प्राकृत-शिला-लेख. सिक्के श्रादि प्रातत्त्वीय सामग्री का उपयोग श्रंग्रेजी भाषान्तर द्वारा ही करते हैं। वे सीधे तौर से प्राकृत भाषाओं के न तो मर्म को पकड़ते हैं और न उन्हें यथावत पढ़ हो पाते हैं । इसी तरह वे संस्कृत भाषा के आवश्यक बोध से भी बंचित होने के कारण श्रंश्रेजी माधान्तर पर निर्मर रहते हैं । यह कितने दुःख व लजा की बात है कि पाश्चात्य संशोधक विद्वान् ऋपने इस विषय के संशोधन व प्रकाशन के लिए अपेक्षित सभी भाषश्रों का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करते हैं तब हम भारतीय घर की निजी मुलम सामग्री का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते ।

इस स्थिति में तत्काल परिवर्तन करने की द्राप्ट से श्राविल भारतीय प्राच्य विद्वत्परिषद् की विचार करना चाहिए। मेरी राय में उसका कर्तन्य इस विषय में विशेष महत्त्व का है। वह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को एक प्रस्ताव के द्वारा अपना सुभाव पेश कर सकती है जो इस मतलव का हो—

"कोई भी संस्कृत भाषा का ऋष्यापक ऐसा नियुक्त न किया जाए जिसने प्राकृत भाषाओं का कम से कम भाषाद्राध्य से ऋष्ययन न किया हो। इसी तरह कोई भी प्राकृत व पालि भाषा का ऋष्यापक ऐसा नियुक्त न हो जिसने संस्कृत भाषा का ऋषेद्वित प्रामाणिक ऋष्ययन न किया हो।"

इसी तरह इस्ताव में पाठ्यक्रम संबन्धी भी सूचना हो वह इस मतला की कि-"कॉलेज के स्नातक तक के भाषा विषयक अभ्यास कम में संस्कृत व पाकृत दोनों का साथ-साथ तुल्व स्थान रहे, जिससे एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के ज्ञान के बिना अध्रुरा न रहे। स्नातक के विशिष्ट (आनर्स) अभ्यास कम में तो संस्कृत, प्राकृत व पालि भाषाओं के सह अध्ययन की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे विद्यार्थी आगे के किसी कार्यचेत्र में परावलाची न बने।"

उक्त तीनों भाषाओं एवं उनके साहत्य का तुलनात्मक व कार्यच्चम अध्ययन होने से स्वयं अध्येता व अध्यापक दोनों का लाम है। भारतीय संस्कृति का यथार्य निरूपण भी संभव है और आधुनिक संस्कृत-प्राकृत मूलक सभी भाषाओं के विकास की दृष्टि से भी वैसा अध्ययन बहुत उपकार ह है।

वल्लेख योग्य दा प्रश्नियाँ—

डॉ॰ उपाध्ये ने आगमिक साहित्य के संशोधित संपादन की ओर अधिकारियों का व्यान खींचते हुए कहा है कि—

"It is high time now for the Jaina Community and the orientalists to collaborate in order to bring forth a standard edition of the entire Ardhamagadhi canon with the available Nijjuttis and Curnis on an uniform plan. It would be a solid foundation for all further studies. Pischel did think of a Jaina Text Society at the beginning of this century, in 1914, on the eve of his departure from India, Jacobi announced that an edition of the Siddhanta, the text of which can lay a claim to finality, would only be possible by using the old palm-leaf Mss. from the Patan Bhandaras, and only four years back Dr. Schubring also stressed this very point."

निःसंदेह आगमिक साहित्य के प्रकाशन के वास्ते मिन्न-मिन्न स्थानों में अनेक वर्षों से आज तक अनेक प्रयत्न हुए हैं। वे प्रयत्न करें हिंछ से उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं तो भी प्रो० केकोबी और डॉ॰ शुविंग ने जैसा कहा है वैसे ही संशोधित संपादन की हिंछ से एक अलग्रह प्रयत्न को आवश्यकता आज तक बनी हुई है। डॉ॰ पिशल ने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सोचा था कि धालि टेक्स्ट सोसायटी' जैसी एक 'जैन टेक्स्ट सोसायटी' को आवश्यकता है। इम सभी प्राच्यविद्या के अभ्यासी और संशोधन में रस लेनेवाले भी अनेक वर्षों से ऐसे ही आगमिक साहित्य तथा इतर जैन साहित्य के संशोधित मंस्करण के निमित्त होने वाले मुसंवादी प्रयत्न का मनोरंथ कर रहे थे। इप की वात है कि पिशल आदि की स्वना और इसलोगों का मनोरंथ अब सिद्ध होने जा रहा है। इस दिशा में भगीरय प्रयत्न करने वाले वे ही मुनि श्री पुर्ण्यविजयनी हैं जिनके विषय में डॉ॰ उपाय्ये ने दश वर्ष पहिले कहा था—

"He (late Muni Shri Chaturavijayaji) has left behind a worthy and well trained pupil in Shri Punyavijayaji who is silently carrying out the great traditions of learning of his worthy teacher."

में मूनि भी प्राथविजयूजी के निकट परिचय में ३६ वर्ष से सतत रहता आया हैं। उन्होंने लिम्बड़ी, पाटन, वडीहा आदि अनेक स्थानों के अनेक मंडारों की सञ्चनस्थित किया है और सरवित बनाया है। श्रानेक विद्वानों के लिए संपादन-संशोधन में उपवोगी इस्तलिखित प्रतियों को सूलम बनाया है। उन्होंने स्वयं अनेक महत्त्व के संस्कृत प्राकृत ग्रन्थों का संपादन भी किया है। इतने लम्बे और पक स्नन्मय के बाद ई० स० १६४५ में 'जैन स्नागम संसद' की स्थापना करके वे अब जैनागमों के संशोधन में उपयोगी देश विदेश में प्राप्य समग्र सामग्री को बटाने में लग गए हैं। मैं श्राशा करता हैं कि उनके इस कार्य से जैनागमों की श्रन्तिम रूप में प्रामाणिक ब्यावृत्ति हमें प्राप्त होगी । ब्रागमों के संशोधन की हिंछ से ही वे अब अपना विहारकम और कार्यकम बनाते हैं। इसी दृष्टि से वे पिछले वधों में बड़ीदा, खंभात, श्रहमदाबाद श्रादि स्थानों में रहे श्रीर वहाँ के मंडारों की वयासंभव सुव्यस्थित करने के साथ ही आगमों के संशोधन में उपयोगी बहुत कुछ सामधी एकत की है। पाटन, लिम्बडी, भावनगर ब्रादि के भंडारों में जो उन्ह है वह तो उनके पास संग्रहीत या ही। उसमें बड़ौदा ख़ादि के भंडारों से जो मिला उससे पर्याप्त मात्रा में बृद्धि हुई है । इतने से भी वे संतुष्ट न हुए और स्वर्ग जैसलमेर के भंडारों का निरीच्या करने के लिए अपने दलकल के साथ

हैं० १६५० के आरंभ में पहुँच गए। जैसलमेर में जाकर शास्त्रोद्धार और भंडारों का उद्धार करने के लिए उन्होंने जो किया है उसका वर्गन यहाँ करना संसव नहीं। मैंने क्रपने व्याख्यान के झंत में उसे परिशिष्ट रूप से जोड़ दिया है।

उस सामग्री का महत्त्व अनेक दृष्टि से हैं। 'विशेषावश्यक माध्य', 'कुक् खयमाला', 'ओधनियुंक्ति बृत्ति' श्रादि अनेक ताड्यजीय और कागजी ग्रन्थ ६०० वर्ष तक के पुराने और शुद्ध्यायः हैं। इसमें जैन परंपरा के उपरान्त बौद्ध और बाह्या परम्परा की भी अनेक महत्त्वपूर्ण पोधियों हैं। जिनका विषय काब्य, नाटक, श्रत्नंकार, दर्शन श्रादि हैं। जैसे 'खरडन-खरड-खाद्यशिष्यहितैषित्यी वृत्ति'—टिप्परपादि से युक्त, 'त्यायमंजरी-ग्रन्थिमंग', 'माध्वशार्तिक विवरसा', पंजिकासह 'तत्त्वसंग्रह' इत्यादि। कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं जो अपूर्व है—जैसे 'न्यायटिप्पराक'-श्रीकंठीय, 'क्र्यजताविवेक (क्र्यपर्ण्यक्शेष), बौद्धाचार्यकृत 'धर्मोत्तरीय टिप्परा' आदि।

सोलाह मास जितने कम समय में मुनि आँ ने रात और दिन, गरमी और सरदी का जरा भी ख्याल बिना किए जैसलमेर दुर्ग के दुर्गम स्थान के भंडार के अनेकांगी जीगाँखार के विशालतम कार्य के वास्ते जो उन्न तरस्या भी है उसे दूर बैठे शायद ही कोई पूरे तौर से समक्त सके। जैसेलमेर के निवास दरिमयान मुनि भी के काम को देखने तथा अपनी अपनी अपनी अमिन्नेत साहित्यक इतिओं की पांसि के निमित्त हस देश के अनेक विद्वान् तो वहाँ गए ही पर विदेशी विद्वान् भी वहाँ गए। हेम्बर्ग यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध प्राच्यविद्याविशासद डॉ॰ आल्सडोफ़्र भी उनके कार्य से आकृष्ट होकर वहाँ गए और उन्होंने वहाँ की प्राच्य वस्तु व प्राच्य साहित्य के सैकड़ों फोटो भी लिए।

मुनि श्री के इस कार्य में उनके चिरकालीन श्रनेक साथियों श्रीर कर्मचारियों ने जिस प्रेम व निरोइता से सतत कार्य किया है श्रीर जैन संघ ने जिस उदारता से इस कार्य में यथेष्ट सहायता की है वह सराइनीय होने के साथ साथ मुनि श्री की साधुता, सहद्यता व शक्ति का द्योतक है।

मुनि श्री पुरायविजय जी का अभी तक का काम न केवल जैन परम्परा से संकथ रखता है और न केवल भारतीय संस्कृति से ही संकथ रखता है, बह्कि मानव संस्कृति की हथि से भी वह उपयोगी है। जब मैं यह सोचता हूँ कि उनका यह कार्य अनेक संशोधक विद्वानों के लिए अनेकमुखी सामग्री प्रस्तुत करता है और अनेक विद्वानों के श्रम को बचावा है तब उनके प्रति कृतज्ञता से हृदय भर आता है।

संशोधनरसिक विद्यानों के लिए स्ट्रुर्तिदायक एक अन्य प्रवृत्ति का उल्लेख

भी मैं यहाँ उचित समऋता हूँ । श्राचार्य मल्लावादी ने विक्रम छुठी शताब्दी में 'नयचक' मन्य लिखा है। उसके मल की कोई प्रति लब्ब नहीं है। सिर्फ उसकी सिंहगिंग चु माथमण कृत टीका की प्रति उपलब्ध होती है । टीका को मी जितनी प्रतियाँ उपलब्ध हैं वे प्रायः ऋशुद्ध ही मिली हैं । इस प्रकार मूल और टीका दोनों का उदार अपेद्धित है। उक्त टीका में वैदिक, बौद और बैन अन्यों के अवतरश विपत्त मात्रा में हैं। किन्तु उनमें से बहुत ग्रन्थ अप्राप्य हैं। सङ्गास्य से बीद ग्रंथों का तिब्बती श्रीर चीनी भाषान्तर उपलब्ध है । अब तक इन भाषा-न्तरों की सहायता न ली जाए तब तक यह ब्रन्थ शुद्ध हो ही नहीं सकता, यह उस अन्य के बड़ौदा गायकवाड़ सिरीज से प्रकाशित होनेवाले और श्री लब्बि-सूरि बन्ध माला से प्रकाशित हुए संस्करणों के ब्रवलोकन से स्पष्ट हो गया है। इस वस्तरियति का विचार करके मुनि श्री जम्यूविजय जी ने इसी प्रत्य के उदार निमित्त विव्यवी भाषा सीखी है और उक्त ग्रन्थ में उपयक्त बीद ग्रन्थों के मूल ग्रावतरण खोज निकालने का कार्य प्रारम्म किया है। मेरी राय में प्रामाशिक संशोधन की दृष्टि से मुनि श्री जम्बूविजय जी का कार्य विशेष मूल्य रखता है। आशा है वह प्रन्य थोड़े ही समय में श्रूनेफ नप शातव्य तथ्यों के साथ प्रकाश में आएगा।

#### उल्लेख योग्य प्रकाशन कार्य-

पिछले वर्षों में जो उपयोगी साहित्य प्रकाशित हुआ है किन्तु जिनका निर्देश इस विमागीय प्रमुख के द्वारा नहीं हुआ है, तथा जो पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं पर शीव ही प्रकाशित होने वाली हैं उन सबका नहीं परन्तु उनमें से जुनी हुई पुस्तकों का नाम निर्देश अन्त में मैंने परिशिष्ट में ही करना उचित समका है। यहाँ तो मैं उनमें से कुछ प्रन्थों के बारे में अपना विचार प्रकट करूँगा।

जीवराज जैन प्रत्यमाला, शोलापुर द्वारा प्रकाशित दो ग्रंथ खास पहल्ल के हैं। पहला है 'यशस्तिलक एरड इन्डियन कल्चर्'। इसके लेखक हैं प्रोफेसर के० के० हाएडीकी। श्री हाएडीकी ने ऐसे संस्कृत प्रत्यों का किस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है उसका एक रास्ता बताया है। यशस्तिलक के आवार पर तत्कालीन भारतीय संस्कृति के सामाजिक, पार्मिक, दार्शनिक आदि पहलुखों से संस्कृति का चित्र सींचा है। लेखक का यह कार्य बहुत समय तक बहुतों को नई प्रेरणा देने वाला है। दूसरा प्रत्य है 'तिलोवपरणात्त' द्वितीय भाग। इसके संपादक है स्वातनामा प्रो० हीग्रालाल जैन और प्रो० ए. एन.

उपाध्ये। दोनों संपादकों ने हिन्दी श्रीर श्रंधेजो प्रस्तावना में मूलसम्बद्ध श्रनेक शतब्य विषयों की मुविशाद चर्चा की है।

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, अपने कई प्रकाशनों से सविदित है। मैं इसके नए प्रकाशनों के विषय में कहुँगा। पहला है 'न्यायविनिश्चय विवस्श' प्रथम माग । इसके संपादक हैं प्रसिद्ध पं॰ महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य । अकलंक के मूल और वादिराज के विवरता की श्रम्य दर्शनों के साथ तुलना करके संपादक ने प्रत्य का महत्त्व बढ़ा दिया है। प्रत्य की प्रस्तावना में संपादक ने स्पादाद-संबन्धी विद्वानों के भ्रमों का निरसन करने का प्रयत्न किया है। उन्हों का दूसरा संपादन है उत्वार्य की 'अतसागरी टीका' । उसकी प्रस्तावना में अनेक शातव्य विषयों की चर्चा सविशद रूप से की गई है। खास कर 'लोक वर्णन और भुगोलां संबन्धी भाग बढ़े महत्त्व का है । उसमें उन्होंने जैन, बौद्ध, वैदिक परंपरा के मन्तस्यों की वुलना की है। शानपीठ का तीसरा प्रकाशन है—'समयसार' का अंग्रेजी अनुबाद। इसके संपादक है वयोवृद्ध विद्वान् प्रो० ए॰ चकवर्ती। इस बन्य की भूभिका जैन दर्शन के महत्त्वपूर्ण विषयों से परिपूर्ण है। पर उन्होंने शंकराचार्य पर कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र के प्रमाव की जो संशावना की है वह चिन्त्य है। रसके श्रतावा 'महापुराख' का नया संस्करण हिन्दी श्रनुवाद के साथ भी प्रकाशित हुन्ना है । श्रनुवादक हैं भी पं॰ पन्नालाल, साहित्याचार्य । संस्कृत-प्राकृत छत्दःशास्त्र के सविद्वान् प्रो० एच० डी० वेलगुकर ने समाध्य 'रत्नमंत्रूषा' का संपादन किया है । इस ग्रन्थ में उन्होंने दिप्पण भी लिखा है ।

श्राचार्य थी मुनि जिनविजय जी के मुख्य संपादकत्व में प्रकाशित होने वाली 'सिंघी बैन अन्य माला' से शायद ही कोई विद्वान् अपरिचित हो। पिछले वयाँ में जो पुस्तकं प्रसिद्ध हुई हैं उनमें से कुछ का परिचय देना श्रावरण है। 'न्यायावतार वार्तिक वृत्ति' यह चैन न्याय विषयक अन्य है। इसमें मूल कारिकाएँ सिद्धसेन कृत हैं। उनके ऊपर पद्यबद्ध वार्तिक श्रीर उसकी यद वृत्ति शान्याचार्य कृत हैं। इसका संपादन एं० दलसुल मालविश्या ने किया है। संपादक ने जो विस्तृत भूमिका जिल्ली है उसमें आगम काल से लेकर एक इजार वर्ष तक के बैन दर्शन के प्रमाण, प्रमेय विषयक चिन्तन का ऐति-हासिक व वृत्तनात्मक निरूपण है। अन्य के अन्त में सम्पादक ने श्रनेक विषयों पर टिप्पण लिखे हैं जो भारतीय दर्शन का वृत्तनात्मक श्राव्ययन करने वालों के लिए जातव्य हैं।

१. देखो, प्रो॰ विमलदास कृत समालोचना; ज्ञानोदय-सितम्बर १६५१।

प्रो॰ दामोदर धर्मानन्द कोसंबी संपादित 'शतकत्रपादि, प्रो॰ अमृतलाल गोपाची संपादित मद्रचाहु संदिता', श्राचार्य जिनविजयजी संपादित 'कथाकोय-प्रकरण', मुनि श्री पुरुपविजय जी संपादित 'घर्माम्युद्य महाकाव्य' इन चार प्रन्थों के प्रास्ताविक व परिचय में साहित्य, इतिहास तथा संशोधन में रस लेने वालों के लिए बहुत कीमती सामग्री है।

'घट्लग्डागम' की 'घवला' टीका के नव माग प्रसिद्ध हो गए हैं। यह अच्छी प्रगति है। किन्तु 'जयबवला' टीका के स्त्रमी तक दो ही भाग प्रकाशित हुए हैं। आशा की जाती है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन में शीवता होगी। मारतीय शानपीठ ने 'महाबंध' का एक भाग प्रकाशित किया किन्तु इसकी भी प्रगति कको हुई है। यह भी शीवता से प्रकाशित होना जरूरी है।

ध्यशोविजय जैनमंथ माला' पहले काशी से प्रकाशित होती थी। उसका पुनर्जन्म भावनगर में स्व॰ मुनि श्री जयन्तविजय जी के सहकार से हुआ है। उस ग्रंथमाला में ख॰ मुनि श्री जवन्तविजय जी के कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनका निर्देश करना आवश्यक है। 'तीर्थराज आब् यह 'ख्राब' नाम से प्रथम प्रकाशित पुस्तक का तृतीय संस्करण है। इसमें ८० चित्र हैं। और संपूर्ण ब्रावु का पूरा परिचय है। इस पुस्तक की यह भी एक विशेषता है कि ब्राव के प्रसिद्ध मंदिर विमल बसही और लुगिग वसही में उत्कीर्ण कया-प्रसंगों का पहली बार बशार्थ परिचय कराया गया है। 'अर्जुदाचल प्राचीन जैन लेख संदोह' यह भी उक्त मुनि जी का ही संपादन है । इसमें आबु में पाप्त समस्त जैन शिलालेख सानुवाद दिये गए हैं। इसके खलावा इसमें खनेक उपयोगी परिशिष्ट भी हैं। उन्हों की एक ग्रन्य पुस्तक 'ग्रचलगड़' है जिसकी दितीय ब्राइति हाल में ही हुई है। उन्हीं का एक और अन्य 'अर्थुदाचल प्रदक्षिणां भी प्रकाशित हुआ है। इसमें ऋाबु पहाड़ के और उसके खासपास के ६७ गाँवों का वर्णन है, चित्र हैं ऋौर नक्शा भी दिवा हुआ है। इसी का सहचारी एक और ग्रंथ भी मुनि जी ने 'अर्थुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह' नाम से संपादित किया है। इसमें प्रदक्षिणा गत गाँवों के शिकालेख सानुवाद हैं। ये सभी ग्रंथ ऐतिहासिकों के लिए श्रन्छी खोज की सामग्री उपस्थित करते हैं।

वीरसेवा मंदिर, सरसावा के प्रकाशनों में से 'पुरातन जैन वाक्य सूची' प्रथम उल्लेख योग्य है। इसके संग्राहक संपादक हैं ववोहद कर्मट पंडित श्री बुगलिक्शोर जी मुख्तार। इसमें मुख्तार जी ने दिगम्बर प्राचीन प्राकृत प्रथों की कारिकाओं की अकारादिकम से सूची दी है। संशोधक विद्वानों के लिए बहुमूल्य पुस्तक है। उन्हों मुख्तार जी ने 'खबंगूस्तोव' और 'युक्त्यनुसासन' का भी अनु-

बाद प्रकाशित किया है। संस्कृत नहीं जाननेवालों के लिए श्री मुख्तार जी ने यह अच्छा संस्करण उपस्थित किया है। इसी प्रकार मंदिर की ब्रोर से पं॰ श्री दरवारी लाल कोठिया कृत 'श्राप्तपरीला' का हिन्दी श्रनुवाद भी प्रसिद्ध हुआ है। वह भी जिज्ञासुश्रों के लिए श्रच्छी सामग्री उपस्थित करता है।

'श्री दिगम्बर जैन स्नेत्र श्री महावीर जी। यह एक तीर्थ रक्क संस्था है किन्छ उसके संचालकों के उत्साह के कारण उसने जैन साहित्य के प्रकाशन के कार्य में भी रस खिया है और दूसरी वैसी संस्थाओं के लिए भी वह पेरणादायी सिद्ध हुई है। उस संस्था की ओर से प्रसिद्ध आमेर (जयपुर) मंडार की सूची प्रकाशित हुई है। और प्रशस्तिसंग्रह' नाम से उन इस्तिलिश्वत प्रतियों के अंत में दी गई प्रशस्तिओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। उक्त सूची से प्रतित होता है कि कई अपभंश प्रन्य अभी प्रकाशन को सह देख रहे हैं। उसी संस्था की ओर से जैनथम के जिज्ञासुओं के लिए छोटो छोटी पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। 'सवांर्य सिद्धि' नामक 'तत्वार्थसून' की व्याख्या का संदिस संस्करण भी प्रकाशित हुआ है।

माणिकचन्द्र दि० जैन-अन्य माला, वंबई की श्रोर से कवि इस्तिमल्ल के रोप दो नाटक 'श्रंजना-पवनंजय नाटक and सुमद्रा नाटिक.' के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उनका संपादन प्रो० एम वी. पटवर्षन ने एक विद्वान् को शोमा देने बाला किया है। अन्य की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि संपादक संस्कृत साहिस्य के ममंत्र पंडित हैं।

वीर शासन संघ, कलकता की खोर से 'The Jaina Monuments and Places of First class Importance' यह प्रन्य भी टी॰ एन्॰ रामचन्द्र द्वारा संग्रहीत होकर प्रकाशित हुआ है। भी रामचन्द्र इसी विषय के ममंत्र पंडित है अतएव उन्होंने अपने विषय को सुचारुरूप से उपस्थित किया है। लेखक ने पूर्ववंगाल में जैनवर्ष — इस विषय पर उक्त पुस्तक में जो लिखा है वह विशेषतया ध्यान देने बोग्य है।

डॉ॰ महायडले ने 'Historical Grammar of Inscriptional Prakrits' (पूना १६४८) में प्रमुख प्राकृत शिलालेखों की मापा का ग्रन्छा विश्लेषण किया है। और अभी अभी Dr. Bloch ने 'Les Inscriptions d' Asoka' (Paris 1950) में अशोक की शिलालेखों की मापा का ग्रन्छा विश्लेषण किया है।

भारतीय पुरातत्व के सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ॰ विमलाचरण लॉ ने कुछ बैन सूत्रों के विषय में लेख जिले में । उनका संप्रह 'सम् बैन केनोनिकल सूत्राज' इस नाम से गॅयल एशियाटिक सोसायटी की बम्बई शाला की स्रोर से प्रसिद्ध हुआ है। बैन सूत्रों के अध्ययन की दिशा इन लेखों से प्राप्त होती है। लेखक ने इस पुस्तक में कई बार्वे ऐसी भी लिखी हैं जिनसे सहमत होना संमय नहीं।

प्रो० कापड़िया ने गुजराती भाषा में 'पाइय भाषात्रो अने साहित्य' नामक एक छोटो सी पुस्तिका लिखी है। इसमें शातव्य सभी वातों के समावेश का प्रयक्त होने से पुस्तिका उपयोगी सिद्ध हुई है। किन्तु इसमें भी कई वातें ऐसी लिखी हैं जिनकी जाँच होना जरूरी है। उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें बहुत सा ऐसा भी है जो उनके पुरोगामी लिख चुके हैं किन्तु प्रो० कापड़िया ने उनका निर्देश नहीं किया।

वैन मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेखों का एक संग्रह 'बैन धातु प्रतिमा लेख' नाम से मुनि श्री कान्तिसागर जी के द्वारा संपादित होकर स्रत से प्रकाशित हुआ है। इसमें तेरहर्ग शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के लेख हैं।

वैन अन्य प्रकाशक सभा, ऋहमदाबाद भी एक पुरानी प्रकाशक संस्था है। यथि इसके प्रकाशन केवल पुरानी शैली से ही होते रहते हैं तथापि उसके द्वारा प्रकाशित प्राचीन और नवनिर्मित अनेक बन्यों का प्रकाशन अभ्यासी के लिए उपेक्कणीय नहीं है।

बैन कल्चरल रिसर्च सोसायटी, बनारस को स्थापित हुए सात बय हुए हैं। उसने इतने अल्प काल में तथा अतिपरिमित सावनों को हालत में संशोधनात्मक दृष्टि से लिली गई जो अनेक पत्रिकाएँ तथा कई पुस्तकें हिन्दी व अंग्रेजी में प्रसिद्ध की है एवं मिन्न-मिन्न विषय के उच्च उच्चतर अस्थासियों को तैयार करने का प्रवल किया है वह आशास्तद है। डॉ॰ नयमल टाटिया का D. Litt. उपाधि का महानिबन्ध 'स्टडीज् इन बैन फिलॉसॉफी' अपकर तैयार है। इस निबन्ध में डॉ॰ टाटिया ने जैन दर्शन से सम्बद्ध तस्त्र, ज्ञान, कमें, योग जैसे विषयों पर विवेचनात्मक व तुलनात्मक विशिष्ट प्रकाश डाला है। शायद अंग्रेजी में इस दंग की यह पहली पुस्तक है।

श्राचार्य हेनचन्द्र कृत 'प्रमाग्य-मीमांसा' मूल श्रीर हिन्दी टिप्पिग्यों के साथ प्रथम सिंधा सिरीज में प्रकाशित हो चुकी है। पर उसका प्रामाणिक अँग्रेजी श्रमुवाद न था। इस श्रमाव की पूर्चि बॉ॰ सातकोडी मुलजी और बॉ॰ नथमल टाटिया ने की है। 'प्रमाग्य-मीमांसा' के प्रस्तुत श्रमुवाद द्वारा जैन दर्शन व प्रमाग्य शास्त्र की परिभाषाओं के लिए श्रंग्रेजी समुचित रूपान्तर की सामग्री उपस्थित की गई है, जो श्रंग्रेजी द्वारा शिचा देने और पाने वालों की हिंध से बहुत उपकारक है। प्रो॰ भोगीलाल संडिसरा का Ph. D. का महानिवन्य 'कन्ट्रोब्यूशन ड संस्कृत लिटरेचर आफ यस्तुपाल एखड हिल लिटरेरी सकेल' प्रेस में है और शीम ही सिंधी सिरीज़ से प्रकाशित होने वाला है। यह निवन्य साहिस्यिक एवं ऐति-हासिक हिंह से जितना गवेषाचापूर्य है उतना ही महत्त्व का भी है।

प्रो॰ विलास श्रादिनाय संघवे ने Ph. D. के लिए जो महानिक्य लिखा है उसका नाम है 'Jaina Community - A Social Survey'—इस महानिक्य में प्रो॰ संघवे ने पिछली जनगणनाओं के श्रावार पर जैन संघ की सामाजिक परिस्थिति का विवेचन किया है। साथ ही वीनों के सिद्धान्तीं का भी संचेप में मुन्दर विवेचन किया है। यह प्रत्य 'जैन कल्चरल रिसर्च सोसाइटी' की श्रोर से प्रकाशित होगा। उसी सोसाइटी की श्रोर से डॉ॰ बागची की प्रस्तक Jain Epistemology छूप रही है।

हां जगदीशचन्द्र जैन Ph- D. की पुस्तक 'लाईफ इन इन्ह्यन्ट इष्डिया एज डिपिक्टेड् इन जैन केनन्स्', बंबई की न्यू इक कम्पनी ने प्रकाशित की है। न केवल जैन परम्परा के बल्कि भारतीय परम्परा के ख्रम्यासियी एवं संशोधकों के सम्मुख बहुत उपयोगी सामग्री उक्त पुस्तक में है। उन्हीं की एक हिन्दी पुस्तक 'मारत के प्राचीन जैन-सीर्थ' श्रीष्ट्र ही 'जैन कल्चरल् रिसर्च सीसायटी' से प्रकाशित हो रही है।

गुजरात विद्यासमा (भो॰ जे॰ विद्यामवन ) ऋहमदाबाद की श्रीर से तीन पुस्तक वंशासमय शीध प्रकाशित होने वाली हैं जिनमें से पहली है—'गण्वर-वाद'—गुजराती भाषान्तर। श्रनुवादक पं॰ दलसुल मालविष्या ने इसका मूल पाठ जैसलमेर स्थित सबसे श्रविक पुरानी प्रति के आधार से तैयार किया है श्रीर भाषान्तर के साथ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना भी जोड़ी है। 'जैन आगममां गुजरात' श्रीर 'उत्तराध्ययन' का पूर्वार्ध-श्रनुवाद, ये दो पुस्तक डॉ॰ मोगीलाल सांडेसरा ने लिखी है। प्रथम में जैन आगमिक साहित्यक में पाये जाने वाले गुजरात संबंधी उल्लेखों का संग्रह व निरूपण है और दूसरों में उत्तराध्ययन मूल की गुद बाचना के साथ उसका प्रामाणिक मांधान्तर है।

श्री सारामाई नवाब, श्रहमदाबाद के द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तक अनेक दृष्टियों से महत्त्व की हैं—'कालकाचार्य कथा संग्रह' संपादक पं॰ अंबालाल प्रेमचन्द्र शाह। इसमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक लिखी गई कालकाचार्य की कथाश्रों का संग्रह है श्रीर उनका सार भी दिया हुआ है। ऐतिहासिक गवेषकों के लिए यह पुस्तक महत्त्व की है। डॉ॰ मोतीचन्द्र की पुस्तक—'जैन मिनियेचर पेइन्टिंग्ज फ्रॉम वेस्टमें इसिड्या' यह जैन इस्तलिखित प्रतों में चित्रित

चित्रों के विषय में अम्वासपूर्ण है। उसी प्रकाशक की श्रोर से 'कल्पसूत्र' शीव ही प्रकाशित होने वाला है। इसका संगदन श्री मुनि पुरविश्वय जी ने किया है श्रीर गुजराती अनुवाद पं॰ वेचरदास जी ने।

मूज़रूप में पुराना, पर इस युग में नए रूप से पुनरजीवित एक साहित्य संरक्षक मार्ग का निर्देश करना उपयुक्त होगा। यह मार्ग है शिला व धातु के कपर साहित्य को उत्कीर्ण करके चिरजीवित रखने का। इसमें सबसे पहले पालीताना के आगममंदिर का निर्देश करना चाहिए। उसका निर्माण बैन साहित्य के उदारक, समस्त आगमों और आगमेतर सैकड़ों पुस्तकों के संपादक आवार्य सागरानत्द सूरि जी के प्रयत्न से हुआ है। उन्होंने ऐसा हो एक दूसरा मंदिर सरत में बनवाया है। प्रथम में शिलाओं के ऊपर और दूसरे में ताम्रपटों के ऊपर प्राकृत जैन आगमों को उत्कीर्ण किया गया है। हम लोगों के दुर्माम्य से ये साहित्यसेवी सूरि अब हमारे बीच नहीं है। ऐसा ही प्रयत्न पट्खडागम की सुरक्षा का हो रहा है। वह भी ताम्रपट पर उत्कीर्ण हो रहा है। किया आधुनिक वैज्ञानिक तरीके का उपयोग तो सुनि औ पुराव विजय जी ने ही किया है। उन्होंने जैसलमेर के मंडार की कई प्रतियों का सुरक्षा और सर्व सुलम करने की हिंह से माहकोफिलिंगग कराया है।

संशोधको व ऐतिहासिकों का ध्यान खोंचने वाली एक नई संस्था का अभी प्रारंभ हुआ है। राजस्थान सरकार ने मुनि श्री जिन विजय जी को अध्यस्ता में 'राजस्थान पुरातस्व मंदिर' की स्थापना को है। राजस्थान में सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अनेकविव सामग्री विखरी पड़ी है। इस संस्था द्वारा वह सामग्री प्रकाश में आएगी तो संशोधन स्नेव का बड़ा उपकार होगा।

यो॰ एच॰ डी॰ बेलगुकर ने हरितीपमाला नामक अन्यमाला में 'अय-दामन्' नाम से छुन्दःशास्त्र के चार प्राचीन अन्य संपादित किये हैं। 'अयदेव छन्दम्', जयकोर्ति कृत 'छन्दोनुशासन', केदार का 'इत्तरत्नाकर', और आ॰ हेमचन्द्र का 'इन्दोनुशासन' इन चार अन्यों का उसमें समावेश हुआ है।

'Studien zum Mahanisiha' नाम से हेमवर्ग से अभी एक प्रत्य प्रकाशित हुआ है। इसमें महानिशीय नामक जैन छेदप्रन्य के छुठे से आठवें अध्ययन तक का विशेषक्रय से अध्ययन Frank Richard Hamn और डॉ॰ शुबिंग ने करके अपने अध्ययन का जो परिगाम हुआ उसे खिपिनद कर दिया है। जैन दर्शन-

बीन दर्शन से संबंध रखने वाले ऊछ हो मुद्दों पर संखेप में विचार करनी यहाँ इष्ट है । निश्चय और व्यवहार नय जैन परम्परा में प्रसिद्ध हैं, विद्वान् लोग जानते हैं कि इसी नय विभाग की आधारभूत दृष्टि का स्वीकार इतर दर्शनों में भी है। बीद दर्शन बहुत पुराने समय से परमार्थ और संबृति इन दो इष्टियों से निरूपमा करता आया है। शांकर वेटान्त की पारमार्थिक तया व्यावहारिक या माथिक दृष्टि प्रसिद्ध है। इस सरह जैन-जैनेतर दशनी में परमार्थ या निश्चय श्रीर संवित या व्यवहार दृष्टि का स्वीकार तो है, पर उन दर्शनों में उक्त दोनों दृष्टियों से किया जाने वाला तस्वनिरूपण विलक्कल बदा-बदा है । यदापि जैनेतर समी दशनों में निश्चय दृष्टि सम्मत तस्व-निरूपगा एक नहीं है, तथापि सभी मोजलजी दर्शनों में निश्रय हर्षिट सम्मत श्चाचार व चारित्र एक ही है, मले ही परिभाषा वर्गीकरण आदि मिन्न हों। वहाँ तो यह दिखाना है कि जैन परम्परा में जो निश्चय और व्यवहार रूप से दी हास्टिबॉ मानी गई हैं वे तत्त्वज्ञान और आचार दोनों चेत्रों में लागू की गई हैं। इतर सभी भारतीय दर्शनों की तरह जैनदर्शन में भी तत्त्वज्ञान श्रीर श्राचार दोनो का सनावेश है। जब निश्चय-व्यवहार नय का प्रयोग तत्त्वज्ञान और आन्तार दोनों में होता है तब, सामान्य रूप से शास्त्र चिन्तन करने वाला यह अन्तर जान नहीं पाता कि तत्त्वज्ञान के जेल में किया जाते वाला निखय और व्यवहार का प्रयोग आचार के क्षेत्र में किये जाने वाले वैसे प्रयोग से भिन्न है और मिन्न परिशाम का सूचक भी है। तत्त्वज्ञान की निश्चय इंप्टि श्रीर श्राचार विषयक निश्चय इंप्टि ये दोनों एक नहीं। इसी तरह उभय विषयक व्यवहार दृष्टि के बारे में भी समभाना चाहिए । इसका स्पष्टीकरण यो है-

जब निश्चय हाँदि से तस्त्व का स्वरूप प्रतिपादन करना हो तो उसकी सीमा में फेबल यही बात झानी चाहिए कि जगत के मूल तस्त्र क्या है? कितने हैं? श्रीर उनका च्रेत्र-काल श्रादि निरपेच्च स्वरूप क्या है? ग्रीर जब व्यवहार हाँदि से तस्त्र निरूपण हुण्ट हो तब उन्हीं मूल तस्त्रों का द्रव्य-च्रेत्र-काल श्रादि से सापेच्च स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। इस तरह हम निश्चव हाँदि का उपयोग करके जैन दर्शन सम्मत तस्त्रों का स्वरूप कहना चाहें तो संचेप में यह कह सकते हैं कि चेतन श्राचेतन ऐसे परस्पर श्राव्यन्त विजातीय दो तस्त्र हैं। दोनों

१. क्यावत्यु, माध्यमक कारिका आदि ।

२. चतुःसत्य, चतुःगृ हे, व श्रासन-वंधादि चतुष्क ।

एक दूसरे पर श्रमर डालने की शक्ति भी धारण करते हैं। चेतन का संकोच विस्तार यह द्रव्य सेत्र काल ग्रादि सापैस होने से व्यवहारदृष्टि सिद है। असेतन पुदगल का परमागुरूपत्व या एक प्रदेशावगाह्यत्व यह निश्चयदृष्टि का विषय है, जब कि उसका स्कन्थपरिणमन या श्रपने होत्र में श्रन्य श्रनन्त परमाणु श्रीर स्कन्धो को अवकाश देना यह व्यवहारदृष्टि का निरूपण है। परन्तु आचारलावी निश्चव श्रीर व्यवहार दृष्टि का निकाम खदे प्रकार से होता है। जैनदर्शन मोस को परम पुरुषार्थ मानकर उसी की डॉप्ट से ब्राचार की व्यवस्था करता है। ब्रतएव वो ग्राचार सीचे तौर से मोस्रलसी है वही नैश्वियक ग्राचार है इस ग्राचार में दृष्टिश्रम और कापायिक वृत्तियों के निर्मृतीकरण मात्र का समावेश होता है। पर व्यावहारिक त्राचार ऐसा एकरूप नहीं। नैक्षपिक त्र्याचार की नृमिका से नियम् ऐसे मिन्न-मिन्न देश काल-जाति-स्वभाव-कचि आदि के अनुसार कमी-कमी परस्पर विरुद्ध दिलाई देने वाले भी आचार व्यावहारिक आचार कोटि में गिने जाते हैं। नैश्रयिक ज्ञाचार की मुमिका पर वर्तमान एक ही व्यक्ति श्चनेकविध व्यावहारिक श्राचारों में से गुजरता है। इस तरह इस देखते हैं कि आचारगामी नैश्चविक दृष्टि या व्यावहारिक दृष्टि मुख्यतया मोच पुरुषार्थं ही दृष्टि से ही विचार करती है। जब कि तत्त्वनिरूपक निश्चय या व्यवहार दृष्टि केवल जगत के स्वरूप को लक्ष्य में रखकर ही प्रवृत्त होती है। तत्त्वशान और आचार सची उक्त दोनों नयों में एक दूसरा भी महत्त्व का अन्तर है, जो प्यान देने योग्य है।

नैश्चिवक दृष्टि सम्मत तत्वों का स्वरूप हम सभी साधारण जिज्ञामु कमी प्रत्यन्न कर नहीं पाते । हम ऐसे किसी व्यक्ति के कथन पर अदा रखकर ही बैसा स्वरूप मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने तत्वस्वरूप का साज्ञात्कार किया हो । पर ग्राचार के वारे में ऐसा नहीं है । कोई भो जागरूक साधक श्चपनी श्चान्तरिक सत्यासत् वृत्तियों को व उनकी तीवता मन्द्रता के तारतम्य को सीधा श्चिक प्रत्यन्न ज्ञान सकता है । जब कि अन्य व्यक्ति के लिए पहले व्यक्ति की वृत्तियों सर्वया परोज्ञ है । नैश्चिवक हो या ज्यावहारिक, तत्वज्ञान का स्वरूप उसर्वम दर्शन के सभी श्चनुयायियों के लिए एक सा है तथा समान परिभाषावद है । पर नैश्चिक श्चान्तर उसके लिए प्रत्यन्न है । इस श्वल्प विवेचन से मैं केवल इतना ही सचित करना चाहता हूँ कि निश्चय और व्यवहार नय ये दो शब्द भले ही समान हों । पर तत्वज्ञान और श्चान्तर के ज्ञेत्र में भिन्न-भिन्न श्चभियाय से लाग होते हैं, श्चीर हमें विभिन्न परिशामों पर पहुँचाते हैं ।

निधयद्दृष्टि से जैन तत्त्वज्ञान की भूमिका श्रीपनिषद् तत्त्वज्ञान से विलक्क मिल हैं। प्राचीन माने जाने वाले सभी उपनिषद् सत्, बसत्, ब्रात्मा, नक्क, अव्यक्त, आकाश, आदि भिन्न-भिन्न नामी से जगत के मल का निरूपण करते हए केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जगत् जड़-चेवन आदि रूप में कैसा ही नानारूप क्यों न हो, पर उसके मूल में असली तत्व तो केवल एक ही है। जब कि बीनदर्शन जगत के मूल में किसी एक ही तत्व का स्वीकार नहीं करता. प्रत्युत परस्पर विजातीय ऐसे स्वतन्त्र दो तत्वों का स्वीकार करके उसके श्चाधार पर विश्व के बैश्वरूपय की व्यवस्था करता है। चौबीस तत्त्व मानने वाले सांख्य दर्शन को श्रीर शांकर बादि वेदान्त शालाश्रों को छोड कर-भारतीय दर्शनों में ऐसा कोई दर्शन नहीं जो जगत के मुखरूप से केवल एक तत्व स्वीकार करता हो न्याय-वैशेषिक हो या सांख्य-वोग हो, या पूर्व मीमांसा हो सम अपने अपने दंग से जगत् के मूल में अनेक तत्त्रों का स्वीकार करते हैं। इससी स्पष्ट है कि जैन तस्यक्तित्तन की प्रकृति श्रीपनिषद् तस्यक्तिन की प्रकृति से सर्वया भिन्न है। ऐसा होते हुए भी जब डॉ॰ रानडे वैसे सुरुम तत्वचिन्तक उपनिषदों में बैन तस्वचिन्तन का उद्गम दिखाते हैं तब विचार करने से ऐसा मालुम होता है कि यह केवल उपनिषद भक्ति की ब्रात्यन्तिकता है। इस तरह उन्होंने जो बौददर्शन या त्याय-वैशोधिक दर्शन का संबन्ध उपनिषदी से जोड़ा है वह भी मेरी राय में भ्रान्त है। इस विषय में मेक्समूलर \* श्रीर डॉ॰ अब श्रादि की दृष्टि जैसी स्पष्ट है वैसी बहुत कम भारतीय विद्वानी की होगी। डॉ॰ रानडे की श्रपेचा प्रो॰ हरियन्ना व डॉ॰ एस॰ एन॰ दासगुप्त का निरूपण मूल्यवान है। जान पड़ता है कि उन्होंने ख्रम्यान्य दर्शनों के मूलप्रन्थों को विशेष सहानुसूति व गहराई से पढ़ा है।

#### श्रमेकान्तवाद 3

इम सभी जानते हैं कि बुद्ध अपने को विभव्यवादी "कहते हैं। जैन आगमी में महावीर को भी विभव्यवादी सुचित किया है। "विभव्यवाद का मतस्व प्रयक्करण पूर्वक सत्य असत्य का निरूपण व सत्यों का यथावत् समन्वव करना

१. कन्द्रक्टिय सर्वे ब्रॉफ उपनिपदिक् फिलॉसॉफी ए० १७६

२. दि सिक्स सिस्टम्स श्रॉफ इच्डियन फिलॉसॉफी

३. प्रमाणमीमांसा भाषाटिप्यग ५० ६१

<sup>¥.</sup> मन्मिमनिकाय मुत्त ६६

थ. सूत्रकृतांग १. १४. २२.

हैं। विभाव्यवाद के गर्भ में ही किसी भी एकान्त का परित्याग सूचित है। एक लम्बी बस्तु के दो छोर ही उसके दो छन्त हैं। ग्रन्तों का स्थान निश्चित है। पर उन दो अन्तों के बीच का अन्तर मा बीच का विस्तार—ग्रन्तों की तरह स्थिर नहीं। अतएव दो अन्तों का परित्याग करके बीच के मार्ग पर चलने वाले सभी एक जैसे हो ही नहीं सकते यही कारण है कि विभाज्यवादी होने पर भी बुद्ध और महाधीर की हिए में कई वालों में बहुत अन्तर रहा है। एक व्यक्ति अमुक विवद्मा से मध्यममार्ग या विभाज्यवाद घटाता है तो दूसरा व्यक्ति अन्य विवद्मा से घटाता है। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी भिन्नता होते हुए भी बौद्ध और जैनदर्शन की आत्मा तो विभाज्यवाद ही है।

विभन्यवाद का ही दूसरा नाम ग्रनेकान्त है, क्योंकि विभज्यवाद में एकान्त-दृष्टिकोस का त्याग है। बौद्ध परम्परा में विमञ्जयाद के स्थान में मध्यम मार्ग शब्द विरोप रूढ़ है। इमने ऊपर देखा कि ब्रन्ती का परित्वाग करने पर भी अनेकाना के अवलम्बन में मिन्न-मिन्न विचारकों का भिन्त-भिन्न इष्टिकोण सम्भव है। अतएव हम त्याय, सांख्य-योग और मीमांसक जैसे दर्शनी में भी विभन्यवाद तया अनेकान्त शब्द के व्यवहार से निरूपण पाते हैं। अद्भगद कृत 'न्यायसूत्र' के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्स्यायन ने २-१-१५, १६ के भाष्य में जो निरूपण किया है वह खनेकान्त का स्पष्ट द्योतक है और 'यथा दर्शनं विमागवचनं' कहकर तो उन्होंने विमन्यबाद के माव को ही व्यनित किया है। हम सांख्यदर्शन की सारी तत्त्वचिन्तन प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो भारतम पहेगा कि वह अनेकान्त दृष्टि से निरूपित है। 'योगदर्शन' के ३-१३ सूत्र के भाष्य तथा तस्ववैद्यारदी विवरण को ध्यान से पढ़ने वाला सांख्य-योग दशंन की अनेकान्त दृष्टि को वयावत् समभ सकता है। कुमारित ने भी 'श्लोक वार्तिक' और श्रन्यत्र श्रापनी तत्व-व्यवस्था में अनेकान्तदृष्टि का उपयोग किया है, ' उपनिपदों के समान आधार पर केवलाईत, विशिष्टाद्वेत, द्वैताईत, शुद्धाद्वेत आदि जो अनेक बाद स्थापित हुए है वे वस्तुतः ग्रनेकान्त विचार सरगी के भिन्न-भिन्न प्रकार है। तस्वचिन्तन की बात छोड़कर हम मानवयथी के जुदै-जुदै खाचार व्यवहारों पर व्यान देंगे तो भी उनमें अनेकान्त दृष्टि पायेंगे । वस्तुतः जीवन का स्वस्त्य ही ऐसा है कि जो एकान्तहरि में पूरा प्रकट हो ही नहीं सकता । मानवीय व्यवहार भी ऐसा है कि जो अनेकान्त दृष्टि का अन्तिम अवलम्बन बिना लिये निभ नहीं सकता । इस संचित प्रतिपादन से केवल इतना ही सुचित करना है कि इस संशोधक अस्पा-

१. श्लोक वार्तिक, श्रात्मवाद २६-३० स्त्रादि ।

सियों को हर एक प्रकार की श्रमेकान्तहाँ की, उसके निरूपक की भूमिका पर रहकर ही समझने का प्रवत्न करना चाहिए। ऐसा करने पर हम न केवल भारतीय संस्कृति के किन्तु मानवीय संस्कृति के हर एक वर्तुल में भी एक व्यापक समन्वय का सूत्र पार्मेंगे।

श्रनेकान्त हिंह में से ही नयवाद तथा सप्तभंगी विचार का जन्म हुआ है। अतएव में नयवाद तथा सप्तमंगी विचार के विषय में कुछ प्रकीर्ण विचार उपस्थित करता हूँ । नय सात माने जाते हैं । उनमें पहले चार अर्थनय और पिछले तीन शब्द नय हैं। महत्त्व के मिल्न-मिल्न दाशंनिक मन्तव्यों की उस-उस दर्शन के दृष्टिकीस की भूमिका पर ही नयबाद के द्वारा समसाने का तथा व्यवस्थित करने का तत्कालीन जैन ग्राचायों का उद्देश्य रहा है। दार्शनिक विचारों के विकास के साथ ही जैन आचार्यों में संभवित अध्ययन के आधार पर नय विचार में भी उस विकास का समावेश किया है। यह बात इतिहास सिद है। भगवान महावीर के शुद्धिलची जीवन का तथा तत्कालीन शासन का विचार करने से जान पड़ता है कि नयवाद मूल में अर्थनय तक ही सीमित होगा। जब शासन के प्रचार के साथ-साथ व्याकरण, निरुक्त, निषंद्र, कोष जैसे शास्त्रान्तरों का अध्ययन बढ़ता गया तब विचादण आचार्यों ने नववाद में शब्द-स्पर्शी विचारों की भी शब्दनय रूप से स्थान दिया। संभव है शुरू में शब्दनयी में एक शब्दनय ही रहा हो । इसकी पृष्टि में यह कहा जा सकता है कि नियुक्ति में नयों की पाँच संख्या का भी एक विकल्प है। कमशः शब्द नय के तीन मेद हुए जिसके उदाहरण ब्याकरण, निरुक्त, कोष आदि के शब्द प्रधान विचारों से ही लिये गए हैं।

प्राचीन समय में वेदान्त के स्थान में सांख्य-दर्शन ही प्रधान था इसी से आचार्यों ने संप्रद नय के उदाहरण रूप से सांख्यदर्शन को लिया है। पर शंकराचार्य के बाद ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा बड़ी, तब जैन विद्वानों ने संब्रह नय के उदाहरण रूप से ब्रह्मवाद को ही लिया है। इसी तरह शुरू में ऋतुस्त्र का उदा- हरण सामान्य बौद दर्शन था। पर जब उपाध्याय यशोबिजवजी जैसों ने देखा कि बौद दर्शन के तो वैमायिक आदि चार मेद हैं तब उन्होंने उन चारों शासाओं का ऋत्रस्त्र नय में समावेश किया।

इस चर्चां से स्चित यह होता है कि नयबाद मूल में मिन्न-मिन्न हाँहेकोस्पी का संग्राहक है। अतएब उसकी संग्राहक सीमा अध्ययन व चिन्तन की बृद्धि के

१. आवश्यक नियुक्ति गा० ७५६

साथ ही बढ़ती रही है। ऐसी हालत में जैनदर्शन के अम्यासी एवं संशोधकों का कर्तृब्व हो जाता है कि वे आधुनिक विशाल ज्ञान सामग्री का उपयोग करें और नय विचार का चेत्र सर्वांगीना वयार्थ अध्ययन से विस्तृत करें, केवल एकदेशीयता से संतुष्ट न रहें।

'नैगम' शब्द की निक + गम,' नैग( अनेक ) + म तथा 'निगमें भवः' वैसी तीन व्युत्पत्तिवाँ नियुक्ति आदि अन्यों में पाई जाती हैं।' पर वस्तुत्यिति के साथ मिलान करने से जान पड़ता है कि तीसरी व्युत्पत्ति ही विशेष आधा है, उसके अनुसार अर्थ होता है कि जो विचार या व्यवहार निगम में व्यापार व्यवसाय करनेवाले महाजनों के स्थान में होता है वह नैगम।' जैसे महाजनों के व्यवहार में मिला-भिल्न मतीं का समावेश होता है, वैसे ही इस नय में भिला-भिल्न तात्त्विक मन्तव्यों का समावेश विविद्यत्त है। पहली दो व्युत्पत्तियाँ वैसी ही कल्पना प्रयुत्त है, जैसी कि 'इन्द्र' की 'ई द्वावीति इन्द्रः' यह माठरवृत्ति गत व्युत्पत्ति है।

सप्तमंगी गत सात भंगों में शुरू के चार ही महत्त्व के हैं क्योंकि बेद, उपनिषद आदि प्रत्यों में तथा 'दीवनिकाय' के ब्रह्मजाल सूत्र में ऐसे चार विकल्प छूटे-छूटे रूप में या एक साथ निर्दिष्ट पाये जाते हैं। सात भंगों में जो पिछलो तीन भंग है उनका निर्देश किसी के पद्मारूप में कहीं देखने में नहीं आया। इससे शुरू के चार भंग ही अपनी ऐतिहासिक भूमिका रखते हैं ऐसा फलित होता है।

शुरू के चार भंगों में एक 'अवक्तव्य' नाम का भंग भी है। उसके अर्थ के बारे में कुछ विचारणीय बात है। आगम शुग के प्रारम्भ से अवकत्य भंग का अर्थ ऐसा किया जाता है कि सत् असत् या नित्य-अनित्य आदि दो अंगों को एक साय प्रतिपादन करनेवाला कोई शब्द ही नहीं, अतएव ऐसे प्रतिपादन की विचदा होने पर वस्तु अवक्तव्य है। परन्तु अवक्तव्य शब्द के इतिहास को देखते हुए कहना पड़ता है कि उसकी दूसरी व ऐतिहासिक व्याख्या पुराने शास्त्रों में है।

उपनिषदों में 'यतो बाचो निवर्तन्ते, श्रमाप्य मनसा सह' इस उक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को श्रनिवंचनीय श्रयवा वचनागोचर स्वित किया है। इसी

१. ब्रावस्थक निर्युक्ति गा०७५५; तत्त्वार्यभाष्य १.३५; स्थानांगटीका स्था० ७

२. मगवती शतक १. उद्देशा १०

३. तैतिरीय उपनिषद् २ ४-।

तरह 'म्राचारांग' में भी 'सब्बे सरा निम्नट्टंति, तत्य सुन्धी न विज्वह' म्रादि द्वारा आत्मा के स्वरूप को वचनागोचर कहा है। बुद्ध ने भी अनेक वस्तुओं को श्रव्याकृत पान्द के द्वारा वचनागोचर ही सुचित किया है।

जैन परम्परा में तो अनभिजाप्य मात्र प्रसिद्ध हैं जो कभी वचनागोचर नहीं होते । मैं समझता हूँ कि सप्तमंगी में अवक्तव्य का जो अर्थ लिया जाता है वह पुरानी व्याख्या का बादाश्रित व तर्कगम्य दूसरा रूप है।

स्तर्भगों के विचार प्रसंग में एक बात का निर्देश करना जरूरी है। श्रीशंकराचार्यं के 'ब्रह्मसूत्र' २-२-३३ के माध्य में सप्तमंगी को संरायात्मक ज्ञान रूप से निर्दिष्ट किया है। श्रीरामनुजाचार्य ने भी उन्हीं का ग्रनुसरण किया है। यह हुई पुराने खरहन मरहन प्रधान साम्प्रदायिक युग की बात। पर मुलनात्मक और व्यापक अव्ययन के आधार पर प्रवृत्त हुए नए युग के विद्वानी का विचार इस विषय में जानना चाहिए। डॉ॰ ए॰ बी॰ श्रव, जो भारतीय तथा पाध्वात्य तत्त्वज्ञान की सब शालाओं के पारदर्शी विद्वान रहे खास कर शांकर वेदान्त के विशेष पक्षपाती भी रहे—उन्होंने अपने 'जैन अने ब्राह्मण्ड भाषण में स्पष्ट कहा है कि सप्तमंगी यह कोई संशयगान नहीं है। वह तो सत्य के नाना-विध स्वरूपों की निदर्शक एक विचारसरणी है। श्रीनर्मदाशंकर मेहता, जो भारतीय समग्र तत्वज्ञान की परम्पराञ्चों ऋौर खासकर वेद-वेदान्त की परम्परा के श्रासाधारण भौतिक विद्वान थे; और जिन्होंने 'हिन्द तत्त्वज्ञान नो इतिहास' आदि अनेक अस्यासपूर्यो पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने भी सप्तभंगी का निरूपण विलकुल असाम्प्र-दायिक इष्टि से किया है, जो पठनीय है। सर राधाकृष्णान, डॉ॰ दासगुप्त ब्रादि तत्त्व चिन्तकों ने भी सन्तमंगी का निरूपण जैन इष्टिकोण को वसवर समक्त कर ही किया है। यह बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि साम्प्रदायिक और असाम्प्र-दायिक श्रज्ययन का अन्तर ध्यान में आ जाय।

चारित्र के दो श्रंग हैं, जीवनगत ग्रामन्तुक दोषों की दूर करना यह पहला,

१. श्राचारांग स्० १७०।

२. मिन्समिनकायसुत्त ६३।

३ विशेषा० मा० १४१, ४८८ ।

४. आपसो धर्म पु० ६७३।

म प्र ११३-११६ ।

६. राषाकृष्णन—इरिडयन फिलांसॉफी वॉल्यूम १, यू० ३०२। दासगुप्ता—ए हिस्ट्री ऑफ इन्डियन फिलांसॉफी वॉल्यूम १, यू० १७६।

श्रीर त्रात्मा की स्वामाविक शक्तियों व सद्गुणों का उत्कर्ष करना यह दूसरा द्रांग है। दोनों द्रांगों के लिए किए जाने वाले सम्यक् पुरुषार्थ में ही वैयक्तिक श्रीर सामाजिक जीवन की कृतार्थता है।

उक्त दोनों श्रंग परस्पर एसे सम्बन्द हैं कि पहले के बिना दूसरा संमव ही नहीं, और दूसरे के बिना पहला ध्येपशून्य होने से सून्यवत् है।

इसी दृष्टि से महाबीर जैसे अनुमिनयों ने हिंसा आदि क्लेशों से विरत होने का उपदेश दिया व साधकों के लिए आसातिपातिवरमण आदि नतों की योजना की, परन्तु स्थूलमित व अलस प्रकृति वाले लोगों ने उन निवृत्ति प्रधान नतों में ही चारित्र की पूर्णता मानकर उसके उत्तरार्थ या साध्यम्त दूसरे अंग की उपेद्धा की। इसका परिणाम अतीत की तरह वर्तमान काल में भी अनेक विकृतियों में नजर आता है। सामाजिक तथा थामिक सभी दोत्रों में जीवन गतिराज्य व विसंवादी जन गया है। अतएव संशोधक विचारकों का क्रिक्य है कि विरितिप्रधान वर्तों का तात्वर्य लोगों के सामने रखें।

मगवान महावीर का तात्पर्य यही रहा है कि स्वामाविक सद्गुणों के विकास की पहली शर्त यह है कि आगन्तुक मलों को दूर करना। इस शर्त की अनिवार्यता समक्त कर ही सभी संतो ने पहले क्लेशनिवृत्ति पर ही भार दिया है। और वे अपने जीवन के उदाहरण से समक्ता गए हैं कि क्लेशनिवृत्ति के बाद वैयक्तिक तथा सामुदायिक जीवन में सद्गुणों की वृद्धि व पुष्टि का कैसे सम्बद्ध पुरुपार्य करना।

### तुरन्त करने योग्य काम-

कई भागडारों की स्चियाँ ध्यवस्थित वनी हैं, पर छुपी नहीं हैं तो कई स्चियाँ छुपी भी हैं। और कई मागडारों को बनी ही नहीं है, कई की हैं तो व्यवस्थित नहीं हैं। मेरी राव में एक महत्व का काम यह है कि एक ऐसी महास्ची तैयार करनी चाहिए, जिसमें प्रो॰ बेलएकर की जिनस्तकोष नामक स्ची के समावेश के साथ सब भागडारों की स्चियाँ आ जाएँ। जो न बनी हो तैयार कराई जाएँ, अव्यवस्थित व्यवस्थित कराई जाएँ। ऐसी एक महास्ची होने से देशविदेश में बतमान यावत् बैन साहित्य की जानकारी किसी भी जिशास को घर बैठे सुकर हो सकेगी और काम में सरलता भी होगी। मद्रास में श्री राघवन संस्कृत प्रन्थों की ऐसी ही स्ची तैयार कर रहे हैं। विलंग मेन्युस्किप्ट की एक वड़ी विस्तृत स्ची अभी ही प्रसिद्ध हुई है। ऐसी ही वस्तुस्थिति खन्य प्रातन्त्रीय सामग्री के विषय में भी है। उसका भी संकलन एक स्ची हारा जरूरी है।

अपभंश भाषा के साहित्य के विशेष प्रकारानों की आवर्यकता पर पहले के प्रमुखों ने कहा है, परन्तु उसके उच्चतर अध्ययन का विशिष्ट प्रवन्ध होना अत्यन्त जरूरी है। इसके सिवाय गुजराती, राजत्यानी, हिन्दी, मराठी, वंगाली आदि भाषाओं के कहीबंध इतिहास लेखन का कार्य संभव ही नहीं। इसी तरह उच्च शिक्षा के लिए आंतीय भाषाओं को माध्यम बनाने का जो विचार चारों और निकस्त हो रहा है, उसकी पूरी सफलता तभी संभव है जब उक्त भाषाओं की शब्द सस्विद व विविध अधीं को बहन करने की समता बढ़ाई जाय। इस कार्य में अपभीश भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कप ने अपेशित है।

प्राकृत विशोष नामों के कोप की उपयोगिता तथा जैन पारिमापिक शब्द कोष की उपयोगिता के बारे में अतः पूर्व कहा गया है। मैं इस विषय में अधिक चर्चा न करके एक ऐसा सूचन करता हूँ जो मेरी गय में आज की स्थिति में सबसे प्रथम कर्तव्य है और जिसके द्वारा नए युग की माँग को हम लोग विशोध सरखता व एक सुचार पद्धति से पूरा कर सकेंगे। यह सूचन यह है—

नवसुगीन साहित्यक मर्यादाओं को समकते वालों की तथा उनमें रस लेने बालों की संख्या अनेक प्रकार से बढ़ रही है। नय शिक्षा प्राप्त अव्यापक विद्यार्थी आदि तो मिलते ही हैं, पर पुराने दंग से पढ़े हुए परिइतों व अक्रचारी एवं भिद्धाओं की काफी तादाद मी इस नए सुग का बल जानने लगी है। व्यवसायी पर विद्याप्रिय धनवानों का ध्यान भी इस और गया है। बुदे-बुदे जैन किरकों में ऐसी खोटों बड़ी संस्थाएँ भी चल रही हैं तथा निकलतों जा रही हैं जो नए सुग की साहित्यक आवश्यकता को थोड़ा बहुत पहचानती हैं और योग्य मार्गदर्शन मिलने पर विशेष विकास करने की उदारकृति भी वारण करती हैं।

यह सब सामग्री मामूली नहीं है, फिर भी हम जो काम जितनी त्वरा से और जितनी पूर्णता से करना चाहते हैं वह हो नहीं पाता । कारण एक ही है कि उक्त सब सामग्री विखरी हुई कहियों की तरह एकस्त्रता विहीन है ।

हम सब जानते हैं कि पाश्वेनाय और महावीर के तीर्थ का जो और वैसा कुछ अस्तित्व शेप है उसका कारण केवल संघ रचना व संघ व्यवस्था है। यह वस्तु हमें हजारों वर्ष से अनायास विरासत में मिली है, गाँव-गाँव, शहर-शहर में जहाँ भी जेन हैं, अपने उनका दंग का संघ है।

इर एक फिरके के साधु-जित-महारकों का भी संघ है। उस उस फिरके के तीर्थ-मन्दिर-धर्मस्थान मगडार आदि विशेष हितों की रहा तथा बृद्धि करने वाली कमेटियाँ—पेडियाँ व कान्फरेन्से तथा परिषदें भी है। यह सम संघराक्ति का ही निदर्शन है। जब इतनी बड़ी संघ शक्ति है तब क्या कारक है कि इस मन चाहे सर्वसम्मत साहित्यिक काम को हाय में लेने से हिच-

मुक्तको लगता है कि हमारी चिरकालीन संघराक्ति इसलिए कार्यदाम सावित नहीं होती कि उसमें नव हांछ का प्राणस्यन्दन नहीं है। अतएव हमें एक ऐसे संघ की स्थापना करनी चाहिए कि जिसमें जैन जैनेतर, देशी विदेशी ग्रहस्थ त्यागी पिएडत अध्यापक आदि सब आकृष्ट होकर सम्मिलित हो सकें और संघ हारा सोची गई आवश्यक साहित्यिक प्रवृत्तियों में अपने अपने स्थान में रहकर भी अपनी अपनी योग्यता व कचि के अनुसार भाग के सकें, निःसंदेह इस नए संघ की नींव कोई साम्प्रदायिक या पान्थिक न होगी। केवला जैन परंपरा से सम्बद्ध सब प्रकार के साहित्य को नई वकरतों के अनुसार तैयार व प्रकाशित करना और विचरे हुए योग्य अधिकारियों से विभाजन पूर्वक काम लेना एवं मौजूदा तथा नई स्थापित होने वाली साहित्यिक संस्थाओं को नयी हिए का परिचय कराना इत्यादि इस संघ का काम रहेगा। जिसमें किसी का विसंवाद नहीं और जिसके बिना नए युग की माँग को हम कभी पूरा ही कर नहीं सकते।

पुरानी वस्तुओं की रक्षा करना इष्ट है, पर इसी को इतिथी मान लेना भूल है। अतएव इमें नई एवं स्फूर्ति देने वाली आवश्यकताओं को सक्ष्य में रख-कर ऐसे संघ को रचना करनी होगी। इसके विधान, पदाविकारी, कार्य-विभाजन, आर्थिक बाजू आदि का विचार में यहाँ नहीं करता। इसके लिए इमें पुन: मिलना होगा।

हैं० १हम १

/ **၁၈**ရာ လူစစာ

A STATE OF THE PARTY.

१ श्रोरिएत्टल कॉक्केंन्स के लह नी श्राधिवेशन में 'प्राकृत श्रीर जैनधर्म' विमाग के श्रष्यकृतद से दिया गया व्याख्यान। इसके श्रन्त में मुनिश्री पुरुव-विजयनी झाए किये गए कार्य की रूपरेखा श्रीर नए प्रकाशनों की सूची है। उसे यहाँ नहीं दिया गया।

# विश्व शांतिवादी सम्मेलन श्रीर जैन परम्परा

मूमिका

मि॰ होरेस झलेक्कैन्डर-प्रमुख कुछ व्यक्तियों ने १६४६ में गाँधीबी के सामने अस्ताव रक्का था कि सत्य और झहिंसा में पूरा विश्वास रखनेवाले विश्व भर के इने गिने शान्तिवादी आपके साथ एक सप्ताह कहीं शान्त स्थान में विताव । अनन्तर सेवाप्राम में डा॰ राजेन्द्रप्रसादकी के प्रमुखत्व में विचाराय कनवरी १६४६ में मिली हुई बैठक में बैसा तय हुआ था तदनुसार दिसम्बर १६४६ में विश्वमर के ७५ एकनिष्ठ शान्तिवादियों का सम्मेंलन मिलने जा रहा है । इस सम्मेंलन के आमंत्रस्वाताओं में प्रसिद्ध जैन गृहस्थ मी शामिल हैं।

जैन परम्परा अपने जन्मकाल से ही अहिंसावादी और जुदे-जुदे च्रेजों में अहिंसा का विविध प्रयोग करनेवाली रही है। सम्मेलन के आयोजकों ने अन्य परिचामों के साथ एक इस परिचाम की भी आशा रक्ली है कि सामाजिक और राजकीय प्रश्नों को अहिंसा के द्वारा एल करने का प्रयन्न करनेवाले विश्व भर के स्त्री-पुरुषों का एक संघ बने। अतएव इम जैनों के लिए आवश्यक हो जाता है कि पहले इम सीचें कि शान्तिवादी सम्मेलन के प्रति अहिंसावादी रूप से जैन परम्परा का क्या कर्तव्य है!

किश्चियन शान्तिवाद हो, जैन ऋहसाबाद हो या गाँबीजी का ऋहिसा मार्ग हो, सबकी सामान्य मूमिका यह है कि खुद हिंसा से बचना और यथासम्भव लोकहित की विधायक प्रवृत्ति करना। परन्तु इस ऋहिसा तत्त्व का विकास सब परम्पराश्ची में कुछ अंशों में खुदे-खुदे रूप से हुआ है।

#### शान्तिबाद

'Thou shalt not kill' इत्यादि वाईबल के उपदेशों के आधार पर काईस्ट के पक्के अनुपायिओं में जो अहिंसामूलक विविध प्रवृत्तियों का विकास किया है उसका मुख्य क्षेत्र मानव समाज रहा है। मानव समाज की नानाविध सेवाओं की सबी मावना में से किसी भी प्रकार के युद्ध में, अन्य सब तरह की खामाजिक हित की अवाबदेही को अदा करते हुए भी, सशस्त्र भाग न लेने की विकास मी। उदय अनेक शताब्दियों से हुआ है। वैसे-जैसे किश्चियानिट का

विस्तार होता गया, भिन्न-भिन्न देशों के साथ निकट श्रीर दूर का सम्बन्ध जुड़ता गया, सामाजिक और राजकीय जवाबदेही के बढ़ते जाने से उसमें से फ़िलत होनेवाली समस्यात्रों को इल करने का सवाल पेचीदा होता गया, वैसे-वैसे शांति-बादी मनीवृत्ति भी विकसित होती चली। ग्रुक् में जहाँ वर्ग-युद्ध (Class War), नागरिक युद्ध ( Civil War ) अर्थात् स्वदेश के अन्तर्गत किसी भी लड़ाई-भंगडे में सशस्त्र भाग न लेने की मनोवृत्ति थी वहाँ कमशः अन्तर्गण्ट्रीय युद्ध तक में किसी भी तरह से सशस्त्र भाग न लेने की मनोवृत्ति स्थिर हुई। इतना ही नहीं विलेक यह मां भाव स्थिर हुन्ना कि सम्भवित सभी शान्तिपूर्ण उपायों से युद्ध को दालने का प्रयत्न किया जाय श्रीर सामाजिक, राजकीय व श्रार्थिक सेत्रों में भी वैषम्य निवासक शान्तिबादी प्रयत्न किये जाएँ। उसी ब्रन्तिम विकसित मनोवृत्ति का सुचक Pacifism । शांतिबाद ) शब्द लगभग १६०५ से प्रसिद्ध रूप में श्रस्तित्व में श्राया । गाँधीजी के श्राहिसक पुरुषार्थ के बाद तो Pacifism शब्द का अर्थ और भी व्यापक व उन्नत हुआ है। आज तो Pacifism शब्द के द्वारा हम 'हरेक प्रकार के ऋत्याय का निवारण करने के लिए बड़ी से बड़ी किसी भी शक्ति का सामना करने का सकिय ग्रादम्य ग्रात्मवल' यह ग्रार्थ समस्ते हैं, जो विश्व शांतिवादी सम्मेलन (World Pacifist Meeting) की भूमिका है।

चेन अहिंसा

वीन परम्परा के जन्म के साथ ही अहिंसा की और तन्मूलक अपरिग्रह की मावना छुड़ी हुई है। जैसे जैसे इस परम्परा का विकास तथा विस्तार होता गया वैसे वैसे उस मावना का भी भिन्न-भिन्न चेंगों में नाना प्रकार का उपयोग व प्रयोग हुआ है। परन्तु जैन परम्परा की अहिंसक भावना, अन्य कतिपय मारतीय धर्म परम्पराओं की तरह, यावत् प्राणिमात्र की अहिंसा व रचा में चरिताय होती आपी है, केवल मानव समाज तक कभी सीमित नहीं रही है। किश्चियन ग्रहस्थों में अनेक व्यक्ति पा अनेक छोटे-मोटे दल समय-समय पर ऐसे हुए हैं बिन्होंने युद्ध को उप्रतम परिस्थिति में भी उसमें माग लेने का विरोध मरणान्त कष्ट सहन करके भी किया है जबकि जैन ग्रहस्थों की स्थिति इससे निराली रही है। हमें जैन इतिहास में ऐसा कोई स्थह उदाहरण नहीं मिलता जिसमें देश रचा के संकटपूर्ण क्षणों में आनेवाली सशस्त्र युद्ध तक की जवाबदेही रालने का या उसका विरोध करने का प्रयत्न किसी भी समसदार जवाबदेह जैन ग्रहस्थ ने किया हो।

Encyclopaedia of Religion (Ed. V. Ferm, 1945,)
 p. 555.

### गाँधीजी की श्रहिंसा

गाँधीओं जन्म से ही भारतीय श्रिष्टिंसक संस्कार वाले ही रहे हैं। प्राणिमान के प्रति उनकी श्रिष्टिंसा व श्रमुकंगा इति का स्रोत सदा बहता रहा है, जिसके श्रमेक उदाहरण उनके जीवन में भरे परे हैं। गोरखा श्रीर श्रम्य पशु-पिद्यों की रखा की उनकी हिमायत तो इतनी प्रकट है कि जो किसी से खिंगी नहीं है। परन्तु सबका ध्यान स्वीचनेवाला उनका श्रिष्टिंसा का प्रयोग दुनिया में अजोड़ गिनी जानेवाली राजसत्ता के सामने वहे पैमाने पर श्रशस्त्र प्रतिकार या सत्याप्रह का है। इस प्रयोग ने पुरानी सभी प्राच्य-पाश्चात्व श्रष्टिंसक परम्पराश्चों में जान होता ही है, क्योंकि इसमें श्रात्मशुदिपूर्वक सबके प्रति न्यास्य व्यवहार करने का हद संकल्प है श्रीर दूसरी तरफ से श्रन्य के श्रन्याय के प्रति न सुकते हुए उसका श्रशस्त्र प्रतिकार करने का प्रवत्त व सर्वक्षेमंकर पुरुषार्य है। यही कारण है कि श्रात्र का कोई भी सच्चा श्रिष्टिंसवादी या शांतिवादी गाँधीजी की प्रेरणा की श्रव-गणना कर नहीं सकता। इसी से हम विश्व शांतिवादी सम्मेलन के पीछे भी गाँधीजी का श्रनोखा व्यक्तित्व पाते हैं।

### निवृत्ति-प्रवृत्ति

बैन कुल में जन्म लेनेवाले बच्चों में कुछ ऐसे मुसंस्कार मातृ-सान्यपान के साथ बीजरूप में आते हैं जो पीछे से अनेक प्रयत्नों के द्वारा भी दुर्लम हैं। उदाहरणार्थ - निर्मास मोजन, मद्य बैसी नसीली चीजों के प्रति घुणा, किसी की न सताने की तथा किसी के प्राया न लेगे की मनोवृत्ति तथा केवल असहाय मन्ष्य को ही नहीं बल्कि प्राणिमात्र को संभवित सहावता पहुँचाने की हति। जन्मजात जैन व्यक्ति में उक्त संस्कार स्वतःसिंद होते हुए भी उनकी पञ्छन शक्ति का मान सामान्य रूप से खुद जैनों में भी कम पाया जाता है, जबकि ऐसे ही संस्कारों की मिचि पर महावीर, बुढ़, काईस्ट और गाँधीजी जैसों के लोक-कल्यासकारी जीवन का विकास हुआ देखा जाता है। इसलिये इम जैनी की अपने विरासती सुसंस्कारों को पहिचानने की दृष्टि का विकास करना सदसे पहले आवश्यक है जो ऐसे सम्मेलन के अवसर पर अनायास सम्भव है। अनेक लोग संन्यास-प्रधान होने के कारण जैन परम्यस को केवल निवृत्ति-मार्गी समस्ते हैं और कम समऋदार लुद जैन भी अपनी धर्म परम्परा को निकृतिमाशी मानने मनवाने में गौरव लेते हैं। इससे प्रत्येक नई जैन पीड़ी के मन में एक ऐसा अकर्मग्यता का संस्कार जाने अनजाने पड़ता है जो उसके जन्मसिद अनेक मुसंस्कारों के विकास में बाधक बनता है। इसलिए प्रस्तुत मीके पर यह

विचार करना जरूरी है कि वास्तव में जैन परम्परा निवृत्तगामी ही है या प्रवृत्तिगामी भी है, श्रीर जैन परम्परा की दृष्टि से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति का सचा भाने क्या है।

उक्त प्रश्नों का उत्तर हमें जैन सिदान्त में से भी मिलता है और जैन परमारा के ऐतिहासिक विकास में से भी।

## सैदान्तिक दृष्टि

जैन सिद्धान्त यह है कि साधक या धर्म का उम्मेदबार प्रथम अपना दीप वूर करे, अपने आपको शुद्ध करे-तव उसकी सत् प्रवृत्ति सार्यक वन सकती है। दोष दूर करने का अर्थ है दोष से निवृत्त होना । साधक का पहला धार्मिक प्रयस्त दोष या दोषों से निवृत्त होने का ही रहता है । गुरु भी पहले उसी पर भार देते है। अतएव जितनी धर्म प्रतिशार्वे या धार्मिक वत है वे मुख्यतया निवृत्ति की भाषा में हैं। यहस्य हो या साधु, उसकी छोटी-मोटी सभी प्रतिशार्य, सभी मुख्य मत दोष निवृत्ति से शुरू होते हैं । एइस्य स्थूल प्रागहिसा, स्थूल मुपाबाद, स्थूल परिम्रह स्मादि दोषों से निकृत होने की मतिका लेता है और ऐसी मतिका निवाहने का प्रयुक्त भी करता है । जबकि साधु सब प्रकार की प्रायाहिंसा आदि दोषी से निष्टत होने की प्रतिका लेकर उसे निवाहने का मरसक प्रयत्न करता है । यहस्थ और साधुओं की मुख्य प्रतिशाएँ निवृत्तिसूचक शब्दों में होने से तथा दोष से निवृत्त होने का उनका प्रथम प्रथल होने से सामान्य समक्तवालों का यह स्वयाल बन जाना स्वामाविक है कि जैन धर्म मात्र निवृत्तिगामी है । निवृत्ति के नाम पर अवस्थकर्तव्यों की उपेद्धा का भाव भी धर्म संघों में आ जाता है। इसके और भी दो मुख्य कारण हैं। एक तो मानव प्रकृति में प्रमाद या परोपजीविता रूप विक्वति का होना और वृसरा विना परिश्रम से या ग्रह्म परिश्रम से जीवन की जरूरतों को पूर्ति हो सके ऐसी परिस्थिति में रहना। पर जैन सिद्धान्त इतने में ही सोमित नहीं है। यह तो स्पष्टतया यह कड़ता है कि प्रवृत्ति करे पर आसकि से नहीं अभवा अनासिक से -दोष त्याग पूर्वक प्रवृत्ति करे । दूसरे शब्दी में बह यह कहता है कि जो कुँछ किया जाय वह बतना पूर्वक किया जाय । यतना के विना कुछ न किया जाय । यसना का ऋर्थ है विवेक और अनासक्ति । इम इन शास्त्राश्राश्रों में त्पष्टतथा यह देख सकते हैं कि इनमें निषेध, त्याग या निवृत्ति का जो वियान है यह दोष के निषेध का, नहीं कि प्रवृत्ति मात्र के निषेध का । यदि प्रवृत्तिमात्र के त्याग का विधान होता तो यतना-पूर्वक जीवन प्रवृत्ति करने के

आर्देश का कोई भी अर्थ नहीं रहता और प्रवृत्ति न करना इतना मात्र कहा जाता।

दूसरी बात यह है कि शास्त्र में गुप्ति और सिमित-ऐसे धर्म के दो मार्ग हैं। दोनों मार्गों पर दिना चले धर्म की पूर्णता कभी सिद्ध नहीं हो सकती। गुप्ति का मतलब है दोषों से मन, वचन, काया को विस्त रखना और सिमिति का मतलब है विवेक से स्वपरहितावह सत्प्रहृति को करते रहना। सत्प्रहृति बनाए रखने की हृष्टि से जो असत्प्रहृति वा दोष के त्याग पर अत्यिक भार दिया गया है उसीको कम समस्त्रवाले लोगों ने पूर्ण मानकर ऐसा समस्त्र लिया कि दोष निहृत्ति से आगो किर विशेष कर्लब्य नहीं रहता। जैन सिद्धान्त के अनुसार वो सच बात वह पालत होती है कि बैसे-बैसे साधना में दोष निहृत्ति होती और बढ़ती जाए वैसे-बैसे सत्पृति की धाव विकसित होती जानी चाहिए।

बैसे दोष निवृत्ति के सिवाय सत्यवृत्ति ग्रासम्भव है वैसे ही सत्यवृत्ति की गति के सिवाय दोष निवृत्ति की त्थिरता टिकना भी ग्रासम्भव है। यही कारण है कि बैन परम्परा में जितने ग्रादशं पुरुष तीर्थंकर रूप से माने गये हैं उन सभी ने ग्रापना समग्र पुरुषार्थ ग्रात्मशुद्धि करने के बाद सत्यवृत्ति में हो लगाया है। इसलिये हम बैन ग्रापने को जब निवृत्तिगामी कहें तब इतना ही ग्रार्थ समक्त लेना नाहिए कि निवृत्ति यह तो हमारी यथार्थ प्रवृत्तिगामी धार्मिक जीवन की प्राथमिक तैयारी मात्र है।

मानस-शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो भी ऊपर की बात का ही समर्थन होता है। श्रारीर से भी मन और मन से भी चेतना विशेष शक्तिशाली या गतिशांब है। अब हम देखें कि अगर शरीर और मन की गति दोशों से दकी, चेतना का सामर्थ्य दोशों की ओर गति करने से दका, तो उनकी गति-दिशा कीन सी रहेगी? वह सामर्थ्य कभी निष्किय या गति-शून्य तो रहेगा ही नहीं। अगर उस सदा-स्कृरत् सामर्थ्य को किसी महान् उदेश्य की साधना में सगाया न जाए तो फिर

ण यद्यपि शास्त्रीय शब्दों का स्यूल अर्थ साधु-जीवन का आहार, विहार, निहार सम्बन्धी चर्या तक ही सोमित जान पड़ता है पर इसका तालयं जीवन के सब सेजी को सब प्रवृत्तियों में यतना लागू करने का है। अगर ऐसा तालयं न हो, तो यतना की व्याप्ति इतनी कम हो जाती है कि फिर यह यतना अहिंसा सिद्धान्त की समर्थ जाव वन नहीं सकती। समिति शब्द का तालयं मी जीवन की सब प्रशृत्तियों से है, न कि शब्दों में गिनाई हुई केवला आहार विहार निहार वैसी प्रवृत्तियों में।

33

वह अर्थनामी योग्य दिशा न पाकर पुराने वासनामय अर्थामामी जीवन की ओर ही गति करेगा । यह सर्वसाधारण अनुमय है कि जब इम शुम मावना रखते हुए भी कुछ नहीं करते तब अन्त में अशुभ मार्ग पर ही आ पड़ते हैं । बौद, सांक्य-योग आदि सभी निवृत्तिमार्गा कही जानेवाली धर्म परस्पराओं का भी वही भाव है जो जैन धर्म-परस्परा का । जब गीता ने कर्मथोग या प्रवृत्ति मार्ग पर भार दिया तब वस्तुतः अनासक्त भाव पर ही भार दिया है ।

निवृत्ति प्रवृत्ति की पूरक है और प्रवृत्ति निवृत्ति की । ये जीवन के सिक्के की दो बालुएँ हैं । पूरक का यह मी अर्थ नहीं है कि एक के बाद दूसरी हो, दोनों साथ न हों, जैसे जाग्रति व निद्रा । पर उसका यथार्थ मान यह है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति एक साथ चलती रहती है मले ही कोई एक अंश प्रवान दिखाई दें । मनमें दोषों की प्रवृत्ति चलती रहने पर भी अनेक बार स्यूल जीवन में निवृत्ति दिखाई देती है जो बास्तव में निवृत्ति नहीं है । इसी तरह अनेक बार मन में वासनाओं का विशेष दबाव न होने पर भी स्यूल जीवन में कस्यागावह प्रवृत्ति का अभाव भी देखा जाता है जो बास्तव में निवृत्ति का ही घातक सिद्ध होता है । अतएव हमें सम्भ लेना चाहिए कि दोष निवृत्ति और सद्गुण प्रवृत्ति का कोई विरोध नहीं प्रत्युत दोनों का साहचर्य ही धार्मिक जीवन की आवश्यक शर्त है । विरोध है तो दोषों से ही निवृत्त होने का और दोषों में ही प्रवृत्त होने का । इसी तरह सद्गुणों में ही प्रवृत्ति करना और उन्हीं से निवृत्त भी होना वह भी विरोध है ।

असत्-निवृत्ति और सत्-प्रवृत्ति का परस्यर कैसा पोष्य-पोषक सम्बन्ध है यह
भी विचारने की वस्तु है। जो हिंसा एवं मृषावाद से थोड़ा या बहुत अंशों में
निवृत्त हो पर मौका पड़ने पर प्राखिहित की विधायक प्रवृत्ति से उदासीन रहता है
या सत्य माषण की प्रत्यन्न जवाबदेही की उपेना करता है वह चीरे-धीरे हिंसा एवं
मृषावाद की निवृत्ति से संचित बल भी गेंवा बैठता है। हिंसा एवं मृषावाद की
निवृत्ति की सच्ची परीचा तभी होती है जब अनुक्रम्या की एवं सत्य माषण की
विवायक प्रवृत्ति का प्रश्न सामने आता है। अगर मैं किसी प्राणी या मनुष्य को
तक्तिक नहीं देता पर मेरे सामने कोई ऐसा प्राणी या मनुष्य उपस्थित है जो
अन्य कारणों से संकट्यस्त है और उसका संकट मेरे प्रयस्न के हारा दूर हो
सकता है या कुछ हलका हो सकता है, या मेरी प्रत्यन्न परिचर्या एवं सहानुमृति
से उसे आश्वासन मिल सकता है, फिर भी मैं केवल निवृत्ति की यान् को ही
पूर्ण अहिंसा मान हुँ तो मैं खुद अपनी सद्गुणामिमुख विकासशील जेतना-शक्ति
का गला घोटता हूँ। मुक्तमें जो आरमीयम्य की भावना और जोखिम उठाकर

सी सत्य सापण के द्वारा अन्याय का सामना करने की तेजस्विता है उसे काम में बाकर कुएउत बना देना और पूर्ण आध्यात्मिकता के विकास के अम में पहना है। इसी प्रकार अझवर्य की दो बाजुएँ हैं जिनसे अझवर्य पूर्ण होता है। मैथुन विरमण यह शक्तिसंग्राहक निष्कृत की बाजू है। पर उसके द्वारा संग्रहीत शक्ति और तेज का विजायक उपयोग करना यही प्रवृत्ति की बाजू है। जो मैथुन-विरत व्यक्ति अपनी संवित वीर्य शक्ति का अधिकारानुक्षप लौकिक लोकांचर भलाई में उपयोग नहीं करता है वह अन्त में अपनी उस संवित वीर्य-शक्ति के द्वारा हो या तो तामसकृति बन जाता है या अन्य अकृत्य की और मुक्त जाता है। यही कारण है कि मैथुनविरत ऐसे लाखों बावा संन्यासी अब भी मिलते हैं जो परोपजीवी क्रोधभूत्ति और विविध बहमों के घर है।

### ऐतिहासिक दृष्टि

श्रव हम ऐतिहासिक दृष्टि से निवृत्ति श्रीर प्रवृत्ति के बारे में जैन परम्परा का कुकाव क्या रहा है सो देखें। इस पहिले कह चुके हैं कि जैन कुछ में भाग मय खादि व्यसन त्यारा, निरर्थक पापकर्म से विरित्त जैसे निषेपात्मक सुसंस्कार और श्रमुकम्पा मूलक भूतिहत करने की वृत्ति जैसे भावात्मक सुसंस्कार विरासती है। श्रम देखना होगा कि ऐसे संस्कारों का निर्माण कैसे शुरू हुआ, उनकी पुष्टि कैसे-कैसे होती गई और उनके द्वारा इतिहास काल में क्या-क्या घटनाएँ घटी।

जैन परम्परा के आदि प्रवर्तक माने जानेवाले ऋपमदेव के समय जितने अन्वकार युग को हम छोड़ दें तो भी हमारे सामने नेमिनाथ का उदाहरण स्पष्ट है, जिसे विश्वसनीय मानने में कोई आपांत नहीं । नेमिनाथ देवकीपुत्र कृष्ण के क्वेर भाई और पतुर्वश के तेजस्वी तरता थे । उन्होंने ठीक साम के मौके पर मांस के निमत एकत्र किए गये सैकड़ों पशुपिद्धवीं को साम में असहयोग के द्वारा जो अमयदान दिलाने का महान साहस किया, उसका अमाव सामाजिक समारम्म में अर्चास्त विरक्तालीन मांस भोजन को प्रया पर ऐसा पड़ा कि उस प्रथा को सह हिल सी गई । एक तरफ से ऐसी प्रथा शिविस्त होने से मांस-मोजन त्याग का संस्कार पड़ा और दूसरी तरफ से पशु-पद्धियों को मारने से बचाने की विधायक प्रवृत्ति भी वस्य गिनी जाने सगी। जैन परम्परा के आगे के इतिहास में हम जो अनेक आहिसायोगक और प्राणिरद्धक प्रयत्न देखते हैं उनके मूल में नेमिनाथ की स्थाग-घटना का संस्कार काम कर रहा है।

पारवंनाय के जीवन में एक प्रसङ्घ ऐसा है जो ऊपर से साधारण खगता है पर निवृत्ति-प्रवृत्ति के विचार से वह असाधारण है। पारवंनाय ने देखा कि पक तापस को पंचाम तम कर रहा है उसके आस-पास जलने माली बड़ी-बड़ी लकड़ियों में लॉप भी जल रहा है। उस समय पार्थनाय ने जुमकी न पकड़ कर तात्कालिक प्रया के विरुद्ध और लोकमत के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने पर आने वाली कोलिम को परवाह नहीं की। उन्होंने लोगों से स्पष्ट कहा कि ऐसा तम अधर्म है जिसमें निरपराच भाषी मरते हो। इस प्रसङ्ग पर पार्थनाथ भीन रहते तो उन्हें कोई हिसाभागी या मुपावादी न कहता। फिर भी उन्होंने सत्य भाषण का प्रवृत्ति-मार्ग इसलिये अपनाया कि स्वाकृत धर्म की पूर्णता कभी केवल भीन या निवृत्ति से सिद्ध नहीं हो सकती।

चतुर्याम के पुरस्कतां ऐतिहासिक पार्श्वनाथ के बाद पंचयाम के समर्थक मंगवान् महावीर श्राते हैं। उनके जीवन की कुछ घटनाएँ, प्रवृत्तिमार्ग की हाँदर से वहत सूचक हैं। महावीर ने समता के आध्यात्मिक सिदान्त को मात्र व्यक्तिगत न रखकर उसका धर्म दृष्टि से सामाजिक जेन में भी प्रयोग किया है। महाबीर जन्म से किसी मनुष्य को ऊँचा या नीचा मानते न थे। समी को सद्गुण-विकास श्रौर धर्माचरण का समान अधिकार एक-सा है-ऐसा उनका हड़ सिद्धान्त था । इस सिदान्त को सत्कालीन समाज-ब्रेज में लागू करने का प्रयत्न उनकी धर्ममूलक प्रवृत्ति की बाज़ है । अगर वे केवल निवृत्ति में ही पूर्ण धर्म समामले तो अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रस्प्रथता का निवारण करके संवुष्ट रहते । पर उन्होंने ऐसा न किया । तत्कालीन प्रवल बहुमत की ग्रन्थाय्य मान्यता के विरुद्ध सकिय कदम उठाया श्रीर मेतार्य तथा हरिकेश जैसे सबसे निकट गिने जानेवाले अत्पुरुषों को अपने धर्म संघ में समान स्थान दिलाने का द्वार खोल दिया। इतना ही नहीं बल्कि हरिकेश जैसे तपस्वी ब्राप्यात्मिक चरडाल को हुब्राइत में आन-सशिस हुने हुए जात्यभिमानी ब्राह्मणों के धर्मवाटों में भेजकर गाँधीजी के द्वारा समर्थित मन्दिर में अस्पृश्य प्रवेश वैसे विचार के धर्म बीज बोने का समर्थन भी महावीरानुयायी जैन परम्परा ने किया है। वह बागादि में ऋनिवार्य मानी जाने-बाली पश्च ब्रादि प्राची हिंसा से केवल स्वयं पूर्णतया विस्त रहते तो भी कोई महाबोर या महाबीर के ऋत्यायी त्यागी को हिसाभागी नहीं कहता । पर वे धर्म के मर्म को पूर्णतया समकते थे। इसीसे जयबोप जैसे बीर साधु पर के महान सभारभ पर विरोध की व संकट की परवाह विना किए अपने अहिंसा सिद्धाल को किपाशील व जीवित बनाने जाते हैं। और ग्रन्त में उस यह में मारे जानेवाले पशु को आण से तथा भारनेवाले पासिक की हिसावृत्ति से बचा लेते हैं। वह अहिंसा की प्रकृति बाज नहीं तो और क्या है ? लुद महाबोर के समझ उनका पूर्व सहचारी गोशासक आया श्रीर ऋपने खापको वास्तविक खरूप से छिपाने का

मरसक प्रयस्त किया। महाबीर उस समय जुप रहते तो कोई उन्हें मृणाबाद-विरिति के महाबत से ज्युत न गिनता। पर उन्होंने स्वयं सत्व देखा और सोबा कि असत्य न बोलना इतना ही उस बत के लिए पर्याप्त नहीं है बिल्क असत्यबाद का साक्षी होना यह भी भयमूलक असत्यबाद के बराबर ही है। इसी विचार से गोशालक की अत्युप्त रोपपकृति को जानते हुए भी भावी संकट की परवाह न कर उसके सामने बीरता से सत्य प्रकट किया और दुवांसा जैसे गोशालक के रोपान्नि के दु:सह ताप के कदुक अनुभव से भी कभी सत्य-संभाषण का अनुताप न किया।

ऋव हम मुविदित ऐतिहासिक घटनाओं पर खाते हैं। नेमिनाय की ही प्राख्यि रह्मण की परम्परा को समीव करनेवाले अशोक ने खपने धर्मशासनों में जो ब्रादेश दिए हैं, ये किसी से भी छिपे नहीं है। ऐसा एक धर्मशासन तो खुद नेमिनाय की ही साधना-मूमि में खाज भी नेमिनाय की परंपरा को बाद दिलाता है। अशोक के पीत्र सम्प्रति ने प्राणियों की हिंसा रोकने व उन्हें अभय-दान दिलान का राजीचित प्रवृत्ति मार्ग का पालन किया है।

बीद कवि व सन्त मातुचेट का कशिकालेख इतिहास में प्रसिद्ध है । कनिष्क के आमंत्रण पर अति बुदापे के कारण जब मातृचेट मिद्ध उनके दरवार में न वा सके तो उन्होंने एक पदाबद लेख के द्वारा आमंत्रणदाता कनिष्क वैसे शक रुपति से पशु-पद्मी आदि प्राश्चियों को अभवदान दिलाने की मिद्धा मांगी। हर्ष-वर्षन, जो एक पराक्रमी धर्मवीर सम्राट था, उसने प्रवृत्ति मार्ग को कैसे विकसित किया यह सर्वविदित है। वह हर पाँचवें साल अपने सारे खजाने को भवाई में खर्च करता था। इससे बदकर अपरिश्रद की प्रवृत्ति बाजू का राजोचित उदाहरण शायद ही इतिहास में हो।

गुजर सम्राट् शैव सिखराज को कौन नहीं जानता? उसने मलघारी आचार्य अभयदेव तथा हेमचन्द्रसूरि के उपदेशानुसार पशु, पत्नी आदि प्राणियों की अभयदान देकर आहिंसा की प्रवृति बाजू का विकास किया है। उसका उत्तरा- विकारी जुमारपाल तो परमाहंत ही या। उसने कलिकाल सर्वत आचार्य हेमचन्द्र के उपदेशों को जीवन में इतना अधिक अपनाया कि विरोधी लोग उसकी प्राणि- रखा की भावना का परिकास तक करते रहे। जो कतंत्र्य पालन की दृष्टि से पूढ़ी में भाग भी लेता या वही कुमारपाल अमारि-वोषणा के लिए प्रस्पात है।

अकदर, जहाँगिर वैसे मांसमोजी व शिकारशोखी मुसलिम बादशाहों से हीरिवनन, शान्तिचन्द्र, भानुचन्द्र आदि सामुख्रों ने जो काम कराया वह अहिसा धर्म की प्रकृति बाजुका प्रकाशमान उदाहरका है। ये सामु तथा उनके अनुगामी गृहस्थलोग अपने धर्मस्यानों में हिंसा से विस्त रहकर अहिंसा के आवरण का संतीय धारण कर सकते थे। पर उनकी सहजासिद आत्मीपम्पकी वृत्ति निष्किय न रही। उस दृति ने उनकी विभिन्नधर्मी शांकिशाली बादशाही तक साहस पूर्वक अपना ध्येय लेकर जाने की प्रेरणा की और अन्त में वे सफल भी हुए। उन बादशाहों के शासनादेश आज भी हमारे सामने हैं, जो अहिंसा धर्म की गतिशीलता के सादी हैं।

गुजरात के महामाध्य वस्तुराज का नाम कीन नहीं जानता ? वह अपनी धन-राशि का उपयोग केवल अपने धर्मपंथ वा साधुसमान के लिए ही करके सन्तुष्ट न रहा। उसने सार्वजनिक कल्पाण के लिए अनेक कामों में अति उदारता से धन का सदुपयोग करके दान मार्ग की न्यापकता सिक्ष की। जगहु शाह जो एक कच्छ का व्यापारी था और जिसके पास अन्न घास आदि का बहुत बड़ा संबद्ध या उसने उस सारे संबद्ध को कच्छ, काठियाबाड़ और गुजरात व्यापी तीन वर्ष के दुर्भिद्ध में यथोयोग्य बाँट दिया व पशु तथा मनुष्य की अनुकरणीय सेवा द्वारा अपने संबद्ध की सफलता सिद्ध की।

नेमिनाथ ने जो प्रा पत्ती आदि की रखा का छोटा सा धर्मश्रीजवपन किया या, और जो मांसमीजन त्याग की नींव डाली थी उसका विकास उनके उत्तरा-विचारियों ने अनेक अकार से किया है, जिसे इम अपर संक्षेप में देल चुके। पर यहाँ पर एक दो बातें लास उल्लेखनीय हैं। इस यह कबूल करते हैं कि विकसपील की संस्था में समयानसार विकास करने की बहुत गुंजाइश है और उसमें अनेक सुधारने बोग्य हुटियां भी हैं। पर पिंजरापील की संस्था का सारा इतिहास इस बात की साझी दे रहा है कि पिंजरापोल के पीछे एक मात्र प्राणि-रसा और जीवटया की भावना ही सजीव रूप में वर्तमान है। जिन साचार पश्-पद्मी आदि प्राणियों को उनके मालिक तक छोड़ देते हैं, जिन्हें कोई पानी तक नहीं पिलाता उन प्राशियों की निष्काम माय से खाजीवन परिचर्या करना. इसके लिए जालों रूपए लर्च करना, यह कोई साधारण धर्म संस्कार का परिणाम नहीं है । गुजरात व राजस्थान का ऐसा शायद हो कोई स्थान हो जहाँ पिजरा-पोल का कोई न कोई स्वरूप वर्तमान न हो । वास्तव में नेमिनाथ ने पिजरबढ प्राणियों को अभयदान दिलाने का जो तेजस्वी पुरुषार्थ किया था, जान पहता है, उसी की यह चिरकालीन धर्मरमृति उन्हीं के जनमस्थान गुजरात में चिरकाल से व्यापक रूप से चली ज़ाती है, ब्रीर विसमें ग्राम जनता का भी पूरा सहयोग है। विजरापोल की संस्थाएँ केवल लूले लंगवे जाचार प्राणियों की रखा के कार्य तक ही सीमित नहीं हैं । वे ऋतिकृष्टि दुष्काल आदि संकटपूर्ण समय में दूसरी भी अनेकविध सम्मवित प्राणिरच्या प्रवृत्तियाँ करती हैं।

अहिंसा व दया के विकास का पुराना इतिहास देखकर तथा निर्मास भोजन की व्यापक प्रधा और जीव दया की व्यापक प्रवृत्ति देखकर ही लोकमान्य तिलक ने एक बार कहा था कि गुजरात में जो अहिंसा है, वह जैन परम्परा का प्रमाव है। यह व्यान में रहे कि यदि जैन परम्परा केवल निवृत्ति बाजू का पोषण करने में कृतार्थता मानती तो इतिहास का ऐसा मन्य रूप न होता जिससे तिलक जैसो का व्यान लिचता।

हम "जीव दया मगडली" की प्रवृति को मूल नहीं सकते। वह करीव ४० क्यों से अपने सतत प्रयत्न के द्वारा इतने अधिक जीव दया के कार्य कराने में सफल हुई है कि जिनका इतिहास जानकर सन्तोप होता है। अनेक प्रान्तों में व राज्यों में धार्मिक मानी जाने वाली प्राणिहिंसा को तथा सामाजिक व वैयक्तिक मांस भोजन की प्रया को उसने वन्द कराया है व लाखी प्राणियों को जीवित दान दिलाने के साथ-साथ लाखी खी पुरुषों में एक आत्मीपम्य के सुसंस्कार का समर्थ बीजवपन किया है।

पर्वमान में सन्तवालका नाम उपेक्ष्य नहीं है। यह एक स्थानकवासी जैन मुनि है। यह अपने गुरू या अन्य धर्म सहचारी मुनियों की तरह अहिसा की केवल निकिय बाजू का आश्रय लेकर जीवन अपतीत कर सकता था, पर सांधीजी के व्यक्तित्य ने उसकी आत्मा में अहिंसा की भावात्मक प्रेमक्योंति को सक्तिय बनाया। अत्यय वह रूब लोकापवाद की विना परवाह किए अपनी प्रेमद्वित को कृतार्थ करने के लिए पंच महात्रत की विधायक बाजू के अनुसार नानाविध मानवहित को प्रदृतियों में निक्काम भाव से कृद पड़ा जिसका काम आज जैन जैनेतर सब लोगों का ध्यान खींच रहा है।

जैन ज्ञान-भाण्डार, मन्दिर, स्थापत्य व कला

श्रव हम जैन परम्परा की घार्मिक प्रवृत्ति बाजू का एक श्रीर भी हिस्सा देखें जो कि लास महत्व का है श्रीर जिसके कारण जैन परंपरा श्राज जीवित व तेजस्त्री है। इस हिस्से में शानभरडार, मन्दिर श्रीर कला का समावेश होता है। सैकड़ी वर्षों से जगह-जगह स्थापित वहें बढ़े शान भारडारों में केवल जीन शास्त्र का या श्रध्यात्मशास्त्र का ही संग्रह रखण नहीं हुआ है बल्कि उसके डारा श्रनेक-विध लीकिक शास्त्रों का श्रमाम्प्रदायिक दृष्टि से संग्रह संरक्षण हुआ है। क्या वैद्यक, क्या ज्योतिष, क्या मन्त्र तन्त्र, क्या संगीत, क्या सामुद्रिक, क्या भाषा-शास्त्र, काव्य, नाटक, पुराण, श्रलंकार व कथाश्रंय श्रीर क्या सर्व दर्शन संबन्धी महत्व के शास्त्र—इन सर्वों का श्रानभारडारों में संग्रह संरखण ही नहीं हुआ है बल्कि इनके श्रस्थयन व श्रस्थापन के द्वारा कुछ विशिष्ट विद्वानों ने ऐसी प्रतिमा- मूलक नव क्रतियाँ भी रची हैं जो अन्यत्र दुर्लम हैं और मीलिक गिनी जाने लायक हैं तथा जो विश्वसाहित्य के संग्रह में स्थान पाने योग्य हैं। शानभागडारी में से ऐसे प्रंथ मिले हैं जो बौद आदि अन्य परंपरा के हैं और आज दुनियाँ के किसी भी भाग में मूलस्वरूप में अभी तक उपलब्ध भी नहीं हैं। शानभागडारों का यह जीवनदायी कार्य केवल धर्म की निवृत्ति बाजू से सिद्ध हो नहीं सकता।

यों तो भारत में अनेक कलापूर्ण धर्मस्थान हैं, पर चामुग्रहराय प्रतिष्ठित गोमटेश्वर की मूर्ति की भव्यता व विमल शाह तथा वस्तुपाल आदि के मन्दिरों के शिल्प स्थापत्य ऐसे अनोखे हैं कि जिन पर हर कोई मुख्य हो जाता है। जिनके हृदय में धार्मिक भावना की विधायक सौन्दर्य की बाजू का आदरपूर्ण स्थान न हो, जो साहित्य व कला का धर्मपोषक मर्म न जानते हो वे अपने धन के खजाने इस बाजू में खर्च कर नहीं सकते।

ख्यापक लोकहित की रष्टि

पहले से आज तक में अनेक जैन गृहस्थों ने केवल अपने धर्म समाज के दित के लिए ही नहीं बहिक साधारण जन समाज के दित की हिए से आध्यात्मिक ऐसे कार्य किए हैं, जो ब्यावहारिक धर्म के समर्थक और आध्यात्मिकता के पोषक होकर सामाजिकता के सूचक भी हैं। आरोग्यालय, भोजनालय, शिच्नणालय, बाचनालय, अनाथालय जैसी संस्थाएँ ऐसे कार्यों में भिने जाने योग्य हैं।

ऊपर जो इमने प्रवर्तक धर्म की गाजू का संदोप में वर्णन किया है, वह केवल इतना ही सूचन करने के लिए कि जैन धर्म जो एक आध्वात्मिक धर्म व मोद्य-बादी धर्म है वह पदि धार्मिक प्रवृत्तियों का विस्तार न करता और ऐसी प्रवृत्तियों से उदासीन रहता तो न सामाजिक धर्म वन सकता, न सामाजिक धर्म रूप से जीवित रह सकता और न क्रियाशील लोक समाज के बीच गौरव का स्थान पा सकता। ऊपर के वर्णन का वह विलक्क उद्देश्य नहीं है कि अतीत गौरव की गाथा गाकर आत्मप्रशंसा के मिथ्या भ्रम का हम पोषण करें और देशकालान-रूप नए-नए आवश्यक कर्त्वों से मुँह मोहें। हमारा स्पष्ट उद्देश्य तो यही है कि पुरानी व नई पीदी को इजारों वर्ष के विरासती मुसंस्कार की याद दिलाकर उन्में कर्तव्य की भावना प्रदीस करें तथा महात्माची के सेवाकारों की ओर आक्रष्ट करें।

गांधीजी की सुक

बैन परम्परा पहले ही से अहिंसा धर्म का अत्यन्त आपह रखती आई है। पर सामाजिक धर्म के नाते देश तथा सामाज के नानाविच उत्थान-पतनों में जब-जब शस्त्र धारण करने का प्रसंग आपा तब-तब उसने उससे भी मुँह न मोड़ा। यद्यपि शस्त्र वारण् के द्वारा सामाजिक हित के रह्माकार्य का श्राहिंसा के आत्य-नितक समर्थन के साथ मेल विठाना सरल न था पर गांधीजी के पहिले ऐसा कोई अशस्त्र युद्ध का मार्ग खुला भी न था। अत्यय जिस रास्ते अन्य जनता जाती रही उसी रास्ते जैन जनता भी चली। परन्तु गांधीजी के बाद तो युद्ध का कर्माह्मेत्र सच्चा धर्मश्रेत्र बन गया। गांधीजी ने अपनी अपूर्व सुक्त से ऐसा मार्ग लोगों के सामने रखा जिसमें वीरता की पराकाण्डा जरूरी है और सो मी शस्त्र घारण बिना किए ही। जब ऐसे अशस्त्र प्रतिकार का श्राहिसक मार्ग सामने आया तब वह जैन परम्परा के मूलगत ऋहिसक संस्कारों के साथ सविशेष संगत दिखाई दिया। यही कारण्य है कि गांधीजी की श्राहिसामूलक सभी प्रवृत्तियों में जैन स्त्री-पुरुषों ने अपनी संस्था के अनुपात से जुलना में श्राधिक ही माग लिया और आज भी देश के कोने-कोने में भाग ले रहे हैं। गांधीजी की ऋहिसा की रच-नात्मक अमली सुक्त ने अहिसा के दिशाशून्य उपासकों के सामने इतना बहा आदर्श और कार्यहोत्र रखा है जो जीवन की इसी लोक में स्वर्ग और मोद्ध की आकांद्धा को सिद्ध करने वाला है।

अपरिग्रह च परिग्रह-परिमाण व्रत

प्रस्तुत ग्रान्तिवादी सम्मेखन जो ग्रान्तिनिकेतन में गांधीजी के सत्य आहिसा के सिखान्त को वर्तमान त्रांति संघर्षप्रधान पुग में ग्रम्की बनाने के लिए विशेष ऊद्दापोह करने की मिल रहा है, उसमें ग्राहिसा के विगसती संस्कार धारण करने वाले हम बैनों का मुख्य कर्तव्य यह है कि ग्राहिसा की साधना की हरएक बाजू में माग लें। और उसके नवीन विकास की श्रपनाकर ग्राहिसक संस्कार के स्तर की ऊँचा उठावें। परन्तु यह काम केवल चर्चा या मौखिक सहानुमृति से कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए जिस एक तत्त्व का विकास करना वकरी है वह है श्रमस्प्रह या परिग्रह-यरिमाण बत।

उक्त बत पर जैन परम्परा इतना अधिक भार देती आई है कि इसके बिना
आहिंसा के पालन को सर्वथा असरभव तक माना है। त्यागिवर्ग त्वीकृत अपरिमह की प्रतिशा को सच्चे अर्थ में तब तक कभी पालन नहीं कर सकते जब तक
वे अपने जीवन के अंग प्रत्यंग को त्यायलम्बी और सादा न बनावे। पुरानी
कवियों के चक्र में पड़कर जो त्याग तथा सादगी के नाम पर दूसरों के कम का
अधिकाधिक पल भोगने की प्रथा कड़ हो गई है उसे गांधीशी के जीवित उदाहरण
हारा हटाने में व महाबीर की त्यावलागी सची जीवन प्रथा को अपनाने में आव
कोई संकोच होना न चाहिए। यही अपरिग्रह वत का तात्यर्थ है।

बैन परम्परा में गृहस्थवर्ग परिव्रह-परिमाण कत पर अर्थात् स्वतन्त्र इच्छा-

पूर्वेक परिप्रह की मयांदा की संकुचित बनाने के संकल्प पर हमेशा भार देता आया है। पर उस बत की यथार्थ आवश्यकता और उसका मूल्य बितना आज है, उतना शायद ही भृतकाल में रहा हो। आज का विश्वव्यापी संबर्ध केवल परिप्रहमूलक है। परिग्रह के मूल में लोमवृत्ति ही काम करती है। इस वृत्ति पर ऐक्छिक अंकुश या नियन्त्रण विना रखे न तो अपिक का उद्धार है न समाज का और न राष्ट्र का। लोभ वृत्ति के अनियन्त्रित होने के कारण ही देश के अन्दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय देत्र में खींचातानी व युद्ध की आशंका है, जिसके निवारण का उपाय सोचने के लिए परत्रत सम्मेलन हो रहा है। इसलिए जैन परम्पत का प्रयम और सर्वप्रथम कर्तव्य तो यही है कि वह परिग्रह-परिमाण वत का आधुनिक हिन्द से विकास करे। सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक समस्याओं के निपयर का अगर कोई कार्यसाधक आहिसक इलाज है तो वह ऐच्छिक अपरिग्रह वत या परिग्रह-परिमाण वत ही है।

श्राईसा को परम धर्म माननेवाले और विश्व शांतिवादी सम्मेलन के प्रति अपना कुछ-न-कुछ कर्तव्य समझकर उसे श्रदा करने की बृत्तिवाले जैनों को पुराने परिग्रह-परिमाण वत का नीचे लिखे माने में नया अर्थ फलित करना होगा और उसके श्रनुसार जीवन व्यवस्था करनी होगी।

(१) जिस समाज या राष्ट्र के हम श्रंग या घटक हो उस सारे समाज या राष्ट्र के सर्वसामान्य जीवन घोरण के समान ही जीवन घोरण रखकर तदनुसार जीवन की श्रावश्यकताश्रों का घटना या बढ़ना।

(२) जीवन के लिए अनिवार्य जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के निर्मित्त किसी-न-किसी प्रकार का उत्पादक अम किए बिना ही दूसरे के वैसे अमपर, शक्ति रहते हए भी, जीवन जीने को परिग्रह-परिमाण अत का बाधक मानना।

(३) व्यक्ति की बची हुई या संचित सब प्रकार की सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसके कुटुम्ब या परिवार का उतना ही होना चाहिए जितना समाज या राष्ट्र का । अर्थात् परिग्रह-परिमाण कत के नए अर्थ के अनुसार समाज तथा राष्ट्र से पृथक् कटम्ब परिवार का स्थान नहीं है ।

ये तथा अन्य ऐसे जो जो नियम समय समय की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित की हिन्द से फिलित होते हो, उनको जीवन में लागू करके गांधीओं के राह के अनुसार औरों के सामने सकक उपस्थित करना यही हमारा विश्व शान्तिवादी सम्मेलन के प्रति सुख्य कर्मव्य है ऐसी इमारी सक्ट समक्त है।

इं० १६४६ ]

# जीव और पत्र परमेष्ठी का स्वरूप

(१) प्रश्न-परमेष्ठी क्या वस्तु है !

उत्तर वह जीव है।

(२) परन-क्या सभी जीव परमेष्ठी कहलाते हैं।

उ० नहीं।

AFA

(३) प्र• - तव कीन कहलाते हैं ?

उ॰ — जो जीव परम में श्रयाँत् उत्कृष्ट स्वरूप में —समभाव में छिन् श्रयाँत् स्थित हैं, वे ही परमेष्ठी कहलाते हैं।

(४) प्र०-परमेष्ठी और उनसे मिन्न जीवी में क्या अन्तर है ?

उ॰—अन्तर, आप्वात्मिक विकास होने न होने का है। अर्थात् जो आध्यात्मिक-विकास वाले व निर्मल आत्मशक्ति वाले हैं, वे परमेशी और जो मिलन आत्मशक्ति वाले हैं वे उनसे मिन्न हैं।

(५) प्र॰—जो इस समय परमेष्ठी नहीं हैं, क्या वे भी सावनों डास आत्मा को निर्मेल बनाकर वैसे वन सकते हैं !

उ॰-अवश्य।

(६) प्र -- तब तो जो परमेश्री नहीं हैं और जो हैं उनमें शक्ति की अपेद्धा से मेद क्या हुआ ?

उ॰—कुछ मी नहीं। अन्तर सिर्फ शक्तियों के प्रकट होने न होने का है। एक में आत्म-शक्तियों का विशुद्ध रूप प्रकट हो गया है, दूसरों में नहीं।

(७) प्र०—वन ग्रमलियत में सब जीव समान ही हैं तब उन सबका सामान्य स्वरूप ( लक्षण ) क्या है ?

ड॰ — रूप रस मन्त्र स्पर्श आदि पीद्गलिक गुणों का न होना और चेतना का होना यह सब बीवों का सामान्य लच्चण है।

१ ''श्ररसम्हलमर्गर्धं, ग्रञ्जनं चेदशागुण्मसद् जाग् श्रालगग्गहग्रं, जीव-परिविद्दसंदाग् ॥'' प्रवचनसार देयतत्वाधिकार, गाया ८० ।

अर्थात्— जो रस, रूप, गन्ध और शब्द से रहित है जो अन्यक्त—स्पर्श रहित है, अतएव जो लिक्की-इन्द्रियों से अभाद्य है जिसके कोई संस्थान आकृति नहीं है।

- (८) प्र॰—उक्त लच्चण तो अतीन्द्रिय-इन्द्रियों से जाना नहीं जा सकने बाला है; फिर उसके द्वारा जीवों की पहिचान कैसे हो सकती है ?
- उ०—निश्चय दृष्टि से जीव अतीन्द्रिय हैं इसलिये उनका लक्षण अतीन्द्रिय होना ही चाहिए, क्योंकि लक्षण लक्ष्य से मिन्न नहीं होता। जब लक्ष्य अर्थात् जीव इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते, तब इनका लक्ष्ण इन्द्रियों से न जाना जा सके, यह स्वामाविक ही है।
- ( ६ ) प्र० जीव तो आँख आदि इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं। मनुष्य, पश्ची की है आदि जीवों को देखकर व छुकर हम जान सकते हैं कि यह कोई जीवशारी है। तथा किसी को आकृति आदि देखकर या भाषा मुनकर हम यह भी जान सकते हैं कि अमुक जीव मुखी, दु:खी, मूह, विद्वान्, प्रसन्न या नाराक है। फिर जीव अतीन्द्रिय कैसे !
- उ॰—शुद्ध रूप स्रयांत् स्वभाव की स्रपेद्धा से जीव स्रतीन्द्रिम है। ऋगुद्ध रूप स्रयांत् विभाव की स्रपेद्धा से वह इन्द्रियगोचर भी है। स्रमूर्णंत रूप, रस स्रादि का स्रमाव वा चेतनाशक्ति, यह जीव का स्वभाव है, और भाषा, ब्राकृति, सुख, दुःख, राग, हेष स्रादि जीव के विभाव स्रयांत् कर्मजन्य पर्याय है। स्वभाव पुद्गल निरपेद्ध होने के कारण स्वनिद्धय है और विभाव, पुद्गल सापेद्ध होने के कारण इन्द्रियमाह्य है। इसलिये स्वामाविक खन्नग की स्रपेद्धा से जीव को स्तीन्द्रिय समस्तना चादिए।
- (१०) प० ग्रगर विमाव का संबन्ध जीव से है तो उसको लेकर भी जीव का संख्या किया जाना चाहिए ?
- उ॰—किया ही है। पर यह लक्ष्ण सब जीवों का नहीं होगा, सिर्फ संसाधी जीवों का होगा। जैसे जिनमें सुख-दु:ख, राग देव आदि भाव ही या जो कर्म के कत्तों और कर्म कल के भोक्ता और शारीरवारी हो वे जीव हैं।
  - (११) प्र॰—उक्त दोनों लच्चणों को सम्प्रतापूर्वंक समस्प्रहये।
- उ॰—प्रथम तज्ज्य स्वभावस्यशाँ है, इसतिए उसको निश्चय नय की अपेज्ञा से तथा पूर्ण व स्थायी समऋना चाहिये। दूसरा तज्ज्ज्य विभावस्यशाँ है, इसतिए

१ "वः कर्तां कर्ममेदानां भोका कर्मफलस्य च । संस्मतां परिनिर्याता, स झारमा नान्यक्रक्षयः ॥"

अर्थात् — जो कमों का करनेवाला है, उनके फल का मोगने वाला है, संसार में अमरा करता है और मोच को भी पा सकता है, वहीं जीव है। उसका अन्य लच्चा नहीं है।

उसको व्यवहार तय की अपेदा से तथा अपूर्ण व अस्थायी समकता चाहिए। सारांश यह है कि पहला लच्च्या निश्चय-दृष्टि के अनुसार है, अतएव तीनी काल में घटनेवाला है और दूसरा लच्च्या व्यवहार-दृष्टि के अनुसार है, अतएव तीनी काल में नहीं घटनेवाला है। अर्थात् संसार दशा में पाया जानेवाला और मोच दशा में नहीं पाया जाने वाला है।

(१२) प्र - उक्त दो दृष्टि से दो लच्चल जैसे जैनदशंन में किये गए हैं, क्या वैसे जैनेतर-दर्शनों में भी हैं ?

ड॰—हाँ, 'साङ्ख्य, 'योग, 'वेदान्त ख्रादि दशँनों में आत्मा को चेतन-रूप या सचिदानन्दरूप कहा है सो निश्चय नय" की ऋषेजा से, और 'न्याय,

१ 'श्रयास्य जीवस्य सहजविजृम्भितानन्तराक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्व सच्चये वस्तुस्वरूपम्ततया सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थाया-मनादिप्रवाहप्रवत्तपुद्गलसंश्लेषदृषितात्मतया प्राग्चतुष्काभिसंबद्धत्वं व्यवहारजीव-त्वहेतुर्विभक्तव्योऽस्ति ।' —प्रवचनसार, श्रमृतचन्द्र —कृत दीका, गाया ५३।

सारांश-जीवत्व निश्चय और व्यवहार इस तरह दो प्रकार का है। निश्चय जीवत्व अनन्त-शान-शाकिस्वरूप होने से त्रिकाल-स्थायी है और व्यवहार-जीवत्व पौद्गत्तिक-प्राण्संसर्ग रूप होने से संसारायस्था तक ही रहने वाला है।

२ 'पुरुषस्तु पुष्करपतास्वित्रेतंपः किन्तु चेतनः।' —मुक्तावित ए० ३६।

त्रयात्—ग्रात्मा कमलपत्र के समान निर्लेप किन्तु चेतन है। ३ तस्माच सन्वात्परिगामिनोऽत्यन्तविधर्मा विशुद्धोऽन्यक्षितिमात्रस्यः पुरुषः'

पातञ्चल सूत्र, प.द ३, सूत्र ३५ भाष्य ।

श्चर्याद—पुरुष-श्चारमा-चिन्मात्ररूप है और परिशामी सस्व से श्चरयन्त विलक्षण तथा विशुद्ध है।

४ "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"— बृहदारस्यक ३।६।२८ श्रयात् — ब्रह्म-श्रात्मा-श्रानन्द तथा श्रानरूप है। ६ "निश्चयमिह भूतार्थ, व्यवहारं वर्णवन्त्यभूतार्थम्,।"

— पुरुषार्थसिद्ध्युपाय स्रोक ५

अर्थात्—तात्तिक दृष्टि को निश्चय-दृष्टि और उपचार-दृष्टि को व्यवहार दृष्टि कहते हैं।

५ "इच्छाडेपप्रयत्नसुलदुःसज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति।"

— न्यायदर्शन १।१।१० अर्थात्—१ इच्छा, २ द्रोप, ३ प्रयक्त, ४ सुख, ५ हु:ल और सन, ये आत्मा के लक्ष्मा है। वैरीविक आदि दर्शनों में सुल, दुःल, इच्छा, द्वेप, आदि आत्मा के लक्स वत-लाए हैं सो व्यवहार नय की अपेका से ।

(१३) प्र०-क्या जीव और आतमा इन दोनों शब्दों का मतल व एक है ?
उ॰-इाँ, कैनशास्त्र में तो संसारी असंसारी सभी चेतनों के विषय में 'जीव और आतमा', इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर वेदान्त शबादि दर्शनों में जीव का मतलब संसार-अवस्था वाले ही चेतन से है, मुक्तचेतन से नहीं, और आतमा शब्द तो सावारण है।

(१४) प्र० — आपने तो जीव का स्वरूप कहा, पर कुछ विद्वानी की यह कहते सुना है कि आल्पा का स्वरूप अनिर्वचनीय अर्थात् वचनों से नहीं कहे जा सकने योग्य है, सो इसमें सत्य क्या है ?

उ॰—उनका भी कथन युक्त है क्योंकि शब्दों के द्वारा परिमित माव प्रगट किया जा सकता है। यदि जीव का वास्तविक स्वरूत पूर्णतया जानना हो तो वह अपरिमित होने के कारण शब्दों के द्वारा किसी तरह नहीं कताया जा सकता। इसलिए इस अपेद्धा से जीव का स्वरूप अनिर्वचनीय है। इस बात को जैसे अन्य दर्शनों में 'निर्विकर'' शब्द से या

२ जैसे—'ब्रात्मा वा अरे श्रोतक्यो मन्तक्यो निदिव्यासितक्यः' इत्यादिक —बृहदारण्यक २१४१५ ।

१ 'जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यद्ध प्रामानां धारियेता ।'

- ब्रह्मसूत्र माध्य, १४ १०६, २०१, पाद १, २०५, सू०६।

श्रमीत् — जीव वह चेतन है जो शरीर का स्वामी है श्रीर प्रामों को धारम

करने वाला है।

३ 'यतो वाचो निवर्तन्ते, न यत्र मनसो गतिः । शुद्धानुभवसंवेदां, तद्व्यं परमात्मनः ॥' द्वितीय, स्ठोक ४ ॥

४ "निरालम्बं निराकार", निर्विकल्पं निरामयम् । आतमनः परमं स्वोति-निर्वाधि निरजनम् ॥" प्रथम, १ । 'बावन्तोऽपि नवा नैके, तस्त्वरूपं स्पृश्चन्ति न । समुद्रा इव कल्लोलैंः, कृतप्रतिनिष्ठत्तयः ॥' दि०, ८ ॥ 'शब्दोवरक्ततद्रुपबोधकक्रयपद्यतिः । निर्विकल्पं तु तद्रुपं गम्यं नानुमवं विना ॥' द्वि०, ६ ॥

'नेति' शब्द कहा है बैसे ही जैनदर्शन में 'सरा तत्थ निवर्त्तते तका तत्थ न विकर्द जिल्हा श्राचाराङ्ग भ्र ६ ] इत्यादि शब्द से कहा है। यह अनिर्धचनीयत्व का कथन परम निश्चय नय से या परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से समझना चाहिए। श्रीर हमने जो जीव का चेतना या अमूर्तत्व लच्चग कहा है सो निश्चय हण्टि से या शुद्ध पर्यावार्थिक नय से ।

(१५ प्र॰ - कुछ तो जीव का स्वरूप ध्यान में आया, अब यह कहिए कि वह किन तत्त्वों का बना है ?

उ० - वह स्वयं अनादि स्वतंत्र तत्त्व है, अन्य तत्त्वों से नहीं बना है।

(१६) प्र० — सुनने व पढ़ने में ब्याता है कि जीव एक रासायनिक वस्ता है, अर्थात् मौतिक मिश्रयों का परिणाम है, वह कोई स्वयं सिद्ध वस्तु नहीं है, वह उत्पन्न होता है और नष्ट भी। इसमें क्या सत्य है ?

उ॰—जो सहम विचार नहीं करते, जिनका मन विशुद्ध नहीं होता श्रीर जो आन्त हैं, वे ऐसा कहते हैं। पर उनका ऐसा कथन आन्तिमूलक है।

(१७) प्र०-भ्रान्तिमूलक क्यों ?

ड॰ — इसलिए कि ज्ञान, मुख, दुःख, हर्ष, शोक, ख्रादि वृत्तियाँ, जो मन से संबन्ध रखती हैं; वे स्थूल या सुझ्म भौतिक वस्तुख्रों के ख्रालम्बन से होती है,

'श्रातदृब्यावृत्तितो भिन्नं, सिद्धान्ताः कथयन्ति तम् । यस्तुतस्तु न निर्वाच्यं, तस्य सर्गं कथचन ॥' दि०, १६ ॥

—श्री यशोविजय-उपाध्याय-कृत परमञ्ज्योतिः पञ्चविशतिका । 'ध्रप्राप्यैय निवर्तन्ते, वचो भीभिः सहैव तु । निर्गेणत्वात्किभावाद्विशेषासामभावतः ॥'

नियुक्तात्कभावादिशेषाक्षासभावतः॥

—श्रीराङ्कराचार्यञ्चत—उपदेशसाहसी नाम्यदम्यत्पकरण् श्लोक ३१। अर्थात् – शुद्ध जीव निर्मुण्, अकिय और अविशेष होने से न सुदिशस है और न यचन-प्रतिपाद्य है।

१ 'स एय नेति नेस्थातमाऽबाह्यो न हि ग्रह्मतेऽशीयों न हि शीर्थतेऽसङ्गो न हि सन्यतेऽसितो न व्यथने न रिष्यत्यमयं वै जनक प्राप्तोसीति होवाच याजवलक्यः।'

- बृहदारस्यक, श्रध्याय ४, श्राह्मण २, सूत्र ४। २ देखो - चार्याक दर्शन [ सर्वदर्शनसंग्रह ए० १ ] तथा श्राप्तुनिक भौतिक-वादी 'देगल' श्रादि विद्वानों के विचार प्रो० भुकरचित आपणो धर्म एष्ट ३२५ में आगे। भौतिक वस्तुएँ छन वृत्तियों के होने में साधनमात्र अर्थात् निमित्तकारसा है, उपादानकारसा नहीं। उनका उपादानकारस आत्मा तस्य अलग ही है। इस-लिए मौतिक वस्तुओं को उक्त वृत्तियों का उपादानकारस मानना भ्रान्ति है।

(१८) प्र० - ऐसा क्यों माना जाय ?

ड॰ — ऐसा न मानने में अनेक दोप आते हैं। बैसे मुख, दुःख, राज-रंक भाव, छोटी-बड़ी आयु, सकार-तिरस्कार, शान-अज्ञान आदि अनेक विकद भाव एक ही माता पिता बी दो सन्तानों में पाए जाते हैं, सो जीव को स्वतन्त्र तस्त्र बिना माने किसी तरह असन्दिग्ध रीति से घट नहीं सकता।

- (१६) प्र० इस समय विज्ञान प्रवत्त प्रमाण समभा जाता है, इसलिए यह बतलावें कि क्या कोई ऐसे भी वैज्ञानिक हैं। जो विज्ञान के आधार पर जीव को स्वतन्त्र तस्व मानते हों ?
- त० हाँ उदाहरणार्थं मर 'ओलीवरलाज' वो यूरोप के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं श्रीर कलकते के 'जगदांशन्द्र वसु, जो कि संसार मर में प्रसिद्ध वैद्यानिक हैं। उनके प्रयोग व कथनों से स्वतन्त्र चेतन तत्व तथा पुनर्जन्म आदि की सिद्धि में सन्देह नहीं रहता। श्रमेरिका श्रादि में श्रीर भी ऐसे अनेक विद्वान् हैं, जिन्होंने परलोकगत आत्माओं के संम्बन्ध में बहुत कुछ, जानने लायक खोज की है।
- (२०) प्र॰ जीव के अस्तित्व के विषय में अपने को किस सबूत पर मरोसा करना चाहिए ?
- उ० अस्पन्त एकाप्रतापूर्वक चिरकाल तक आत्मा का ही मनन करने वाले निःस्वार्थ ऋषियों के बचन पर, तथा स्वानुमव पर।
  - (२१) प्र॰ ऐसा अनुभव किस तरह प्राप्त हो सकता है है ड॰ — चिस्त को शुद्ध करके एकाश्रतापूर्वक विचार व मनन करने से ।

१ जो कार्य से भिन्न होकर उसका कारण बनता है वह निभिक्तकारण कहलावा है। जैसे कपड़े का निभिक्तकारण पुतलीयर।

२ जो स्वयं ही कार्यरूप में परिगात होता है यह उस कार्य का उपादानकारण कहजाता है । जैसे कपड़े का उपादानकारण सूत ।

३ देखो—ग्रात्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मरडल ग्रागरा द्वारा प्रकाशित हिन्दी प्रथम 'कर्मप्रन्थ' की प्रस्तावना पृ० ३८ ॥

४ देखो-दिन्दीर्मधरबाकर कार्यालय, वंबई द्वारा प्रकाशित 'खायादराँन'।

(२२) प्र॰—जीव तथा परमेष्टी का सामान्य स्वरूप तो कुछ सुन लिया। ग्राव कहिए कि क्या सब परमेष्टी एक ही प्रकार के हैं या उनमें कुछ ग्रन्तर भी है!

उ०—सब एक प्रकार के नहीं होते । स्यूल दृष्टि से उनके पाँच प्रकार हैं अर्थात उनमें आपस में कुछ झन्तर होता है ।

(२३) प्र०-वे पाँच प्रकार कीन हैं ? श्रीर उनमें श्रतार क्या है ?

उ०—अस्टिन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय श्रीर साधु ये पाँच प्रकार हैं। स्थूलरूप से इनका अन्तर जानने के लिए इनके दो विभाग करने चाहिए। पहले विभाग में प्रथम दो श्रीर दूसरे विभाग में पिछले तीन परमेच्छी सम्मिलित हैं। क्योंकि अस्टिन्त सिद्ध ये दो तो जान दर्शन-चारिश-वीयांदि शक्तियों को शुद्ध रूप में पूरे तौर से विकसित किये हुए होते हैं। पर श्राचायांदि तीन उक्त शक्तियों को पूर्णतया प्रकट किए हुए नहीं होते किन्तु उनको प्रकट करने के लिए प्रयक्षशील होते हैं। अस्टित सिद्ध ये दोही केवल पूज्य अवस्था को प्राप्त हैं, पूजक अवस्था को नहीं। इसीसे ये देवतन्त्र माने जाते हैं। इसके विपरीत श्राचार्य श्रादि तीन पूज्य, पूजक, इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त हैं। वे श्रपने से नोचे की श्रेणि वालों के पूज्य और ऊपर की श्रेणिवालों के पूजक हैं। इसी से भूठ' तत्व माने जाते हैं।

(२४) प्र॰—अरिहन्त तथा सिद्ध का आपस में क्या अन्तर है ? इसी तरह आचार्य आदि तीनों का भी आपस में क्या अन्तर है ?

उ० — सिंद, शरीररहित अताएव पीद्गलिक सब पर्यायों से परे होते हैं। पर अरिहन्त ऐसे नहीं होते। उनके शरीर होता है, इसलिए मोह, अज्ञान आदि नष्ट हो जाने पर भी ये चलने, फिरने, बोलने आदि शारीरिक, वाचिक तथा भानसिक कियाएँ करते रहते हैं।

साराश यह है कि ज्ञान-चरित्र आदि शक्तियों के विकास की पूर्यांता अरिहन्त सिंद दोनों में बराबर होती है। पर सिंद, योग (शारीरिक आदि किया) रहित और अरिहन्त योगसहित होते हैं। जो पहिले अरिहन्त होते हैं वे ही शरीर स्थानने के बाद सिंद कहलाते हैं। इसी तरह आचार्य, उपाप्याय और साधुओं में साधु के गुण सामान्य रीति से समान होने पर मी साधु की अपेदा उपाप्याय और आचार्य में विशेषता होती है। वह यह कि उपाप्यायपद के लिए सूत्र तथा अर्थ का वास्तविक शान, पदाने की शक्ति, वचन-मधुरता और चर्चा करने का सामर्थ आदि कुछ खास गुण प्राप्त करना जरूरी है, पर साधुयद के लिए इन गुणों की कोई खास जरूरत नहीं है। इसी तरह आचार्यपद के लिए शासन

चलाने की शक्ति, गच्छ के हिताहित की जवाबदेही, अति गम्भीरता और देश-काल का विशेष शान आदि गुण चाहिए। साधुपद के लिए इन गुणों को प्राप्त करना कोई लास जरूरी नहीं है। साधुपद के लिये जो सताईस गुण जरूरी हैं वे तो आचार्य और उपाध्याय में भी होते हैं, पर इनके अलावा उपाध्याय में पन्नीस और आचार्य में छ्तीस गुण होने चाहिए अर्थात् साधुपद की अपेना उपाध्यायपद का महत्त्व अधिक और उपाध्यायपद की अपेना आचार्यपद का महत्त्व अधिक है।

(२५) सिंद तो परोच हैं, पर अरिहन्त शरीरधारी होने के कारण प्रत्यच्च हैं इसलिए यह जानना जरूरी है कि जैसे हम लोगों की अपेदा अरिहन्त की ज्ञान आदि आन्तरिक शक्तियाँ अलौकिक होती हैं वैसे ही उनकी बाह्य अवस्था में भी क्या हम से कुछ विशेषता हो जाती हैं!

उ०—अवश्य। भीतरी शक्तियाँ परिपूर्ण हो जाने के कारण आहित्त का
प्रभाव इतना अलीकिक बन जाता है कि साधारण लोग इस पर विश्वास भी
नहीं कर सकते। अहिंदन्त का सारा व्यवहार लोकोत्तर होता है। मनुष्प, पशु पद्मी आदि भिन्न भिन्न जाति के जीव आहित्त के उपदेश को अपनी-अपनी
भाषा में समक्त लेते हैं। साँप, न्यौला, चृहा, बिल्ली, गाय, बाघ आदि जन्म-शतु प्राणी भी समवसरण में वैर द्वेष-वृत्ति छोड़कर भातृमाव भारण करते हैं। अहिंदन्त के बचन में जो पैतीस गुण होते हैं वे औरों के चचन में नहीं होते। वहाँ अहिंदन्त विराजमान होते हैं वहाँ मनुष्य आदि की कीन कहे, करोड़ों देव हाजिर होते, हाथ जोड़े खड़े रहते, भक्ति करते और अशोकवृद्ध आदि आठ

१ 'लोकोत्तरचमत्कारकरी तव भवस्थितिः । यतो नाहारनीहारी, गोचरी चर्मचन्नुपाम् ॥'

<sup>—</sup>वीतरागस्तोत्र, दितीय प्रकारा, क्लोक द।

अर्थात्—हे भगवन ! तुम्हारी रहन-सहन आश्चर्यकारक अतएव लोकोत्तर है, क्योंकि न तो आपका आहार देखने में आता और न नीहार (पाखाना)।

२ 'तेषामेव स्वस्वभाषापरिशाममनोहरम् । अप्येकरूपं वचनं यत्ते धर्मावबोधकृत् ।'

<sup>—</sup> बीतराग स्तोत्र, तृतीय प्रकाश, स्त्रोक ३।

३ 'ब्राहिसाप्रतिष्ठायां तत्सिक्षेची बैरत्यागः ।' —यातञ्जल योगसूत्र ३५-३६ । ४ देखो—'जैनतस्वादर्श' प० २ ।

प्रातिहावाँ को रचना करते हैं। यह सब ग्रारिहत्त के परम योग की विभूति है। (२६) ग्रारिहत्त के निकट देवों का ग्राना, उनके द्वारा समवसरण का रचा जाना, जनमशास जन्तुकों का श्रापस में वैर-विरोध त्याग कर समवसरण में उपस्थित होना, चौतीस श्रतिरायों का होना, इत्यादि जो ग्रारिहत्त की विभृति कही जाती है, उस पर वकायक विश्वास कैसे करना ! ऐसा मानने में क्या श्रीक है!

उ०— अपने की जो सर्ते असम्मय सी मालूम होती हैं वे परमयोगियों के लिए साधारण हैं। एक जंगली भील को चकवतों की सम्पत्ति का थोड़ा भी ख्याल नहीं आ सकता। हमारी और योगियों की योग्यता में ही बड़ा पर्क हैं। हम विषय के दास, लालच के पुतले और अस्पिरता के केन्द्र हैं। इसके विपरीत योगियों के सामने विषयों का आकर्षण कोई चीं व नहीं; लालच उनकी छूता तक नहीं; वे स्थिरता में सुमेर के समान होते हैं। हम योड़ी देर के लिए भी मन को सर्वथा स्थिर नहीं एख सकते; किसी के कठीर वाक्य को सुन कर मरने-मारते को तैयार हो जाते हैं; मामूली चींज गुम हो आने पर हमारे प्राचा निकलने लग जाते हैं; स्वायंत्वता से औरों की कीन कई माई और पिता तक भी हमारे लिये याज बन जाते हैं। परम योगी इन सब दोगों से सर्वथा अलग होते हैं। जब उनकी आन्तरिक दशा इतनी उच्च हो तब उक्त प्रकार की लोकोचर स्थिति होने में कोई अचरज नहीं। साधारण योगसमाधि करने वाले महात्माओं की और उच्च चरित्र वाले साधारण लोगों की भी महिमा जितनी देखी जाती है उस पर विचार करने से अरिहन्त वैसे परम योगी की लोकोचर विमृति में संदेह नहीं रहता।

(२७) प्र०-व्यवहार (बाह्य ) तथा निश्चय (श्राम्यन्तर ) दोनों हिंग्से

अरिइन्त और सिद्ध का स्वरूप किस-किस प्रकार का है ?

उ०—उक्त दोनों दृष्टि से सिद्ध के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है। उनके लिये जो निश्चय है वहां व्यवहार है, क्योंकि सिद्ध अवस्था में निश्चय व्यवहार की एकता हो। जाती है। पर अरिहन्त के संबन्ध में यह बात नहीं है। अरिहन्त संग्रिश होते हैं इसलिए उनका व्यावहारिक स्वरूप तो बाह्य विभृतियों से संबन्ध रखता है और नैश्चयिक स्वरूप आन्तरिक शक्तियों के विकास से। इसलिए निश्चय हिंदी से अरिहन्त और सिद्ध का स्वरूप समान समझना चाहिए।

(२८ प० - उक्त दोनों दृष्टि से ब्राजार्य, उपाप्पाय तथा साधु का स्वरूप किस किस प्रकार का है ?

१ 'स्रयोकवृद्धः सुरपुष्पवृष्टिर्देव्यव्यनिश्चामसमस्म च ।
 मामण्डलं दुन्दुनिरातपत्रं सत्मातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥'
 २ देखो—'बीतरागस्तोत्र' एवं पातञ्जलयोगसूत्र का विभृतिपाद ।'

उ०--निश्चय दृष्टि से तीनों का स्वरूप एक-सा होता है। तीनों में मोद्धमार्ग के आराधन को तत्परता और वाह्य-आप्यन्तर-निर्मन्यता आदि नैश्चयिक और पारमाधिक स्वरूप समान होता है। पर व्यावहारिक स्वरूप तीनों का योड़ा-बहुत भिन्न होता है। आचार्य को व्यावहारिक योग्यता सबसे ऋषिक होती है। क्योंकि उन्हें गच्छ पर शासन करने तथा वैन शासन की महिमा को सम्हातने की जवाबदेही लेनों पड़ती है। उपाच्याय को आचार्यपद के योग्य बनने के लिये जुल विशेष गुण प्राप्त करने पड़ते हैं जो सामान्य साधुश्चों में नहीं भी होते।

(२६) परमेष्ठियों का विचार तो हुआ। अब यह वतलाइए कि उनको नमसार किसलिए किया जाता है।

उ०—गुणप्राप्ति के लिए। वे गुणवान् हैं, गुणवानों को नमस्कार करने से गुण की प्राप्ति अवश्य होती है क्योंकि जैसा ध्येव हो ध्याता बैसा ही वन जाता है। दिन-गत चोर और चोरी की भावना करने वाला मनुष्य कभी प्राप्तालिक (साहुकार) नहीं वन सकता। इसी तरह विद्या और विद्वान् की भावना करने वाला अवश्य कुळु-न-कुळ विद्या भाग कर लेता है।

(३०) नमस्कार क्या चीज है !

उ॰—वड़ों के प्रति ऐसा बचाँव करना कि जिससे उनके प्रति ऋपनी समुता तथा उनका बहुमान प्रकट हो, वही नमस्कार है ।

(३१) क्या सब खबस्या में नमस्कार का स्वरूप एक सा ही होता है ?

उ० — नहीं। इसके द्वेत श्रीर खड़ैत, ऐसे दो भेद हैं। विशिष्ट स्थिरता ग्रास न होने से जिस नमस्कार में ऐसा भाव हो कि मैं उपासना करनेवाला हूँ और अमुक मेरी उपासना का पात्र है, वह दैतनमस्कार है। रागद्दे प के विकल्प नष्ट हो जाने पर जिंत की इतनी श्रीविक स्थिरता हो जाती है कि जिसमें श्रात्मा अपने की ही श्रीपना उपास्य सनमता है और केवल स्वरूप का ही ध्यान करता है, यह खड़ैत-नमस्कार है।

(३२) प्रव—उक्त दोनों में से कौन सा नमस्कार श्रेष्ट है ?

उ॰ — ग्रद्वीत । क्योंकि द्वीत-सम्कार तो ग्रद्वीत का साधनमात्र है ।

(३३) प्र० — मनुष्य की बाह्य-प्रवृत्ति, किसी अन्तरङ्क भाव से प्रेरी हुई होती है। तो फिर इस नमस्कार का प्रेरक, मनुष्य का अन्तरङ्क भाव क्या है।

उ॰-मिक ।

म० ─उसके कितने मेद हैं !

उ॰--दो । एक सिद्ध-मक्ति और दूसरी योगि-मक्ति । सिद्धों के ग्रानन्त गुणो

की भावना माना सिद्ध-भक्ति है स्त्रीर योगियों (मुनियों) के गुणों की भावना भाना योगि-भक्ति।

(३५) प्र०—पहिले अरिहन्तों को और पीछे सिखादिकों को नमस्कार करने का क्या सबव है र

उ० — यस्तु की प्रतिपादन करने के कम दो होते हैं। एक पूर्वानुपूर्वी और दूसरा परचानुपूर्वी । प्रधान के बाद अप्रधान का कथन करना पूर्वानुपूर्वी है और अप्रधान के बाद प्रधान का कथन करना परचानुपूर्वी है। पाँची परमेष्ठियों में सिद्ध' सबसे प्रधान हैं और 'साधु' सबसे अप्रधान, क्योंकि सिद्ध-अवस्था चैतन्य-शक्ति के विकास की आलियी हद है और साधु-अवस्था उसके साधन करने की प्रथम भूमिका है। इसलिए यहाँ पूर्वानुपूर्वी कम से नमस्कार किया गया है।

(३६) प्रo — अगर पाँच परमेष्ठियों की नमस्कार पूर्वानुपूर्वी कम से किया गया है तो पहिले सिद्धों को नमस्कार किया जाना चाहिए, अरिहन्तों को कैसे ?

ड॰ — यदापि कर्म विनादा की अपेदा से 'अरिहन्तो' से सिद्ध' श्रेष्ठ हैं। तो भी इतकस्थता की अपेदा से दोनों समान ही हैं और व्यवहार की अपेदा से तो 'तिद्ध' से 'अरिहन्त' ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि 'सिद्धो' के परोद्ध स्वरूप को बतलाने वाले 'अरिहन्त' ही तो हैं। इसलिए व्यवहार-अपेद्धया 'अरिहन्तों' को श्रेष्ठ गिन-कर पहिले उनको नमस्कार किया गया है।

ई० १६२१ ]

[ पंचप्रतिकमण्

## 'संथारा' और अहिंसा'

हिंसा का मतलब है-प्रमाद वा रागद्वेष या श्रासक्ति। उसका त्याग ही अहिंसा है। जैन अन्यों में प्राचीन काल से चली आने वाली आत्मवात की प्रयाख्यों का निषेध किया है। पहाड़ से गिरकर, पानी में हुवकर, जहर साकर ख्रादि प्रयार्थे मरने की थी ख्रीर हैं—धर्म के नाम पर भी ख़ौर दुनयबी कारगी से भी। बैते पशु आदि की बित धर्म रूप में प्रचलित है बैते ही आत्मधित भी प्रचलित रही । और कहीं कहीं ग्रव भी है; खासकर शिव या शक्ति के सामने । एक तरफ से ऐसी प्रथाओं का निषेष श्रीर इसरी तरफ से आगान्त अनशन या संघारे का विवान । यह विरोध जरूर उल्लामन में डालने वाला है पर माव समझने पर कोई मी विरोध नहीं होता । जैन धर्म ने जिस प्राज्नारा का निषेध किया है वह प्रमाद या ज्ञासक्ति पूर्वक किये जाने वाले प्रायानाश का ही। किसी ऐहिक या पारलीकिक संपत्ति की इच्छा से, कामिनी की कामना से और अन्य अन्युदय की बांच्छां से धर्मबुष्या तरह तरह के ज्ञात्मवध होते रहे हैं। जैन धर्म वहता है वह आतमवध हिंसा है। क्योंकि उसका प्रेरक तत्त्व कोई न कोई आसक्त माव है! प्रागान्त ग्रनशन श्रीर संथारा भी यदि उसी भाव से या डर से वा लोभ से किया जाय तो वह हिंसा ही है। उसे बैन धर्म करने की आजा नहीं देता। जिस प्रागान्त अनरान का विधान है, वह है समाविमरगा। जब देह ख़ीर आप्य त्मिक सद्गुण संयम - इनमें से एक ही की पसंदगी करने का विषम समय आ गया तव यदि सचमुच संयमप्राण व्यक्ति हो तो वह देह रहा की परवाह नहीं करेगा।

र बैन शास्त्रों में जिसे संधारा या समाधिमरण कहा गया है, उसके संबन्ध में लिखते हुए हमारे देश के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् डा॰ एस॰ राधाकृष्णान ने अपने 'इंडियन फिलासपी' नामक अन्य में 'Suicide' (जिसका अचितित अर्थ 'आत्मधात' किया जाता है ) शब्द का व्यवहार किया है । सन् १९४२ में जब श्री मैंबरमल सिंबों ने जेल में यह पुस्तक पदी तो इस विषय पर वास्तविक शास्त्रीय दृष्टि जानने की उत्सुकता हुई और उन्होंने प्रशासन्तु पं॰ सुललालजी की एक पत्र लिखकर अपनी जिशासा प्रकट की; उसके उत्तर में यह पत्र है ।

मात्र देह की बिल देकर भी अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति को बचा लेगा: वैसे कोई सच्ची सती दूसरा रास्ता न देखकर देह-मारा के द्वारा भी सतीस्त बचा लेती है। पर उस अवस्था में भी वह व्यक्ति न किसी पर दृष्ट होगा, न किसी तरह भयभीत श्रीर न किसी सुविधा पर तुष्ट । उसका ध्यान एकमान संयत जीवन को बचा लेने खीर समभाव की रहा में ही रहेगा । जब तक देह और संयम दोनों की समान भाव से रचा हो, तनतक दोनों की रच्चा कर्तव्य है। पर एक की ही पसंदगी करने का सवाल ग्रावे तब हमारे वैसे देहरका पसंद करेंगे ग्रीर ग्राध्ना-सिक संयम की उपेद्धा करेंगे, जब कि समाधिमरण का अधिकारी उल्टा करेगा। जीवन तो दोनों ही हैं- दैहिक और आध्यात्मक । जो जिसका अधिकारी होता है. बह कसीटी के समय पर उसी को पसंद करता है । ह्यीर ऐसे ही ह्याच्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति के लिए प्राणान्त ग्रनशन की इज्ञाजत है; पासरों, भयभीतों या लालचियों के लिए नहीं। अब आप देखेंने कि प्राचान्त अनशन देह हम पर का नारा करके भी दिव्य जीवन रूप अपनी खात्मा को गिरने से बचा लेता है। इसलिए वह खरे अर्थ में तात्विक दृष्टि से अहिंसक ही है । जो लेखक आरमधात रूप में ऐसे संथारे का वर्णन करते हैं वे मर्म तक नहीं सोचते; परन्तु यदि किसी अति उच्च उदेश्य से किसी पर शगद्वेष विना किए संपूर्ण मैत्रीमावपूर्वक निर्मय श्रीर प्रसन्न हृदय से बापू बैसा प्राणान्त ग्रनशन करें तो फिर वे ही लेखक उस भरण को सराहेंगे, कभी श्रात्मवात न कहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का उद्देश धीर जीवनकम उन लेखकों की आँखों के सामने हैं, जब कि जैन परंपरा में संयारा करने वाले चाहे श्रामाशयी ही क्वी न ही, पर उनका उद्देश्य और जीवन कम इस तरह मुविदित नहीं । परन्तु शास्त्र का विधान तो उसी दृष्टि से है और उसका अहिंसा के साथ पूरा मेल भी है। इस अर्थ में एक उपमा है। यदि कोई व्यक्ति अपना सारा घर जलता देखकर कोशिश से भी उसे जलने से बचा न सके तो वह क्या करेगा ? आखिर में सबको जलता छोड़कर अपने की बचा लेगा । वहीं रियति ब्राध्यात्मिक जीवनेच्छु की रहती है । वह खामख्वाह देह का नारा कभी न करेगा । शास्त्र में उसका निषेध है । प्रस्तुत देहरक्का कर्तव्य मानी गई है पर वह संयम के निमित्त । आखिरी खाचारी में ही निर्दिष्ट शतों के साथ देहनारा समाधिमरण है और ऋहिंसा भी। अन्यथा बालमरण और हिंसा।

भयक्कर दुष्काल आदि तक्की में देह-रक्षा के निमित्त संगम से पतन होने का अवसर आवे या अनिवार्य रूपसे मरण खाने वाली विमारियों के कारण खुद को और दूसरों को निरर्थंक परेशानी होती हो और फिर भी संगम या सद्गुण की रखा सम्भव न हो तब मात्र संगम और समभाव की हिट से संगरि का विधान है जिसमें एक मात्र स्थम आध्यातिनक जीवन को ही बचाने का लक्ष्य है। जब बापूजी आदि प्राणान्त अनरान की बात करते हैं और मशस्त्राला आदि समर्थन करते हैं तब उसके पीलें यही दृष्टिचिन्दु मुख्य है।

\*

यह पत्र तो कर का लिखा है। देरी मेजने में इसलिये हुई है कि राघाकुण्यान के लेखन की जाँच करनी थी। भी दलमुखमाई ने इस विषय के लास ग्रन्थ 'मरण विमक्ति प्रकीर्गक' आदि देखे जिनमें उस प्रन्थ का भी समावेश है जिस के आधार पर राधाकृष्णन ने लिखा है। यह मन्य है, आवारांग सूत्र का अंग्रेजी भाषान्तर अध्ययन-सात । राधाकृष्णान ने लिखा है सो शब्दशः ठीक है । पर मूलसंदर्भ से छोटा सा दुकड़ा श्रलग हो जाने के कारण तथा व्यवहार में श्राध्मवध अर्थ में प्रचलित 'स्युसाईड' शब्द का प्रयोग होने के कारण पढ़ने वालों को मूल-मंतव्य के बारे में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। बाकी उस विवय का सारा श्रययन और परस्पर परामर्श कर लेने के बाद हमें मालूम होता है कि यह प्रकरण संलेखना और संधारे से संबन्ध रखता है। इसमें हिंसा की कोई बू तक नहीं है। यह तो उस व्यक्ति के लिए विधान है हो एकमात्र आस्यात्मिक जीवन का उम्मेदवार और तदर्थ की हुई सत्यतिशाश्रों के पालन में रत हो। इस जीवन के अधिकारी भी अनेक प्रकार के होते रहे हैं। एक तो वह जिसने जिनकल्य स्वीकार किया हो जो आज विच्छित्न है। जिनकल्पी मात्र श्रकेला रहता है श्रीर किसी तरह किसी की सेवा नहीं लेता । उसके बास्ते अन्तिम जीवन की विदेशी में किसी की सेवा लेने का प्रसंग न आवे, इसिल्पे अनिवार्य होता है कि वह सावध और राक्त अवस्था में ही ध्यान और तपस्था आदि द्वारा ऐसी तैयारी करे कि न मरता से दरना पड़े श्रीर न किसी की सेवा लेनी पड़े। वहीं सब जवाद-देहियों को ग्रदा करने के बाद बारह वर्ष तक ग्राकेला ज्यान तप करके अपने जीवन का उत्समी करता है। पर यह कल्प मात्र जिनकल्पी के लिये ही है। बाकों के विधान जुदे-जुदे अधिकारियों के लिए हैं। सबका सार वह है कि यदि की हुई सत्प्रतिशास्त्रों के भक्त का स्रवसर स्त्रावे स्त्रीर वह भक्त जो सहन कर नहीं <del>गकता उसके लिए प्रतिज्ञामंग की अपेदा प्रतिज्ञापालनपूर्वक मरख लेना ही अप</del> है। आप देखेंने कि इसमें आध्यात्मक वीरता है। स्यूल जीवन के लोम से, आध्यात्मिक गुर्गो से च्युत होकर मृत्यु से भागने की कायरता नहीं है। और न तो स्वृत जीवन की निराशा से ऊवकर मृत्यु मुख में पड़ने की खात्मवध कहलाने वाली वालिएता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से जितना ही निर्मव, उतना हो उसके लिए तैयार भी रहता है । यह जीवन-प्रिय होता है, जीवन-मोही नहीं । संलेखना

मरण को आमंत्रित करने की विधि नहीं है पर ऋपने छाप आने वाली मृत्यु के लिए निर्भय तैयारी मात्र है। उसी के बाद संधारे का भी अवसर आ सकता है। इस तरह यह सारा विचार अहिंसा और तन्मूलक सद्गुगों को तन्मयता में से ही स्राया है। जो ब्राज भी ब्रनेक रूप से शिष्टसंमत है। राषाकृष्णुन ने जो लिखा है कि बौद-धर्म 'स्युसाइड' को नहीं मानता सो ठीक नहीं है । खुद बुद के समय मिद्ध छुल्न और मिद्ध बल्क्ख़ी ने ऐसे ही श्रसाच्य रोग के कारण श्रात्मवध किया था जिसे तथागत ने मान्य रखा । दोनों भिन्नु श्रयमत्त थे । उनके आत्मवध में फर्क यह है कि वे उपवास श्रादि के बारा धीरे-धीरे मृत्यु की तैयारी नहीं करते किन्तु एक बारगी शस्त्रवध से स्थनाश करते हैं जिसे 'हरीकरी' कहना चाहिए। यदापि ऐसे शस्त्रवय की संमति जैन प्रन्थों में नहीं है पर उसके समान दूसरे प्रकार के वधों की संमति है। दोनों परम्पराश्चों में मूल भूमिका सम्पूर्ण रूप से एक ही है। श्रीर वह मात्र समाधिजीवन को रहा । 'स्पुसाईड' शब्द कुछ निय सा है। शास्त्र का शब्द समाधिमरण और पंडित मग्ण है, जो उपयुक्त है । उक्त खुन्न और यहकती की कथा अनुक्रम से मिल्लपनिकाय और संयुक्त निकाय में है। लंबा पत्र इसलिए भी उपयोगी होगा कि उस एकाकी जीवन में कुछ रोचक सामग्री मिल जाय। मैं ग्राशा करता हूँ यदि संमय हो वो पहंच दें।

#### पुनर्च-

नमूने के लिए कुछ प्राकृत पद्य श्रीर उनका श्रनुवाद देता हूं— 'मरखपडिवारम्या एसा एवं च या मरखियिमित्ता वह गंडच्छेश्रकिरिया यो श्रायविराहखाह्या।'

समाधिमरण की किया मरण के निमित्त नहीं किन्तु उसके प्रतिकार के लिए हैं। बैसे फोड़े को नस्तर लगाना, श्रारमियराधना के लिए नहीं होता। 'जीविंगं नामिकंकेट्या मरणं नावि पत्यए।'

उसे न तो जीवन की अभिलापा है और न मरश के लिए वह प्रार्थना ही करता है।

'श्रम्पा खलु संधारो हवई विसुद्धचरित्तमि ।' चरिः में स्थित विशुद्ध श्रास्मा ही संधारा है । ता० ५-२-४३

# 'वेदसाम्य-वैषम्य'

भीमान् प्रो॰ हीरालालजी की सेवा में-

सप्रगाम निवेदन ! आज मैंने 'सिद्धान्त-समीचा' पूरी कर ली । अभी जितना संभव था उतनी ही एकामता से सुनता रहा । यत्र तत्र प्रश्न विचार और समालोचक भाव उठता या अतः चिह्न भी करता गया; पर उन उठे हुए प्रश्नों, विचारों और समालोचक भावों को पुनः संकलित करके लिखने मेरे लिए संभव नहीं । उसमें जो समय और शांकि आवश्यक है वह यदि मिल भी जाय तथापि उसका उपयोग करने का अभी तो कोई उत्साह नहीं है । और सास बात तो यह है कि मेरा मन मुख्यतया अब मानवता के उत्कर्ष का ही यिचार करता है।

तो भी समीदा के बारे में मेरे मन पर पड़ी हुई छाप को संदोप में लिख देना इसलिए जरूरी है कि मैं आपके आग्रह को मान चुका हूँ । सामान्यतयाः आप और पं॰ फूलचन्दनी दोनी ऐसे समकद्ध क्वियरक जान पढ़ते हैं जिनका चर्चायीग विरत्न और पुरवलस्य कहा जा सकता है। जितनी गहरी, मर्नस्वरीं और परिश्रमसाध्य चर्चा आप दोनों ने की है वह एक खासा शाख ही वन गया है। इस चर्चा में एक ओर पंडित मानस दूसरी और प्रोफेसर मानस—ये दोनों परस्पर विरुद्ध कद्मा वाले होने पर भी प्रायः समत्व, शिष्टता, और आधुनिकता की भूमिका के जपर काम करते हुए देखे जाते हैं। जैसा कि बहुत कम अन्यत्र संमव है। इसलिए वह चर्चा शाखपद को प्राप्त हुई है। आगे जब कभी कोई विचार करेगा तब हमें अनिवार्य रूप से देखना ही पढ़ेगा। इतना इस चर्चा का ताल्विक और ऐतिहासिक महत्व सुमक्को स्पष्ट मालूम होता है।

यद्यपि में सब परिडतों को नहीं जानता तथापि जितनों को जानता हूँ उनकी अपेद्धा से कहा जा सकता है कि इस विषय में पं॰ फूलचन्दजी का स्थान खत्यों से ऊँचा है। दूसरे अंथपाठी होंगे पर इतने अधिक अथं-स्पशी शायद ही हों। कितना अच्छा होता यदि ऐसे परिडत को कोई अच्छा पद, अच्छा स्थान देकर काम लिया जाता। यदि ऐसे परिडत को पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ पूरा अथंसावन दिया जाय तो बहुत कुछ शास्त्रीय प्रगति हो सकती है। अभी तो अथंप्रधान परिडत और रहस्थ ऐसे सुवोग्य परिडतों को अथोग्य रूप से निचोहते हैं। मेरा यश चले तो में ऐसों का स्थान बहुत स्वाचीन कर दूँ। अस्तु यह तो प्रासंज्ञिक बात हुई।

में आपको लिखता हूँ और आपके बारे में कुछ लिखूँ तो कोई शायद चाड़ बाक्य सममें; पर मैं तो कभी चाड़कार नहीं और बदमहाति भी नहीं। इसलिए बैसा सममता हूँ लिख देता हूँ। जैनेतर विद्वानों में तो कमशास्त्र विपयक गहरे ज्ञान की अपेक्षा हो नहीं रखी जा सकती; पर जैन और उनमें भी प्रोफेसर में ऐसे गहरे ज्ञान को दूँडना निरास होना है जितना आपके लेखों में अपक्त होता है। निःसंदेह आपने कमतेल्व का आकरठ पान ही नहीं मनन भी किया ज्ञान पड़ता है। अन्यथा पंच पूर्वचंदनी के शास्त्रीय और सोपपितक लेखों का जवाब देना और सो भी अव्यन्त गहराई और प्रथकरण के साथ संभव नहीं। स्थिति ऐसी ज्ञान पड़ती है कि कमरास्त्र विषयक जितना पारिडस्य परिडत में हो उतना ही विशाद पारिडत्य एक प्रोफेसर के लेख स्वक्त करते हैं।

दोनों की विचार सरिएकों और दलीलें देखता हूँ तो यह निश्चयपूर्वक अन्तिमल्य से कहना तो अमो कठिन है कि कौन एक विशेष आहा है! खास करके वर्ध यह चवां एक या दूसरे रूप से साम्प्रदाधिकता के साथ जुड़ जाती है तब मीन ही अच्छा जान पड़ता है। तो भी तटस्थमाव से देखने पर मुक्ते अपने विचार में परिवर्तन करना पड़ा है जो मेंने कर्म प्रत्य के एक परिशिष्ट में लिखे हैं। सुफको जान पड़ता है कि आपको विचार सरगी वन्तुगामिनी है चाहे जितने शाब्दिक प्रमाण विरोधों क्यों न हो। में किसी शास्त्रवाक्ष्म का पैसा कायल नहीं वैसा वन्तुतत्त्व का। हजारों के द्वारा सर्वथा प्रमाण भूत माने जाने वाले वाक्यों और शास्त्रों को में चणमर में छोड़ सकता हूँ यदि उनसे मेरी बुद्धि और तर्क को संतोष न हो। पर आपने तो तर्क और बुद्धि स्वातन्त्र्य के अलावा शास्त्रीय प्रमाण भी दिये हैं जो बहुत महत्त्व के हैं। इस दृष्टि से मेरे पर आपको विचारसरगी का असर ही मुख्य पड़ा है।

जो मैंने ग्रल्य स्वल्य कमेशास्त्र विषयक चितन मनन किया है, जो मुक्त में दूसरी सहायक ग्रल्य स्वल्य दार्शनिक शासियों है, उन सबको यदि मैं एकाम करूँ और उसमें श्रयना श्रसाम्प्रदायिक संस्कार मिला कर श्राप दोनों की प्रत्येक दलील की गहरी छानवीन करूँ तो संमव है मैं पूरा न्याय करके एकतर निर्णय बाँच सकूँ। पर संभव हो तब भी श्रय इस और मेरी कचि नहीं है। एक तो यह विषय इतना श्रिकि सम्प्रदायगत हो गया है कि उसे कोई जैनपछ तरस्थमान से कभी नहीं देखेगा। दूसरे यह विषय जीवनस्पर्धी भी नहीं। न तो किसी पुरुष या खी का मोल होना है और न वैसा मोज इष्ट भी है। हम जिस निवृत्तिप्रवान कैन परम्परा को सर्वाङ्गीण और सदा के लिए श्रद्धान्त समक्षते हैं उस परम्परा के मूल में एक पा दूसरे कारण से दूसरी परम्पराओं की तरह शुट्टयाँ भ्रान्तियाँ

श्रीर एकदेशीयता भी रह गई है जो तात्त्विक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर स्पष्ट मालूम होती हैं। हम सन्म-संस्कार श्रीर दृष्टि संकोच के कारण कुछ भी कह श्रीर मान नहीं सकते हैं। पर साम्प्रदायिक मोलू का स्वरूप श्रीर निवृत्ति की कल्पना न केवल श्रवृत्ती हैं: किंतु मानवता के उत्कर्ष में श्रात्मीय सद्गुणों के व्यापक विकास में बहुत कुछ बाघक भी है। हमारी विरकालीन साम्प्रदायिक वहता श्रीर श्रकमंत्रवता ने केवल वाग्र खोंसे में श्रीर कल्पनाराशि में बैनत्व बांच रखा है। श्रीर बैन प्रस्थान में जो कुछ तत्त्वतः सारभाग है उसे भी द्रांक दिया है। खास बात तो यह है कि हमारी निर्मयांद सोचने की शक्ति ही साम्प्रदायिक बहुता के कारण भोडी हो गई है। ऐसी स्थिति में एक श्रव्यवहार्य विषय पर गांक खर्च करने का उत्साह बैसे हो है तथापि श्राप्ते हस विषय पर जो हतनी एकावता से स्वतन्त्र चितन किया है उसका में श्रवस्य कायल हूँ। क्योंकि मेरा मानस विद्यापश्रपाती तो है ही। खास कर जब कोई किसी विषय में स्वतन्त्र चितन करें तब मेरा श्रादर श्रीर भी बदता है। इसलिए आपकी दर्शीलों श्रीर विचारों ने मेरा पूर्वबह छुडाया है।

स्त्री शरीर में पुरुष वासना और पुरुष शरीर में स्नीत्वयोग्य वासना के जो किस्से और लच्च देखे सुने जाते हैं उनका लुलासा दूसरी तरह से हो जाता है जो आपके पद्म का पोपक है। पर इस नए विचार को पहाँ चित्रित नहीं कर सकता । मोगभूमि में गर्म में स्त्रोपुरुपयुगल योग्य उपादान हैं और कर्म भूमि में नहीं इत्वादि तिचार निरे वालीश हैं। जो अनुभव इमारे प्रत्यन्न हों, जिन्हें हम देख सकें, जांच सकें, उन पर पदि कमेशास्त्र के निवस सुविध्त हो नहीं सकते और उन्हें घटाने के लिए हमें स्वर्ग, नरक वा कलित भोगभूमि में जाना पदे तो अञ्झा होगा कि हम उस कर्मशास्त्र को ही छोड़ दें। हमारे मान्य पूर्वजी ने जिस किसी कारण से वैसा विचार किया; पर इस उतने मात्र में बढ़ रह नहीं सकते । इम उनके विचार की भी परीदा कर सकते हैं । इसलिए द्रव्य और भाववेद के साम्य के समर्थन में दी गई युक्तियाँ मुक्तको आक्रान्ट करती हैं और जो एक आकृति में विजातीय वेदोदय की कल्पना के पोपक विचार श्रीर वास लक्षण देखे जाते हैं उनका खुलासा दूसरी तरह से करने को वे युक्तियाँ वाधित करती हैं । कोई पुरुष स्त्रीत्व की अभिजाया करे इतने मात्र से स्त्रीवेदानुमधी नहीं हो सकता । गर्मत्रहस् धारस् योपस् की योग्यता ही स्त्रीवेद है न कि मात्र स्त्री-बोग्य भौगामिलाया । मैं यदि ऐसा सोचूँ कि कान से देखता तो अन्य न रहता या ऐसा सोचूँ कि सिर से चलता और दीइता तो पङ्गु न रहता तो क्या इतने सोचने मात्र से चतुर्जानावरशीयकर्म के चयोपराम का या पादकर्मेन्द्रिय का फल मुक्त में प्रकट होगा ? वैसे झानीय च्रियोपश्यम बस्तुतः एक हैं तथापि मिथ्यादर्शन आदि के सम्बन्ध से उसके सम्यक् विषयीस आदि फल विविध होते हैं,
वैसे ही वेद एक रहने पर भी और उसका सामान्य कार्यप्रदेश एकरूप होने पर
भी ख्रन्य काषायिक बलों से और अन्य संसर्ग से उस वेद के विषयीत लक्ष्य
भी हो सकते हैं। पुरुष वेद के उदयवाला पुरुषिलङ्गी भी खील्य योग्य अभिलाषा
करे तो उसे खीवेद का लच्या नहीं परन्तु पुरुषवेद का विषयीत लच्या मात्र
कहना चाहिए। सफेंद को पीला देखने मात्र से नेत्र का ख्योरशम बदल नहीं
जाता। वस्तुतः किसी एक ही वेद में नानाविध अभिलाषा की जननशक्ति मानना
चाहिए। बाहे सामान्य नियतरूप उसके अभिलाषा को लोक अमुक ही क्यों
न माने। बीर्याधायकशक्ति, विर्यप्रहण शक्ति ये ही कम से पुंवेद खीवेद हैं जो
द्रव्याकार से नियत हैं। बकरा वृध देता है तो भी उसे खीवेद का उदय माना
नहीं वा सकता, नियत लच्या का आगन्तुक कारणवश विषयांस मात्र है। जैसे
सामान्यतः स्त्रों को बादी मूँछ नहीं होते पर किसी को खास होते हैं। यह तो लम्बा
हो गया। सारांश इतना ही है कि मुक्तो वेदसाम्य विचारसंगत जान पहता है।
पुनरूच

अधिरान के द्वारा एक इर्प द्रव्यतिङ्ग का अन्य द्रव्यतिङ्ग में परिवर्तन आजकल बहुत देखे सुने जाते हैं। इसे विचारकोटि में लेना होगा। नपुंसक शापद तीसरा स्वतन्त्र वेद ही नहीं। जहाँ अमुक नियत लच्चण नहीं देखे नहीं नपुंसक स्वतन्त्र वेद मान लिया पर ऐसा क्यों न माना जाय कि वहाँ वेद स्त्री पुरुष में से कोई एक ही है, पर लच्चण विपरीत हो रहे हैं। द्रव्य आकार भी

पुरुष या स्त्री का चिविध तारतम्य युक्त होता ही है।

# गांधीजी की जैन धर्म को देन

धर्म के दो रूप होते हैं। सम्प्रदाय कोई भी हो उसका धर्म बाहरी और भीतरी दो रूपों में चलता रहता है। बाह्य रूप को इम 'धर्म कलेवर' कहें तो भीतरी रूप को 'धर्म चेतना' कहना चाहिए।

धर्म का प्रारम्भ, विकास और प्रचार मनुष्य जाति में ही हुआ है। मनुष्य खुद न केवल चेतन है और न केवल देह। वह बैसे सचेतन देहरूप है वैसे ही उसका धर्म भी चेतनायुक्त कलेवररूप होता है। चेतना की गति, प्रगति और खवगति कलेवर के सहारे के विना खसंभव है। धर्म चेतना भी बाहरी आचार रीति-रस्म, रूढ़ि-प्रशाली आदि कलेवर के द्वारा ही गति, प्रगति और खवगति को प्राप्त होतो रहती है।

धर्म जितना पुराना उतने ही उसके कलेवर नानारूप से अधिकाधिक बदलते ज्याते हैं। अगर कोई धर्म जीवित हो तो उसका अर्थ यह भी है कि उसके कैंसे भी भद्दे या अच्छे कलेवर में थोड़ा-बहुत चेतना का अंश किसी न किसी रूप में मौजूद है। निष्पाण देह सङ्गल कर अस्तित्व गँवा बैठती है। चेतनाडीन सम्प्रदाय कलेवर की भी वही गति होती है।

जैन परम्परा का प्राचीन नाम-रूप कुछ भी क्यों न रहा हो; पर वह उस समय से अभी तक जीवित है। जब-जब उसका कलेवर दिखावटी और रोगप्रस्त हुआ है तब-तब उसकी धर्मचेतना का किसी व्यक्ति में विशेषरूप से स्पन्दन प्रकट हुआ है। पार्श्वनाय के बाद महावीर में स्पन्दन तीव रूप से प्रकट हुआ जिसका इतिहास साची है।

धर्मचेतना के मुख्य दो लच्चण हैं जो सभी धर्म-सम्प्रदायों में ज्यक्त होते हैं।
भले ही उस आविभाव में वास्तम्य हो। पहला लच्चण है, अन्य का भला
करना और दूसरा लच्चण है अन्य का दुरा न करना। ये विधि-निषेधरूप या
हकार-नकार रूप साथ ही साथ चलते हैं। एक के सिवाय दूसरे का संभव नहीं।
वैसे-जैसे धर्मचेतना का विशेष और उत्कट स्पन्दन वैसे-वैसे ये दोनों विधि
निषेध रूप भी अधिकाधिक सकिय होते हैं। जैन-परम्परा की ऐतिहासिक भूमिका
को इम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके इतिहास काल से ही धर्मचेतना
के उक्त दोनों लच्चण असाधारण रूप में पाये वाते हैं। जैन-परम्परा का ऐति-

हातिक पुरावा कहता है कि सब का अयांत् प्रागीमान का जिसमें मनुष्य, पशु-पद्मी के अलावा सूक्ष्म कीट जंतु तक का समावेश हो जाता है—सब तरह से भला करो । इसी तरह प्रागीमात्र को किसी भी प्रकार से तकलीक न दो । यह पुरावा कहता है कि बैन परंपरागत धर्मचेतना की भूमिका प्राथमिक नहीं है । मनुष्य जाति के हारा धर्मचेतना का जो क्रिमक विकास हुआ है उसका परिपक्ष रूप उस भूमिका में देखा जाता है । ऐसे परिपक्ष विचार का अय ऐतिहासिक हांछ से मगवान महाचीर को तो अवस्य है ही ।

कोई भी सत्पुरुषार्थी छीर सृक्ष्मदर्शी धर्मपुरुष छपने जीवन में धर्मचेतना का कितना ही स्पंदन क्यों न करे पर वह प्रकट होता है सामिषक छीर देश-कालिक छावश्यकताछों की पूर्ति के द्वारा । हम इतिहास से जानते हैं कि महा-वोर ने सब का मला करना छीर किसी को तकलीफ न देना इन दो धर्मचेतना के कभी को छपने जीवन में ठीक-ठीक प्रकट किया । प्रकटीकरण सामिषक जरूरती के छनुसार सर्यादित रहा । मनुष्य जाति की उस समय छीर उस देश की निष्ठेलता, जातिमेद में, छूआछूत में, खी की लाचारों में छीर यहीय हिसा में थी । महाबीर ने इन्हों निर्वेलताछों का सामना किया । क्योंकि उनकी धर्मचेतना छन्ने छासनास प्रवृत्त छन्याय को सह न सकती थी । इसी करणाइन्ति ने उन्हें छासिसही बनाया । छपरिष्ठह मां ऐसा कि जिसमें न घर-बार छीर न बक्लपात्र । इसी करणाइन्ति ने उन्हें दिलत प्रतित का उदार करने को प्रेरित किया । यह तो हुआ महाबीर की धर्मचेतना का स्पंदन ।

पर उनके बाद यह स्पंदन जरूर मंद हुआ और धर्मचेतना का पोषक धर्म कलेवर बहुत बढ़ते बढ़ते उस कलेवर का कद और वजन हतना बढ़ा कि कलेवर की पृष्टि और इदि के साथ ही चेतना का स्पंदन मंद होने लगा। वैसे पानी सुखते ही या बम होते ही नीचे की मिट्टी में दरारें पड़ती हैं और मिट्टी एकरूप न रह कर विमक्त हो जाती है वैसे हो बैन परम्परा का धर्मकलेवर मी अनेक दुकड़ी में विमक्त हुआ और वे दुकड़ें स्पंदन के मिथ्या अभिमान से प्रेरित होकर आपस में ही लड़ने-मगड़ने लगे। जो धर्मचेतना के स्पंदन का मुख्य काम या वह गीख हो गया और धर्मचेतना की रहा के नाम पर वे मुख्यतया गुजारा करने लगे।

धर्मकलेवर के फिरकी में धर्मचेतना कम होते ही आसपास के विरोधी दलीं ने उनके जपर बुरा खरार हाला । सभी फिरके मुख्य उद्देश्य के बारे में इतने निर्वत सावित हुए कि कीई खपने पृथ्य पुरुष महाबीर की प्रवृत्ति की योग्य कपमें खाने न बदा सके । स्वी-उद्धार की बात करते हुए भी वे स्वी के खबलापन के पोषक ही रहे । उच-नीच मात्र और ख़ूआड़ूत को दूर करने की चात करते हुए भी के जातिवादी आक्रण परम्पर के प्रमान से बच न सके और व्यवहार सथा धर्मस्तेत्र में उच-नीच मात्र और ख़ूआख़ूतपने के शिकार बन गये । यशीय हिंसा के प्रभाव से वे जकर बच गये और पशुपत्री की रखा में उन्होंने हाथ ठीक ठीक बटाया; पर वे अपरिग्रह के प्राण मूखां त्याग को गँवा बैठे । देखने में तो सभी फिरके अपरिग्रही मालूम होते रहे; पर अपरिग्रह का प्राण उनमें कम से कम रहा । इसलिए सभी फिरकों के त्यागी अपरिग्रह अत की दुहाई देवर नड़ी पांच से चलते देखे जाते हैं, लुंचन रूप से बाल तक हाथ से खींच डालते हैं, निवंचन मात्र भी धारण करते देखे जाते हैं, सूक्ष्म-चल्तु की रखा के निमित्त मुँह पर अपहा तक रख लेते हैं; पर वे अपरिग्रह के पालन में अनिवार्य रूप से आवश्यक ऐसा स्वावलंगी जीवन करीव-करीव गँवा बैठे हैं। उन्हें अपरिग्रह का पालन एड्स्थों की मदद के सिवाय सम्मव नहीं दीखता । फलतः, वे अधिकाधिक पर-परिश्रमावलम्बी हो गए हैं।

बेशक, पिछले दाई हजार वर्षों में देश के विभिन्न मानों में ऐसे इने-निने श्रनगार स्थानी श्रीर सामार राइस्थ श्रवश्य हुए हैं जिन्होंने बैन परम्परा की मूर्छित-सी धमंचितना में स्पन्दन के प्राण फुके। पर एक तो वह स्पन्दन साम्प्र-दापिक दंग का था बैसा कि श्रन्य सम्प्रदायों में हुआ है और दूसरे वह स्पन्दन ऐसा कोई इंद नीज पर न था जिससे चिरकाल तक टिक सके। इसलिए बीच-बीच में प्रकट हुए धमंचितना के स्पन्दन श्रायांत् प्रमावनाकार्य सतत चाल् रह न सके।

पिछली शताब्दी में तो जैन समाज के त्यागी श्रीर यहस्य दोनों की मनोदशा विलद्मण-सी हो गई थी। वे परम्पराप्राप्त सत्य, श्रीहसा श्रीर श्रवर्ग्यह के ब्रादर्श संस्कार की महिमा को छोड़ भी न सकते थे धीर जीवनपर्यन्त वे हिसा, श्रास्य धीर परिग्रह के संस्कारों का ही समर्थन करते जाते थे। ऐसा माना जाने लगा था कि छुदुम्य, समाज, ग्राम राष्ट्र आदि से संबन्ध रखनेवालो प्रकृतियों सांसारिक हैं, युनियावी हैं, व्यावहारिक हैं। इसलिए ऐसी आर्थिक श्रीरोशिक श्रीर राजकीय प्रकृतियों में न तो सत्य साथ दे सकता है, न श्रीहसा काम कर सकती है और न अपरिग्रह बत ही कार्यसायक बन सकता है। ये धर्म सिद्धान्त सक्ते हैं सही, पर इनका शुद्ध पालन दुनिया के बीच संमय नहीं। इसके लिए तो एकान्त बनवास श्रीर संसार त्याग ही चाहिये। इस विचार ने अनगार त्यागियों के मन पर भी ऐसा प्रभाव जमावा था कि वे रात-दिन सत्य, श्रीहसा श्रीर श्रवराण करते हुए भी दुनियावी-श्रीवन में उन उपदेशों के

सच्चे पालन का कोई सस्ता दिखा न सकते थे। वे थक कर यही कहते थे कि श्रगर सच्चा धर्म पालन करना हो। हो तुम लोग घर छोड़ो, कुटुम्ब समाज श्रीर राष्ट्र की जवाबदेही छोड़ो, ऐसी जवाबदेही और सत्य श्रहिसा श्रपरिग्रह का शुद्ध पालन-दोनों एक साथ संभव नहीं । ऐसी मनोदशा के कारण त्यामी गण देखने में अवस्थ अनगार था : पर उसका जीवन तत्वदृष्टि से किसी भी प्रकार गृहस्थों की अपेदा विशेष उन्नत या विशेष शुद्ध वनने न पाया था। इसलिए बैन समाज की स्थिति ऐसी हो गई थी कि इजारों की संख्या में साधु-साध्वियों के सतत होते रहने पर भी समाज के उत्पान का कोई सचा काम होने न पाता या और अनुवागी गृहस्थवर्ग ती साथ साध्ययों के मरोसे रहने का इतना श्रादी हो गया था कि वह हरएक बात में निकम्मी प्रया का स्थाग, सुवार, परिवर्त्तन वगैरह करने में अपनी बुद्धि और साइस ही गर्वों वैठा था। त्यागी वर्ग कहता या कि हम क्या करें ? यह काम तो गृहस्थों का है। गृहस्थ कहते थे कि हमारे सिरमीर गुरु है। वे महाबीर के प्रतिनिधि हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वे हमसे अधिक जान सकते हैं, उनके सुभाव और उनकी सम्मति के बिना हम कर ही क्या सकते है ? ग्रहस्यों का श्रमर ही क्या पड़ेगा ? साधुत्रों के कथन को सब लोग मान सकते हैं इत्यादि । इस तरह अन्य धर्म समाजों की तरह जैन समाज की नैवा भी हर एक चेत्र में उलक्तनों की मैंबर में फैसी थी।

सारे राष्ट्र पर पिछली सहसाब्दी ने जो आफतें दाई थीं और पश्चिम के सम्पर्क के बाद विदेशी राज्य ने पिछली दो शताब्दियों में गुलामी, शोषण और आपसी फूट की जो आफत बढ़ाई थी उसका शिकार तो जैन समाज शत-प्रतिशत या ही, पर उसके खलावा जैनसमाज के अपने निजी भी प्रश्न थे। जो उल्लाभनों से पूर्ण थे। आपस में फिरकावन्दी, धर्म के निमित्त खर्म पोषक भगहे, निवृत्ति के नाम पर निक्तियता और ऐटीपन की बाद, नई पीड़ी में पुरानी चेतना का विरोध और नई चेतना का अवरोध, सत्य, आहिंसा और अपरिवृद्ध जैसे शाश्वत मूल्य बाले सिद्धान्तों के प्रति सब की देखा देखी बढ़ती हुई अश्रद्धा— वे बैन समाज की समस्याएँ थीं।

इस अन्यकार प्रधान रात्रि में अफ्रिका से एक कर्मबीर की इलबंल ने लोगों की आँखें खोली। वहीं कर्मबीर फिर अपनी जन्म-भूमि भारत में पीछें लीटा। आते ही सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की निर्मय और गगनभेदी वाणी शान्त-स्वर से और जीवन व्यवहार से सुनाने लगा। पहले तो बैन समाज अपनी संस्कार-प्युति के कारण चींका। उसे मम मालूम हुआ कि दुनिया की प्रवृत्ति या संस्कार प्याति के कारण चींका। उसे मम मालूम हुआ कि दुनिया की प्रवृत्ति या संस्कार प्रवृत्ति के कारण चींका। उसे सम मालूम हुआ कि दुनिया की प्रवृत्ति या संसारिक राजकीय प्रवृत्ति के साथ सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का मेल कैसे बैठ सकता है? ऐसा हो तो किर त्याग मार्ग और अनगार धर्म जो हनारों वर्ष से चला आता है वह नष्ट ही हो जाएगा। पर जैसे-जैते कर्मचीर गांघो एक के बाद एक नप्ट-ग्र सामाजिक और राजकीय चेत्र को सर करते गए और देश के उन्न से उन्न मितालक भी उनके सामने मुकाने लगे; क्वीन्द्र स्वीन्द्र, लाला लाजपतराय, देशवन्त्र दास, मोतीलाल नेहरू आदि मुख्य राष्ट्रीय पुढ़वों ने गांधीजी का नेतृत्व मान लिया। वैसे-वैसे जैन समाज की भी सुपुप्त और मुख्यित-सी धर्म चेतना में स्पन्दन शुरू हुआ। स्पन्दन की खहर क्रमशः ऐसी बढ़ती और फैलती गई कि जिसने ३५ वर्ष के पहले की जैन समाज की काया पलट ही दी। जिसने ३५ वर्ष के पहले की जैन-समाज की बाहरी और भीतरी दशा आंखों देखी है और जिसने पिछले ३५ वर्षों में गांधीजी के कारण जैन-समाज में सत्वर प्रकट होनेवाले साख्यक धर्म-सम्बन्धों को देखा है यह यह बिना कहे नहीं रह सकता कि जैन-समाज को धर्म चेतना—को गांधीजी की देन है—वह हतिहास काल में अभूतपूर्व है। अब हम संचेप में यह देखें कि गांबाजी की यह देन किस रूप में है।

बैन-समाज में जो सस्य और अहिंसा की सार्वत्रिक कार्यवसता के बारे में ऋविश्वास की जड़ जमीं थी, गांबीजी ने देश में आते ही सबसे प्रथम उस पर कुठाराधात किया । जैन लोगों के दिल में सत्य और ऋदिंसा के प्रति जन्मसिख आदर तो था ही। वे सिर्फ प्रयोग करना जानते न ये और न कोई उन्हें प्रयोग के द्वारा उन सिदान्ती की शक्ति दिलाने वाला था। गोधीजी के अदिसा और सत्य के सफल प्रयोगों ने और किसी समाज की अपेक्षा सबसे पहले जैन-समाज का व्यान खोंचा । अनेक बूड़े तक्या और अन्य शुरू में कुत्रहलवश और पीछे त्तरान से गांधीजी के आसपास इक्ट्रे होने तारे। जैसे जैसे गांधीजा के आहिंसा श्रीर सत्य के प्रयोग श्रविकाधिक समाज और राष्ट्रव्याणी होते गए यसे वैसे वान-समाज को विरासत में मिला ग्राहिंसावृत्ति पर ग्राधिकाधिक भरोसा होने लगा भीर फिर तो वह उन्नत-मलक और प्रसन्त-बदन से कहने लगा कि 'अहिंसा परमो धर्मः' यह जो जैन परम्परा का मुद्रालेख है उसी की यह विजय है। जैन परम्परा स्त्री की समानता और मुक्ति का दावा तो करती ही ब्रा रही थी; पर व्यवहार में उसे उसके अवलापन के सिवाय कुछ नवर धाता न था। उसने मान लिया था कि त्यका, विषवा और लाचार कुमारी के लिए एक मात्र बलपद मुक्तिमार्ग मार्थ्यो बनने का है। पर गांधीजी के जादू ने यह साजित कर दिया कि अगर स्त्री किसी अपेदा से अवला है तो पुरुष भी अवल ही है। क्रगर पुरुष को सबल मान जिया जाए तो स्त्री के अवला रहते वह सबल बन

नहीं सकता। बड़े अंशों में तो पुरुष की अपेद्धा की का बल बहत है। यह बात गांधीजों ने केवल दलीलों से सममाई न थी पर उनके जाद से स्नी-शक्ति इतनी अधिक प्रकट हुई कि अब तो पुरुष उसे अबला कहने में सकुचाने स्ता। जैन कियों के दिल में भी ऐसा कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हुआ कि वे बाब बापने को शक्तिशाली समसकर जवाबदेश के छोटे-मोटे अनेक काम करने लगी और आमतीर से जैन-समात्र में यह माना जाने लगा कि जो स्त्री ऐहिक बन्धनों से मंदित पाने में समर्थ है वह साध्वी बनकर भी पारखीकिक मुदित पा नहीं सकती । इस मान्यता से जैन बहनों के सुखे और पीले चेहरे पर सुखीं आ गई और वे देश के कोने-कोने में जवाबदेही के अनेक काम सफलतापूर्वक करने क्षारी । ग्राव उन्हें त्यक्तापन, विचवापन या लाचार कुमारीपन का कोई दश्ख नहीं सताता । यह स्त्री शक्ति का कायापलट है । यो तो जैन लोग सिद्धान्त रूप से वातिमेद और हुआइत को विलकुल मानते न वे और इसी में अपनी परम्परा का गौरव भी समझते थे: पर इस सिद्धान्त को व्यापक तौर से वे श्रमल में लाने में असमर्थ ये। गांधीजी की प्रायोगिक खंबनशताका ने जैन समस्त्रारी के नेत्र खोल दिए और उनमें साइस भर दिया फिर तो वे इरिजन या अन्य दिलतवर्ग को समान भाव से अपनाने लगे। अनेक बुढ़े और अवक की-पृथ्वों का लास एक वर्ग देश भर के बैन समाज में ऐसा तैयार हो गया है कि वह अब रुद्धि-चुला मानस की बिजकुल परवाइ बिना किये इरिजन और देलित वर्ग की सेवा में या तो पड़ गया है, या उसके लिए अधिकाधिक सहानुभतिपूर्वक सहायता करता है।

जैन-समाज में महिमा एक मात्र त्याग की रही; पर कोई त्यागी निवृत्ति खीर प्रवृत्ति का सुमेल साथ न सकता था । वह प्रवृत्ति मात्र को निवृत्ति विरोधी समसकर अनिवार्य रूप से आवश्यक ऐसी प्रवृत्ति का बोक भी दूसरों के कन्ये पर डालकर निवृत्ति का सन्तोध अनुभव करता था। गांधीजों के जीवन ने दिखा दिया कि निवृत्ति और प्रवृत्ति वस्तुतः परस्पर विद्यद नहीं है। अरूरत है तो दोनों के रहस्य पाने की। समय प्रवृत्ति की माँग कर रहा था और निवृत्ति की भी। सुमेल के बिना दोनों निर्धक ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र-धातक सिद्ध हो रहे थे। गांधीजी के जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति का ऐसा सुमेल बैन समाज ने देखा जैसा गुलाब के पूल और सुवास का। फिर तो मात्र एइस्थों की हो नहीं, बल्कि त्यागी अनुगारी तक की आँखें सुलु गई। उन्हें अब जैन शांखों का असली ममं दिखाई दिया था वे शांखों को नए अर्थ में नए सिरे से देखने लगे। कई त्यागी अमुना सिद्धवेष रक्षकर भी या खोड़कर भी निवृत्ति प्रवृत्ति के गंगा-यमुना संगम

में स्तान करने आए और वे अब मिन्न-मिन्न सेवा होतें में पड़कर अपना अनगारपना सच्चे अर्थ में साबित कर रहे हैं। जैन एहस्य की मनोदशा में भी निक्किय निकृष्टि का जो धुन लगा था वह इटा और अनेक बूढ़े जवान निकृषि-प्रिय वैन की-पुरुष निष्काम प्रकृषि का होत्र पसन्द कर अपनी निकृषि प्रियता को सफल कर रहे हैं। पहले भिद्ध-भिद्धांशायों के लिए एक ही रास्ता था कि या तो वे वेष धारण करने के बाद निष्क्रिय बनकर दूसरों की सेवा लेते रहें, वा दूसरों की सेवा करना चाहें तो वेष छोड़कर अप्रतिष्टित बन समाजवाल हो जाएँ। गांधीजी के नए जीवन के नए अर्थ ने निष्पाया से स्वामी वर्ग में भी अर्भवेतना का प्राया स्पन्दन किया। अब उसे न तो जरूरत रही भिद्धवेष फेंक देने की और न डर रहा अप्रतिष्टित रूप से समाजवाल होने का। अब निष्काम सेवाप्रिय जैन भिद्धगंगा के लिए गांधीजों के जीवन ने ऐसा विशाल कार्य प्रदेश चुन दिया है, जिसमें कोई भी त्यांगी निर्दम्भ माव से स्वाम का आस्वाद लेता तुआ समाव और राष्ट्र के लिए आदर्श वन सकता है।

जैन परम्परा को अपने तल्यशान के अनेकान्त सिदान्त का बहुत बढ़ा गर्च था वह समसती थी कि ऐसा सिदान्त अन्य किसी थम परम्परा को नसीव नहीं है; पर खुद जैन परम्परा उस सिदान्त का सर्वलोकहितकारक रूप से प्रयोग करन तो दूर रहा, पर अपने हित में भी उसका प्रयोग करना जानती न थी। वह जानती थी इतना ही कि उस बाद के नाम पर मंगजाल कैसे किया जा सकता है और विवाद में विजय कैसे पामा जा सकता है ! अनेकान्तवाद के हिमापती क्या ग्रहस्थ क्या त्यागी सभी फिरकेवन्दी और सच्छ गण के ऐकान्तिक कदाबह और सगढ़े में पँसे थे। उन्हें यह पता ही न था कि अनेकान्त का प्रयाग प्रयोग समाज और राष्ट्र की सब प्रवृत्तियों में कैसे सम्वतापूर्यक किया जा सकता है ! गांधीजी तस्ते पर छाए और कुदुम्ब, समाज, राष्ट्र की सब प्रवृत्तियों में अनेकान्त हिष्ट का ऐसा सजीव और समज़ प्रयोग करने लगे कि जिससे छाइच्छ होकर समझदार जैनवर्ग यह अन्तःकरण से महसूस करने लगा कि मझजाल और वादिक्त में तो अनेकान्त का कलेवर ही है। उसकी जान नहीं! जान तो व्यवहार के सब खेवों में अनेकान्त हास्ट का प्रयोग करके विरोधी दिखाई देने वाले बजी का संपर्व मिटाने में ही है।

नैन परम्परा में विजय सेठ और विजया सेठानी इन इम्पती बुगल के ज्ञहम्पर्य की बात है। जिसमें दोनों का साइचार्य और सहजीवन होते हुए भी शुद्ध ज्ञहम्पर्य पालन का भाव है। इसी तरह स्वृतिमद्ध मुनि के ज्ञहम्पर्य की भी कहानी है जिससे एक मुनि ने अपनी पूर्वपरिचित वेरया के सहवास में सह कर भी विश्रद ब्रह्मचर्य पालन किया है। अभी तक ऐसी कहानियाँ सोकीसर समसी जाती रहीं । सामान्य जनता यही समसती रही कि कोई दस्पती वा स्त्री-पुरुष साथ रहकर विशुद्ध ब्रह्मचर्म पालन करे तो यह देवी जमस्कार जैसा है। पर गांबीजी के ब्रह्मचर्यवास ने इस अति कठिन और लोकोचर समस्ती जानेवाली बात को प्रयत्नसाध्य पर इतनी लोकगम्य सावित कर दिया कि आज अनेक दम्पती और श्री-पुरुष साथ रहकर विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्दम्भ प्रयत्न करते हैं। जैन समाज में भी ऐसे अनेक युगल मौजूद है। अब उन्हें कोई स्थलिमद्र की कोटि में नहीं गिनता। हालाँकि उनका बहाचय-पुरुषार्थं वैसा ही है। रात्रि-मोजन त्याग और उपमोगपरिमोगपरिमागा तथा उपवास, आयंबिल, जैसे बत-नियम नए युग में केवल उपहास की हिंछ से देखे जाने लगे ये और अद्याल सोग इन वर्तों का आचरण करते हुए भी कोई तेवस्थिता प्रकट कर न सकते थे। उन होंगों का अत-पालन केवल रुविधम-सा दीसता. था । मानी उनमें भावपाण रहा ही न हो । गांबीजी ने इन्हीं वर्ती में ऐसा आए फूँका कि आज कोई इनके मखील का साइस नहीं कर सकता। गांधीजी के उपवास के प्रति दुनिया-भर का आदर है। उनके रात्रि भोजन त्याग और इने गिने खाद्य पेय के नियम को आरोग्य और सुमीते की हिंद से भी स्रोग उपादेव समक्षते हैं। इम इस तरह की अनेक वातें देख सकते हैं जो परम्परा से बैन समाज में चिरकाल से चली आती रहने पर भी तेजीहीन-सी दीखती थी; पर श्रव गांधीजी के जीवन ने उन्हें श्रादरास्पद बना दिया है।

बैन परम्परा के एक नहीं अनेक मुसंस्कार जो सुम या मूर्जिंद्धत पढ़े थे उनको गांधीजी की धर्म चेतना ने स्पन्दित किया, गतिशील किया और विकसित भी किया। यही कारण है कि अपेद्धाकृत इस छोटे से समाज ने भी अन्य समाजों की अपेद्धा अधिकसंख्यक सेवाभावी स्त्री-पुरुषों को राष्ट्र के चरणों पर अपित किया है। जिसमें बूदे-जवान स्त्री-पुरुष, होनहार तरुण-तरुणी और भिन्नु वर्ग का भी समावेश होता है।

मानवता के विशाल अर्थ में तो बैन समाज अन्य समाजों से खलग नहीं।
पिर भी उसके परम्परागत संस्कार अमुक खांश में इतर समाजों से जुदे भी हैं।
ये संस्कार मात्र धर्मकलेवर थे; धर्मचेतना की भूमिका को छोड़ बैठे थे। यो तो
गांधीजी ने विश्व मर के समस्त सम्प्रदाधों की धर्म चेतना को उत्प्राशित किया
है; पर साम्प्रदायिक दृष्टि से देखें तो बैन समाज को मानना चाहिए कि उनके
प्रति गांधीजी की बहुत और अनेकविध देन है। क्योंकि गांधीजी की देन के
क्यान ही अब बैन समाज अहिसा, खी-समानता, वर्ग समानता, निवृत्ति और

अनेकान्त इष्टि इत्यादि अपने विरासतगत पुराने सिद्धान्तों को कियाशील और सार्थक सावित कर सकता है।

बैन परम्परा में 'ब्रह्मा वा विष्णुबां हरो जिनो वा नमस्तरमें' जैसे सर्वंघमं-समन्वयकारी अनेक उद्गार मौजूर थे। पर आमतौर से उसकी धर्मविधि और प्रार्थना विज्ञुल साम्प्रदायिक यन गई थी। उसका चौका हतना छोटा वन गया था कि उसमें उक्त उद्गार के अनुरूप सब सम्प्रदायों का समावेश दुःसंमव हो गया था। पर गांधीजी की धर्मचेतना ऐसी जागरित हुई कि घर्मों की बाड़ा-बंदी का त्यान रहा ही नहीं। गांधीजी की प्रार्थना जिस बैन ने देखी सुनी हो यह क्रतश्वापूर्वक बिना कबूल किये रह नहीं सकता कि 'ब्रह्मा वा विष्णुवां' की उदान भावना था 'राम कहो रहिमान कहो' की अमेद भावना जो बैन परम्पय में मात्र साहित्यिक वस्तु बन गई थी; उसे गांधीजी ने और विकसित रूप में सजीव और शाश्वत किया।

हम गांधीजी की देन को एक एक करके न तो गिना सकते हैं और न ऐसा भी कर सकते हैं कि गांधोजी को अपूक देन तो मात्र जैन समाज के प्रति ही है और अन्य समाज के प्रति नहीं। वधां होती है तब चेत्रमेद नहीं देखती। सूर्य चन्द्र प्रकाश फेंकते हैं तब भी स्थान या व्यक्ति का मेद नहीं करते। तो भी जिसके धर्वे में पानी आया और जिसने प्रकाश का सुख अनुभव किया, वह तो जौकिक भाषा में यही कहेगा कि वर्षा या चन्द्र सूर्य ने मेरे पर इतना उपकार किया। इसी न्याय से इस जगह गांधीजी की देन का उल्लेख है, न कि उस देन की मर्यादा का।

गांधीजों के प्रति अपने ऋण को अंश से भी तभी खदा कर सकते हैं जब उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने का हद संकल्प करें और चलें।

all for the property will be a sufficient of the

i e demis a ferre for terrore thing of a post transportation to the first of an i formation the supervision delta ii every for the property to be i formation to first the formation of the

The first Name of Street

# सर्वज्ञत्व और उसका अर्थ

will be stay out the delivery

man) il Barral fon britanti Sp Com Estable

#### हेतुबाद-श्रहेतुबाद

Sus

प्रस्तुत लेख का आराय समझते के लिए प्रारम्भ में थोड़ा प्रास्ताविक विचार दशांना जरूरी है, जिससे पाठक वक्तव्य का भलीमाँति विश्लेषण कर सके। जीवन के श्रदा और बुद्धि ये दो मुख्य खंशा है। वे परस्पर विभक्त नहीं हैं: फिर भी दोनों के प्रवृत्ति स्तेत्र या विषय भीड़े-बहत परिमागा में जुदे भी हैं। दुखि, तक, अनुमान या विशान से जो यस्तु सिंख होती है उसमें श्रद्धा का प्रवेश सरल है, परन्त शदा के सभी विषयों में अनुमान या विशान का प्रयोग संभव नहीं। अतीन्द्रिय अनेक तस्त्र ऐसे हैं जो जुदै-जुदे सम्प्रदाय में अदा के निषय बने देखे जाते हैं, पर उस तत्वों का निर्विवाद समर्थन अनुमान या विज्ञान की सीमा से परे हैं। उदाहरणार्थ, जो अदालु ईरकर को विश्व के कर्ता-वर्ता रूप से मानते हैं या जो अद्धाल किसी में जैकालिक सर्वग्रत्व मानते हैं, वे चाहते तो हैं कि उनकी मान्यता अनुमान या विज्ञान से समर्थित हो, पर ऐसी मान्यता के समर्थन में जब तक या विशाम प्रयत्न करने लगता है तब कई बार बलवत्तर विरोधी अनुमान उस मान्यता को उलट भी देते हैं । ऐसी वस्तुस्थित देखकर तत्वचितको ने वस्तु के स्वरूपानुसार उसके समर्थन के लिए दी उपाय अलग-अलग वतलाए-एक उपाय है हेतुवाद, जिसका प्रयोगवर्तन देश काल की सीमा से परे नहीं। दूसरा उपाय है ऋहेतुवाद, जो देशकास की सीमा से या इन्द्रिय श्रीर मन की पहुँच से पर पेसे विषयों में उपयोगी है।

इस बात को बैन परस्परा की दृष्टि से प्राचीन बहुश्रुत आवायों ने स्पष्ट भी किया है । जब उनके सामने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा मन्यस्व-

—सन्मति प्रकरण ३. ४३-५ तथा इना गायाश्रों का गुजराती विवेचन ।

१. दुविहो धम्मावाओ अहेउवाओ य हेउवाओ ए । तत्य उ अहेउवाओ भवियाऽमवियादओ भावा ॥ भविओ सम्महंसण—गाण—वरिचपडिविचियंपन्नों । णियमा दुक्लंतकडो चि जक्लगं हेउवायस्स ॥ जो हेउवायपक्लिम हेउओ आगमे य आगमिओ । सो ससमयप्रग्यावओ सिद्धन्तविराहओ अन्नो ॥

अमध्यस्य के विभाग जैसे साम्प्रदायिक मान्यता के प्रश्न तर्क के द्वारा समर्थन के ब्रिए उपस्थित हुए तब उन्होंने कह दिया कि ऐसे अतीन्द्रिय विषय हेतुबार से सिख हो नहीं सकते। उनको अहेतुबाद से ही मानकर चलना होगा। अहेतुबाद का अर्थ है परम्नरागत आगम पर या ऋषप्रतिमा पर अथवा आस्पात्मक प्रज्ञा पर विश्वास स्वना।

यह नहीं कि मात्र जैन परम्परा ने ही ऐसे झहेतुबाद का आश्रम लिया हो। सभी धार्मिक परम्पराओं के अपनी किसी न किसी झतीदिय मान्यताओं के बारे में अपनी आपनी हाँच्य से झहेतुबाद का आश्रम लेना पड़ा है। जब वेदान्त को खतीदिय परमत्रझ की स्थापना में तक बाक दिखाई दिए तब उसने श्रुति का झित्म आश्रम लेने की बात कही और तक प्रतिष्ठानाम् कह दिया। हसी तरह कब नागार्जुन देने प्रवल तार्किक को स्थमावनैशाल्यकर सत्य तत्व के स्थापन में तक बाद अधूरा या बाचक दिखाई दिया तब उसने प्रशा का आश्रम लिया। केस्ट बेसे तत्वह ने भी देश-काल से पर ऐसे तत्व को बुद्धि या विशान की सीमा से पर बतलाकर मात्र श्रद्धा का विषय स्वित किया। स्पेन्सर की आलोचना करते हुए विक्ष हुरों ने स्वष्ट कह दिया कि ईश्वरवादी विज्ञान के दोन्न में प्रवेश करना छोड़ दें और बैशानिक लोग ईश्वर तत्व या धर्म के विषय में प्रवेश करना छोड़ दें और बैशानिक लोग ईश्वर तत्व या धर्म के विषय में प्रवेश करना छोड़ दें। यह एक प्रकार का हेतु-झहेतुबाद के बतुल का विभाजन ही तो है!

सर्वज्ञत्व जैन परम्परा की विरक्षद्वेय और उपास्य बस्तु है। प्रश्न तो इतना ही है कि उसका धर्म क्या ! और यह देतुबाट का विषय है या अदेतुबाद का ह इसका उत्तर शताब्दियों से देतुबाद के द्वारा दिया गया है। परन्तु बीच-बीच में कुछ आचार्य ऐसे भी हुए हैं जिनकों इस विषय में देतुबाद का उपयोग करना ठीक जैना नहीं जान पड़ता। एक तरफ से सारे सम्प्रदाय में स्थिर ऐसी प्रचित्त

सिदं चेदोतः सर्वं न प्रस्यचादितो गतिः।
सिदं चेदागमात्सयं विरुद्धार्थमतात्यपि ॥
विरोधाकोभयेकातम् स्याद्धादत्यायविद्धिपाम्।
प्राधाच्यतेकात्वेऽप्युक्तिनांबाच्यमिति युक्यते ॥
वक्तर्यनासे यदेतोः साध्यं वद्धेतुसावितम् ।
प्राप्ते वक्तरि वद्धादयात् साध्यमागमसावितम् ॥

—ग्राप्तमीमांसा को. ७६-=.

१. तक्षांप्रतिष्ठानाद्रप्यस्ययानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोचप्रसंगः । —जञ्जसूत्र २. १. ११-

मान्यता का विरोध करने की कठिनाई और दूसरी वरफ से सर्वश्रव जैसे अती-न्द्रिय तस्व में अल्थ्झत्व के कारण अन्तिम इत्तर देने की कठिनाई—ये दोनी कठिनाइयाँ उनके सामने भी अवश्य थीं। फिर भी उनके तटस्य तस्विस्तन भीर निर्मयता ने उन्हें चुप न स्ला। ऐसे आचार्यों में प्रथम है कुन्दकृत्द और दूसरे हैं याकिनीस्नु इरिमद्र । कुन्दकुन्द श्राज्यात्मिक व ग्रमीर विचारक रहे । उनके सामने सर्वज्ञत्व का परम्परागत अर्थ तो या ही, पर जान पड़ता है कि उन्हें मात्र परम्परायलम्बित भाव में सन्तोष न हुआ । अतएव प्रवचनसार आदि अत्यों में जहाँ एक ओर उन्होंने परम्परागत मैकालिक सर्वजस्त का लच्चा निरूपण किया वहाँ नियमसार में उन्होंने व्यवहार निश्चय का विश्लेपण करके सर्वश्रत्य का और भी भाव मुक्ताया । उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकालोक जैसी आत्मेतर वस्तुओं को जानने की बात कहना यह व्यवहारनय है और स्वातम-स्वरूप को जानना व उसमें निमन्त होना यह निश्चयनय है । यह ध्यान में रहे कि समयसार में उन्होंने खुद ही व्यवहारनय को असद्भत-श्रणारमार्थिक कहा है । कुन्दकृत्व के विश्लेषया का आराय यह जान पहता है कि उनकी हरिट में आत्मस्वरूप का शान ही सुख्य व ख्रान्सिम ध्येय रहा है। इसलिए उन्होंने उसी को पारमार्थिक या निश्चयनयसम्मत कहा । एक ही उपयोग में एक ही समय जब आत्मा श्रीर आत्मेतर वस्तुश्री का तुल्य प्रतिमास होता हो तब उसमें यह विभाग नहीं किया जा सकता कि लोकालोक का भास व्यवहारनय है और और आध्मतत्त्व का भास निश्चयनय है। दोनों भास या तो पारपाधिक है या दोनो न्याबहारिक हैं—ऐसा ही बहना पहेगा। फिर भी कर कुन्दकुन्द जैसे

-- प्रवचनतार १. २१-२.

—नियमसार गा. १६६.

परिणमदो खलु गागां पर्चक्ता सम्बद्ध्वपञ्चाया ।
सो ग्रेव ते विजागदि श्रोगांह पुत्र्वाहि किरियाहि ॥
गात्य परोक्खं किचिवि समंत सन्वक्खगुगासमिद्धस्स ।
श्रक्तातीदस्स सदा सपमेव हि गाखजादस्स ॥

२. अध्यसक्तवं पेच्छदि लोबालोयं या केवली भगवं। जह कोइ भगाइ एवं तस्त य कि दूसवां होई॥

३. वनवारोऽभ्यत्थो भ्यत्थो देसिदो दु सुद्वस्थो । भ्यत्थमस्सिदो खलु सम्मादद्वी इनइ जीवो ॥ —समयम

<sup>—</sup>समयसारं गा. ११.

अध्यात्मवेदी ने निश्चय व्यवहार का विश्केषण किया तब यह समस्ता कठिन नहीं कि परम्परागत मान्यता को चालू रखने के उपशन्त भी उनके मन में एक नया अर्थ अवश्य स्का जो उन्होंने अपने प्रिय नयवाद से विश्केषण के द्वारा स्चित किया जिससे अदाल वर्ग की अदा भी बनी रहे और विशेष जिज्ञासु व्यक्ति के सिए एक नई बात भी सुमाई जाय।

असल में कुन्दकुन्द का यह निश्चयवाद उपनिषदों, बौद्धिपटकों खीर प्राचीन बैन उल्लेखों में भी बुदे-बुदे रूप से निहित था, पर सचमुच कुन्दकुन्द ने उसे बैन परिभाषा में नए रूप से प्रगट किया।

ऐसे ही दूसरे आचार्य हुए हैं याकिनीतृत हरिमद्र । वे भी अनेक तर्क-अन्यों में त्रैकालिक सर्वज्ञत्व का हेतुवाद से समर्थन कर चुके थे, पर वाब उनको उस हेतुवाद में बुटि व विरोध दिलाई दिया तत्र उन्होंने सर्वज्ञत्व का सर्वसम्प्र-दाय-अविरुद्ध अर्थ किया व अपना योगसुलम माज्यस्य सुचित किया ।

मैंने प्रस्तुत लेख में कोई नई बात तो कही नहीं है, पर कही है तो वह इतनी ही है कि अगर सर्वश्रस्त को तर्क से, दलीख से या ऐतिहासिक कम से समस्ताना या समस्ताना हो तो पुराने बैन प्रन्थों के कुछ उल्लेखों के आधार पर य उपनिषदों तथा पिटकों के साथ तुलना करके मैंने वो अर्थ समस्ताया है वह शायद सस्य के निकट अधिक है। त्रैकालिक सर्वश्रस्त को मानना हो तो अद्याप्ति व चित्रश्राद्धि के स्थेय से उसको मानने में कोई नुकसान नहीं। हाँ, इतना समस्त रखना चाहिए कि वैसा सर्वश्रस्त हेतुवाद का विषय नहीं, वह तो समितिकाय आदि की तरह अहेतुवाद का ही विषय हो सकता है। ऐसे सर्वश्रस्त के समर्थन में हेतुवाद का प्रयोग किया जाय तो उससे उसे समर्थित होने के बजाय अनेक अनिवार्य विरोधों का ही सामना करना पहेंगा।

अदा का विषय मानने के दो कारण हैं। एक तो पुरातन अनुभवी योगिकों के कथन की वर्तमान अज्ञान स्थिति में अवहेलना न करना। और दूसरा वर्तमान वैज्ञानिक खोज के विकास पर थ्यान देना। अभी तक के भाषोगिक विज्ञान ने टेलीपथी, क्लेरवोयन्स और मीकोम्नीशन को स्थापना से हतना तो सिद्ध कर ही दिया है कि देश-काल की मर्यादा का अनिकम्बा करके भी बान संभव है। यह संभव कोटि बोग परंवस के क्षतंभरा और बैन आदि परंवस की सर्वत दशा की ओर संकेत करती है।

सर्वज्ञत्व का इतिहास

भारत में हर एक सम्प्रदाय किसी न किसी रूप से सर्वष्टल के उत्पर अधिक भार देता क्या रहा है। हम ऋग्वेद क्यादि वेदों के पुराने भागों में देखते हैं कि सुर्व, बबर्ग, इन्द्र आदि किसी देव की स्तुति में सीवे तारे से या गर्भित रूप से सर्वश्रत्व का भाव स्वित करने वाले सर्वचेतस सहस्वच्छ । आदि विशेषणा प्रमुक्त हैं । उपनिषदों में खासकर पुराने उपनिषदों में भी सर्वश्रत्व के सुद्धक और प्रति-पादक विशेषणा एवं वर्ग्यन का विकास देखा जाता है । यह वस्तु इतना सावित करने के लिए पर्यास है कि मारतीय मानस अपने सम्मान्य देव या पृष्टव व्यक्ति में सर्वश्रत्व का भाव आरोपित बिना किये संतुष्ट होता न था । इसीसे हर एक सम्प्रदाय अपने पुरस्कतां या मूख प्रवर्तक माने जाने वाले व्यक्ति को सर्वश्र मानता था । साम्प्रदायिक आडों के बाजार में सर्वश्रत्व के द्वारा अपने प्रचान पुरुष का मूल्य आँकने और आँकताने की इतनी अधिक होड़ लगो थी कि कोई पुरुष जिसे उसके अमुवायी सर्वश्र कहते और मानते ये वह खुद अपने को उस माने में सर्वश्र न होने की बात कहे तो अनुवायियों की तृपित होती न थी । ऐसी यगिरिशति में हर एक प्रवर्तक या तीर्थकर का उस-उस सम्प्रदाय के द्वारा सर्वश्रद्धप से माना जाना और उस रूप में उसकी प्रतिश्र निर्माण करना यह अनिवार्य वन जाय तो कोई आअर्थ नहीं ।

इम इतिहास काल में आकर देखते हैं कि खुद बुद ने अपने को उस अर्थ में सबंश मानने का इनकार किया है कि जिस अर्थ में इंश्वरबादी ईश्वर को और जैन लोग महावीर आदि तीर्थंक्करों को सबंश मानते मनाते थे। ऐसा होते हुए भी आगे जाकर सबंशत्व मानने मनाने की होड़ ने बुद के कुछ शिष्यों को ऐसा बाधित किया कि वे ईश्वरवादी और पुरुपसर्वशत्ववादी की तरह ही बुद का सबंशत्व युक्ति मयुक्ति में स्थापित करें। इससे स्पष्ट है कि इर एक साम्प्र-दायिक आचार्य और दूसरे अनुवायी अपने सम्प्रदाय की नीव सर्वशत्व मानने-मनाने और युक्ति से उसका स्थापन करने में देखते थे।

इस तार्किक होड़ का परिगाम यह आपा कि कोई सम्प्रदाय अपने मान्य पुरुष या देव के सिवाय तूसरे सम्प्रदाय के मान्य पुरुष या देव में कैसा सर्वअन्य मानने को तैयार नहीं जैसा कि वे अपने इष्टतम पुरुष या देव में सरलता से मानते आते थे। इससे प्रत्येक सम्प्रदाय के बीच इस मान्यता पर कम्बे अपसे से बाद बिवाद होता आ रहा है। और सर्वअन्य अखा को वस्तु मिटकर तर्क को वस्तु बन गया। यब उसका स्थापन तर्क के बारा होना शुरू हुआ तब इर एक तार्किक अपने बुद्धि-बल का उपयोग नये-नये तर्कों के उन्हावन में करने लगा।

१. ऋग्वेद १.२३.३; १०.८१.३।

२. मिकमिनकाय-चूलमाल् वयपुचसुचः प्रमासवार्तिक २.३२-३३।

<sup>1.</sup> anding dans go ce sif min them up i i the no mi pur

इसके कारण एक तरफ से जैसे सर्वक्रल के छनेक छयों की सृष्टि हुई। वैसे ही उसके समर्थन की अनेक यक्तियाँ भी व्यवहार में आई। जैनसंगत अध

बहाँ तक जैन परम्परा का सम्बन्ध है उसमें सर्वश्रस्त का एक ही अर्थ माना जाता रहा है और वह यह कि एक ही समग्र में जैकालिक समग्र मावों की साझात् जानना । इसमें शक नहीं कि आज जो प्राने से प्राना? जैन आगमो का भाग उपलब्ध है उसमें भी सर्वहत्य के उक्त खर्थ के पोषक वाक्य मिल जाते हैं परन्तु सर्वज्ञत्व के उस ऋर्य पर तथा उसके पोषक वाक्यों पर स्वतन्त्र बुद्धि से विचार करने पर तथा उन्हीं श्रति प्राण आगमिक भागों में पाये जाने वाले दूसरे वाक्यों के साथ विचार करने पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि मूल में सब्देश्य का वह अर्थ जैन परम्परा को भी मान्य न था जिस अर्थ को श्राज वह मान रही है और विसका समर्थन सैकड़ी वर्ष से होता का रहा है।

पश्न होगा कि तब जैन परम्परा में सर्वज्ञत्व का असली अर्थ क्या था है इसका उत्तर ग्राचरांग, भगवती ग्रादि के कुछ प्रसने उल्लेखी से भिन्न जाता है। आचारांग में कहा है कि को एक को जानता है वह सर्व को जानता है। श्रीर जो समको जानता वह एक को जानता है। इस वाक्य का ताल्य टीकाकारों और तार्किकों ने एक समय में जैकालिक समग्र भावों के साझात्काररूप से फलित किया है। परस्त उस स्थान के आगे-पीछे का सम्बन्ध तथा आगे पीछे, के बाक्यों को ध्यान में रखकर हम सीचे तौर से सोचें तो उस बाक्य का तालमं वृत्तरा ही जान पड़ता है। यह तालमं मेरी हिंछ से यह है कि जो एक ममल, प्रमाद या कपाय को जानता है वह उसके कोबादि सभी खाविमांबी. पर्यायों या प्रकारों को जानता है और जो कोच, मान बादि सब आविमांबी को या पर्यायों को जानता है वह उन सब पर्यायों के मूख और उनमें अनुगत एक ममत्य या बन्धन को जानता है। जिस प्रकरण में उक्त वाक्य ग्राया है वह प्रकरण मुमुख के लिए क्यायत्याग के उपदेश का और एक ही जड़ में से जुदै जुदे क्याय कर परिशाम दिखाने का है। यह बात अन्यकार ने पूर्वोक्त वाक्य से तुरंत ही आगे दूसरे वाक्य के द्वारा स्पष्ट की है जिसमें कहा गया है कि को पक को नमाता है दशता है या वरा करता है वह बहुतों को नमाता दवाता या वरा करता है और जो बहु को नमाता है यह एक को नमाता है।"

१. तस्वसंग्रह पु॰ ८४६.

२. आचा॰ पृ॰ ३६२ (दि॰ आवृत्ति )। ३. जे एगं जागृह से सब्बं जागृह; जे सब्बं जागृह से एगं जागृह ३-४

नमाना, दवाना या वश करना मुमुख के लिए कवाय के सिवाय श्रस्य वस्तु में बागू हो नहीं सकता। जिससे इसका वात्पर्य यह निकलता है कि जो पुमुख एक अर्थात् प्रमाद को वश करता है वह बहुत कवायों को वश करता है और जो बहुत क्याचों को सरा करता है वह एक अथांत् प्रमाद को वरा करता ही है। स्पष्ट है कि नमाने की और वश करने की वस्तु जब कपाय है तब ठीक उसके पहले आये हुए वाक्य में जानने की वस्तु भी क्याय ही प्रकरणप्राप्त है। आध्यात्मिक साधना और जीवन ग्रुद्धि के क्रम में बैन तत्त्वज्ञान की दृष्टि से आसव के जान का और उसके निरोध का ही महत्त्व है। जिसमें कि त्रैकालिक समग्र भावों के साझात्कार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसमें प्रश्न उठता है तो मूल दोष और उसके विविध आविमांचों के जानने का और निवारण करने का। अन्यकार ने वहाँ पही बात बतलाई है। इतना ही नहीं, बल्कि उस प्रकरण की खतम करते समय उन्होंने वह भाव 'जे कोहदंसी से माखदंसी, जे माखदंसी से माखदंसी, जे माखदंसी से लोमदंसी, जे लोमदंसी से फिन्नइंसी, जे फिज्जइंसी से दोसडसी, जे दोसइंसी से मोइइंसी, जे मोइइंसी से गन्मदेसी, जे गन्मदेसी से जम्मदेसी, वे जम्मदेसी से मारदेसी, जे मारदेसी से नरपदंसी, जे नरपदंसी से निरियदंसी, जे निरियदंसी से दुक्सदंसी।' इत्यादि शब्दों में स्पष्ट रूप में प्रकट भी किया है। इसलिए 'जे पूर्ग जागाई' इत्यादि वाक्यों का जो तात्पर्य मैंने ऊपर बतलाया वहीं वहीं पूर्यातया संगत है और वृक्स नहीं । इसलिए मेरी राय में जैन परम्परा में सर्वज्ञत का असली अर्व आध्यात्मक साबना में उपयोगी सब तत्वों का ज्ञान यही होना चाहिए; नहीं कि बैकालिक समग्र भाषीं का साचात्कार ।

उक्त वाक्यों को आगे के तार्किकों ने एक समय में नैकालिक मावों के साद्धारकार अर्थ में घटाने की जो कोशिश की है। वह सर्वज्ञत्व स्थापन की साम्प्रदायिक होड़ का नतीजा मात्र है। भगवती सूत्र में महाबीर के मुख्य शिष्य इन्द्रमृति और जमालों का एक संवाद है। जो सर्वज्ञत्व के अर्थ पर प्रकाश डालता है। जमालों महाबीर का प्रतिद्वंद्वी है। उसे उसके अनुयायी सर्वज्ञ मानते होंगे। इसलिए जब वह एक बार इन्द्रमृति से मिला तो इन्द्रमृति ने उससे परन किया कि कही जमालों! तुम यदि सर्वज्ञ हो तो जवाब दो कि लोक शाश्चत है या अशाबत! जमालों चुन रहा तिस पर महावीर ने कहा कि तुम कैसे सर्वज्ञ है देखों इसका उत्तर मेरे असर्वज्ञ शिष्य दे सकते हैं तो भी मैं उत्तर देता हूँ कि

रे स्वादादमंगरी का ० १- । २- भगवती ६. ६ ।

द्रव्याधिक दृष्टि से लोक शाश्वत है और प्रयायाधिक दृष्टि से अशाश्वत । महाबीर के इस उत्तर से सबंग्रल के जैनामिमेंत अर्थ के असली स्तर का पता चल जाता है कि जो द्रव्य-पर्याय उमय दृष्टि से प्रतिपादन करता है वहीं सबंग्र है। महाबीर ने जमाली के सम्मुख एक समय में जैकालिक मानों को साखात् जाननेवाले रूप से अपने को विधित नहीं किया है। जिस रूप में उन्होंने अपने को सबंग्र विधित किया वह रूप सारी जैन परम्परा के मूल गत स्त्रोत से मेल भो खाता है और आचारांग के उपर्युक्त अति पुराने उल्लेखों से भी मेल खाता है। उसमें न तो अत्युक्ति है, न अल्पोक्ति; किंतु वास्तविक स्थिति निरूपित हुई है। इसलिए मेरी राय में जैन परम्परा में माने आनेवाले सर्वज्ञत का असली अर्थ वही होना चाहिए न कि पिछला तक से सिद्ध किया जानेवाला—एक समय में सबं भावों का साझाकार रूप अर्थ।

में अपने विचार की पुष्टि में कुछ ऐसे भी संवादि प्रमाख का निर्देश करना उचित समभता हूँ जो भगवान महावीर के पूर्वकालीन एवं समकालीन हैं। इम पुराने उपनिषदों में देखते हैं कि एक ब्रह्मतत्त्व के जान लेने पर अन्य सब अविज्ञात विज्ञात हो जाता है ऐसा स्तप्ट वर्शन है । श्रीर इसके समर्थन में वहीं दशन्त रूप से मृतिका का निर्देश करके बतलाया है कि जैसे एक ही मृत्तिका सत्य है, वसरे घट राराव खादि विकार उसी के नामरूप मात्र हैं, वैसे ही एक ही बहा पारमार्थिक सत्य है बाकी का विश्व प्रपंच उसी का विलासमान है 1 ( जैन परिभाषा में कहें तो बाकों का सारा जगत ब्रह्म का पर्यायमात्र है।) उसकी परब्रदा से अलग सत्ता नहीं । उपनिषद् के ऋषि का मार ब्रह्मज्ञान पर है, इसलिए बह ब्रह्म को ही मूल में पारमार्थिक कहकर बाकों के प्रणंच को उससे भिन्न मानने पर जोर नहीं देता। यह मानो हुई सर्वसम्भत बात है कि जो जिस तत्व का मुख्यतया लेय, उपादेय या हेय रूप से प्रतिगदन करना चाहता है वह उसी पर अधिक से अधिक भार देता है। उपनिषदी का प्रतिपाद्य आस्मतन्त्र या परब्रह्म है। इसीलिए उसी के ज्ञान पर भार देते हुए ऋषियों ने बहा कि ब्रात्मतस्य के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। इस स्थल पर मृत्तिका का दृष्टान्त दिया गया है, यह भी इतना ही सूचित करता है कि बुदे-बुदे विकारों और पर्यायों में मृतिका अनुगत है, वह विकारों की तरह श्रस्थायी नहीं, जैसा कि विश्व के प्रपंच में ब्रह्म श्रस्थायी नहीं । हम उपनिषद्गत

१. आरमनो वा अरे दर्शनेन अव्योन मत्या विशानेनेदं सर्वं विदितं भवति—वृहदारमपकोपनिषद् २. ४. ५ ।

इस वर्षन में पह स्पष्ट देखते हैं कि इसमें द्रव्य और प्यांच दोनों का वर्षन है; पर मार तो अधिक द्रव्य पर है। इसमें कार्य-कारण दोनों का वर्षन है; पर मार तो अधिक मूख कारण-द्रव्य पर ही है। ऐसा होने का सबस यही है कि उपनिषद के ऋषि मुख्यतया आस्मस्वक्ष के निक्ष्यण में ही दत्तचित्त हैं और दूसरा सब वर्षन उसी के समर्थन में है। यह औपनिषदिक माद ब्यान में रखकर आचारांग के कि एगं जागाइ से सब्धं जागाई इस वाक्य का अर्थ और प्रकरण संगति सोचें तो त्याद ध्यान में आ जायगा कि आचारांग का उत्त वाक्य द्रव्य पर्यावपरक मात्र है। जैन परम्पस उपनिषदों की तरह एक मात्र बहा या आस्म द्रव्य के खलगड़ जान पर भार नहीं देती, यह आत्मा की या द्रव्यमात्र की मिल-भिन्न पर्याय कर अवस्थाओं के ज्ञान पर भी उत्तना ही मार पहले से देती आई है। इसीलिए आचारोंग में दूसरा वाक्य ऐसा है कि जो सक्को—पर्यायों को ज्ञानता है इस अर्थ की जमाली इन्द्रभृति संवाद से द्रवाना की जाय तो इसमें सन्देह ही नहीं रहता कि जैन-परम्परा का सर्वज्ञत संवंशों हाँछकोगा मूल में केवल इतना ही था कि द्रव्य और पर्याय उभय को समान भाव से वानना ही जान की पूर्णता है।

बुद्ध जब मालुं क्य पुत्र नामक अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं चार आर्य सत्यों के शान का ही दावा करता हूँ और दूसरे अगम्य एवं काल्पनिक तस्वों के ज्ञान का ' नहीं, तब यह वास्तविक मूमिका पर हैं। उसी मूमिका के साथ महा-बीर के सर्वश्रत्य की दुजाना करने पर भी फलित यही होता है कि अल्पुक्ति या अल्पोक्ति नहीं करने वालों संतप्रकृति के महावीर द्रव्यप्रयायवाद की पुरानी निर्मन्य परम्परा के शान को ही सर्वश्रत्यक्त मानते होंगे। जैन और बीद्ध परम्परा में हतना फर्क अवश्य रहा है कि अनेक तार्किक वीद्ध विद्यानों ने बुद्ध को बैका-लिकशान के द्वारा सर्वश्र स्थापित करने का प्रथक किया है तथापि अनेक असा-धारण बीद्ध विद्यानों ने उनको सीधे साद्दे अर्थ में ही सर्वश्र घटाया है। जब कि जैन परम्परा में सर्वश्र का सीधा सादा अर्थ भुला दिवा जाकर उसके स्थान में तर्कासद अर्थ ही प्रचलित और प्रतिष्ठित हो मया है और उसी अर्थ के संस्कार में पलने वाले बैन तार्किक आचार्यों को भी यह सोचना अति मुश्किल हो गया है कि एक समय में सर्व भावों के साद्यातकारकार सर्वश्रद कैसे असंगत है ! इसिलए वे जिस तरह हो, मानुक्ती गैरमानुक्ती सब मुक्तियों से अपना अमिग्रेत सर्वश्रद सिद्ध करने के लिए ही उताक रहे हैं।

१, जुलमालं क्य मुत्त।

करीब टाई हजार वर्ष की शास्त्रीय वैन-गरम्परा में इम एक ही अप-चाद पाते हैं जो सर्वशस्य के अर्थ की दूसरी बाजू की ओर संकेत करता है। विक्रम की ग्राठवी शताब्दी में याकिनीस्तु इरिमद्र नामक आचार्य हए हैं। उन्होंने अपने खनेक तर्कप्रन्थों में सर्वज्ञत्व का समर्थन उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में अपने पूर्ववर्ती श्वेताम्बर दिगम्बर अनेक विद्वान करते आये हैं। पिर भी उनकी तार्किक तथा समभावशील सत्यप्राष्ट्री बुद्धि में वह समर्थन अखरा जान पडता है। हरिभद्र जब योग जैसे ऋध्यात्मिक और सत्यनामी विषय पर जिलाने सरों तो उन्हें यह बात बहुत खटकी कि महावीर की तो सर्वज्ञ कहा जाय और सुगत, कपिता श्रादि जो वैसे ही आध्यात्मिक हुए हैं उन्हें सर्वत्र कहा या माना न जाय । यद्यपि वे श्रपने तर्कपवान प्रन्यों में मुगत, कपिल ब्रादि के सर्वेशस्य का निषेध कर चुके ये; पर योग के विषय ने उनकी हिन्द बदल दी और उन्होंने अपने मुप्रसिद्ध प्रन्थ योगहाँ इसमुख्य में सुगत, किएस आदि सभी आध्यात्मिक श्रीर सद्गुणा पुरुषों के सर्वज्ञत्व को निर्विवाद रूप से मान लिया श्रीर उसका समर्थन भी किया (का॰ १०२-१०८) । समर्थन करना इसलिए अनिवार्य हो गया था कि वे एक बार सुगत कवित आदि के सर्वज्ञत का नियंत्र कर चके थे. पर अब उन्हें वह तक्तेजाल मात्र लगती थी (का॰ १४०-१४७)। हरिमद्र का उपजीवन और अनुगमन करनेवाले अतिम प्रवस्तम बैन तार्किक यशोधिजयजी ने भी अपनी कुतक्ताहानवृत्ति हाजिशिका में हरिमद्र की बात का ही निर्मयता से और सफ्टता से समर्थन किया है। हालांकि यशोविजययी ने भी अन्य अनेक बन्यों में सुगत स्नादि के सर्वज्ञत्व का आत्यन्तिक खरवन किया है।

हमारे यहाँ भारत में एक यह भी प्रयाली रही है कि प्रवत से प्रवत चिंतक श्रीर तार्किक भी पुरानी मान्यताओं का समर्थन करते रहे श्रीर नया सस्य प्रकट करने में कमी-कभी हिचकाए भी। यदि हरिभद्र ने यह सस्य योगहिष्ट्समुख्य में जाहिर किया न होता तो उपाध्याय यशोविजय भी कितने ही बहुशुत तार्किक विद्वान् क्यों न ही पर शायद ही सर्वज्ञत्व के इस मौलिक भाव का समर्थन करते। इसिल्काए

१. घमंबाद के क्षेत्र में अखागम्य वस्तु की केवल तकवल से स्थापित करने का आग्रह ही कुतकंग्रह है। इसकी चर्चा में उपाध्यायजी ने कतीसी में मुख्यतया सर्वश्रियक प्रश्न ही लिया है। और आ॰ हरिमद्र के मान को समग्र वतीसी में हतना विस्तार और वैशास के साथ प्रकट किया है कि जिसे पढ़कर तटस्थ चिन्तक के मन में निश्चव होता है कि सर्वश्रत एक मात्र अदागम्य है, और तकंगम्य नहीं।

सभी गुणवान् सर्वत्र हैं—इस उदार और निव्यां असाम्प्रदायिक कथन का अप कैन परम्परा में आचार्य हरिमद्र के सिवाय दूसरे किसी के नाम पर नहीं जाता। हरिभद्र की योगडिक्तामिनी वह उक्ति भी मात्र उस प्रन्थ में सुपुत्त रूप से निहित है। उसकी खोर जैन परम्परा के विद्वान् या चिन्तक न तो ध्यान देते हैं और न सब होगी के सामने उसका भाव ही प्रकाशित करते हैं। वे जानते हुए भी इस दर से अनजान वन जाते हैं कि भगवान् महावीर का स्थान किर इतना ऊँचा न रहेगा, वे साथारण अन्य योगी जैसे ही हो जावंगे। इस दर खीर सत्य की ओर अब मूँदने के कारण सवशत्व की चालू मान्यता में कितनी बेशुमार असंगतियाँ पैदा हुई है और नथा विचारक जगत किस तरह सर्वशत्व के चालू अप से सकारण कव गया है, इस बात पर परिवत वा त्यागी विद्वान् विचार हो नहीं करते। वे केवल उन्हीं सर्वज्ञत्व समर्थक दलीलों का निर्जीय और निःसार पुनरावर्तन करते रहते हैं जिनका विचारजगत में अब कीई विशेष मूल्य नहीं रहा है।

### सर्वज्ञविचार की भूमिकाएँ

ऊपर के वर्णन से यह मली माँति मालूम हो जाता है कि सर्वज्ञत्व विषयक विचारधारा को मुख्य चार भूमिकाएँ हैं। पहली भूमिका में सूक के प्रशिता ऋषि अपने-अपने सुत्य और मान्य देवों की सर्वश्रव के सूचक विशेषणों के द्वारा केवल महत्ता भर गाते हैं, उनकी प्रशंसा भर करते हैं, श्रयांत् अपने-अपने इष्टतम देव की अलाघारणता दर्शित करते हैं। वहाँ उनका तात्पर्य वह नहीं है जो आगे जाकर उन विशोषणों से निकाला जाता है। दूसरी भूमिका वह है जिसमें ऋषियों और विद्वानों को प्राचीन भाषा समृद्धि के साथ उक्त विशेषण्-रूप शब्द भी विरासत में मिले हैं, पर वे ऋषि या संत उन विशेषणों का अर्थ अपने दंग से स्चित कस्ते हैं। जिस ऋषि को पुराने देवों के स्थान में एक मात्र ब्रह्मतत्त्व या आत्मतत्त्व ही प्रतिपाद्य तथा स्तुत्य जैंचता है वह ऋषि उस तस्त्र के ज्ञान मात्र में सर्वज्ञाल देखता है और जो संत आत्मतत्व के बजाय उसके स्थान में देव और उपादेव रूप से आचार मार्ग का माधान्य स्थापित करना चाहता है वह उसी आचारमार्गान्तर्गत चतुर्वित्र आर्थ सस्य के दर्शन में ही सर्वेड्स की इतिश्री मानता है और जो संत ऋहिंसामधान श्राचार पर तथा द्रव्य-पदाय दृष्टिरूप विभव्यवाद के स्वीकार पर श्रविक मार देना चाहता है वह उसी के ज्ञान में सर्वज्ञत्व समस्तता है। तीसरी भूमिका वह है जिसमें दूसरी भूमिका की वास्तविकता और अनुभवगम्यता के स्थान में तर्कनूलक सर्वशस्त्र के

अर्थ की और उसकी स्थापक युक्तियों की कल्पनासृष्टि विकसित होती है।
जिसमें अनुभव और समभाव की अवगणना होकर अपने अपने मान्य देवों या
पुरुषों की महत्ता गाने की युन में दूसरों की वास्तविक महत्ता का भी तिरस्कार
किया जाता है या वह भूला दी जाती है। चौथी भूभिका वह है जिसमें फिर
अनुभव और माध्यस्थ्य का तत्त्व जागरित होकर दूसरों भूभिका की वास्तविकता
और बुद्धिगम्यता को अपनाया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि यह चौथी
भूभिका ही सत्य के निकट है, क्योंकि वह दूसरी भूभिका से तत्वतः मेल खाती है
और मिध्या कल्पनाओं को तथा साम्प्रदायिकता की होड़ को स्थान नहीं देती।
ई० १६४६]
अप्रकाशित ]

di i in 100 al imperimento dell'imperiment

in a some property of a filter of the second control of the second

The I'd and it are then take stone to properly with

market de septi de ser espe

Can destablish a member on taken the wind of the position of the

and the state of the state of the state of the state of

And the state of t

to bles it will be a recovery any first to

program with "Frynchs when it I wen it readed

the state of the s

man from the reason of the collection of the col

Surged to combattle seats the boson and top 15

provided the party of the control of the party of the par

the state of the s

## 'न्यायावतारवार्तिकवृत्ति'

The state of many many man part of the

सिंघो बैन प्रन्यमाला का प्रस्तुत प्रन्यरत्न अनेक दृष्टि से महस्त्रवाला एवं उपयोगी है। इस प्रन्य में तीन कर्ताओं की क्रियाँ सम्मिलित हैं। सिदसेन दिवाकर वो बैन तर्कशास्त्र के आद्य प्रयोता हैं उनकी 'न्यायावतार' छोटीनी पद्यवद कृति इस प्रन्य का मूल आचार है। शान्त्याचार्य के पद्यवद वार्तिक और मध्यम्य वृत्ति ये दोनों 'न्यायावतार' की व्याख्वाएँ हैं। मूल तथा व्याख्या में आये हुए मन्तव्यों में से अनेक महस्त्वपूर्ण मन्तव्यों को लेकर उन पर ऐति-हासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से तिस्ते हुए सारगर्भित तथा बहुअततापूर्ण टिप्यस्य, अतिविस्तृत प्रस्तावना और अन्त के तेरह परिशिष्ट—यह सब प्रस्तुत प्रन्य के सम्मादक ओयुत पंडित मालविश्या को कृति है। इन तीनो कृतियों का संविस परिचय, विषयानुकम एवं प्रस्तावना के द्वारा अच्छी तरह हो जाता है। अतएव इस बारे में यहाँ अविक तिखना अनावश्यक है।

प्रस्तुत प्रन्थ के संपादन की विशिष्टता

1000

यदि समभाव और विवेक की मयांदा का अतिकमण न हो तो किसी अतिपरिचित व्यक्ति के विषय में खिखते समय पच्चात एवं अनीचित्य दोष से बचना
बहुत सरल है। श्रीयुत दलमुलमाई मालविष्या मेरे विद्यार्थी, सहसम्यादक,
सहाच्यापक और मित्ररूप से चिरपरिचित हैं। इन्होंने इस प्रम्थ के सम्पादन
का मार जब से हाथ में लिया तब से इसकी पूर्णांदुति तक का मैं निकट साझी
हूँ। इन्होंने टिप्पण, प्रस्तावना श्रादि जो कुछ भी लिखा है उसको मैं पहले
ही से प्रधामति देखता तथा उस पर विचार करता श्राया हूँ, इससे मैं यह तो
निःसंकोच कह सकता हूँ कि भारतीय दर्णनशास्त्र के—खासकर प्रभाणशास्त्र
के—अम्पासियों के लिए श्रीयुत मालविष्या ने अपनो कृति में जो सामग्री
संचित व व्यवस्थित की है तथा विश्लेषणपूर्वक उस पर जो श्रपना विचार
प्रगट किया है, वह सब श्रन्थत्र किसी एक जगह दुर्लंग ही नहीं श्रलम्य-प्राय
है। यद्याप टिप्पण, प्रस्तावना श्रादि सब कुछ जैन परम्परा को केन्द्रस्थान में
रखकर जिला गया है, तथापि सभी संभव स्थलों में ग्रलना करते समय,
करीव-करीव समग्र भारतीय दर्शनों का तटस्य श्रवखोकनपूर्वक ऐसा कहापोह
किया है कि वह चर्चा किसी भी दर्शन के श्रम्थासी के लिए लामगद सिद्य हो सके।

प्रस्तुत जन्य के छुपते समय टिप्पण, प्रस्तावना खादि के पार्म (Forms) कई मिन्न-मिन्न दर्शन के पंडित एवं प्रोफेसर पढ़ने के लिए ले गए, और उन्होंने पढ़कर बिना ही पूछे, एकमत से जो ख्रिमिप्राय प्रकट किया है वह मेरे तपर्युक्त कथन का नितान्त समर्थक है। मैं भारतीय प्रमाणशास्त्र के ख्रध्यापक, पंडित एवं प्रोफेसरों से इतना ही कहना आवश्यक समकता हूँ कि वे यदि प्रस्तुत टिप्पण, प्रस्तावना व परिशिष्ट ध्यानपूर्वक पढ़ जाएँगे तो उन्हें ख्रपने ख्रध्यापन, लेखन ख्रादि कार्य में बहुमूल्य मदद मिलेगी। मेरी राय में कम से कम बैन प्रमाणशास्त्र के उच्च ख्रम्यासियों के लिए, टिप्पणों का अनुक माम तथा प्रस्तावना पाठ्य प्रन्य में सर्वथा रखने योग्य है; जिससे कि झान की सीमा, एवं इष्टिकोण विशाल बन सके और दर्शन के मुख्यप्राण असंप्रदायिक भाव का विकास हो सके।

दिष्यण और प्रस्तावनागत चर्चा, भिन्न-भिन्न कालखर को लेकर की गई है। दिष्यणों में की गई चर्चा मुख्यतया विक्रम की पंचम शताब्दी से लेकर १७ वी शताब्दी तक के दार्शनिक विचार का रश्शं करती है; जबिक प्रस्तावना में की हुई चर्चा मुख्यतया लगमग विक्रमपूर्व सहखाब्दी से लेकर विक्रम की पंचम शताब्दी तक के प्रमाण प्रमेप संबंधी दार्शनिक विचारसरणों के विकास का रगर्श करती है। इस तरह प्रस्तुत प्रन्य में एक तरह से लगमग दाई हजार वर्ष की दार्शनिक विचारघाराओं के विकास का अधापक निरूपण है; जो एक तरफ से जन-परम्परा को और दूसरी तरफ से समानकालीन या भिन्नकालीन जैनेतर परम्पराओं को व्यक्त करता है। इसमें जो तरह परिशिष्ट हैं वे मूल व्याख्या या दिष्यण के प्रवेशहार या उनके अवलोकनार्थ नेत्रस्थानीय हैं। श्रीषुत मालविषया की इति की विशेषता का संदोप में सूचन करना हो, तो इनकी बहुश्रुतता, तदस्थता और किसी भी प्रश्न के मूल के लोजने की और सुकनेवाली दार्शनिक दिन्न की तत्व की द्वारा किया जा सकता है। इसका मूल प्रन्यकार दिवाकर की इति के साथ विकासकालीन सामंगरय है।

जैन प्रन्यों के प्रकाशन संबंध में दो बातें

अनेक व्यक्तियों के तथा संस्थाओं के द्वारा, बैन परम्या के ह्वोटे-वह सभी फिरकों में प्राचीन अवांचीन प्रत्यों के प्रकाशन का कार्य बहुत जोरों से होता देखा जाता है, परन्तु अधिकतर प्रकाशन सांप्रदायिक संकुचित भावना और स्वाप्रही मनोवृत्ति के योतक होते हैं। उनमें वितना ध्यान संकुचित, स्वमताविष्ट हित का रखा जाता है उतना बैनाव के प्राणाभूत समभाव व अनेकान्त हित मूलक सरवस्थीं अत्यक्ष निर्मय शानोपासना का नहीं रखा जाता। बहुता यह

भूला दिया जाता है कि अनेकान्त के नाम से कहाँ तक अनेकान्त हाष्टि की उपासना होती है। प्रस्तुत अन्य के संपादक ने, जहाँ तक मैं समस्य पाया हूँ, ऐसी कोई स्वापनी मनोवृत्ति से कहीं सोचने लिखने का जान वृक्तकर प्रयत्न नहीं किया है। यह ज्येव 'सिंघी जैन अन्यमाला' के संपादक और प्रधान संपादक की मनोवृत्ति के बहुत अनुरूप है और वर्त्तमानयुगीन व्यापक ज्ञान कोज की दिशा का ही एक विशिष्ट संकेत है।

में यहाँ पर एक कटुक सत्य का निर्देश कर देने को अपनी नैतिक जवाबदेही समभता हैं। वैनवमं के प्रमावक माने मनाए जानेवाले जानीवासनाम् खक साहित्य प्रकारान जैसे पवित्र कार्य में भी प्रतिष्ठाकोलुपतामूलक चौर्यवृत्ति का दुष्कलंक कमी कमी देखा जाता है। सांसारिक कामों में चौर्यवृत्ति का बचाव अनेक लोग अनेक तरह से कर लेते हैं, पर धर्माभिमुख शान के चेत्र में उसका बचाव किसी भी तरह चुन्तस्य नहीं है। यह ठीक है कि प्राचीन काल में भी ज्ञान चोरी होतो थी जिसके द्योतक 'वैयाकरण्ड्योरः' 'कविक्योरः' जैसे वाक्योदरण हमारे साहित्य में आज भी मिलते हैं; परन्तु सत्यलची दर्शन और धर्म का दावा करने बाले पहले और आज भी इस वृत्ति से अपने विचार व लेखन को वृषित होने नहीं देते और ऐसी चौर्यवृत्ति को अन्य चोरी की तरह पूर्णतया मृश्यित समभते हैं। पाठक देखेंगे कि प्रस्तुत अन्य के संपादक ने पेसी वृश्वित वृत्ति से नल शिस वचने का समान प्रयत्न किया है। टिप्पसा हो या प्रस्तावना-जहाँ-जहाँ नए प्राने प्रत्यकारी एवं लेखकों से थोड़ा भी श्रंश किया हो वहाँ उन सब का या उनके अन्यों का स्वष्ट नाम निर्देश किया गया है। संपादक ने अनेकों के पूर्व प्रयत्न का अवस्य उपयोग किया है और उससे अनेक गुना खाम भी उठाया है पर कहीं भी अन्य के प्रयत्न के यश को अपना बनाने की प्रकट या अपकट चेंग्टा नहीं की है। मेरी इच्टि में सच्चे संपादक की प्रतिष्ठा का यह एक मुख्य आधार है जो दूसरी अनेक बुटियों को भी चन्तव्य बना देता है।

मेरी तरह पं० दलमुख मालविश्या की भी मातृभाषा गुजराती है। अन्यक्ष्य में हिन्दी में इतना विरतृत लिखने का इनका शायद यह प्रथम ही प्रयत्न है। इसलिए कोई ऐसी आशा तो नहीं रख सकता कि मातृभाषा जैसी इनकी हिन्दी भाषा हो; परन्तु राष्ट्रीय भाषा का पद हिन्दी को इसलिए मिला है कि वह हरएक प्रान्त वाले के लिए अपने अपने दंग से मुगम हो जातो है। प्रस्तुत हिन्दी लेखन कोई साहित्यक लेखकप नहीं है। इसमें तो दार्शनिक विचारविवेक ही मुख्य है। जो दर्शन के और प्रमाणशास्त्र के जिज्ञामु एवं अधिकारी हैं उन्हीं के उपयोग की प्रस्तुत कृति है। वैसे जिज्ञामु और अधिकारी के लिए भाषातस्व

गौषा है और विचारतस्य ही मुख्य है। इस हथ्टि से देखें तो कहना होगा कि मातृमाषा न होते हुए भी राष्ट्रीय भाषा में संपादक ने जो सामग्री रखी है वह राष्ट्रीय भाषा के नाते ब्यापक उपयोग की वस्तु बन गई है।

बैन प्रमाणशास्त्र का नई दृष्टि से सांगोपांग अध्ययन करनेवाले के लिए इसके पहले भी कई महत्त्व के प्रकाशन हुए हैं जिनमें 'सन्मतितकं', 'प्रमाण-मीमांसा', 'ज्ञानविदु', 'अकलंकप्रन्यज्ञय', 'न्यायकुमृदचन्द्र' आदि मुख्य हैं। प्रस्तुत अन्य उन्हीं अन्यों के अनुसंघान में पदा जाय तो भारतीय प्रमाणशास्त्रों में जैन प्रमाणशास्त्र का क्या स्थान है इसका ज्ञान भवींमौं ति हो सकता है, और साथ ही जैनेतर अनेक परम्पराओं के दार्शनिक मन्तव्यों का रहस्य भी एक्ट हो सकता है।

सिंधी जैन प्रत्थमाला का कार्यवैशिष्ट्य

मियी जैन अन्यमाला के स्थापक स्व० बाबू बहादुर सिंहजी स्वर्थ श्रदाशील जैन ये पर उनका दृष्टिकीण साम्प्रदायिक न होकर उदार व सत्यलची था। बाबूजी के दृष्टिकीण को विशद और मूर्तिमान् बनानेवाले अन्यमाला के मुस्य संगदक हैं। आचार्य श्रीजिनविजयजी की विविध विद्योपासना पत्थ की संकुचित मनोवृत्ति से सवैधा मुक्त है। जिन्हीने अन्यमाला के श्रमी तक के प्रकाशनों को देखा होगा, उन्हें मेरे कथन की यथार्थता में शायद ही संदेह होगा। अन्यमाला की प्राणप्रतिष्ठा ऐसी ही भावना में है जिसका श्रसर प्रन्यमाला के हरएक संपादक की मनोवृत्ति पर जाने अनजाने पड़ता है। जोन्जो संपादक विचारस्वातन्त्रय एवं निर्मयसाल के उपासक होते हैं उन्हें अपने बिन्तन लेखन कार्य में अन्यमाला की उक्त मूमिका बहुत कुछ मुश्रवसर प्रदान करती है और साथ ही अन्यमाला भी ऐसे सत्यान्वेषी संपादकों के सहकार से उत्तरोत्तर श्रोजस्वी एवं समयानुक्य बनती जाती है। इसी की विशेष प्रतीति प्रस्तुत कृति मी करानेवाली सिद्ध होगी।

ई० १६४६ ] [न्यायावतार वार्तिक वृत्ति का 'आदि बाक्य'

A constraint of the state of th

TOTAL TOTAL STREET, ST

### सुची

अंगुत्तर ४, ५, ४७, ५७, ७६, ९४, १०१-१०५, १०६, ११२, ११४, २१९

सकार ७०, ४५५ सकांक १६५-१६६, १६७, १८४, १८५, ४८७, ४०२, ४१६, ४४६, ४६०, ४६३, ४६५, ४७० के समय की चर्चा ४६६, ४७६ स्रोर हरिमद्र ४७९-४८०, ४८१ सकांक्रांसम्बर्ध ४६१

का प्राक्रयन ४७०, ४७६ अक्षपद ३६७, ३६८ अख्यद १६८, १७१ अङ्ग १७ अङ्गविद्या २०५ प्रवाह रूप से २०५

श्रमेल १२, ४० श्रमेल १२, ४० श्रमेल-समेलल १३, ८८ पारवं-महावीर को परंपरा ८३

भजातराष्ट्र ( कृष्टिक ) की महावीर से मुलाकात ९० अजितकेसकम्बली ३२

स्रवित प्रसाद ४८६ भज्ञान-दर्गनमोह स्रविद्या १२५ हिंसा का मूल १२६ २२८

मृत और श्रवस्था ३०३ की तीन शक्तियाँ ४३म -की तीन शक्तियाँ और जैन सम्मठ त्रिविध आत्मभावको तुलना ४३९

श्रज्ञाननारा ४५४ श्रज्ञानी २७३ श्रतिचारसंशोधन १८३ श्रतीन्द्रिय ४२८

श्रदष्ट २२५ परमात्तुगुख ३९१ पौदुगलिक ३८८, ४३५

बहुतगामी १६६ भहुतगात्र १६२ भहुतगाद ४६७ भहुतगादी १२७ बहुतसिद्धि ४६० अध्यास्म २६०, २९१, २६६ अध्यास्म २६०, २९१, २६६ अध्यासमस्परीचा २०० अध्यासमस्परीचा २००

अनगार का आचार ७४ अनन्तवीय १६६, २८७,४७६,४७४ अनमिलाप्य ५०४ अनागामी १९४

धनात्मवाद १३४ धनाहारक ११८

> इत्मस्य और वीतराग ३१८ वक्तगति की अपेक्षा ३१८ वका कालमान ३१८ व्यवहार निश्चय दृष्टिसे ३१८

| चनाहारकत्व ३४१                    | के समाबोचक 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्वनिन्दिय ३५३                    | ब्यवहार में प्रयोग १५६, १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्रनिन्द्रियाधिपत्य ३५२, ३५३      | भेदाभेदादि वादों का समन्वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अनिर्वेचगीय १६३, १६=              | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| धानिवृत्तिकरसा २६९, २७०           | संभुद्र का दशन्त १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अनुगम ४०६,                        | वृत्त वन का दशन्त १६६, १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सुः विभाग ४०७                     | क्टक्कुंबल का दशन्त 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अनुत्तरोववाई ६१,                  | अपेचा या नय 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अनुमान ३७२, ३८३                   | सकान का दशस्त १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| के प्रवयवों की प्रायोगिक स्ववस्था | दर्शनान्तर में स्थान १७२,३६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E44 E1 505                        | ३६९, ४७६, ५०<br>श्रीर विभाग्यवाद ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रमुयोग ३८०,                     | ARTHUR THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनुयोगद्वार ३=1, ४०१, ४०५         | CHARLES AND THE SECOND CO. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 804, 800, 864                     | CONTRACTOR FOR THE PARTY HAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| बनुशासन पर्वे ६४<br>बनेकान्त      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | अनेकान्तस्थापनयुग ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| निविकस्पक सविकल्पक ४४१,           | अनेवंबादी ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| की क्यांति ६८२                    | अन्तराज्या ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अनेकान्तजयपताका ३६६               | अन्तर्रष्टि १७६ इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| टीका ४५५                          | अन्यथानुपपत्ति ३७<br>अस्वय १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अनेकान्सदृष्टि १३१, ४२३           | TO THE SAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अनेकान्तवाद १२३                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विभन्यवाद और मध्यम मार्ग की       | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | दो भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मर्यादा १४८, १२३                  | स्वे० दिग • मत ३०१<br>श्रपाय १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वैनधमको मूल द्रष्टिका विकास-      | श्रपाय ४४१<br>श्रपुनरावृत्तिस्थान २७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मीमांसक, जैन, सांस्य के मृत्त-    | चपुनर्वन्धक विश्व विष्य विश्व |
| वस्त्र ३५३                        | श्रपुनवन्धकद्वासिशिका २१०,२९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| की लोज का उद्देश्य और उसका        | सपूर्व विश्व प्रति । १२०, १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रकाशन १५१                       | 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विषयक साहित्य १५३                 | अपूर्वकरमा १६१, २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| से फलिसवाद १५४                    | धपूर्वांक्यवीयादः । १३० मान् ११६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नयवाद, सप्तमंगीवाद १५४            | अपेक्षा वात प्राप्ता के पान ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ना मासर असर                       | अप्पयदी चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## [ 448 ]

| अप्रमत्तसंबद । ,।।। २०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अवक्तम् । ५०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अभयकुमार प्राप्त प्राप्ता १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वानमह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| समयदेव १४,६१,८०,३६६,३८७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अवधान । अस्ति सा अप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४४९, ४५१, ४५२, ४७६, ५१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अवधि ३म२, ४०३, ४५२ मनः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भनपराजसुत्त १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्यायका भैक्य ३८३, ४०३ ४२४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्रमावरूपता । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 864 014 1-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अभिवाति । विशेष विशेष विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दर्शनान्तरसे तुछेना ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गोशालक और पूरवा कस्सप ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अवधिदर्शन ३२१, ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जैन १९२, शोद्ध १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | के गुण स्थानों में मतभेद ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रमिज्ञा २९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ध्यवास्तववादी ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अभिवमात्वसंगद्दो ४२२, ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रविद्या २२५, २२८, २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रमिधर्म , ४२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रावेस्ता ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्रमिधर्म कोप ४१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रव्यवहार राशि २८।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अभेदगामिनी १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ब्रशीक ५१, ५६, ५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अभेदवाद १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रम्भतनिश्चित ४०४ श्रीत्पत्तिकी आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अभ्यास २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रक्षान्त पद १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रारवमेधीय पर्वं ८४, ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अमारिघोपशा ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अष्ट्रणतो ४४३, ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भ्रम्बद ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ब्रष्टसङ्खी ४४३, ४५८, ४०१ ४०४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अरहा २९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 820 and an authoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अरिहंत ५२=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रसत्कार्यवाद ३६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ग्रीर सिद्ध ५२म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रसद्वाद १६३, १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| के अतिशय ५२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | असमानता १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निश्चय क्यवहार दृष्टि से ५३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | धार्तप्रज्ञात २९०, २९२, २९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| को प्रथम नमस्कार ५३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बस्प्रस्वता ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अचंट ३६७, ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ब्रह्मदाबाद ४५५, ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बार्शन १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ब्राहिसा ७५, ०६, १२३, १२४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रथांनुगम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184, 140, 806, 818, 814,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चार प्रकार, प्राचीन और हरिमद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४१७, ५०१, ५१०, ५१८, ५३३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| के बनुसार ५३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | की भावना का प्रचार व विकास ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| धर्मागधी ४८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्मत ७६ । जो भीकु तरेशस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| घलंकार ४६४<br>घलवरूनी ४५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | का आधार भारमसमानता ३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भवप्रता ३५%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | द्वेत और अद्वेत द्वारासमध्य ३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

हैत और घहैत हि से १२५ जैनधर्म के धनुसार १०८ स्वरूप और विकास ४१२ विचार की क्रसिक सुमिका ११६ जैन विचार व वैदिक विचार की तुजना ११७ जैन हि से २०६ गोधीजी की इस्टि से ५१०

अहेतुबाद १६३, ५५०
आगम ६४, ७०, ७२, १५३,
२५६, ३७१, ३६३, ४०३, ४२०
का त्याग दिगम्बर द्वारा ६४
की प्राचीनता ७२
प्रामाण्य विचार ४०३
जैन कैनेतर तुलमा ४२०

आगमधामाण्य ३६ आगमयुग ३६३ आगमयाद १६६ आगमाधिपस्य ३५२, ३५३ आगमिक ५५, ३८०

साहित्यका ऐतिहासिक स्थान ५५ झागरा ४५६ आआवर्गीय पूर्व २११ झाचार (पादर्वका ) ११

विचार बीद दृष्टि से ६६ साचारांग ५, १६, ६८, ६६, ४०, ४७, ५१, ६१, ६८, ६१, ७४, ८८, ६१, ६६, १७, १२१, १२२, १२४, ४१३, ५०४, ५०४, ५५५

माचारांग निर्वृत्ति २०२ माचारांग मुलि २०१ माजीवक १२, ५० मासमात ५३३ आत्मविद्या ३२३, १२४ उटकान्तिवाद १२४ आत्मसमानवा १२४

के बाधार पर अहिंसा १२४ बालम्बरूप १२७

दाराँनिकों के मत १२७

आतमा २१८, २२६, २२६, २३२,
२४८, २७६, २७८, ४३६, ५२५,
५२०
स्वतंत्र २२६

अस्तित्व में प्रमाख २२६
के विषय में विज्ञान २३२
तीन अवस्थाएं, (बहिरास्म, अन्तरात्म व परमात्म ) २७६
दर्शनान्तर से तुजना २७८
और जीव ५२५
अस्तित्व ५२७
आत्माहैतवादी १२४

अहिसा का समर्थन १२४ आत्मीपन्य ११३ आदित्यपुराण =५ आश्योत्मिक उत्कान्ति १२८ आश्योतिक उत्कान्ति १२८ आपराो वर्म ५०४ आपरतम्ब ११ आसपरीक्षा ३६७,१७१, १०४,१७० आसमीमांसा ३६४, ४३३, १६५,

चालु ३४२ भागोतिकाकरण ३२६ सारंभवाद ३५५, ३५६,

का स्वरूप ३५६ बादि वादों का क्रम ३५६ बार्य उपोसय १०२, १०३ बार्यरक्षित ३८१, ४०६, ४८५ श्रायसमात्र ८३ श्रावरण ३१२, ३१३ क्लेगावरया जेबावरया २३३ संस्कार रूप ३१३ अभावसप ३१३ अध्द्रस्थरूप देश्हे मल अविचा ३१३ ज्ञानायरणके पर्याय २१३ ग्रावरगक्षय ४३ १ धावजितकरण ३२६ बावदवक १७४, १७५, १७६, १७७, 140, 199, 200, की अस्य धर्म से तुलना 198 विगम्बर श्रीर स्वेताम्बर १७४ स्थानकवासीमें १७५ का अर्थ १७६ के पर्याय ३७७ का इतिहास १६० १६४ के विषय में स्वेक दिगा २०० धावश्यककरता ३२६ आवश्यक किया १७४ १७७, १८०. 953 सामायिकादिका स्वरूप १०० सामायिकादिके क्रम की उप-पत्ति १८० की शाध्यारिमकता ५८२ बावश्यक निर्युक्ति १०७, २९४, ३०६, ३७८, ४०१, ४०५, ५०२ बावस्वकवृत्ति ३७५, २००, २३८ ३०१, ३२६, (शिष्पहिता) ₹00 ₹85, ₹05 ब्रावस्यक सूत्र १९४, १९५,१९७,१३६ वेतिहासिक दक्षिसे विचार १६५ मूल कितना १९७,

टीका प्रन्य १६६ बावृतानावृतत्व ३५३, ३१४ विरोधपरिहार ३९३ वेदान्त में अनुपपत्ति ३१४ आराय श्रासव यासवसम्ब ४९८ ão, 380 आहार सामिष निरामिष ६० आहारक 353 केवली के आहार का विचार ३२३ इतिहास ६२ का अंगुली निर्देश ६२ इदमित्यंवादी ३४९ इन्डियन फिलोसोफी (राधाकृध्यन) ५०४, ५३३ 403 इन्द इन्द्रमृति ३१.३७, ३८, ४० इन्द्रभृति गीतम १, ५० ₹₹₹, ₹00 द्रस्यभाव ३०० इन्द्रियज्ञान ३७१ का व्यापार कम ३७१ इन्द्रियाधिपत्य ३५५ इंद्रवर २१२, २१३, २१८, ३५३, ३७३, ४२म, ४५४ ईश्वरभाव २२३ उक्कान्तिमार्ग २४६ उस्क्रान्तिवाद १२४ के मल में शारमसाम्य 1२४ उत्तराध्ययन ५, ४५, ४६, ४७, ५६, EE. 28, 24, 2E, 10E, 190, 117, 137, 281, 286

'उत्यान' ( महावीरांक ) ६८

उदक्षेदालपुत्त ह उदयन इस्स, ४२४, ४५३ उदायी ३१ व्यानामा उदार ३६६ उद्योतकर ३६५,३६८, उपदेशपद ४०६, ४०८, उपयोग ३०६, ३१७, ३४० का सहक्रमभाव ३०६ के तीन पक्ष ३०६ टपवसथ 104, 108, उपश्चम उपरामक ३३५ उपशम श्रेशि २७४ उपाधि २१६ नि

उपाध्ये थे. अंन. ४८३, ४८६, उपाणिसत्त ४७ द्यासकद्शांग ५६, ६७, १०१, १०६

उपोसध ६

पीषघ १००, १०२, १०३, १०५ उपोसय के तीन भेद १०२, १०३, को उत्पत्ति का मूल १०५ उसवाधिपस्य ३५२, ३५३

उमास्वाति ६०, ६१, ६८१, ६८५,

804 885 804

उवासग ६, ७३/ मार व उहापोइसामर्थ्य ४१३

श्रतमति-उसय इत ४३३ जरमबेद -315, 448 ४५३, ५०२ ऋपम १२०, १४३ ज्ञप्रसद्ता ३० अस् । । प्राथमदेव ५३२ 11 . 11 . 98 Ell ... ... THE STREET

पुक्रम १७१ है सामान्याह प्कशादक १२, दह दंकशादकावर ३० एकेन्द्रिय ३०८ में अतज्ञान ३०८ एन्सायक्त्रोपीडिया क्रोफ रोबीजीयन एवंबादी ३५६ ए हीस्टोरीकल स्टडी जोफ दी टर्स हीनयान भ्रेन्ड महायान ४० प् होस्ट्री योफ इन्डोबन फीबोसोफी (वासगुप्ता) ५०४ ऐतिहासिक इच्छि ३५,४२, ५३ का मृख्यांकन ५३ ऐदस्पर्वार्थ ४०८ श्रोधनियुक्ति ६६६ श्रोधसंज्ञा ३०२ 🚙 🎏 योजियर लॉज २२२, ५२० भोसवाल-पोरवाल ७०

धौत्यतिकी ४०५ भीदियक ३३=१८४ सम्बद्धाः श्रीपनिषद् ४३५, ५०० भौपशमिक ३३म, ३३३ श्रीपशमिक सम्यक्त ३४३ औरंगक्षेत्र ४५६ कंदली ३८३, ४०४ क्याद ३६८ कविकालेस ५१६ कथा 307 309 fax 345

का स्वरूप ३७२ कथाक्यु १६८ कनिष्क ५९६ = = = = करोड १५५ कन्स्ट्रकटिंव सर्वे धॉफ टपनिपदिक

फिलोसॉफी ५००

कपिल १२० व्याप्त किपिलवलु ५ कम्मपयदी ११६ कप्रेमअरी ४=६ करग्रवाजपर्यात ३०३, ३४२, इस्माप्त्रपर्यात ३०४, करग्रापर्यात ३०३

कर्म १०६, १२६, १२८, २१२, २२४, २२५, २२५, २२७, २२८, २२६, २३६, ३६, ३६२, ६६३,

जीन जैनेतर दृष्टि से विचार १२६

श्वातमा का संबंध १२८

शब्द का धर्थ २२४

शब्द के पर्याय २२५
का स्वरूप २२५
का स्वरूप २२५
का स्वरूप २२५
से हुटने का उपाय २२६
जैनदर्शन की विशेषता २३६
कियमास संचितादि २३६,
शक्ति, दृश्वी के मत ३६८

कर्मकाण्डी २०८ कर्मग्रन्थ ३३४, ३४१, ३४२, ३४४, ३४५, ५२७ विषयकी प्रवासंग्रह से तुलाना ३४४ चौषे के विशेष स्थल ३४५

कर्मग्रन्थिक ३४४

ा व्यथमान ३३३

और सैदान्तिकों के मतभेद ३११ कर्मतस्य २०५, २००, २१०, २११ का श्रीतहासिक दृष्टि से विचार २०६ परसोकवादी द्वारा स्वीकृत २०७ वार्वोक द्वारा अस्वीकृत २०७ वार्वो के दो दल २०७ की परिमाणाओं का साम्य २१० दार्शनिकों के मतभेद २११ कर्मप्रकृति २४० कर्मप्रकृति २४० कर्मप्रवाद २११,३७८ कर्मप्रवाद २११,३१६,२१६,२१६,२१८, के तीन प्रयोजन २१८ का ज्यवहार, परमार्थ में उपयोग

के समुत्यान का काल और साध्य २५६ विद्या १२५

कर्मविपाक २३८, २४० का परिचय २३८ गर्मीपैंकृत २४०

कर्मशास्त्र २१६, २२०, २२५ २२२, २२३ का परिचय २१६ संप्रदाय भेद २२० संकलना २२० भाषा २२१ शहीर, भाषा, इन्द्रियादिका विचाह

अध्यातमशास्त्र २२३ कर्मशास्त्राचुयोगधर २३० कर्मशासीय ३८० कर्मसिद्धान्त २३० कर्मस्तव २४५, २४६ का परिचय २४५

कस्पभाष्य ४१८

क्ल्पसूत्र २०, ४६ कपाय २२८, २४३ के चार भेव २४६ कात्यायम श्रीतसूत्र ४४, १०६ कामशासा ४३४ कायक्लेश हर, हप काययोग ३३० कायोत्सर्ग १७६ कारगाकार्य १६६ 421, 422, 422, ३३४, ३४३, बैन और वेदिक मान्यता ३३1 इये० दिग० ६३१ मणु ३३२, ३३३ निरचय दृष्टि से ३३३ विज्ञान दृष्टि से ३३४ काखासवेसी म, ३१ कालियपुत्त ३० कार्ला द्वारा ११ अंग का पठन १७ काव्यमीमोसा ३२४ 884 848 कासव 20 कुणगेर ( गाँव ) ४५५ इन्देशन ३२६, ४४३, ५५२ कुमारिल ३६५, इइस, इस४, \$20, 805' 80E' 808' क्रसमाजील ४६१ ब्रुटस्थता १६३ कृष्ण ४१, ५१४ केवलज्ञान ३५०, ४२६, ४२७, ४२६, 851, 851, 858, 854, 850, 850, 880, 885, 845

यस्तित्व साधक युक्ति ४२७ स्वरूप ४२९, ५५० वत्पादक कारमा ४३। उत्पादक कारखों की तलना ४३१ में वाधक संगावि ४३४ साधक नैराख्यादिका निरास ४३५ बहाजान का निरास ४३७ अति आदि का जैनानुकरण ४३७ ज्ञानत्व का जैन सन्तस्य ४४० दशन के भेदासेंद और कम की चर्चा ४४२ वशोविजय का श्रमिसत ४५२ केवलज्ञानदर्शन ३०६, ४०३, ४४२, का अभेद ४०३, तीन पक्ष ४४२ चर्चा का इतिहास ४४२ केवलज्ञानदर्शनीक्य ३८२ केयसज्ञानी ३४०, ३४१ केवलाहोत ५०१ केवित्तसमुद्धात ३२१ का विवरण ३२३ केवली ३२२, ३४१ आहार का विधार ३२२ का द्रव्यसन ३४१ देशवमिक्ष ४५६ केशी ५, ९, ९३, मह, ९३ गीतम संवाद ६, ३३ देलामचन्द्र ४६६ कोडवाचार्य ४३१, ४४८, ४४६ कोश्यक ३१, ४६ वजी जिच्छ्वी के साथ युद्ध ४७ कीसाम्बी En 1911 **本理**定 410 कियायोग १३१ किश्चिपन ५३

क्लेरा ३६६ की चार जनस्या ३१६

स्रणिकत्ववाद १६७ स्रतियकुण्ड २० स्रतियकुण्ड-वासुकुण्ड ५ स्रणक ११५ स्रणकश्रीचा २०१ स्रयोपशम १११, ११४, १२७ का स्वकृप १११ का विज्ञेण स्वरूप १६०

चायिक १३८, ३३९ खायिक सम्यक्त्य **३**३१: खायोयशमिक ३३७, ३३८ क्षेप 385 186, 100 खन्दक खायाखाराविवेक ६० स्तोरदेह अवस्ता ११३ गंगेस ३८८, ४२४, ४५९, ४६४ गम्बहस्ति साध्य ४८० गाग ऋषि २४०, २४३ मनुष्य की संख्या ३४१ गर्भ संक्रमण ३म गर्भापहरण ३= गांगेय गांधीजी ७७, ११२, ५०८, ५१५,

१५७, ५१९, ५४१ की व्यक्तिसा विषयक सुम्र ५११ जैन धर्म को देन ५४१

गिरिनदीपापाख्न्याय २६८ गीता १२१, २३०, २३५, ४५९ गुजरावी भाषानी उत्कान्ति ४८६ गुखरान का स्वरूप २४८ मार्गवा से अन्तर २५२ वैदिक दर्शन में २५३ का विशेष स्वरूप २६३ दूसरा और तीसरा २७५, २७६ क्रेन जैनेतर दर्शन की तुलना २७८, २८२ और योग २८८

में थोगावतार २९१, ३३७, ३४० गुणस्थानकम २४५ गुप्ति ५१२ गुर्वावली २४१, २४२ गोपालक उपोस्तथ १०२, १०३ गोम्मटलार २४३, २४७, २४८ के साथ कमेंश्रम्थ की गुलना २५५

रपद गोम्मटसार ११८, २२९, ३२२, ३२३, ३२८, ३२१, ३३६, ३३८, ३४६ ३७८, ३९३

गोम्मटसार जीवकाण्ड ३०४, ३०५, ३०६ गोविन्दाचार्य ३४० गोशालक ४७, १०४, १०५, ११२, ११४, ५१५

संसतं अभिजातियाँ ११२ गौतम ५, १, ३२, ६६, ६६ १०४ के साथ संवाद ६

गीतमधर्म सूत्र २० गीतम सूत्र २१२ प्रन्यिमेव २६५, २८१ ग्रेज्नप् २०६ प्रातिकर्म २०३ पज्जर्वशन के साथ योग ३२८ चतुःसस्य ४६८

चन्द्रनवाला ३३ माना है छान्छ चंद्रगण्यमीर्थं मन चरक ३५१ चाण्डाल धर् चातुर्वाम १२, १४, ४६, ३७, ३८, 100, 474 का पंचयाम महाबीर द्वारा १२ बीद वर्णन १७ पारवं परम्परा के हैं ह= का शतात श्रध १०० चातुर्यामिक म चरित्र १२७, ३३५, ५०४ - अपनामक और खपक ३३५ के दो अंग ५०% चार्वाक ३४९, ३५२, ३५३, ३५४. . ३६८, ४३४ अक्देशीय ३६८ 800 805 चिंतामणि ४६३ चितासय ४११ चिकित्साशास ४३४ चित्र ३५३ चुनद ७३ वृद्ध को अंतिम भिचा देनेवाला 98 बुह्यमा ४८४ चुर्विकार 69 4, 31 चेटक 436 बादमस्थिक उपयोग ३४० क्षायाद्यांन ५२७ वंब्वितवजी ४१५ जगत्वन्द्र सुरि २४१, २५५३

जगदीराचन्द्र वसु २३३, ३०० जगम्माथ ४६४ 338, 498 वमानि 256, 299 जयंत जयबोप 4,54 जयचन्द्र विद्यालंकार ४६६ जयन्त सह २०५ VAF HELEVE जयस्ति । ३२ । । । । । । । । । जयपराजय ध्यवस्था ३७२ जयराशि भट्ट ३५४, ३६८ जयसोमस्रि ३१७ जस्योस्त ५३ जरथोस्त्रियन २०७, ४०७ 193 सस्य जसवंत बहाँगीर 1935 जातिभेद जातिबाद ४६ का जैनों के द्वारा खण्डन ४६ जिन १२० जिनकर्णी ५३५ विनदास 556 जिनसह १२१, २००, ३०५, ३०६, ३२७, ३६४,३८४,३८६,४२६, 888, 884, 886, 841, 842, का विशेषावश्यक भाष्य २०० और अक्लंक १७= जिनभद्रीय ३८० जिनेश्वर सुरि ३८७ जीव ३३७, ३४०, ५२२, ५२५, ५२७

में भीद्यकादि भाव ३३७ 🖽 और पंचपरमेप्डीका स्वरूप ५२२

का लक्ष्मण ५२१

ं और जातमा ५२७ जीवनमुक्ति ३३७ वार्शनिक मतीं की तुलना ३९७ जीवभेदवाद ३७३ जीवस्थान २६३ जीवात्मा 3.05 जगबक्शोर मुस्तार १५ वेकोबी 822 826 जैन 40, 127, 122, 180-१४३, १४७, १५७, १५१, ३४९, ३५०, ३६६, ४३३, ४७२, ५०४, ं ५३४, ५१८, ५१६ 'संस्कृति का हृद्य' 1३२ संस्कृति का स्रोत १३२ संस्कृति के दो रूप १३२ संस्कृति का बाह्यरूप १३३ संस्कृति का हदय, निवृत्ति 1३३ संस्कृतिका प्रभाव १४१, १४२ -बौद्ध दोनों धर्म निवर्तक 180 परंपरा के आदश १४७ संप्रदायों के परस्परमतभेद १५७ प्रवृत्ति मार्गं या निवृत्ति मार्गं १५६ दृष्टि का स्वरूप ३४९ इष्टि की अपरिवर्तिष्णुता ३५० आचार्यों की भारतीय प्रमास-शास्त्र में देन ३६६ बाचार्यों के अन्थों का अनुकरण नहीं ४७२ बाचार्यों के प्रत्यों का अनुकरण 902 द्यने ब्राह्मण ५०४ ज्ञानभंडार, मंदिर, स्थापत्व व कवा ५१८ ब्यापक लोकहित की दृष्टि ५११

जैनगुजर कविस्रो ४५६ जैनतस्वादशं ५२९ जैनतकमाया ३८४, ३८८, ४५५, ४५९ का परिचय ४५९ जैनतकवार्तिक ३८० बैन तर्कसाहित्य ३६३ के युग ३६३ जैनव्रान २१२, ३५४, ३६०, ४६⊏ उमयाधिपत्य पक्ष में ३५४ का परिशामवाद ३६० जैनधम पक्ष, ११६, १२६, १२६, १३०, १४९, २०६, ५४१ और बौद्ध धर्म ५४ का प्राया ११६ की चार विद्या १२३ श्रीर इंस्वर १३० का मूल अनेकान्तवाद १४९ को गांधीजी की देन ५४% जैनप्रकाश 'उत्थान' महावीरांक १३ जैनश्रमण् का मस्यमांस**ब्रह**ण ६० वैनसाहित्य प्राकृत-संस्कृत युग श्रम्तर ४७६ की प्रगति ४=३ जेनागम संसद ४८९ धीर बीदागम ५५ वैनाचायं का शासन भेव १५ वैनामास ८७ जैनिसमस २०६ २२९, ३७९, इ.८०, ३९१-ज्ञान ३९३, ३९५ के पाँच मेद ३७६

विचार का विकास दो साग से | 208 विकास की भूमिकाएँ ३८० सामान्य चर्चा ३६९ की शबस्थाएँ ३९१ व्यावासक कर्म ३९२ व्यावृतानावृतस्य ३९३ चपुर्वा ज्ञान का तारतस्य ३९५ ज्ञानप्रवाद ३०= ज्ञानबिन्द् २०७, ३७५, ३८१, ४५४ का परिचय ३७५ रचना शैली ३८६ ज्ञानसार अमध, २७५, २७६ ,२मध, २८५, २८६ ञानाणव २७६, ३७७ ञ्चानावस्या ३१३ ज्ञानीखित ४५४ डमोई 848 Dictionary of Pali Proper names su दक 31 तंत्रवातिक मध तस्वचित्रतक ४२४ भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टि वाले 858 तत्त्वविन्दु ३७७ तस्वविजय २५६ नावसंग्रह १५०, ३११, ४०३, ४२४, ४२८-४३०, ४३५, ४४५, ४७६ पश्चिका ६६६, ४२६ सरवार्थ १६५, २०७, २७६, २६२, ३०१,३०३,३१७,३१८,३२०, ३२४, ३३५, ३००, ३०१, ३०४

तस्वाध टीका (सिद्धसेन ) ३०७

तस्वार्थभाष्य ३८१. ३८५, ४४२. 888, 888, 403 टीकाकार ४६६ तत्वार्याधिगम सुत्र ४०१ तत्त्वाधरलोकवातिक ४३१, 858, 841 तत्त्वाधंसूत्र ६०, ४२६ तत्त्वोपप्तव ३५४, ३६म तस्वोपप्तववादी ३५४ तयागत बुद्ध १०७ तनु ३३६ तप ६०-६२, ६५, १११, ४०८, ४०६ बीद द्वारा जैन तप का निर्देश ३० जैन श्रमणों का विशेष मार्ग ६५ महाबीर के पहले भी ३२ वाद्य और गाभ्यन्तर देवल जैन मान्य नहीं 199 ब्रद्ध द्वारा नया अर्थ १९१ तपस्वी तपागच्छ 583 तक 230 तकंभाषा ३१५, ४५६ मोझाकर ४५६ केशवमिल २५३ तकशास ४५६ तकसंग्रह दीपिका १७२ तात्पर्यं टीका ३३३ विसक (सोकमान्य) ७६, ५३६ तीयकर 433 त गिया 9, 90 नप्या 350 तेंगडे 54 तेज:काय ३४२ वैक्रिय विषयक रवे० दिग० सत-सेद ३४२

505 वैत्तिरोय मह, ५०३ शांकरभाष्य ११७ तैतिरीयोपनिषद् २१८ त्रिवण्ड जैन बीद सन्तस्य १०६ में किसकी प्रधानता १०३ विलोकसार ३४२ श्रिशला ३०,३८ थेर म दण्ड १०१ और कम १०३ वयानस्य मरे दयानन्द सिद्यान्त भास्कर हरे दशंन ३१६ चक्षदर्शन मार्गणाओं में ३१६ दलसुल मालविशया ११, ५३५ द्रशसूमि विभाषा =६ वशवैकालिक ६, ६८, ६३, ६७, १०८ 80E 805 दासगुष्ठा एस. एन. ५००,५०४ दिगान्यर ४०, ३०७, ४०६, ४६३ साहित्यक प्रबृत्ति ४६३ दिरास्वर श्वेतास्वर ३०४, ३८७, ३६८, 807, 882, 888 क्षयोपसम प्रक्रिया ३३८ केयलज्ञानदर्शन ४४३, ४४४ दिगम्बरीय ४६५ साहित्य के उस्कर्प के लिओ आव-श्यक तीत बात ४६५ विक्नाम १५५, ३६५, ३६७, ४७२, 202, 202 The Geographical Dictionary of Ancient and

Mediaval India-De. ч.

The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy By Anagarika. B. Govinda, 222. The six Systems of Indian Philosophy 400 दीधनिकाय १६, ४६, ५६, ५६, ७६, mo, &w, 900, 997, 28%. 403 दीर्घकालोपदेशिकी ३०२ द्वेकिमस ४०४ दृश्य 350 दृष्टिवाद 3 2 3 खी के अधिकार 3 23 दृष्टिवादोपदेशिकी ३०२ इष्टिस्टिबाद ३५१ देवकी देवनाग 580 300 देवभद्र देवसृष्टि ४२ देवानन्दा ३१,३७,३८ देवेन्द्रस्रि २४१, २४४ का परिचय २४१ के अन्य २४४ देशविरति २०१ देहदमन १३, १५ देहप्रमाख्वाद ३७३ देव 188, 224 देवाधीन 148 द्राय १६२, १७१, १७३, ४३६,४८१ इब्बसंब्रह ३०८ इड्याधिकनय ३०६ 15-19 हीपदी । 9.10

हारा ११ अंग का पठन १७ दाव्यारनयचक टीका ४५3 द्वादशांगी 915 835 इतगामी 143 व्रतवाद 850 हेतवादी १२४ का जैन के साथ झेंकमत्य १२४ हेताहैत ५०१ धनजी सुरा ४५५ धम्मपद् ११० धर्म १३४, ४६६, ५४१ के दो रूप ५४१ चेतना के दो सझस ५४१ धमक्या २४८ बर्मकीर्ति १५५, ३६५, ३६७, ३८५, \$50, 811, 83W. 802, 805 धमकोति (जैन) २४४ धमधीप २४४ धर्मविन्दु ३७८ धमसंब्रह १८७ धमसंब्रह्णी ३३२, ३८२ धर्मसंन्यास २६१ तास्विक अतास्विक २६१ धमाधिम २२५ धर्मानुसारी २६४ धर्मानंद कीशाम्बी ७, १३, ८० धर्मोत्तर २६७ धवला १८, १६, ४६६, ४७० धारावाडी ध२२ ध्यान २७७ शुमाञ्चम २७७, २६०-२६३ चार भेद २७७

ध्यानशतक २७८ भ्रव ५००, ५०४ नकुलाक्यान ८४ नंदी ३७८, ४०१, ४०५, ४४७, ४४८ चुर्गी ४४८ टीका ३०३, ३०५, ३२४, ३७८, 807, 853, 880 बृचि हरिमद्र ३०७, ३१६, ३=२, नसस्कार ५३ १ का स्वरूप ५३१ हैत-सहेत ५३% नय १७०-१७२, ३०६, ३१६, 848, 841, 845 नैगमनय ३७० राद्द्रनय अर्थनय १०१ व्यवहारनय १७० संप्रहत्य १७० ऋतुस्त्रनय १७१ समभिरूड अवंभूत १७१ द्रव्याधिक पर्यायाधिक १७१,३०६ ज्ञान-क्रियानय १७२ व्यवहार-निश्चय ३१६ नयचक ३६४, ४२६, ४६९ नयप्रदीप ३७७ नयरहस्य ३७७ नयवाद १२३, १५४, ३६४, ३६८, में भारतीय दशैंनों का समावेश में सात नय ५०३ नयविज्ञय ४५५ नयास्ततरं गिर्या ३०० नागातुंन = ६, ३५१, ३५२

नातपुत्त निगांठ ५३० नारकों की संख्या ३४३ नारायण ४५५ नासंदा ९ निसेप ४६१, ४६२ निगंठ उपोसघ १०२, १०३ निगंड नातपुत्तो ८८ निगंडा श्रेकसादका मम निग्रहस्थान ३७२ नित्यकर्म १७७ नित्यत्ववादी १६७ नियमसार ३०७, ४४३ निर्मन्य ४६, ४७, ५६, ५२, ६६, ७३ 909. 990 प्रवचन ५२ शब्द केवल जैन के लिखे ५२ श्राचारका बीद्ध पर प्रभाव ६६ के उत्सर्ग और अपवाद ७३ दण्ड, विरति, तप द्वारा निजरा धीर संवर की माग्यता का बीद निर्देश १०९, ११० निम्नस्यत्व ४०८, ४०६ निर्प्रत्य धर्म २०६ तिर्यंश्य संध ६६ की निर्माण प्रक्रिया ६६ निर्मेश्य संप्रदाय-५०, ५८, ५३, १३६ का बढ पर प्रभाव ५८ प्राचीन बाचार विचार ५६ के मन्तव्य और आचार १३३ के तीनपक्ष २०६ व्यक्तिगामी १३७ प्रभाव व विकास १३७ नियुंक्ति १५, ३८०, ४२६, ४४४ निर्लेपता २२६

निवंचनीयस्व १६८ निवंचनीयवाद 14३ निर्विकल्पक ५२५ निर्विकत्पक ज्ञान ४२१ निर्विकल्पक बोध ४४०, ४४९, ४४५ जैन इष्टि से ४४० ब्राग्रमिस्त में भी ४४१ सविकल्पक का अनेकान्त ४४१ शाब्द नहीं ४४% अपायरूप ४४५ निवृत्यपर्याप्त ३४२ निवर्तकथर्म १३३, १३५, १३७, १३६ 305 निवृत्ति १४६ लक्षी प्रवृत्ति १४६ निवृत्ति प्रवृत्ति ५१०, ५११, ५१४ का सिद्धान्त ५११ का इतिहास ५18 निश्च ३४० निक्षय दृष्टि ३३३, ५२३ निखयहार्त्रिशिका ३८२ निश्चय व्यवहार ४९८, ५३० विजेप विचार ४९८ अरिइंत सिद्ध ५३० निषेधमुख 1६८, ३५० निह्नव 💵 नेसिकुमार १४४ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति २४३,३१८ नेमिनाध ७५, १२०, ५१४, ५१६, के द्वारा पद्मरक्षा ७५ नैगम ५०३

नैयाविक १६९, २२५, ४२३, ४३=

गीतम १५३

वैद्योपिक २२८ नेरात्स्य भावना ४३६ नैकार्य सिद्धि ३९५ न्याय १७२, ४०३, ४१२, ४६४, 809, 409 न्यायकुमुदचन्द्र ४६, १८०, १९३, ४६२, ४६३, ४६९ का प्राक्रथन ४६३ की टिप्पर्सा ४६९ न्यायदर्शन २१२, ३३४, ३९१-२-₹, ५२४ न्यायदीपिका ४६१ न्याय प्रमागा स्थापन युग ३६५ न्यायप्रवेश ३६० म्यायविंदु ३६७, ३७७, ४२२, ४५९ न्यायभाष्य १७२, ३९९, ४५९ न्यायम्स ३६७, ४५६ न्यायमंत्ररी ३९९, ४५९ न्यायवातिक ३८५, ३६५ न्यायवैशेषिक १२६, १२७, २१०, २२५, ३४९, ३५१, ३५९, ३९७, ३९८, ४२८, ४२६, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेख, ५०० न्यायसार ४५९ म्यायस्त्र ६८९, ६६६, ४६०, ५०१ न्यायावतार ३६४, ३६७,४८०, ३८३, ३८५, ३८७, ४०४, ४५९, ४७२ वासिक वृत्ति ५६२ पडमचरियं ४१ पएसी ५ पंचयाम ५१५ पक्रधकच्चायन ३२ पक्लियसुस २०२ पवधर मिश्र ४६४

पञ्चमहावत = पञ्चसंब्रह २४०, २५६, ३०५, ३१६ ३२१,३२८,३२४,३३४,३३५ ₹88, ₹95 प्रक्वेन्द्रिय ३०० पतलालि १११, ४८४ पत्रपरीक्षा ३६७ पदार्थ ४०= पदमविजय ४५५ पद्मसिंह ४५५ परमञ्चोति पञ्चिवशतिका ५२६ परमाणु १२६, १६१, १६२, ३५७ दार्शनिकों के सतभेद १२६ परमाणपुश्चवाद १६६ परमाखुवादी २०३ परमात्मा २०९, २७४, ३७३, ४३६ परमेष्ठी ५२२, ५२८, ५३६ का स्वरूप ५२२ पांच ५२८ को नसस्कार क्यों ? ५३ १ परिग्रहपरिमाखन्नत ५२१ परियामवाद ३५५, ३५६ का स्वरूप ३५६ परिवामां नित्व ३७२ परिभाषा की तुलमा ३९० परिमातक २०३ परिहारविद्युद्धि ३४० परोक्षामुख ३६७, ४२४ परोच के प्रकार ३७१ प्यांष्ठ ३०३ वो भेद ३०३

पर्वाप्ति ३०५ का स्वस्प ३०५ के भेद ३०५ पर्याय १७२, ३७३, ४५३ पश्यन्ती ४२० वांचयम २५७ विषयक मतभेद २५७ पाटमा ४५५ पाटलिपुत्र मण पातज्जादर्शन २८८, २११, २१४ पातलावयोगदर्शन २५३, २६६, ३३० पातव्यक्षयोगशास्त्र १६ पातज्ञलयोगसूत्र ४२५ वातञ्जलसूत्र ३८४, ५२४, ५२६ बृत्ति (यशो) २१३ पारमाधिक ४३८ पारसी १९३

की आवश्यक किया 19३ पारस्करीय गृहासूत्र मह पारियामिक ३३म, ३३६ पारिभाषिक शब्द २९७ पारवंनाय ३, ४, ८, ११, १३, १४, 10, 84, 85, 41, 45, 04 मह, हप, हण, हम, १२०, १४५, 498, 489 की विरासत रे का विहारक्षेत्र ४ का चात्यांम धर्म ७, १३, ३६ का संघ का बाचार ११ के चार याम १४, ६म की परंपरा ४६ यनारस में जन्म ४८ विहार क्षेत्र ४८

तामस तपस्या निवारचा 💌 की परम्पस में तपस्वा ६५ की परंपरा का आचार ६७ पारवापत्विक ४, ५, ८, ५७, ८३ विजरापोल ५१७ पुरस्ता ६ पुण्यपाप-की कसीटी २२६ पुण्यविजयजी ४८२, ४८६ का कार्य श्रम पुद्रगलपरावतं २८६ चरम और अचरम २मह पुनर्जनम १३३, १३४ पुनजन्मवाद ४३४ संमत अभिजाति ११२ पुरुष १६१ पुरुषार्थसिद्धि उपाय- ५२४ पुष्टिमार्ग १५६ पुत्रवपाद ६४, ३१८, ३८५, ३९८, 801, 807, 800, 805 पुज्यपाद देवनन्दी ६०, ६१, ४४२, पुरशा कस्सप १२, ११२, ११४ पर्याकदयप ३२ पूर्व १७, १८, १०८ चौदह 10 शब्द का अर्थ १८ गत १८ महाबीर पहले का अत १०८ पूर्वगतगाथा ४१८ पूर्वमीमांसक २५३, ३५६ वर्व सेवा २९१, २६२ पूर्वसेवाद्वाविशिका २३1

योगाल व

पोग्गली इ पौराशिक २२५, ३७० पौरुपवाद १६९ पीरुपवादी 148 पीयच १००, १०१, १०३, १०५ वत का इतिहास ३०१ बीद ग्रन्य की साची १०१, १०३ की उत्पत्ति का मूख १०५ अकरणस्ताकर २५७ प्रकाशनस्वी ४९१ इं. स. १९४९ के ४११ अकाशात्मयति ३६५ प्रकृति १६१, २२५, २३० निवृत्त, श्रानिवृत्त श्राधिकारा २३०। प्रजाकर ३६७ प्रज्ञापना ३०१, ३०६, ३२२, ३२४, ४म४; टीका ४२४ प्रजासाहातम्य २८४ प्रतिक्रमख १६, १७६, १७६, १८७, 154, 155 के पर्याय १७८ के वो भेद १७३ किसका ? १७९ की रुदि १८४ के अधिकारी और रीति १८५ पर बाक्षेप समाधान १८८ प्रतिमानाटक ४८६ प्रतीरयसम्त्यादवाद ३ १५, ३५७ प्रत्यक्ष ३७०, ३=३, ४२१, ४२२ का वास्तविकत्व ३७० सांव्यवहारिक ३७० दारांनिकों का खेकमस्य ४२१ स्यायदर्शन की प्रक्रिया ४२१ प्रक्रिया की तुलना ४२२

प्रत्यभिज्ञान ३७१ प्रसावस्थान ४०७, ४०६ प्रत्यास्थान १८० दो भेद १८० की श्रुद्धियाँ १८० प्रत्येकपान मध प्रधान २०९ प्रधानपरिखामवादी ३५६ प्रधानवादी २०३, २११ प्रमाक्त ३६८ प्रमाचन्द्र ३६६, ३८७, ४७०, ४७६ समय की चर्चा ४७० प्रमासा ३५२, ३७०, ३७१, ३८५, ३८६, ४६१, ४६२, ४६७, ४७९ शक्ति की मयादा ३५२ विमाग में दार्शनिकों के मतभेद 350 का स्वरूप ३७२ मतिश्रत में उमास्वाति कृत सम्रह ३६५ अन्यदीय संग्रह ३८५ पूज्यपादकृत संप्रह ३८५ प्रमाग्नयतत्त्वालोक ४६१ प्रमायापरीक्षा ३६७, ३८९, ४२४ प्रमासभेद ३८२ वैशेषिकों में ३८२ प्रमाणमीमांसा १७२, २०५, ३४३, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ४२१, 858, 850, 821, 400 का परिचय ३४९ वाह्यस्वरूप ३६१ जैन तर्क साहित्य में स्थान ३६२ की रचना की पूर्व भूमिका ३६७,

3.4円

प्रमाखवार्तिक ३८७, ४११, ४३५, 207, Yoz प्रमाखिया १३० प्रमागाविनिश्चय ३६७, ३=५ प्रमाणविमाग ३६९, ३७०, ३८९ प्रत्यक्ष परोक्ष ३७० चत्रविध ३८१ प्रमासाकाका ४७८ प्रमाससमुच्चय ३८७, ४७२ प्रमाणसंबद्ध ३८४, ३८५, १८६ प्रमाणसंप्यव ४८१ अमासोपप्तव ३५२, ३५४ प्रमालच्या ३८७ प्रमाद २७२, ४१४ प्रमेय ३५४, ३७२ का स्वरूप ३७२ के प्रदेश का दिस्तार ३५४ प्रवचनसार ५२२ प्रवर्तक धर्म १३४, १३६, २०७-२०१ समाजगामी 1३६ त्रिपुरुषाधंवादी २०८ प्रशस्तपाद ४२८ प्रवास्तपादभाष्य २१२, ३८३, ४०४, 854 प्रसुष्ठ ३३६ प्रातिभासिक ४३म प्रामाण्यनिश्चय ४२३ का उपास ४२३ स्वतः परतः में धनेकान्त ४२३ प्रावादक ३६७ मि दिस्नाग बुबिस्ट लोजिक ४५६ प्रेमी ४६३, ४६५, ४६६ फलचन्द्रका ५३७

बन्धमोच १२६

बीन जीनेतर दृष्टि से १२६ का परिचय २५२ बन्धहेतु ३४२, ४६४ विवरण में मतभेद ३६४ वहातुरसिंहजी सिंधी ४८२ बहिद्धादाया १४ बहिरात्ममाव २२४, २६५ बहिरातमा २७९, ४३९ वहिद्द्षि १७६ बहकायनिर्माणकिया ३३० बाहस्पत्व ४३४ बालमस्या ५३४ बाह्बली १२२ ब्रह्म व, ४२, ४५, ५४, ५७, ५८, ७९, १९-१३, १६, १५१, २३१, २३४, ३२७, ५10, ५३६ हारा पाश्वपरंपरा का स्वीकार इ तप की श्रवहेलना ६ और महावीर ५४, ५७ निर्मन्थ परम्पराका प्रभाव ५८ की अन्तिम भिन्ना में मांस ७३ की तपस्या मध के द्वारा जैन तपस्या का आचरया सारनाथ में धर्मचक्रप्रवर्तन ९२ द्वारा निर्फ्रम्थ सपस्या का सण्डन द्वारा ध्यानसमाधि ९६ स्त्रीसन्वास का विरोध ३२७ बुद्धोप ८०, ८१ बुद्धरित (कीशाम्बी) ५८, ६० बुद्धनिर्वाग १७

वस १२५, ३१५, ४५६

बृहत्कस्प्रमाच्य ३६०, ४०४ बृहत्संब्रहिणी २०५, ३२० बृहदारण्यक ५२४, ५२५, ५२६ बृहन्नारदीय ८५ वेचरदासञ्जी ४८६ बोधिविसोत्पादनशास्त्र मण बोधिसस्य २३५ बौद्ध ५०, ७१, १०१, १२४, १२७, 180, 148, 102, 210, 211, २१८, २१६, २७८, ३४६, ४५०, ३५१, ३५१, ३६३, ३६५, ३७०, ३०२, ३७०, ३११, ३१२, ३९३, देशम, ४०९, ४१५, ४२२, ४२४, इर्थ, इर्ट, इर्ट, इर्ट, इर्ट, ४३५, ४३६, ४५९, ४६३, ४७२, 808, 828, 401, 405 कमें की मान्यता १०९ तप साधन नहीं १०९ परंपरा और मांसाशन बौद्धदर्शन २०९, २२५, २६४, २९५, 400 के अनुसार क्रमिक विकास २९४ वैन कमिक विकास से तुखना २६५ बौद्धधर्म और जैन्धमं ५४ बौद्ध परंपरा = 3 में मांस के विषय में पक्षभेद मा बौद्पिटक १६, १७, ५१, ५६ बौद्धभिक्ष ७६ का मांसारान ७५ बौद्धंधनी परिचय ३६ बौद्धागम और जैनागम ५५ श्रीवायनवर्मसूत्र २०

अज्ञान का आक्षय और विषय ३१५ पक्षमेद ३१५ वस्तास १७० ब्रह्मचर्य १२२ मधा चर्यवत महावीर द्वारा पार्थक्य हर बह्मज्ञान ४३७, ४३८ यशोविजयकृत सण्डन ४३८ महापरिखामवाद ३५६, ३४७ अधापुराया ८५ ब्रह्मभावना ४३५, ४३६ ब्रह्मवाद ५०२ वसविद्यार १२२ वस्ताखात्कार ४३१ व्यास्त्र भाष्य २१२, २३० बह्याद्वेत १६२ मधीकत्ववादी १६५ मासण ३००, ४६३, ४७२ बाह्यणपरंपरा ४५ बाह्यसमार्ग २०५ बाह्यसम्बर्ग १२२ णअमण ११६ की तुलना ११६ परस्पर प्रभाव और समन्वय ३३8 बाह्मी-सुन्दरी १४४ मवित २२६, ५३१ सिद्ध और योगभक्ति ५३१ मगवती १७, ३७, ३८, ३१, ११, भर, ५७, ६०, ६०, ९१, १३, 94, 101, 108, 104, 117-114, 202, 204, 221, 804

403

भगवद्गीता ३३०

महाचार्य ४५६ सत्रवाह १५, ४०७ भरत-बाह्बली ११२, ११४ सर्वप्रयञ्च ३५६ सर्वं हरि ३००, ४००, ४०४ भवोपग्रहिकर्म ४३९ भागावत मध, १२१ माख २२५ भारतीय दशनों में श्राप्यारिमक विकास १२८ इतिहास की रूपरेखा ४६६ भारतीय विद्या २७, ५८ भाव २६१, ३३७ जीव में खेक समय ३३७ धानेक जीवों में ३३७ भावना २६०, २६९, २६३, ४३९, おませ के तीन प्रकार ४३५ भावनामय १११ भावरूपता १६८ भाषा २२२, ४२० के चार प्रकार ४२० भाषाविचार १०७ भाषासमिति १०६ भासवंज ३६= भूतास्मवादी २१६ भूमिका २८२ भेद १७२ ... भेदगामिनी १६५ भेदमाव १६२ मॅबरमल सिंबी ५३३ मंखली गोशालक ३२, २६६ मजिसम निकास ६,४७,५६,५७,५८, BE, EE, 81, 100, 108, 114, दहस्रकार, स्ट्राप, स्ट्रप, प्राप भ०४, ५३६

सण्डन सिश्च ३३५ मति-अतनिश्रित, धनिश्रित ४०४ 309,340,804,829 नया उहापोह अवग्रहादि 853 मतिश्रत ३८२,४००,४०२,४०४,४०५ का वास्तविक ऐक्य 325 की चर्चा का भेद का अभेद ४०२ E.8-मध्स्यपुरागा 88, E9, E9 मत्स्यमांस थीर बीद मिल् ६६ बौद्ध परम्परा में मतभेद = 1 बीद्ध परम्परा में मतभेद = २ मधुप्रतीका २५३ सबुमती २५३ मधुस्दन ६७७, ३८४, ४३७, ४६४ मध्यमप्रतिपदा १४६ मध्यममार्गं १२३, ५०१ सध्यमा ४२० सन १२६,२८१,३११,३४३,३५३ द्रव्य सन ३११ दिगा इवे० ३११ द्रस्य सन का आकार मनुस्युति म्प, २१म मनो द्रव्य ४२६ मनोयोग ३०१ मनःपर्याय ३२८, ३४३, ४२४, ४२५ परिचल ज्ञान ४२५ दर्शनान्तर से तुलना ४२५ का विषय ४२५ में योग देशम, देशदे मरीचि

मलवारी (हेमचन्द्र ) ४४६ मलयगिरी २४३, ३०३, ३२१,३६८, 855' 880' 882 मक्खवादी ३०६, ३६४, ४२६, ४४७, 888, 843, 843 महतारव ३१ सहसुद गजनी ४६९ महात्मा २३२ महादेव ४१ महाभारत ८४, ८५, १११, २३६ महाभारत शान्तिपर्व २२८ महासाध्य ११८, ४९४ महायान ४८, ८३ हारा मांस का विरोध =1 महायानावतारकशास्त्र ६७ महावगा १७२ महावस्तु ४२, ४म महाबाक्यार्थ ४०८ महाविदेह ४०

जन्म समय की परिस्थिति २६ जाति और वंश २७ के विभिन्न नाम २७ का गृह जीवन २७ साधक जीवन २८ उपदेशक जीवन ३० का संघ १३ उपदेश का रहस्य ३२ विपची ३३ ऐतिहासिक दृष्टिपात ३४ माता-पिता ३६, ४१ मेर कम्पन ३६, ४१, ४२ गर्भाषहरमा ३८, ४१ देवागमन ४२, ४८ जीवन सामग्री ४३ जीवन के दो ग्रंश ४३ वैदिक साहित्य में निर्देश नहीं ४४ पञ्चवधविरोध ४५ और पारवंनाथ अस्प्रयता विरोध १५ की नग्नता ४७ के साधु अचेल और सचेल १७, ज्ञामकल ४७ निग्रन्थ ४७ दीर्घ तपस्या ४७, ३३ विहार क्षेत्र 20, 41 गोशासक निर्वाग समय करपस्त्रगत जीवन १८ चीदह स्पप्न विद्वार चर्या आचार-विचार ४३ और बुद्ध ५४-५८

वादवं का अनुसरण समन्वय ५६ नायपुत्र निगांठ 48, 55 रेवती द्वारा दान म० ऐक वस धारण और अचेलता मम वाश्व वरंपरा का आचार निक द्वारा प्रशंसा सामायिक का प्रश्न १०४ अभयकुमार को बढ़ के पास भेजते हैं महाबीरपूर्व शत १०८ दण्डादि की महाबीरपूर्व परंपरा वर्ण विषयक मान्यता 332 की सर्वज्ञता ११४ की सामाधिक १२१ सनेकान्त के प्रचारक १४६, १५२ क्रमेशास्त्र से संबंध २०५ से कसवाद का शाविसाव २१७ के समय के धर्म २१८ बी-दीला के समर्थंक ३२७ चीर गोशालक ५१५ महामत ६८ वाँच महावीर के ९८ चार पाइवं के हम जैन बौद का अन्तर ११ महासांधिक मह महेन्द्रकमार ४६६, ४६९-४७४, ४८१ मांसमक्षण = 9 मांस-मत्स्य ६१-६६,६८,६९ आदि की असाधता ६३ बादि शब्दों के अर्थभेद ६२ बौद्ध बैदिक आदि में ६४ स्थानकवासी में ६५

श्रथंभेद की मीमांसा ६६ भोजन की आपवादिक स्थिति ६६ श्रहिंसा संयमतप का सिद्धांत ६= के त्याग में बौद श्रीर वैदिक द्वारा अनुसरका ६३ विरोधी प्रदन और समाधान ६९ माठरवृत्ति ५०३ माशिक्यनंदी ३६५, ३८७ मानचेट ५३६ माध्यमिक कारिका ४६८ माध्ववेदान्त ३४६ मानवस्वभाव ६३ के दो विरोधी पहला ६३ माया २२५ मागंगा २५३, ३४० गुणस्थान से अन्तर २५३ मागंबास्थान २६१, ३४० मागांनुसारी २६४ मिख्याज्ञान २२८ मिथ्याख २२८ मिध्याष्ट्रीय २७३ गवास्थान २६४ मिश्रसम्बाद्धि ३४१ मीमांसक =३,१५०,२०=,२२५,३५१. इप्र, इद्भ, ४०३, ४३०, ४३०, धरवे, धरक, धर्व, धद्र, धर्थ, 848, 409 मीमांसा ४१२ मुजफ्करपुर ५ मुक्त्यद्वेषप्राधानय द्वाजिशिका २८६ मुनिचंद ३२५ सुसुचा दार्शनिक मतों की तुलना ३२७ सलतान १६६

मृतिंप्जा ७१, ७२ विषयक पाठों का अर्थभेद ७२ मृजाबार १५, २०१, २०३, २०४ और आवश्यक निर्युक्ति २०१-२०४

मेक्समूलर २१५, ५००
मेबकुमार ३१
मेतार्थ ५१५
मेहिल १०
मेञ्चुपनिषद् २२७
मोक्षाकर ४५६, ४६०
मोह २६४, २८०, ४३४

की दो शकि २६४ यज्ञ ४४, म४, १०६ यतमा ५१९, ५९२ ययाप्रकृतिकरण २६६, २७० यम

महावत १६, १म यशोवितय २६३, ३०७, ३५०, ३०५, ३९८, ४७७, ४७६, ५२६ ज्ञानदर्शन के विवाद में समन्वय ४५२ जीवन-पश्चिय ४५५ के प्रन्यों की भाषा ४५७ के प्रन्यों का विषय ४५४ की शैली ४५म

यहूदा ५१ याकोबी २, १८, २०, ४७, ५४, ४७२ युक्त्यनुशासन ३६४, ३६७, ४६५ योग १२४, २२१, ३४३, ५२४

धीर गुज्ञस्थान २८६ स्वरूप २८६ का धारंभ कव २८१ के भेद २६० के श्रुपाय २६१ श्रीर गुर्यास्थान २६१ जन्यविभृतियाँ २६४

अंक काय योग ही क्यों नहीं ३१० योगदर्शन २१२, २२८, ३३४, ३६६ योगिकन्दु २६५, ३७८ योगभेदद्वाविशिका २६०, २६९, २६६ योगमार्ग २०५ योगमार्गया ३०९ योगमार्गया ३०९

में १४ वित्तभूमि २५६ योगविभूति ४२५ योगवल्लया द्वाविशिका २८८, २८६ योगवास्त्र ६८, ११३, २७६, २९४, ४५६ योगसत्र ११७, ४२८

योगसूत्र ११७, ४२८ भाष्य १.७

योगावतार हार्त्रिशिका २६७, २६८, २७७

यंग २३४ रघुनाथ ४२४ रलाक्स ४६२

रागद्वेष १२५, ४३४

उत्पत्ति के कारणों में पचमेद ४३४ राजगार-राजगृह ५-६ राजगारिक २७८, २७६, ३१०, ३१८, ३२०, ३८५,४४३,४७८, ४८०

राजवार्तिककार ३६म राजदोसर ३२४, ४म६ राजेन्द्र प्रसाद ५०म राषाकृष्यम् ५०४, ५३३, ५३५ रागडे ५०० रामानुष

| की धनेकाम्स दृष्टि १५६     |                |
|----------------------------|----------------|
| रामायण ४१                  |                |
| रायपसेणङ्ग                 |                |
| राहुलजी                    | 14             |
| रूप                        | \$85           |
| रेवता                      | 35             |
| रोदिसी                     | 80             |
| <b>जंकावतार</b>            |                |
| लघीयस्थ                    | ३८४, ३८५, ४६०  |
| लघुपाठ                     | 989            |
| सच्चि                      | 784            |
| <b>स</b> िघपयाँ स          | ३०३            |
| <b>छ</b> ब्बिसार           | 378            |
| कब्ब्यपर्याप्त             |                |
| खबितविस्तर                 | ३२५            |
| सुनिचन्द्र कृत पक्षिका ३२५ |                |
| सासेन ५४                   |                |
| विगयरीर १२६                |                |
| कामंगा शरीर की तुलना १२६   |                |
| सेरया १११-११३,२९७-२१६,३७३  |                |
| के सद २९७                  |                |
| के विषय में मतमेद, २१७     |                |
| च्यः पुरुषों का दशस्त २३७  |                |
|                            | सत २९७         |
| मंखर्जी गोशालकका मत २१३    |                |
| महानारत २६६                |                |
|                            | त योगदर्शन २९९ |
|                            | कसंमत ११२      |
|                            | १११ क्षम       |
|                            | परंपरा ११२     |
|                            | रंपरा ११३      |
| लोकप्रकाश                  | २६७, २६८, २७१, |
| २६८, ३०३-३०५, ३३३, ३१६,    |                |
| \$50                       |                |

खोकविद्या जैन जैनेतर सतसेत् 1२६ खोमाहार ३१६ लोकाशाह ७१ बक्रगति ३१८, ३१६, ३४१ का काल ३१८, ३१६ में अनाहारकत्व ३१८ वचन इच्यवचन ३११ योग ३०६ बहकर १५, २०१,२०२ वदगच्छ २४३ बदगरे इप वण ५ वर्षा १११, ११२ वल्कती ५३६ वर्ताम १५६ वल्लभाचार्य ३५६ वसन्त २३३ वस्त्रदेव ४० वसुबन्धु ८७, १५५ वस्तुपाल २४३, ५४७ वाक्यपदीय ४२०, ४८५ वाक्यार्थ २०८ वाक्यार्थज्ञान ४०६ चतुर्विध ४०६ वाचना ८७ वाचस्पति ३६८, ३७०, ३१५, ३११ वाशिक्य प्राम (वनिया) ५ वाल्यायन १५३, ३६८ वादक्या १५३ वादमहार्ग्य ३६६ वादिदेव ३६६, ६८७, ४२०, 854, 805

बादिराज ३६६, ३८७, ४६३ वायुकाय ३४० बासना २२५ वास्तवबादी ३४६ विकासकम २४३ विक्रमादित्य ४६१, ४७० संवत् १७० विक्रमाकीयशक ४६६, ४७० विग्रह ३१८ वक्रमति में ३१८ ववे०-दि० सतभेद ३१= विधिवन्त ३३६ विजयचंद्र सुरि २४१ विजयदेव स्रि ४५६ विजयप्रम ४५६ विज्ञानवाद ३५३ विज्ञानवादी ३५०, ३५३, ३५३ वितण्डा १५३ विदेहम्कि ३३७ दार्शनिक सत की तुलना ३३७ विद्यानंद २४१, २४४, ३६६, ३६७, \$20, 850, 858, 864, 803, 205, 204, 805 विधिमुख १६८, ३४६ विष्शेलर शास्त्री ४=६ विनयपिटक ६६, ७९ विनयविजयज्ञी ३०४ विभीवदेव 380 विन्दरनित्स १११ विभङ्गान ३२२ विभाज्यवाद १२३, ५००

विभाद्रव्यवाद १६२

विमृतियाँ २६४

विशियम रोवन हेमिल्ट २३४

विवरगाप्रमेयसंग्रह ३३३ विवरणाचार्य 284 विवसवाद ३५५, ३५८ का स्वस्प ३५% निस्यम्म के विवर्त और क्षासिक विज्ञान विवर्त ३५८ विवेकमावना ४३५, ४३६ विशासा १०२, १०३ विशिष्टाईत १५६, ५०१ से धानेकान्तवाद की तुलना १५६ १६६, १७२ विशेषगामिनी इष्टि १६१ विशेषसक्ती 888-888 विशेषावस्थक माध्य १२५, २००, मद्द, ३००,३०३, ३०३,३०७-३०६,३११, ३२५, ३२३, ३६४, ३६८, ३८४, ३८८, ४०२,४०६, 853, 854, 888, 80E, 838, 884, 880, 882, 884, 841, 808 स्वोपज्ञ स्याक्या विशोका 243 विश्वविचार १६१ की दो मौलिक दृष्टियाँ १६१ विद्यवशान्ति सम्मेखन और जैन परंपरा ५०८ विरलेपस १६१, ३५१ बीतरागस्तोन्न ५२९ वीरमित्रीदय = ५ वीरसेन वीरसंवत और वैनकालगणना ५८ बुसि संक्षेप २६०, २६९ २६३ बुद्धाचायं ४४१, ४५०

वेग्रीसंहार ४८६ वेदप्रामाण्य ४११ वेदसास्यवैषस्य ५३७ वेदान्त १२६, १०२, २२५, ३५१-३६१-३६४, ३६७, ३६म, ४३०, ४३३, ४३७-४३६, ४६४, ५०२, वेदान्तक्ष्यतस ३८९ बेदान्तकल्पलतिका ४३० वेदान्तदर्शन 305 वेदान्तपरिभाषा 282 वेदान्तसार 107, 364 48 वेवर 850 बेखरी वैज्ञानिक दृष्टि ३५ बेदिक ५०, =२,१७२, २७=, ४०७, ४१३-४१५, ४२४, ४२५, ४५६ शास्त्रों में मांसाशनके पक्षमेद =२ स्त्री-शहदारा वेदाध्ययमनिषिद्ध पाठ और अर्थविधिको जैन से 80.0 हिंसा का विरोध ४१४, ४१५ वैदिक्षशंग 100 वैदिक धर्म २१८ वैविक संध्या 383 वनिवको 804 वेभाषिक इपरे, पवर वयाकरण 1224 वेराम्य 299 दो भेद-पर अपर 253 वेशाची = 5 वैशालीसभिनंदनप्रस्य ५ वंशाली-बसाइ .

मैशेपिक १६३, २११, ३३४, ३८३, इद्दर, ४०३, ४२५ वेपम्य 115 वेष्णव ५०, ६६, ०६, मरे, मप पर जैन परंपरा का बहिसा विष-वक प्रधाव ७६ माध्व और रामानुब ५% वदन 300 ध्यवहार ३४० नय ३०७, ४५३: निश्चय ४६६ राशि रदा व्याक्रस्म ३८०, ४६४ सहाभाष्य ३८० ध्यास्याविधि ४०७, ४०० ब्यावहारिक ४३म व्यावृत्ति 942 खास 222 ब्बोमवती ३८३, ४०४, ४२८ ब्योमशिव ३६३, ३६८ शक शंकराचार्य १५१, १५५, २१२, २३४, इपा, ३पर, ३८४, ५०२ शंख आवक १०१ शकडाल ३१ शकराजा ४६६ शक्संबत् ४६६ 88, 23 असपध 385 शबर 853 शब्द शब्दनय ५०२ पारीर 299 शांकर वेदान्त ३५०, ३५३, ४३७, 400 शांकर वेदान्ती ३५६

शान्त ६६ शान्यपुत्र (बुद् )

द्वारा पारवं परम्पराका विकास १७ शान्तरक्षित १५०, १५५, १३५, ४७८ शान्तिदेव ८१, ८२ शास्तिवादी ५०= शान्तिसरी ६७, ३८७ शानवाचार्य ३६६ शायरभाष्य ३८७ जाब्दबोध ४२० शाबिमद ३७ शालिबाहर ४७० । २३२, ४५३ का सब १५३ शास्त्रवातांसमुख्यय ३२४, ३२४ धास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन क्षण्य **शिक्षासमुद्यय** में मांस की बचीं मा शिवगीता 249 शिवराम स. प्रांजपे ४८६ गुन्तस्यान £94 855 **अब्दब्यनया**वेश शुद्धाद्वेत १५६, ५०७ में अनेकान्त इष्टि १५६ सुविग श्रद्ध, श्रद्ध ख्र मचस्त्र देखद चन 24 स्न्यवाद ३५३ श्चन्यवादी ३५०, ३५३, ३५६ **शैलेगा** 328 40, 40 355 अदानुसारी २९४

\$\$ 8-191, 202 श्रमण्भगवान्महाबीर ५, ६ श्रमणसंप्रदाय ५० सांख्य, जैन, बौद, आजीवक ५० परिचय ५१ आमिष्क साहित्य की प्राचीनता ११३ शावक्यान दह श्रावस्ती श्रीधर ३६८, ३८३ ओहर्ष ४६४ अत १७, ३७१, ४००, ४०१, ४२० लोक्सि लोकोत्तर ३०१ मति और श्रव की भेदरेखा ४०० अक्षर अनक्षर ४०% जीकिक लोकोलर ४०१ जैन जैनेतर तुलना ४२० एकेन्द्रिय में ३०८ भावधत ३०६ अतिश्रित-अक्षुतनिश्चित ४०४, ५०५ केवल खे० में ४०५ उमास्वाती में नहीं ४०५ सर्वप्रथम नन्दी में ४०५ श्रतमय अतविद्या धतावर्णवाद ६१, =७ अति-स्मृति 23.8 की जैनामुकुल स्यास्या श्रेणिक ३१ श्रेवी २०३, २०४ उपशम, क्षपक २०४ रलोक्नातिक १२०, ४७३, ५०१ श्वेताम्बर-दिगम्बर १५-११, ३२, ६२, Es, 108, 142, 200, 201, २०५, २४७, २५१, ३०२, ३११,

इन्ध, इन्ह-इन्द्र, इथ०, इह्ह्, 306, 385, 804, 818, 859, ४६२, ४६६, ४७७, ४७८ कमशास्त्र २०५ सतभेद का समस्वय १५६ श्रावस्थक के विषय में २०० सन के विषय में दीक्षा और छात्रययन ३२४ आयोजिका करवा के विषय में ६२६ काल के विषय में समान-श्रममान मन्तव्य ३४० अतनिश्चित ग्रञ्जतनिश्चित ४०५ अनचर अत ब्याख्या ४१६ रवेतारवतरोपनिषद ३२० पटलण्डागम १७, ११६, ३७६ परपाइड 320 पटस्थानपतितत्व ४१८ पडशांतिक ३५७ यहदर्शनसमुच्चय १३० संक्षेपशारीरकवातिक ३९५ संबंधा 255 संगीति म्६ मण संग्रहनय ३०७, ४५३, ५०२ संघ पाव्यका ह संघदासगणि ४०८ संजयबेलटी 35 संजा ३०१-३०३ ज्ञान और अनुभव ३०१ मत्यादि, साहारादि ३०२ बोधादि ३०२ स्वे०-विगम्बर ३०३ संजी असंजी

हवे०-दिगा० मतभेद ३४२

संयारा और अहिंसा ५३३ संग्रज्ञात \$89-08F संप्रति 498 संयुत्तनिकाय ३७, ९८, ५३६ संयोजनार्धे 284 संलेखना 434 संबर 8, 995 संस्कार २३५, ३१३ संस्कारयुग 343 संस्कारशेषा २५३ संस्कृतिका उद्देश्य १४५ सक्दागामी 588 सत्कायवाद १६२, 143 सन्ता 83= वेदोत संमत तीन ४३८ 488 सत्यार्थप्रकाश = ३ सदद्वेत 944 सदागंद 328 सदद्धि के चार भेद २६८ सदद्वेत १६६ सद्बाद १६३, ३८२, ४०३, ४४३. 888, 840 सन्मतिदीका 84. 888 सन्मतितर्क ३८३, ४६५ सप्तभंगी 148, 144, 102, प०३, प०३ का आधार नयबाद १७२ भंगो का विचार 1403 402 और शंकराचार्य और रामानुब 408 सप्रतिक्रमण धर्म ८, ३२

580-565

समस्तमाई ३६४,३६६,३६७,४४६, 863, 864, 869-803, 806. धीर शक्तंक 8155 के समय की चर्चा १७० धीर धर्मकीति ४७३ सिटसेन ४०३ समम्बय १६१,३५६ समय ३३४ समाधिमरचा भ३३, ५३४ समानवा १६१ समिति ५१२ सरमति ३६७ सम्बक्तज्ञान २=२ सम्बन्त २०१, ३११-३१३, ३४०, 353 स्वरूप विवरण ३३१ सहेत्क निहेत्क ३ 11 के भेटों का आधार ३१२ प्रका भाव ३१३ मोहनीय ३१३ क्षायोपशमिक, भौपशमिक ३१३ सहित मरकर की बनना न बनना, इस विषय में श्वे०-दिगा मतमेव ३७३ सम्यकदष्टि द्वान्त्रिशिका २३६ सम्पानान २२६ सम्बन्धर्शन २२१, २=२ सबज ४२८, ४३०, ४४५ शब्द का प्रय ४३० सर्वज्ञत्व ११४, ११५, ३७४, ४२७, 323 का अस ५५० महावीर का ११४

मानने की प्राचीन परंपरा १९% से इस का इन्हार 194 का समयन ३७१ देखो केयलज्ञान सवज्ञत्ववाद ४२७ सर्वेविस्ति 209 सर्वशासम्बन ३३५ सर्वार्थसिद्धि ६०, ६१, २६८, ३१८, 220, 234, 254, 882. 201, 205 सविकश्य ज्ञान ४२३, ४४०, ४४३ सांक्य ५०, १२०, १२४, १३७, १३२, \$ ₹8, 3 m2, 3 m4, 2 8 1 - 2 8 2 . ४३०, ४३८, ५०२, ५२४ सांख्यकारिका ३८३ सांस्यतस्वकोसुदो ११७ सांख्यप्रवचनभाष्य १७२ सांस्य-योग १११, १२१, १२६, १२७, 140, 208-211, 224, 288, इप्त, १५३, ३५६, ३९४, ३१७, देशम, ४०३, ४२म, ४१५, ४३१, धरेरे, धर्ण, ५०१ सांप्रदायिक इष्टि ३६, ४२ सागरानंद सुरि ४८३ सातवाहन सामन्जदलसुत १६, ४० सामान्य १६५, १७१ सामान्यगामिनी दृष्टि १६१ सामायिक १२१, १०४, १७० साम्पद्धि ११६, १२१, १२२ के विषय में गीता-गोधजी श्रीह वैनचर्म १२१ और अनेकान्त १२२

सावत ६, ७ मान भागा स्त्रा

सिची जैन सिगीय ४८२ सिहगिया ४५३ सिंह ५२८, ५३० भीर चरिष्ठंत ५२८ निरचगध्यवद्वार दक्षि से ५६० सिंबान्तसमीक्षा ५३० विदराज ७७, ५१६ सिवर्षि १८७ सिद्धेन १५१, ३६४, ३६६, ३६७, \$54, \$40, 802, 880, प्रकड़े, ४७६ सिद्धसेनगरिंग ३१८ ४४२, ४६८ सिद्धसेन दिवाकर ३०६, ३८२, ४२६, 883,880 888 840,849, 843 सिद्धसेन-पमन्तमद्र का परिचय ४७० भिन्नसेनीय ३८० सिंह्म १११, ४०५ सिद्धान्तविन्द्र १७२, ३७७, ४३७ सिद्धार्थ ३७, ३**८** सिद्धियाँ २३४ सिद्धिविनिद्यम् ४६५, ४७६ रीका ४६५ सामधर ४० सवशवेलीभास ४५६ सुत्तनिपात ११२, २१६ समेध २३६ समंगलाविलासिनी ५७, १०० सरेश्वर ३१५ स्वासा ३२ सकर महत = 0 के विविध अर्थ =0 मुख्या ४२०

स्त्रकृतांग ८८, ३७, १००, ४१३-

894, 400 सेयविया-सेतव्या 🦄 मैद्धान्तिक ३२६ सोतापस्त २५४ सोमयाग 53 सोभागदे ¥99 सोमील 3.4 सीवास्तिक ३४६, ३५५ स्तति १०० सी-पुरुष ३२ , ३२४, ३२० समानता ३२३ को मोक्ष ३२४ सीको केवलज्ञान ३२४ कुन्दकुन्दद्वारा खोदीचा का विरोध 330 स्थविरवाद ४1. ८६ स्थानस्वासी ६६, ४६८ स्थानींग १४, १०९, ३८१, ५०३ राका ५०३ स्थिरमति => स्मातं २२५ स्मृति ३७१ स्मृतिचन्द्रिका द५ स्याद्वाद १२३, १५० स्याद्वादरत्नाकर है है है, ४२० स्युसाइड ५३३, ५३५ स्वयंभुस्तोत्र ३६४ स्वसंबद्ध २२३ स्वामिनारायम ४३ हरुयोग ४३४ हनुमान ४५ हरिकेशी ३१, ५१२ हरिमद् ६१, ११६, १९६, २९७, दे६६, इसर, दे८६, दे९६, ४०६,

४०८, ४३९, ४४८ ४५०, ४६८, ३०३ और मकलंक ४०९ हरिसंश ४६ हरीकरी ५३६ हर्गकरी ५३६ हरिसमा ५०० हिरिसमा ५०० हीतसान महायान ६६ में विरोध ६६ होरासालकी (मो०) ४६६, ५३० हेतु ३७१ का रूप ३०९

रीका ४०३

णनुरीका ४०४

हेनुवाद १६३, १६६, ५५०

हेनुवाद १६३, १६६, ५५०

हेनुवाद १६३, १६६, ५५०

हेसा अहिंसा १, ६२

की वैदिक दृष्टि ८२

हेसचन्द्र ३८, ३६, ०७, २०५, ४४८, ३६८, ३०४, ३८० ४०५, ४४५

हेसचन्द्र सल्ल्यास २००

हेसचन्द्र सल्ल्यास २००
हेसचन्द्राचार्य २३४
हेसाहि ८४

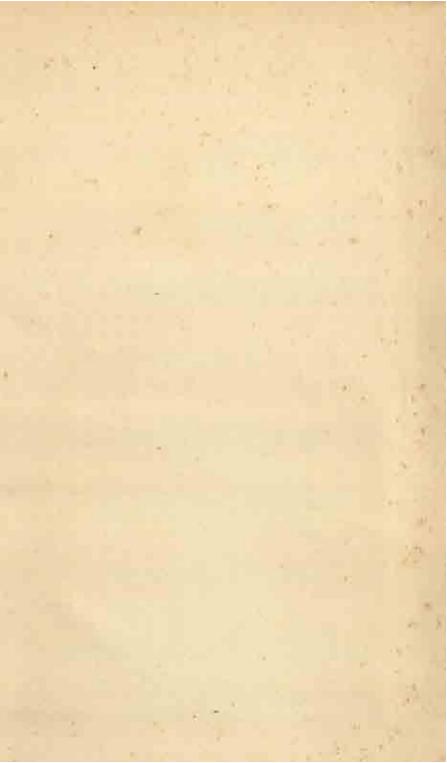

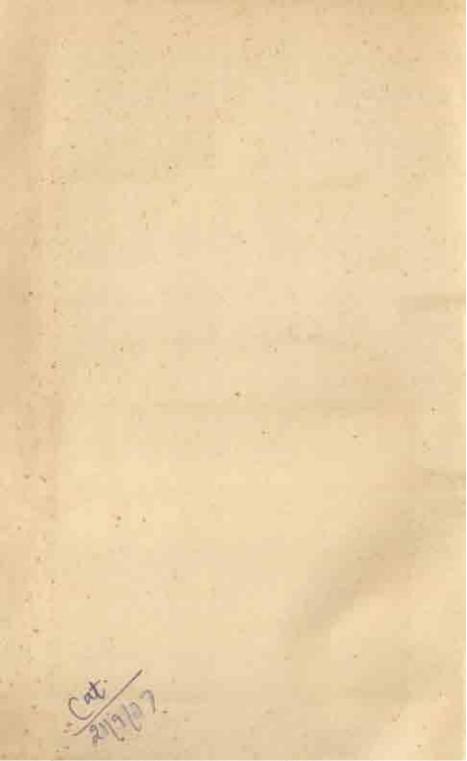

Central Archaeological Library, NEW DELHI- 16627 Call No 181.404/Sate-16627 Author-4: 13(delle) Title- 421-12/12 1-4-14 Borrower No. | Date of Issue | Date of Return

"A book that is shut is but a block"

EOLOGICAL LIBRARY GOVT, OF INDIA Department of Archaeology NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

E. R., 142. In CELHI.